## Prakrit Text Series

-Vol. I

## ANGAVIJIĀ

# PRAKRIT TEXT SOCIETY VARANASI-5

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS

STATE MUSEUM, LUCKNOW

Acc. No.\_

Book No. 1164

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

# अंगविजा

SCIENCE OF DIVINATION
THROUGH
PHYSICAL SIGNS & SYMBOLS

Prakrit Text Society Series No. 1

## ANGAVIJJĀ

(Science of Divination through Physical Signs & Symbols)

EDITED BY

Muni Shri PUNYAVIJAYAJI

GENERAL EDITORS

V. S. AGRAWALA
Professor, Banaras Hindu University

Pandit DALSUKH MALVANIA Adhyapaka, Jaina Darshana, Banaras Hindu University

PRAKRIT TEXT SOCIETY
BANARAS-5

1957

Published by:

DALSUKH MALVANIA

Secretary,

PRAKRIT TEXT SOCIETY

BANARAS—5

Price Rs. 21 |-

Sole Distributors:

MOTILAL BANARASIDASS

NEPALI KHAPRA

Post Box 75

BANARAS



4164

Printer:
Laxmibai Narayan Chaudhari
at the Nirnaya Sagar Press,
26-28, Kolbhat Street.
BOMBAY 2

#### प्राकृत ग्रन्थ परिषद् ग्रन्थाङ्क १

## पुव्वायरियविरइया

## ग्रंगविजा

[ मणुस्सविवहचेद्वाइणिरिक्खणदारेण भविस्साइफलणाणविण्णाणरूवा ]

## परिसिट्ठाइविभृसिया

संशोधकः सम्पादकश्च

## मनिष्ण्यविज्ञयः

[ जिनागमरहस्यवेदि—जैनाचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरिवर (प्रसिद्धनाम—श्रीआत्मारामजीमहाराज ) शिष्यरत्न—प्राचीनजैनभाण्डागारोद्धारक-प्रवर्त्तकश्रीकान्तिविजयान्तेवासिनां श्रीजैन-आत्मानन्दप्रन्थमालासम्पादकानां मुनिप्रवरश्रीचतुरिवजयानां विनेयः ]

> प्रकाशिका प्राकृत प्रनथ परिषद्, वाराणसी--५

प्रथमावृत्ति प्रतयः १०००

वीरसंवत् २४८४

विक्रमसंवत् २०१४

ईस्वोसन् १९५७

प्रकाशकः—
दलसुख मालवणिया
सेक्रेटरी, प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी,
वाराणसी—५



इदं पुस्तकं मुम्बय्यां कोलभाटवीथ्यां २६-२८ तमे गृहे निर्णयसागरमुद्रणालये लक्ष्मीबाई नारायण चौधरीद्वारा मुद्रापितम् Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS

स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति



श्रीमान् डा. राजेन्द्रप्रसाद

## स म प ज

जिस भूमि में भगवान महावीर ने जन्म लेकर अहिंसा धर्म की स्थापना की, जिस भूमि में भगवान बुद्ध ने आकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसी विहार की पुण्यभूमि में जन्म लेने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारतीय वाड्यय के उपासक

श्रीमान् डॉ॰ राजेद्रप्रसाद

के

करक म लों में

भारत की प्राचीन प्राकृत-मागधी भाषा का "प्राकृत टेक्स्ट सो सायटी" द्वारा प्रकाशित यह प्रथम प्रंथ

अंग विजा

समर्पित है

मुनि पुण्यविजय

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS

### **यन्थानुक्रम**

| 1.  | Preface ( प्राक्रथन )                              | vi—viii  |
|-----|----------------------------------------------------|----------|
| -2. | प्रस्तावना ( मुनि श्री पुण्यविजयजी )               | १—१५     |
| 3.  | विषयानुक्रम                                        | १७—३३    |
| 4.  | Introduction (Dr. Moti Chandra)                    | ३५—५५    |
| 5.  | अंगविज्ञा (हिन्दी भूमिका—श्री वासुदेवशरण अग्रवाछ ) | ५७—६५    |
| 6.  | हस्तिलिबित प्रतियों के फोटोचित्र                   | <u> </u> |
| 7.  | अंगविज्ञा पर्ण्यं—मूलप्रन्थ                        | १—२६९    |

## परिशिष्टानि

| प्रथम परिशिष्ट—सटीकम् अंगविद्या शास्त्रम्                                     | २७२—२८० |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| द्वितीय परिशिष्ट—अंगविज्ञा-शब्दकोष                                            | २८१—३२४ |
| तृतीय परिशिष्ट—अंगविज्ञान्तर्गतप्राकृतधातुप्रयोगाणां संप्रहः                  | ३२५—३३४ |
| चतुर्थ परिशिष्ट(१) अंगविज्ञानवमाध्ययामध्यगतानामङ्गनाम्नां कोषः                | ३३५—३३७ |
| (२) अंगविज्ञानवमाध्यायप्रारम्भे निर्दिष्टानां २७० अङ्गविभाजकद्वाराणां संप्रहः | ३३५—३४० |
| (३) अंगविज्ञानवमाध्याये विभागशो निर्दिष्टानामङ्गनाम्नां यथाविभागं संप्रहः     | ३४०—३४७ |
| पञ्चमपरिशिष्ट—अंगविज्ञामध्यगतानां विशिष्टवस्तुनाम्नां विभागशः संग्रहः         | ३४५—३६७ |
| ञुद्धिपत्रम् । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                            | ३६९—३७२ |

#### PREFACE

The current of Indian literature has flown into three main streams, viz. Sanskrit, Pāli and Prakrit. Each of them witnessed an enormous range of creative activity. Sanskrit texts ranging in date-from the Vedic to the classical period and belonging to almost all branches of literature have now been edited and published for more than a century beginning with the magnificent edition of the Rigveda by Prof. Max Müller. The Pāli literature devoted almost exclusively to the teaching and religion of the Buddha was even more lucky in that the Pāli Text Society of London planned and achieved its comprehensive publication in a systematic manner. Those editions of the Pāli Vinaya, Sutta and Abhidhamma Pitakas and their commentaries are well known all the world over.

The Prakrit literature presents an amazing phenomenon in the field of Indian literary activity. Prakrit as a dialect may have had its early beginnings about the seventh century B.C. From the time of Mahavīra, the last Tīrthankara who reorganised the Jaina religion and church in a most vital manner and infused new life into all its branches, we have certain evidence that he, like the Buddha, made use of the popular speech of his time as the medium of his religious activity. The original Jaina sacred literature or canon was in the Ardhamagadhi form of Prakrit. It was compiled sometime later, but may be taken to have retained its pristine purity. The Prakrit language developed divergent local idioms of which some outstanding regional styles became in course of time the vehicle of varied literary activity. Amongst such Saurasenī, Mahārāshṭrī and Paiśāchī occupied a place of honour. Of these the Mahārāshṭrī Prakrit was accepted as the standard medium of literary activity from about the first century A.D. until almost to our own times. During this long period of twenty centuries a vast body of religious and secular literature came into existence in the Prakrit languages. This literature comprises an extensive stock of ancient commentaries on the Jaina religious canon or the Agamic literature on the one hand, and such creative works as poetry, drama, romance, stories as well as scientific treatises on Vyakarana, Kosha, Chhanda etc. on the other hand. This literature is of vast magnitude and the number of works of deserving merit may be about a thousand. Fortunately this literature is of intrinsic value as a perennial source of Indian literary and cultural history. As yet it has been but indifferently tapped and is awaiting proper publication. It may also be mentioned that the Prakrit literature is of abiding interest for tracing the origin and development of almost all the New Indo-Aryan languages like Hindi, Gujarati, Marathi, Panjabi, Kashmiri, Sindhi, Bangali, Uriya, Assamese, Nepali, etc. A national effort for the study of Prakrit languages in all aspects and in proper historical perspective is of vital importance for a full understanding of the inexhaustible linguistic heritage of modern India. About the eighth century the Prakrit languages developed a new style known as Apabhramsa which has furnished the missing links between the Modern and the Middle Indo-Aryan speeches. Luckily several hundred Apabhramsa texts have been recovered in recent years from the forgotten archives of the Jaina temples.

With a view to undertake the publication of this rich literature some coordinated efforts were needed in India. After the attainment of freedom, circumstances so moulded themselves rapidly as to lead to the foundation of a society under the name of the Prakrit Text Society, which was duly registered in 1953 with the following aims and objects:

- (1) To prepare and publish critical editions of Prakrit texts and commentaries and other works connected therewith.
- (2) To promote Studies and Research in Prakrit languages and literature.

#### ( vii )

- (3) To promote Studies and Research of such languages as are associated with Prakrit.
- (4) (a) To set up institutions or centres for promoting Studies and Research in Indian History and Culture with special reference to ancient Prakrit texts.
  - (b) To set up Libraries and Museums for Prakrit manuscripts, paintings, coins, archæological finds and other material of historical and cultural importance.
- (5) To preserve manuscripts discovered or available in the various Bhandars throughout India, by modern scientific means, *inter alia* photostat, microfilming, photography, lamination and other latest; scientific methods.
- '(ό) Γο manage or enter into any other working arrangements with other Societies having any of their objects similar or allied to any of the objects of the Society.
- (7) To undertake such activities as are incidental and conducive, directly or indirectly, to and in furtherance of any of the above objects.

From its inception the Prakrit Text Society was fortunate to receive the active support of His Excellency Dr. Rajendra Prasad, President, Republic of India, who very kindly consented to become its Chief Patron and also one of the six Founder Members.\*

The Prakrit Text Society has plainly taken inspiration from the Pali Text Society of London as regards its publication programme, of which the plan is as follows:

I Agamic Literature

अंग-आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञाहि, ज्ञाताधर्मकथा, उपासक, अन्तकृत, अनुत्तरोपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विपाक ।

उपांग-- औपपातिक, राजप्रश्लीय, जीवाजीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, किल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पच्रितका, वृष्णिदशा ।

स्लस्त्र-आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, पिण्डिनर्युक्ति, ओघनिर्युक्ति ।

छेदसूत्र-निशीथ, महानिशीथ, बृहत्कल्प, व्यवहार, दशाश्रुतस्कन्ध, कल्पसूत्र, जीतकल्प ।

प्रकीर्णक—चतुःशरण, आतुरप्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ञा, तन्दुलवैचारिक. चन्द्रवेध्यक, देवेन्द्रस्तव, गणिविद्या, महाप्रस्याख्यान, संस्तारक, मरणसमाधि, गच्छाचारप्रकीर्णक, ऋषिभाषित, आदि ।

II Agamic Commentaries

निर्युक्ति, संग्रहणी, भाष्य, चूर्णि, वृत्ति, टीका, वालावबोध आदि ।

III Agamic Prakaranas समयसार आदि

IV Classical Prakrit Literature

काव्य ( पउमचरिय आदि ), नाटक ( कर्पूरमंजरी आदि ), आख्यान-कथा ( वसुदेवहिण्डी, धम्मिल्लहिण्डी, समराइचकहा आदि ), पुराण (चउपन्नमहापुरस आदि )

V Scientific Literature

Grammar, Lexicography, Metrics, Rhetorics, Astronomy, Mathematics, Arts and other Sciences.

The Society has selected as the first item of its publication programme an ancient text known as the Angavijjā. It had not been published so far and is an exceptionally rich source of

\*Other Founder Members are Shri Muni Punyavijayji, Acharya Vijayendra Suri, Shri V. S. Agrawala, Shri Jainendra Kumar, Shri Fatechand Belaney.

Shri Belaney acted as Society's Secretary from the beginning upto May 1957 and displayed great organising ability in founding the Society.

( viii )

Indian cultural history. Like the Buddhist Mahāvyutpatti it has preserved valuable lists appertaining to the realia of Indian life. The readers can form an idea of its contents from the Introduction in English and in Hindi printed in the beginning of the text.

This edition has been prepared by Muni Shri Punyavijayji, the venerable doyen of Prakrit language and literature in India to-day. He has devoted a whole life-time to the preparation of critical editions of the Āgamic texts. His ascetic discipline and rigorous critical faculties have enabled him to cope single-handed with a problem of vast magnitude in the domain of Prakrit text criticism. The Prakrit Text Society has been fortunate to receive his blessings and also the fruits of his lifelong labours in the form of those critical editions which like the Angavijjā now being presented will be published by the Society in due course. On behalf of ourselves and our countrymen we offer our most respectful gratitude to Muni Shri Punyavijayji.

The programme of work undertaken by the Society involves considerable expenditure, towards which liberal grants have been made by the following Governments:—

| Government | of India             | 10,000/-            | Madras                          | Re  | 10,000/- |
|------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-----|----------|
| ,,         | Assam                | 2,500/-             | Orissa                          |     | 10,000/- |
| ,,         | Bombay               | 10,000/-            | Mysore                          | Rs. |          |
| "          | Bihar                | 10,000/-            | Punjab                          | Rs. | 10,000/- |
| ,,         | Delhi                | 1,000/-             | Rajasthan                       | Rs. |          |
|            | Hyderabad<br>Pradesh | 3,000/-<br>10,000/- | Saurashtra<br>Travancore Cochin | Rs. |          |
| Madhya     | Bharat               | 10,000/-            | Uttar Pradesh                   |     | 10,000/- |
|            |                      |                     | West Bengal                     | Rs. | 10,000/- |
|            |                      |                     | Kerala                          | Rs. | 2,500/-  |

To these have been added grants made by the following Trusts and individual philanthrophists :-

|                               | 100 |          |
|-------------------------------|-----|----------|
| Sir Dorabji Tata Trust        | Rs. | 10,000/- |
| Seth Lalbhai Dalpatbhai Trust | Rs. |          |
| Seth Narottam Lalbhai Trust   | Rs. | 5,000/-  |
| Seth Kasturbhai Lalbhai Trust | Rs. | 8,000/-  |
| Shri Ram Mills, Bombay        | Rs. | 5,000/-  |
| Girdhar Lal Chhotalal         | Rs. | 5,000/-  |
| Tulsidas Kilachand            | Rs. | 2,500/-  |
| Laharchand Lalluchand         | Rs. | 1,000/-  |
| Nahalchand Lalluchand         | Rs. | 1,000/-  |
| Navjivan Mills                | Rs. | 1,000/-  |
|                               |     |          |

The Society records its expression of profound gratefulness to all these donors for their generous grants-in-aid to the Society. The Society's indebtedness to its Chief Patron Dr. Rajendra Prasad has been of the highest value and a constant source of guidance and inspiration in its work.

Banaras Hindu University, 14th September, 1957.

VASUDEVA S. AGRAWALA, DALSUKH MALVANIA, General Editors

#### ॥ जयन्तु वोतरागाः॥

#### प्रस्तावना

## ९ ऋंगविजापइएगायय्रन्थको हस्तलिखित प्रतियाँ

प्रस्तुत अंगविज्जापर्णायं प्रंथके संशोधनके लिये निम्नोल्लिखित प्राचीन सात हस्तलिखित प्रतियोंका साद्यन्त उपयोग किया गया है, जिनका परिचय यहाँ पर कराया जाता है।

१ हं ० प्रति—यह प्रति बड़ीदा-श्री आत्मारामजी जैन ज्ञानमंदिरमें रखे हुए, पूज्यपाद जैनाचार्य श्री १००८ विजयानन्द सूरीश्ररजी महराजके प्रशिष्य श्री १००८ श्री हंसविजयजी महराजके पुस्तक-संप्रहकी है। मंडारमें प्रतिका क्रमांक १४०१/२ है और इसकी पत्रसंख्या १३८ है। पत्रके प्रति पृष्ठमें १७ पंक्तियाँ और हरएक पंक्तिमें ५८ से ६५ अक्षर लिखे गये हैं। प्रतिकी लंबाई-चौड़ाई १३।×५॥ इन्न हैं। लिपि सुंदर है और प्रतिकी स्थित अच्छी है। प्रतिके अंतके तीन-चार पत्र नष्ट हो जानेके कारण इसकी पृष्पिका प्राप्य नहीं हैं, फिर भी प्रतिके रंग-ढंगको देखते हुए यह प्रति अनुमानतः सोलहवीं शताब्दीके उत्तराई में या सत्रहवीं सदीके प्रारम्भमें लिखित प्रतीत होती है। प्रति शुद्धिकी दृष्टिसे बहुत ही अशुद्ध हैं और जगह-जगह पर पाठ और संदर्भ भी गलित हैं। प्रति हंसविजयजी महाराजके संग्रहकी होनेसे इसका संकेत मैंने हं० रखा है। यह प्रति पन्न्यास मुनिवर श्री र्मणोकविजयजी द्वारा प्राप्त हुई है।

२ त॰ प्रति—यह प्रति पाटण (उत्तर ग्रूजरात) के श्री हेमचन्द्राचार्य जैन-ज्ञानमंदिर में, वहाँ के तपागच्छीय श्रीसंघकी सम्मितसे रखे हुए तपागच्छ ज्ञानमंडारकी है। मंडारमें प्रतिका जमांक १४८६९ है और इसकी पत्रसंख्या १३३ है। पत्रके प्रतिपृष्ठमें १५ पंक्तियाँ और प्रतिपैक्ति ६३ से ६९ अक्षर लिखे गये हैं। प्रतिकी लंबाई-चौड़ाई १३×४॥। इश्वकी हैं। लिपि भन्य है। प्रतिके अंतमें निम्नोद्धृत पुष्पिका है—

''णमो भगवईए सुयदेवयाए ॥ छ ॥ ग्रंथाग्रं० ८८०० ॥ संवत् १५०५ वर्षे श्रावण वदि ८ भौमे ॥ अंगविद्यापुस्तकं समाप्तम् ॥ छ ॥ शुभं भवतु ॥ श्रीश्रमणसंघस्य कल्याणमस्तु ॥ छे० देवदत्तिखितम् ।

श्री वीरदेवमतसुप्रभावको वीरदेवसाधुत्ररः ।

ऊकेश कुलाकाशप्रकाशने सोमसंकाशः ॥ १॥

तक ाया निर्माया विल्हणदेव्यत्र धर्मकर्मरता ।

समजनि कलाधरोज्ज्वलशीलगुणालकृता सततम् ॥ २॥

विजपालदेव आसीदनयोस्तनयो विराज्ञितनयश्रीः ।

तज्जाया वरजाईनाम्नी श्रुतभक्तियुक्तमनाः ॥ ३॥

स्वजनकगूर्जर-जननी पूरां-वरबंधुपूनपालयुताः ।

श्रीजैनशासननभः प्रभासने तरुणतरणीनाम् ॥ ४॥

बाणखबाणधरामितवर्षे १५०५ श्रुत्वोपदेशवाचिममाम् ।

श्री जयचंद्रगुरूणां समलीलिखदंगविद्यां ताम् ॥ ५॥

#### ऋंगविजापइएएायं

संवत् १९०५ वर्षे सा० गूजरभार्या पूरांपूत्र्या सा० पूनपालमगिन्या श्रा० [व] रजाई नाम्न्या श्रीत्पागच्छाधिराज श्री सोमसुंदरस्रिपद्दालंकार मद्दाकार प्रभु श्री जयचंद्रस्रिसुगुरूणामुपदेशेन लिखिता श्री अंगविद्या जीयात्।"

पुष्पिकाको देखनेसे प्रतीत होता है कि प्रति विक्रम सं०१५०५ में लिखी हुई है। प्रति उद्देहिकासे खाई हुई होनेसे अतिजीर्णदशामें पहुँच गई होने पर भी किसी कलाधरने कुशलतापूर्वक साँधकर इसको पुनर्जीवन दिया है, अतः वह दीर्घायुष्क हो गई है। हं० प्रति और त० प्रति ये दोनों प्रतियाँ एक कुलकी हैं। शुद्धिकी दृष्टिसे यह नितान्त अशुद्ध है और जगह-जगह पर इसमें पाठ, पाठसंदर्भ गलित हैं, फिर भी हं० प्रतिसे यह प्रति वहुत अच्छी है। यह प्रति त्यागच्छ मंडारको होनेसे इसकी संझा मैंने त० रक्खी है।

३ सं० प्रति—यह प्रति पाटनके श्री हेमचंद्राचार्य जैन ज्ञानमंदिरमें स्थित श्रीसंघके मंडारकी है।
मंडारमें प्रतिका क्रमांक ६९९ है और इसकी पत्रसंख्या १४८ है। पत्रके प्रतिपृष्ठमें १९ पंक्तियाँ और
प्रति पंक्ति ९९ से ६३ अक्षर लिखे गये हैं। प्रतिकी लंबाई-चौड़ाई ११॥×४॥ इश्वकी है। लिपि सुंदर है
किन्तु इसकी अवस्था इतनी जीणीतिजीण हो गई है कि इसको हाथ लगाना या पत्र उठाना वडा कठिन कार्य है;
फिर भी संपूर्णतया मृत्युमुखमें पहुँची हुई इस प्रतिका उपयोग, प्रतिकी हिंसा करनेके दोषको सिर पर ऊठा
करके भी मैंने संपूर्णतया किया है। प्रति अति अशुद्ध होनेके साथ, इसमें स्थान-स्थान पर पाठ, पाठसंदर्भ आदि
गिलत हो गये हैं। यह प्रति संघके मंडारकी होनेसे इसकी संज्ञा मैंने सं० रक्खी है। प्रतिके अंतमें निम्नोल्लिखत
पुष्पिका है।

"णमो भगवतीए सुतदेवताए । श्री । श्रारापद्रजगच्छभूषणमणेः श्री शान्तिसूरिप्रमोः चंद्रकुछे ॥ छ ॥ एताओ गाधाओ संलावजोणीपडले आदिदितिकाओ ।

पुढवगतजा काया समायुत्ता कथा भवे।
आधारितणिसित्तहें कथेताण व पुच्छिति।।
पसत्या अप्पस्त्या वा अत्या णिद्धा सुमाऽसुभा।
णिगगुणा गुणसु (जु) त्ता वा सम्मत्ता वा असम्मता।।
दुरा इति आसना दीह हस्सा धुवा चला।
संपताऽणागताऽतीता उत्तमाऽधम-मज्झिमा।।
जारिसी जाणमाणेण पुढवीसंकथा भवे।
तेणेव पडिरूवेण तं तथा वग्गमादिसे।।

श्रीअंगविद्यापुस्तकं संपूर्ण ।। छ ।। ग्रंथाग्रं ९००० ।। छ ।। संवत् १५२१ वर्षे आषाढ विद ९ भौमे श्रीपत्तने लिखितमिदं चिरं जीयात् ।। छ ।। १ ।। शुभं भवतु ्छेखकपाठकयोः ।। छ ।।

४ ली॰ प्रति—यह प्रति पाटनके श्री हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमंदिरमें स्थित श्री संघके मंडारके साथ जुड़े हुए लींबडीपाडामंडारकी है। मंडारमें इसका क्रमांक ३७२१ है और पत्रसंख्या इसकी १३१ है। इसकी लंबाई-चौडाई ११।।।×४। इंच है। इसकी लिपि सुंदर है, किन्तु इसकी दशा सं० प्रतिकी तरह जीणींतिजीण है; इसका मी उपयोग इस प्रन्थके संशोधनमें पूर्णतया किया गया है। प्रति अति अशुद्ध है और इसमें भी स्थान

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

2

प्रस्तावना

3

स्थान पर पाठ, पाठसंदर्भ आदि गछित हैं। प्रति लींबडीपाडा मंडारकी होनेसे इसका संकेत ली॰ रक्खा है। प्रतिके अंतमें निम्नोद्धृत पुष्पिका है—

''णमो भगवतीए सुतदेवताए। श्री **था**रापद्रजगच्छभूषणमणीः श्री **शा**न्तिस्रिभोः चंद्रकुछे ।। छ ।। एताओ गाधाओ संखावजोणीपडछे आदिदितिकाओ ।

पुढवीगत्तजा काया समायुत्ता कथा भवे। आधारितणिसित्तहें कथेताण व पुच्छित ।। पसत्या अप्पसत्या वा अत्या णिद्धा सुभाऽसुभा। णिग्गुणा गुणसुत्ता वा सम्मत्ता वा असम्मता।। दुरा इति आसन्ना दीह हस्सा ध्वा चछा। संपताऽणागताऽतीता उत्तमाऽधम-मिज्झमा।। जारिसी जाणमाणेण पुढवी संकथा भवे। तेणेव पिडक्षवेण तं तथा वग्गमादिसे ।। छ।।

श्री अंगविद्यापुस्तकं संपूर्ण ।। छ ।। ग्रंथाग्रं० ९००० ।। छ ।। संपूर्ण ।। छ ।। श्री: ।। ग्रंथाग्रं९०००। संवत् १९२७ वर्षे आश्रन विद सहमी रवी लिखितं श्रीश्री अणिहलपुरपत्तने ।। छ ।। श्री: ।। श्रुमं मवतुः ।। श्रीरस्तुः ।। मंगलमस्तुः । श्री । छ ।। श्रीसीमंधरस्वामिने नमः ।।

अस्ति स्वस्तिकरश्रीजृर्जरधरणीसुलोचनाकारम् । अणिह्लपाटकं पुरमपरपुरप्रवरश्चं गारम् ।। १ ॥ सौध श्रोणिमनोहरे प्रतिपद्रशासादशोभावरे, श्रीमत्श्रीअणिह्लपाटकपुरे पुण्यैकरस्नाकरे ।

श्रीश्रीमालविशालवंशतिलकः प्रौढः प्रतिष्ठास्पदं,

जातः श्रीमदनः सहर्षवदनः साधुः सदानदनः ।। २ ।।

तदंगजो विश्रु तनामधेयक्षेळोक्यळोकाद्धुतभागधेयः ।
बभूव भूवळुभरूपधेयः श्रीदेवसिंहः स्वकुळैकसिंहः ।। ३ ।।
तत्सुतः सकळविश्वविश्रु तः संघभक्तिगुरुभक्तिसंयुतः ।
धीरिमादिकगुणैरळंकृतः शोभते श्रूरबणाभिधस्ततः ॥ ४ ।।
तस्य शीळगुणिनर्मळगात्रं सत्कळत्रयुगळं गुणपात्रम ।
आदिमा शुभित तत्र हि टिबू स्त्रीषु रत्नमपरा खळु लक्ष्मीः ।। ९ ॥
असूत सूनुद्धयमद्धयश्रीनिकेतनं सा समये तदाद्या ।
आद्यः सदाचारपरः सदाख्यो हेमामिधो हेमसमो द्वितीयः ॥ ६ ॥
दीनेषु दानं सुजनेषु मानं पात्रेषु वित्तं सुकृतेषु चित्तम ।
तदा तदाद्यस्तु सदा ददानः सदाभिधः कं न चमत्करोति ॥ ७ ॥
श्रूतुं जयादौ गिरिनारश्रुं गे रंगेण यात्रां किळ यश्वकार ।
परोपकारैकपरायणश्रीः श्रीमान् सदाह्वानसुधीः सुधीरः ॥ ८ ॥

#### **अंगविजापइएए।यं**

8

कल्याणकत्रयविहारविशालभद्रप्रासाद्पुण्यसफलीकियमाणवितः । श्रोपातसाहमहिमुंदसभासु मान्यः सोऽयं सदाभिधसुधीः समभूद् वदान्यः ॥ ९॥ यस्यामंगुरभाग्यमंगिसुभगस्यादत्त व्च्छेरके-

त्याख्यां श्रीमद्हिम्मदामिधसुरत्राणः स्वयं सोत्सवम् । दुष्प्रापानकणेऽपि यो वसुवियत्तिथ्यंकिते १९०८ वत्सरे

सत्रागारममंडयच वसुधाधारः कृपासागरः ॥ १० ॥
अपर कलत्रसुतश्रीआहिंग्मदाबादनगरवास्तव्यः ।
गुरुसेवाकरणरितर्देवाकः पुण्यहेवाकः ॥ ११ ॥
तज्जाया लज्जायाः सदनं वदनेन विजितरजनिकरा ।
देवश्रीदेवश्रीरेव श्रीकारणं जयित ॥ १२ ॥
तस्यास्तनुजिह्नजगित ग्रुमात श्रीअमरदत्त इत्याख्यः ।
श्रीहेमसुतः सुचिरं जयित जगज्जीवजीवाकः ॥ १३ ॥
तस्य प्रशस्याऽजिन मुक्तमाया जाया रमाईरित नामधेया ।
एवं परीवारिवराजमानो मानोज्जितो राजित देवराजः ॥ १४ ॥
अनेन जैनागममिक्तमाजा राजादिमान्येन धनीश्ररेण ।
वस्विग्नबाणक्षितिमानवर्षे १५३८ हर्षेण देवाभिधसाधनाऽत्र ॥१५
श्रीमत्तपागणेंद्रश्रीस्त्रक्षमीसागराह्नस्रीणां ।
श्रीसोमजयगुरूणामुपदेशाल्लेषितः कोशः ॥ १६ युग्मम् ॥
चित्कोशिचन्ताकरणे सुधीरैः परोपकारप्रथनप्रवीणैः ।
गणीश्ररैः श्रीज्ञयमंदिराह्नौक्त्या सृशोपक्रम एष चक्रे ॥ १७ ॥

।। इति प्रशस्तिः समाप्ता ।। छ ।।

५ मो० प्रति—यह प्रति पाटण श्रीहेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमंदिरस्य मोंका मोदीके भण्डारकी है। मण्डारमें प्रतिका नम्बर १००८२ है और इसकी पत्रसंख्या १२७ है। पत्रके प्रतिपृष्ठमें १७ पंक्तियाँ और प्रतिपृक्ति ६२ से ६६ अक्षर लिखे गये हैं। प्रतिकी लम्बाई-चौड़ाई १३॥×५। इञ्चकी है। प्रतिकी लिपि अच्छी है। श्रुद्धिकी दृष्टिसे प्रति बहुत हो अग्रुद्ध है, एवं स्थान-स्थानपर पाठ और पाठसंदर्भ गलित हैं। प्रति मोदीके मंडारकी होनेसे इसका संकेत मो० रक्खा गया है। इसका समाप्ति भाग सं० प्रतिके समान है, सिर्फ लेखनकालमें फर्क है। जो इस प्रकार है—श्रीअंगविद्या पुस्तकं सम्पूर्णा। ०॥ ग्रंथाग्रं ९०००॥ छ॥ संवत् १५७४ वर्ष मार्गशीर्ष श्रुद्धि १ शनौ लिपापितम्॥ छ॥

विबुधैर्वाच्यमानोऽसौ शोध्यमानः सुबुद्धिभि:।

ज्ञानकोशिश्वरंजीयाद।चंद्रार्के जगत्त्रये॥ १८॥

६ पु॰ प्रति—यह प्रति मेरे निजी संप्रहकी है। संप्रहमें इसका क्रमाङ्क १८ है। इसकी पत्रसंख्या १३२ है। पत्रके प्रतिपृष्ठमें १७ पंक्तियाँ हैं और प्रतिपंक्ति ५८ से ६६ अक्षर हैं। प्रतिकी लम्बाई-चौड़ाई १३॥।×९। इस्र है। लिपि सुन्दर है। इसकी स्थित जीर्णप्राय है और उद्देहिकाने प्रतिके सभी पत्रोंको लिद्रान्वित

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

प्रस्तावना

x

किया है, फिर भी प्रतिके अक्षरों को पढ़नेमें कोई कठिनाई नहीं है। गुद्धिकी अपेक्षा प्रति अति अगुद्ध है और स्थान-स्थानमें पाठ व पाठसंदर्भ गिलत हैं प्रति मेरे संप्रहकी होनेसे मेरे नामके अनुरूप इसकी पु॰ संज्ञा रक्खी गई है। इसके अन्तकी पुष्पिका सं॰ प्रतिके समान ही है, सिर्फ लेखनसंवत्में अन्तर है—

संवत् १५७३ आषाढादि ७४ प्रवर्तमाने मार्गशीर वदि १ रवी लष्यतं ॥ छ ॥

७ सि॰ प्रति—यह प्रति पूज्यपाद शान्तमूर्ति चरित्रचूडामणि श्रीमणिविजयजी दादाजीके शिष्यरत महातपस्त्री चिरजीवी महाराज श्री १००८ श्रीविजयसिद्धिस्रीश्वरजी महाराजके अहमदाबाद-विद्याशालास्थित ज्ञान-मण्डारकी है। इसकी पत्रसंख्या १५३ है। पत्रके प्रतिपृष्टमें १४ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्ति ६६ अक्षर लिखित हैं। लिपि सुन्दर है और प्रति नई लिखी होनेसे इसकी स्थित भी अच्छी है। शुद्धिकी दृष्टिसे प्रति बहुत ही अशुद्ध और जगह-जगह पर इसमें पाठ एवं पाठसंदर्भ छूट गये हैं। प्रति श्रोविजयसिद्धिस्र्रीश्वरजी महाराजश्रीके संग्रहकी होनेसे इसकी संज्ञा मैंने सि॰ रक्खी है। इसके अन्तमें सं० प्रतिके समान ही पुष्पिका है। सिर्फ लेखनसंवत्में अन्तर है—

लि॰ भावसार भाईलाल जमनादास गाम वसोना संवत् १९५८ ना आषाढ शुदि १३ दिने पन्न्यास श्रीसिद्धविजयजोने काजे लिखी सम्पूर्ण करीछे ॥ छ ॥ श्रो ॥ छ ॥ : ॥ : ॥ छ ॥

### संशोधन श्रीर संपादन पद्धति

उपरि निर्दिष्ट सात प्रतियोंके अतिरिक्त युगप्रधान आचार्य श्रीजिनभद्रसूरि महाराजके जैसलमेरके प्राचीन ज्ञानभण्डारकी ताडपत्रीय प्रति, बड़े उपाश्रयकी ताडपत्रीय प्रति और शिक्शाहके भण्डारकी कागजकी प्रति, एवं बीकानेर, बड़ौदा, अहमदाबाद आदिके ज्ञानमण्डारोंकी कई प्रतियोंका उपयोग इस प्रनथके संशोधनके छिए किया गया है। किन्तु इन प्रतियोमेंसे एक भी प्रतिमें कोई भी ऐसा पाठ शप्त नहीं हुआ है कि जिससे प्रन्थके संशोधनमें विशिष्टता प्राप्त हो । अतः जिन प्रतियोंका इस संशोधनमें साचन्त उपयोग किया गया है उन्हींका परिचय यहाँ दिया गया है। जैसलमेर आदि स्थानोंमें पादिवहार करनेके पूर्व ही मैंने इस प्रन्थको सांगोपांग तैयार कर लिया था, किन्तु जब अन्यान्य ज्ञानभण्डारोंमें इस प्रन्थकी प्रतियाँ मेरे देखनेमें आई तब उनके साथ मेरी प्रतिकृतिकी मैंने शीघ ही तुलना कर ली, परन्तु कोई खास नवीनता कहींसे भी प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार अन्यान्य ज्ञानभण्डारोकी जो संख्यावंध प्राचीन-अर्वाचीन प्रतियाँ आज दिन तक मेरे देखनेमें आई हैं, उनसे पता चला है कि प्राय: अधिकतर प्रतियाँ — जिनमें जैसलमेरकी ताडपत्रीय प्रतियोंका भी समावेश हो जाता है, — एक ही कुलकी और समान अशुद्धि ऐवं समान गलित पाठवाली ही हैं। हं० और त० ये दो प्रतियाँ भी ऐसी ही अशुद्ध एवं गलित फिर भी ये दो प्रतियाँ अलग कुलकी होनेसे इन प्रतियोंकी सहायतासे यह प्रन्थ ठीक कहा जाय ऐसा शुद्ध हुआ है—हो सका है। तथापि यह प्रन्थ अन्य प्राचीन कुलकी प्रत्यन्तरोंके अभावमें पूर्णतया शुद्ध नहीं हो सका है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुतसे स्थान हैं जहाँ प्रतियोंमें रिक्तस्थान न होनेपर भी अर्थानुसन्धानके आधारसे जगह-जगह पर पाठ एवं पाठसंदर्भ खण्डित प्रतीत होते हैं। इन स्थानोंमें जहाँ पूर्ति हो सकी वहाँ करनेका प्रयत किया है। और जहाँ पूर्ति नहों हो सकी है वहाँ रिक्तस्थानसूचक " "ऐसे बिन्दु किये हैं। ये पूर्ति किये हुए पाठ और रिक्तस्थानसूचक बिन्दु मैंने [ ] ऐसे चतुस्र कोष्ठकमें दिये हैं। देखो पूर्ति किये हुए पाठ— पृष्ठ पंक्ति ९-१६, ११-९, १४-८, ४१-१५, ४६-२५, ५८-६, ७२-२४, ८५-११, ८६-२५, ९३-८, ९६-२८, ९७-६, ९७-१४, १०३-१३, १०६-३, १०९-५, २०७-१३, २१३-२९, आदि। और खंडित

#### श्रंगविजापइएएयं

पाठसूचक रिक्तिबिन्दुओं के लिए देखों, पृष्ठ पंक्ति—१८-९, २८-७, ६२-२४, ६३-४, ६७-२१, ७०-१३, ७४-२८, ७९-११, ८५-३, ९८-१५, ११६-२१, १२०-२८, १२७-२६, १२८-५, १२९-१५, १४१-११ आदि, १४२-१९, १५१-६, १५५-२०, २३३-३१, २३६-५, २४५-१५, २५०-१३, २६१-३, २६७-२३ आदि।

जहाँ सभी प्रतियों में पाठ अशुद्ध मिले हैं वहाँ पूर्वापर अनुसंधान एवं अन्यान्य ग्रंथादिके आधारसे ग्रंथको शुद्ध करनेका प्रयत्न बराबर किया गया है। कभी-कभी ऐसे स्थानों में अशुद्ध पाठके आगे शुद्ध पाठको () ऐसे वृत्त कोष्ठकमें दिया गया है। देखो पृष्ठ-पंक्ति २-६, ५-६, ९-१७, ३०-२२, ८१-१२, १२८-३२, १८३-६, १९६-२८ प्रमृति।

मैं ऊपर अनेकबार कह आया हूं कि प्रस्तुत प्रन्थके संशोधनके लिये मेरी नजर सामने जो हाथ-पोथियाँ हैं वे सब खंडित--भ्रष्ट पाठक़ी एवं अशुद्धि शय्यातररूप या अशुद्धि भाण्डागार स्वरूप हैं। फिर भी ये प्रतियाँ दो कुल परम्परामें विभक्त हो जाने के कारण इन प्रतियोंने मेरे संशोधनमें काफी सहायता की है। कुलको प्रतियोंमें जहाँ अञ्चद्ध पाठ, गिलतपाठ या गिलतपाठ संदर्भ हो वहाँ दूसरे कुलकी प्रतियोंने सैकड़ों स्थानोंमें ठीक-ठीक जवाब दिया है। और ऐसा होनेसे यह कहा जा शकता है कि दोनों कुलकी प्रतियोंने जगह-जगह पर शुद्रपाठ, गलितपाठ और पाठसंदर्भों को ऐसे सँभाल रक्खे हैं, जिससे इस ग्रंथकी शुद्धि एवं पूर्ति हो सकी है। मेरी नजर सामने जो दो कुलकी प्रतियाँ हैं उनमेंसे दोनों कुलोंकी प्रतियोंने कौनसे-कौनसे शुद्ध पाठ दिये, कौनसे गलितपाठ और पाठसंदर्भकी पूर्त्त की ?--इसका पता चले इसलिये मैंने प्रतिपृष्टमें पाठमेदादि देनेका प्रयत्न किया है। जो पाठ या पाठसंदर्भ हं० त०प्रतियोंमेंसे प्राप्त हुए हैं और वे सं० छी० मो० पु० सि० प्रतियोंमें गिलत है, वे मैंने दो हस्तिचिन्हों के बीचमें रक्खे हैं। देखो पृष्ठ-पंक्ति—-३-४, ४-२४, १२-११, १४-११, २६-१५, ३२-१६, ३३-२०, ४२-२५ आदि, ४९-९ आदि, ५१-१२, ५२-२५, ६१-३१, ६६-४, ७३-१७ आदि, ७४-११ आदि, ७८-९, ८०-४, ८६-१, ८८-१६, ९७-७, आदि, ९९-६, १००-५ आदि, १०५-१३, १०६-१७, १०९-१४, ११०-१५, १११-२७, ११३-१३, ११५-२८, १२९-३०, १२०-२, १२९-५ आदि, १३१-८, आदि, १३२-१७, १३५-१ आदि, १५२-८, १६७-१२ आदि, १७२-६, १७७-२ आदि, १७८-२, १८५-१०, १८९-२०, १९०-२५, १९१-१७ आदि, १९४-१० आदि, १९६-१२, १९९-५, २००-३१, २०१-१ आदि, २०८-२८, २१०-२९, २११-२४, २१५-७, २१६-२६ २१७-९ आदि, २१८-९ आदि, २२५-२४, २२८-३२, २२९-१४, २४०-१५ आदि, २४३-५, ३५२-१२, २९९-२८, २६०-३, २६१-८, २६२-९, २६६-१७ प्रमृति । इन सब स्थानोंमें इलोकार्ध एवं संपूर्ण इलोक गिलत हैं। इनके अतिरिक्त इन स्थानोंको भी देखें, जहाँ कि दो, तीन, चार और पाँच इलोक जितना पाठ गिलत है--पृष्ठ-पंक्ति १४-६, ४६-२३, ४९-१६, ९५-२५, ९८-३, ९८-१४, १०८-२५, १३३-१७, १३७-१, १४२-२४, १९७-२९, १९३-२०, २०१-१६, २१३-१६, २५५-१२। छोटे-छोटे गलितपाठ तो बहुत हैं।

जो पाठ एवं पाठसंदर्भ सं० ली० मो० पु० सि० प्रतियों में उपलब्ध होते हैं किन्तु हं० त० प्रतियों में गिलत हैं, वे मैंने ००० ऐसे त्रिकोण चिन्हके बीचमें रक्खे हैं। देखो पृष्ठ-पंक्ति—१२-६, २१-२८, ३४-७, ३७-६, ४३-१०, ४७-३ आदि, ४८-२५, ४९-१२ आदि, ५४-१२, ६७-२२, ७४-१५,

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

६

प्रस्तावना

८२-१७, ८५-५ आदि, १०२-२२, १३१-१ आदि, १३३-४ आदि, १५२-६, १६६-१४, १७०-५, १७३-३, १८९-२५, १९१-१८, १९२-११, १९६-१८, २०५-२२ आदि, २०८-२५, २११-१, २२९-१०, २४५-३, २४८-६, २५६-६, २५८-६, २६२-८, २६५-१५, २६८-१६, प्रमृति । इनस्थानोंमें रलोकार्ध एवं संपूर्ण रलोक गलित हैं। इनके अतिरिक्त इन स्थानोंको भी देखिये, जहाँ दो-तोन-चार-पाँच रलोक जितना संदर्भ गलित है——पृष्ठ-पंक्ति २४-२२, १०७-१५, १३७-८, १६६-१०, २३२-२१, २३६-१८, २६०-२५ । लोटे लोटे गलित पाठ तो अत्यधिक हैं।

वहीं कहीं एक-दूसरे कुलकी प्रतियोंमें एक दो अक्षरादि गलित वगैरह हुआ है वहाँ उपरिनिर्दिष्ट चिन्ह नहीं भी किये गये हैं।

## संपादनमें मौलिक आधारमृत प्रतियाँ

ऐसे तो इस ग्रंथके संशोधनमें यथायोग्य सब प्रतियाँ आधारभूत मानी गई हैं, फिर भी जहाँतक हो सका है, मैंने सं० ली० मो० पु० सि० प्रतियोंको ही मौलिक स्थान दिया है। जैसलमेरकी चौदहवीं एवं पंदरहवीं शताब्दी लिखित ताडपत्रीय प्रतियाँ एवं अन्यान्य मंडारकी सोलहवीं एवं पिछली शताब्दीयोंमें लिखित प्रतियोंका इसी कुलमें समावेश होता है। इन प्रतियोंको मौलिक स्थान देनेका खास कारण यह है कि—जैन आगमिक प्राकृतभाषा जो प्रायः तकार बहुल ए ह के स्थानमें ध्रका प्रयोग आदिक्ष्य है, वह इस कुलकी प्रतियोंमें अधिकतया सुरक्षित है। हं० त० प्रतियोंमें आपवादिक स्थानोंको छोड़कर सारे ग्रंथमें इस प्राचीन प्राकृत भाषाका समप्रभावसे परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसा परिवर्तन करनेमें कहीं कहीं त आदि वर्णोंका परिवर्तन गलत भी हो गया है, जो अर्थकी विकृतताके लिये भी हुआ है। अतः मुझे यह प्रतीत हुआ कि इस ग्रंथकी मौलिक भाषा जो इस कुलकी प्रतियोंमें है वही होनी चाहिए। इस कारणसे मैंने सं० ली० मो० पु० सि० प्रतियों मौलिक मानी हैं और इन्हीं प्रतियोंको भाषा एवं पाठोंको मुख्य स्थान इस संशोधन एवं संपादनमें दिया है। किन्तु जहाँपर सं० ली० आदि प्रतियोंमें छूट गया पाठ हं० त० प्रतियोंमेंसे लिया गया है वहाँपर हं० त० प्रतियोंमें जो और जैसा पाठ है उसको विना परिवर्तन किये लिया गया है।

#### यन्थका बाह्य स्वरूप

यह प्रन्थ गद्य-पद्यमय साठ अध्यायों में समाप्त होता है और नव हजार श्लोक परिमित है। साठवाँ अध्याय दो विभागमें विभक्त है, दोनों स्थानपर साठवें अध्यायकी समाप्ति सूचक पुष्पिका है। मेरी समझसे पुष्पिका अन्तमें ही होनी चाहिए, फिर भी दोनों जगह होने से मैंने पुन्त्र उत्तर इं रूपसे विभाग किया है। पूर्वार्ध पूर्वजन्म विषयक प्रश्न-फलादेश हैं और उत्तरार्ध में आगामि जन्म विषयक प्रश्न-फलादेश हैं। आठवें और उत्तरार्ध अध्यायके कमसे तीस और सत्ताईस पटल (अवान्तर विभाग) हैं। नववाँ अध्याय, यद्यपि कहीं कहीं पटल एपे पुष्पिका मिलने से (देखो पृ. १०३) पटलों में विभक्त होगा परन्तु न्यवस्थित पुष्पिका वें न मिलने से यह अध्याय कितने पटलों समाप्त होता है यह कहना शक्य नहीं। अतः मैंने इस अध्यायको पटलों विभक्त नहीं किया है किन्तु इसके प्रारंभिक पटल में जो २७० द्वार दिये हैं उन्हीं आधारसे विभाग किया है। मूल हस्ति-लिखत आदशों में ऐसे विभागों का कोई ठिकाना नहीं है, न प्रतियों में पुष्पिकाओं का उल्लेख कोई ढंगसर है, न दोसौ-सत्तर द्वारोंका निर्देश भी न्यवस्थित रूपसे मिलता है, तथापि मैंने कहीं भ्रष्ट पुष्पिका, कहीं भ्रष्ट द्वारांक, कहीं

#### श्रंगविजापइएएायं

5

पूर्ण घटका चिह्न जो आज विकृत होकर अपनी लिपिका 'हिठ'' सा हो गया है, इत्यादिके आधारपर इस अध्यायके विभागों को व्यवस्थित करनेका यथाशक्य प्रयत्न किया है। इस ग्रंथमें पद्यों के अंक, विभागों के अंक, द्वारों के अंक वगैरह मैंने ही व्यवस्थितरूपसे किये हैं। लिखित आदशों में कहीं कहीं पुराने जमाने में ऐसे अंक करनेका प्रयत्न किया गया देखा जाता है, किन्तु कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ है। सबके सब अधिव चमें ही नहीं किन्तु शुरूसे ही पानी में बैठ गये हैं, फिर भी मैंने इस ग्रन्थमें साद्यंत विभागादि करनेका सफल प्रयत्न किया है।

## ग्रंथको भाषा और जैन प्राकृतके विविध प्रयोग

जैन आगमों को मौलिक माषा कैसी होगी—यह जाननेका साधन आज हमारे सामने कोई भी नहीं है। इसी प्रकार मथुरा-बल्लभी आदिमें आगमोंको पुस्तकारूढ किये तब उसकी भाषाका स्वरूप कैसा रहा होगा इसको जाननेका भी कोई साधन आज हमारे सामने नहीं है। इस दशामें सिर्फ आज उन प्रन्थोंकी जो प्राचीन अर्वाचीन हस्तप्रतियाँ विद्यमान हैं --यह एक ही साधन भाषानिर्णयके लिये वाकी रह जाता है। इतना अनुमान तो सहज ही होता है कि जैन आगमोंकी जो मूल माषा शी वह पुस्तकारूट करनेके युगमें न रही होगी, और जो भाषा पुस्तकारूढ करनेके जमानेमें थी वह आज नहीं रही है—न रह सकती है। प्राचीन-अर्वाचीन चूर्णिव्याख्या-कारादिने अपने चूर्णि-व्याख्याप्रन्योंमें जो सारेके सारे प्रन्थकी प्रतीकोंका संप्रह किया है, इससे पता चलता है कि सिर्फ आगमों ही मौलिक माषामें ही नहीं, किन्तु पुस्तकारूढ करने के युगकी भाषामें भी आज काफी परिवर्त्तन हो गया है। प्राकृत वृत्तिकार अर्थात् चूर्णिकारोंने अपनी व्याख्याओं में जो आगमप्रन्थोंकी प्रतीकोंका उल्लेख किया है उससे काफी परिवर्तनवाली आगमप्रन्योंकी प्रतीकोंका निर्देश संस्कृत व्याख्याकारोंने किया है इससे प्रतीत होता है कि आगमप्रन्थोंकी भाषामें काफी परिवर्त्तन हो चुका है। ऐसी परिस्थितिमें आगमोंकी प्राचीन हस्तप्रतियाँ और उनके ऊपरकी प्राकृत व्याख्यारूप चूर्णियाँ भाषानिर्णयके विधानमें मुख्य साधन हो सकती हैं। यद्यपि आज बहुत से जैन आगमोंकी प्राचीनतम हस्तिलिखित प्रतियाँ दुष्प्राप्य हैं तो भी कुछ अंगआगम और सूर्यप्रज्ञिति आदि उपांग वगैरह आगम ऐसे हैं जिनकी बारहवीं-तेरहवीं शताब्दीमें लिखित प्राचीन हस्तप्रतियाँ प्राप्य हैं। कितनेक आगम ऐसे भी हैं जिनकी चौदहवीं और पन्दरहवों शताब्दीमें लिखित प्रतियाँ हो प्राप्त हैं। इन प्रतियोंके अतिरिक्त आगमग्रन्थोंके ऊपरकी प्राकृत ब्याख्या-रूप चूर्णियाँ आगमोंकी भाषाका कुछ विश्वसनीय स्वरूप निश्चित करनेमें महत्त्वका साधन बन सकती हैं, जिन चूर्णियोंमें चूर्णिकारोंने जैसा ऊपर मैं कह आया हूं वैसे प्रायः समग्र प्रनथकी प्रतीकोंका संप्रह किया है। यह साधन अति महत्त्वका एवं अतिविश्वसनीय है। यद्यपि चूर्णिप्रन्योंकी अति प्राचीन प्रतियाँ लम्य नहीं हैं तथापि बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं शतान्दीमें लिखित प्रतियाँ काफी प्रमाणमें प्राप्य हैं। यहाँ एक बात ध्यानमें रखनेकी है कि भलेही चूिंग्रन्थोंकी अति प्राचीन प्रतियाँ प्राप्य न भी होती हों, तो भी इन चूिंग्प्रन्थोंका अध्ययन-वाचन बहुत कम होनेसे इसमें परिवर्त्तन विकृति आदि होनेका संभव अति अल्प रहा है। अतः ऐसे चूर्णिप्रन्थोंको सामने रखनेसे आगर्मोकी भाषाका निर्णय करनेमें प्रामाणिक साहाय्य मिल सकता है। यह बात तो जिन आगर्मोके ऊपर चूणि-न्याख्याये पाई जाती हैं उनकी हुई। जिनके ऊपर ऐसे न्याख्याप्रन्थ नहीं हैं ऐसे आगमोंके लिये तो उनके प्राचीन-अर्वाचीन हस्तिलिखित प्रत्यन्तर और उनमें पाये जानेवाले पाठमेदोंका-वाचनान्तरोंका अति विवेक पुरःसर ृथकरण करना—यह ही एक साधन है। ऐसे प्रत्यन्तरोंमें मिळनेवाळे विविध वाचनान्तरोंको पृथकरण करनेका कार्य बड़ा मुश्किल एवं कष्टजनक है, और उनमेंसे भी किसको मौलिक स्थान देना यह काम तो अतिसूक्ष्मबुद्धिगम्य और साध्य है। भगवती सूत्रकी विक्रम संवत् १११० की लिखी हुई प्राचीनतम ताडपत्रीय प्रति आचार्य श्री

#### प्रस्तावना

3

विजय जम्बूस्रिमहाराजके मंडारमें है, तेरहवीं शताब्दीमें लिखी हुई दो ताडपत्रीय प्रतियाँ जैसलमेरमें हैं, तेरहवीं शताब्दीमें लिखी हुई एक ताडपत्रीय प्रति खंभातके श्री शान्तिनाथ ज्ञानमंडारमें है और एक ताडपत्रीय तेरहवीं शताब्दीमें लिखी हुई बढ़ौदेके श्रीहंसविजयजी महाराजके ज्ञानमंडारमें है। ये पाँच प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियाँ चारकुलमें विभक्त हो जाती हैं। इनमें जो प्रायोगिक वैविष्य है वह भाषाशास्त्रीयोंके लिये बड़े रसका विषय है। यही बात दूसरे आगमप्रन्थोंके बारेमें भी है। अस्तु, प्रसंगवशात् यहाँ जैन आगमोंकी भाषाके विषयमें कुछ स्चन करके अब अंगविज्ञाकी भाषाके विषयमें विचार किया जाता है।

इस प्रंथकी भाषा सामान्यतया महाराष्ट्री प्राकृत है, फिर भी यह एक अवाध्य नियम है कि जैन रचनाओं में जैन प्राकृत-अर्धमागधी भाषाका असर हमेशा काफी रहता है और इस वास्ते जैन प्रन्थों में प्रायोगिक वैविध्य नजर आता है। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि जैन निर्प्रन्थों का पादपरिश्रमण अनेक प्रान्तों में प्रदेशों में होने के कारण उनकी भाषाके ऊपर जहाँ तहाँ को छोकभाषा आदिका असर पड़ता है और वह मिश्र भाषा हो जाती है। यही कारण है कि इसको अर्धमागधी कहा जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखनेकी बात है कि जैसे जैन प्राकृत भाषाके ऊपर महाराष्ट्री प्राकृत भाषाका असर पड़ा है वैसे महाराष्ट्री भाषाके ऊपर हो नहीं, संस्कृत आदि भाषाओं के उपर भी जैन प्राकृत-अर्धमागधी भाषाका असर जरूर पड़ा है। यही कारण है कि ऐसे बहुतसे शब्द इधर तिधर प्राकृत-संस्कृत आदि भाषाओं में नजर आते हैं।

अस्तु, इस अंगविजा प्रन्थको भाषा महाराष्ट्री प्राकृत प्रधान भाषा होती हुई भी वह जैन प्राकृत है। इसी कारणसे इस प्रंथमें हृस्व-दीर्घस्वर, द्विभीव-अद्विभीव, स्वर-व्यंजनोंके विकार-अविकार, विविध प्रकारके व्यंजनविकार, विचित्र प्रयोग-विभक्तियाँ आदि बहुत कुछ नजर आती हैं। भाषाविदोंके परिचयके छिये यहाँ इनका संक्षेपमें उल्लेख कर दिया जाता है।

क का विकार -परिक्खेस सं० परिक्रेश, निक्खुड सं० निष्कुट आदि।

क का अविकार--अकल्ल, सकण्ण, पडाका, ज्धिका, नित्तका, पाकटित आदि।

ध का विकार-वुख सं. वृक्ष, छकाणि सं. रूक्षाणि, छीत सं. क्षुत, छुधा सं. क्षुधा, आदि ।

ख का विकार--कज्जूरी सं. खर्जूरी, साधिणो सं. शाखिनः आदि।

ख का अविकार--मेखला, फलिखा आदि।

ग का विकार--छंदोक, मक सं. मृग, मकतण्हा सं. मृगतृष्णा आदि ।

घ का विकार--गोहातक सं. गोघातक, उल्लंहित सं. उल्लंहित, छत्तोध सं. छत्रीघ आदि ।

घ का अविकार-- जघन, चोरघात आदि।

च का अविकार-अचलाय, जाचितक आदि।

ज का अविकार--जोजयितव्य, पजोजइस्सं आदि ।

ड का विकार-- छलंगवी सं. षडङ्गवित्, दिमली सं. द्रविडी आदि ।

त का विकार--- उदुसोभा, अणोदुग, पदोली, वदंसक, ठिदामास, भारधिक, पडिकुंडित सं. प्रतिकुंचित आदि ।

त का अविकार--उतु, चेतित, वेतालिक, पितरो, पितुस्सिया, जूतगिइ, जूतमाला, जोतिसिक आदि ।

थ का विकार—आमधित, वीधी, कधा, मणोरध, रधप्पयांत, पुधवी, गूध, रायपध, पाधेज, पधवावत, मिधो, तध, जूधिका आदि ।

#### ऋंगविजापइएए।य

30

थ का अविकार—मधापथ, रथिंगह आदि।

द का विकार—कतंब, कातंब, रापप्पसात, लोकहितय, रातण सं. राजादन, पातव, मुनिंग सं. मृदङ्ग, वेतिया आदि।

द् का अविकार-ओदनिक, पादिककणिका, अस्तादेहिति, पादखडुयक आदि ।

ध का विकार-परिसाहसतो सं. पर्षद्धर्षक: आदि ।

ध अविकार-ओधि, ओसध, अविधेय, अन्त्राबाध, खुधित, पसाधक, छुधा, सं. क्षुधा आदि ।

प का विकार--वउत्थ आदि।

प का अविकार--अपिलिखित, अपसारित, अपिवद्ध, अपसकंत, पोरैपच सं० पुर:पत्य, चेतितपादप आदि ।

भ का अविकार--परभुत सं॰ परभृत आदि ।

य का विकार-असन्वओ जसवओ सं. यशस्वतः आदि ।

र का विकार—दालित सं. दारित, फलिखा सं. परिखा, लिसया सं. रिसका आदि।

व का विकार-अपमक सं. अवमक, अपमतर, अपीवर सं. अविवर, महापकास सं. महावकाश आदि ।

ह का विकार-रमस्स सं. रहस्य, बाधिरंग सं. बाह्याङ्ग, प्रधित सं. प्रहित, णाधिति प्रा. णाहिति सं. ज्ञास्यित आदि ।

ल्रा व्यंजनोंके स्थानमें महाराष्ट्रीप्राकृतमें मुख्यतया अस्पष्ट य श्रुति होती है, परन्तु जैनप्राकृतमें त, ग, य, आदि वर्णीका आगम होता है।

त का आगम—रातोवरोध सं. राजोपरोध, पूता सं. पूजा, पूतिय सं. पूजित, आमतमत सं. आमयमय, गुरुत्थाणीत सं. गुरुस्थानीय, चेतितागत सं. चैत्यगत, पातुणंतो सं. रगुण्यन्, जवातू सं. यवागू, वीतपाल सं. बीजपाल आदि ।

ग का आगम-पागुन सं. प्रावृत, सगुण सं. शकुन आदि ।

य का आगम-पूयिय सं. पूजित, रियत सं. रचित, पयुम सं. पद्म, रयतिगृह सं. रजतगृह, सम्मोयिआ सं. सम्मुद् आदि ।

जैनप्राकृतमें कभी कभी शब्दोंके प्रारम्भके स्वरोंमें त का आगम होता है। ये प्रयोग प्राचीन भाष्यन चूणि और मुळ आगम सूत्रोंमें भी देखे जाते हैं। तोपभोगतो सं. उपभोगत:, तूण सं. ऊन, तूहा सं. ऊहा, तेतेण सं. एतेण, त्का सं. यूका आदि ।

अनुस्वारके आगमवाले शब्द — गिंधी सं. गृद्धि, संली सं. स्याली, मुंदिका सं. मृद्धीका, अपणि सं. आत्मनि आदि ।

अनुस्वारका लोप-सस्तियत सं. संशियत आदि ।

प्राकृत भाषामें हस्त्र-दीर्घस्त्रर एवं व्यंजनोंके द्विभीव-एकीभावका व्यत्यास बहुत हुआ करता है | अंथमें ऐसे बहुतसे प्रयोग मिलते हैं —आमसती सं. आमृशति, अप्पणी सं. आत्मनी, णारिए सं. नार्या:, बुख सं. वृक्ष, णिखुड, णिकूड, कावकर, सयाण सं. सकर्ण आदि।

जैसे प्राकृतमें शालिवाहन शब्दका संक्षिप्त शब्द प्रयोग सालाहण होता है वैसे ही जैनप्राकृतमें बहुतसे संक्षिप्त शब्द प्रयोग पाये जाते हैं --साव और साग सं. श्रावक, उज्ज्ञा सं. उपाध्याय, कयार सं. कचवर, जा मं. यवागू, रातण सं. राजादन आदि ।

प्रस्तावना ११

इस प्रन्थमें सिद्ध संस्कृतसे प्राकृत बने हुए प्रयोग कई मिछते हैं—अब्सुत्तिहुति सं. अम्युत्तिष्ठति, स्सा और सा सं. स्यात्, केयिच केचिच, किच क्वचित्, अधीयता, अतप्परं सं. अतः परम्, अस सं. अस्य, याव सं. यावत्, वियाणीया सं. विजानीयात्, पस्से सं. पश्येत्, पते और पदे सं. पतेत्, पणिवते सं. प्रणिपतित, थिया सं. खियाः, पंथा, पेच्छते सं. प्रेक्षते, णिचसो, इससज्ज सं. ऐश्वर्य, ण्हाउ सं. स्नायु आदि।

इस प्रन्थमें नाम और आख्यातके कितनेक ऐसे रूप-प्रयोग मिछते हैं जो सामान्यतया व्याकरणसे सिद्ध नहीं होते, फिर भी ऐसे प्रयोग जैन आगमप्रन्थोंमें एवं भाष्य-चूर्णि आदि प्राकृत व्याख्याओंमें नजर आते हैं।

अत्थाय चतुर्थी एकवचन, अचलाय थीय एनाय ण्हुसाय उदुणीय खीलिङ्ग तृतीया एकवचन, जारीय चुिहलीय णारीय णिरए णासाय फलकीय खीलिङ्ग षष्ठी एकवचन, अचलाय गयसालाय दरकडाय पमदायं विमुक्कायं दिसांज खीलिङ्ग सप्तमी एकवचन, अप्पणि अप्पणी लोकिम्ह युत्तग्विग्ह किम्हिय सप्तमी एकवचन, सकाणि इमाणि अव्भितराणि प्रथमा बहुवचन । पवेक्खिय सं. प्रवीक्षते, गच्छाहिं सं. गच्छ, जाणेज्ञो सं. जानीयात्, वाइज्जो वाएज्ञो सं. वाचयेत् वादयेत्, विभाएज्ञो सं. विभाजयेत्, पवेदेज्ञो सं. प्रवेदयेत् । ऐसे विभक्तिरूप और धातुरूपोंके प्रयोग इस प्रन्थमें काफी प्रमाणमें मिलते हैं।

इस प्रन्थमें—पच्छेलित सं. प्रसेण्टित, पज्जोवत्त सं. पर्यपवर्त्त, पचोदार सं. प्रत्यपद्वार, रसोतीगिह सं. रसवतीगृह, दिहि सं. धृति, तालवेंट तालवेंट सं. तालवृन्त, गिंधि सं. गृद्धि, सस्सियत सं. संशियत, अवरण्ण सं. अपराह्ण, वगैरह प्राकृत प्रयोगोंका संग्रह भी खुब है। एकत्रचन दिवचन बहुवचनके लिये इस प्रन्थमें एकमस्स दुमस्स-बिमस्स और बहुमस्स शब्दका उल्लेख मिलता है।

णिक्खुड णिक्कूड णिखुड णिकूड सं. निष्कुट, संली सल्ली सल्लिका सं. इयालिका, विलया विलका सं. विनता, सम्मोई सम्मोदी सम्मोयिआ सं. सम्मुद्, वियाणेज्ज-ज्ञा-ज्ञो वियाणीया-वियाणेय विजाणित्ता सं. विजानीयात् धीता धीया धीतर धीतरी धीतु सं. दुहितृ वगैरह एक ही शब्दके विभिन्न प्रयोग भी काफी हैं। आर्लि-गनेस्स सं. आलिङ्गेदेतस्य वृत्ताणेकविसति सं. उक्तान्येकविंशतिः जैसे संधिप्रयोग भी हैं। कितनेक ऐसे प्रयोग भी हैं जिनके अर्थकी कल्पना करना भी मुहिकल हो जाय; जैसे कि परिसाहसतो सं. पर्षद्धर्षकः आदि।

यहाँ विप्रकीर्णरूपसे प्राचीन जैन प्राकृत के प्रयोगोंकी विविधता एवं विषमताके विषयमें जो जो उदाहरण दिये गये हैं उनमेंसे कोई दो-पाँच उदाहरणोंको बाद करके बाकी के सभी इस प्रथके ही दिये गये हैं जिनके स्थानों का पता प्रन्थके अन्तमें छपे हुए कोशको (परिशिष्ट २) देखनेसे छग जायगा।

## अंगविजाशास्त्रका आंतर स्वरूप

अङ्गविजाशास्त्र यह एक फलादेशका महाकाय प्रन्थ है। यह प्रन्थ प्रह-नक्ष्त्र-तारा आदिके द्वारा या जन्मकुण्डलीके द्वारा फलादेशका निर्देश नहीं करता है किन्तु मनुष्यकी सहज प्रवृत्तिके निरीक्षण द्वारा फलादेशका निरूपण करता है। अतः मनुष्यके हलन-चलन और रहन-सहन आदिके विष्यमें विपुल वर्णन इस प्रन्थमें पाया जाता है।

यह ग्रन्थ भारतीय वाङ्मयमें अपने प्रकारका एक अपूर्वसा महाकाय ग्रंथ है। जगतभरके वाङ्मयमें इतना विशाल, इतना विशाद महाकाय ग्रन्थ दूसरा एक भी अद्यापि पर्यंत विद्वानोंकी नजरमें नहीं आया है।

#### श्रंगविजा पर्एण्यं

इस शास्त्रके निर्माताने एक बात स्त्रयं ही कबूळ कर छी है कि इस शास्त्रका वास्तिवक परिपूर्ण ज्ञाता कितनी भी सावधानीसे फछादेश करेगा तो भी उसके सोलह फछादेशों मेंसे एक असत्य ही होगा, अर्थात् इस शास्त्रकी यह एक त्रुटि है। यह शास्त्र यह भी निश्चितरूपसे निर्देश नहीं करता कि सोलह फछादेशों मेंसे कौनसा असत्य होगा। यह शास्त्र इतना हो कहता है कि ''सोलस वाकरणाणि वाकरेहिसि. ततो पुण एकं चुिकहिसि, पण्णरह अच्छिड़ाणि मासिहिसि, ततो अजिणो जिणसंकासो भिवहिसि' पृष्ट २६५, अर्थात् ''सोलह फछादेश त् करेगा उनमेंसे एकमें चूक जायगा, पनरहको संपूर्ण कह सकेगा—वतलाएगा, इससे त् केवल ज्ञानी न होनेपर भी केवली समान होगा।''

इस शास्त्र ज्ञाताको फलादेश करनेके पहले प्रश्न करनेवालेकी क्या प्रवृत्ति है ? या प्रश्न करनेवाला किस अवस्थामें रहकर प्रश्न करता है ? इसके तरफ उसको खास ध्यान या खयाल रखनेका होता है । प्रश्न करनेवाला प्रश्न करनेके समय अपने कौन-कौनसे अङ्गोंका स्पर्श करता है ? वह बैठके प्रश्न करता है या खड़ा रहकर प्रश्न करता है श, रोता है या हँ सता है ?, वह गिर जाता है, सो जाता है, विनीत है या अविनीत ?, उसका आना-जाना, आलिंगन-चुंबन करना, रोना, विलाप करना या आकन्दन करना, देखना, बात करना वगैरह सब कियाओंकी पद्धितको देखता है; प्रश्न करनेवालेके साथ कौन है ? क्या फलादि लेकर आया है ?, उसने कौनसे आभूषण पहने हैं वगैरहको भी देखता है और बादमें अङ्गविद्याका ज्ञाता फलादेश करता है ।

इस शास्त्रके परिपूर्ण एवं अतिगंभीर अध्ययनके विना फलादेश करना एकाएक किसीके लिये भी शक्य नहीं है। अतः कोई ऐसी सम्भावना न कर बैठे कि इस गन्थके सम्पादकमें ऐसी योग्यता होगी। मैंने तो इस वैज्ञानिक शास्त्रको वैज्ञानिक पद्धितसे अध्ययन करने वालोंको काफो साहाय्य प्राप्त हो सके इस दृष्टिसे मेरेको मिले उतने इस शास्त्रके प्राचीन आदर्श और एतद्विषयक इधर-उधरकी विपुल सामग्रीको एकत्र करके, हो सके इतनी केवल शाब्दिक ही नहीं किन्तु आर्थिक संगतिपूर्वक इस शास्त्रको शुद्ध वनानेके लिये सुचारु रूपसे प्रयत्नमात्र किया है। अन्यया मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि काफो प्रयत्न करनेपर भी इस ग्रन्थकी अतिप्राचीन भिन्न-भिन्न कुलकी शुद्ध प्रतियाँ काफी प्रमाणमें न मिलनेके कारण अब भी ग्रन्थमें काफो खंडितता और अशुद्धियाँ रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई विद्वान इस वैज्ञानिक विषयका अध्ययन करके इसके मर्मका उद्घाटन करे।

ऊपर कहा गया उस मुताबिक कोई वैज्ञानिक दृष्टिवाला फलादेशकी अपेक्षा इस शास्त्रका अध्ययन करे तो यह प्रन्य बहुत कीमती है—इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर भी तात्कालिक दूसरी दृष्टिसे अगर देखा जाय तो यह प्रन्य कई अपेक्षासे महत्त्रका है। आयुर्वेदज्ञ, वनस्पतिशास्त्रा, प्राणीशास्त्री, मानसशास्त्री, समाजशास्त्री, ऐतिहासिक वगैरहको इस प्रन्थमें काफी सामग्री मिल जायगी। भारतके सांस्कृतिक इतिहास प्रेमियोंके लिये इस प्रन्थमें विपुल सामग्री भरी पड़ी है। प्राकृत और जैन प्राकृत व्याकरणज्ञोंके लिये भी सामग्री कम नहीं है। भविष्यमें प्राकृत कोशके रचियताको इस प्रन्थका साद्यन्त अवलोकन नितान्त आवश्यक होगा।

## सांस्कृतिक सामग्री

इस अंगविद्या प्रन्यका मुख्य सम्बन्ध मनुष्योंके अंग एवं उनकी विविध किया चेष्टाओंसे होनेके कारण इस प्रन्यमें अंग एवं कियाओंका विशदरूपमें वर्णन है। प्रन्थकत्तिने अंगोंके आकार-प्रकार, वर्ण, ंख्या, तोल, लिङ्ग, स्वभाव आदिको ध्यानमें रखकर उनको २७० विभागोंमें विभक्त किया है [देखो परिशिष्ट ४]। मनुष्योंकी

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

22

विविध चेष्टाएँ, जैसे कि बैठना, पर्यस्तिका, आमर्श, अपश्रय-आलम्बन टेका देना, खडा रहना, देखना, हँसना, प्रश्न करना, नमस्कार करना, संलाप, आगमन, रुदन, परिदेवन, क्रन्दन, पतन, अम्युत्थान, निर्गमन, प्रचलायित, जम्माई लेना, चुम्बन, आलिंगन, सेवित आदि; इन चेष्टाओं को अनेकाने क मेद-प्रकारों में वर्णन भी किया है। साथमें मनुष्यके जीवनमें होनेवाली अन्यान्य किया—चेष्टाओं का वर्णन एवं उनके एकार्थ कों का भी निर्देश इस प्रन्थमें दिथा है। इससे सामान्यतया प्राकृत वाड्ययमें जिन कियापदों का उल्लेख-संप्रह नहीं हुआ है उनका संप्रह इस प्रंथमें विपुलतासे हुआ है, जो प्राकृत भाषाकी समृद्धिकी दृष्टिसे बड़े महत्त्वका है [ देखो तीसरा परिशिष्ट ]।

सांस्कृतिक दृष्टिसे इस पंथमें मनुष्य, तिर्यंच अर्थात् पशु-पक्षि-क्षुद्रजन्तु, देव-देवी और वनस्पितके साथ सम्बन्ध रखनेवाले कितने ही पदार्थ वर्णित हैं [देखो परिशिष्ट ४]।

इस ग्रन्थमें मनुष्यके साथ सम्बन्ध रखनेवाळे अनेक पदार्थ, जैसे कि—चतुर्वर्ण विभाग, जाति विभाग, गोत्र, योनि-अटक, सगपण सम्बन्ध, कर्म-धंथा-व्यापार, स्थान-अधिकार, आधिपत्य, यान-वाहन, नगर-प्राम-मडंब-द्रोणमुखादि प्रादेशिक विभाग, घर-प्रासादादिक स्थान-विभाग, प्राचीन सिके, भाण्डोपकरण, भाजन, भोज्य, रस सुरा आदि पेय पदार्थ, वस्न, आच्छादन, अळंकार, विविध प्रकारके तैळ, अपश्रय-टेका देनेके साधन, रत-सुरत क्रीडाके प्रकार, दोहद, रोग, उत्सव, वादित्र, आयुध, नदी, पर्वत, खिनक, वर्ण-रंग, मंडळ, नक्षत्र, काळ-वेळा, व्याकरण विभाग, इन सबके नामादिका विपुळ संग्रह है। तिर्योग्वभागके चतुष्पद, परिसर्प, जळचर, सर्प, मत्स्य, क्षुद्रजन्तु आदिके नामादिका मी विस्तृत संग्रह है। वनस्पति विभागके वृक्ष, पुष्प, फळ, गुत्म, ळता आदिके नामोंका संग्रह भी खुव है। देव और देवियोंके नाम भी काफी संख्यामें हैं। इस प्रकार मनुष्य, तिर्यच, वनस्पति आदिके साथ सम्बन्ध रखनेवाळे जिन पदार्थोंका निर्देश इस पंथमें मिळता है, वह भारतीय संस्कृति एं सम्यताकी दृष्टिसे अतिमहत्त्वका है। आर्थ्यकी बात तो यह है कि ग्रंथकार आचार्यने इस शास्त्रमें एतद्विषयक प्रणाळिका- नुसार वृक्ष, जाति और उनके अंग, सिके, भांडोपकरण, भाजन, भोजन, पेयद्रव्य, आभरण, वस्न, अच्छादन, शयन, आसन, आयुध, शुद्रजन्तु आदि जैसे जड एवं क्षुद्रचेतन पदार्थोंको भी इस ग्रन्थमें पुंन्ही-नपुंसक विभागमें विभक्त किया है। इस ग्रंथमें सिर्फ इन चीजोंके नाम मात्र ही मिळते हैं, ऐसा नहीं किन्तु कई चीजोंके वर्णन और उनके एकार्थक भी मिळते हैं। जिन चीजोंके नामोंका पता संस्कृत-प्राकृत कोश आदिसे न चळे, ऐसे नामोंका पता इस ग्रन्थके सन्दर्भोंको देखनेसे चळ जाता है।

इस प्रंथमें शरीरके अङ्ग, एवं मनुष्य-तिर्यंच-वनस्पित-देव-देवी वगैरहके साथ संबंध रखनेवाले जिन-जिन पदार्थों के नामों का संप्रह है वह तद्विषयक विद्वानों के लिये अति महत्त्वपूर्ण संप्रह बन जाता है। इस संप्रह को भिन्न भिन्न दिष्टिसे गहराईपूर्वक देखा जायगा तो बड़े महत्त्वके कई नामों का तथा विषयों का पता चल जायगा। जैसे कि—क्षत्रप राजाओं के सिक्कों का उल्लेख इस प्रन्थमें ख्तापको नामसे पाया जाता है दिखो अ० ९ इलोक १८६ । प्राचीन खुदाईमेसे कितने ही जैन आयागपट मीले हैं, फिर भी आयाग शब्दका उल्लेख-प्रयोग जैन प्रन्थों कहीं देखने नहीं आता है, किन्तुइस प्रन्थमें इस शब्दका उल्लेख पाया जाता है दिखो पृष्ट १९२, १६८ । सहितमहका नाम, जो आवस्ती नगरीका प्राचीन नाम था उसका भी उल्लेख इस प्रन्थमें अ० २६ १९३ में नजर आता है। इनके अतिरिक्त आजीवक, डुपहारक आदि अनेक शब्द एवं नामादिका संप्रह-उपयोग इस प्रन्थमें हुआ है जो संशोधकोंके लिये महत्त्वका है।

#### श्रंगवि जापइएणयं

## परिशिष्टोंका परिचय

इस ग्रन्थके अन्तमें ग्रन्थके नवीनतमरूप पाँच परिशिष्ट दिये गये हैं। उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है।

प्रथम परिशिष्ट—इस परिशिष्टमें अङ्गविद्याके साथ सम्बन्ध रखनेवाले एक प्राचीन अङ्गविद्या विषयक अपूर्ण ग्रन्थको प्रकाशित किया है। इस ग्रन्थका आदि-अन्त न होनेसे यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ है या किसी ग्रन्थका अंश है—यह निर्णय मैं नहीं कर पाया हूं।

दूसरा परिशिष्ट—इस परिशिष्टमें अङ्गविज्जा शास्त्रके शब्दों का अकारादि क्रमसे कोश दिया गया है, जिसमें अङ्गविज्ञाके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सब विषयों के विशिष्ट एवं महत्त्वके शब्दों का संग्रह किया है। प्रायोगिक दृष्टिसे जो शब्द महत्त्वके प्रतीत हुए हैं इनका और देश्य शब्दादिका भी संग्रह इसमें किया है। जिन शब्दों के अर्थादिका पता नहीं चला है वहाँ (?) ऐसा प्रश्नचिन्ह रक्खा है। इसके अतिरिक्त प्राय: सभी शब्दों का किसी न किसी रूपमें परिचयादि दिया है। सिद्धसंस्कृत प्रयोगादिका भी संग्रह किया है। इस तरह प्राकृत भाषा एवं सांस्कृतिक दृष्टिसे इसको महर्द्धिक बनानेका यथाशक्य प्रयत्न किया है।

तीसरा परिशिष्ट—इस परिशिष्टमें अङ्गविज्ञाशास्त्रमें प्रयुक्त क्रियारूपोंका संग्रह है। जो संग्रह प्राकृत भाषाविदोंके लिये बहुमूल्य खजानारूप है। प्राकृत वाङ्मयके दूसरे किसी भी ग्रन्थमें इतने क्रियापदोंका संग्रह मिलना सम्भावित नहीं है।

चौथा परिशिष्ट-इस परिशिष्टमें मनुष्यके अङ्गोंके नामोंका संग्रह है, जिसको मैंने औचित्यानुसार तीन विभागों विभक्त किया है। पहले विभागमें स्थानिनर्देशपूर्वक अकारादिक्रमसे अङ्गविज्ञा शास्त्रमें प्रयुक्त अङ्गोंके संग्रह हैं। दूसरे विभागमें अङ्गविज्ञाशास्त्र प्रणेताने मनुष्यके अङ्गोंके आकार-प्रकारादिको लक्ष्यमें रखकर जिन २७० द्वारोंमें—प्रकारोंमें उनको विभक्त किया है उन द्वारोंके नामोंका अकारादिक्रमसे संग्रह है। तीसरे विभागमें ग्रन्थकर्त्ताने जिस द्वारमें जिन अङ्गोंका समावेश किया है, उनका यथाद्वारविभाग संग्रह किया है। यथाद्वारविभाग यह अङ्गनामोंका संग्रह अकारादिक्रमसे नहीं दिया गया है, किन्तु ग्रन्थकारने जिस क्रमसे अङ्गनामोंका निर्देश किया है उसी क्रमसे दिया है। इसका कारण यह है कि इस शास्त्रमें अङ्गोंके कितने ही नाम ऐसे हैं जिनका वास्तविक रूपसे पता नहीं चलता है कि इस नामसे शरीरका कीनसा अंग अभिग्रेत है। इस दशामें ग्रन्थकारका दिया हुआ क्रम ही तिद्विदोंके लिये कल्पना एवं निर्णयका साधन बन सकता है।

पाँचवाँ परिशिष्ट—इस परिशिष्टमें अङ्गविज्जा शास्त्रमें आनेवाले सांस्कृतिक नामोंका संप्रह है। यह संप्रह मनुष्य, तिर्यंच, वनस्पति व देव-देवी विभागमें विभक्त है। ये विभाग भी अनेकानेक विभाग, उपविभाग प्रविभागोंमें विभक्तरूपसे दिये गये हैं। सांस्कृतिक दृष्टिसे यह परिशिष्ट सब परिशिष्टोंसे बड़े महत्त्वका है। इस परिशिष्टको देखनेसे विद्वानोंको अनेक बातें लक्ष्यमें आ जायँगी।

इस परिशिष्टको देखनेसे यह पता चलता है कि प्राचीन कालमें अपने भारतमें वर्ण-जाति-गोत्र-सगपण सम्बन्ध-अटकं वगैरह किस प्रकारके होते थे, लोगोंकी नामकरण विषयमें क्या पद्धित थी, नगर-गाँव-प्रकारादिकी रचना किस ढंगकी होती थी, लोगोंके मकान शाला और उनमें अवान्तर विभाग कैसे होते थे, कौनसे रंग-वर्णमृत्तिका

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

88

24 प्रस्तावना

आदिका उपयोग होता था, लोगोंकी आजीविका किस-किस न्यापारसे चलती थी, प्रजामें कैसे-कैसे अधिकार और आधिपत्यका व्यवहार था, उनके स्थान-शायन-आसन-तिकया-यान-वाहन-बरतन-गृहोपस्कर कैसे थे, लोगोंके वेष-विभूषा अलंकार-इत्र-तैलादिविषयक शौक किस प्रकारका था, लोगोंका व्यापार किस किस प्रकारके सिक्कोंके आदान-प्रदानसे चलता था, लोगोंके खाद्य पेय पदार्थ क्या क्या थे, लोकसमूहमें कौनसे उत्सव प्रवर्त्तमान थे, लोगोंको कौनसे रोग होते थे ? ये और इनके अतिरिक्त दूसरी बहुतसी बार्तोका पृथकरण विद्वद्रण अपने आप ही कर सकता है।

अंगविज्जा प्रन्थका अध्ययन और अनुवाद

इस विषयमें मेरा कुछ विद्वानोंका कहना है कि इस प्रन्थका अनुवाद किया जाय तो अच्छा हो। मन्तव्य इस प्रकार है-

फलादेशविषयक यह प्रन्थ एक पारिभाषिक प्रन्थ है। जबतक इसकी परिभाषका पता न लगाया जाय तबतक इस प्रन्थके शाब्दिक मात्र अनुवादका कोई महत्त्व नहीं है । इसिछिये इस प्रन्थके अनुवादकको प्रथम तो इसकी परिभाषाका पता लगाना होगा और एतदि यक अन्यान्य ग्रन्थ देखने होंगे। जैसे कि इस ग्रन्थके अंतमें प्रथम परिशिष्ट रूपसे छपे हुए प्रन्थ जैसे प्रन्थ और उसकी व्याख्यामें निदिष्ट पराशरी संहिता जैसे प्रन्थोंका गहराईसे अवलोकन करना होगा। इतना करनेपर भी प्रन्थकी परिभाषाका ज्ञांन यह महत्त्वकी बात है। अगर इसकी परिभाषाका पता न लगा तो सब अवलोकन व्यर्थप्राय है और तात्त्रिक अनुवाद करना अशक्य-सी बात है। दूसरी बात यह भी है कि यह प्रन्थ यथासाधन यद्यपि काफी प्रमाणमें शुद्ध हो चुका है, फिर भी फलादेश करनेकी अपेक्षा इसका संशोधन अपूर्ण हो है। चिरकालसे इसका अध्ययन-अध्यापन न होनेके कारण इस प्रन्थमें अब भी काफी त्रुटियाँ वर्त्तमान हैं। जैसे कि प्रन्थ कई जगह खंडित है, अङ्ग आदिको संख्या सब जगह बराबर नहीं मिलती और सम-विषम भी हैं, इसमें निर्दिष्ट पदार्थोंको पहचान भी बराबर नहीं होती है, अङ्गरास्त्रके साथ सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थींका फलादेशमें क्या और कैसा उपयोग है ? इसकी परिभाषाका कोई पता नहीं है । इस तरह इस प्रन्यका वास्तविक अनुवाद करना हो तो इस प्रन्थका साद्यन्त अध्ययन, आनुषङ्गिक प्रन्थोंका अवलोकन और एतद्विषयक परिभाषाका ज्ञान होना नितान्त आवस्यक है।

आभार स्वीकार

इस ग्रन्थके संशोधनके लिये जिन महानुभावोंने अपने ज्ञानभंडारोंकी महामृल्य हाथपोथियाँ भेजकर और चिरकालतक धीरज रखकर साहाय्य किया है उनका धन्यवाद पुर:सर मैं आभारी हूँ । साथ साथ पाटली निवासी पंडित भाइ श्री नगीनदास केशलशी शाह, जिन्होंने इस ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियोंके आधारपर विश्वस्त नकल (प्रेसकोपी) करना, कई प्रतियोंके विश्वस्त पाठभेद छेना, एं प्रूफपत्रोंको श्रेसकापी और हाथपोथियोंके साथ मिलाना आदि द्वारा काफी साहाय्य किया है, उनको मैं अपने हृद्यसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसका साहाय्य मेरेको आदिसे अन्ततक रहा है, जिसकी याद मेरे अन्त:करणमें जीवनभर रहेगी।

अन्तमें मेरा इतना हो निवेदन है कि इस ग्रन्थके संशोधनादिके छिये मैंने काफी परिश्रम किया है, फिर भी इस प्रन्थमें त्रुटियाँ रह ही गई हैं, जिनका परिमार्जन विद्वद्दर्ग करें और जिन त्रुटियोंका उन्हें पता चले -उनकी सूचना मेरेको देनेकी कृपा करें।

मुनि पुग्यविजय

जैन उपाश्रय

ॡ्णसा वाडा-अहमदाबाद



#### ॥ जयन्तु वीतरागाः॥

## ऋंगविज्जापइएए।य-विषयानुक्रम

-:0:-

विषय पद्य १ पहला अंगोत्पत्तो अध्याय 3-38 अंगविद्याकी उत्पत्ति अंगविद्याका स्वरूप अंगविद्या प्रक्रीणिक प्रन्थ के अध्यायों के नाम २ दूसरा निजसंस्तव अध्याय 3 ३ तीसरा शिष्योपख्यापन ऋध्याय 3-48 अंगविद्याशास्त्रको पढ़नेवाले शिष्योंकी योग्यायोग्यता, उनके गुण-दोष और अंगशास्त्र पठनके योग्य और अयोग्य स्थान-जगहका वर्णन ४ चौथा अंगस्तव अध्याय अंगविद्याका माहातम्य प्र पाँचवाँ मिण्सतव अध्याय 8 अंगविद्याके पारंगत मणिस्वरूप महापुरुषोंकी स्तुति ६ छट्टा आधारण अध्याय 19. अंगविद्याशास्त्रज्ञ गंभीर हो कर प्रश्नकरनेवालेके प्रश्नका श्रवण एवं अवधारण करे—इस विधिका वर्णन । ७ सातवाँ व्याकरणोपदेश अध्याय अंगविद्याशास्त्र गंभीर होकर फलादेश करे - इस विधिका कथन। ८ आठवाँ भूमीकर्म अध्याय (१) गद्यबंध संग्रहणीपटल विकास ु अंगविद्याको भूमोको साध्य करनेको विद्याये एवं भूमोकर्म अध्यायके पटलोंमें वर्णनीय विषयोंका निर्देश । अर्थित का का प्राप्त का कि विषयोंका

१८

श्रंगविजापइएएयं १-१८ (२) पद्यवंध संग्रहणीपटल भूमीकर्म अध्यायके पटलों में वर्णनीय विषयोंका निर्देश । 60-66 १—२८ (३) भूमीकर्म सत्त्वसमुद्देश पटल भूमिकर्म अध्यायके ज्ञानमें ध्यान रखने योग्य वस्तुका निर्देश । 88--83 १—४८ (४) आत्मभावपरीक्षा पटल अंगविद्या शास्त्रको फलादेश करनेके समय अपनी दश प्रकारकी परिस्थिति और तदनुसार प्रश्नका फलादेश। १३ १-११ (५) निमित्तोपधारणा पटल १३-१८ (६) आसनाध्याय पटल १-१२६ १-४० बत्तीस प्रकारके आसन-बैठनेके प्रकार और तदनुसार १३-१9 प्रश्नका फलादेश । ४१-१२६ बैठनेके प्रकारान्तर, बैठनेकी दिशा, एवं बैठनेके मंचक पल्यंक भद्रासन आदि साधनोंका निर्देश और तदनुसार प्रश्नका फलादेश। 19-96 (७) पर्यस्तिका पटल 86-58 8-68 बाईस प्रकारकी पर्यस्तिकायें, उनके भेद-उपभेद और तदनुसार प्रश्नका फलादेश। (८) आमासगंडिका पटल २१-२६ १-१६२ एकसी आठ आमर्ष-स्पर्शके प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश। (९) अपश्रय पटल २६-३१ 2-246 सतरह प्रकारके अपश्रय-टेका हेनेके प्रकार, उसके उपभेद औररुतदनुसार प्रश्नका फलादेश। (१०) स्थित पटल 8-60 ३१-३३ अट्टाईस खड़े रहनेके प्रकार और तदनुसार अक्नका फलादेश (११) प्रेक्षितविभाषा पटल 8-38 38-34 दस देखनेके प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश (१२) हसितविभाषा पटल 2-30 ३५-३६ चौदह प्रकारका हँसना और तदनुसार प्रश्नका फलादेश

|              | विषयानुक्रम                                                                                          | 88    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| १-७५         | (१३) पृष्ट पटल<br>पृष्टके-प्रका करनेके तीन, चार, आठ, चौबीस वगैरह प्रकार<br>और तदनुसार प्रकाका फलादेश | ३६-३८ |
| १-३३         | (१४) वंदितविभाषा पटल<br>सोलह प्रकारके वंदन-नमस्कार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश                        | ३८-३९ |
| १-३७         | (१५) संलापविधि पटल<br>बीस प्रकारके संलाप और तदनुसार प्रश्नका फलादेश                                  | 80-88 |
| १-३६         | (१६) आगतविभाषा पटल<br>आगमन-आनेके सोलह प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश                              | ४१-४२ |
| १-२६         | (१७) रुद्तविभाषा पटल<br>रोनेके बीस प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश                                 | ४२-४३ |
| 8-6          | (१८) परिदेवितविभाषा पटल                                                                              | 83    |
| 779-93       | परिदेवितके तेरह प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश                                                    |       |
| 8-9 Op       | (१९) विक्रंदित पटल<br>विक्रंदितके आठ प्रकार और तदनुसार प्रश्नको फलादेश                               | 88    |
| <b>१-३</b> ७ | (२०) पतितविभाषा पटल<br>पतनके आठ प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश                                    | 88-84 |
| १-२१         | (२१) आत्मोतिथतविभाषा पटल<br>अपने आप उठनेके इकीस प्रकार और तदनुसार प्रकाका फलादेश                     | ४५-४६ |
| 8-6          | (२२) निर्गत पटल<br>निर्गमके ग्यारह प्रकार और तदनुसार प्रस्नका फलादेश                                 | 86    |
| १-९          | (२३) प्रचलायितविभाषा पटल<br>प्रचलायितके सात प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश                        | ४६-४७ |
| १-१८         | (२४) जुम्भितविभाषा पटल<br>जुम्भित-जम्भाईके सात प्रकार, उसके उपभेद और तद सार<br>प्रश्नका फलादेश       | 80    |
| 8-0          | (२५) जिल्पतिविभाषा पटल<br>जिल्पतिको सात प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश                            | 80-85 |

**अंगविजापइएए।यं** 20 (२६) चुंबितविभाषा पटल 88-88 8-83 सोल्ह प्रकारका चुंबन, एवं चुंबनके दूसरे अनेक प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश 88-48 (२७) आलिंगित पटल १-६७ आिंगनके चौदह प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश (२८) निपन्नविभाषा पटल ५१-५३ १-83 निपनके बारह प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश (२९) सेवितविभाषा पटल ५३-५६ 9-199 सेवितके बत्तीस प्रकार और तदनुसार प्रश्नका फलादेश ( ३० ) भूमी कर्मसत्त्वगुणविभाषा पटल १-१६ 48 भूमिकर्म अध्याय के अधिकारी के गुण और योग्यता ९ नववाँ अंगमणी अध्याय १-१८६८ 40-353 मणिसूत्र 40-49 अंगमणि अध्यायमें वर्णनीय २७० द्वारोंका निर्देश (१) पिचत्तर पुण्णाम 3-665 49-68 १- ५९ पिचत्तर पुण्णामक-पुरुषजातीय अङ्गोंके नाम और उनके स्पर्शानुसार फलादेश ६०- ६५ पुरुषजातीय मृनुष्यनाम ६६- ७३ पुरुषजातीय देवयोनिकनाम ७४- ८० पुरुषजातीय चतुष्पद तिर्थग्योनिकनाम ८१- ८८ पुरुष जातीय पृक्षि तिर्यग्योनिकनाम ८९- ९४ पुरुष जातीय जलचर परिसर्प तिर्यग्योनिक म्तस्यजातिके नाम . ९५- ९७ पुरुष जातीय स्थ्व उचर परिसर्प तिर्यग्योनिक सर्प जातिके नाम ९८-११० पुरुषजातीय वृक्षके नाम १११-११५ पुरुष जातीय गुल्मके नाम ११६-१२४ पुरुषजातीय पुष्पके नाम १२५-१३० पुरुषजातीय फुलके नाम १३१-१३४ पुरुषजातीय पेयद्रव्य आसन-घृत आदिके नाम ः १३५-१४० पुरुषजातीय भोज्यपदार्थींके नाम १४१-१४६ पुरुषजातीय वस्त्रीके नाम

विषयानुक्रम

38:

| 247       | 180-185                                | पुरुषजातीय आभूषणोंके नाम                                            | 001270  |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
|           | १६३- ६९                                | पुरुष जातीय भाजनों के नाम                                           |         |
|           | ₹0 -00 g                               | पुरुष जातीय श्रायन आसन और यानके नाम                                 |         |
| 32 30     | 908- 63                                | पुरुष नातीय भाण्डोपकरणके नाम                                        | 97.00   |
|           | 873- (8                                | पुरुष नातीय भान्यके नाम                                             |         |
|           | १८9- ८६                                | पुरुषजातीय धन-सिकोंके नाम                                           |         |
| 7 gt 3 gt | १८७- ९२                                | पिचत्तर पुरुषजातीय समानार्थक शब्द                                   | 100 -10 |
| १९३-३७४   |                                        | (२) पिचत्तर स्त्रीनाम                                               | ६६-७२   |
|           | १९३-२४४                                | पिचत्तर स्रीनामक-स्रीजातीय अङ्गोंके नाम और उनके स्पर्शानुसार फलादेश |         |
|           |                                        | स्त्री जातीय मृतुष्यनाम                                             |         |
|           | २७१- ८०                                | स्त्री जातीय देवयोनिकनाम                                            |         |
|           | २८१- ८६                                | स्त्रीजातीय चतुष्पद तिर्थग्योनिक नाम                                |         |
| 75 13     | २८७- ९२                                | स्त्रीजातीय पक्षितिर्यग्योनिक नाम                                   |         |
|           | २९३- ९९                                | स्त्रीजातीय जलचर परिसर्प तिर्यग्योनिक म्रस्यजातिके नाम              |         |
|           | २९६-३००                                | स्त्री जातीय स्थलचर परिसर्प तिर्यग्योनिक जन्तुओं के नाम             |         |
|           | 308-85                                 | स्त्री जातीय वृक्ष गुल्म लताओं के नाम                               | 4       |
|           | ३१३- २२                                | स्त्रीजातीय पुष्पोंके नाम                                           |         |
|           | ३२३- २७                                | स्त्रीजातीय फुलोंके नाम                                             |         |
|           | ३२८- ३९                                | स्त्रीजातीय भोज्यपदार्थीं के नाम                                    |         |
|           | ३३६- ४१                                | स्त्रीजातीय वर्खोंके नाम                                            |         |
|           | ३४२- ५०                                | स्त्रीजातीय आभूषणोंके नाम                                           |         |
|           |                                        | स्त्रीजातीव श्रयन आसन और यानके नाम                                  |         |
|           |                                        | स्त्रीजातीय भाजनींके नाम                                            |         |
| 70 13     |                                        | स्त्रीजातीय भाण्डोपकरणके नाम                                        |         |
| ,         |                                        | स्त्रीजातीय आयुधों के नाम                                           |         |
| 97-73     | ३६६- ७४                                | स्त्रीजातीय एकार्थक शब्द                                            |         |
| ३७५-४०५   |                                        | (३) अट्ठावन नपंसक नाम                                               | ७२-७३   |
|           |                                        | अट्ठावन नपुंसकजातीय अंगोंके नाम ओर उनके स्परानुसार फेलादेश          |         |
| 25-32     | 800- 9                                 | नपुंसकजातीय नामोंका निर्देश                                         |         |
| ४०६-४४१   | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | (४) सतरह दक्षिण                                                     | ७३-७४   |
| 99        | •                                      | सतरह दक्षिण-दाहिने अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश, और दक्षिणके    | 3,      |
|           | 10 mg 28                               | ्र एकार्थं क-समानार्थं क                                            |         |

श्रंगविजापइएए।यं २२ 30-20 (५) सतरह वाम 885-66 सतरह वाम-बायें अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और वामके एकार्थक ३७-३७ (६) सत्रह मध्यम 860-428 सतरह मध्यम अङ्गोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और मध्यमके एकार्थक-समानार्थक (७) अट्ठाईस दढ 90-00 ५२२-६४ अहाईस दढ अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और दढके समानार्थक (८) अड्राइस चल 199-60 ५६५-६१६ अट्ठाईस चल अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और चलके समानार्थक ६०१-६१० इन पद्यों में प्राकृत ऋियापदोंका विपुल संप्रह है (९) सोलह अतिरूत्त 28.65 ६१७-५६ सोलह अनिवृत्त-अनिकान्त अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और उनके समानार्थक ६४४-५० इन पद्योंमें प्राकृत क्रियापदों का विपुल संग्रह है (१०) सोलह वत्तीमान ८२-८३ ६५७-९६ सोलह वर्त्त मान अंगोंके नाम, उनके स्पर्शानुसार फलादेश और उनके समानार्थक ६८४-९१ इन पर्चोमें प्राकृत ऋयापदोंका विपुल संग्रह है (११) सोलह अनागन 23-68 ६९६.७३४ सोलह अनागत अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक ७२०-२९ इन पद्योंमें प्राकृत क्रियापदोंका विपुल संग्रह है (१२) पचास अभ्यन्तर ७३५-७१ 28-58 पचास अभ्यन्तर अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक (१३) पचास अभ्यन्तराभ्यन्तर ८६-८७ 302-200 पचास अभ्यन्तराभ्यन्तर अंगों के नामों का अतिदेश, स्पर्शानुसार फलादेश और एकार्थक ७९७-८०१ इन पद्योंमें प्राकृत क्रियागदों का संग्रह है (१४) पचास बाहिराभ्यन्तर 23-63 ८०७-३६ पचास बाहिराम्यन्तर अंगोंके नामोंका अतिदेश, स्पर्शानुसार फलादेश और एकार्थक (१५) पचास अभ्यन्तर बाहिर (३७-५६ 66 पचास अम्यन्तर बाहिर अंगोंके नामोंका अतिदेश, स्पर्शानुसार फलादेश और एकार्थक

|          | विषयानुक्रम                                                                  | . २३    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ८५७-७६   | (१६) पचास बाहिर                                                              | 69      |
|          | पचास बाहिर अंगोंके नामोंका अतिदेंश, उनके स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक    |         |
| ८७७-९९   | ( १७ ) पचास बाहिर बाहिर                                                      | ८९-९०   |
|          | पचास बाहिर अंगोंके नामोंका अतिदेश, स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक          |         |
| ९००-१६   | (१८) पचास ओवात-अवदात                                                         | 90-99   |
|          | पचास ओवात अंगोंके नामोंका अतिदेश, स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक           | 4       |
| ९१७-३२   | (१९) पचास सामोवात-स्यामावदात                                                 | 68      |
|          | पचास सामोवात अंगोंके नामोंका अतिदेश, स्पर्शानुसार फलादेश और एकार्थक          |         |
| ९३३-४६   | (२०) पचासं इयाम                                                              | 99-97   |
|          | पचास स्याम अंगोंके नामोंका अतिदेश, स्पर्शानुसार फलादेश और एकार्थक            |         |
| ९४७-६५   | (२१-२२) पचास इयामकृष्ण और कृष्ण                                              | ९२      |
|          | पचास स्थामकृष्ण और कृष्ण अंगोंके नामोंका अतिदेश, स्पर्शानुसार फलादेश और समा  | नार्थ क |
| 60)      | ( २३-२४ ) पचास अध्यवदात और अतिकृष्ण                                          | ९२      |
| ९६६-९६   | (२५) बीस उत्तम                                                               | ९३      |
|          | बीस उत्तम अंगोंके नामोंका अतिदेश, उनके स्पर्शानुसार फलादेश और एकार्थक        | 1252    |
| 999.9080 | (२६) चौदह मध्यम                                                              | 98      |
|          | चौदह मध्यम अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और एकार्थक                       |         |
| 8088-88  | (२७) चौदंह मध्यमानन्तर                                                       | 68      |
|          | चौदह मध्यमानन्तर अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक               | . 50    |
| १०१५-३७  | (२८) दस जघन्य                                                                | 98-94   |
|          | दस जघन्य अंगोंके नाम, स्पर्शातुसार फलादेश और समानार्थक                       |         |
| १०३८-५४  | (२९) दो उत्तम मध्यम साधारण                                                   | ९५-९६   |
|          | दो उत्तम मध्यम साधारण अंगोंके नाम, उनके स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक     | 0.0     |
| १०५५-५८  | (३०) दो मध्यम मध्यम साधार                                                    | ९६      |
| 03       | दो मध्यम मध्यम साधारण अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक          | 00      |
| १०५९-६६  | (३१) दो मध्यमानन्तर मध्यम साधारण<br>दो मध्यमानन्तर मध्यम साधारण अंगोंके नाम, | 94      |
|          | दा मध्यमानन्तर मध्यम सायारण जनामा गर्भ<br>स्वर्शानुसार फलादेश और समानार्थक   |         |
|          |                                                                              |         |

| २४              | श्रंगविज्ञापइएण्यं                                                                                                                      |                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| १०६७-७२         | (३२) दो मध्यमानन्तर जघन्य साधारण                                                                                                        | 38'-3',2 <b>\$</b>             |
|                 | दो मध्यमानन्तर जघन्य साधारण अंगोंके नाम,<br>स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक                                                            | \$ 500 miles                   |
| १०७३-९५         | (३३) दस वालेय                                                                                                                           | 90                             |
|                 | दस बालेय अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थ क<br>१०८६-८९ इन पद्योंमें मनुष्यके संस्कारोत्सवोंके नाम हैं                       | 30000                          |
| १०९६-११२७       | (३४) चौदह यौवनस्थ<br>चौदह यौवनस्थ अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक                                                         | ९७-९८                          |
| ११२८-४८         | (३५) चौदह मध्यमवयस्क<br>चौदह मध्यमवयःस्य अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक                                                  | 99                             |
| <i>११४९-७</i> ४ | (३६) बीस महावयस्क<br>बीस महावयःस्थ अंगोंके नाम, उनके स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक                                                   | 99-900                         |
| ११७५-८०         | (३७-३९) वयः साधारण<br>३७ दो बाल यौवनस्य साधारण, ३८ दो यौवनस्य मध्यमवय साधारण, ३९<br>मध्यमवय महावय साधारण अंगोंके नाम और फलादेशका अतिदेश | <b>१००</b><br>दो               |
| ११८१-९३         | (४०) बीस ब्रह्मेय<br>बीस ब्रह्मेय अंगोंके नाम, फलादेश और एकार्थक                                                                        | <b>१०१</b><br>७९०,०३३          |
| ११९४-९९         | (४१) चौदह क्षत्रेय<br>चौदह क्षत्रिय अंगोंके नाम, फलादेश और समानार्थक                                                                    | 808                            |
| 8500-14         | ( ४२ ) चौद्ह वैश्येय<br>चौदह वैश्य अंगोंके नाम, फलादेश और समानार्थक                                                                     | १०१-२                          |
| १२०६-११         | (४३) दस शुद्रेय<br>दस शुद्र अंगोंके नाम, फलादेश और एकार्थक                                                                              | ५, ५, १०२                      |
| १२१२-४१         | ( ४४-४६ ) चतुर्वर्णविधान                                                                                                                | १०२-४                          |
| १२४२-४५         | ( ४७-५३ ) आयुः प्रमाणनिर्देश पटल                                                                                                        | 608                            |
| १२४६-७१         | (५४) बहत्तर शुक्कवर्णप्रतिभोग<br>बहत्तर शुक्छवर्ण प्रतिभोग अंगोंके नाम, स्पर्शानुसार फछादेश और समाना                                    | ्र <sup>हे</sup> ं १०४<br>र्थक |

|           | विषयानुक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| १२७२-७४   | (५५-६२) वर्णप्रतिभोगपटल                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.8    |
| १२७४-९७   | (६३-७३) स्थितामासवर्णयोनिपटल<br>अंगोंके वर्णका निर्देश और गजतालुक, ब्रह्मराग, सूर्योद्गमवर्ण, मनःशिलावर्ण,<br>मेचकवर्ण, कोरेंटकवर्ण आदि रंगोंकी पहचान                                                                                                                                            | १०४-५  |
| १२९८-१३३० | (७४-७९) स्निग्धह्स पटल<br>१२९८-१३०३.७४ दस स्निग्ध अंगोंके नाम, फलादेशादि, ७५ स्निग्ध-स्निग्ध,<br>७६ रूक्ष, ७७ रूक्षह्क्ष, ७८ रूक्षस्निग्ध, ७९ स्निग्धरूक्ष अंगोंके नाम,<br>फलादेश और समानार्थकका अतिदेश और निर्देश                                                                               | १०५-७  |
| १३३१-४७   | (८०) दस आहार<br>दस आहार अंगोंके नाम, फलादेश और एकार्थक शब्द<br>१३४०-४५ इन पद्योंमें प्राकृत क्रियापदों का संग्रह है                                                                                                                                                                              | 800    |
| १३४८-६७   | (८१-८५) नीहारपटल<br>१३४८-५८. ८१ दस नीहार अंगोंके नाम, फलादेश और समानार्थक<br>१३५४-५७. प्राकृत क्रियापदोंका संप्रह<br>१३५९-६७. ८२ दस आहाराहार आहारनीहार नीहाराहार<br>नीहारनीहार अंगोंके नामादिका अतिदेश                                                                                           | 2-00-S |
| १३६८-१४४८ | (८६-९५) दिकपटल<br>८६ सोलह पौरस्त्य, ८७ सोलह पाश्चात्य, ८८ सतरह दक्षिणात्य, ८९ सतरह<br>औत्तराह, ९० सतरह दक्षिणपूर्व, ९१ सतरह दक्षिणपाश्चात्य, ९२ सतरह<br>उत्तरपाश्चात्य, ९३ सतरह उत्तरपौरस्त्य, ९४ बारह ऊर्ध्वभागीय, ९४ तेरह<br>अधोभागीय अंगोंके नामोंका अतिदेश, स्पर्शानुसार फलादेश और समानार्थक | १०८-११ |
| १४४९-६८   | (९६-९९) प्रसन्नाऽप्रसन्नपटल<br>९६-९९ पचास प्रसन्न, अप्रसन्त्रप्रसन्न, प्रसन्त्रअप्रसन्न,<br>अंगोंके नामोंका अतिदेश, फलादेश और एकार्थक                                                                                                                                                            | १११-१२ |
| १४६९-९७   | (१००-३) वामपटल<br>सोलह वामप्राणहर, सोलह वामधनहर, अट्ठावन वाम सोपद्रव और तीस संख्यावाम<br>अंगोंके नाम, फलादेश और एकार्थक                                                                                                                                                                          | ११२-१३ |
| १४९८-९९   | (१०४) ग्यारहिशव<br>ग्यारहिशव अंगोंके नाम और फलादेश                                                                                                                                                                                                                                               | ११३    |

| २६      | श्चंगविज्ञापइएण्यं                                    |          |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|
| १५००-८  | (१०५) ग्यारह स्थूल                                    | 88-88    |
|         | ग्यारह स्थूल अंगोंके नाम, फलादेश और एकार्थक           |          |
| १५०९    | ( १०६ ) नव उपस्थूल अंग                                | 848      |
| १५१०    | (१०७) पचीस युक्तोपचय अंग                              | 888      |
| १५११    | (१०८) बीस अल्पोपचय अंग और (१०९) बीस नातिकृ            | श्च अंग  |
| १५१२-१८ | (११०) सत्रह कृश                                       | .\$\$8   |
|         | सतरह कृश अंगोंके नाम और समानार्थक                     |          |
| १५१९-२० | (१११) ग्यारह परंपरकृश                                 | \$ \$ \$ |
|         | ग्यारह परंपरकृश अंगों के नाम और फलादेश                |          |
| १५२१-२८ | (११२) छन्द्रीस दीर्घ                                  | ११४-१५   |
|         | छन्बीस दीर्घ अंगोंके नाम, फलादेश और समानार्थक         |          |
| १५२९-३० | (११३) छ ब्बीस युक्तप्रमाण दीर्घ अंग                   | ११५      |
| १५३१    | (११४) सोलह हस्त्र किंचिदीर्घ अंग                      | ११५      |
| १५३२-३७ | (११५) सोलह हस्व                                       | ११५      |
|         | सोलह हस्त्र अंगोंके नामोंका अतिदेश और समानार्थक       |          |
| १५३८-५२ | (११६) दस परिमंडल                                      | ११५-१६   |
|         | दस परिमंडल अंगोंके नाम और एकार्थक                     |          |
| १५५३-५७ | (११७) चौदह करणमंडल                                    | ११६      |
| १५५८-६२ | (११८) बीस वृत्त                                       | ११६      |
|         | बीस वृत्त अंगोंके नाम और समानार्थक                    | ११६      |
| १५६३-६८ | (११९) बारह दृधु                                       | ११६-१७   |
|         | बारह पृथु अंगोंके नाम और एकार्थक                      |          |
| १५६९-७० | (१२०) इकतालीस चतुरस्र अंग                             | 280      |
| १५७१    | (१२१) दो ज्यस्र अंग                                   | ११७      |
| १५७२-७६ | (१२२) पांच काय अंग                                    | ११७      |
| १५७७-८२ | (१२३) सत्ताईस तत्त और (१२४) इकीस परमतनु               | ११७      |
|         | सत्ताईस तनु और इक्कीस परमतनु अंगोंके नाम और समानार्थक |          |

|           | विषयानुक्रम                                                     | २७     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| १५८३-८५   | (१२५) दो अणु (१२६) एक परमाणु अंग                                | ११७    |
| १५८६-९०   | (१२७) पांच हृदय और समानार्थक                                    | 288    |
| १५९१-९८   | (१२८) पांच ग्रहण                                                | 288    |
|           | पांच प्रहण अंगोंके नाम, फलादेश और समानार्थक                     |        |
| १५९९-१६०० | (१२९) पांच उपयहण अंग और एकार्थक                                 | ११८    |
| १६०१-७    | (१३०) छप्पन रमणीय                                               | ११८    |
|           | छप्पन रमणीय अंगोंके नाम, फलादेश और समानार्थक                    |        |
| १६०८-१२   | (१३१) वारह आकाश अंग और एकार्थक                                  | ११८-१९ |
| १६१३-२२   | (१३२) छप्पन दहरचल और (१३३) छप्पन दहरस्थावर                      | ११९    |
|           | छप्पन दहरचल और छप्पन दहरस्थावर अंगोंके नाम, फलादेश और समानार्थक |        |
| १६२३-३०   | (१३४) दस ईश्वर (१३५) दस अनीश्वर                                 | ११९    |
|           | दस ईश्वर और दस अनीश्वर अंगोंके नाम, फलादेश और समानार्थक         |        |
| ११३१      | (१३६) चौदह ईश्वरभूत अंग                                         | ११९    |
| १६३२-४०   | (१३७) पचास प्रेष्य (१३८) पचास प्रेष्यभूत                        | ११९-२० |
|           | पचास प्रेष्य और पचास प्रेष्यभूत अंगोंके नाम, फलादेश और एकार्थक  |        |
| १६४१-५६   | (१३९) छन्त्रीस प्रिय और (१४०) छन्त्रीस द्वेष्य                  | १२०    |
|           | छब्बीस प्रिय और छब्बीस द्रेष्य अंगोंके नाम, फलादेश और समानार्थक |        |
| १६५७-६२   | (१४१) छन्त्रीस मध्यस्थ अंग और समानार्थक                         | १२०-२१ |
| १६६३-६४   | ( ४१२-४६ ) पृथ्वीकायिकादि अंगोंके नामोंका अतिदेश                | १२१    |
| १६६५-६६   | (१४७) बीस जंगम अंगोंके नाम                                      | १२१    |
| १६६७-७०   | (१४८) तेत्तीस आतिम्लिक अंगोंके नाम                              | १२१    |
| १६७१-७२   | (१४९) तेत्तीस मज्झविगाढ अंगोंके नाम                             | १२१    |
| १६७३-७४   | (१५०) तेत्तीस अंत अंगोंके नाम                                   | १२१    |
| १६७५-८६   | (१५१) पचास मुदित और (१५२) पचास दीन                              | १२१-२२ |
|           | पचास मुदित और पचास दीन अंगोंके नाम, फलादेश और समानार्थक         |        |
| १६८७-९१   | (१५३) बीस तीक्ष्ण अङ्ग और समानार्थक                             | १२२    |

| २५        | श्रंगविज्ञापइएण्यं                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| १६९२.९५   | (१५४) पिचत्तर उपद्रुत (१५५) पिचत्तर व्यापन्न अङ्ग                                                                                                                                                                                                                    | १२२    |
| १६९६-९७   | (१५६) दो दुर्गन्ध और (१५७) दो सुगन्ध अङ्ग                                                                                                                                                                                                                            | १२२    |
| १६९८-१७०३ | (१५८) नव बुद्धिरमण (१५९) चार अबुद्धिरमण<br>अंग और समानार्थक।                                                                                                                                                                                                         | १२१    |
| १७०५-५    | (१६०) ग्यारह महापरिग्रह (१६१) चार अपरिग्रह अङ्ग                                                                                                                                                                                                                      | १२२    |
| १७०६.७    | (१६२) उन्नीस बद्ध और (१६३) सत्ताईस मोक्ष अङ्ग                                                                                                                                                                                                                        | १२२    |
| २७०८      | (१६४-१६) पचास स्वक, परकीय और स्वकपरकीय अङ्क                                                                                                                                                                                                                          | १२३    |
| १७०९-१६   | (१६७-७२) दो शब्देय, दो रूपेय, दो गन्धेय, एक रसेय, दो स्पर्शेय,<br>और एक मणेय अङ्ग और फलादेश                                                                                                                                                                          | १२३    |
| १७१७-१९   | (१७३-७५) चार वातमण, दो सहमण और दश वर्णेय अङ्ग                                                                                                                                                                                                                        | -१२३   |
| १७२०-२२   | (१७६) दस अग्रेय अङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                 | १२३    |
| १७२३      | (१७७) दस जणोय अङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                   | १२३    |
| १७२४      | (१७८-७९) दो दर्शनीय और अदर्शनीय                                                                                                                                                                                                                                      | १२३    |
| १७२५      | (१८०) दस थल अङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                     | १२३    |
| १७२६-२७   | (१८१) बारह निम्न अङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                | १२३    |
| १७२८      | (१८२-८३) नव गम्भीर और निम्न गम्भीर अङ्ग                                                                                                                                                                                                                              | १२४    |
| १७२३-३२   | (१८४-८९) पन्दरह विषम, चौदह उन्नत, वारह सम, दस उष्ण,                                                                                                                                                                                                                  |        |
|           | दस शीतल, दस आवुणेय अङ्ग                                                                                                                                                                                                                                              | १२४    |
| १७३३-३४   | (१९०-९१) चौरासी पूर्ण और पिचत्तर तुच्छ अङ्ग                                                                                                                                                                                                                          | १२४    |
| १७३५.७४   | (१९२२-३८) उन्नीस विवर, अविवर आदि अङ्ग                                                                                                                                                                                                                                | १२४-२६ |
|           | १९२ उन्नीस विवर, उन्नीस अविवर, अट्टाईस विवृतसंवृत, सात सुकु<br>मार, १९६ चार दारुण, पांच मृदु, चार पत्थीण-प्रस्त्यान, छप्पन श्रुक्ष्ण,<br>चौबीस खर, २०१ दस कुटिल, दस ऋजुक, छत्तीस चण्डानत, छ आयत,<br>छ आयतमुद्रित, २०६ बीस दिव्य, चौदह मानुष्य, चौदह तिर्थग्योनिक, दस |        |
|           | नैरियक, २१० पिचलर (पंचाणवें) रीद्र, दो सीम्य, बाईस मृदुभाग, दो पौत्रेय, दो कन्येय, चार स्नीमाग, दो युवतेय, २१७ छन्बीस दुर्गस्थान, बारह (चौदह) ताम्र, चार रोगमण, छ प्रति, २२१ छ चपछ, सात अचपछ, चार गुह्य, पांच उत्तानोन्मस्तक, दस (बारह) तत, दस मत, २२७               |        |

| i. | - |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | e | C | य | 3 | ø | H | P |

बारह (ग्यारह) महंतक, अट्ठाईस शुचि, दश क्रिष्ट, पिचत्तर वर, २३१ पिचत्तर नायक, पिचत्तर अनायक, पचास (अट्ठावन) नीच, पिचत्तर निर-र्थक, २३४ पदास अन्यजन, सोल्ह अम्बर (अन्तर), ग्यारह शूर, तीन भीठ अंगोंके नाम

१७७५-१८१४ १८१**५-**६८

( २३९-७० ) पचास एक्ककादि अङ्गोंके नाम

१२६-२७

दो सौ सत्तर द्वारोंका समुचित फलादेश और नववें अध्याय की समाप्ति १२८-२९

### १० दसवाँ आगमन अध्याय

१३०-१३५

आगमन विषयक फलादेश पृष्ट १३० पंक्ति ५-७, पं० १७-१८, पृष्ठ १३२ पं० १४, पृष्ठ १३३ पं० ९ में प्राकृत धातुओं का संग्रह है

### ११ ग्यारहवाँ पृष्ठ अध्याय

१३५-१३८

प्रश्नपृच्छाके प्रकार और तदनुसार फलादेश इस अध्यायमें अनेकानेक प्रकारके गृह, शालायें और वैभागिक एवं प्रादेशिक स्थानोंका संप्रह है

### १२ बारहवाँ योनि ऋध्याय

१३८-१४6

अंगविद्याद्वारा अनेक प्रकारकी मानसिक, व्यावहारिक, जाति विषयक एवं औपाधिक जीवन प्रवृत्तियोंके आधारस्वरूप योनियोंका फलादेश

### १३ तेरहवाँ योनिलच्चगा व्याकरणाध्याय

880-888

१४ चौदहवाँ लोमद्वाराध्याय

१४४-१४५

१५ पनरहवाँ समागमद्वाराध्याय

१४५

१६ सोलहवाँ प्रजाद्वाराध्याय

१४५

१७ सतरहवाँ आरोग्यद्वाराध्याय

१४५

१८ अठारहवाँ जीवितद्वाराध्याय

१४५-१४६

१९ उन्नोसवाँ कर्मद्वाराध्याय

188

२० बीसवाँ वृष्टिद्वाराध्याय

१४६

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

श्रंगविजाप इएए। यं

## २१ इक्रोसवाँ विजयद्वाराध्याय

38€

## २२ बाईसवाँ प्रशस्ताध्याय

588-388

इस अध्यायमें अनेक जातीय प्रशस्त नाम, क्रियाएँ, पूजा, उत्सव, स्थान, ऋतु आदिका उल्लेख और तदनुसार फलादेशका कथन है

## २३ तेईसवाँ अप्रश्स्त अध्याय

288-288

इस अध्यायमें अनेक प्राकृत क्रियापदोंका संप्रह है

### २४ चोबोसवाँ जातिविजयाध्याय

888

इस अध्यायमें अङ्गविद्याके अनुसार जातिविषयक फलादेश कथन है

## २५ पञ्चोसवाँ गोत्राध्याय

989-40

अंगविद्या अनुसार गोत्रविषयक फलादेश इस अध्यायमें प्राचीन गोत्रोंका विपुल उल्लेख है

## २६ छुब्बीसवाँ नामाध्याय

१५०-१५८

इस अध्यायमें व्याकरणविभाग, नामविषयक विचार और अंगविद्या अनुसार फलादेश है

## २७ सत्ताईसवाँ स्थान अध्याय

949

अंगविद्या अनुसार अधिकारविषयक फलादेश इस अध्यायमें अनेक प्रकारके अधिकारियोंका निर्देश है

# २८ अट्टाईसवाँ कर्मयोनि अध्याय

१५०-१६१

अंगविद्या अनुसार कर्म एवं शिल्पविषयक फलादेश इस अध्यायमें अनेक प्रकारके प्राचीन कर्म, शिल्प एवं च्यापारोंका उल्लेख है

### २९ उनतीसवॉं नगरविजयाध्याय

१६१-१६२

### ३० तीसवाँ आभरगयोनि अध्याय

१६२-१६३

इस अध्यायमें प्राचीन विविध आभरण एवं अंगरचनाकें नामोंका उल्लेख है

|                                         | विषयानुक्रम                                                                                                                                          | 38      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                         | ३ १ इवतीसवाँ वस्त्रयोनि ऋध्याय<br>इस अध्यायमें वस्त्रके प्रकारीका उल्लेख है                                                                          | १६३-१६४ |
|                                         | ३२ बत्तीसवाँ धान्ययोनि अध्याय<br>इस अध्यायमे विविधजातीय धान्य-अनाजके नार्मोका उल्लेख है                                                              | १६८-१६५ |
|                                         | ३३ तेत्तीसवाँ यानयोनि ऋध्याय<br>इस अध्यायमें प्राचीन कालमें काममें लाये जानेवाले अनेकविध<br>जलयान और स्थल्यानोंके नामोंका उल्लेख पाया जाता है        | १६५-१६६ |
|                                         | ३४ चौंतीसवाँ संलापयोनि ऋध्याय                                                                                                                        | १६७-१६८ |
| 0937                                    | ३५ पेंतीसवाँ प्रजाविशुद्धि ऋध्याय<br>संततिविषयक फलादेश<br>पृ० १६८-६९ में प्राकृत क्रियापदों का विपुल संग्रह है                                       | ११६८.७० |
| 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - | ३६ छत्तीसवाँ दोहद अध्याय<br>पृ० १७१ में प्राकृत क्रियापदोंका संप्रह है                                                                               | १७०-७२  |
|                                         | ३७ सैंतीसवाँ लच्च्या अध्याय                                                                                                                          | १७३-७४  |
| \$ (5-1) 7                              | ३८ अड़तीसवाँ व्यंजनाध्याय                                                                                                                            | १७४-७५  |
| ម <i>្</i> ទី ទី រុទ្ធ                  | ३९ उगचालीसवाँ कन्यावासनाध्याय                                                                                                                        | १७६-७६  |
| \$02°3* <b>\$</b>                       | ४० चालोसवाँ भोजनाध्याय<br>इस अध्यायमें विविध प्रकारके भोज्य पदार्थ एवं उत्सवादिके नाम हैं                                                            | १७६-८२  |
| FF 3 F                                  | ४१ इकतालीसवाँ वरियगंडिकाध्याय<br>इस अध्यायमें मूर्तियों के प्रकार, प्राकृत क्रियापद, आभरण और अनेक प्रकारके<br>रत-सुरत क्रीडाओं के नामों का संप्रह है | १८२-८६  |
| 053 575                                 | ्रिक्ट ४२ बयाबीसवाँ स्वप्नाध्याय                                                                                                                     | १८६-९१  |
|                                         | ४३ तेंतालीसवाँ प्रवासाध्याय                                                                                                                          | १९१-९२  |

### श्रंगविजापइएए।यं

| ४४ चौवालीसवाँ प्रवास ऋद्धाकालाध्याय                                                                                 | १९२-९३  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ४५ पेंतालीसवाँ प्रवेश अध्याय<br>इसमें अनेक प्रकारके यान, भाण्डोपकरणादिके नामोंका संप्रह है                          | १९३-९४  |
| ४६ छियालोसवाँ प्रवेशनाध्याय                                                                                         | १९५-९७  |
| ४७ सैताबीसवाँ यात्राध्याय                                                                                           | १९८-९९  |
| ४८ अड़तालोसवाँ जयाध्याय                                                                                             | १९९-२०१ |
| ४९ उनचासवाँ पराजयाध्याय                                                                                             | २०१-२०२ |
| प्र पचासवाँ उपद्भुताध्याय<br>इस अध्यायमें कितनेक रोगोंके नाम उल्लिखित हैं                                           | २०२-२०४ |
| ५१ इकावनवाँ देवताविजयाध्याय                                                                                         | २०४-२०६ |
| प्र बावनवाँ नक्षत्रविजयाध्याय<br>इसमें नक्षत्रोंके नाम है                                                           | २०६-२०९ |
| ५३ त्रेपनवाँ उत्पाताध्याय                                                                                           | २१०-२११ |
| ५४ चौपनवाँ सारासार ऋध्याय                                                                                           | २११-२१३ |
| पूप्र पचपनवाँ निधान ऋध्याय<br>विविध प्रकारके निधानस्थान और निधान रखनेके भाजनोंके नाम                                | २१३-२१४ |
| ५६ छपनवाँ निर्विसूत्राध्याय                                                                                         | २१४-२१६ |
| ५७ सत्तावनवाँ नष्टकोश्काध्याय<br>इसमें आहार, अनाज, भाजन, धातु, भाण्डोपकरण और गृहादिके नामींका<br>संग्रह है          | २१६-२२१ |
| प्र श्रद्घावनवाँ चितिताध्याय<br>इस अध्यायमें उत्सव, देवता, मनुष्य, तिर्धिजातीय जीवोंकी नाम भेद-प्रभेद<br>वर्णित हैं | २२३-२३४ |

इस अध्यायमें उत्सव, देवता, मनुष्यजातिके नामादि हैं; तिर्यग्योनिक क्षुद्रजन्तु, छोटे मोटे जलचर, स्थलचर, पशु-पक्षी, मत्स्यजाति, सर्पजाति, चतुष्पद, द्विपद, अपद प्राणियोंके नामोंका संप्रह है, अनेक प्रकारके आसन, भाण्डोपकरण, पुष्प-फल-वृक्ष, रसद्रव्य, तैल्भेद, अनाज, वल्लप्रकार, भाजन, धातुभेद, प्रादेशिकविभाग, आभरण आदिको द्यांतित करनेवाले नाम एवं शब्दोंका विपुल संप्रह है

उत्पत्ति विषयक फलादेश वर्णित हैं। अंगविद्याविषयक जप्यविद्या भी है।

| ५९ उनसठवाँ कालाध्याय                                                                                                                   | २३५-२६२ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| सत्ताईस पटलोंमें-विभागोंमें कालाध्यायका कालविषयक फलादेशका निरूपण                                                                       |         |
| चतुर्थ और पंचम पटलमें क्षुद्रजन्तु और वृक्ष-लतादिके नाम हैं                                                                            | २३७-३८  |
| छड्डे और सातवें पटलमें प्रा-पक्षी एवं वृक्षादिके नाम हैं                                                                               | २३८     |
| सतरहवें पटलमें भोज्यपदार्थों के नाम हैं                                                                                                | २४६     |
| अठारहवें पटलमें भक्तवेला, मागधवेला, दूधवेला, आलोलीवेला, कूरवेला,<br>गृंडीवेला, प्रातराशवेला, भक्तवेला, युवागूवेला आदि वेलाओंके अर्थात् |         |
| कार्यकालके नाम हैं                                                                                                                     | 280     |
| बाईसवाँ अर्धप्रमाण पटल                                                                                                                 | २५०-२५३ |
| चौबीसवाँ वर्षावास-वृष्टिपटल                                                                                                            | २५४-२५७ |
| ६० साठवाँ पूर्वमेवविपाकाध्याय-पूर्वार्ध                                                                                                | २६२-२६३ |
| ६० साठवाँ उपपत्तिविजयाध्याय-उत्तरार्ध                                                                                                  | २६४-२६९ |
| इस अध्यायमें जीवजातिके अनेक प्रकार, उनके नाम और जन्मान्तरमें                                                                           |         |



#### INTRODUCTION

The science of prognostication is one of oldest sciences. It must have flourished in ancient India, there is no doubt, but being an unorthodox science its notice has come down to us in scrappy references. For instance Manu, VI. 20 condemns science of utpāta, nimitta, nakshatra and angavidyā and ordains that a Brahmana should not receive alms from those practising the above mentioned The Buddhists also condemned these and disallowed the monks their practice. The Brahmajāla Sūtta (Tr. by Rhys Davids, 16-18) mentions in the category of the condemned sciences Nimitta, Uppado, Angavijja, Vatthuvijja (architecture) and Khattavijja (art of warfare), Supinapathakas (interpreters of dreams) and Nemittas (fortune-tellers). They are frequently referred to in the Jatakas and are accused of fraudulent practices. The Jainas were equally strong in their condemnation of false sciences. Thus in Thāṇānga, Sū. III, 6. 78, the list of sinful sciences (pāpaśrutas) includes utpāta (rain, flood and other natural disturbances), nimitta (divination), mantra (magical formulas), ākhyakas (Science of the Matangas), chikitsa (medicene), kala (art), avarana (clothes), ajñana traditional lore), mithyapravachana (non-Jain texts). The Samavayafiga's list includes bhauma (terrestrial disturbances) utpāta (natural disturbance), svapna (dream), antariksha (atmospheric omens), anga (prognostication from the limbs of the body), svara (omen from articulation), vyañajana (foretelling from mole etc. on the body), lakshana (auspicious marks on the body) vikathanuyoga (science of artha and kama). mantrānuyoga (magical formulas), yogānuyoga (science of controlling others), and any atīrthikānuyoga (texts of other religions). The Uttaradhyayana Su. 8 expreses forcibly that those who practice Angavijjā are not Śramanas (angavijjām cha je paunjanti nahi te samanā).

But inspite of the great condemnations heaped on the so-called false sciences by the Jainas. Buddhists and Brahmanas, these sciences continued to exist and had a large number of followers among the people. The sacrifice of eight Virupas, namely very tall, very fat, very lean, very fair, very black, very bald, very hairy (Vaj.Sam. XXX, 22), shows that a cetain magical significance was attached to human body and its various physical aspects. What significance these physical aspects had with reference to the science of prognostication we are not informed. Pānini, III, 2, 53 as pointed out by Dr. Agrawala (India as known to Pāṇini, pp. 326-27), refers to the belief in divination from bodily signs and also to fortune-telling by soothsayers (I,4,39); the mention of utpāta, samvatsara, muhūrta and nimitta subjects of study in the Rigayanadi-gana (IV, 3.73) indicates the study of astronomy and omens. It is mentioned in the Jatakas (J. I. 290; II. 21, 200, 250; III. 122, 158, 215; V. 211, 458) that the Brahmanas were well-versed in predicting the future of a child from the signs (lakkhana) on his body. Also they were well-versed in the science of prognostication from the movements of the limbs (angavijjāsampāthakāh) and thus were supposed to be in a position to foretell not only one's past but also one's worth and character. The Ummadantī Jātaka (J. II.211 ff.) has a fiing at such prognosticators and diviners. The Brahmanas come to examine the auspicious signs of Ummadanti, but they are so much overpowered by her beauty that they make a mess of the food they were eating. When the girl sees their conduct she asks her attendants to drive them away.

Howsoever popular Angavijjā might have been, little was known about the contents of that science, before the publication of the Angavijjāpainnayam. The Brihat Samhitā in chapter 51 describes certain details of that science. According to Varāhamihira the prognosticators after studying the movements of their own limbs and those of their questioners prognosticated good or bad results. They were also fully conversant with the nature of movable and immovable objects, gesticulations

### ANGAVIJJĀ-PRAKĪRŅAKA

and conversations. They chose a suitable place to practise their art. It had to be a garden inhabited by Brāhmaṇas, Siddhas and other divine beings. It was not to be situated at a crossing. The proper time and duration for the questioner were ordained. Auspicious and inauspicious results about a journey were prognosticated by seeing the hand or a cloth held up by the questioner. The limbs, after the manner of Angavijjā are divided into masculine, feminine and neuter genders and the prognostications resulting from them recounted. The naming of certain spices foretold no omens but naming of certain fruits and full vessel foretold good omens. The sight of certain animals foretold riches including valuable textiles. The results accruing from the sight of Jaina and Buddhist monks, diviners, bankers, wine-sellers etc., are recounted. The prognostication depended on the way questions were asked and stretching of limbs etc. In a nutshell, the Brihatsamhitā gives the contents of the Angavijjā much as we find in the published text.

The commentary of the Uttarādhyayana Su. 8 also mentions Aṅgavijjā as a book dealing with prognostications by means of the movements of limbs, terrestrial and astronomical sciences, mantras as hili hili mātaṅginī svāhā and other  $vidy\bar{a}s$ .

There is no definite evidence to determine the data of the text of the Angavijjā. But taking into account the mention of Khattapaka or Kshtrapa coins and also the details of costumes and furniture its compilation should have taken place in the fourth century A. D., though by its very nature it is also a repository of earlier material.

The Angavijjā opens with the usual salutations to Siddhas, Āchāryas, Upādhyāyas, Sādhus, Jinas and Mahāvīra. The science is said to have been enunciated by Mahāpurisa. The nimittas are divided into eight classes, namely (1) anga (limbs or gestures), (2) svara (articulation), (3) lakshaṇa (signs), (4) vyanjana (moles etc.), (5) svapana (dream), (6) chhinna (wear and tear), (7) bhauma (terrestrial omens), and (8) antariksha (astrology). Among the nimittas, anga is supposed to occupy a preeminent position. This science formed a part of Ditthivāya supposed to have been lost since he days of Sthulabhadra, a disciple of Bhadrabāhu. We are further informed that it formed the twelfth part of the Ditthivāya and that it was taught by Mahāvīra to his Gaṇadharas. The author claims that the Angavijjā records faithfully the nimittas as were enumerated by Mahāvīra to his disciples. It is supposed to describe the title, the etymology and the chapter headings as described by Mahāvīra (pp. 1-2).

The purpose of nimitta is senses visualizing objects for personal satisfaction. Anga is defined as the science of prognostication by means of external and internal manifestation of signs. After this a list of chapter headings is given. (2-3).

Chapter II (p. 3) contains the laudation of Jina (Jina Santhavajjhāo). Chapter II (3-5) is devoted to the selection and training of a disciple (sissopakkhāvaṇa). It is ordained that an expert in Angavijjā should impart the knowledge of the science to deserving Brāhmaṇas, Kshatriyas and Sūdras. It was also expected that they came of a good family and bore sound character. Stress is also laid on their comely appearance, sound health, sweet speech, religiosity, humbleness, intelligence, obedience to teacher and ability to understand the significance of gestures, etc. The non-believer had no right to learn the science. Aṅgavijjā was to be taught in a Gurukula to those who led the life of celebacy and honoured gods, guests and monks. The use of collyrium tooth-brush, perfumes, flowers, ornaments, fish, flesh, honey, wine and butter was forbidden to the initiates. The lessons on Aṅgavijjā were not to be given in stormy weather, hot summer, at the time of an earthquake, fall of metors, bathing time, at the time of an invasion, in the vicinity of a burning place or graveyard (edūka), mritasūtaka, and at a

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

place soiled by flesh, blood and fat or strewn with rocks, pebbles and ashes. The appropriate places for such occassion were in the proximity of clean waters, green fields, auspicious trees, peaceful gods, soft sands, a stone slab in a cattle pen and in a white-washed house with the initiate dressed in white garments. The lessons began after salutations to gods, Jinas and Āchāryas. Chapters IV-VII (5-6) deal with a short panegyric on Angavijjā. The author after praising the magical formulae (mani) and the basic principles (ādharaṇa) tells us that training in Angavijjā imparted the knowledge of victory and defeat, a king's death or recovery from illness, anarchy, profit and loss, happiness and misery, life and death, famine and good harvest, drought or good rainfall, etc.

The VIIIth Chapter (8-9) entitled bhūmikarma contains many magical incantations for the attainment of Angavijjā. In one mantra its relationship with Khīrini, Udumbara and Vīrana trees is emphasised. A three-day fast under a Kshīra tree to be broken with rice-pudding is enjoined. For bhūmikarma one-day fast on the fourteenth of the black half of the month is ordained. Wearing uncalendered garment and seated on a kuśa mat, a two-day fast resulted in the attainment of the Vidyā. The mantras were to be repeated 800 times.

The importance of bhūmikarma is further stressed. It is said to be the very foundation of the house of the Science which was laid down with the help of magical formulæ. Twenty-three items for prognostication are recorded namely—(1) the manner of sitting (upavavitthavihi), (2) squatting (palhatthiga-vihi), (3) touching (āmāsa-vihi), (4) bolstered position (apassaya-vihi), (5) posing up (thiyavihi), (6) seeing (vipikkhiya-vihi), (7) laughing (hasita), (8) questioning (puchchhiya), (9) paying respect (vandiya), (10) conversing (samlaviya), (11) coming (āgama), (12) weeping (rudita), wailing (paridevita), (14) moaning (kandiya), (15) kayotsarga pose (peḍima), (16) standing up for respect (abbhuṭṭhiya), (17) going out (niggaya), (18) stamping while standing or sleeping (pailāiya), (19) the manner of yawning, (20) kissing, (21) embracing (22) opulence (samiddhi), (23) service.

The author then subdivides the Chapters into Sections. In the second section the various posturs in sitting, laughing, sleeping, etc. are described (9-10). In section third a list of qualifications of a disciple are enumerated. The place of past, present and future in prognostication by āmāsa, time, perfume, beauty and voice are given. While questioning the present, the manner of question asked and its purpose, the congregation and the appearance of the questions are taken into consideration. In the six catagories mentioned above presentation is the cause, one who presents the symbol. The manifestations are external and internal. The sub-varieties of the twenty-three items recounted above (p. 9) are then enumerated. (10-11).

In the fourth section the purposes and moods of prognostication are recounted. The list contains moods and state of health, anger, happiness, suppliancy, health, sickness, emaciation, fatness, steadiness and unsteadiness. It is enjoined that one should not foretell about separation, loss of fortune, insult, quarrel, warfare, etc. He should only foretell about impending happiness, good fortune, festivities, honour, etc. As a matter of fact the writer prescribes what should be foretold and what should be withheld under the heading enumerated above.

Section fifth describes in detail the virtues of a prognosticator. He controlled his senses, prognosticated only at the right moment, did not believe in adventurous life, did not hustle matters, was bereft of jeolousy and greed, was an expert analyst, fully understood time, spoke little, was steady, polite, etc. (13).

of wood, straw, cowdung, panels etc. Then follows a tedious list of good and bad results prognosticated

#### AÑGAVIJJĀ-PRAKĪRŅAKA

from the different ways of sitting, their directions, and the seats used. The following interesting list of seats is given:—(1) pallanka (cot), phalaka (bench), kattha (a piece of wood), pidhikā (wooden panel), āsandaka (chair), phalakī (a small wooden seat), bhisī (a cushioned seat), chimphalaka (?), mañcha (tered benches, dias), masūraka (round cushion), bhaddāsaṇa (an elaborate type of seat), pīḍhaga (wooden panel, modern pīḍhā), kaṭṭḥakhoḍa (wooden pegs), ṇahaṭṭḥikā. They were made of stone, metals, yarn, bone, earth, grass, cowdung, flowers, seeds, branches of trees, etc. (p. 45). Good or bad results from their use were prognosticated considering their state of preservation and the direction in which they were placed. (13-18.)

Twenty-two varieties of squatting are recounted. The help of arms, belts made of cloth, yarn, rope, leather, and string was taken while squatting. We are informed that belts were made of cotton, wool and bark, their quality depending on their strength. For yarn-belt woollen and cotton yarn, cotton pieces (chelika), fibre, etc. were used. Leather belts were obtained from the skin of cattle and reptiles. The bark belts were made from the fibres of roots and barks. In the end squatting in different positions and directions and the prognostications made from them are recounted at great length. (18-20.)

Then the positions of the belly (āmāsa) are fixed as eight—ummaṭṭha, vimaṭṭha, nimmaṭṭha, appamajjita, sammajjta, ṭhitāmāsa, āmaṭṭha and atimajjita These positions are further subdivided into one hundred and eight classes and prognostications accruing from them are recounted. (21-26.)

In the ninth section seventeen kinds of rests are mentioned. They are seats, beds (sejjā), conveyance (jāṇa), crutch (apassata), box (piḍāya), door pins (dārappidhana), wall (kuḍḍa), column (khambha), tree, chaitya, grass, utensils, rests (avatthambha) made of earth or metals, dry rests, bone rests.

Under the āsana class nine types of seats mentione d on page p. 15 are recounted with the addition of certain new terms such as dimphara, māsāla (thickly padded), manchikā (small modhā or machiā) and khaṭṭā (cot). 26.

Among the conveyances are mentioned siyā (litter), asandaṇa (sedan chair), jānaka (car), horse-palanquin (gholi), elephant litter (gallikā), sagaḍa (bullock cart), sagaḍi (small bullock cart), open car (yāṇa), elephants, horses, bullocks and camels. (26.)

Under the heading apassaya are mentioned various members of the household architecture such as small door (kiḍikā), wooden door (dārukavāḍa), small covering (hrassāvaraṇa). The walls are said to be whitewashed or plain (litto alitto vā), curtained (chelima), made of wooden planks (phalakamaya) or trelissed (phalaka-pāsiya). The varieties of columns, poles and beams are central columns (gihadhāraṇa), beams (dhāriṇī), masts (ṇāvākhambha), capitals columns of pipal, column sheltered from sunshine (chhāyā khambha), pillars for chandeliers (dīva-rukkha-khambha) and water poles (daga-laṭṭhi). The columns and poles were made of stone, metal, bone etc. (27.)

Under the heading tree, thorny and milky trees are termed inauspicious; on the contrary green and flowering, trees are auspicious. The platforms (pīḍhikā) of the auspicious trees were made of earth or stone. (27.)

Under the heading images (padimā) the images of men and gods are mentioned. The images were made of stone, metal, wood, painted or of stucco (potthakamma). These are said to be of superior, middling or low quality according to their appearance. (27.)

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

Under the heading 'green rests' heaps of grass, leaves, flowers and fruits are mentioned. (27.) Utensils (bhāyana) were made by potter and metalsmiths. They included cups or tiles (paḍala), grain receptacles (kotthakāpala), boxes (mañjūsā) and wooden utensils. They were filled with liquids, food, water and riches. (27.) Receptacles (avatthambha) were also made of earth, stone and metals. Dry receptacles were made of grass, leaves, twigs, cloth, flowers and fruits. Utensils were also made of ivory and bones of cattle and fishes. (27.)

The items described above are divided into masculine, feminine and neuter genders and the prognostications resulting from their different positions are recounted at great length. (28-31.)

The tenth section describes various positions of the body in proximity to seats, beds, seats and beds combined, cattle, human being, conveyance, palaces, staircase, tree stands, garlands, treasures, utensils, clothings, precious stones, pearls, emeralds, silver, ornaments, articles of food, contour of the lands, pure earth, stone, slabs, water, marshes, wet cow dung, path, drainage (paṇāli-ṇiddhamaṇa), dry place, dusty place, hair, nails and bones, and cremation ground and the prognostications resulting from such proximities. (31-33.)

The eleventh section deals at great length with various positions of the eyes and the prognostication made from them. (34.35). In the twelfth section laughter is divided into fourteen types, each betokening different results (35-36). The thirteenth section deals in detail with the body-postures of the questioner by which events could be foretold (26-38). In section fourteenth different kinds of salutation, the manner and direction in which they were made and the prognostications resulting from them are enumerated. (38-40).

The prognostications made from conversation on different topics form the subject matter of the fifteenth section. The conversation could veer round the topics of profit and loss, happiness and misery, sickness and death, professions, amusements, family love, enmity, union and separation, rains, and drought, playfulness, increase in power or loss of fortune, victory and defect and praise and reviling. (40-41).

Section sixteenth enumerates different kinds of approaches which prognosticated different results (41-42). Sections seventeenth to thirtieth deal with different kinds of weeping, crying, sobbing, lying down, silence, going out, sleeping, yawning, prattling, kissing, embracing, sitting in meditation, service, etc. (43-56.)

The ninth chapter is named as angamani or magical formulas and recounts 270 items of interest (56-59) touching many walks of life. The first section enumerates seventy-five names of the different parts of the body and the prognostications resulting from them (60). Then various categories of men and their relatives are named. The names of planets, cattle, birds, reptiles, fishes, frogs, worms, shrubs, creepers, trees, flowers and fruits, and vegetables follow. (62-64).

In the flower section various kinds of garlands, such as kanthaguna, samvitānaka, devamālya, uranā, chumbhala, āmelaka, matthaka, gochhaka are mentioned (64). Then follows a list of drinks which includes wines and liquors besides milk and its products, malasses, oils, water, soup, juices, etc. The intoxicating drinks are arittha, āsava, meraka, madhu. It is followed by a list of foods, which includes rice and its preparations, such as boiled rice, rice pudding, curd and rice, milk and rice, rice and ghi, rice pulao, etc. (64).

#### ANGAVIJJĀ. PRAKĪRŅAKA

The list of textiles and clothing material (achchhādaṇa and pachchhādaṇa) mentions paḍa-sāḍaga (silken dhotī), linen (khoma and dugulia), gossamer, Chinese silk (chīṇaṁsuga), ordinary Chinese silk (Chīṇaṇaṭṭa), wrapper (pāvāra), bedspread, sārī (sāḍaka), white dhotī (seḍasāḍa), sārī with silk border (koseyapāraa), different kinds of shawla (paḍa), upper cloth (uttarijja), lower cloth (antarijja), turban (ussīsa), turban made of a long strip (veḍhaṇa), jacket (ka(ku)pāssa), coat (kaūchuka), vāravāṇo (perhaps quilted coat), coat with ties (vitāṇaka), pacchata (scarf), padded coat (saṇṇāhapaṭṭa), wrestler's shorts (mallasāḍaga). (64).

The list of clothes and clothing mentioned is followed by a fairly long list of ornaments (bhūsaṇa). Diadem and crown are called tirīda, mauda and sīha-bhaṇdaka. The tiara is called parikkheva or matthaka-kantaka. Apparently these head ornaments were decorated with the figures of eagle, makara, bullock, sīuka (?), elephant, pair of Brahmany ducks, fish, rings and spirals. It is noteworthy that these ornaments appear on the figures of the Kushana period in the art of Mathura and Gandhāra. The temple mark (nidālamāsaka, modern tīkā), forehead ornament (tilaka, perhaps shaped like triratna), muhaphalaka (perhaps decorative panels attached to turbans as in the sculptures of the Kushāṇa, period), visesaka (a specially designed forehead decoration), and the elongation of the eye with collyrium (avaiga). The names of the ear-ornaments include several varieties such as kundala, baka (jasmine shaped), matthaga, talapattaka (palmyra-leaf-shaped), kurabaka (kurabakaflower shaped), kannakovaga (beautifying the ear), kannapīla (tight earring), kannapūra (a kind of earring), earnail (kanna-khīla or kanna-loda). In the ornaments for hands are mentioned armlet (keūra), talabha (armlet with palmyra-shaped leaves), kandūga (armlets with round beads), pariherga (perhaps circular armlet), ovedhaga (light bangles). The other names are khadduga, ananta (endless bangles or armlets), khuddaya (small bangle), kankana (jingling bangle) and vedhaga. In the ornaments for neck hara had eighteen strands and addhahara nine strands, phalahara (had apprently fruit-shaped beads), vekachchhaga (a necklace worn across the chest), gevejja (short necklace or collar), kattha (wooden collar), kadaga (necklet), suttaka (golden chain worn cross-wise on the chest), sovanna suttaga (golden chain). The exact nature of the tiginchhiga and hidayattanaka is not known; the latter may however be something like modern urbasī. The necklaces as often found in early terracottas were decorated with beads or plaques shaped like Svastika, Śrīvatsa and eight auspicious symbols (Śrīvatsa, Svastika, Nandyāravtya, Mīnayugala, Vardhamānka, Darpaņa, Bhadrasana and Purnaghata). Others were sonīsutta (necklace hanging on the haunches), gandupaka and khattiyadhammaka (probably some sort of necklace used by the Kshatriyas). For the feet nipura (anklet), angajaka, pāpadha (var. pāedha, modern Hindi pāyal), pādakhaduyaga (thick anklets), padamāsa (anklet made by stringing coins), pādakalāvaga (tinkling anklets). Then ornamental nets for arms and feet are mentioned. They are sarajālaka, bāhujālaka (ornamental net for arms), urujālaka (ornamental nets for the thighs) and pādajālaka (net for the feet). Among the girdles are mentioned akkhaka (made of beads), pussakokila (making noise like the male cuckoo), kañchikalāva (many stranded zone), and hasudolaka (slightly moving). (64-65.)

The list of utensils for keeping food is interesting though difficult to interpret. Under the thala class are mentioned tattaka (perhaps made of bronze), saraka, thala and sirikunda. In the bowl class appear panasaka which had its outer body granulated like that of a jack fruit, addhakavitthaga was probably a semicirculer bowl and supatitthaka was one which had a ring at the base, pukkharapattaga had scalloped body imitating lotus petals, saraga, was a wine cup (cf. Jīvābhigama),

<sup>1.</sup> V.S. Agrawala, Harshacharita, p. 180. f. n. 1. The same as kantakita karkarī of Bāṇa. Specimens of paṇasaka have been found in the excavations at Ahiehehhatra, Hastinapur and Rajghat near Banaras.

muṇḍaga had straight edge without outspreading lips, and siri-kaṁsaga was made of bronze, dālima-pūsika was perhaps shaped like a pomegranate, nālaka had a handle, and the mallakamūlaka was a flat bowl with tapering end. Then follow the cups of various forms. Karoḍa is a modern kaṭorā, vaṭṭamāṇaga is a deep saucer, alandaka, a water cup, and jambūphalaka, a cup with ovaloid body. Khoraka is an ordinary purvā or khorā and muṇḍaka seems to have been a rimless water cup, and vaṭṭaga round cups used for ghi at the time of dinner (Jīvabhigama), finally pīṇaka seems to have been a square cup. (65.)

The list of seats also given elsewhere (15, 26) has some new names as savvatobhadda, pādaphala (foot-rest), vaṭṭapīḍhaka (round seat), satthika (Svastika-shaped), taliya (bed), attharaka (bed-cover), koṭṭima (tiled) and silātala (paved) are mentioned. (65).

The list of seats is followed by a list of storage jars. They are arañjara, alinda, kuṇḍaga, māṇaka, ghaṭaka (small pitcher), kuḍhāraka vāraka (broad-mouthed auspicious pitcher of Marudeśa, Jīvā.), kalasa (big pitcher), gulamaga, piḍharaga, mallagabhaṇḍa ring-well), pattabhaṇḍa (storage receptacle made of leaves). 65.

In the list of precious materials gold, silver, sandalwood, agallochum (agaru) cloths made of silk (aṇḍaja), poṇḍaja (cotton) chamma (leather), vālaya (hair) and vakkaya (bark-fibre) are mentioned. (65-66).

The list of grains contains cereals, oil-seeds, etc. (66).

The names of coins, suvaṇṇamāsaka, rayayamāsaka, diṇāramāsaka, ṇāṇa-māsaka, kahā-paṇa, khattapaka, purāṇa and sateraka are interesting and point to the early date of the text when these coins were either current or their memory was still fresh.

In the second section in the list of feminine names at first the names of the various parts of the human body are recounted and various prognostications resulting from them are enumerated (66-67). Then follow the synonyms for women—ahomahilā, sumahilā, ahoitthi, suitthi, dāriyā, bāliyā, singikā, pillikā, vachchhikā, taṇṇika, potikā, kaṇṇā, kumārī, dhijjā, patti-vadhu, vadhū, upavadhū, itthiyā, pamadā, angaṇā, mahilā, ṇārī, pohaṭṭī, juvati, jositā, dhaṇitā, vilaka, vilāsiṇī, itṭhā, kantā, piyā, hita-ichchhitā, issarī, sāmiṇī, vallabhikā, pajjiyā, ajjiyā, nāṇika, mahāmātuyā, mātā, chullamātā, māussiyā, pitussiyā, bhajjā, jāri, sahī, ṇatti, paṇattiṇī, ramā, suhṇā, sävattī, sallikā, medhuṇṇ, bhātujjāyā, sagottā, bhagiṇi, bhāgiṇejje bhajjā, koḍumbiṇī, pitussahā, māussahā, ṇeyātukāsahā. The list contains the names of women according to their age, virtue, relationship, etc. (68).

The queen is called itthirayaṇa, mahādevī, rāyapatti, rāyaggamahisi, rāyopajjāyapatti. Then come seṇāyapatiṇi (wife of the commander-in-chief), bhoyaṇī (wife of a bhoga), talavarī (wife of a talavara), raṭṭhiṇī (wife of a rāshṭrika), gāmiṇī (wife of a village headman), amacchī (wife of a minister), vallabhī (wife of the king's brother-in-law), paḍihāri (wife of the chamberlain), issarigiṇī (wife of a feudal chief), bhoiṇigī (wife of a bhoga), ghariṇī (wife of a house-holder), satthavāhī (wife of a caravan-leader), ibbhī (wife of a member of the guildor Śreshṭhi wealthy person), bhogamittī (perhaps courtezan), bhaḍī (wife of a warrior), ṇaḍī (actress), kārugiṇī (wife of an artisan), sahigiṇi (wife of Sāhi ?), Lāḍī (a Gujarati woman), Joṇikā (a Greek woman), Chilātī (a Kirāta woman), Babbarī (a Barbara woman), Sabarī (a Śabara woman), Pulindī (a Pulinda woman), Andhī (an Andhra woman), Dimiļi (a Tamil woman). We are further informed that feminine names were formed after the caste, provenance, profession, vidyā and silpa. Some examples are cited (68-69).

#### ANGAVIJJĀ-PRAKĪRŅAKA

Then follow the names of the womenfolk of the Asuras, Nāgas, Gandharvas, Rākshasas, Yakshas, Vegetation Spirits, Stars, etc. 69.

The following goddesses are mentioned: Hirī, Sirī, Lachchī, Kitti, Medhā, Sati (Smriti), Dhiti, Buddhi, Ilā, Sītā, Vijjā, Vijjatā, Chandalehā, Ukkosā, Abbharāyā, Ahodevī, Devī, Devakaṇṇā, Asurakaṇṇā, Indaggamahisī, Asuraggamahisī, Airikā, Bhagavatī, Alambusā, Missakisī, Mīṇakā, Miyadamsaṇā, Apalā, Aṇāditā, Airāṇī, Rambhā, Ttimissakesi, Tidhiṇī, Sālimāliṇī, Tilottamā, Chittaradhā, Chittalehā, Uvvasī. (69).

In the above list the names of certain foreign goddesses are of great interest. Apalā may be identified with the Greek goddess Pallas Athene. Aṇāditā is the Avestic goddess Anahita whose cult was later on mixed with the cult of Nana or Nanaia. Airāṇi may be the Roman goddess Irene, Ttimissakesī may be the nymph Themis from whom her son Evander learned his letters, Tidhaṇī cannot be identified, Sālimāliṇī may be identified with the Moon-goddess Selene. From what source this tit-bit of information came in Aṅgavijjā is not known, but it must be fairly early when the Greek influence was not completely lost from North-Western India and Mathura.

Then follows a list of quadrupeds, birds, aquatic animals, worms and insects, trees, creepers, flowers, tubers, etc. coming under femenine class. (69-71).

Four kinds of food, boiled, mixed with spices, rolled into balls and fumigated with spices are mentioned. (71).

Some names of chādars or coverings are recounted: pauṇṇa or patrorṇa (made from bark fibre or silk), paeṇi or praveṇi (made from twisted yarn), vaṇṇā (coloured), somittikī (perhaps sagmotogene of the Periplus, 24), addhakosijjikā (same as modern bāftā in which half siik and half cotton are used), kosejjikā (made of silk), pasara (large), pigāṇādi (thick stuff), lekha (perhaps painted), vaukāṇi (stuff as light as wind, baft-havā ventus textilis), velavikā (patterned with creeper motive), parattikā (perhaps may be some stuff from Parthia), Māhisika (cotton cloth manufactured in South Hyderabad Deccan) or Mysore, illī (a kind of soft stuff); kaṭutari, (a hard one), jāmilikā was (a pair of sash cloth called yamalī in the Divyāvadāna). The stuffs were smooth, thick, well woven, badly woven, costly, cheap, uncalendered and bleached. (79).

In the list of ornaments sirīsa-mālikā (the string of beads shaped like śirīsha flower), naliyamālikā (the beads shaped like reed) are necklaces. In the earring class are mentioned makarikā, orānī (unidentified), pupphitikā (flower shaped), makaṇnī, lakaḍa (wooden slugs), vālikā (circlet), kaṇṇikā, kaṇṇavālikā. Kuṇḍamālikā is a necklace. Siddhatthika (adorned with mustard seed design) and aṅgulimuddikā (signets) are finger rings. Akkhamālikā (rosary), saṅgha-mālikā (interconnected necklace), payukā (necklace with plaques), nitaringī (?), kaṇṭaka-mālikā (necklace with granulated beads), ghanapichchhilikā (heavily decorated with peacock feathers), vikāliya (serpentine necklace), ekāvalī (necklace with one strand), pippalamālikā (necklace with pippla-shaped beads), hārāvalī, muttāvalī (pearl-necklace) are necklaces. In zones kañchī, rasaṇā, jambukā (zone with jambu-fruit-shaped beads), mekhalā, kaṇṭikā, saṃpaḍikā are mentioned. Pāmuddika is toe-ring, vammikā, pāa-sūchikā, pāghaṭṭikā and khiṅkhiṇika are all foot ornameuts. (71).

In the beds and seats, and conveyances, the usual names are repeated (72). In the list of pots and pans alandika (storage jar), patti (cup), ukkhala (mortar), thālika, kālanchī, karakī (spouted pot), kuṭhārīka (small storage jar), thālī (tray), maṇḍī, ghaḍī, (small pitcher), davvī, kelā (perhaps oblong jar).

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

uṭṭika-māṇikā (measuring pot), ṇisakā (pot with stand?) āyamaṇī (ladle), chullī (some kind of small pot), phūmaṇālī (blow pipe?), samanchhaṇī (?), manjūsikā (small box), muddikā (sealed pot), salākānjaṇi (collyrium stick), pellikā (grain measure), dinūtullika, pincchola (some earthern musical instrument), phaṇikā (a pot with combed decoration), doṇī (trough), ukkuliṇī (perhaps a pot with outspread lip), pāṇi, amilā (polished?), budhā, paḍālikā and vattharikā. (72).

The names of some implements are also mentioned; kuddāli (spade or hoe), kuṭhāra (axe), chhurikā (knife), davvī (ladle), kavallī (big kaḍāha), dīviga (oven or lamp). (72).

Some coins are also named: Suvanna-kakanī, māsaka-kākanī, suvannagunja, and dīnārī. (72).

In section 3 names of the limbs under neuter category are recounted (72-73). In section 4, seventeen right side limbs, in section 5, seventeen left side limbs, in section 6, 17 central limbs, in section 7, twenty-eight firm limbs, and in section 8, 28 mobile limbs and the prognostications resulting from them are enumerated (72-80). Section seven also gives a list of the mountains: Himavanta, Mahāhimavanta, Ņisaḍha, Ruppī, Merū, Mandara, Ņelavanta, Kelāsa, Vassadhara, Veyaḍḍha, Achchhadanta, Sajjha, Vinjha, Manta, Malaya, Pāriyatta, Mahinda, Chittakūḍa, Ambāsaṇa. This list is followed by the various synonyms of a mountain and its constituents. 78.

In sections 9 to 270 follows a very complicated system of prognostication by means of words pertaining to limbs and their connotations to the present and future, external and internal divisions and their classifications into castes and various other topics. (80-129).

The tenth chapter deals with the arrival of the questioner and the prognostications made from the objects of different categories held by him or her and the position of the limbs of the questioner. As usual much of the information previously given is repeated. (130-135).

The eleventh chapter describes in detail the states of the questioner and the different places where the questions were asked. In this connection various architectural terms: Gabbhagiha (sleeping room), abbhantaragiha (inner apartment), bhattagiha (dining room), vachcha (lavatory), nakūḍa, udgagiha (water pavilion), aggi (fire house), bhumi (cellar), vimāna, chachhara (lane), sandhī (railing joint), samara (Kama's temple), kadikatorana (thatched torana), pāgara (city-wall), charikā (road between the fort and the city), vetī (railing), gayavārī (elephant stable), samkama (ferry), sayana (rest room), valabhi (pinnacle of the house or eaves), rāsī, pamsu, niddhamana (drain), nikūda (female apartment), phalikha (moat), pāvīra, pedhikā (room), mohanagiha (sleeping room), osara (open square before the main gate), somana (steps), abbhantara-pariyarana (inner circle), duvarasala (room on the door), gihaduvārabāha (side frame of the outer door), uvatthāṇajālagiha (trellised assembly-hall), achchhaṇaka (rest-room), sippa (workshop), kammagiha (workroom), rayata (white room), odhi-uppala-(lotus-painted room), himagiha (cold room), ādamsa-(room decorated with mirrors, modern sīsmahal), tala-(ground floor), agama-(reception room), chatukka-(square building), rachcha-(protected building), danta-(ivory room), karhsa-(bronze room), padikamma-(room for religious rites), kankasala, atavagiha (summer room). paniya-(shop), asana-(drawing room), bhojana-(dining room), rasotī-(kitchen), haya-(horse stable), radha-(chariot stable), gaja-(elophant stable), pupha-(flower house), jūta-(gambling house), pātava-(house with trees), khalina-(stable where the horses bit and bridle were stored), bandhanagiha (prison), jāṇa-giha (garrage). (136).

Further on some fresh architectural terms are given: koṭṭha (granary), aṅgaṇa (courtyard), bhagga (plastered house), siṅghāḍaga (public square), aṭṭāla (bastion), vappa (earthern rampart), khambha (column), duārasālā (portico), jalagiha (water pavilion), mahāṇasagiha (kitchen), bhaṇḍa

#### ANGAVIJJĀ-PRAKĪRŅAKA

(storehouse), osadhagiha (drug store), chitta-(picture gallery), latā-(bower), kosa -(treasury), vāttha-(bouduoir), pāṇava-(business house), levaṇa-(room for storing perfume), savaṇa-ujjāṇa-(garden house), āesa-(audience hall), vesagiha (brothel, koṭṭhākāra (store house), pavā (water booth), setukamma (dyke), ṇhāṇagiha (bathroom), ātura (sickroom), saṃsaraṇa (working room), suṃkasālā (customs house), karaṇa-sālā (secretariat), parohaḍa (courtyard at the back of the house). (137-138).

Chapter twelfth describes at length the forms of existence. Dhammajoṇī is connected with religion; atthajoṇī with the acquisition of wealth; kāmajoṇī with the enjoyment of garlands and perfumes etc.; saṃgama with sexual intercourse; mitta with friendship; vivada with acts of enmity; pavāsika with those proceeding to gāma (village), nagara (city), ṇigama (banking town), jaṇapaya (district town), paṭṭaṇa (emporium), nivesa (encampment), khandāvāra (military encampment), forest and hills, or engaged on the mission of an envoy (dūta, sandhivāla); pavuttha with the act of travelling; āgamaṇa with he act of returning; niggama with going out and āgama with coming; rāja and rājanupāya with the paraphernalia of royalty; rājapurisa with the officers of a king; vaṇiyappadha with trade and commerce; kāruka with artisans; anujoga with questions; ajja with noble profession; sissa with the bowing disciples; pessa with servants; bandhana with securely held prisoners; mokha with release; mudita with the happiness at the recovery from illness; ātura with illness; maraṇa with death; sayitavva with sleeping; chhiṇṇa with broken asunder; ṇaṭṭha with cessation; viṇaya with discipline; Bambhaṇa, Khattiya, Vessa and Sudda with respective castes; bāla, jovvaṇa and vuḍḍha with childhood, youth and old age respectively. The forms of existence are also connected with various states of the body, time, gender, directions, etc. (139–144).

In chapter thirteenth prognostication from various states of existence is described. In chapter fourteenth entitled Labhaddara (means of acquisition) the whole topic is divided under six headings: atthadara (means of acquiring wealth), samagama (means of getting desired result), paya (starting on a journey), arogga (recovery from sickness), jīvita (saving life), kamma (work of the artisans), vutthi (rains) and vijaya (victory) (144-145). The attha was prognosticated from flowers and fruits, valuable cloths and jewels, furniture, food, unguents, perfumes, etc. In chapter fifteenth samāgama is prognosticated by amorous behaviour of certain birds and men and women, talk about way-faring and the topics such as rivers, seas, mountains, etc. connected with it. Results could be prognosticated from it about marriage, friendship, etc. (145). Chapter sixteenth deals with certain prognostications about travel by means of children, fruits, animals, etc. (145) Chapter seventeenth deals with prognostications from fruits, valuable clothes and ornaments, and signs of enjoyment which foretold recovery from illness (145). In the eighteenth chapter prognostications on death are enumerated (146). In chapter ninteenth it is said that certain omens foretold the loss of work or the workshop (146). Chapter twentieth deals with prognostications about rain and good farm yields from water, aquatic animals, boats as nāvā, kotimba, daālua, lotuses, oil, milk, rains, lightning, thunder, etc. (146). In chapter twenty-first the prognostication about victory with the help of a fan, utensils, flags, conveyances, costly cloths and garlands, drums, jungle, enemy territory, encampment, etc. were foretold. (146).

In the twenty-second chapter the prognostication of good omens is concerned with marriage, the attainment of success, tasting certain fruits and grains, harvesting, welcoming a friend as a guest, putting on certain ornaments and accomplishments, protecting certain animals and human beings while asleep, decorating the body, the appearance of clouds, lightning and certain furniture, the appearance of birds and beasts on lotus ponds and trees, murder and imprisonment, laughter and laying the ghost, use of old garments in different seasons, biting by the fish, comforting the confused, catching

the horse and boar, panyegyries of the bards, serving an officer in opulent circumstances, offering of flowers and perfumes, coming of a traveller after a long time after completing the journey successfully (siddhayatta), the appearance of ghosts?, hearing the wail of trumpet in a chaitya, giving back the stolen goods, making of gold designs in flags?, giving of umbrella, shoes etc., obtaining wealth for protecting someone, honour at the completion of some clever art, seeing the setting in a tank, the rise of some mystic thought in mind, the filling of tank and vessel with water, kindling of sacred fire at jātakarma, etc., auspicious occassion at the recovery from illness, getting wealth, etc., the worship of monks, the appointments of jettha and anujettha of a goshthī (Niśītha, 264), the manifestation of certain forces of nature, the enjoyment at birth, the respect of good people, medication, restoring old dilapidated buildings for religious merits, seeing about oneself, looking at yajña, seeing the shaking of Nīvāra tree, hearing the jingling of ornaments, kissing stage property, goods carried by land and sea routes, animals and food taken by Sadhus and their praise, the growth of riches and fame, slight rise of fortune, column, seat, bed, trees, etc., ascending a tree, house, horse and hill, prosperity of the village and town, etc., arranging chaplets, mukuta, etc., clapping in various positions, metal decoration, etc., coming of a group of people intoxicated with passion, pleasure at seeing the people giving one another, seeing the youth, fruits and grains, hearing loud happy voice from outside, playing with pet birds, seeing the satisfying meals, depositing of jewels, fruits, etc., seeing the rescue of the people from the ravages of Rudra, realising the force of form, taste, etc., determining the results from the naming of the sūtras, seeing the blooming lotus, foretelling prosperity hearing the half-spoken words, appearance of bali, mangala and yajña, seeing the lotus, forest and animals, construction of the palace of a Vaisya, seeing the procession of a king coming out in haste, release from prison, tying the ornaments, circumambulation, belching, seeing the filling of utensils. seeing the mast elephant, the coming of mithuna, seeing and envoying music and dancing, seeing the washing of impure things, seeing the erection of tiered benches, hearing the rumbling of clouds, determining the date for travel, the accumulation of jewels, building of yupa, chiti, and dykes, beholding yogic powers, increase of wealth, defeat of enemies, unhealing of the wound, entering the city while weeping, victorious expedition of a king, entering a garden and watershed, without fatigue, etc. (146-148).

In chapter twenty-third the prognostications about loss, etc. are called unpraiseworthy. Under this class come weeping, anger, hunger, seeing birds of ill-omens, and other states of mind and body showing dejection. (148-149).

The twenty-fourth chapter is entitled jātīvijaya. The people are divided into two classes. Aryas and Mlechchhas. Under the first category Brahmanas, Kshatriyas, Vaiśyas are placed, while the Śūdras are counted as Mlechchhas. The Brāhmans are described as white, the Kshatriyas red, the Vaiśyas yellow and the Śūdras black. Their colours are pure, śyāma and black. They are very tall and short. They lived by trade (vavahāropajīvī) or military profession (satthopajīvī), or agriculture. They lived in pleasure groves, mountains, islands, rural areas, as Chakka-chara, in cities. They are also named after the directions they lived in. They are also called ajjadesanissita, living the Arya land; when they went out they were known as ajjadesāntara. Those living in garden land (nikkhuḍa)? were known as aṇajjadesijja. (149).

The twenty-fifth chapter is devoted to gotras (See also, Sūrya-Paññatti, 10-16, p. 149 b). Gotras are said to be of two kinds gahapatigotta and dijātigotta. In the first category are mentioned Maḍha, Gola, Hārīta, Chaṇḍaka, Sakita (Kasita), Vāsula, Vachchha, Kochchha, Kosika and Koṇḍa

### ANGAVIJJĀ-PRAKĪRŅAKA

(149). The Brahman gotras are based on four conditions-Sagotta, Sakavigotta, Bambhachārika and Pavara. The following gotras are named-Maṇḍava, Seṭṭhina, Saṁḍilla, Kumbha, Māhakī. Kassava, Gotama, Aggirasa, Bhagavata, Bhāgavata, Saddayā, Oyama, Hārita, Lokakkhia, Kachakkhi, Chārā-Gotama, Pārāvaṇa, Aggivessa, Moggalla, Aṭṭhiseṇa, Pūrimaṅsa, Gaddabha, Varāha, Kaṇḍusī, Bhāgavātī, yaṇa, Pārāvaṇa, Aggivessa, Moggalla, Aṭṭhiseṇa, Pūrimaṅsa, Gaddabha, Varāha, Kaṇḍusī, Bhāgavātī, Kākuruḍī, Kaṇṇa, Majjhamdīṇa, Varaka. Mūlagotta, Saùkhāgotta, Kaḍha, Kalava, Vālamva, Setassatara, Tettirika, Mahajjharasa, Bajjhasa Chhandoga, Mujjāyaṇa, Katthalāyaṇa, Ggahika, Ņerita, Setassatara, Tettirika, Mahajjharasa, Bajjhasa Chhandoga, Mujjāyaṇa, Katthalāyaṇa, Ggahika, Ņerita, Bambhachcha, Kāppāyaṇa, Kappa, Appasattabha, Sālaṅkāyaṇa, Yaṇāṇa, Āmosala, Sākija, Upavati, Dobha, Thambhāyaṇa, Jīvantayaṇa, Daḍhaka, Dhaṇajāya, Saṅkheṇa, Lohichchha, Antabhāga, Piyobhāga, Saṇḍilla, Pavvayava, Āpurāyaṇa, Vāvadārī, Vagghapada, Pila, Devahachcha, Vāriṇīla, Sughara. (150).

Chapter twenty-sixth is devoted to proper names. The list includes the names of stars, planets, directions, meteors, forests, wells, rivers, oceans, Nāgas, Varuṇa, sea-ports (samudrapaṭṭṇa), foods and drinks, animals, trees and creepers, fruits, gods, cities, men, almost everything on the earth.(151-152)

The names of constellations are of two kinds—Nakkhttanissita, Devatānissita. The names of men were formed from gottanāma, ayaṇāma (constellations)?, kamma (profession), sarīra (body) and karaṇa (office). Under aya are quoted the examples Kiṇṇaka, Kataraka Chhaddilaka. Sarīra names are good or bad. They are Saṇḍa (bull), Vikaḍa (terrible), Kharaḍa (lowest), Khallaḍa (bald), Vipiṇa (forest).

The friendly names ended with the suffixes nandi, nanda, dinna, nandaka and nandika.

The names indicating defects of the body are Khaṇḍasīsa (broken head), Kāṇa (blind of one eye), Pillaka (discarded), Kujja (hunchback), Vāmaṇaka (dwarf), Kuvi(ṇi)ka (lame), Sabala (spotted), Khañja (lame), Vaḍabha (distorted). Proper names were also formed on the basis of complexion; fair complexion being denoted by Avadātaka, Seḍa and Seḍilī, light black by Sāma, Sāmali and Sāmaka-Sāmalā, and black by Kālaka and Kālikā. Names based on beauties of the human body are: Sumuha (handsome), Sudamsaṇa (pleasing personality), Surūva (beautiful), Jāta (well-born), Sugata (pleasing gait). The names based on age are Bālaka (child), Daharaka (boy), Majjhima (middle aged), Thavira-thera (old). The following endings of proper names are mentioned: tāta, datta, diṇṇa, mitta, gutta, bhūta, pāla, pāli, samma, yāṣa, rāta, ghoṣa, bhāṇu, viddhi, nandi, nanda, māna, uttarā, pālita, rakhi, ṇandaṇa, ṇandaka, sahitamahaka. (153)

Chapter twenty-seven describes the names of officers: rāyakammika and amachcha (minister), nāyaka (leader); āsaṇattha bhāṇḍāgārika (treasurer), abbhāgārika (chamberlain), mahaṇasika (chief cook), gayādhiyakkha (chief of elephant forces) majjaghariya (chief of the royal booth), pāṇghariya (officer in charge of water-house), ṇāvādhiyakkha (admiral of the navy), suvaṇṇādhiyakkha (officer in charge of gold), hatthi-adhigata (officer in charge of elephant stable), assao (officer in charge of horse stables), yoggāyariya (officer in charge of conveyances), govayakkha (superintendent of herds), paḍihāra (chamberlain), gaṇikākhansa (officer in charge of courtezans), balagaṇaka or ṇāyaka (officer in charge of a section of army), pachchaṇtapāla (warden of the marches), varisadhara (head of eunuchs), ārāmapāla (garden-officer), sandhipāla (member of war and peace), sīsārakkha (chief of the bodyguards), patiārakkha (body-guard), sunka-sāliya (superintendent of customs), rajjaka or padhavavata (washerman), āḍavika (superintendent of forests), nagarādhiyakkha (city-magistrate), susāṇavāvata (superintendent of cemetry), sūṇāvavata (incharge of slaughter-houses), chāraka-pāla (superintendent of spies), phalādhiyakkha (superintendent of fruits), pupphao (superintendent of flowers), purohita (royal priest), āyudhākārika (artificer of weapons), koṭṭhakārika (treasurer). (159).

In the twenty-eighth chapter a fairly long list of professions is given. There are five kinds of professions: rayaporisa (government officers), vavahāra (trade and commerce), kasi-gorakkha (agriculture and animal husbandry), karukamma (art and crafts) and bhati (work on daily wages or labour). In the first class of government officials are mentioned rayamaccha, amaccha, assavarika, asavariya, abbhantarāvachara (spy), abbhākāriya (superintendnet of the harem), bhāndagāriya, sīsārakkha, padihāraka, sūta, mahāṇasika, majjaghariya or pāṇīyaghariya (officer in charge of wine cellars), hatthādhiyakkha or mahāmatta or hatthimentha. The officers in charge of cavalry are assādhiyakkha, assārodha, assabandhaka, officer in charge of sheep (chhāgalika), officer in charge of cows (gopāla), officer in charge of buffaloes (mahisīpāla), superintendent of camels (uṭṭapāla), hunter (magaluddhaga), shephard (orabbhika), ahinipa. Superintendents of royal stables are assātiyakkha, hatthādhiyakkha, Elephantrider (hattharoha), elephant-driver (hathhimahamatta), lord of elephants (gajadhipati) and cattle enumerator (gosankhi) are also officers. Bhandagarika or kosarakkha was an officer in charge of stores, and custom duties; savvādhikata received all kinds of royal tributes; lekhaka had all scripts at his finger tips (angulīsu savvalipigate); samvachchhara, the royal astrologer, dārādhigata and dārapāla controlled the entrance and exit of the visitors; balaganaka or senāpati was commander of the army; abbhāgārika or gaņikākharisaka looked after the courtezans; varisadhara is eunuch; vatthādhigata was in charge of the royal wardrobe; nagaraguttiya the city superintendent of police. The messenger is duta, jainaka, pesanakārka, and patihāraka. The following officers are connected with water navigation: tarapaatta (officer in charge of ferry charges), nāvādhigata (admiral), titthapāla (warden of the river crossings). Then there are officers in charge of water (pāṇiyaghariya), bath-room (ṇhāṇaghariya) and wine cellars (surāgharita). Officers in charge of wood, grass (kaṭṭhādhikata, taṇa) are there; bīyapāla was in charge of seeds. Opasejjika was in charge of the royal beds; sīsarakkha, the head body-guard. The superintendent of garden (ārāmādhigata), superintendent of police (nagararakkha), officer in chage of aśoka garden (asokavanikāpāla), officer in charge of arrows (vāṇādhigata), officer in charge of ornaments (ābharaṇādhigata). (159).

Then follows a long list of professions: trader (vavaharin), naval architect (udakavaddhaki), fishermen (macchabandha), boatmen (nāvika), oarsmen (bāhuvika), goldsmith (suvannakāra), lac dyemaker (alittakakāra), dyer specialising in red (rattarajjaka), image-maker (devada), dealer in wool (uṇṇavāṇiya), dealer in yarn (suttavāṇiya), lacquer worker (jatukāra), painter (chittakāra), player on instruments (chittavājī) ?, utensil-maker (taṭṭḥakāra), ironsmith (lohakāra), sīlapeṭṭaka ?, (suddharajaka), potter (kumbhakara), bronzesmith (kamsakaraka) silkweaver (kosakara), cloth-dealer (dussika), dyer (rayaka), silk-weaver (kosejja), bark-fibre-weaver (vāga), butcher of sheep and buffaloes (orabbhika-mahisaghātaka), sugarcane crusher (ussanika), umbrellamaker (chhattakāraka), earning livelihood by cloth-trade (vatthopajīvika), dealers in fruits, roots and grains (phalavāṇiya, mūla, dhaṇṇa), boiled-rice seller (odanika), meat-seller (mamsa), bean-seller (kammāsa-vāṇijja), maker of groats (tappana), dealer in salt (lona), cake maker (apūpika), maker of khājā sweet (khajjakāraka) green grocer (paṇṇaka), dealer in ginger (singare-vaṇiya), profession of toiletmaking (pasadhaka), aggi-upajīvi or āhitaggi, actor (kusīlava) or rangāvachara, perfumer (gandhika), garland-maker (mālākāra), maker of perfumed powder (chunnikāra). Those living by their tongue are sūta, māgadha, pussamāṇava (panygerists), purohita (priest), dhammattha mahāmanta (officer in charge of religious endowments?), gandhika, gāyaka (singer), dapakāra, bahussaya. The metal-workers also include lapidary (manikār), koṭṭāka (inlayer), vaṭṭakī, vatthāpāḍhaka, vatthuvāpatika, mantika, bhaṇḍavāpata, titthavāpata and ārāmavavata were perhaps small officers in charge of vastrāpatha, treasury, ferry boats, garden, etc. Superintendent of wood is dāruka-ādhikārika and radhakāra in charge of chariots. Bandhanāgārika is jailor, policeman is choralopahāra. Basic works were in charge of mūlakkhāṇaka mūlika and

#### ANGAVIIIA-PRAKIRNAKA

mūlakamma. The rich merchants were those dealing in wrought gold, unwrought gold (heraṇṇika sauvaṇṇika), sandal-wood, cloth and were called devada. There was an officer in charge of animal fodder (govajjhabhatikārka), oyakāra-odḍa (diggers of soil), mūlakhāṇaka (the foundation diggers), idḍkāra (the brick layers), bālepatunda, suttavatta, architect, the relief-carver (rūvapakkhara) phala-kāraka (engraver of sword blades) sīkāhāraka, amaḍḍahāraka are all terms connected with building industry. The weavers are of silk (kosajjavāyaka), shawl (diaṇḍakambalavāyaka) and kolika. In the class of doctors are physicians (vejja), healers of the body (kāyategichchhaga), surgeon (sallakatta), eye-surgeon (sālākī), wich doctor (bhūtavijjika), physician for children (komārabhichcha), poison doctor (visatitthika). Then illusionist (māyākāraka), goripāḍhaka, pole-dancers (lankhaka), boxers (muṭṭhika), ballad singers (lāsaka), jesters (velambak), barber (gaṇḍaka) and criers (ghosaka) are mentioned. (160-161).

In the twenty-nioth chapter certain details about ancient Indian cities are given. The cities are divided according to the four varnas: i.e. Brāhmaṇa, Kshatriya, Vaiśya and Śūdra. The capital is rājadhānī, the suburb sākhānagara. The city was permanently or temporarily inhabited and it had heavy or scanty rainfall and was either inhabited by thieves (choraṇagara) or gentlemen. The city was either one's own or others. It was either long, round or square, was provided with the city-wall made of wood, or brick. It was oriented to the south or left, surrounded by a forest, garden, hill, etc. Emphasis is also laid on its climatic conditions and due stress is laid on its prosperity or adversity. (151-162).

In the thirtieth chapter ornaments are described. The ornaments are of three kinds—(1) made of chank-shell, pearls, ivory, buffalo-horn, hair and bone; (2) made of wood, flowers, fruits and leaves; and (3) made of gold, silver, copper, lead, iron, tin, brass, (ārakūda), pig iron (kāla-loha)?, hyacinth, carnelian (lohitakka) coral, garnet (rattakkhāra mani). In white class comes white crystal, vimalaka, setakkhāramani; in black class pig iron, antimony and black khāramanī, in blue class, sapphire (nīlakkhāramaņi); in red class gold, silver, metals, carnelian and masarakalla. The metals were beaten, the khāramanis were perhaps scalloped, precious coral and chank were rubbed (ghattha), and the pearls were smoothened (parimaddita). The ornaments for the head are ochūlaka, nandivinaddhaka, apalokanika and sīsopaka; for the ears talapattaka, kannuppīlaka. The eyes were decorated with collyrium, the brows with the lampblack, the temple with orpiment, hingula (cinnabar) and realgar (manahśilā); the lips with lacdye. The neck ornaments are vannasutta, tipisāchaka (three goblins), vijjādharaka, asīmālikā (row of swords), hāra, addhahāra, puchchhalaka, āvalikā, maņisomānaka (stepped ornament), atthamangalaka (a necklace of eight auspicious signs), pechukā, vāyumuttā, vuppasutta, padisarā-khāramanī, katthevattaka; for arms angaja; for hands hatthakadaga, kadaga, ruchaga, suchika; for fingers anguleyaka, muddeyaka, ventaka; for the waist kanchi-kalapaka and mekhalā; for legs gandū-payaka, nīpura and pariheraka; for the feet khinkhinika, khattiyadhammaka and padamuddika. (162-163.)

In chapter thirty-one the textile materials are divided into three classes—(1) made of hair etc.; (2) made of silk, patijja (v.l. pauṇṇa-patrorṇa) and wool. Wool was obtained from quadrupeds and silk and patrorṇa from insects. The basic textile materials are linen (khoma), dukulla, chinese silk (chiṇapaṭṭa) and cotton (savvakappāsika) Linen and dukulla and chiṇapaṭṭa are said to have been made from the fibre. The cotton cloth includes materials made from cotton pod, arka-cotton, goat's wool (pahmagata-pakshmagata). The textiles made from metals are lohajālika (chain armour) suvaṇṇapaṭṭa (gold brocade) and tinsel printing (suvaṇṇa-khasita, var.-khachiya). Then the various conditions of a textile piece are re-counted. It is uncalendered (āhata), old (parijuṇṇa), very costly (paraggha), reasonably

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

costly (juttaggha), fairly costly (samaggha), thick (thūla), thin (anuka), broad (dīha), small (hrassa), bearing border (sakaladasada), plaited borders (chhinnadasa), used (vivādita), sewn (sivita), cut-piece (chhidda), wrapper (pāvāraka), fluffy blanket (kotava), woollen (uṇṇika), lining (attharaka), short-haired (taṇuloma), bridal trousseau (vadhūyavattha), shroud (matakavattha), vilāta, one's own (saka), one's own or other's (ātavitaka), others (paraka), given away (nikkhitta), stolen (apahita), begged (yāchitaka), lost (ṇaṭṭha), gained (laddha). Cloths were white, black, red, yellow, green, peacock-green (mayūraka-ggīva), elephant grey (kareṇūyaka), two-coloured (vitta), gamboge, lotus red (payumarattaka). realgar shaded (maṇosilaka), deep black (mechaka). The dyes are said to be of the best, middle and as desired classes. Red is viratta or half red (addharatta); it was of the colour of jātīpaṭṭa. The turban is named as jālaka (net), paṭṭika, vaṭṭhaṇa (veshṭana) and sīsekaraṇa. Uttarijja was wrapped above the navel and antarijja below the navel. Pachchattharṇa was a carpet, vitānaka the ceiling canopy and parisaraṇaka a floor cover. (163-164).

Chapter thirty-two gives a long list of food grains and their place in prognostications. (164-165).

Chapter thirty-three is devoted to conveyances. Of the conveyances plying on the roads the following are mentioned: Sibikā, bhaddāsaṇa, pallaṅkasikā (litter), radha (chariot), saṁdamāṇikā, gilli, jugga, goliṅga, sakaḍa and sakaḍī. Sibikā and bhaddāsaṇa were of equal superior rank. The chariots were used in war and accompanied the caravans. One could stretch fully in pallaṅkasikā; it was long and covered. Sakaḍa, sandamāṇikā and gilli are placed in the same class; a waggon of middle size is sagaḍī. The chariot's and goliṅga's front part is raised (ullāyita), the back part lowered (anullāyita). (165-66).

The names of boats are more interesting: They are nava, pota, kottimba, salika, tappaka, plava, pindikā (round boat), kāndevelu, datī (water-skin). Ņāva and pota had ample room while kottimba, sālikā, samghāda, plava and tappaka were middle sized boats. Kattho (kanda) and velu were small, so also tumba, kumbha and datī. It is interesting to note that the Periplus (44) while describing Barygaza (Broach) says-"Native fishermen in the King's service, stationed at the very entrance in well-manned large-boats called trappaga and cotymba go up the coast as far as Syrastrene". These boats could now be safely identified with the kottimba and tappaga of the Angavijjā. Speaking about the boats plying on the Eastern coast of India the Periplus (60) observes-"and other very large vessels made of single logs bound together, called sangara; but those which make the voyage to Chryse and to the Ganges are called colandia, and are very large", The first were no doubt, the crafts made of hollowed logs with plank sides and outriggers such as are still used in South India and Ceylon; the larger types sangara, were probably made of two such canoes joined together by a deck platform admitting of a fair sized deck house. According to Dr. Taylor (JASB, Jan. 1847, pp. 1-78) the name jungar was in his time being used for these double canoes. Caldwell gives the form changadam in Malayalam, jangala in Tulu, and sanghadam in Sanskrit. Benfey derives it from Sanskrit sangara 'trade'; Lassen, however, thinks the word of Malay origin (Schoff, The Veriplus of the Erythrean Sea, p. 243). All doubt about its derivation is now set at rest by the mention of sanghata, as a kind of craft by the Angavijja.

In the above list sālikā was probably provided with a cabin-house; piṇḍikā was a round boat, kāṇḍa was made of rushes, veļu from bamboo, tumba from gourd floats; dati is a float made of bloated skins; kumbha is a float made of pitchers. (166).

Horses, elephants, oxen, buffaloes, asses and sheep were also used as conveyances. 166.

#### AÑGAVIJJĀ-PRAKĪRŅAKA

Chapter thirty-four is devoted to samlāpa or conversation. It deals with the conversations of the human, animal and heavenly world. It describes in detail the position of the talker, the place and time. (167-168).

Chapter thirty-fifth deals with payāvisuddhi. Payā is defined as the visit of relatives, welcome, toilet, kissing and embracing and other physical acts and how such arts prognosticated good or bad results. (169-170).

Chapter thirty-six is devoted to dohala or pregnancy longing. The longing manifests itself in kissing and various other acts in the presence of relatives, desire for flowers, ornaments, conveyances, seats, utensils, etc., love for children, decoration, bathing, etc. The dohalas pertain to sound, shape, taste, smell and touch. The rūvagata class of dohala is confined to men, animals, birds, insects, flowers, seas, rivers, tanks, forests, hills, earth, gods, cities, encampment, war, etc. The saddagata dohala is concerned with different kinds of noise made by men, animals, birds, ornaments, musical instruments, and gatherings. The gandhagata dohala pertains to different kinds of fragrance emanating from flowers, fruits, leaves, perfumes, incense, etc.. The rasagata pertains to food and drinks and phāsagata pertains to contacts with furniture, conveyances, houses, clothes and ornaments. The dohalas are divided according to the seasons and the dates and times in which they occurred. (171-172).

The thirty-seventh chapter is devoted to lakshaṇas or favourable signs. The signs are good or bad. They are divided into twelve classes (1) colour (vaṇṇa), (2) sound (sara), (3) movement (gati), place (saṇṭhāṇa), (5) collective body (saṅghayaṇa), (6) length measure (māṇa), (7) weight measure (ummāṇa), (8) power (satta), (9) shape (āṇuka), (10) progress (pagati), (11) shadow (chhāyā) and (12) riches (sāra). In the first class come some colours, sandal wood, agallochum, conch-shell planets, clouds, lightning, lotus, fruits, eatables. In the second class are mentioned the different kinds of noise created by gold, cloud, drum, certain animals and birds, musical instruments, songs, small bells, etc.; the third class includes the movements of animals like lion, tiger, etc., birds such as peacock, etc.; the fourth class includes the group of animals and birds, etc.; the fifth class includes undivided emplacement; the sixth class requires requisite measurements; the seventh class includes the objects that have no proper measurements; the eighth concerns adventurers, soldiers, etc.; the ninth is concerned with gods, men and animals and birds; the tenth is concerned with the shadows of heavenly bodies, fire and lightning; the eleventh (pagati) deals with the human nature depending on mucus, kashāya, wind and bile, and the twelfth with the riches. Prognostications concerning each class are described. (173-174).

In the thirty-eighth chapter are described the modes and other peculiarities of the body, and how results could be prognosticated from them. (174-175).

In the thirty-ninth chrpter named Kannāvāsana or ear-ornaments is stated how prognostications could be made from it in different states of the body. (175-176).

In the fortieth chapter, what constitutes food is idescribed. Food is divided into three classes. The pāṇajoṇi is divided into sankhya such as milk, curdes, molasses, sugar and honey; in aggeya class come ghi, flesh, milk and fat, and in anaggeya class milk, curds, butter, etc. The materials for food are white, yellow, red, black and their tastes are classified. Foods were also obtained from root, bulbs, bark, young leaves, flowers, fruits. A number of cereals are described. Then follows a description of the tastes of food, such as sweet, sour, etc. In the animal food are mentioned the

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

flesh of birds, animals, fish, etc. Dinners were thrown out at the festivals (ussava), after death (mataka bhoyana), after two-day fast (sattha). Slaves were fed. Dinners were also held at the sacred thread ceremony, devayaga, jāti yajña, after funeral rites, at the beginning or end of studies, pic-nic (abhinavabhoyana), etc. Dinner was taken at one's own place, at a friend's house, as a guest, at one's own will or forcibly etc. Among the drinks are mentioned sugarcane juice, juices of fruits and leaves and grains. Among the wines are mentioned yava (beer), pasanna, ayasa. arittha (medicinal wine) and white wine (seta-surā), Yavāgu was made with milk, ghi, oil and also vegetables. Some vegetables are mentioned. Among the varieties of molasses and sugar are mentioned sakkara, machchandika, khajjakagula and ikkāsa. Powder or pastes of badara, wheat, rice and sesamun were used as food. Among the salts are mentioned samudda, sindhava, sovacchala, pamsukhāra, jave-khāra etc. Among the sweetmeats are mentioned modaka, pendika, pappada, morendaka, salakalika, ambatthika. Among the savouries are mentioned povalika, vokkitakka, povalakka, papaada, sakkulikā, pūpa, pheṇaka, akkhapūpa, apaḍihata, pavitallaka, velātika (perhaps chilātika-chīlā), pattabhajjita, ullopika, siddhatthikā, bīyaka, ukkārikā, mandillikā, dīhasakkulika, khāravaṭṭikā, khoḍaka, dīvālika, dasirikā, bhisakantaka, matthataka. Most of the terms cannot be identified. Modaka is modern laddu, pendikā pedā, pappada may be pāpada or some kind of crisp cake; morendaka the modern tilladdu; and ambatthika probably āmtī, povālika and sakulikā are pūrīs, pūpa cake, phenaka phenī, pavitallaka is a cake-like parāṭhā, pattabhajjaka, the well-known bhajiā, bījaka cakes with seeds, ukkarika like modern sohāla, etc. (174-182).

Chapter forty-one is devoted to the topic of sexual intercourse, kissing, and embracing. The topic of sexual intercourse is divided into three categories: Divva or love-making of the gods in which use is made of chhatra, bhingāra, beacon (lāullopika)?, bedspread (vāsakaḍaga), jakkhopāyaṇa (presenting yaksha perfume) etc. In tiryakjoṇi class come the copulation of birds and animals. The sexual intercourse of men is divided into two classes—known (vigata) and unknown (avigata). In human copulation clothes, ornaments, shoes, conveyances, garlands, mukuṭ, brushes, combs (phanalikhāvaṇa), bathing, applying višeshaka, curling (okuntaṇa), applying cinnabar, collyrium, perfumed powder, perfumes, colours (vaṇṇaka), earwax-cleaner (kaṇṇasodhaṇaka), collyrium rod, needles, incense, food of all kinds, ornaments, mouth perfumes (mahāvāsak) were used. After that varieties of sexual poses are described. (182-186).

Chapter forty-two is devoted to dreams. The dreams are seen (dittha), unseen (adittha) and of trance variety (avatta dittha). They are auspicious or inauspicious. They are further classified as śruta or heard in which the rumbling of clouds, tinkling of ornaments and gold coins, singing and playing on musical instruments are included. In gandha class come various kiads of scent. Similarly dreams pertain to touch, sexual intercourse, rūdha, avarūdha, jangama, aquatic creatures, gods, men, birds and animals. Under the category 'gods in dream', come devas and devis. In human variety come the dead, the living and the unborn. It is followed by the names of the kins who appear in dreams. In the class of 'animal dreams' come all birds and animals. They are divided in auspicious and inauspicious class. The dreams are also classified on the basis of rūpa, rasa, gandha and sparŝa. Apparently coins like suvanṇaka, ruppa and kāhāvaṇa had to do something with dreams (189). The prognostications of the dreams depended on the place, duration, and time. (186-191).

The forty-third chapter deals with pavāsa or travel. The essential requisites of travelling are the mode of walking, use of shoes, umbrellas, conveyances, sattū, knife (kattarikā), kuṇḍi and pounder. The travellers passed tanks, rivers, mountains and different types of human habitations (gāma, ṇagara,

### ANGAVIJJĀ-PRAKĪRŅAKA

paṭṭaṇa, sannivesa, and included itinerant actors, monks, messengers and runners (dūta-paridhāvaka). Short or long journey was undertaken. It is also said how different colours and rūpa, rasa, gandha and sparśa prognosticated different results in travelling. (191-92).

Chapter forty-fourth deals with the prognostications which determine the directions, the duration and the destination of the journey. (192-193).

Chapter forty-fifth deals with the prognistications about homecoming. A well-fed person, his ears oiled, his body anointed (abbhangana) and painted and decorated with lac dye, the forehead decorated with višeshaka and his clothes fumigated, wearing ornaments indicated a person returned from journey. The congregation of conveyances also indicated the arrival of a person from a long journey. Milk and its products, oil, molasses, sugar, fish, flesh, sprouts, leaves, jewels, and precious metals and stones and articles of luxury, etc. indicated the arrival of a traveller. (193-194).

Chapter forty-sixth deals with the topic of entering the house. The prognostications take into account auspicious or inauspicious events For instance, seeing certain birds and animals in the doorway brought good results. The sight of curds, garlands, fruits, flowers, etc. forebode prosperity. The sight of a dry rotten tree foretold failure. If standing to the right of a person something is presented to the left it foretold doom; if the pile of the wood is loose it foretold the same result. If the open. door lingered onwards, the fortune earned with difficulty is lost. In this way the topic proceeds. Where children smeared with dirt toddle on the ground bad fortune results, but if they wear ornaments the result is otherwise. If the flowers and fruits growing in the courtyard suffer from frost loss occurs, but if they prosper good fortune results. Similar is the case if one weeps in the courtyard or is happy. Similarly wearing of dirty torn clothes foretold misfortune. The same happens in the case of the appearance of a broken pot or furniture in the courtyard. The appearance of well clad men and women foretold good fortune. The appearance of bitter fruits foretold the control of his wife by the householder. The sight of rolling fruits by girls and boys caused trouble. If the Sramanas and Brāhmans did not visit the house, it resulted in misfortune. Then prognostications from aranjara, depending on its strength or weakness are given. The breaking of Bahmatthala and conveyance foretold doom. The offering of a rough seat to a Sramana with dirty or white covering or placing his seat in a dilapaditated house had their consequences. Prognosticatious were also made from certain types of food, hair, straw, curtains, formation of anjali etc. The absence and position of food in the kitchen, the chirping of certain birds, the emptiness of water pots, the appearance of vegetables, sweet fruits, etc. had their own place in the science of prognostication. (195-197).

In the forty-seventh chapter military expedition is described. It required the presence of umbrella, bhringāra, fans, weapons and armour, and people engaged in war preparation, the war chariots and waggons being put in trim and moving in and out, shoes being put on. An expedition is divided into victorious (vijaya), for pleasure (sammodi) and of long duration (chira), it brought great success (mahā phala) ot was full of troubles or of hazards (pamādavatī). It was undertaken for food and drinks, for gaining riches (dhaṇalambhabahula), for more income (āyabahula), and for conquering a city, district or village. An expedition proceeded to kheḍa, forest country, garden country, low lands (niṇṇadesa) or for besieging a city, etc. Victory gave pleasure and defeat resulted in cleavage of opinion. Expeditions were also taken out to conquer merchants. Victorious expeditions resulted in the acquisition of beasts of burden and conveyances. Expedition was made up also of caravan parties or was taken out for war, encroachment or it was just a peaceful one. It was taken to all directions and in all seasons. (198-199).

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

Chapter forty-eighth deals with the topic of victory. It included victory over kings, ganas, cities, etc. Victorious expeditions were undertaken in spring when the trees were green, and flowers, fruits, furniture, cloths, ornaments, conveyances, etc. were auspicious to the occasion. (194-201).

Chapter forty-ninth deals with prognostications about defeat. (201-202).

Chapter fiftieth deals with the various defects of the body and diseases and the prognostications concerning them. (202-203).

Chapter fifty-one is devoted to the propitiation of gods and goddesses. They are: Sura, Gandhavva, Vasava, Jakkha, Pitara, Peta. Ādichcha, Assiņa, Ariṭṭha, Avvābādhā, Devadūta, Sārassata, Gaddatoya; Vahni, Achchharāta, Varuṇakāiya, Vesamaṇakāiya, Jakkha, Aggikāiya, Soma, Chanda, Ādichcha, Gaha, Baldeva, Vāsudeva, Siva, Vessamaṇa, Khanda, Visāba, Aggi, Māruya, Sāgara, Ņadī, Indaggi, Brahma, Inda, Kāma, Udalādala, Girī, Jama, Rattī, Divasa, Airāṇī, Sirī, Puḍhavī, Ēkaṇāsā, Navamigā, Surādevī, Nāgī, Suvaṇṇā, Dīvakumāra, Samuddakumāra, Aggikumāra, Vāukumāra, Thaṇita, Vijjukumāra, Vemāṇikadeva. The gods are said to be adhipatī, sāmāṇīya and ābhiyogika, parisovavaṇṇa. Vessavaṇa is said to be the patron god of the merchants and richmen; Varuṇa the lord of the seas; Indra as suzerain lord; Siva as lord of cows, buffaloes and sheep; Senāpati Kārtīkeya is associated with the cock and peacock; Khandha with a boy; Visāha with sheep, ram, boy and sword; Aggi with flames, etc. Then there are goddesses of vegetation (vaṇassati-kaṇṇā), of hills (pavvata-devatā), of the seas, rivers, wells, tanks, ditch (samudda-ṇaḍī-talāga-pallala-devayāto), of directions (disā), of intellect (buddhi), and of creepers (latā), of objects (vatthu), of city (nagaradevatā). It also refers to ārya-devatās and mlechchadevatās. (204-206).

Chapter fifty-second deals with the prognos tications made from the rainbow, lightning, thunder, sun, moon, planets, stars, yuga, samvatsara, month, fortnight, ukkāpāta (falling comet), disā lāha, eventide, etc. Then follows a detailed description of the Nakshatras and the prognostications made with their help. (206-209).

Fifty-third chapter deals with heavenly portents boding calamity (uppatana). These portents in the unusual behaviour of planets, day, night, earth, sky, comets, clouds, directions, rainfall of blood and flesh, lightning, rainfall, eventide. These all come under atmospheric disturbances. The terrestrial disturbances pertain to men, animals, birds, vegetation, rivers and hills, houses, furniture, utensils, etc. Also within the scope come disturbances in the city or district, breaking of certain architectural member, falling of lightning on buildings, or Indradhvaja, absence or otherwise of the rainfall, portent in certain utensils, conveyances and forest, etc. (210-211).

Chapter fifty-fourth deals with valuable and valueless objects. The valuable objects are said to be of four categories—dhaṇasāra (riches), mittasāra (friendship), issariyasāra (kingship), and vjjāsāra (knowledge). The first pertains to the possession of land, field, garden, village, city. House with furniture etc. is gihasāra, Dhaṇasāra is further subdivided into maṇussasāra and tirikkha joṇigata-sāra. Under the latter category come elephants, cows, buffaloes, sheep, camels, donkeys, etc. Dhaṇasāra is of twelve kinds (1) vittasāra (income), (2) suvaṇṇa (gold), (3) ruppa (silver), (4) maṇī (precious stones), (5) muttā (pearls), (6) vattha (clothes), (7) ābharaṇa (ornaments), (7) sayaṇāsaṇa (beds and furniture), (8) bhāyaṇa (utensils), (9) davvopakaraṇa (means of making money), (10) abbhupahajja (11) dhaṇṇa (grain), (12) jāṇa (conveyance). Mittasāra is divided into five classes—(1) sambandhī (relatives), (2) mitta (friend), (3) vayassa (confidant), (4) women (5) kammakāra-bhichcha (workmen and servants),

#### ANGAVIIIA-PRAKIRNAKA

54 In issariyasāra come adhikaraņa (official), nāykattā (leadership), amachchatta (ministership), and rayatta (212-13).(kingship).

Chapter fifty-fifth is devoted to treasures. At first the names, numbers and various units are given. It is said that treasures were hidden in many places such as the palace (pasaya), story of a building (māla), central beam (paṭṭhīvamsa), ālagga?, city-gate (gopura), aṭṭālaga (towers), city-wall (pagara), trees, hills, temple (devatayatana), house, well, garden, forest, fountain, field, King's highway, wall of a house, etc. The treasures were buried in the receptacles made of wood, metal and earth. (213-14).

Chapter fifty-six deals with the classification of certain materials. They are pāṇajoṇi gata, mula and dhatu. The mula is further subdivided in mulagata (roots), khandha (trunk), agga (branch) and patta (leaves). Dhātujoṇigata is subdivided into maṇidhātugata (precious stone) and loha (metals). Under the first class are named pulaa, lohiyakkha, masaragalla. In the second class are mentioned coins, kāhāvaņa and ņāṇaka. The kahavaṇas are said to be old (porāṇa) and new (ṇava). Then come māsäa, addhamāsäa and kākaņi. (215-216).

In fifty-seventh chapter the topic of Nattha Kosaya is dealt with. It is divided into sajjīva (living) and ajjīva (non-living). The former dealt with men and animals. In the category of men come ajja (noble), pessa (servant), varnas, elders, friends, relatives, etc. For father petara, ajjaya, ayariya, for uncle petijja, for teacher uvajjhāya. The following terms occur: bhātā, vayassa, bhaginī, samla (brother-in-law), pati, medhuna, devara, patijettha, bhātu-vayassa, vayassa-vayassa, bhaginī-pati, mātula-putta, mātusiya-putta, bhajja, sāli, mātussiya-dhītara, pitussiya-dhītara, pittiya-dhītara, jātara, ņaņandara, sahi, jāti, bhujjā, bhātujjā, sahī, sallī, sodari, mahāpituka dhītara, pittiyadhītara, mātuladhītara, joṇibhagiṇi, sodariya, bhagiṇi, jāmāta, jāmātuyabhāyā, ṇhusā, bhāgiṇejja, etc. It is followed by a description of prognostications from where one had gone. The ajīva class is divited into pāṇajoṇi. mula and dhātu. In mula are enumerated a number of grains and sugar etc. and milk products and wines such as pasaņņā, ņiṭṭhitā, madhuraka, āsava, jagala, madhura-meraka, ariṭṭha, āsavāsava, aṭṭhakālikā, surā, kusukuṇḍī and jayakālikā (22). In dhātu class come objects made of pearls, conch, horn, ivory, bone, hair, metals, etc. The list also includes textiles with a new name vālavīra. (217-221).

Another section deals with the emplcement of objects in aranjara, uttiva, palla, kudda (wall), kijjara, ukhalikā (mortar), ghada (pitcher), pelikā, karaņda, sayanāsaņa, māla (storey of a house), vātapāņa (window), chamma, kosa (leather bag), bila (hole), nālī (drain), thambha (column), antariā (corner), pessantariya, kotthagara, bhattaghara (kitchen), vasaghara (living room), arassaghara (glass house), padikamma ghara (house for ceremonies), asokavaņiyāgata, paņāligata, udakachāragata, vachchādekagata (lavatory), aritthagahanagata, chittagihagata (picture gallery), sirighara, aggihottagaha, nhanaghara (bath room), pussaghara, dasighara, vesanagaha. There are recounted certain architectural parts and rivers, mountains, etc. Thubha and eluya (i.e. eduka) are mentioned. (222).

The fifty-eighth chapter is devoted to reflections (chintita). Reflections come by steadfast heart and clamness of body and spirit. Reflection is divided into reflection on worldy gods, reflection on non-worldly gods and both. Reflection on gods (deva chinta) constitutes the requisites of worship. The gods mentioned are Suvanna, Vessamana, Venhu (Vishnu), Siva, Kumara Chanda, Visaha, Bambhā, Baladeva-Vasudeva, Pijjuņa, etc. In the list of goddesses appear Alaņā, Ajjā, Airāņī, Māuyā (Maţrikā), Sauņī, Ekāṇaṇsā, etc. It is said that different beings should be invoked in different conditions of mind.

In reflection regarding human beings a list of kinship is given. Simlarly, long lists of birds, quadrupeds, reptiles, aquatic animals, insects, various constituents of the human body, flowers, fruits, creepers, grains, oils, etc. are mentioned. Among articles of perfume appear guggula (bde llium) sajjalasa (resin of Vatica Robusta), chandaṇarasa (oil of sandal wood), telavaṇṇika (olebanum), kāleyaka, sahakāra-rasa (mango oil), mātulinga-rasa (lemon oil), karamanda-rasa, sālaphala-rasa (oil of Sāla fruit). (232). Further lists of cloths, utensils, ornaments, metals, precious stones, colours different kinds of earth are given. For white sudhā, seḍikā, palepaka (plaster), ṇelakata (bluish white), and kaḍasakkara (grit); for red geruga (red ochre), hingulaka (cinnabar), pajjaṇī, and vaṇṇamattikā (red earth), for yellow haritāla (orpiment) and maṇosilā, for blue ṇīlaka dhātu (ultrama-rine?), and sassakachuṇṇa (green malachite powder); for black añjaṇa (collyrium) and kaṇhammattikā (black earth). It is followed with a list of different topographical features of the land. (223-234).

Chapter fifty-nine on Time (Kāla), is divided into twenty-seven Sections (padalas). In the first Section divisions of time are mentioned. In the second Section the gunas and their relationship with time are enumerated. In the third Section utpātā vidhis are described; in the fourth Section are described small units, grains, etc. and their relationship with muhūrta. In Sections fifth to seventh the relationship of animate and inanimate objects with time is defined. In this way the sections roll on and their meaning is rather obscure and difficult to interpret. (235-262).

Chapter sixtieth deals with Pūrvabhava devabhava, maņussabhava, tirikkhajoņika and ņerayikabhava, etc. (263-269).

The above summary of the chapters gives rather an inadequate idea of the contents of the Angavijjā. The difficulties of interpretation are manifold. The language is full of technical terms and until their import is fully understood it is difficult to interpret the text. The author adopts in it a terse style which more often becomes a headache. The absence of any commentary and the lack of proper Prakrit dictionaries add further to our difficulties. This obscurity could only be removed if in future more literature on the subject becomes available. But inspite of all its shortcomings the text is a treasure-house for the cultural history of the early centuries of the Christian era. It does not confine itself to prognostications only, but gives long lists of objects of daily use which are important for understanding certain features of Indian life that appear nowhere else in literature. It is hoped that some scholar in future will take up a serious study of the Angavijja and apply critical testimonia to the understanding of its rich cultural glossary.

Prince of Wales Museum, Bombay. MOTI CHANDRA.

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS

# अंगविज्ञा

जैन साहित्य में अंगविज्ञा नामक एक प्राचीन प्रन्थ है। यह कुषाए। गुप्त युग के संधि-काल का ज्ञात होता है, किन्तु अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ। प्राकृत टैक्स्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से अब यह मूल्यवान् संप्रह प्रन्थ प्रकाशित हो रहा है, जिसका सम्पादन मुनि श्री पुण्यविजय जो ने किया है।

अंगविद्या प्राचीनकाल की एक लोकप्रचलित विद्या था। शारीर के लक्ष्णों से अथवा अन्य प्रकार के निमित्त वा चिह्नों से किसी के लिए शुभाशुभ फल का कथन इस विद्या का विषय था। पाणिनि ने ऋगयनादि गण (४.३.७३) में अंगविद्या, उत्पात, संवत्सर, मुहूर्त, निमित्त आदि विषयों पर लिखे जानेवाले व्याख्यान प्रन्थों का उल्लेख किया है। ब्रह्मजाल सुत्त (दीघनिकाय) में निमित्त, उपाद और अंगविज्ञा के अध्ययन को भिक्षुओं के लिए वर्जित माना है। किन्तु यह अंगविद्या क्या थी, इसको बताने वाला एक मात्र प्राचीन प्रन्थ यही जैन साहित्य में 'अंगविज्ञा' नाम से बच गया है, जिसकी गणना आगम साहित्य के प्रकीर्णक प्रन्थों में की जाती है। इसमें कहा है कि दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग में अहत् वर्षमान महाबीर ने निमित्त ज्ञान बताने वाले इस विषय का उपदेश किया था।

अंग, स्वर, छत्तण, व्यंजन, स्वप्न, छींक, भौम, अंतरित्त, इस प्रकार निमित्त कथन के ये आठ आधार माने जाते थे। इन महानिमित्तों से अतीत और अनागत के भाव जानने का प्रयत्न किया जाता था। इनमें भी अंगविद्या सब निमित्तों में श्रेष्ठ समभी जातो थी। जैसे सूर्य सब रूपों को साफ दिखा देता है, ऐसे ही अंग से अन्य सब निमित्तों के बारे में बताया जा सकता है।

यहाँ इस प्रन्थ के अंगज्ञान के विषय में लिखने का उद्दश्य नहीं है, वरन् इसमें जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व की शब्दावली है उसकी कुछ सूचियों की श्रोर ध्यान दिलाना उद्दिष्ट है। इस प्रन्थ में तत्कालीन जीवन के श्रानेक दोत्रों से सम्बन्धित लम्बी-लम्बी शब्द-सूचियां उपलब्ध होती हैं। ये सूचियां बौद्ध प्रन्थ महाव्युत्पत्ति की सूचियों के समान अति महत्त्वपूर्ण हैं। इन दोनों प्रन्थों का तुलनात्मक दृष्टि से सांस्कृतिक अध्ययन भी आवश्यक है।

यन्थ में कुल साठ अध्याय हैं। कहीं-कहीं लम्बे अध्यायों में पटल नामक अवान्तर विभाग हैं, जैसे आठवें अध्याय में विविध विषय संबंधी तीस पटल और नौवें अध्याय में १८६८ कारिकाएं जिनमें २७० विविध विषयों का निरूपण है।

आदि प्रास्ताविक विषयों में अंगविद्या की उत्पत्ति, स्वरूप, शिष्य के गुण-दोष, अंगविद्या का माहात्म्य, आदि प्रास्ताविक विषयों का विवेचन है। पहले श्रध्याय में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु—इन्हें नमस्कार किया गया है। इस विद्या का उपदेश महापुरुष ने किया था और ये भगवान महावीर ही ज्ञात होते हैं। निमित्तों के आठ प्रकार हैं—अंग, स्वर, लज्ञ्ण, व्यञ्जन अर्थात् तिल आदि चिह्न, स्वप्न, छिन्न, भौम (पृथिवी सम्बन्धी निमित्त) और अन्तरिज्ञ। इन निमित्तों में अंग का विशेष महत्त्व है। यह विद्या बारहवें अंग दिहिवाय के अन्तर्गत मानी जाती थी, जिसका भद्रबाहु के शिष्य स्थूलभद्र के समय से लोप हो गया था। उसके बाद प्रन्थ के साठ अध्यायों के नामों की सूची दी गई है।

दूसरे अध्याय में जिन भगवान की स्तुति है। अध्याय तीसरे से पांचवें तक में शिष्य के चुनाव और शिक्षण के नियम बताये गये हैं। ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में वास करनेवाले श्रद्धालु शिष्य को ही इस शास्त्र का उपदेश

करना चाहिए। चौथे अध्याय में अंगविद्या की प्रशंसा की गई है। लेखक के अनुसार अंगविद्या के द्वारा जय-पराजय, आरोग्य, लाभ-अलाभ, सुख-दु:ख, जीवन-मरण, सुभिन्न-दुर्भिन्न, अनावृष्टि-सुवृष्टि, धनहानि, काल-परिमाण आदि बातों का ज्ञान हो सकता है। आठवां भूमिकर्म नामक अध्याय ३० पटलों में विभक्त है और उनमें महत्त्व की सामग्री है।

आसनों का उल्लेख करते हुए उनके कई प्रकार बताये गये हैं, जैसे सस्ते (समग्ध), मंहगे (महग्ध), और श्रौसत मूल्य के (तुल्लग्ध), टिकाऊ रूप से एक स्थान में जमाए हुए (एकहान), इच्छानुसार कहीं भी रखे जाने वाले (चलित), दुर्बल और बली अर्थात् सुकुमार बने हुए या बहुत भारी या संगीन। आसनों के भेद गिनाते हुए कहा है पर्यक, फलक, काष्ठ, पीढ़िका या पिढ़िया, श्रासन्दक या कुर्सी, फलकी, भिसी या बसी श्रथीत् चटाई, चिंफलक या बल्ल विशेष का बना हुआ श्रासन, मंचक या माँचा, मसूरक अर्थात् कपड़े या चमड़े का चपटा गोल आसन, मद्रासन अर्थात् पायेदार चौकी जिसमें पीठ भी लगी होती थी, पीढग या पीढ़ा, काष्ट खोड़ या लकड़ो का बना हुआ बाहा पेटीनुमा आसन। इसके श्रतिरिक्त पुष्प, फल, बीज, शाखा, भूमि, तृण, लोहा, हाथीदांत से बने श्रासनों का भी उल्लेख है। उत्पल का अर्थ संभवतः पद्मासन था। एक विशेष प्रकार के आसन को नहिंद्रका लिखा है, जिसका अभिप्राय गेंडे, हाथी आदि के नख को हिंदुयों से बनाया जाने वाला आसन था (पृष्ठ १५)। पृष्ठ १७ पर पुनः आसनों की एक सूची है, जिसमें आस्तरक या चादर, प्रवेणो या विद्यावन श्रीर कम्बल के उल्लेख के अतिरिक्त खट्बा, फलकी, डिप्फर (अर्थ श्रज्ञात), खेडु खंड (संभवतः कीड़ा या खेल तमारों के समय काम में आने वाला श्रासन), समंथणी (अर्थ अज्ञात) आदि का उल्लेख है।

कुषाणकालीन मूर्तियों में जो मथुरा से प्राप्त हुई हैं, यक्त, कुवेर, या साधु आदि अपनी टांग या पेट के चारों ओर वस्त्र बांध कर बैठे हुए दिखाए जाते हैं। उसे उस समय की भाषा में पल्हित्थया (पलौथी) कहते थे। ये दो प्रकार की होती थीं, समय पल्हित्थया या पूरी पलथो और अर्ध पलित्थया या आधी पलथी। आधी पलथी दिच्चण और वाम अर्थात् दाहिना पैर या बाँया पैर मोड़ने से दो प्रकार को होती थी। मथुरा संग्रहालय में सुरिक्ति सी ३ संख्यक कुवेर को विशिष्ट मूर्ति वाम अर्थ पल्हित्थया आजन में बैठी हुई है। पलथी लगाने के लिए साटक, बाहुपट्ट, चर्मपट्ट, वल्कलपट्ट, सूत्र, रज्जु आदि से बंधन बांधा जाता था। मध्यकालीन कायबन्धन या पटकों की भाँति ये पल्लिश्वकापट्ट रंगीन, चित्रित, अथवा सुवर्ण-रत्न-मणि-मुक्ता खिनत भी बनाये जाते थे (पृ०१९)। केवल बाहुओं को टांगों के चारों ओर लपेट कर भी बाहु-पल्लिश्वका नामक आसन लगाया जाता था।

नववें पटल में अपस्सय या अपाश्रय का वर्णन है। इस शब्द का अर्थ आश्रय या आधार स्वरूप वस्तुओं से है। शय्या, आसन, यान, कुड्य, द्वार, खंभ, वृद्ध आदि अपाश्रयों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकरण में कई आसनों के नाम हैं, जैसे आसंद्क, भद्रपोठ, डिप्फर, फलकी, बूसी, काष्टमय पीढा, त्रणपीढा, मिट्टी का पीढा, छगणपीढग (गोवर से लिपा-पुता पीढ़ा)। कहा है कि शयन, आसन, पल्लंक, मंच, मासालक (मसारक), मंचिका, खट्या, सेज—ये शयन सम्बन्धो अपाश्रय हैं। ऐसे ही सीया, आसंद्णा, जाणक, घोलि, गल्लिका (मुंडा गाड़ी के लिए राजस्थानी में प्रचलित शब्द गल्ली), सगाड़, सगाड़ी नामक यान सम्बन्धी अपाश्रय हैं। किडिका (खिड़की), दारुकपाट (दरवाजा), हस्वावरण (छोटा पल्ला), लिपी हुई भींत, बिना लिपी हुई भींत, वस्न की भींत या पर्दा (चेलिम कुड्ड), फलकमय कुड्य (लकड़ी के तब्दों से बनी हुई भींत), अथवा जिसके केवल पार्थ में तखते लगे हों और अन्दर गारे आदि का काम हो (फलकपासित कुड्ड) ये भींत सम्बन्धी अपाश्रय हैं। पत्थर का खम्भा (पाहाण खंभ), धन्नी (गृहस्य धारिणी धरणी), एलच का खंभ (पिलक्खक थंभ), नाव का गुनरखा (ग्रावाखंभ), छाया खंभ, माइफान्स (दीवरुक्ख या दीपवृत्त), यष्टि (लट्टी), उदक्यिष्ट (दग लट्टी)—ये स्तम्भ सम्बन्धी अपाश्रय हैं। पिटार (पडल), कोथली (कोत्थकापल), मंजूषा, काष्टभाजन—ये भाजन सम्बन्धी अपाश्रय हैं (पु०२७)।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

इसो प्रकरण में कई प्रकार की कुड्या या दीवारों का उल्लेख आया है; जैसे, रगड़कर चिकनी दीवार (मह), चित्रयुक्त भित्त (चित्त), चटाई से (किडत), या फूस से बनी हुई दोबार (तणकुड़ू), या सरकंडे आदि की तीलिओं से बनी हुई दीबार, कणगपासित (जिसके पर्श्वभाग में कणग या तीलियाँ लगी हुई हों)। किन्तु इस प्रकार की भीतें अच्छी नहीं समभी जाती थीं। मृष्ट, शुद्ध और दृढ़ दीबारों को प्रशस्त माना जाता था। घृत तेल रखने की बड़ी गोल (केला = कयला = अलिखर), मिण, मुक्ता, हिरण्य मंजूषा, वस्त्रमंजूषा, दिध, दुग्ध, गुड़-लवण आदि रखने के अनेक पात्र—ये सब नाना प्रकार के अपाश्रयों के भेद कहे गये हैं (पृ० ३०)।

स्थित नामक दसवें पटल में अहाईस प्रकार से खड़े रहने के भेद कहे गये हैं। फिर आसन, शयन, यान, वस्त्र, आभूषण, पुष्प, फल, मूल, चतुष्पद, मनुष्य, उदक, कर्दम, प्रासादतल, भूमि, वृत्त आदि के सान्निध्य में खड़े होकर प्रश्न करने के फलाफल का निर्देश किया गया है (पृ॰ ३१—३३)।

ग्यारहवें पटल में नेत्रों की भिन्न भिन्न स्थिति और उनके फलाफल का विचार है ( ए० ३४ )।

बारहवें पटल में चौदह प्रकार के हिसत या हँसने का निर्देश करते हुए उनके फल का कथन है (पृ॰ ३५—३६)।

तेरहवें पटल में विस्तार से पूछनेवाले या प्रश्नकर्त्ता की शरीर-स्थिति श्रौर उससे संबंधित शुभाशुभ फल का विचार किया गया है (पृ॰ ३६—३०)।

चौदहवें पटल में वंदन करने की विधि को आधार मानकर इसी प्रकार का विचार है (ए॰ ३७—४०)। प्रश्नकर्त्ता व्यक्ति जिस प्रकार का संलाप करे उसे भी फलाफल का आधार बनाया जा सकता है— इस बात का पन्द्रहवें पटल में निर्देश है (ए॰ ४०—४१)।

इस प्रकार के बीस संलाप कहे गये हैं जो अर्थ, धर्म, काम, मोच्च इन चार भागों में बाँटे जा सकते हैं। पुष्प, फल, गन्ध, माल्य आदि मांगलिक वस्तुत्रों के संबंध की चर्चा अर्थसिद्धि की सूचक है। ऐसी ही अनेक प्रकार की कथा या बातचीत के फल का निर्देश किया गया है।

सोलहवें पटल में आगत अर्थात् श्रागमन के प्रकारों से शुभ-श्रशुभ फल सूचित किये गये हैं (पृ॰ ४१-४२)।
सत्रहवें पटल से तीसवें पटल तक रोने-धोने, लेटने, श्राने-जाने, जंभाई लेने, बोलने आदि से फलाफल का
कथन है (पृ॰ ४३—५६)। किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से इस अंश का विशेष महत्त्व नहीं है।

नौवें श्रध्याय की संज्ञा अंगमणी है। इसमें २७० विषयों का निरूपण है। पहले द्वार में शरीर सम्बन्धी ७५ अंगों के नाम और उनके शुभाशुभ फल का कथन है। विभिन्न प्रकार के मनुष्य, देवयोनि, नस्त्र, चतुष्पद, पत्ती, मत्त्य, वृत्त, गुल्म, पुष्प, फल, वल्ल, भूषण, भोजन, शयनासन, भाण्डोपकरण, धातु, मणि एवं सिक्कों के नामों की सूचियाँ हैं। वस्त्रों में पटशाटक, चौम, दुकूल, चीनांशुक, चीनपट, प्रावार, शाटक, रवेत शाट, कौशेय और नाना प्रकार के कम्बलों का उल्लेख है। पहनने के वस्त्रों में इनका उल्लेख है—उत्तरीय, उष्णीष, कंचुक, वारबाण (एक प्रकार का कंचुक), सन्नाह पट्ट (कोई विशेष प्रकार का कवच), विताणक और पच्छत (संभवतः पिछौरी जो पीठ पर डाल कर सामने की श्रोर छातीपर गठिया दी जाती थी, जैसा मथुरा की छुछ मूर्तियों में देखा जाता है), मल्लसाडक (पहलवानों का लंगोट) (पृ० ६४)।

आभूषणों के नामों की सूची श्रिधक रोचक है (पृ॰ ६४-६५)। किरीट और मुकुट सिर पर पहनने के छिए विशेष रूप से काम में आते थे। सिंहभंडक वह सुन्दर आभूषण था जिसमें सिंह के मुख

की त्राकृति बनी रहती थो त्रौर उस मुख में से मोतियों के झुगो लटकते हुए दिखाए जाते थे। मथुरा की मूर्तियों में ये स्पष्ट मिलते हैं। गरुडक और मगरक ये दो नाम मथुराकला में पहचाने जा सकते हैं। मथुरा के कुछ मुकुटों में गरुड़ की श्राकृति वाला आभूषण पाया जाता है। मगरक वही है जिसे बाणभट्ट त्र्यौर दूसरे लेखकों ने मकरिका या सोमंत-मकरिका कहा है। दो मकरमुखों की आकृतियों को मिलाकर यह आभूषण बनाया जाता था और दोनों के मुख से मुक्ताजाल लटकते हुए दिखाए जाते थे। इसी प्रकार बैल की आकृति वाला वृषमक, हाथो की आकृति वाला हित्थक, और चक्रवाक मिथुन की आकृति से युक्त चक्रकमिथुनक (चक्कक-मिहुणग ) नामक आमूषण होता था। हाथ के कड़े और पैरों के खड़्वे, णिडालमासक ( माथे की गोल टिकुली ), तिल ह, मुह फलक ( मुख फलक ), विशेषक, कुण्डल, तालपत्र, कर्णापीड, कर्णफूल, कान की कील और कर्ण लोडक नामक आभूषण ठेठ कुषाण काल में व्यवहार में आते थे। इनमें से कर्ण होडक विलकुल वही आभूषण है जिसे अंग्रेजी में वोल्यूट (Volute) कहते हैं और जो मथुरा की कुषाणकालीन स्त्रीमृतियों में तुरन्त पहचाना जा सस्ता है। यह आभूषण फिर गुप्तकाल में देखने में नहीं त्राता। केयूर, तलव, आमेढ़क, पारिहार्य (विशेष प्रकार का कड़ा ), वलय, हस्तकलापक, कंक्रण ये भो हाथ के त्राभूषण थे। हस्तकलापक में बहुत सी पतली चूड़ियों को किसी तार से एक में बाँध कर पहना जाता था, जैसा मथुरा शिल्प में देखा जाता है। गले के आभूषणों में हार, अर्घहार, फलहार, वैकक्तक, प्रवेयक का उल्लेख है। सूत्रक और स्वर्णसूत्र, स्वस्तिक और श्रीवत्सनामक आभूषण भी पहने जाते थे। किन्तु इन सब में महत्त्वपूर्ण और रोचक अष्टमंगल नाम का आभूषण है। बाण ने इसे ही अष्टमंगलक-माला कहा है, और महाव्युत्पत्ति की आभूषणसूची में भी इसका नाम श्राया है। इस प्रकार की माला में अष्टमांगलिक चिह्नों की आकृतियाँ रत्नजटित स्वर्ण की बनाकर पहनी जाती थी और उसे विशेष रूप से संकट से रज्ञा करने वाला माना जाता था। सांची के तोरण पर भी मांगलिक चिह्नों से बने हुए कठुले उत्कीर्ण मिले हैं। मथुरा के आयागपटों पर जो अष्टमांगलिक चिह्न उत्कीर्ण हैं वे ही इन मालाओं में बनाए जाते थे। श्रोणि सूत्र, रत्नकलापक, ये कटिभाग के आभूषण थे। गंडूपक और खित्तयधम्मक पैरों के गहने थे। खित्तयधम्मक वर्तमान काल का गूजरी नामक आभूषण ज्ञात होता है जो एक तरह का मोटा भारी पैरों से सटा हुआ कड़े के आकार का गह्ना है। पाएड़क (पाद्वेष्टक), पैरों के खड़वे, पाद्कलापक (लच्छे), पाद्मासक (सुतिया कड़ी जिसमें एक गोल टिकुली हो ) त्रौर पाद्जाल (पायल ), ये पैरों के आभूषण थे। मोतियों के जाले आभूषणों के साथ मिलाकर पहने जाते थे जिनमें बाहुजालक, उरुजालक और सरजालक (कटिभाग में पहनने का आभूषण, जिसे गुजराती में सेर कहते हैं ) का विशेष उल्लेख हैं।

वर्तनों (पृ॰ ६५) में थाल, तरतरी (तट्टक), कुंडा (श्रीकुंड) का उल्लेख है। एक विशेष प्रकार का वर्तन पणसक होता था जो कटहल की आकृति का बनाया जाता था। इस प्रकार के एक समूचे वर्तन का बहुत ही सुन्दर नमूना अहिच्छत्रा की खुदाई में मिला है। हस्तिनापुर और राजघाट की खुदाई में भी पणसक नामक पात्र के कुछ टुकड़े पाये गये हैं। यह पात्र दो प्रकार का बनाया जाता था। एक बाहर की ओर कई पत्तियों से ढका हुआ और दूसरा बिना पित्तायों के हूबहू कटहल के फल के आकार का और लगभग उतना ही बड़ा। अर्धकिपत्थ वह प्याला होना चाहिए जो आकृति में अति सुन्दर बनाया जाता था और आधे कटे हुए कैथ के जैसा होता था। ऐसे प्याले भी अहिच्छत्रा को खुदाई में मिले हैं। सुपतिष्टक या सुप्रतिष्टित वह कटोरा या चषक होता था जिसके नीचे पेंदी लगी रहती थी और जिसे आजकल की भाषा में गोडेदार कहा जाता है। पुष्करपत्रक, मुंडक, श्रीकंसक, जंबूफलक, मल्लक, मूलक, करोटक, वर्धमानक ये अन्य वर्तनों के। नाम थे। खोरा, खोरिया, बाटकी (वट्टक नामक छोटी कटोरियां) भी काम में आती थीं। शयनासनों का उल्लेख ऊपर आ चुका है। उनमें मसूरक उस तिकये को कहते थे जो गोल चपटा गाल के नीचे रखने के काम आता था, जिसे आजकल गलसूई कहा जाता है।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

६१

मिट्टो के (पृ॰ ६५) पात्रों में अिलंजर (बहुत बड़ा लंबोतरा घड़ा), अिलन्द, कुंडग (कुण्डा नामक बड़ा घड़ा), माण ह (ज्येष्ठ माट नाम का घड़ा) त्रौर छोटे पात्रों में वारक, कलरा, मल्लक, पिठरक आिद का उल्लेख है।

इसी प्रकरण में धन का विवरण देते हुए कुछ सिक्कों के नाम आये हैं, जैसे स्वर्णमासक, रजतमासक, दोनारमासक, णाणमासक, काहापण, च्रत्रपक, पुराण और सतेरक। इनमें से दीनार कुषाणकाळीन प्रसिद्ध सोने का सिक्का था जो गुप्तकाळ में भी चाळ् था। णाण संभवतः कुषाण सम्राटों का चळाया हुन्ना मोटा गोळ वड़ी आकृति का तांवे का पैसा था जिसके ळाखों नमूने आज भी पाये गये हैं। कुछ ळोगों का अनुमान है कि ननादेवी की आकृति सिक्कों पर कुषाणकाळ में बनाई जाने ळगी थी और इसीळिए चाळ् सिक्कों को नाणक कहा जाता था। पुराण शब्द महत्त्वपूर्ण है जो कुषाणकाळ में चाँदी की पुरानी च्राहत मुद्राच्चों (अंग्रेजी पंचमार्कड) के ळिए प्रयुक्त होने ळगा था, क्योंकि नये ढाळे गये सिक्कों की अपेचा वे उस समय पुराने समझे जाने ळगे थे यद्यपि उनका चळन वे रोक-टोक जारी था। हुविष्क के पुण्यशाळा ळेख में ११०० पुराण सिक्कों के दान का उल्लेख आया है। खत्तपक संज्ञा चाँदी के उन सिक्कों के छिए उस समय छोक में प्रचळित थी जो उज्जैनी के शकवंशी महाच्चत्रपें द्वारा चाळ् किये गये थे और ळगभग पहळी शती से चोथी शती तक जिनकी बहुत लम्बी शृंखळा पायी गई है। इन्हें ही आरम्भ में रुद्रामक भी कहा जाता था। सतेरक यूनानी स्टेटर सिक्के का भारतीय नाम है। सतेरक का उल्लेख मध्यएशिया के ळेखों में तथा वसुबन्ध के अभिधर्म कोश में भी आया है।

पृष्ठ ७२ पर सुवर्ण-काकिणी, मासक-काकिणी, सुवर्णगुञ्जा और दीनार का उल्लेख हुआ है। पृ० १८९ पर सुवर्ण और कार्षापण के नाम हैं। पृ० २१५—२१६ पर कार्षापण और णाणक, मासक, ऋद्धमासक, काकणी और अद्धभाग का उल्लेख है। सुवर्ण के साथ सुवर्ण-माषक और सुवर्ण-काकिणी का नाम विशेष रूप से लिया गया है (पृ० २१६)।

दूसरे द्वार में (पृ॰ ६६—७२) पिचहत्तर स्त्री नामों की सूचियाँ हैं जिनमें मनुष्य, देवयोनि, चतुष्पद, पत्ती, जलचर, थलचर, वृत्त, पुष्प, फल, भोजन, वस्त्र, आभूषण, शयनासन, यान, भाजन, भाण्डोपकरण और आयुधों के नाम हैं। स्त्रीजातीय मनुष्य नामों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—अमची, वल्लभी, प्रतिहारी, भोगिनी, तलवरी, रिहनी (राष्ट्रिक नामक उच्च अधिकारी की पत्नी), सार्थवाही (सार्थवाहक नामक व्यापारी को पत्नी), तलवरी, रिहनी (इभ्य नामक श्रेष्ठी की पत्नी); देश के अनुसार लाटी, किराती, बब्बरी (बर्बर देश की), जोणिका (यवन देश की), शबरी, पुलिन्दी, आन्ध्री, दिमिलि (द्रमिल या द्राविड़ देश की स्त्री) (पृ॰ ६८)।

देवयोनि (पृ०६९) के अन्तर्गत कुछ देवियों के नाम महत्त्वपूर्ण हैं, जैसे इन्द्रमहिषी, असुरमहिषी, अहरिका, भगवती। किन्तु इस सूची में कुछ विदेश की देवियों के नाम भी आ गये हैं, उनमें अपला, अणादिता, अहरिका, भगवती। किन्तु इस सूची में कुछ विदेश की देवियों के नाम भी आ गये हैं, उनमें अपला, अणादिता, अहराणी, सालि-मालिणी उल्लेखनीय हैं। अपला यूनानी देवी पलास अथीनी और अणादिता ईरान की अनाहिता ज्ञात होती हैं। सालि-मालिनी की पहचान चन्द्रमा की यूनानी देवी सेलिनी से संभवतः की जा सकती है। ज्ञात होती हैं। सालि-मालिनी की पहचान चन्द्रमा की यूनानी देवी लायना का भारतीय रूप हो। अहराणी तिथिणी या तिथणी संज्ञा स्पष्ट नहीं है। हो सकता है यह रोम की देवी लायना का भारतीय रूप हो। अहराणी नाम पृ० २०५ और २२३ पर भी आया है। इसकी पहचान निश्चित नहीं। किन्तु प्राचीन देवियों की सूची में अफ्रोदिती का नाम इसके निकटतम है। यदि अहराणित्ति का पाठ अहरादित्ती रहा हो तो यह पहचान ठीक हो अफ्रोदिती का नाम इसके निकटतम है। यदि अहराणित्ति का पाठ अहरादित्ती रहा हो तो यह पहचान ठीक हो सकती है। रंभित्त मिस्सकेसित्ति का पाठ भी कुछ बदला हुआ जान पड़ता है क्योंकि मिश्रकेशी का नाम पहले सकती है। मोतीचन्द्र जी को प्राप्त एक प्रति में रूप तिमिस्सकेसित्ति पाठ मिला था। इनमें तिमिस्सकेसी आ चुका है। मोतीचन्द्र जी को प्राप्त एक प्रति में रूप तिमिस्सकेसित्ति पाठ मिला था। इनमें तिमिस्सकेसी

#### अंगविज्ञापडणायं

अरतेमिस नामक यूनानी देवी जान पड़ती है और रब्भ की पहचान इस्तर से संभव है जो प्राचीन जगत्में अत्यन्त विख्यात थी और जिसे रायी, रीया भी कहा जाता था।

स्रीजातीय वस्तों के नामों में ये शब्द उल्लेखनीय हैं—पत्रोण, प्रवेणी सोमित्तिक (अर्थशास्त्र की सौमित्रिका जिसकी पहचान श्री मोतीचन्द जी ने पेरिप्रस के सगमोतोजिन से की है), अर्थकौशेयिका (जिसमें आधा सूत और आधा रेशम हो), कौशेयिका (पूरे रेशमी धागेवाला), पिकानादित (यह संभवतः बहुत महीन अंग्रुक था जिसे स्त्रियां पिकनामक केशपाश सिर पर बनाते समय बालों के साथ गूंथती थीं; पिक नामक केशपाश जिल्लेख अश्वघोष के सौन्दरनंद ७।७ में ग्रुक्तांशुकाष्टाल नाम से एवं पद्मप्राभृतक नामक भागा में कोकिल केशपाश नाम से आया है और उसका रूप मथुरा वेदिकास्तंभ संख्या जे० ५५ के अशोक दोहद दृश्य में अंकित हुआ है), वाउक या वायुक (बाफ्त ह्वा), वेलविका (बेलदार या बेलमांत से युक्त वस्त्र) माहिसिक (महिष जनपद या हैदराबाद के बुने हुए वस्त्र), इिल्ल (कोमल या कृष्ण वर्ण के वस्त्र), जामिलिक (बोद्ध संस्कृत में इसे ही यमली कहा गया है, दिन्यावदान २०६।११; पादतािवतकं नामक भागा के श्लोक ५३ में भी इसका उल्लेख हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि यह।एक प्रकार का कायबंधन या पटका था जिसमें दो भिन्न रंग के वस्त्रों को एक साथ बटकर कि में बाँधा जाता था—समयुगल-निबद्धमध्यदेश:)। विशेषतः ये वस्त्र चिकने मोटे अच्छे बुने हुए सम्ते या मंहगे होते थे (पृ० ७१)।

स्त्रीजातीय आभूषणों में ये नाम हैं—शिरीषमालिका, नलीयमालिका (नलकी के आकार के मनकों की माला) मकिरका हो मगर मुखों को मिलाकर बनाया हुआ मस्तक का आभूषण), ओराणी (अवारिका या धनिए के आकार के दानों की माला), पुष्फितिका (पुष्पाकृति गहना), मकण्णी (संभवतः लिपटकर बैठे हुए दो बंदरों के अलंकरण वाला आभूषण), लकड़ (कान में पहनने के चन्दन आदि काष्ट के बुन्दे , वालिका (कर्णविल्लका), किर्णिका, कुण्डमालिका (कुंडल), सिद्धार्थिका (वह आभूषण जिसपर सरसों के दाने जैसे रवे उठाये गये हों , अंगुलि मुद्रिका, अन्तमालिका (कृत्रान्त की आकृति के दानों की माला), पयुका (पिदक की आकृति से युक्त माला), िणतिरंगी (संभवतः लहिरयेदार माला), कंटकमाला (नुकीले दानों की माला), घनिषच्छिलिका (मोर-पिच्छी की आकृति के दानों से घनी गूथी हुई माला), विकालिका (विकालिका या घटिका जैसे दानों की माला), एकाविलका (मोतियों की इकल्डी माला जिसका कालिदास और वाण में उल्लेख आया है), पिष्पलमालिका (पीपली के आकार के दानों की माला जिसे मटरमाला भी कहते हैं), हारावली (एक में गूथे हुए कई हार ), मुक्तावली (मोतियों की विशेष माला जिसके बीच में नीलम की गुरिया पड़ी रहती थी)।

कमर के त्राभूषणों में काँची, रशना, मेखला, जंबूका (जामुन की आकृति के बड़े दानों की करधनी जैसी मथुरा कला में मिलती है , कंटिका (कंटीली जैसे दानों वाली), संपिडका (कमर में कसी या मिली हुई करधनी ) के नाम हैं।

पैर के गहनों में पादमुद्रिका (पामुद्दिका), पादसूचिका, पादघट्टिका, किंकिणिका (छोटे घूँघरूवाला आभूषण) और विस्मिका (पैरों का ऐसा आभूषण जिसमें दीमक की आकृति के बिना बजने वाले घूँघरू के गुच्छे लगे रहते हैं, जिन्हें बाजरे के घूँघरू भी कहते हैं) (पृ० ७१)।

शयनासन और यानों में प्रायः पहले के ही नाम आये हैं। बर्तनों के नामों में ये विशेष हैं—करोडी (करोटिका-कटोरी), कांस्यपात्री, पालिका (पालि), सरिका, मृंगारिका, कंचिणका, कविचका। बड़े बर्तनों (भाण्डोपकरण) के ये नाम उल्लेखनीय हैं—आलिन्दक (बड़ा पात्र), पात्री (तश्तरी), श्रोखली (थाली), कालंची, करकी, (टोंटीदार करवा, कुठारीका (कोष्ठागारका कोई पात्र) थाली, मंडी (माँड पसाने का बर्तन), घड़िया, द्व्वी (डोई), केला (बड़ा

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

घड़ा ), अष्ट्रिका (गगरी), माणिका (माणक नामक घड़े का छोटा रूप), िएसका (मिट्टी का सिछौटा), त्राय-मणी (त्राचमनी या चमची), चुल्छी, फुमणाछी (फुँकनी), समंछणी (पकड़ने की संडसी), मंजूषिका (छोटी मंजूषा), मुद्रिका (ऐसा वर्तन जिसमें खान-पान की वस्तु मोहर छगाकर भेजी जाँय), शछाकाञ्जनी (आंजने की सछाई), पेल्छिका (रस गारने का कोई पात्र), धूतुल्छिका (कोई ऐसा पात्र जिसमें धूता या पुतछी वनी हो), पिछोछा (मुँह से बजाने का छोटा बाजा), फिण्का (कंघी), द्रोणी, पटिछका, वत्थिरका, कवल्छी (गुड़ बनाने का बड़ा कड़ाह) श्रादि (पृ० ७२)।

तीसरे द्वार में नपुंसक जाति के अंगों का परिगणन है। चौथे द्वार में दाहिनी ओर के १७ अंगों के नाम हैं। पाँचवें द्वार में १० वाई अरेर के अङ्ग, छठे द्वार में १० मध्यवर्ती अंग, सातवें द्वार में २० हढांग, आठवें द्वार में २० चल अंग और उनके शुभाशुभ फलों का कथन है। नवें द्वार से लेकर २०० वें द्वार तक शरीर के भिन्न-भिन्न अंग और उनके नाना प्रकार के फलों का बहुत ही जटिल वर्णन है। इन थकादेने वालो सूचियों से पार पाना इस विषय के विद्वानों के लिए भी दूसर काम रहा होगा (पृ० ७१-१२९)।

दसवें अध्याय में प्रश्नकर्ता के आगमन और उसके रंग-ढंग, आसन आदि से फलाफल का विचार है (पृ॰ १३०-१३५)।

पुच्छित नामक ग्यारहवें अध्याय में प्रश्नकर्त्ता की स्थिति एवं जिस स्थान में प्रश्न किया जाय, उसके श्राधार पर फलाफल का कथन है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह अध्याय महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तत्कालीन स्थापत्य संबंधी अनेक शब्दों का संग्रह आ गया है; जैसे कोड़क (कोष्ठक या कोठा ), अंगण (आंगन या अजिर ) अरंजरमूळ ( जल गृह ), गर्भ गृह ( श्राभ्यंतर गृह या अन्तःपुर ) भत्तगिह ( भोजन शाला ), वचगिह ( वर्च कुटी या मार्जनगृह ), एकूड ( संभवतः नगकूट या क्रीड़ापर्वत ), उद्कगृह, अग्निगृह, भूमिगृह ( भोंहरा ), विमान, चत्वर, संधि ( दो घरों की भीतों के बीच का प्रच्छन्न स्थान ), समर (स्मर गृह या कामदेव गृह ), किंक तोरण (चटाई या फूँस से बनाया हुआ अस्थायी तोरण), प्राकार, चरिका (प्राकार के पीछे नगर की ओर की सड़क), वेती (संभवतः वेदिका), गयवारी (गजशाला), संक्रम (संक्रम या परिखा के ऊपर बनाया हुन्ना पुल ), शयन (शयनागार ), वलभी ( मंडिपका ), रासी ( कूड़ी ), पंसु ( धूल ), णिद्धमण ( पानी का निकास मार्ग, मोरी ), णिकूड ( निष्कुट या गृहोद्यान ), फिल्ला (परिखा), पावीर (संभवतः मूल पाठ पाचीर = प्राचीर), पेढिका (पेढी या गद्दी), मोहण गिह (मदन गृह, स्मरंशाला), ओसर (अपसरक-कमरे के सामने का दालान, गुजराती श्रोसरी, हिन्दी ओसारा), संकड़ ( निश्छिद्र अल्प अवकाश वाला स्थान ), ओसधि गिह्, अभ्यन्तर परिचरण ( पाठान्तर परिवरण—भीतरी परिवेष्टन— परकोटा ), बाहिरी द्वारशाला, गृहद्वार बाहा ( गृहद्वार का पार्श्वभाग ), उवट्ठाण जालगिह ( वह उपस्थानशाला जहाँ गवाच जाल बने हों ; यह प्रायः महल के ऊपरी भाग में बनी होती थी ), अच्छणक ( आसन गृह या विश्राम स्थान ), शिल्पगृह, कर्मगृह, रजतगृह ( चांदी से मांडा हुआ विशिष्ट गृह ), ओधिगिह ( पाठान्तर उवगिह = उपगृह ), उपलगृह (कमलगृह), हिमगृह, आदंस (आद्शिगृह, शीशमहल), तलगिह (भूमिगृह), आगमगिह (संभवतः आस्थायिका या आस्थानशाला ), चतुक्कगिह (चौक ), रच्छागिह (रचागृह ), दन्तगिह (हाथी दांत से मंडित कमरा ), कंसगिह (कांसे से मंडित कमरा), पडिकम्मिगिह (प्रतिकर्म या धार्मिक कृत्य करने का कमरा), कंकसाला (कंक = विशेष प्रकार का लोहा, उससे बना हुआ कमरा ) आतपिगह, पणिय गिह ( पण्य गृह ), आसण गिह ( आस्थानशाला ). मोजन गृह, रसोती गिह ( रसवती गृह, रसोई ) हयगृह, रथगृह, गजगृह, पुष्पगृह, द्वतगृह, पातविगिह ( पाद्प गृह ),

खिलण गिह (वह कमरा जहाँ घोड़े का साज सामान रखा जाता है), बंधनगिह (कारागार) जाणगिह (यान-गृह) (पृ०१३६)। इस सूची के हिमगृह का विस्तृत वर्णन कादम्बरी में आया है।

कुछ दूर बाद स्थापत्य संबंधी शब्दों की एक लम्बी सूची पुनः त्राती है जिसमें बहुत से नाम तो ये ही हैं और कुछ नये हैं, जैसे भग गिह (लिपा पुता घर, देशी भग शब्द =िलपा पुता, देशी नाम माला ६।९९) सिंघाडग (शृंगाटक=सार्वजिनक चतुष्पथ), रायपथ (राजपथ), द्वार, क्षेत्र, अट्टालक, उदक्पथ, वय (त्रज), वष्प (वप्र), फिल्हा (पिष्य या अगेला), पडली (प्रतिली, नगर द्वार) अस्स मोह्एाक (अश्वशाला), मंचिका (प्राकारके साथ वने हुए ऊँचे बैठने के स्थान), सोपान, खम्भ, त्रभ्यंतर द्वार, बाहरी द्वार, द्वारशाला, चतुरस्सक (चतुष्क), महाण्यस गिह, जलगिह, रयणगिह (रत्नगृह, जिसे पहले रयत गिह या रजत गृह कहा है वही संभवतः रत्न गृह था), भांडगृह, ओसिह गिह (ओषिषगृह), चित्तगिह (चित्र गृह), लतागिह, दगकोहक (उदक कोष्टक), कोसगिह (कोषगृह), पाण्यगिह (पानगृह), बत्थगिह (वस्त्रगृह, तोशाखाना) जूतसाला (चूतशाला), पाणविगिह (पण्य या व्यवहारशाला), लेवण (आलेपन या सुगंध शाला), उज्जाणगिह (उद्यान शाला), आएसणगिह (आवेशन गृह), मंडव (मंडप), वेसगिह (वेशगृह शृंगार स्थान), कोहागार (कोठार), पवा (प्रपाशाला), सेतुकम्म (सेतुकमें, जण्यक (संभवतः जाणक=यानक), ण्हाणगिह (स्नानगृह), आतुरगिह, संसरणगिह (स्पृति गृह), सुंकशाला (ग्रुलकशाला), करणशाला (अधिष्ठान या सरकारी दफ्तर), परोहड (घर का पिछवाड़ा)। अन्त में कहा है कि और भी अनेक प्रकार के गृह या स्थान मनुष्यों के भेद से भिन्न-भिन्न होते हैं, जिनका परिचय लोक से प्राप्त किया जा सकता है (पृ० १३७-१३५)।

बारहवें अध्याय में अनेक प्रकार की योनियों का वर्णन है। धर्मयोनि का संबंध धार्मिक जीवन और तत्संबंधी आचार-विचारों से है। अर्थयोनि का संबंध अनेक प्रकार के धनागम और अर्थोपार्जन में प्रवृत्त ख्री-पुरुषों के जीवन से है। कामयोनि का संबन्ध ख्री-पुरुषों के अनेक प्रकार के कामोपचारों से एवं गन्धमाल्य, स्नानानुलेपन आभरण आदि की प्रवृत्तियों ओर भोगों से है। सत्त्वों के पारस्परिक संगम और मिथुन भाव को संगमयोनि समभना चाहिए। इसके प्रतिकृत विप्रयोगयोनि वह है जिसमें दोनों प्रेमी अलग-अलग रहते हैं। मित्रों के मिलन और आनंदमय जीवन को मित्रयोनि समभना चाहिए। जहाँ आपस में अमेत्री, कलह आदि हों और दो व्यक्ति अहि-नकुलं भाव से रहें वह विवादयोनि है। जहाँ ग्राम, नगर, निगम, जनपद, पत्तन, निवेश, स्कन्धावार, अटवी, पर्वत आदि प्रदेशों में मनुष्य दूत, सन्धिपाल या प्रवासी के रूप में आते-जाते हों, उस प्रसंग को प्रावासिक योनि मानना चाहिए। ये ही लोग जब ठहरे हुए हों तो उसे प्रवृत्य या गृहयोनि समभना चाहिए।

तेरहवें अध्याय में नाना प्रकार की योनियों के आधार पर शुभाशुभ फल का कथन है। सजीव, निर्जीव और सजीव-निर्जीव तीन प्रकार की योनि हैं और तीन ही प्रकार के लक्षण हैं, अर्थात् उदात्त, दीन और दोनोदात्त। (पृ० १४०—१४४)

चौदहवें अध्याय में यह विचार किया गया है कि यदि प्रश्नकर्ता लाभ के सम्बन्ध में प्रश्न करे तो कैसा उत्तर देना चाहिए। लाभ सम्बन्धी प्रश्न सात प्रकार के हो सकते हैं—धनलाभ, प्रियजनसमागम, सन्तान या पुत्रप्राप्ति, आरोग्य, जीवित या आयुष्य, शिल्पकर्म, वृष्टि और विजय। इनका विवेचन चौदहवें से लेकर २१वें अध्याय तक किया गया है। वृष्टि द्वार नामक बीसवें अध्याय में जल सम्बन्धी वस्तुओं का नाम लेते हुए कोटिम्ब नामक विशेष प्रकार की नाव का उल्लेख आया है, जिसका परिगणन पृष्ठ १६६ पर नावों की सूची में पुनः किया गया है। धनलाभ के सम्बन्ध में फलकथन उत्तम वस्त्र, आभरण, मणि-मुक्ता, कंचन-प्रवाल, भाजन-श्यन, भक्य-

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

्रभूमिकाः 😁

54

भोजन आदि मूल्यवान वस्तुओं के आधार पर ओर प्रश्नकर्ता द्वारा उनके विषय में दशन या भाषण के आधार पर किया जाता था ( पू० १४४ )।

पन्द्रहवं अध्याय में हंस, कुररी, चक्रवाक, कारण्डव, काद्म्व आद् पित्त्यों को कामसम्बन्धी चेष्टाओं अथवा चतुष्पथ, उद्यान, सागर, नदी, पत्तन आद् की वार्ताओं के आधार पर समागम के विषय में फलकथन किया गया है। इसमें संमोद, संप्रीति, मित्रसंगम या विवाह आदि फलों का उल्लेख किया जाता था।

सोलहवें अध्याय में सन्तान के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर कहा गया है, जो बच्चों के खिलौनों या तत्सदृश वस्तुत्र्यों के आधार पर कहा जाता था।

सत्रहवें अध्याय में आरोग्य सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर पुष्प, फल, त्रामूषण आदि के आधार पर अथवा हास्य, गीत आदि भावों के आधार पर करने का निर्देश है।

अठारहवें अध्याय में जीवन और मरण सम्बन्धी प्रश्नकथन का वर्णन है।

कर्मद्वार नामक उन्नीसवें श्रध्याय में राजोपजीवी शिल्पो एवं उनके उपकरणों के सम्बन्ध में प्रश्नकथन का उल्लेख है।

वृष्टिद्वार नामक वीसवें अध्याय में उत्तम वृष्टि और सस्यसम्पत्ति के विषय में फलकथन का निर्देश है, जो नावा, कोटिम्ब, डआलुआ नामक नौका, पद्म उत्पल, पुष्प, फल, कन्दमूल, तैल, घृत, दुग्ध, मधुपान, वृष्टि, स्तिनित, मेघगर्जित, विद्युत् आदि के आधार पर किया जाता था।

विजयद्वार नामक इक्षीसवें अध्याय में जय-पराजय सम्बन्धी कथन है। तालवृन्त, मृङ्गार, वैजयन्ती, जय-विजय, पुस्समाणव, शिबिका, रथ, मूल्यवान वस्न, माल्य, आभरण आदि के आधार पर यह फलकथन किया जाता था। उसमें पुस्समाणव (पुष्यमाणव) शब्द का उल्लेख महाभाष्य ७१२२३ में आया है (महीपालवचः श्रुत्वा जुधुषुः पुष्यमाणवाः)। आगे पृष्ठ १६० पर भी सूत मागध के बाद पुष्यमाणव का उल्लेख हुआ है, जिससे सूचित होता है कि ये राजा के बन्दी मागध जैसे पार्श्वचर होते थे। इसी सूची में जय-विजय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वराहमिहिर की बृहत्संहिता के अनुसार (अ० ४३, ऋोक ३९-४०) राज्य में सात प्रकार की ध्वजाएं शक्र-कुमारी कहलाती थीं। उनमें सब से बड़ी शक्रजिनत्री या इन्द्रमाता, उससे छोटी दो वसुन्धरा, उनसे छोटी दो जया-विजया और उनसे छोटी दो नन्दा-उपनन्दा कहलाती थीं (पृ० १४६)।

बाइसवाँ प्रशस्त नामक अध्याय है। इसमें उन उत्तम फलों की सूची है जिनका शुभ कथन किया जाता था। उनमें से कुछ विषय इस प्रकार थे—क्रय-विक्रय में लाभ, कर्म द्वारा प्राप्त लाभ, कीर्ति, वन्दना, मान, पूजा, उत्कृष्ट और किन्छ शब्दों का श्रवण, सुन्दर केशिवन्यास और मौलिबन्धन, केशाभिवर्धन, विवाह, विद्या, इक्षु, सस्य फल आदि का लाभ, खेती में सुभिन्न, बन्धुजन-समागम, गेय काव्य, पादबन्ध (=श्लोकरचना), पाठ्य काव्य, गौ आदि पशु एवं नर-नारी और स्वजनों की रन्ना, गन्ध-माल्य, भाजन-भूषण आदि का संजोना, यान, श्रासन, श्रयन, कमलवन, भ्रमर, विह्ना, दुम आदि का समागम, घात, वध, बन्ध एवं हास्य परिमोदन आदि की प्राप्ति, भीष्म, वर्षा, हेमन्त, वसन्त, शरद आदि ऋतुओं की प्राप्ति, घोड़े, शुकर श्रादि का पकड़ना, घंटिक (राजप्रासाद में घंटा वादन करने वाले), चिक्किक (चाक्रिक, घोषणा करने वाला बंदीविशेष, अमरकोष २।८।९८), सत्थिक (स्वस्ति वाचन करने वाला), वैतालिक (प्रातःकाल स्तुतिपाठ द्वारा जागरण कराने वाला), मंगलवाचन, मूल्यवान रत्न आदि का प्रहण, गन्ध, माल्य,

आभरण, चिरप्रवास से सफल्यात्रा या सिद्धयात्रा के साथ लौटने पर स्वजन संबंधियों से समागम, भूताधिपत्य, पुण्य उत्पत्ति, चैत्य पूजा के महोत्सव (महामहिक) में तूर्य शब्दों का श्रवण, चोरी हुए, श्रष्ट या नष्ट धन की पुनः प्राप्ति, अष्टमांगल्किक चिह्नों (चिधट्टय) को सुवण में बनाकर उनका उच्छित करना, छत्र, उपानह, भृंगार का संप्रदान, रचा और सम्पत्ति की प्राप्ति, इच्छानुकूल आनन्द प्राप्त होना, किसी विशेष शिल्प के कारण संपूजन और अभिवन्दन, स्वच्छ जल की उत्पत्ति और दर्शन, मन में उत्तम विचार की उत्पत्ति, जलपात्र या जलाशय का पूर्ण होना, जातकर्म आदि संस्कारों में प्रशस्त अग्नि का प्रज्वलित करना, श्रायुष्य, धन, अन्न, कनक, रत्न, भाजन, भूषण, पिधान, भवन आदि सुखकारी संपदा की प्राप्ति, आर्जव युक्त साधुओं का पूजन, ज्येष्ठ और अनुज्येष्ठ की नियुक्ति, ज्योति, अग्नि, विद्युत्त, वन्न, मणि, रत्न आदि से दृप्ति, जन्म आदि अवसरों पर होने वाले मंडन या शोभा, आर्यजनों का संमान और पूजा, ध्यान की आराधना, पुरानी वस्तुओं का नवीकरण, अध्यात्म-गति विषयक दर्शन, किसी आह्य पुरुष का याग, आभूषणों का मंछत शब्द इत्यादि अनेक प्रकार के प्रशस्त या उत्तम भाव लोक में है। जहाँ मन की रुचि हो, जो इन्द्रियों को इष्ट जान पड़े, एवं लोक जिसकी पूजा करता हो, उसे ही प्रशस्त जानना चाहिए (पृष्ठ १४६-१४५)।

तेइसवें अध्याय में अप्रशस्त वस्तुओं का उल्लेख है जिसमें रुद्न, क्रोध, बुभुत्ता आदि नाना प्रकार के हीन और विनाशकारी भावों की सूची है (पृ॰ १४८)।

चौवीसवें अध्याय की संज्ञा जातिविजय है। आर्य और म्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य हैं। आर्य के अन्तर्गत ब्राह्मण, चित्रय और वैश्यों की गणना है। म्लेच्छवर्ग को गिनती श्रूदों में है। यह कथन पतंजिल के उस कथन से मिलता है जहाँ महाभाष्य में उन्होंने शक-यवनों का परिगणन श्रूदों में किया है। ज्ञात होता है कि भारतीय इतिहास के उस युग का यह सामाजिक तथ्य था जिसका उल्लेख अंगविज्ञा के लेखक ने भी किया है। इन जातियों में कुछ महाकाय (लम्बे शरीर वाले), कुछ मिल्मिमकाय (ममले कद के) और कुछ छोटे कद के होते थे। कुछ लोग व्यवहारोपजीवी, कुछ शस्त्रोपजीवी और कुछ च्रेत्रोपजीवी या कृषि से जीविका करते थे। उनके रहने के स्थान नगर, अरण्य, द्वीप, पर्वत, उद्यान (निक्खुड—निष्कुट) आदि थे। पुरित्थमदेसीय, दिक्खणदेसीय, पिछमदेसीय, उत्तरदेसीय—इस प्रकार से चार दिशाओं में रहने वाले जन कहे गए हैं। एक दूसरा विभाग आर्य-देश और अनार्य-देश निवासियों का था (पृष्ठ १४९)।

पचीसवाँ अध्याय गोत्र नामक है। गोत्र दो प्रकार के थे। पहले गृहपतिक गोत्र और दूसरे द्विजातीय। इस वर्गीकरण में गृहपित शब्द का अर्थ ध्यान देने योग्य है। गृहपित उस वर्ग की संज्ञा थी जो बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी थे। उन धर्मों में अनगारिक या गृहहीन व्यक्ति तो श्रमण या मुंडक होते थे, और गृही या अगारिक सामान्य रूप से गृहपितक कहलाते थे। उनमें ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य का भेद उन धर्मों को मनःपूत न था। किन्तु ब्राह्मण धर्मानुयायी गृहस्थ द्विजाति कहलाते थे। गृहपितयों के गोत्रों में माढ़, गोल, हारित, चंडक, सिकत (किसत), वासुल, वच्छ, कोच्छ, कासिक, कुंड ये नाम हैं (पृ० १४९)।

त्राह्मण गोत्र चार प्रकार के कहे गये हैं—(१) सगोत्र (ऋषि गोत्र ) (२) सकविगत गोत्र (इसका तात्पर्य ठौकिक गोत्रों से ज्ञात होता है, जो ऋषि गोत्रों से अतिरिक्त थे।)(३) बंभचारिक गोत्र (उन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के गोत्र जिन्हों ने उर्ध्व रेता होने के कारण गृहस्थ धर्म धारण नहीं किया और शान्तनव भीष्म के समान जिन्हें अन्य सब छोगों ने अपना मान छिया था), (४) एवं प्रवर गोत्र। इसी प्रसंग में कुछ गोत्रों के नाम भी दिये गये हैं, जैसे—मंडव (मांडव्य), सेडिण, वासेड, सांडिल्ल (शांडिल्य), कुम्भ, माहकी, कस्सव (काश्यप), गोतम, अग्गिरस, भगव (भागव), भागवत, सहया, ओयम, हारित, छोकक्सी (छौगाच्चि), पचक्सी, चारायण, पारावण, अग्गिवेस्स

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

इ६

80

(अग्निवेश), मागाल्ल (मोद्गल्य), अद्विसेण, (आर्ष्टिवेण), पूरिमंस, गद्दम, वराह, डोहल (काहल), कंड्सी, भागवाती (भागवित्त), काकुरुडी, कण्ण (कण), मज्झंदीण (माध्यन्दिन), वरक, मूलगोत्र, संख्यागोत्र, कढ (कठ), कल्लव (कलाप) वालंब (व्यालम्ब), सेतस्सतर (श्वेताश्वतर), तेत्तिरोक (तेत्तिरीय), मज्मरस, वज्मस (संभवतः वाध्व), छन्दोग (छान्दोग्य), मुझायण (मोझायन), कत्थलायण, गिहक, णेरित, वंभच, काष्पायण, कष्प, अप्पसत्थम, सालंकायण, यणाण, आमोसल, साकिज, उपवित, डोभ, थंभायण, जीवंतायण, दढक, धणजाय, संखेण, लोहिच, अंतभाग, पियोभाग, संडिल्ल, पव्वयव, आपुरायण, वावदारी, वग्चपद (व्याव्यपद), पिल (पैल), देवहच, वारिणील, सुघर। इस सूची में स्पष्ट ही प्राचीन ऋषि गोत्रों के साथ साथ बहुत से नये नाम भी हैं जो पाणिनीय परिभाषाके अनुसार गोत्रावयव या लौकिक गोत्र कहे जायेंगे। इस तरह के बांक या ऋल समाज में हमेशा बनते रहते हैं और उस समय के जो मुख्य अवटंक रहे होंगे उनमें से कुल के नाम यहाँ आ गए हैं। इसके ऋतिरिक्त कुल विद्वानों और शास्त्रों के नाम भी आये हैं जैसे वैयाकरण, मीमांसक, छन्दोग, पण्णायिक (प्रज्ञावादी दार्शिनक), ज्योतिष, इतिहास, श्रुतवेद (ऋग्वेद), सामवेद, यजुर्वेद, एकवेद, द्विवेद, त्रिवेद, सञ्चवेद (संभवतः चतुर्वेदी), छलंगवी (पडंगवित्), सेणिक, णिरागति, वेदपुष्ट, श्रोत्रिय, अज्भायी (स्वाध्यायी), आचार्य, जावक, णगित्त, वामपार (पृ० १५०)।

छन्वीसवां अध्याय नामों के विषय में हैं। नाम स्वरादि या व्यंजनादि, अथवा उद्मान्त, व्यंजनात्त या स्वरान्त होते थे। कुछ नाम समान्तर और कुछ विषमान्तर, कुछ जीवसंसृष्ट और कुछ ख्रजीवसंसृष्ट थे। स्त्रीनाम, पुंनाम, नपुंसक यह विभाग भी नामों का है। अतीत वर्तमान और अनागत काल के नाम यह भी एक वर्गीकरण है। एक भाषा, दो भाषा या बहुत भाषाओं के शब्दों को मिला कर वने हुए नाम भी हो सकते हैं। ब्रौर भी नामों के अनेक भेद संभव हैं। जैसे नन्नत्र, यह, तारे, चन्द्र, सूर्य, वीथि या मंडल, दिशा, गगन, उल्का, परिवेश, कूप, उदपान, नदी, सागर, पुष्करिणी, नाग, वरुण, समुद्र, पट्टन, वारिचर, वृत्त, अन्नपान, पुष्प, फल, देवता, नगर, धातु, सुर, असुर, मनुष्य, चतुष्पद, पत्तो, कीट, कृमि, इत्यादि पृथिवी पर जितने भी पदार्थ हैं उन सबके नामों के अनुसार मनुष्यों के नाम पाये जाते हैं। वस्त्र, भूषण, यान, आसन, शयन, पान, भोजन, आवरण, प्रहरण, इनके अनुसार भी नाम रखे जाते हैं। नरकवासी ठोक, तिर्यक् योनि में उत्पन्न, मनुष्य, देव, असुर, पिशाच, यत्त, रात्तस, किन्नर, किपुरुष, गन्धर्व, नाग, सुपर्ण इत्यादि जो देव योनियाँ हैं उनके अनुसार भी मनुष्य। से मनुष्यों के नाम रखे जाते हैं। एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह अन्तरों के नाम होते हैं, जो विषमान्तर कहलाते हैं। अथवा दो, चार, आठ, दस, बारह अन्तरों के नाम समान्तर कहलाते हैं। संकर्षण, मदन, शिव, वैष्णव, वरुण, यम, चन्द्र, ब्रादित्य, अगिन, मरुत्संज्ञक देवों के अनुसार भी मनुष्य नाम होते हैं।

मनुष्य नाम पाँच प्रकार के कहे गये हैं—(१) गोत्रनाम, इनके अन्तर्गत गृह्पित और द्विजाति गोत्र दो कोटियाँ थीं जिनका उल्लेख उपर हो चुका है। (२) अपनाम या अधनाम—जैसे उज्मितक, छिड़तक। इनके अन्तर्गत वे नाम हैं जो हीन या अप्रशस्त अर्थ के सूचक होते हैं। प्रायः जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते वे माता-पिता अपने बच्चों के ऐसे नाम रखते हैं। (३) कर्मनाम। (४) शरीर नाम जो प्रशस्त और अप्रशस्त होते हैं, अर्थात् शरीर के अच्छे बुरे उन्तर्गों के अनुसार रखे जाते हैं; जैसे सण्ड, विकड, खरड, खल्वाट आदि। दोषयुक्त नामों की सूची में खंडसीस, काण, पिल्लक, कुञ्ज, वामणक, खंज आदि नाम भी हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राकृत भाषा में भी नाम रखे जाते हैं। उसमें प्रशस्त नाम वे हैं जो वर्ण गुण या शरीर गुण के अनुसार हों— जैसे अवदातक और उसे ही प्राकृत भाषा में सेड या सेडिछ, ऐसे ही श्याम को प्राकृत भाषा में सामल या सामक और कृष्ण को कालक या कालिक कहा जायगा। ऐसे ही शरीर गुणों के अनुसार सुसुख, सुंदसण, सुरूप, सुजान, सुगत आदि नाम होते हैं। (५) करण नाम वे हैं जो अन्तर संस्कार के विचार से रखे जाते हैं। इनसें सुजान, सुगत आदि नाम होते हैं। (५) करण नाम वे हैं जो अन्तर संस्कार के विचार से रखे जाते हैं। इनसें

एक अत्तर, द्वि अत्तर, त्रि अत्तर आदि कई तरह के नाम हैं। दो अत्तरों वाले नाम दो प्रकार के होते हैं—जिनके दोनों अत्तर गुरु हों, जिनका पहला अत्तर लघु और बाद का अत्तर गुरु हो। इनके उदाहरणों में वे ही नाम हैं जो कुषाण काल के शिलालेखों में मिलते हैं—जैसे तात, दत्त. दिण्ण, देव, मित्त, गुत्त, भूत, पाल, पालि, सम्म, यास, रात, घोस, भाणु, विद्धि, नंदि, नंद, मान। और भी उत्तर पालित, रिक्खिय, नंदन, नंदिक, नंदक, ये नाम भी उस युग के नामों की याद दिलाते हैं जिन्हें हम कुषाण और पूर्वगुप्त काल के शिलालेखों में देखते हैं।

इसके बाद वर्णमाला के प्रत्येक अचर को लेकर विस्तृत ऊहापोह की गई है कि नामों में उनका प्रयोग किस-किस प्रकार किया जा सकता है।

इस अध्याय के अन्त में मनुष्य नामों की कई सूचियाँ दी गई हैं जिनमें अधिकांश नाम कुषाणकाळीन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। उस समय नज्ञत्र देवताओं के नाम से एवं नज्ञत्रों के नाम से मनुष्य नाम रखने की प्रथा थी। नज्ञत्र देवताओं के उदाहरणों में चंद (चन्द्र) रुद्द (रुद्र), सण्प (सर्प), अज्ञ (अर्यमा), तट्ठा (त्वष्ठा), वायु, मित्त (मित्र), इन्द (इन्द्र), तोय, विश्से (विश्वदेव), ऋजा, बंमा (ब्रह्मा), विण्डु (विष्णु), पुस्सा (पुष्य हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उस समय प्राकृत भाषा के माध्यम से नामों का जो रूप छोक में चाल्र् था, उसे उयों का त्यों सूची में छा दिया है; जैसे, अर्यमा के छिये अञ्जो और विश्वदेव के छिये विस्से। नज्ञत्र नामों में अहा, पूसो, हत्थो, चित्ता, साती, जेट्ठा, मूछा, मघा ये रूप हैं। दाशाई या वृष्णियों के नाम भी मनुष्य नामों में चाल्र् थे जैसे, कण्ड, राम, संब, पञ्जुण्ण (प्रद्युम्न), भाणु,। नामों के अन्त में जुड़नेवाले उत्तर पदों की सूची विशेष रूप से काम की है क्योंकि शुंग और कुषाण काल के छेखों में अधिकांश उसका प्रयोग देखा जाता है; जैसे त्रात, दत्त, देव, मित्त, गुत्त, पाल, पालित, सम्म (शर्मन्), सेण (सेन), रात (जैसे वसुरात), घोस, भाग।

नामों के चार भेद कहे हैं :—प्रथम अत्तर छघु, अन्तिम अत्तर गुरु, सर्वगुरु एवं अन्तिम अत्तर छघु। इनके उदाहरण ये हैं— अभिजि ( अभिजित् ), सवण ( अवण ), भरणी, अदिती, सविता, णिरिती ( निर्ऋति ), वरण। और भी कित्तका, रोहिणी, आसिका, मूसिका, वाणिज। मगधा, मधुरा, प्रातिका, फग्गुणी, रेवती, अस्सयो (अश्वयुक्), अञ्जमा (अर्थमन्), अश्विनौ, विसाहा, आसाढा, धणिष्ठा, ईदिगिरि। सर्वगुरु नामों की सूची में रोहत्रात, पुस्सत्रात, फग्गुत्रात, हत्थत्रात, अस्सत्रात। उपान्त्य छघुनामों में रिघसिल (पाठा॰ रिषितिल) अवणिल, पृथिविल्ल इन नामों में स्पष्ट ही उत्तरपद का लोप करने के बाद इल प्रत्यय जोड़ा गया है जिसका विधान अष्टाध्यायी में आया है घनिलचौ ५।३।७९)। इल वाले नाम साँची के लेखों में बहुत मिलते हैं—अगिल ( अग्निदत्त ), सातिल ( स्वातिदत्त ), नागिल ( नागदत्त ), यखिल ( यत्तदत्त ), वृधिल ( वृद्धदत्त )। सिसत्रात, पितृत्रात, भवत्रात, वसुत्रात अजुत्रात, यमत्रात—ये प्रथम लघु अत्तरवाले नाम थे। शिवदत्त, पितृदत्त, भवदत्त, वसुदत्त, अजुदत्त, यमदत्त. उपान्त्यगुरु नामों के उदाहरण हैं। अंगविष्जा के नामों का गुच्छा इस विषय की मूल्यवान् सामग्री प्रसृत करता है। आगे चलकर गुप्तकाल में जब गुद्ध संस्कृत भाषा का पुनः प्रचार हुआ तब मनुष्य नाम भी एकदम संस्कृत के साँचे में ढल गये, जैसे सर्वामत्र, धृतिशर्मा आदि। अंगविष्जा में उनकी बानगी नहीं मिलती। पृ० १५५)।

सत्ताइसवें अध्याय का नाम ठाणज्माय है। इसमें ठाण अर्थात् स्थान या सरकारी अधिकारियों के पदों की सूची है। राज्याधिकारियों की यह सूची इस प्रकार है—राजा, अमच्च, नायक, आसनस्थ (संभवतः व्यवहारासन का अधिकारी), भांडागारिक, अभ्यागारिक (संभवतः अन्तःपुर का अधिकारी जिसे दौवारिक या गृहचिन्तक भी कहते थे), महाणसिक (प्रधान रसोइया), गजाध्यत्त, मज्जघरियः (मद्यगृहक), पाणियघरिय

स्ड

े भूमिका ... ं

ह्थ

(जिसे बाण ने जलकर्मान्तिक लिखा है), ए।।वाधियक्ख (नावाध्यत्त ), सुवर्णाध्यत्त, हित्यअधिगत, अस्सअधिगत, योग्गायरिय (योग्याचार्य अर्थात् योग्या या शस्त्राभ्यास करानेवाला), गोवयक्ख (गवाध्यत्त), पिहहार (प्रतिहार), गणिक खंस (गणिकाओं या वेश का अधिकारी), बलगणक (सेना में आर्थिक हिसाव रखनेवाला) विरस्थर (वर्षधर या अन्तःपुर में कार्य करनेवाला), वत्थुपारिसद (वास्तुपार्षद), आरामपाल (उद्यानपाल), पच्चंतपाल (प्रत्यंत या सीमाप्रदेश का अधिकारी), दूत, सन्धिपाल (सान्धिविष्रहिक), सीसारक्ख (राजा का सबसे निकट का अंगरच्क) पितआरक्ख (राजा का आरच्चक), सुंकसालिअ (शौल्कशालिक या चुंगीघर का अधिकारी), रज्जक, पथवावत (पथव्यापृत), आडविक (आटविक), णगराधियक्ख (नगराध्यच्च), सुसाणवावट (श्मशान व्यापृत) सूणावावत, चारकपाल (गुप्तचर अधिकारी) फलाधियक्ख, पुष्काधियक्ख, पुरोहित, आयुधाकारिक, सेणापित, कोडाकारिक (कोष्ठागारिक) (पृत्रचर अधिकारी)

अहाईसवें अध्याय में उस समय के पेशेवर लोगों की लम्बी सूची आई है। आरंभ में पाँच प्रकार के कर्म या पेशे कहे हैं जैसे रायपुरिस ( राजपुरुष ), ववहार ( व्यापार वाणिज्य ), किस गोरक्ख ( कृषि और गोरज्ञा ) कारुकम्म (अपने हाथ से उद्योग धन्वे करने वाले शिल्पी त्रोर पेशेवर लोग), भितकम्म (मजदूरी पेशा। राजपुरुषों के ये नाम हैं - रायामच (राजामात्य), अस्तवारिक (अधाध्यत्त जैसा उच अधिकारी), आसवारिय ( घुड़सवार जैसा सामान्य अधिकारी जिसे पडमचरिय ६।८० में असवार कहा गया है ), ए।यक, अन्भंतरावचर, अब्भाकारिय (अभ्यागारिक), भाण्डागारिय, सीसारक्ख, पडिहारक, सूत, महाणसिक, मज्जघरिय, पाणीयघरिय, हत्थाधियक्ख ( हस्त्यध्यत्त ), महामत्त ( महामात्र ), हित्थमेंठ, श्रासाधियक्ख, अस्सारोध, श्रासवन्धक, छागलिक, गोपाल, महिसीपाल, उट्टपाल, मगलुद्धग (मृगलुज्धक), ओर्राड्मिक (औरभ्रिक), अहिनिप (संभवतः अहितुंडिक या गारुडिक )। राजपुरुषों में विशेष रूप से इनका परिगणन है-अस्सातियक्ख, हत्थाधियक्ख, हत्थारीह ( हस्त्यारीह ), हित्थमहामत्तो, गोसंखी ( जिसे पाणिनि और महाभारत में गोसंख्य कहा गया है ), गजाधिति, भाण्डागारिक, कोषरच क. सञ्वाधिकत ( सर्वाधिकृत ), लेखक ( सर्वेलिपिओं का ज्ञाता ) गणक, पुरोहित संवच्छर ( सांवत्सरिक ), दाराधिगत ( द्वारपाल, दौवारिक), बलगणक, सेनापति, अन्भागारिक, गणिकाखंसक, वरिसधर, वत्थाधिगत ( वस्नाधि-कृत, तोशाखाने का अध्यत्त ), णगरगुत्तिय, (नगरगुत्तिक, नगरगुप्ति या पुररत्ता का अधिकारी , दूत, जङ्णक ( जिवनक या जंघाकर जो सौ सौ योजन तक संदेश पहुँचाते या पत्रवाहक का काम करते थे ), पेसणकारक, पतिहारक, तरपअट्ट (तरप्रवृत्त ), गावाधिगत, तित्थपाल, पाणियचरिय, ण्हाणघरिय, सुराघरिय, क्हाधिकत (काष्टाधिकृत ) त्तगाधिकत ( तृणाधिकृत ), बीजपाल, त्रोपसेजिक ( औपशय्यिक-शय्यापाल, राजा की शय्या का रत्तक), सीसारक्ख ( मुख्य अंगरत्तक ), आरामाधिगत नगररक्ख, श्रब्भागारिय, श्रस्तोकवणिकापाल, वाणाधिगत, आभरणाधिगत। राज्य के अधिकारियों की इस सचि के कितने ही नाम पहले भी आ चुके हैं। कुछ नये भी हैं। प्राचीन भारतीय शासन की दृष्टि से यह सामग्री अत्यन्त उपयोगी कही जा सकती है। प्रायः ये ही अधिकारी राजमहलों में और शांसन में बहुत बाद तक बने रहे।

इसके बाद सामान्य पेशों की एक बड़ी सूची दो गई है; जैसे ववहारि ( व्यवहारी ,, उद्कवड्ढ़िक ( नाव या जहाज बनाने वाला ), मच्छबन्ध, नाविक बाहुविक ( डाँड चलाने वाले ), सुवण्ण कार, अलित्तकार (आलता बनाने वाला ), रत्तरज्जक (लाल रंग की रंगाई का विशेषज्ञ ), देवड (देवपटविकता ), उण्णवाणिय, सुत्तवाणिय, जतुकार, चित्तकार, (चित्रकार ), चित्तवाजी (चित्रवाद्य जानने वाला ), तहकार (ठठेरा ), सुद्धरज्जक, लोहकार, सीतपेट्टक (संभवतः दूध दही के भांडों को बरफ में लपेट कर रखने वाला ), कुंभकार, मणिकार संखकार, कंसकार,

पट्टकार (रेशमी वस्न बनाने वाला) दुस्सिक (दूष्य नामक वस्न बनानेवाले), रजक, कोसेज (कौशेय या रेशमी वस्न बुनने वाला), वाग (वल्कल बनाने वाला) ओरब्भिक, मिहसघातक, उस्सिणिकामत्त (उस पेरने वाले), छत्तकारक, वत्थोपजीवी, फलवाणिय, मूलवाणिय, धान्यवाणिय, श्रोदिनक, मंसवाणिज, कम्मासवाणिज (कम्मास या घुघरी बेचने वाला), तप्पणवाणिज (जो आदि के सत्तू बेचने वाला), लोणवाणिज, आपूपिक (हलवाई), खज्जकारक (खाजा बनाने वाला; इससे सूचित होता है कि खाजा नामक मिठाई कुषाण काल में भी बनने लगी थी), पण्णिक (हरी साग-सब्जी बेचनेवाला), फलवाणियक, सिंगरेवाणिया (सिंगबेर या अदरक बेचने वाला)।

इसके अनन्तर राजपुरुष और पेशेवर छोगों की मिछी-जुछो सूची दी गई है, जिनमें से नये नाम ये हैं—छत्तधारक, पसाधक (प्रसाधक, प्रसाधन कर्म करने वाछा), हिल्यखंस (एक प्रति के अनुसार हिल्यसंख), अस्सखंस (एक प्रति के अनुसार अस्ससंख; संभवतः यही मूळरूप था जो उच्चारण में वर्णविपर्यय से खंस वन गया), अगिंग उपजीवी (आहिताप्रि), कुसीलक, रंगावचर (रंगमंच पर अभिनय करने वाला), गंधिक, मालाकार, चुिणकार (स्नान-चूर्ण बनाने वाला जिसे चुण्णवाणिय भी कहते थे), सूत मागध, पुस्समाणवः, पुरोहित, धम्मह (धमस्थ), महामंत (महामात्र), गणक, गंधिक-गायक, द्वारा, वहुस्सुय (बहुश्रुत)। इस सूची के पुस्समाणव का उल्लेख पृष्ठ १४६ पर भी आ चुका है, और यह वही है जिसका पतंजिल ने 'महीपालवचः श्रुत्वा जुधुषुः पुष्यमाणवाः' इस श्लोकाधे में उल्लेख किया है। ये पुष्यमाणव एक प्रकार के बन्दी जन या भाट ज्ञात होते हैं जो राजा की प्रशंसा में कुछ श्लोक पाठ करते या सार्वजनिक रूप से कुछ घोषणा करते थे। यहाँ 'महीपालवचः श्रुत्वा' यह उक्ति संभवतः पुष्यित्र श्रुपने स्वामी अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को मार डाला, तब उसके पत्तपती पुष्यमाणवों ने सार्वजनिक रूप से उसके राजा बन जाने की घोषणा की। पतंजिल ने यह वाक्य किसी काव्य से उद्धृत किया जान पड़ता है; अथवा यह उसके समय में स्कृट उक्ति ही वन गई हो। पुष्यमाणव शब्द द्वर्थक जान पड़ता है। उसका दूसरा अर्थ पुष्य श्रुर्थात् पुष्यित्र के माणव धा ब्राह्मण सैनिकों से था (पृष्ठ १६०)।

द्पकार का अर्थ स्पष्ट नहों है। संभवतः द्पकार का आशय अपने बल का घमंड करने वाले विशेष बलशाली व्यक्तियों से था जिन्हें वंठ कहते थे और जो अपने भारी शरीर बल से शेर-हाथियों से लड़ाए जाते थे। गन्धिक-गायक भी नया शब्द है। उसका आशय संभवतः उस तरह के गवैयों से था जिनमें गान विद्या के ज्ञान की सगन्धता या कौशल ऋभिमान रहता था।

सूची को आगे बढ़ाते हुए मणिकार. स्वर्णकार, कोट्टाक ( बढई; यह शब्द आचारांग २।१।२ में भी आया है. तुलना—संस्कृत कोटक, मानियर विलियम्स), बट्टकी (संभवतः कटोरे बनाने वाला , बत्थुपाढक ( वास्तु पाठक, वास्तुशास्त्र का अभ्यासी), बत्थुवापितक ( वास्तुव्याप्टतक—वास्तुकर्म करनेवाला ) मंतिक ( मान्त्रिक ), भंडवापत ( भाण्ड व्याप्टत, पण्य या क्रय-विक्रय में लगा हुआ)। तित्थवापत ( घाट वगैरह बनाने वाला), आरामवावट ( बाग बगीचे का काम करने वाला), रथकार, दारक, महाणिसक, सूत, ओदिनक, सामेलक्ख (संभवतः संभली या क्रट्टिनओं की देख-रेख करने वाला विट्). गणिकाखंस, हत्थारोह, अस्सारोह, दूत, प्रेष्य, बंदनागरिय, चोरलोपहार ( चोर एवं चोरी का माल पकड़ने वाला), मूलकक्खाणक, मूलिक, मूलकम्म, सब्बसत्थक ( सब शस्त्रों का व्यवहार करनेवाला, संभवतः अयःशूल उपायों से वर्तने वाले जिन्हें आयः क्रूलिक कहा जाता था )।

90

सारवान व्यक्तियों में हेरिण्णक, सुविण्णिक, चन्दन के व्यापारो, दुस्सिक, संजुकारक ( संजु अर्थात संज्ञा द्वारा भाव ताव या मोल-तोल करनेवाले जौहरी, जो कपड़े के नीचे हाथ रखकर रह्मोंका दाम पक्का करते थे , देवड ( देवपट अर्थात् देवदूष्य वेचनेवाले सारवान व्यापारी ), गोवज्मभितकारक ( = गोवह्यभृतिकारक, बैलगाड़ी से भृति कमाने वाला, वज्म=सं॰ वहा), ओयकार (ओकस्कार—घर बनाने वाला), स्रोड (खनन करनेवाली जाति)। गृहनिर्माण संबंधी कार्य करनेवालों में ये नाम भी हैं—मूलखाणक (नींव खोदनेवाले), कुंभकारिक (कुम्हार जो मिट्टी के खपरे आदि भी बनाते हैं ), इड्डकार (संभवतः इष्टका, ईंटे पाथने वाले ) बालेपतुंद (पाठान्तर—छावेपतुंद अर्थात् छोपने वाले, पलस्तर करने वाले), सुत्तवन (रर्साः वटने वाले; वत्ता = सूत्रवेष्टन यंत्र, पाइयसदमहण्णवो), कंसकारक (कसेरे जो मकान में जड़ने के लिए पीतल-तावें का सामान बनाते थे), चित्तकारक (चितेरे जो चित्र लिखते थे ), रूवपक्लर (रूप = मूर्ति का उपस्कार करने वाले ), फलकारक (संभवतः लकड़ी के तख्तों का काम करने वाला ), सीकाहारक और महुहारक इनका तात्पर्य बालू और मिट्टी ढोनेवालों से था; सीक=सिकता, महु=मृत्तिका। कोसज्जवायक (रेशमी वस्त्र बुनने वाले), दिअंडकंबलवायका (विशेषनाप के कम्बल बुनने वाले); कोलिका (वस्त्र बुनने वाले), वेज (वैद्य), कायतेगिच्छका (काय-चिकित्सक), सल्लकत्त (शर्ल्यचिकित्सक), सालाकी (शालाक्य कर्म, अर्थात् अन्ति, नासिका त्रादि की शल्य चिकित्सा करने वाले), भूतविज्ञिक (भूतविद्या या गृहचिकित्सा करने वाले ) कोमारिभच (कुमार या वालचिकित्सा करने वाले ), विसतित्थिक (विषवैद्य या गारुडिक ), वैद्य, चर्मकार, एहाविय-स्नापक, ओरव्भिक ( औरभ्रिक गडरिये ), गोहातक ( गोघातक या सूना कर्म करने वाले ), चोरघात (दंडपाशिक, पुलिस अधिकारी), मायाकारक (जादूगर), गौरीपाढक (गौरीपाठक, संभवतः गौरीव्रत या गौरीपूजा के अवसर पर पाठ करने वाले), लंखक (बांस के ऊपर नाचने वाले), मुट्टिक सौष्टिक, पहळवान ), ळासक ( रासक, रास गाने वाळे ), वेळंबक ( विडंबक, विदूषक ), गंडक ( गंडि या घंटा बजाकर उद्घोषगा करने वाले ), घोषक ( घोषणा करने वाले )—इतने प्रकार के शिल्पिश्चों का उल्लेख कर्म-योनिनामक प्रकरण में आया है (पृ० १६०-१)।

उन्तीसवें अध्याय का नाम नगर विजय है। इस प्रकरण में प्राचीन भारतीय नगरों के विषय में कुछ सूचनाएँ दी गई हैं। प्रधान नगर राजधानी कहलाता था। उसीसे सटा हुआ शाखानगर होता था। स्थायी नगर चिरिनविष्ट और अस्थायी रूप से बसे हुए अचिरिनविष्ट कहलाते थे। जल और वर्षा की दृष्टि से बहुदक या बहुवृष्टिक एवं अल्पोदक या अल्पवृष्टिक भेद थे। कुछ बस्तियों को चोरवास कहा गया है (जैसे सौराष्ट्र के समुद्र तट पर बसे वेरावल के पास अभी भी चोरवाड़ नामक नगर है)। भले मनुष्यों की बस्ती आर्यवास थी। और भी कई दृष्टियों से नगरों के भेद किये जाते थे—जैसे परिमंडल और चतुरस्न, काष्ट्रप्राकार वाले नगर (जैसा प्राचीन पाटिलपुत्र था) और ईट के प्राकार वाले नगर (इिट्कापाकार), दिन्तिणमुखी और वाममुखी नगर, पविट्ठ नगर (धनी बस्ती वाले), विस्तीर्ण नगर (फैलकर बसे हुए), गहणिनविट्ठ (जंगली प्रदेश में बसे हुए), उससे विपरीत आरामवहुल नगर (बाग-बगीचोंवाले; अं॰ पार्क सिटी), ऊँचे पर बसे हुए उद्धिनिवट्ठ, नीची भूमिमें बसे हुए, निव्वगंदि (सम्भवतः विशेष गन्ध वाले), या पाणुप्पविट्ठ (चांडालादि जातियों के वासस्थान; पाण =श्वपच् चांडाल, देशीनाममाला ६१३०)। प्रसन्न या अतीक्ष्ण दंड और अप्रसन्न या बहुविग्रह, अल्प परिक्लेश और बहुपिक्लेश नगर भी कहे गये हैं। पूर्व, पश्चिम, दिल्ला, उत्तर दिशाओं की दृष्टि से, अथवा बाह्यण, चित्रय, शूद्ध वर्णों की दृष्टि से भी नगरों का विभाग होता था। बहुअन्नपान, अल्पअन्नपान, बहुवतक (बहुवात या प्रचंड वायु के उपद्रव वाले), बहुउण्ह (अधिक उष्ण), आलीपएकबहुल (बहु आदीपन या अग्नि वाले), बहुदक बहुवृष्टिक, बहुदकबाहन नगर भी कहे गये हैं (पृ॰ १६१—१६२)।

तीसवाँ अध्याय आभूषणों के विषय में है। पृ० ६४, ०१ और ११६ पर भी आभूषणों का वर्णन आ चुका है। आभूषण तीन प्रकार के होते हैं। (१) प्राणियों के शरीर के किसी भाग से बने हुए पाणजोणिय), जैसे शंख मुक्ता, हाथी दाँत, जङ्गली भैंसे के सींग आदि, बाल, अस्थि के बने हुए; (२) मूलजोणिमय अर्थात् काष्ट्र, पुष्प, फल, पत्र आदि के बने हुए; (३) धातुयोनिगत जैसे—सुवर्ण, रूपा, ताँबा, लोहा, त्रपु (राँगा , काल लोह, आरकुड (फूल, काँसा), सर्वमणि, गोमेद, लोहिताच, प्रवाल, रक्तचार-मणि (तामड़ा), लोहितक आदि के बने हुए। श्वेत आभूषणों में चांदी, शंख, मुक्ता, स्फर्टिक, विमलक, सेतचार मणि के नाम हैं। काले पदार्थों में सीसा, काललोह, अंजन और कालचार मणि; नीले पदार्थों में सस्सक (मरकत) और नीलखार मणि; त्राग्नेय पदार्थों में सुवर्ण, रूपा, सर्वलोह, लोहिताच, मसारकल्ल, चारमणि। धातुओं को पीटकर, चारमणि को उत्कीर्ण करके, और रत्नों को तराशकर तथा चीरकोर कर बनाते हैं। मोतिओं को रगड़ कर चमकाया जाता है।

इसके वाद शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों के गहनों की सूचियाँ हैं। जैसे सिर के छिये अोचूलक ( अवचूलक या चोटी में गूँथने का आभूषण, चोटीचक ), णंदिविणद्धक ( कोई मांगलिक आभूषण, सम्भवतः मछलियों की बनी हुई सुनहली पट्टी जो बालों में बाई ओर सिर के बीच से गुद्दी तक खोंसकर पहनी जाती थी जैसे मथुरा की कुषाण कला में स्त्री मस्त्र पर मिली है), अपलोक्षणिका (यह मस्त्रक पर गवान्तजाल या भरोखे जैसा आभूषण था जो कुषाण और गुप्तकालीन किरीटों में मिलता है), सीसोपक (सिर का बोर); कानों में तालपत्र, आबद्धक, पिलकामदुघनक ( दुघए। या मुंगरी की त्राकृति से मिलता हुआ कान का आभूषए।), कुंडल, जणक, ओकासक ( अवकाशक कान में छेद वड़ा करने के लिये लोड़े या डमरू के आकार का ), कण्णेपुरक, कण्णुप्पीलक ( कान के छेद में पहनने का आभूषण )—इन श्राभूषणों का उल्लेख है। आँखों के लिए अंजन, भौहों के लिए मसी, गालों के लिये हरताल, हिंगुल और मैनसिल, एवं ओठो के लिए अलक्तक राग का वर्णन है। गले के लिए आभूषणों की सूची में कुछ महत्त्वपूर्ण नाम हैं; जैसे सुवण्णसुत्तक (=सुवर्णसूत्र , तिपिसाचक ( त्रिपिशाचक, अर्थात् ऐसा आभूषण जिसके टिकरे में तीन पिशाच या यत्त जैसी आकृतियाँ वनी हों ), विज्ञाधारक (विद्याधरों की आकृतियों से युक्त टिकरा ), असीमालिका (ऐसी माला जिसकी गुरियां या दाने खड़ की आकृतिवाले हों), पुच्छलक (संभवतः वह हार जिसे गोपुच्छ या गोस्तन कहा जाता है, देखिये अमरकोप-चारस्वामी ), आविलका (संभवतः इसे एकावली भी कहते थे ), मणिसोमाएक (विमानाकृति मनकों का बना हुआ प्रैवेयक । सोमाणक पारिभाषिक शब्द था । छोकपुरुष के प्रीवा भाग में तीन-तीन विमानों की तीन पंक्तियाँ होती हैं जिनमें से एक विमान सोमणस कहलाता है), अठ्ठमंगलक (अष्ट मांगिलक चिह्नों की त्राकृति के टिकरों की बनी हुई माला जिसका उल्लेख हुर्षचिरत एवं महाव्युत्पत्ति में आया है। इस प्रकार की माला संकट से रज्ञा के लिए विशेष प्रभावशाली मानी जाती थी ), पेचुका (पाठान्तर पेसुका, संभवतः वह कंठाभूषण जो पेशियों या टिकरों का बना हुआ हा ), वायुमुत्ता ( विशेष प्रकार के मोतियों की माला ), वुष्प सुत्त ( संभवतः ऐसा सूत्र जिसमें शेखर हो; वुप्प = शेखर ), कट्ठेवट्टक ( अज्ञात )। भुजात्रों में अंगद और तुिंडय ( = टड्डे)। हाथों में हस्तकटक, कटक, रुचक (निष्क), सूची, अंगुलियों में अंगुलेयक, मुद्देयक, वेंटक, (गुजराती वींटी =अंगूठी )।

कटी में कांचीकलाप, मेखला और जंघा में गंडूवर्क (गेंडोए की भांति का पैर का श्राभूषण), नूपुर, परिहेरक (=पारिहार्यक—पैरों के कड़े ) और पैरों में खिखिणिक (किंकिणी-घूंघरू), खित्तयधम्मक (संभवतः वह आभूषण विशेष जिसे श्राजकल गूजरी कहते हैं), पादमुद्रिका, पादीपक। इस प्रकार अंगविज्ञा में आभूषणों की सामग्री बहुत से नये नामों से हमारा परिचय कराती है और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्व की है (पृ० १६२-३)।

वत्थजोणी नामक एकत्तीसवें अध्याय में वस्त्रों का वर्णन है। प्राणियों से प्राप्त सामग्री के अनुसार वस्त्र

तोन प्रकार के होते हैं—कौशेय या रेशमो, पतुज्ज, पाठान्तर पउण्ण =पत्रोण और आविक। आविक को चतुष्पद् पशुआं से प्राप्त अर्थान् अविक बालों का बना हुआ कहा गया है, और कौशेय या पत्रोण को कीड़ों से प्राप्त सामग्री के आधार पर बना हुआ बताया गया है। इसके अतिरिक्त त्तौम, दुकूल, चीनपट, कार्पासिक ये भी वस्त्रों के भेद थे। धातुओं से बने वस्त्रों में लोहजालिका—लोहे को किड़ियों से बना हुआ कवच जिसे अंगरी कहा जाता है, सुवर्णपट्ट—सुनहले तारों से बना हुआ वस्त्र, सुवर्णसित—सुनहले तारों से खिनत या जरीके काम का वस्त्र। और भी वस्त्रों के कई भेद कहे गथे हैं जैसे परम्य—बहुत मूल्य का, जुत्तम्य—बीच के मूल्य का, समम्य—सस्ते मूल्य का, स्थूल, अणुक या महीन, दीर्घ, हस्व, प्रावारक—ओढ़ने का दुशाला जैसे वस्त्र, कोतव—रोएंदार कम्बल जिसे कोचव भी कहते थे और जो संभवतः कूचा या मध्य एशिया से आता था, उण्णिक (ऊनी), अत्थरक—आस्तरक या बिल्लाने का वस्त्र, महीन रोएदार (तणुलोम), हस्सलोम, वधूबस्त्र, मृतक वस्त्र, आतिवतक (अपने और पराये काम में आनेवाला), परक (पराया), निक्लित (फेंका हुआ) अपहित चुराया हुआ), याचित ह (माँगा हुआ) इत्यादि।

रंगों की दृष्टि से श्वेत, कालक, रक्त, पीत, सेवालक (सेवाल के रंग का हरा), मयूरप्रीव (नीला), करेणूयक श्वेत-कृष्ण), पयुमरक्त, (पद्मरक्त अर्थात् श्वेतरक्त), मैनसिल के रंग का (रक्तपीक्त), मेचक (ताम्रकृष्ण) एवं उक्तम मध्यम रंगोंवाले अनेक प्रकार के वस्त्र होते थे। जातिपट्ट नामक वस्त्र भो होता था। मुख के ऊपर जाली (मुहोपकरणे उद्धंभागेसु य जालकं) भो डालते थे। उत्तरीय आरे अन्तरीय वस्त्र शरीर के ऊर्ध्व और अधर भाग में पहने जाते थे। विद्याने की दरी पच्चत्थरण और वितान या चंदोवा विताणक कहलाता था (पृ०१६३-४)।

३२ वें अध्याय की संज्ञा धण्णजोणी (धान्ययोनि) है। इस प्रकरण में शालि, ब्रीहि, कोदों, रालक (धान्य विशेष, एक प्रकार की कंगु), तिल, मूँग, उड़द, चने, कुल्थी, गेहूँ आदि धान्यों के नाम गिनाये हैं। और स्निध रूच, श्वेत, रक्त, मधुर, आम्ल, कषाय आदि दृष्टिओं से धान्यों का वर्गीकरण किया है (पृ० १६४-५)।

३३ वें जाणजोणी (यानयोनि ) नामक अध्याय में नाना प्रकार के यानों का उल्लेख है। जैसे शिविका, भहासन, पल्छंकसिका (पाछकी), रथ, संद्माणिका (स्यन्द्मानिका एक तरह की पाछकी), गिल्ली (डोछी), जुग्ग (विशेष प्रकार की शिबिका जो गोल्ल या आन्ध्र देश में होती थी ), गोलिंग, शक्ट, शकटी इनके नाम आए हैं। किन्त जलीय वाहनों को सूची अधिक महत्त्वपूणे हैं। उनके नाम ये हैं-नाव, पोत, कोट्टिम्ब, सालिक, तप्पक, प्लव, पिण्डिका, कंडे, वेलु, तुम्ब, कुम्भ, दति ( दृति )। इनमें नाव और पोत महावकाश अर्थात् बड़े परिमाणवाले जहाज थे जिनमें बहुत आदमियों के लिये अवकाश होता था। कोट्टिंब, सालिक, संघाड, प्रव और तपक ममले आकार की नावें थीं। उससे छोटे कह (कंड) और वेल्र होते थे। और उनसे भी छोटे तुम्ब, कुम्भ और दित कहलाते थे। जैसा श्री मोतीचन्द्जी ने अंग्रेजी भूमिका में लिखा है पेरिप्लस के अनुसार भरकच्छ के बन्द्रगाह में त्रप्पा और कोटिम्ब नामक बड़े जहाज सौराष्ट्र तक की यात्रा करते थे। यही अंगविज्ञा के कोट्टिंब और तप्पग हैं। पूर्वी समुद्र तट के जलयानों का उल्लेख करते हुए पेरिप्लस ने संगर नामक जहाजों का नामोल्लेख किया है जो कि बड़े-बड़े लट्ठों को जोड़कर बनाये जाते थे। येही अंगविज्ञा के संघाड (सं॰ संघाट) हैं। वेद्ध बाँसों का बजरा होना चाहिए। कांड और प्लव भी लकड़ी या लट्ठों को जोड़कर बनाये हुए बजरे थे। तुम्बी श्रीर कुम्भ की सहायता से भी नदी पार करते थे। इनमें दति या दित का उल्लेख बहुत रोचक है। इसे ही अष्टाध्यायी में भस्ना कहा गया है। भेड़-बक्ररी या गाय-भैंस की हवा से फुलाई हुई खालों को भस्ना कहा जाता था और इस कारण भस्ना या दित उस बजड़े या तमेड़ के छिये भी प्रयुक्त होने छगा जो इस प्रकार की खालों को एक दूसरे में बाँधकर बनाये जाते थे। इन फुलाई हुई खालों के ऊपर बाँस बाँधकर या

मछुओं का जाल फैलाकर यात्री उन्हीं पर बैठकर लगभग आठ मील फी घंटे की रफ्तार से मजे में यात्रा कर लेते हैं। इस प्रकार के बजरे बहुत ही सुविधाजनक रहते हैं। ठिकाने पर पहुँचकर मल्लाह खालों को पटकाकर कन्धे पर डाल लेता है और पैदल चलकर नदी के उपरी किनारे पर लौट आता है। भारत, ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत की निद्यों में भन्ना या दित का प्रयोग पाणिनि और दारा के समय से चला आया है। ईरान में इन्हें मश्का कहते थे। शालिका संभवतः उस प्रकार की नाव थी जिसमें शाला या बैठने उठने के लिये मंदिर (केबिन) पाटातान के उपर बना हो। पिंडिका वह गोल नाव थी जो वेतों की टोकरी को चमड़े से मढ़कर बनाई जाती थी (पृ० १६५—६)।

३४ वें संलाप नामक अध्याय में बातचीत का अंगविज्ञा की दृष्टि से विचार किया है जिसमें स्थान समय एवं बातचीत करनेवाले की दृष्टि से फलाफल का विचार है।

३५ वें अध्याय का नाम पयाविसुद्धि (प्रजाविशुद्धि) है। इसमें प्रजा या संतान के सम्बन्ध में शुभाशुभ का विचार किया गया है। छोटे बच्चे के लिये वच्छक और पुत्तक की तरह पिल्लक शब्द भी प्रयुक्त होने लगा था जो कि द्विणी भाषाओं से लिया हुआ शब्द ज्ञात होता है।

३६ वें अध्याय में दोहल (दोहद ) के विषय में विचार किया गया है। दोहद अनेक प्रकार का हो सकता है। विशेष रूप से उसके पाँच भेद किये गये हैं—शब्दगत, गन्धगत, रूपगत, रसगत, स्पर्शगत। रूपगत दोहद के कई भेद हैं, जैसे पुष्प, नदी, समुद्र, तडाग, वापी, पुष्करिणी, अरण्य, भूमि, नगर, स्कन्धावार, युद्ध, क्रीडा, मनुष्य, चतुष्पाद, पत्ती आदि के देखने की इच्छा होती तो उसे रूपगत दोहद कहेंगे। गन्धगत दोहद के अन्तर्गत स्नान, अनुलेपन, अधिवास, स्नान चूर्ण, धूप, माल्य, पुष्प, फल आदि के दर्शन या प्राप्ति की इच्छा समभत्नी चाहिए। रसगत दोहद में पान, भोजन, खाद्य, लेह्य; और स्पर्शगत दोहद में आसन, शयन, वाहन, वस्न आभरण आदि का दर्शन और प्राप्ति समभी जाती थी।

३७ वें अध्याय की संज्ञा छत्तण अध्याय है। छत्तण बारह प्रकार के कहे गये हैं—वर्ण, स्वर, गित, संस्थान, संघयण (निर्माण), मान या छंबाई, उम्माण (तोछ), सत्त्व, आणुक (मुखाकृति), पगित (प्रकृति), छाया, सार—इन बारहों भेदों की व्याख्या की गई है, जैसे वर्ण के अन्तर्गत ये नाम हैं—अंजन, हरिताछ, मैनसिछ, हिंगुछ, चाँदी, सोना, मूँगा, शंख, मिण, होरा, शुक्ति (मोती), अगुरु, चन्दन, शयनासन, यान, चन्द्र, सूर्य, नत्त्व, प्रह, तारा, उल्का, विद्युत्, मेघ, अग्नि, जल, कमल, पुष्प फल, प्रवाल, पत्र, मंड, तेल, सुरा, प्रसन्ना, पद्म, उत्पल, पुंडरीक, चम्पक, माल्याभरण आदि। फिर इनमें से प्रत्येक लत्त्वण का भी शुभाशुभ फल कहा गया है (पृ० १७३-४)।

३८ वें अध्याय में शरीर के व्यंजन या तिल, मसा जैसे चिन्हों के आधार पर शुभाशुभ का कथन है।

३९ वें अध्याय की संज्ञा कण्णावासण है। इसमें कन्या के विवाह एवं उसके जन्म के फलाफल एवं कर्मगति का विचार है कि वह अच्छी होगी या दुष्ट होगी (पृ॰ १७५-६)।

भोजन नामक चालीसर्वे अध्याय में आहार के सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया गया है। आहार तीन प्रकार का होता है—प्राणयोनि, मूलयोनि, धातुयोनि। प्राणयोनि के अन्तर्गत दूध, दही, मक्खन, तक, घृत, मधु आदि हैं। उसके भी संस्कृत, असंस्कृत, आग्नेय, अनाग्नेय भेद किये गये हैं।

कंद, मूल, फल, फूल, पत्र आदि से भी आहार उपलब्ध होता है। कितने ही धान्यों के नाम गिनाये गये हैं। उत्सवों के समय भोज किये जाते थे। उपनयन, यज्ञ, मृतक, अध्ययन के त्रादि अन्त एवं गोष्टी आदि

use

के समय भोजों का प्रवन्ध होता था। भोजन अपने स्थान पर या मित्र आदि के स्थान पर किया जाता था। इश्चरस, फलरस, धान्यरस आदि पानों का उल्लेख है। यवा, प्रसन्ना, ऋरिष्ट, श्वेतसुरा ये मदा थे। यवागू दूध, घृत, तैल आदि से बनाई जाती थी। गुड़ और शक्कर के भेदों में शर्करा, मच्छंडिका, खज्जगगुल (खाद्यक गुड़) और इक्कास का उल्लेख है। समुद्र, सैन्धव, सौवर्चल, पांसुखार, यवाखार ऋदि नमक के भेद किये गये हैं। मिठाइयों में मोदक, पिंडिक, पण्पड, मोरेंडक, सालाकालिक, अम्बद्धिक, पोवलिक, वोक्कितक, पोवलक, पण्पड, सक्कुलिका, पूप, फेणक, अक्खपूप, अपिंडहत, पवितल्लक (पोतलग), वेलातिक, पत्तभिज्जत, सिद्धिका, वीयक, उक्कारिका, मदिल्लिका, दीह सक्कुलिका, खारविद्वका, खोडक, दीवालिक (दीवले) दसीरिका, मिसकण्टक, महन्थतक, आदि तरह-तरह की मिठाइयाँ और खाद्यपदार्थ होते थे। अम्बद्धिक (ऋमचुर या आम से बनी हुई मिठाई हो सकती है जिसे अवधी में गुलम्बा कहते हैं)। पोवालिक पौली नाम की मीठी रोटो और मुरण्डक छेने का बना हुआ मुरंडा या तिलके लड्डू होने चाहिएँ। फेणक फेणी के रूप में आज भो प्रसिद्ध है।

४१ वाँ विरियगंडिका अध्याय है। इसमें मूर्तियों के प्रकार, आभरण और अनेक प्रकार की रत-सुरत की कीडाओं के नामों का संग्रह है। सुरत कीडाओं के तीन प्रकार कहे गये हैं—दिव्य, तिर्थक योनि और मानुषी। दिव्य कीडाओं में छत्र, भृंगार, जक्खोपयाण (संभवतः यत्तकर्दम नामक सुगंध) की भेंट का प्रयोग होता है। मानुषी कीडा में, वस्त्र, आभूषण, यान, उपानह, माल्य, मुकुट, कंघी, स्नान, विशेषक, गन्ध, अनुलेपन, चूर्ण, भोजन, मुखवासक आदि का प्रयोग किया जाता है (पृ० १८२—६)।

४२ वं अध्याय (स्वप्राध्याय) में दिह, अदिह और अवत्तदिह नामक स्वप्नों का वर्णन है। ये शुभ अगर अशुभ प्रकार के होते हैं। स्वप्नों के और भी भेद किये गये हैं—जैसे श्रुत जिसमें मेघ गर्जन, आभूषणों का या सुवर्ण मुद्राओं का शब्द या गीत आदि सुनाई पड़ते हैं। गंधस्वप्नों में सुगन्धित पदार्थ का अनुभव होता है। ऐसे ही कुछ स्वप्नों में स्पर्शसुख, सुरत, जलचर, देव, पशु, पत्नी आदि का अनुभव होता है। अनेक सगे सम्बन्धी भी स्वप्नों में दिखाई पड़ते हैं जो कि मानुषी स्वप्न कहलाते हैं। स्वप्नों में देव और देवियाँ भी दिखाई पड़ती हैं (पृ० १८६—१९१)।

४३ वें अध्याय में प्रवास या यात्रा का विचार हैं। यात्रा में उपानह, छत्र, तप्पण (सत्तू), कत्तरिया (छुरी), कुं डिका, श्रोखली त्रावश्यक हैं। यात्री मार्ग में प्रपा नदी, पर्वत, तडाग, श्राम, नगर, जनपद, पट्टन, सिन्नवेश आदि में होता हुआ जाता था। विविध रूप रस गन्ध स्पर्श के आधार पर यात्रा का श्रुभाश्रुभ कहा जाता था। उससे लाभ, अलाभ, जीवन, मरण, मुख दुःख, मुकाल, दुष्काल, भय, अभय आदि फल उपलब्ध होते हैं-पू॰ १९१-१९२।

४४ वें अध्याय में प्रवास के उचित समय, दिशा, अविध और गन्तव्य स्थान आदि के सम्बन्ध में विचार है ' पृ॰ १९२—९३)।

४५ वं प्रवेशाध्याय नामक प्रकरण में प्रवासी यात्री के घर छौटने का विचार है। भुक्त, पीत, खड़त, छीढ़, कर्णतेल, अभ्यंग, हरिताल, हिंगुल, मैनसिल, अंजन समालभणक (=विलेपन), अल्प्तक, कलंजक, वण्णक, चुण्णक, अंगराग, उस्सिघण (सुगन्धि सूंघना), मक्खण (म्रद्मण-मालिश), अल्प्संगण, उच्छंद्रण (संभवतः आच्छाद्न), उन्वट्टण (उद्वर्तन-उवटन), पधंस (प्रघर्षण द्वारा तैयार सामग्री), माल्य, सुरिभजोगसंविधाणक (विविध गन्ध युक्ति), आभरण और विविध भूषणों की संजोयणा (अर्थात् सँजोना) एवं अलङ्कारों का मण्डन—इनके आधार पर प्रवासी के आगरान की आशा होती थी। इसी प्रकार शिविका, रथ, यान, जुग्ग, कट्टमुह, गिल्ली, संद्रण (स्यंद्न) सकट

उक्र

(शकट ), शकटी और विविध वाहन, हय, गज, बलोवर्द, करम, अश्वतर, खर, अजा, एडक, नर, मरुत हरित, वृत्त, प्रासाद, विमान, शयन आदि पर अधिरोहण, ध्वजा, तोरण, गोपुर, अट्टालक, पताका समारोहण, उच्छ्रयण के आधार पर भी विचार किया जाता था। दूध, दिध, घी, नवनीत, तेल, गुड़, लवण, मधु आदि दिखाई दें तो आगमन होने की आशा थी। ऐसे ही पृथिवी, उदक, अग्ति, वायु, पुष्प, धान्य, रत्न आदि से भी आगमन सूचित होता था। अंकुर, प्ररोह, पत्र, किसलय, प्रवाल, तृण, काष्ट एवं ओखली, पिठर, दिवउलंक (सम्भवतः द्रव का उदंचन) रस, दवीं, छत्र, उपानह, पाउगा (पाटुका), उद्मुमंड (ऊर्ध्व माँड सम्भवतः कमण्डलु), उभिखण अज्ञात। फण्ख (कंघा), पसाणग (=प्रसाधनक), कुव्वह (सम्भवतः कुप्यपट्ट, लंगोट), वण्पेलिका (=वर्णपेटिका—शृङ्गारदानी), विवट्टणय—अंजणी (सुरमेदानी और सलाई), आदंसग (दर्पण), सरगपितभोयण (मद्य-आहार), वाधुज्ञोपकरण (वाधुक्य = विवाह ; विवाह की सामग्री), माल्य—इन पदार्थों के आधार पर आगमन की सम्भावना सूचित होती थी। किर इसी प्रसंग में यह बताया गया है कि कौन-सा लज्ञण होने पर किस वस्तु का प्रवेश या आगमन होता है। जैसे, चतुन्स्र चित्र सारवंत वस्तु दिखाई पड़े तो कार्षापण; रक्त, पीत सारवान वस्तु के दर्शन से सुवर्ण; श्वेत सारवंत से चाँदी, शुक्त शितल से मुक्ता; घन सारवंत और प्रभायुक्त वस्तु से मिण का आगमन सूचित होता है। ऐसे ही नाना भाँति की खियों के आगमन के निमित्त बताये गये हैं—(पृ० १९३—४)।

४६वें पवेसण अध्याय में गृहप्रवेश सम्बन्धी शुभाशुभ का विचार किया गया है। अंगचिन्तक को उचित है कि घर में प्रवेश करते समय जो शुभ-अशुभ वस्तु दिखाई पड़ें उनके आधार पर फल का कथन करे। जैसे— बळीवर्द, अश्व, ऊष्ट, गर्दभ, शुक, मदनशळाका या मैना, कपि, मोर ये द्वारकोष्टक या अलिन्द में दिखाई पडेँ तो शुभ समम कर घर में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मस्थल ( सम्भवतः देवस्थान-पूजास्थान ) में, अरंजर या जहाँ जल का बड़ा पात्र रखा जाता हो, उन्वर ( घर्मस्थान या जहाँ धूल या भट्ठी हो ), उपस्थान शाला में बैठने पर, उल्लुखलशाला में या कपाट या द्वार के कोने में, आसन दिये जाने पर और अंजलिकर्म द्वारा खागत किये जाने पर और उपर महानस या रसोई घर में, या मकान के णिक्कुड अर्थात् उद्यान प्रदेश में यदि अङ्गविद्याचार्य वस्तुओं को अस्त-व्यस्त या दूटी-फूटी या गिरी-पड़ी देखे तो बाहर से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुओं की हानि बतानी चाहिए। रसोई घर में कंवा (करछुल या दवीं) को गिरी पड़ी देखे और मल्लक या मिट्टी के शराव आदि को फैले हुए ( ओसरित = आकीर्ण ) देखें तो कुळभङ्ग का फळ कहना चाहिए, अथवा अपने दास कर्मकरों से कष्ट या अर्थों की अप्राप्ति कह्नी चाहिए। द्धि, मङ्गल, पुष्प, फल, अन्तत, तंडुल आदि से वृद्धि का फल बताना चाहिए। तुष, पंस, अङ्गार, भगन वृत्त से हानि और कुलभंग सूचित होता है। लकड़ी का रोगन उखड़ गया हो और संधि या जोड़ यदि दीले हों तो कुदुम्ब की हानि और ऋर्थ की अस्थिरता समभनी चाहिए। यदि द्वार की सन्धि शिथिल हो और उसकी देहली-सिरदल ( उत्तरंबर = उतरंगा; गुजराती में देहली या नीचे की लकड़ी को अभी तक उम्बर कहते हैं ) भग्न हो तो इष्ट वस्त को हानि होगी। यदि द्वारकपाट खुला हुआ हो तो दुःख से अजित धन चला जाता है। द्वार के नीचे की देहळी और ऊपर का उत्तारंगा ( अधरुत्तरुम्मिर ) टूटे या निकले हुए हों तो घर में क्लेश होगा। तिल, वेल्लव वेतु या बांस ) और वाक (छाल) ये कोठे में रक्ख़े हुए जब खराब हो जाँय या कोड़े दिखाई पड़ेँ तो व्याधि सममानी चाहिए। कोठे में बांधा हुआ एलक-भेड़ा, अश्व, पत्ती, यदि कुछ विपरीत निमित्ता प्रकट करें तो उससे भी हानि स्चित होती है। यदि घर के भीतर बालक धरती में लोटते हुए, मूत्र, पुरीष ये सब दिखाई पड़े तो हानि, श्रौर इसके विपरीत यदि वे अलंकृत दिखाई पड़ेँ तो वृद्धि जाननी चाहिए। आंगन में लगे हुए पुष्प और फलों को त्रांगन के भीतर लाया जाता देखा जाय तो वृद्धि सूचित होती है। ऐसे ही आंगन में भाजन या बर्तनों को अखंड श्रौर परिपूर्ण देखा जाय तो आय-लाभ सिद्ध होता है। आंगन के श्राधार पर कई प्रकार के

मर्गि=डेब्स डेब्स्स

भूमिका

00

फलों का निर्देश किया गया है। त्रांगन में यदि पोत्ती (वस्त्र) श्रीर णंतक (एक प्रकार का वस्त्र, पाइयसदमहण्णवो) बिखरे हुए दिखलाई पड़ें और श्रासंदक (बैठने की चौकी) आदि भग्न हों तो हानि और रोग सूचित होता है। यदि श्रांगन में अलंकत श्रौर हृष्ट नर-नारो दिखाई दें तो संप्रीति और लाभ, यदि कुद्ध दिखाई दें तो हानि सूचित होती है। यदि भरा हुआ अरंजर (जल का बड़ा घड़ा) श्रकारण टूट जाय, श्रथवा कौने या कुत्ते उसे श्रष्ट कर दें तो गृहस्वामी का नाश सूचित होता है। इसी प्रकार अलंजर अर्थात् जल का घड़ा श्रौर उसकी घटमंचिका (पेढिया) के नये पुरानेपन से भी विभिन्न विचार किया जाता है। श्रमण को प्रदत्त आसन और सिद्ध अन्न से भी निमित्त सूचित होते हैं। ओदन में कीट केश तृण आदि से भी अशुभ सूचित होता है। श्रमण के घर श्राने पर उससे जिस भाव श्रौर मुँह से कुशल प्रश्न (जवणोय) पूछा जाय उसके श्राधार पर वह मुख-दुःख का कथन करे। जैसे पराङ्मुख हो कर पूछने से हानि और अभिमुख हो कर पूछने से लाभ मिलेगा। रिक्तभाजन, उदकपूर्ण भांड, फल आदि जो-जो वस्तुएँ घर में दिखाई पड़ें वे सब अंगविद् के लिए इष्ट और अनिष्ट फल की सूचक होती हैं (पृ० १९५-७)।

४७ वाँ यात्राध्याय है। इसमें राजाओं की सैनिक यात्रा के फलाफल का विचार किया गया है। उस सम्बन्ध में छत्र, भृङ्गार, व्यजन तालवृन्त, शस्त्र प्रहरण आयुध, आवरण वर्म कवच—इनके आधार पर यात्रा होगी या नहीं यह फलादेश बताया जा सकता है। यात्रा कई प्रकार की हो सकती है—विजयशालिनी (विजइका), आनन्द-दायिनी (संमोदी), निरर्थक, चिरकाल के लिये, थोड़े समय के लिए, महाफलवाली, बहुत क्लेशवाली, बहुत उत्सववती प्रभूत श्रत्रपानवाली, बहुत खाद्यपेय से युक्त, धन लाभवती, आयबहुला, जनपद लाभवाली, नगर लाभवाली, प्राम, खेड लाभवती, अरण्यगमन भूयिष्ठा, आराम, निम्नदेश श्रादि स्थानों में गमन युक्त इत्यादि। यात्रा के समय प्रसन्नता के भाव से विजय और अप्रसन्नता के भाव से पराजय या विवाद (भगड़ा) सूचित होता है। यात्रा के समय नया भाव दिखाई पड़े तो अपूर्व जय की प्राप्ति होगी। ऐसे ही वाहन-लाभ, श्रर्थलाभ श्रादि के विषय में भी यात्राफल का कथन करना चाहिये। किस दिशा में और किस ऋतु में किस निमित्त से यात्रा सम्भव होगी यह भी अंगविज्ञा का विषय है (पृ० १९७-१९९)।

85 वें जय नामक अध्याय में जय का विचार किया गया है। राजा, राजकुल, गण, नगर, निगम, पृहण, खेड, आकर, प्राम, संनिवेश—इनके संबंध में कुछ उत्तम चर्चा हो तो जय समभनी चाहिए। ऐसे ही ऋतुकाल में अनुकूल वृद्ध, गुल्म, लता, वल्ली, पृष्प, फल, पत्र, प्रवाल, प्ररोह आदि जय सूचित करते हैं। वस्न, आभरण, भाजन, शयनासन, यान, वाहन, परिच्छद आदि भी जय के सूचक हैं। छत्र, भृङ्गार, ध्वज, पंखा, शिबिका, रथ, प्रासाद, अशन, पान, प्राम, नगर, खेड, पट्टण, अन्तःपुर, गृह, क्षेत्र सन्निवेश, आपण, आराम, तड़ाग, सर्वसेतु आदि के संबंध में उस शब्द या रूप का प्रादुर्भाव हो तो जानना चाहिए कि विजय होगी। इन्हीं के संबंध में यदि विपरीत भाव अथवा होन दीन शब्द रूप की प्रतीति हो तो पराजय सूचित होती है। विजय के भी कितने हो भेद कहे गये हैं। जैसे अपने पराक्रम से, पराये पराक्रम से, विना पुरुषार्थ के सरलता से विजय, राज्य को विजय, राजधानो या नगर की विजय, शत्रु के देश की विजय, आय बहुल विजय, महाविजय, जोणिबहुलविजय (जिसमें धन का लाभ न हो किन्तु प्राणियों का लाभ हो), शस्त्रिनिपात द्वारा विजय, प्रणातिपातबहुल विजय, अहिंसा द्वारा मुदित विजय आदि (पु० १९९-२००)।

४९ वें अध्याय में इसी प्रकार के विपरीत चिह्नों से पराजय का विचार किया है (पृ॰ २०१-२)।

प॰ वें उबहुत (उपद्रव) नामक अध्याय में शरीर के विविध दोष और रोग आदि का विचार किया गया है। इसमें भी फल कथन का आधार वे ही वस्तु हैं जिनका यात्रा और जय के संबंध में परिगणन किया

गया है। हाँ शारीरिक दोषों और रोगों की अच्छी सूची इस प्रकरण में पायी जाती है। जैसे काण, अन्ध, कुंट (टोंटा), गंडीपाद (हत्थीपगा, फील पाव), खंज, कुणीक (टेढ़े हाथ वाला), आतुर, पिलत, खरड़ (सिर में रुचता या मैल की पपड़ीवाला, गुजराती खोडो), तिलकालक, विपण्ण (विवर्णता), चम्मक्खोल (मस्सा), किडिग (सीप या खेत दाग, संस्कृत-किटिभ), दहू (दृष्ट-देश), किलास (कुष्ठ), कह (संभवतः कुह या कुष्ठ), सिन्भ (सिम्ह या क्लेष्म) कुणिणह (कुनल-या टेढ़े मेढ़े नख), खत (चत), अरूव (अरूप) कामल (कामला) णच्छक (अप्रशस्त), पिलक (पिल्ल नामक मुख रोग), चम्मक्खील, गलुक (गलगंड), गंड (गूलर के आकार की फुडिया), कोढ कोहित (अस्थिमंग), वातंड (वात के कारण अण्डवृद्धि), अम्हरि (अश्मरी पथरी), अरिस (अर्था), भगंदर, कुच्छि-रोग (अतिसार, जलोदर आदि), वात गुम्म (वात गुल्म), शूल, छिड्ड (छिदीवमन) हिक्क (हिचकी), कंठे अविय (कंठ का अपची नामक रोग =कंठमाला), गलगंड (घेंघा या गिल्हड), कहं सालुक (कंठशाल्क्क), शाल्क्क =कण्ठ की जड़, अंग्रेजी (टोन्सिलाईटिस), पिट्टरोग (पृष्टिरोग), खण्डोह (खण्डोष्ठ कटा हुआ ओष्ठ), गुरुल करल (बड़े और कराल या टेढ़े-मेढ़े दांत), खंडदंत (टूटे हुए दांत), सामदंत (श्याम-दंत, दाँतों का कालपन) शीवा रोग, हत्थछेज (हस्त च्छेद), अंगुलि छेज, पाद छेज, शीर्ष व्याधि, वातिक, पेत्तिक, स्रोष्टिमक, सान्निपातिक आदि।

५१ वें अध्याय का नाम देवताविजय है। इसमें अनेक देवी-देवताओं के नाम हैं जिनकी पूजा उपासना उस युग में होती थी। जैसे यक्त, गन्धर्व, पितर, प्रेत, वसु, आदित्य, अश्विनौ, नक्त्र, ग्रह, तारा, बळदेव, वासुदेव, शिव, वेस्समण (वैश्रवण), खंद (स्कंद), शिवसाह (विशाख), सागर, नदो, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मा, उपेन्द्र, यम, वरुण, सोम, रात्रि, दिवस, सिरी (श्री), अइरा (अचिरा = इन्द्राणी) (देखिये पृ०६९), पुढवी (पृथिवी), एकणासा (संभवत: एकानंशा), नविभगा (नविमका), सुरादेवी, नागी, सुवर्ण, द्वीपकुमार, समुद्रकुमार, दिशाकुमार, अग्निकुमार, वायुकुमार, स्तिनतकुमार, विद्युकुमार (द्वीपकुमार से छेकर ये भवनपति देवों के नाम हैं)।

लता देवता, वत्थु देवता, नगर देवता, श्मशान देवता, वचदेवता (वर्चदेवता), उक्करुडिक देवता (क्रूड़ा-कचरा फेंकने के स्थान के देवता)। देवतात्रों की उत्तम, मध्यम, अवर ये तीन कोटियाँ कही गई हैं; अथवा आर्य और मिलक्खु या म्लेच्छ देवता। म्लेच्छ देवता हीन हैं (पृ० २०४-६)।

५२ वें ऋध्याय का नाम णक्खत्तविजय अध्याय है। इसमें इन्द्र-धनुष, विद्युत् स्तिनत, चंद्र, ग्रह, नचत्र, तारा, उदय अस्त, अमावास्या, पूर्णमासी, मंडल, वीथी, युग, संवत्सर, ऋतु, मास, पच्च, च्चण, लव, मुहूर्त, उल्कापात, दिशा दाह आदि के निमित्तों से फलकथन का वर्णन किया गया है। २७ नच्चत्र और उनसे होनेवाले सुभाशुभ फल का भी विस्तार से उल्लेख है (पृ० २०६-९)।

५३ वें अध्याय की संज्ञा उप्पात अध्याय है। पाणिनि के ऋगयनादि गण (४।३।७३) में अंगविद्या, उत्पात, संवत्सर मुहूर्त और निमित्त का उल्लेख आया है, जो उस युग में अध्ययन के फुटकर विषय थे। प्रह, नज्ञत्र, चन्द्र, आदित्य, धूमकेतु, राहु के अप्राकृतिक छन्नणों को उत्पात मानकर उनके आधार पर ग्रुमाग्रुम फल का कथन किया जाता था। इनके कारण जिन-जिन वस्तुओं पर विपरीत फल देखा जाता था उनका भी उल्लेख किया गया है— जैसे प्रासाद, गोपुर, इन्द्रध्वज, तोरण, कोष्ठागार, आयुधागार, आयतन, चैत्य, यान, भाजन, वस्न, परिच्छद, पर्यंक, अरंजर, आभरण, शस्त्र, नगर, अंतःपुर, जनपद अरण्य, आराम, इन सब पर उत्पात छन्नणों का प्रभाव बताया जाता था (पृ० २१०-२११)।

अध्याय ५४ वें में सार-असार वस्तुओं का कथन है। सार वस्तुएँ चार प्रकार की हैं—धनसार, मित्रसार, ऐश्चर्यसार और विद्यासार। इनमें भी उत्तम मध्यम और अवर ये तीन कोटियां मानी गई थीं। धनसार के अन्तर्गत भूमि,

RE

20

चेत्र, आराम, प्राम, नगर आदि के स्वामित्व को गणना की जाती थी। शयनासन पान भोजन वस त्रामरण की स्मृद्धि को सार कहते थे। धनसार का एक भेद प्राणसार भी है। यह दो प्रकार का है -- मनुष्यसार या मनुष्य समृद्धि और तिर्यक्योनिसार अर्थात् पशु आदि की समृद्धि। जैसे-हाथी, घोड़े, गी, महिष, अजा, एडक, खर उष्ट्र श्रादि का बहुस्वामित्व। धनसार के और भी दो भेद हैं—अजीव और सजीव। श्रजीव के १२ भेद हैं—वित्तसार, स्वर्णसार रूप्यसार, मणिसार, मुक्तासार, वस्त्रसार, आभरणसार, शयनासन सार,।भाजन सार, द्रव्योपकरणसार (नगदी), अन्भुपह्ज सार ( अभ्यवहार—खान-पान की सामग्री ), और धान्य सार । बहुत प्रकार की सवारी की संपत्ति यानसार कहलाती थी।

मित्रसार या मित्र समृद्धि पांच प्रकार को होती थी - संबंधी, मित्र, वयस्क, स्त्रो, एवं भृत्य की। बाहर श्रौर भीतर के व्यवहारों में जिसके साथ साम या सख्यभाव हो वह मित्र, और जिसके साथ सामान्य मित्रभाव हो वह वयस्य कहा जाता है।

ऐश्वर्य सार के कई भेद हैं-जैसे, नायकत्व, श्रमात्यत्व, राजत्व, सेनापतित्व आदि।

विद्यासार का तात्पर्य सब प्रकार के बुद्धि कौशल, सर्वविद्या, एवं सर्वशास्त्रों में कौशल या दत्तता से है (पृ० २११-२१३)।

५५ वें अध्याय में निधान या गड़ी हुई धनराशि का वर्णन है। निधान संख्या या राशि की दृष्टि से कई प्रकार का हो सकता है-जैसे शतप्रमाण, सहस्रप्रमाण, शतसहस्रप्रमाण, कोटिप्रमाण अथवा इससे भी अधिक अपरमित प्रमाण । एक, तींन, पांच, सात, नौ, दस, तीस, पचास, सत्तर, नब्बे, शत आदि भी निधान का प्रमाण हो सकता था। किस स्थान में निधान की प्राप्ति होगी इस विषय में भी अंगवित् को बताना पड़ता था। जैसे प्रासाद में, माल या ऊँचे खंड में, पृष्ठवंश या बँडेरी में, त्रालग्ग (आलग्न अर्थात् प्रासाद त्रादि से मिले हुए विशेष स्थान खिड़की आहे आदि ), प्राकार, गोपुर, अष्टालक, वृत्त, पर्वत, निर्गमपथ, देवतायतन, कूप, कूपिका, अरण्य, आराम, जनपद, त्तेत्र, गर्त, रथ्या, निवेशन, राजमार्ग, क्षुद्ररथ्या, निकुड (गृहोद्यान), रथ्या (मार्ग), आलग्ग ( त्रालमारी या आला ), कुड्या, णिव्व ( = नोत्र, প্রজা ), प्रणाली, कूपी ( कुइया ), वर्चकुटी, गर्भगृह, आंगन, मकान का पिछवाड़ा (पच्छावत्थु) आदि में।

निधान बताते समय इसका भी संकेत किया जाता था कि गड़ा हुआ धन किस प्रकार के पात्र में मिलेगा ; जैसे, लोही ( लोहे का बना हुआ गहरा डोलनुमा पात्र, ), कड़ाह, अरंजर, कुंड, ओखली, वार, ਿਮੇਂ ਨ छोहीवार ( छोहे का चौड़े मुँह का बर्तन )। इनमें से छोहा, कड़ाह और उष्ट्रिक ( उष्ट्रिका नामक भाजन विशेष बहुत बड़े निधान के लिए काम में लाये जाते थे। कुंड, ओखली, वार और लोहवार मध्यम आकृति के पात्र होते थे। छोटों में आचननी, स्वस्ति आचमनी, चरुक ओर ककुतुंडि ( छोटो कुलंडिका या कुल्ह्डी; कुल्ह्डिया = घटिका, पाइयसहमहण्णवो )।

अंगवित् को यह भी संकेत देना पड़ता था कि निधान भाजन में रखा हुआ मिलेगा या सीघे भूमि में गड़ा हुआ, अथवा वह प्राप्य है या ऋप्राप्य-पृ० २१३-२१४।

अध्याय ५६ की संज्ञा णिधि सुत्त या निधिसूत्र है। पहले अध्याय में निधान के परिमाण, प्राप्तिस्थान और भाजन का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में निधान द्रव्य के भेदों की सूची है। वह तीन प्रकार का

हो सकता है—प्राणयोनिगत, मूलयोनिगत और धातुयोनिगत। प्राणयोनि संबंधित उपलिध्य मोती, शंख, गवल ( =सींग ), बाल, दन्त, अस्थि आदि से बने हुए पात्रों के रूप में संमव है। मूलयोनि चार प्रकार की कही गई है मूलगत, स्कन्धगत, पत्रगत, फलगत। धातुयोनि का संबंध सब प्रकार के धातु, रत्न, मिण आदि से हैं; जैसे लोहिताज्ञ, पुलक, गोमेद, मसारगल्ल, खारमिण—इनकी गणना मिणयों में होती हैं। धिस कर अथवा चीर कर और कोर करके बनाई हुई गुरियाँ और मएके मिण, शंख और प्रवाल से बनाये जाते थे। वे विद्ध और अविद्ध दो प्रकार के होते थे। उनमें से कुछ त्राभूषणों के काम में आते थे। गुरिया या मनके बनाने के लिये खड़ पत्थर मिन्न-भिन्न त्राकृति या परिमाण के लिये जाते थे। जैसे अंजण (रंगीन शिला), पाषाण, शर्करा, लेट्डुक ( डला ) ढेल्लिया ( डली ), मच्लक ( पहलदार छोटे पत्थर ), फल्ल ( रवेदार संग या मनके )—इन्हें पहले चीर कर छोटे परिमाण का बनाते थे। फिर चिरे हुए दुकड़े को कोर कर ( कोडिते ) उस शकल का बनाया जाता था, जिस शकल की गुरिया बनानी होती थी। कोरने के बाद उस गुरिया को खोडित अर्थात् धिस कर चिकना किया जाता था। कडे संग या मिणयों के त्रितिरक्त हाथी दांत और जंगली पशुओं के नख भी ( दंतणहे ) काम में लाये जाते थे। इन दोनों के कारीगरों को दंतलेखक और नख लेखक कहा जाता था। वड़े दुकड़ों का चीरने या तरागने में जो छोटे दुकड़े या रेजे बचते थे उन्हें चुण्ण कहा जाता था जिन्हें आज कल चुन्नी वहते हैं। इन सबकी गणना धन में की जाती थी।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रचित मुद्राओं के नाम भी हैं, जो उस युग का वास्तविक द्रव्य धन था; जैसे काहावण (कार्षापण) और णाणक। काहावण या कार्षापण कई प्रकार के बताये गये हैं। जो पुराने समय से चले आते हुए मौर्य या शुंग काल के चांदी के कार्षापण थे उन्हें इस युग में पुराण कहने लगे थे, जैसा कि अंगविज्ञा के महत्त्वपूर्ण उल्लेख से (आदिमुळेस पुराणे ब्या ) और कुषाणकाळीन पुण्यशाळा स्तम्भ ळेख से ज्ञात होता है (जिसमें ११०० पुराण मुद्रात्रों का उल्लेख है ।। पू० ६६ पर भी पुराण नामक कार्षापण का उल्लेख है। पुरानी कार्षापण मुद्राओं के अतिरिक्त नये कार्षापण भी ढाले जाने लगे थे। वे कई प्रकार के थे, जैसे उत्तम काहावण, मिक्सिम काहावण, जहण्ण (जघन्य) काहावण । अंगविज्ञा के लेखक ने इन तीन प्रकार के कार्षापणों का और विवरण नहीं दिया। किन्तु ज्ञात होता है कि वे कमशः सोने, चाँदी और तांवे के सिक्के रहे होंगे, जो उस समय कार्षापण कहलाते थे। सोने के कार्षापण अभी तक प्राप्त नहीं हुए किन्तु पाणिनि सूत्र ४. ३. १५३ (जातरूपेभ्यः परिमाणे ) पर हाटकं कार्षापणं यह उदाहरण काशिका में आया है। सूत्र ५. २. १२० ( रूपादाहत प्रशंसयोर्थप् ) के उदाहरणों में रूप्य दीनार, रूप्य केदार और रूप्य कार्षापण इन तीन सिकों के नाम काशिका में आये हैं। ये तीनों सोने के सिक्के ज्ञात होते हैं। अंगविजा के छेखक ने मोटे तौर पर सिकों के पहले दो विभाग किए—काह ।वण और णाणक । इनमें से ए।एक तो केवल तांबे के सिक्के थे। और उनकी पहचान कुषाण कालीन उन मोटे पैसों से की जा सकती है जो लाखोंकी संख्या में वेमतत्त्रम, कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव आदि सम्राटों ने ढळवाये थे। ए।ए।क का उल्लेख मृच्छकटिक में भी आया है, जहाँ टीकाकार ने उसका पर्याय शिवाङ्क टंक लिखा है। यह नाम भी सूचित करता है कि णाणक कुषाण कालीन मोटे पैसे ही थे, क्योंकि उनमें से अधि हांश पर नन्दोवृष के सहारे खड़े हुए नन्दिकेश्वर शिव की मूर्त्ति पाई जाती है। णाणक के अन्तर्गत तांबे के श्रौर भी छोटे सिक्के उस युग में चालू थे जिन्हें अंगविज्जा में मासक, श्रर्धमासक, काकणि और अट्टा कहा गया है। ये चारों सिक्के पुराने समय के तांबे के कार्षापण से संबंधित थे जिसकी तौल सोछह मासे या अस्सी रत्ती के बरावर होती थी। उसी तौछ माप के अनुसार मासक सिका पांच रत्ती का, अर्धमासक ढाई रत्ती का, काकणि सवा रत्ती की और अहा या अर्धकाकणि उससे भी श्राधी तौल की होती थी। इन्हीं चारों में अर्धकाकणि पचवर (प्रत्यवर) या सबसे छोटा सिका था। कार्षापण सिकों को उत्तम, मध्यम श्रीर जघन्य

इन तीन भेदों में बाँटा गया है। इसकी संगति यह ज्ञात होती कि उस युग में सोने, चाँदी श्रीर तांबे के तीन प्रकार के नये कार्षापण सिक्के चाल् हुए थे। इनमें से हाटक कार्षापण का उल्लेख काशिका के आधार पर कह चुके हैं। वे सिक्के बास्तिवक थे या केवल गणित अर्थात् हिसाव किताव के लिये प्रयोजनीय थे इसका निश्चय करना संदिग्ध है, क्योंकि सुवर्ण कार्षापण त्रभी तक प्राप्त नहीं हुए। चाँदी के कार्षापण भी दो प्रकार के थे। एक नये और दूसरे मौर्य शुंग काल के बत्तीस रत्ती वाले पुराण कार्षापए। चांदी के नये कार्षापण कौन से थे इसका निश्चय करना भी कठिन है। संभवतः यूनानी या शक-यवन राजाओं के ढलवाये हुए चांदी के सिक्के नये कार्षापण कहे जाते थे। सिक्कों के विषय में अंगविज्ञा की सामग्री अपना विशेष महत्त्व रखती है । पहले की सूची में (पृ० ६६) खतपक और सतेरक इन दो विशिष्ट मुद्रात्रों के नाम आ भी चुके हैं। मासक सिक्के भी चार प्रकार के कहे गये हैं—सुवर्ण मासक, रजत मासक, दीनार मासक और चौथा केवल मासक जो तांवे का था और जिसका संबंध ए।एक नामक नये तांवे के सिक्के से था। दीनार मासक की पहचान भी कुछ निश्चय से की जा सकती है, अर्थात् कुषाण युग में जो दोनार नामक सोने का सिक्का चाल् किया गया था और जो गुप्त युग तक चाळ् रहा, उसी के तौळ-मान से संबंधित छोटा सोने का सिका दीनार मासक कहा जाता रहा होगा। ऐसे सिक्के उस युग में चाल्र्थे यह अंगविज्ञा के प्रमाण से सूचित होता है। वास्तविक सिक्कों के जो नमूने मिले हैं उनमें सोने के पूरी तौल के सिक्कों के अष्टमांश भाग तक के छोटे सिक्के कुषाण राजाओं की मुद्रात्रों में पाये गये हैं ( पंजाब संयहालय सूची संख्या ३४, ६७, १२३, १३५, २१२, २३७ ), किन्तु संभावना यह है कि षोडशांश तौळ के सिक्के भी बनते थे। रजतमासक से तात्पर्य चांदी के रौष्यमासक से ही था। सुवर्ण मासक यह मुद्रा ज्ञात होती है जो अस्सी रत्तो के सुवर्ण कार्षापण के अनुपात से पांच रत्ती तौल की बनाई जाती थी।

इसके बाद कार्षापण और णाणक इन दोनों के निधान की संख्या का कथन एक से लेकर हजार तक किन लच्नणों के आधार पर किया जाना चाहिए यह भी बताया गया है। यदि प्रश्नकर्त्ता यह जानना चाहे कि गड़ा हुआ धन किसमें बँधा हुआ मिलेगा तो मिन्न-मिन्न अंगों के लच्नणों से उत्तर देना चाहिए—थैली में (थिवका), चमड़े की थैली में (चम्मकोस), कपड़े की पोटली में (पोट्टलिकागत) अथवा अट्टियगत (अंटी की तरह वस्त्र में लपेटकर) सुत्तबद्ध, चक्कबद्ध, हेत्तिबद्ध—पिछले तीन शब्द विभिन्न बन्धनों के प्रकार थे जिनका भेद अभी स्पष्ट नहीं है। कितना सुवर्ण मिलने की संभावना है इसके उत्तर में पाँच प्रकार की सोने की तौल कही गई है, अर्थात् एक सुवर्णभर, अष्ट भाग सुवर्ण, सुवर्णमासक (सुवर्ण का सोलहवाँ भाग), सुवर्ण काकिण (सुवर्ण का बत्तीसवाँ भाग) और पल (चार कर्ष के बराबर)।

५७ वें अध्याय का नाम णहकोसय अध्याय है जिसमें कोश के नष्ट होने के संबंध में विचार किया गया है। नष्ट के तीन भेद हैं—नष्ट, प्रमृष्ट, (जबरद्श्ती छीन ित्या गया) और हारित (जो चोरी हुआ हो)। पुनः नष्ट के दो भेद किये गये हैं—सजीव और अजीव। सजीव नष्ट दो प्रकार के हैं—मनुष्य योनिगत और तिर्यक् योनिगत। तिर्यक् योनि के भो तोन भेद हैं—पन्नो, चतुष्पद और सिरसर्प। सिरसर्पों में दव्वीकर, मंडिल और राजिल (राइण्ण) नामक सर्पों का उल्लेख किया गया है। मनुष्य वर्ग में प्रष्य, आर्य, ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, शृद्ध आदि का उल्लेख है। इनमें भी छोटे-बड़े खनेक भेद होते थे। संबंध की दृष्टि से भ्राता, वयस्य, भिगनो, श्याल, पित, देवर, ज्येष्ठ, मातुल पुत्र, भिगनोपित, भ्रातृन्य, भ्रातृश्वसा, पितृश्वसा आदि के नाम हैं। अजीव पदार्थों की सूची में प्राण योनि के अन्तर्गत दूध, दही, तक, कृचिय (कूर्चिक=रबड़ी), आमधित (=आमथित=महा या दूध में मथी हुई कोई वस्तु), गुड़दिध, रसालादिध, मंथु (सं० मंथ), परमण्ण (परमान्न, खीर), दिधताव (क्रोंकी हुई दही या कढी),

तकोदण (तकौदन), अतिकृरक (विशेष प्रकार का भात, पुछाव) इत्यादि। मूलयोतिगत आहार की सूची में शालि, ब्रीहिं, कोद्रव, कंगू, राठक (एक प्रकार की कंगनी), वरक, जौ, गेहूँ, मास, मूँग, अलसंदक (धान्य विशेष), चना, णिफावा (गुज० वाल, सेम का बीज), कुलत्था (कुलथी), चणविका (=चणिकका चने से मिलता हुआ अन्न, प्राकृत चणइया, ठाणांग सूत्र ५,३), मसूर, तिल, अलसी, कुसुम्भ, सावां।

इस प्रकरण में कुछ प्राचीन मद्यों के नाम भी गिनाये हैं। जैसे पसण्णा (सं॰ प्रसन्ना नामक चावल से बना मद्य, काशिका ५.४.१४, संभवतः श्वेत सुरा या अवदातिका), णिट्ठिता (=िविष्ठता, मद्यविशेष मंहगी शराव, संभवतः द्राचा से बनी हुई), मधुकर (महुवे की शराव) आसव, जंगल (ईख की मिद्रा), मधुरमेरक (मधुरसेरक पाठान्तर अशुद्ध है। वस्तुतः यह वही है जिसे संस्कृत में मधुमैरेय कहा गया है, काशिका ६.२.७०), अरिड, अडकालिक (इसका शुद्ध पाठ अरिडकालिका था जैसा कुछ प्रतियों में है, कालिका एक प्रकार की सुरा होती है, काशिका ५.४.३, श्रर्थशास्त्र २२५, आसवासव (पुराना आसव), सुरा, कुसुकुंडी (एक प्रकार की श्वेत मधुर सुरा), जयकालिका।

धातु के बने आभरणों में सुवर्ण, रूप, तांवा, हारकूट, त्रपु (रांगा) सीसा, काललोह, बट्टलोह, सेल, मित्तका का उल्लेख है। धातुनिर्मित वस्त्रों में सुवर्णपट्ट (किमस्राव) सुवर्णस्वित (जरी का काम) और लौह-जालिका (पृ०२२१)—ये हैं। इसो प्रसंग में तीन सूचियाँ रोचक हैं—घर, नगर, और नगर के बाहर के भाग के विभिन्न स्थानों की। घर के भोतर अरंजर, अष्ट्रिका, पल्ल (सं०पल्य, धान्य भरने का बड़ा कोठा), कुड्य, किज्जर, ओखली, घट, खडुभाजन (सोदकर गड़ा हुआ पात्र), पेलिता (पेलिका संभवतः पेटिका, माल (घर का ऊपरी तल), वातपाण (गवाज्ञ), चर्मकोष (चमड़े का थेला), विल, नाली, थंभ, अंतरिया (अंत के कोने में बनी हुई कोठी या भंडरिया), परसंतरिया (पार्श्वभाग में बनी हुई भंडरिया, कोट्टागार, भत्तघर, वासघर, अरस्स (आदर्श भवन या सीसमहल), पिडकम्मवर (श्रंगारगृह) असोयविणया (अशोकविनका नामक गृहोद्यान), आवुपध, पणाली, उदकचार, वच्चाडक (वर्चस्थान), अरिट्टगहण (कोपगृह जैसा स्थान), चित्तिगिह (चित्रगृह), सिरिगिह (श्रो गृह), अगिनहोत्रगृह, स्नानगृह, पुस्सघर, दासीघर, वेसण।

नगर के विभिन्न भागों की सूची इस प्रकार है—अन्तःपुर या राजप्रासाद, भूमंतर (भूम्यंतर संभवतः भूमिगृह), सिंघाडक (शृङ्गाटक), चउक (चौक), राजपथ, महारथ्या, उस्साहिया (अज्ञात, संभवतः परकोटे के पीछे की ऊँचा सड़क), प्रासाद, गोपुर, अष्टाछक, पकंठा (प्रकंठी नामक वुर्ज), तोरण, द्वार, पर्वत, वासुरुळ (अज्ञात), थूभ (स्तूप), एलुय (एडुक), प्रणाळो, प्रवात (प्रपात, गड्डा), वप्प, तडाग, दहफिळहा (हदपरिखा), वय (व्रज—गोकुळ अथवा मार्ग या रास्ता)।

नगरवाह्य स्थानों की सूची इस प्रकार है—ध्वज, तोरण, देवागार, वुक्ल (वृत्त), पर्वत, माल, थंभ, एलुग (द्वार की लकड़ो), पाली (तलाव का बांध), तलाग, चलक, वप्र, आराम, रमशान, वच्चभूमि (वर्चभूमि), मंडलभूमि, प्रपा, नदी-तलाग, देवायतन, दहुवण (दम्धवन), लिह्यपट्टग (ऊँचा स्थान), जण्णवाल (यज्ञपाटक), संगाम भूमि (संप्राम भूमि)।

पत्वाँ चिन्तित अध्याय है। जैनधर्म में जीव-अजीव के विचार का विषय बहुत विस्तार से आता है। यहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से उस सम्बन्ध में विचार न करके केवल कुछ सूचिओं की छोर ध्यान दिलाना इष्ट है। जीव, अजीव—इसमें जीव दो प्रकार का है—एक संसारी छौर दूसरा सिद्ध। संसारी जीव के सम्बन्ध में याचन विवृद्धि,

#3

53

भोग, चेष्टा, आचार-विचार, चूड़ाकमें (चोठ), उपनयन, तिथि (पर्व विशेष), उत्सव, समाज, यज्ञ आदि विशेष आयोजनों का उल्लेख है। संसार चार प्रकार के होते हैं-दिव्य, मानुष्य, तिर्यंच, नारकी। देवताओं की सूची में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं-वैश्रवण, विष्णु, रुद्र, शिव, कुमार, स्कन्द, विशाख (इन तीन नामों का पृथक उल्लेख कुषाण काल की मुद्रात्रों पर भी पाया जाता है ), ब्रह्मा, बलदेव, वासुदेव, प्रयुम्न, पर्वत, नाग, सुपर्ण, नदी, अलणा (एक मातृदेवी), अजा, अइराणी (पृ॰ ६९, २०४ पर भी यह नाम आ चुका है), माउया (मातृका , सडणी, ( शकुनी, सम्भवतः सुपर्णी देवी ), एकाणंसा ( एकानंसा नामक देवी जो कृष्ण और वलराम की वहिन मानी जाती है, सिरी (श्री—लक्ष्मी), बुद्धि, मेथा, कित्ती कीर्ति), सरस्वती, नाग, नागी, राज्ञस-राज्ञसी, असुर-असुरकत्या, गन्धर्व-गन्धर्वी, किंपुरुष-किंपुरुषकत्या, जक्ल-जक्ली, अप्सरा, गिरिकुमारी, समुद्र-समुद्रकुमारी, द्वीपकुमार-द्वीपकुमारी, चन्द्र, त्रादित्य, त्रह, नत्त्रत्र, तारागण, वातकन्या, यम, वरुण, सोम, इन्द्र, पृथ्वी, दिशाकुमारी, पुरदेवता, वास्तुदेवता, वर्चदेवता ( दुर्गन्धि स्थान के अधिष्ठातृ देवता ), सुसाए देवता ( रमशान देवता ), पितृ-देवता, चारण, विद्याधरी, विजादेवता, महर्षि आदि । इस सूची में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो देवताओं की यह सूची जैनधर्म की मान्यतात्रों की सीमा में संकुचित न रहकर छोक से संगृहीत की गई थी। अतएव इसमें उन अनेक देव-देवियों के नाम आ गये हैं जिनकी पूजा-परम्परा लोक में प्रचलित थी। इसमें एक ओर तो प्रायः वे सब नाम आ गये हैं जिनकी मान्यता मह नामक उत्सवों के रूप में पूर्वकाल से चली आती थी; जैसे-वेस्समण मह रुद्मह, सिवमह, नदीमह, वळदेवमह, वासुदेवमह, नागमह, जक्खमह, पञ्वतमह, समुद्रमह, चन्द्रमह, श्रादित्यमह, इन्द्रमह त्रादि; दूसरे कुछ वैदिक देवता, जैसे-वरुण, सोम, यम; कुछ विशेष रूप से जैन देवता जैसे द्वीपकुमारी, दिशाकुमारी: अग्निदेवता के साथ अग्निघर और नागदेवता के साथ नागघर का उल्लेख विशेष ध्यान देने योग्य है। नागघर या नागभवन या नागस्थान, नागदेवता के मन्दिर थे जिनका मान्यता कुषाण काल में विशेष रूप से प्रचिंत थी। मथुरा के शिलालेखों में नागदेवता और उनके स्थानों का विशेष वर्णन आता है। एक प्रसिद्ध नागभवन राजगृह में मणियार नाग का स्थान था जिसको खुदाई में मूर्ति श्रीर छेख प्राप्त हुए हैं। स्कन्द, विशाख, कुमार और महासेन ये चार भाई कहलाते थे जो आगे चलकर एक में मिल गये और पर्यायवाची रूप में आने लगे, पर हविष्क के सिकों पर एवं काश्यप संहिता में इनका अलग-अलग उल्लेख है, जैसा कि उनमें से तीन का यहाँ भी उल्लेख है। श्री-लक्ष्मी की पूजा तो शुंगकाल से बराबर चली आती थी और उसकी अनेक मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। किन्तु मेधा और बुद्धि का देवता रूप में उल्लेख यहाँ नया है।

मनुष्य योनि के सम्बन्ध में पहले स्त्री, पुरुष और नपुंसक—इन तीन भेदों का विचार किया गया है और फिर पिता, माता आदि सम्बन्धियों को सूची दी है। तदन्तर पत्ती, चतुष्पद, परिसर्प, जलचर, कीट, पतंग, पुष्प, फल, लता, धान्य, तैल, वस्त्र, धानु, वर्ण, खाभरण आदि की विस्तृत सूचियां दी गई हैं जिनसे तत्कालीन संस्कृति के विषय में उपयोगी सूचना प्राप्त होती है। जलचर जीवों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका अंकन मथुरा की जैन कला में विशेष रूप से पाया जाता है। इन्हें सामुद्रिक ख्राभिप्राय (Marine Mobifs) कहा जाता है; जैसे हित्यमच्छा (हाथी का शरीर और मछली की पूछ मिली हुई, जिसे जलेभ या जलहास्त्र भी कहा जाता है, मगमच्छ (मगमत्त्य), गोमच्छ (गौमत्स्य), ख्रस्तमच्छ (आधी अश्व की ख्राधी मत्त्य की), नरमत्त्य (पूर्वकाय मनुष्य का और ख्राधानाय मत्त्य का, अं० Triton)। मछलियों की सूची में कुछ नाम विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जैसे सकुचिका (सकची माछ), चिन्मरा (चर्मज, मानसोह्नास), घोहरण, वइरमच्छ (वक्रमच्छ), तिमितिमिगिल, वालीण, संसुमार कच्छभमगर, गह्मकृष्यमाण (Shark), रोहित, पिचक (पिच्छक, मानसोह्नास), गलमीन ( नलमीन, eel (, चिन्मराज, कल्लाडक, सीकुंडी, उपपातिक, इंचका, कुडुकालक, सित्तमच्छक (पृ० २२८)।

58

वृत्तों की सूची में चार प्रकार के वृत्त कहे गये हैं—पुष्पशाली, पुष्पफलशाली, फलशाली, न पुष्पशाली न फलशाली। पुष्पशाली तीन प्रकार के हैं—प्रत्येकपुष्प, गुलुकपुष्प, मंजरी। एक एक फल अलग लगे तो प्रत्येक पुष्प, फूळों के गुच्छे हों तो गुलुकपुष्प और पुष्पों के लम्बे लम्बे झुगों लगें तो मंजरी कही जाती है। रंगों की दृष्टि से पुष्पों के पांच प्रकार हैं—श्वेत, रक्त, पीत, नील और कृष्ण पुष्प। गंध की दृष्टि से पुष्पों के तीन प्रकार हैं-सुगंध पुष्प, दुर्गन्ध पुष्प, अत्यंत गंध पुष्प। फलदार वृत्त फलों के परिमाण की दृष्टि से चार वर्गों में बांटे गये हैं—बहुत बड़े फल वाले (कायवंत फल जैसे कटहल, तुम्बी, कुष्मांड; मिन्सिमकाय (मफले आकार के फल वाले ) कैथ, बेल; बिचले (मिक्सिमाणांतर) फल वाले जैसे आम, उदुम्बर; और छोटे फल वाले जैसे वड, पीपल, पीलू चीरोजी, फालसा, बेर, करौंदा। वर्गीकरण की चमता का और विकास करते हुए कहा गया है कि भक्ष्य और अभक्ष्य दो प्रकार के फल होते हैं। पनः वे तीन प्रकार के हैं—सुगंध, दुर्गंध और अत्यन्त सुगंध। रस या स्वाद की दृष्टि से फलों के पांच प्रकार और हैं—तोते, कड़वे, खट्टे, कसैले और मोठे। अशोक, सप्तपर्ण, तिलक ये पुष्पशाली वृत्तों के उदाहरण हैं। आम, नोम, बकुछ, जामुन, दाडिम ये ऐसे वृत्त हैं जो पुष्प और फल दोनों दृष्टिओं से सुन्दर हैं। गंध की दृष्टि से वृत्तों के कई भेद हैं-जैसे मूलगंध (जिनकी जड़ में सुगंध हो), म्कंधगत गंध, त्वचागत गंध, सारगत गंध ( जिसके गृदे में गन्ध हो ), निर्यासगत गंध ( जिसके गोंद में सुगंध हो ), पत्रगत गंध, फलगत गंध, पुष्पगत गंध, रसगत गंध । रसों में कुछ विशेष नाम उल्लेखयोग्य हैं—गुग्गुल विगत ( गुग्गुल से बनाई गई कोई विकृति ), सज्जलस ( सर्ज वृत्त का रस ), इक्कास ( संभवतः नीलोत्पल कमल से बनाया हुआ द्रव; देशीनाममाला १,७९ के अनुसार इक्कस = नीलोत्पल या कमल ), सिरिवेट्टक (श्रीवेष्टक-देवदार वृत्त का निर्यास ), चंदन रस, तेलवण्णिकरस ( तैलपर्णिक लोवान अथवा चंदन का रस ), कालेयकरस (इस नाम के चन्दन का रस ), सहकार रस ( इसका उल्लेख वागा ने भी हर्ष चरित में किया है ), मातुलुंग रस, करमंद रस, सालफल रस। उस समय माँति-भाँति के तैल भो तैयार होते थे जिनकी एक सूची दी हुई है - जैसे कुसुंभ तेल्ल, अतसी तेल्ल, रुचिका तेल्ल ( = एरंड तैल ), करंज तेल्ल, उण्हिपुण्णामतेल्ल ( पुन्नाग के साथ उबाला हुआ तैल ), विल्ल तेल्ल (बिल्व तैल), उसणी तेल्ल (उसणी नामक किसी स्रोषधिका तेल), वल्ली तेल्ल, सासव तेल्ल ( सरसों का तेल ), पृतिकरंज तेल्ल, सिग्गुक तेल्ल ( सोंहजन का तेल ), कपित्थ तेल्ल, तुरुक तेल ( तुरुक नामक सुगंधी विशेष), मूलक तेल्ल, अतिमुक्तक तैल। नाना प्रकार के तेल वृत्त, गुल्म, वल्ली, गुच्छ, वलय ( भुग्गे ) और फल आदि से बनाये जाते थे। घटिया बढ़िया तेलों की दृष्टि से उनका वर्गीकरण भी बताया गया है। तिल अतसी सरसों कुसुंभ के तैल प्रत्यवर या नीची श्रेणी के; रेड-एरंड, इंगुदी, सोंहजन के मिन्मिमाणंतर वर्ग के; मोितया और पधकछी (बेला) के तैल मध्यम वर्ग के, और कुछ दूसरे तैल श्रेष्ट जाति के होते हैं। चंपा और चांदनी (चंदणिका) के फूछों ( पुस्स = पुष्प ) से जाही अगर जूही के तेल भी बनाये जाते थे। अनेक। प्रकार के कुछ अन्नों के नाम भी गिनाये गये हैं ( पृ॰ २३२, पं॰ २७ )। वस्न, भाजन, आभरण और घातुओं के नाम भी गिनाये हैं। सुवर्ण, त्रपु, ताँबा, सीसक, काललोह, वट्टलोह, कंसलोह, हारकूट ( आरकूट ), चाँदी ये कई प्रकार की धातुएँ वर्तन बनाने के काम में आती थीं। इसके अतिरिक्त वैदूर्य, स्फटिक, मसारकल्ल, लोहिताच्च, अंजनपुलक, गोमेद, सासक (पन्ना), सिलप्पवाल, प्रवाल, वज्र, मरकत और अनेक प्रकार की खारमणि इनसे कीमती बर्तन बनाये जाते थे। कृष्ण मृत्तिका, वण्ण मृत्तिका, संगमृत्तिका, विषाणमृत्तिका, पांडुमृत्तिका, ताम्रभूमि मृत्तिका (हिरमिजी) मुरुम्व (मोरम) इत्यादि कई प्रकार की मिट्टियाँ वर्तन बनाने और रंगने के काम में आती थीं। इस प्रकार मृत्तिकामय, लोहमय, मिण्मिय, शैलमय कई प्रकार के भाजन बनते थे।

वस्तुतः इस अध्याय में दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली मूल्यवान् सामग्री का संनिवेश पाया जाता

भूमिका

50

५९ वें अध्याय का नाम काल अध्याय है जिसमें २७ पटल हैं। पहले पटल में काल विभाग के नाम हैं। दूसरे में गुणों का विवेचन हैं। तीसरे पटल में उत्पात और चौथे में काल के सूक्ष्म विभागों का उल्लेख है। पांचवें पटल से २७ वें पटल तक जीव-अजीव पदार्थों और प्राणियों का काल के साथ सम्बन्ध कहा गया है। बारहवाँ पटल महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें छह ऋतु और बारह महीनों के क्रम से प्रकृति में होनेवाले बृत्त वनस्पति, पुष्प, सस्य, ऋतु आदि के परिवर्तन गिनाये गये हैं। उदाहरण के लिये फाल्गुन महीने के सम्बन्ध में कहा है— फाल्गुन मास में नर नारिओं के मिथुन मिलकर उत्सव मनाते हैं और मुद्ति होते हैं। उस समय शीत हट जाता है और कुछ उद्या भाव आ जाता है। जिस समय आम्रमंत्ररी निकलती और कोयल शब्द करती है उस समय गाने बजाने और हँसी खुशी के साथ स्त्री पुरूष आपानक प्रमोद में मस्त होते हैं। जपा, इन्दीवर, श्यामाक के पुष्पों से आंदोलित ऋतु का नाम वसंत है, जिसमें मनुष्य मस्त होकर नाचने लगते हैं, पूमने लगते हैं। स्त्री पुरुषों के मिथुन मैथुन कथा प्रसंगों में लगे हुए नाना भांति से अपना मंडन करते हैं उसका नाम फाल्गुन मास है। इन ४२ श्लोकों को अपने साहित्य का सबसे प्राचीन वारामासा कहा जा सकता है ( पृ॰ २४३-४४ )।

सत्रहवें पटल में प्रातःकाल से लेकर संध्या काल तक के भिन्न-भिन्न व्यवहार वताये गये हैं। जिसमें प्रातराश, मध्याह भोजन, उद्यान भोजन आदि हैं। वीसवें पटल में रामायण, भारत और पुराणों की कथाओं का भी उल्लेख है।

साठवें अध्याय में पूर्वभव अर्थात् देवभव, मनुष्यभव, तिर्यक्भव और नैरियकभव के जानने की युक्ति बताई गई है। इसी के उत्तरार्ध में आगामी भव जानने की युक्ति का विचार है।

इस प्रकार यह अंगविज्जा नामक प्राचीन शास्त्र सांस्कृतिक दृष्टि से अतिमहत्त्वपूर्ण सामग्री से परिपूर्ण है। निःसन्देह इसकी शब्दावळी अनेक स्थलों में अस्पष्ट और गूढ़ है। इस प्रन्थ की कोई भी प्राचीन या नवीन टीका उपलब्ध नहीं। प्राकृत कोष भी इन शब्दों के विषय में सहायता नहीं करते। वस्तुतः तो स्वयं अंगविज्जा के आधार पर वर्तमान प्राकृत कोषों में अनेक नये शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता है। इस प्रथ पर विशेष रूप से स्वतंत्र अर्थ अनुसंधान की आवश्यकता है। तुलनात्मक सामग्री के आधार पर एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह संभव हो सकेगा कि इसकी शब्दावळी एवं वस्त्र, भाजन, आभूषण, शयनासन, गृहवस्तु, फल, मूल, पुष्प, वृत्त यान, वाहन, पशुपत्ती, धातु, रत्न, देवी-देवता, पर्व, उत्सव, व्यवहार आदि से संबंधित जो मूल्यवान् शब्दसूचियाँ इस प्रन्थ में सुरित्त रह गई हैं, उनकी यथार्थ व्याख्या की जा सके। आशा है कि इस प्रन्थ के प्रकाशन के बाद सांस्कृतिक इतिहास के विद्वान लेखक इस सामग्री का समुचित उपयोग कर सकेंगे। यहाँ हमने कुछ शब्दों पर विचार किया है, बहुत से अभी अस्पष्ट रह गये हैं। फिर भी जहाँ तक संभव हो सका है, सांस्कृतिक अर्थों को दृष्टि से अंगविद्या के अध्ययन को आगे वढ़ाने का कुछ प्रयत्न यहाँ किया गया है।

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

REL बावज्ञाधिवासल्यञ्जञ्जलाएकाएकद्वांद्रीवस्प्रहृपन्यमाब्रह्मामाम्।हिस्वभह्षणज्ञाावाएकदीहिज्ञादार्शिवाहार्शिकाञ्चनहेकवत्तामित्र , अण्गरित्र सिताबाजवा अधिन सामा सिन्ना नामिन्ना नामिन्ना नामिन जना दिन जिल्ला सिन्न सिन्न सिन्न सिन्न सिन्न सिन **उतिक्षयामाम्यद्यविक्यामान्यमान्यमाम्यक्ष्यपुर्वन्यम्यम्यम्याम्यक्ष्यम्यम्यम् । अस्य स्वामान्यम् । अस्य स्वामान्यम्यम् । अस्य स्वामान्यम् । अस्य स्वामान्यम् । अस्य स्वामान्यम् । अस्य स्** गम्बनिकामातामातात्रवकामामबन्निकामात्रामा किञ्चकामासबन्धिकामात्रामा किमामधिकाष्ट्राचित्रमञ्बकामा गण्वे बिद्यप्रिकयामास्प्रकृ यतिश्वयत्रोणीक्षम्मकाषेउवसदीयंउवस्ति। विष्युचात्रत्रक्तवात्राहान्वर्कात्रत्रमामानेष्रमाग्रीत्रमाग्रीयमान्यायात्रायात्रायात्रायात्रामान्यमार्थामा ममस्पद्धिकवागनवात्वायमद्यात्रमस्यमन्त्रान्यंनवनीतिमञ्जाग्नाम् वात्रभ्रम्भभगानभ्यमात्वस्य व्यवस्थानम् वमहण्डनाबाबन्ति कियाताणम्बार्गम्यार्गन्यार्गन्यात्रवाष्ट्रवमाद्यात्र्यायस्थात्र्यात्रम्भावात्र्यात्र्यात्र्यात् ग्रितवञ्ज्वागनामाफिलामामाकिक थामाप्य वयह वामामाम् कि विद्यामाम् **ममायत्वत्वणामामञ्जयप्रमम्हण्डम्बर्गयज्ञानम्बद्धनमणकामाग्रवात्गाप्यवान्यस्यामम्बर्गावस्बर्गिरमञ्जयमाराप्रगणमा ॐकगामधिक्रदीप्रधामागमबिक्रप्रहे**वणम्यावावबातम्बक्तमागामिक्यामंत्राधकःभायम्भिक्षम्प्रेमित्राङ्कनाचात्रम्। कार्यागंत्रवागं वावगगंत्रितवाकाण्यान् विदिने उपन्यक्षितिगत्राजात्वामाम्बस्स्वणज्ञात्रहित्रवाम्बस्य मुज्जे नेवं लगीलं आसार्गयमार्ग्यस्थिति प्रमान डेमसार्ष्मा प्रमामाण मग्ना विक्रा यान वित्र दिखणाहे विनी विष्णमिह पुरुषी प्रविश्वायमाय विषय ये विषय ये विषय प्रविश्वा । विषय विषय । विषय । विषय । विषय । व उनिज्ञानकायमञ्जयकाविष्मयास्त्रं तिरोजनदाष्ट्राध्यायाष्ट्रकाड्यात्रे उत् ग्यायसदीयम्भेभक्तेवताविभिवास्ययंबंहियाानंदियावअप्रियाग्विभक्ता ज्ञानामम्द्रपष्टिस्वममानितिविमिहिय्ग्वनस्थाणग्रियानम्बग्धामाविष्मायानग्रम्बन्धामानग्रम्भाषाम् मित्रा साम्यात्र विक्रमे सामा स्थापना स्थापना वर्ष प्रकास मार्थ निभवन्त्रात्रीम् वाज्ञीवयभनावाशांगगणनावाब्राक्टान्यनवनवन्त्रं विकासिक्ताविकारिकार एक सिक्ता एए एक दिया एक वि विच्छोमान्त्रेयकाविताएगङ्जनादिषीच्पयन्त्रेयाकाए। 

अंगिव्जिणा

ए**जङ्या** दिखा। एएए एउट मत्त्र ति ति तत्र ते प्रशिक्त विद्याएए दिला बाए क्रिनी बाणा गैय में एक। विश्व मान्य प्रति मार्गदित्यामानमायमादिङ्गमामानामामान्। ज्ञामानमान्। ज्ञामानमानानानामानमानगत्र ज्ञापत्र ज्ञापत्र ज्ञामानानामानामा गवर्गामदाविम्मविमाम् विमामक्रमामक्रमम् मामक्रमाम् वाववंगवत् निमदाविमाम् वामाम् वामाम् याम् । मातंत्रद्यायणादणियणेणाणं जबस्यावर्यणिमनयगादरमं व्यवस्थात्रम् ज्याणास्याक्रात्रम् वात्रम् वात्रम् वात्रम् तात्र मालाएवं में प्रतिक्र विश्वास्त्र गांस्त्य माव विष्या प्राप्त माण्य माण्य विषय मान्य प्राप्त क्षित्र मार्थ माण्य मिवान बनो**खिताणी ने एक प्रमाण में बना पान मन मन** स्वाह हर प ग्रीप्रगञ्ज्यानीवडमाणातिष्यंगणवर्गणिङहाणांग्राम्नामुष्र एकणनअश्रवहमाग्रामामान्यादेनाणं वासिम्हाणं वासामान्यायिकाणं नामान्यभायाणं नामान्यमान्यापं भवमान्यानामानिकाणं नाम मित्रं गागाम बज्ञ । वहमा गागा गुरु द या। ज्ञान मानि गाव इत्रं गिमित्र ग डामाकामादिगणाएं वर्गमागिर्दाणमामा वर्गमादित्य हो हो गिरं उसमारीनर्धमादाश्णीनदाह्वगाभ्यातादायास्य हिम्मेनत्रद्वयापुण्यामामाभागाधाराष्ट्राधादिस्य सित्रत्वमा। हाणास मि उद्दर्श हर पाञ्च न करणा तात्ता माणि त इस् विन स्था में का नाम स्थापन न्णामजाणामिकान्यातियमिन्नानवाङ्गामदाजिमहिष्यातामस्यानामस्यानामणानिन्यानद्याणामणिकत्यंग्यंभ्यशिक्तित्रामदाज्यिक मानगरकमामाप्रशिक्तिज्ञानाणिगञ्जरक्षणं बागः गारधज्ञ दश्यनज्ञवि। ख्राद्धवाम् स्वज्ञानानि क्रंबाविश्वामकामास्र अत्र ग्रम्भगद्द्यां गृष्ट् मायाञ्जाविकातानेत्रत्रात्रद्राक्षत्रव्यम् महक्त्रमादित्ताायद्यद्राव्जतकात्रक्षय्वत्याद्रमात्रमात्रात्रात्रात्र ्णामेलक्त्राप्त्रेनेप शिक्तित्रत्रोत्तव्यविक्यतिमायत्त्रक्तां अणिवाधने।माध्यातिष्ठ्रात्राम्नामास्याम् मास्राम् स्य गमना अधिकारिमा एक बाजाण आमा कामा क्षित्रण मित्र बाजा गमन स्वान मित्र विकास मित्र का बाज काम काम काम काम कि अंगार दिसा हा गिरित्र । वस्तु वस्तु । वस्तु । वस्तु । वस्तु । माराणं बञ्च पाणाना गेयव इग इस्थिमि इस एवं आहे अञ्जा गिनिवपबरम्बन्यायायात्रामास्याप्रप्रद्याग्राप्तामाक्रवितिपन्निवन णं किस्माणं निहम सहस्रम् मान्यान हिमामं वान कर्ना स्प्रायाण्या मात्रव्वास्मासञ्जाति द्वात्। विद्वात्। विद्यात्। विद्यात्।



CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj.

P

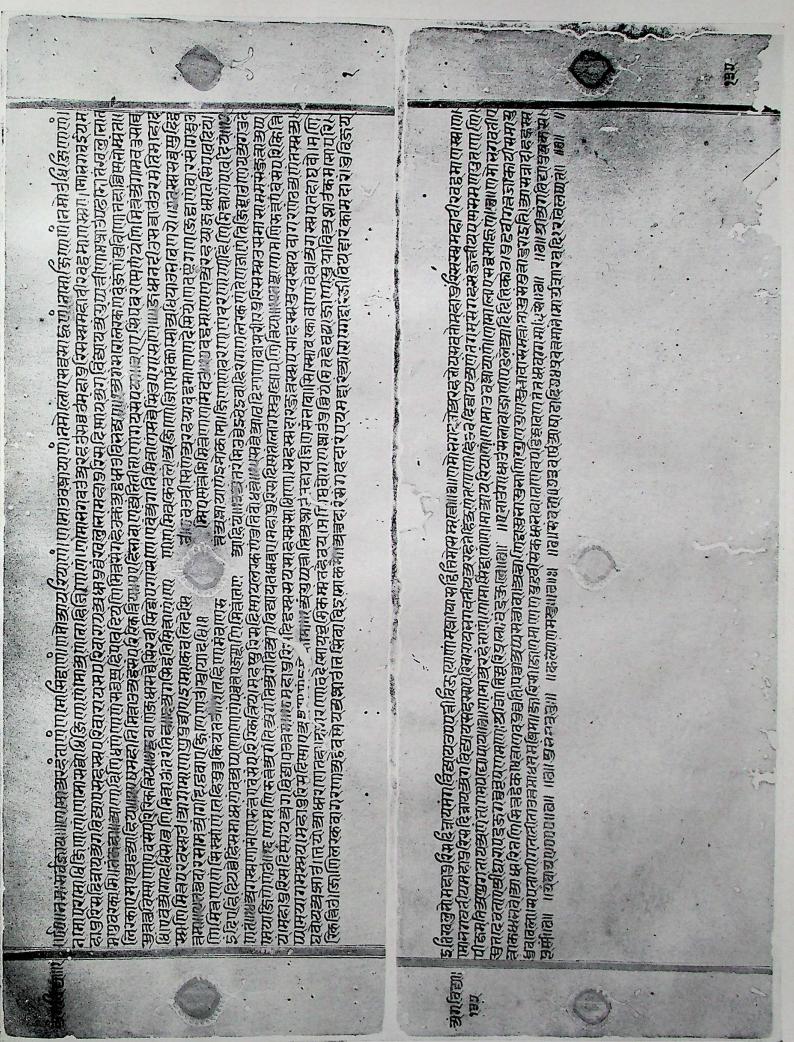

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

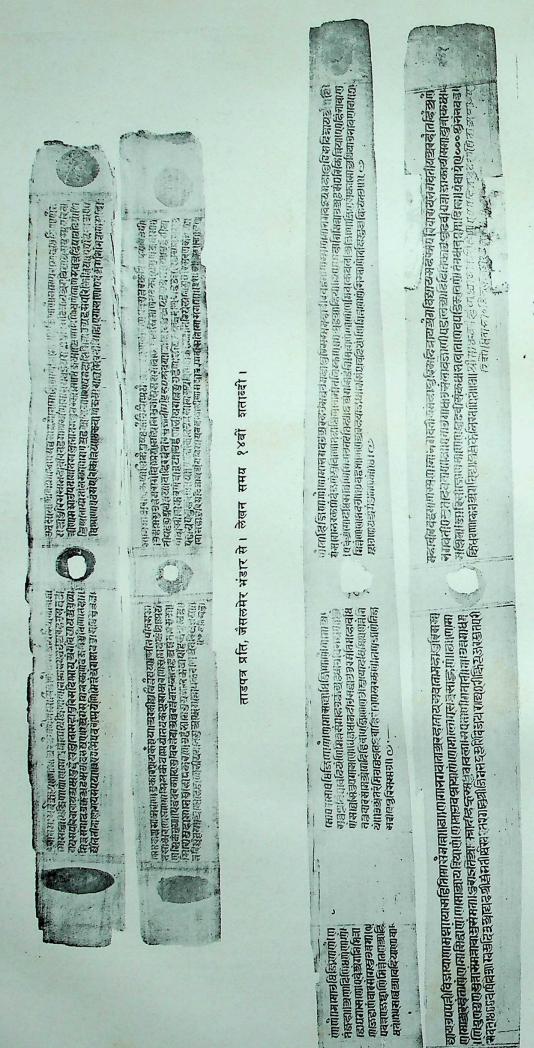

ताडपत्र प्रति, जैसलमेर भंडार से । लेखन समय १४८९, वैशाख शुदि ३, खंभात में लिखी गई है

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

#### COIN NAMES IN THE ANGAVIJJA

The Angavijjā contains extremely valuable lists of textiles, containers and utensils, seats and furniture, ornaments and jewellery, gods and goddesses, conveyances and boats, government officers, articles of food and drink, arms and weapons, birds and animals, personal names of men and women, architectural terms, etc. Similar to the lists of the Buddhist Mahāvyutpatti, these are replete with cultural material of great importance. Here it is proposed to record the numismatic data incorporated in this text in the form of lists of coins¹ constituting the wealth during that period, which served as the basis of foretelling the fortune of a person. The following passages are noteworthy:

I

.....धणमतो परं ॥१८४

सुवण्णमासको व त्ति तहा रयय मासओ। दीणारमासको व त्ति तधो णाणं च मासक्रो ॥१८५ काहापणो खत्तपको पुराणो त्ति व जो वदे। संतेरको त्ति तं सब्वं पुण्णामसममादिसे ॥१८६

[अङ्गविजा, ch. IX, p. 66]

II

सुवण्णकाकणी व त्ति तथा मासककाकणी। तथा सुवण्णगुङ्ज ति दीणारि ति व जो बदे ॥३६६ [अंगविज्जा, ch. IX, p. 72]

III

तत्थ कोडिते खोडिते दंतणहे अंजण-पासाण-सक्करा-लेट् इक-टे छिया-मच्छक फहादिसु सब्वक<mark>ढिणगते सब्वकडग</mark>ए सब्वचुण्णगते सब्बिधणपडिह्न उवकरणगते चेव धणं बूया ।

उद्धं णाभीय काहावणे बूया । अश्रो णाभीय णाणकं बूया । तथ्य अब्भंतरामासे सव्यसारगते सव्वकाहावणोपकरणगते य काहावणो बूया ।

तत्थ काहावणेसु पुन्वाधारितेसु उत्तमेसु उत्तमयत्तिए बूया, मिंड्समेसु मिंड्समयित् बूया, जहण्णेसु जहण्णयत्तिए बूया, साधारणेसु उत्तममिंड्समजहण्णेसु साधारणयत्तिए बूया, आदिन्त्रेसु पुराणे बूया, वालेसु णवाए बूया।

तत्थ वज्झामासेसु असारगते य सन्वणाणकपिहरूवगते य णाणकं बूया ।

तत्थ णाणए पुन्वाधारिते कायमंतेषु सन्वमासकपिडिह्वगते य मासए ब्या, मिन्झमकाएसु अद्भासकपिडिह्वसहपादुब्भावे य अद्भासए ब्या, मिन्झमाणंतरकाएसु सन्वकाकिणपिडिह्वगते य काकिण ब्या, पश्चवरकाएसु सन्वअटुपिडिह्वगते य अट्ठातो ब्या।

<sup>1.</sup> Sec also for a casual discussion, Umakant P. Shah, JNSI, XIV, 107-110, and Journal of the M. S. University of Baroda, III, 55-60.

\*88

ANGAVIJJĀ

IV

सेतेषु णिद्धेषु य रूपं वूया चउरंसेषु णिद्धेषु चित्तेषु दहेषु काहावणं वूया।

[ अंगविजा, ch. X p. 134 ]

V

तंबेसु सुवण्णकं दिट्ठं बूया सुक्के रूपं वा काहावणे वा बूया। सुक्केसु दहेसु रूपं बूया। चित्तेस सुक्केसु दहेसु य काहावणे बूया।

It is evident from the above that a full contingent of coin- names as presented here is the following:

( सुवर्ण माषक ) सुवण्ण मासक 1. रजत माषक ) 2. रयय मासक (दांनार माषक) दीणार मासक 3. ( नाणक माषक ) णाण मासक (कार्षापण) काहापण 5. (क्षत्रपक) 6. खत्तपक (पुराण) 7. प्राण (Stater) 8. सतेरक

 9. सुवण्ण काकणी
 (सुवण काकणी)

 10. मासक काकणी
 (माषक काकणी)

 11. सुवण्ण गुंज
 (सुवण गुंजा)

12. दीणारि (दीनार Denarius)

13. आदिमूल काहावण also called पुराण

 14. उत्तमकाहावण
 (उत्तमकाषीपण)

 15. मिंड्सम काहावण
 (मध्यम काषीपण)

 16. जहण्ण काहावण
 (अघन्य काषीपण)

17. बाल काहावण (बाल कार्षावण, also called नवकार्षापण)

18. णाणक ( नाणक )

19. मासक ( कायमंत, of big size )

20. अद्भासक (मिड्समकाय, of medium size)

 21. काकणि
 ( मिन्झमाणंतर काय, of small size )

 22. अहा
 ( पश्चतर काय, of minute size )

We may now offer some explanation of these coin denominations.

1. सुवण्णमासक.—This seems to refer to the gold मापक coin which was a submultiple of the standard gold coin called सुवर्ण. According to the traditional weight standard the सुवर्ण coin was of 80 rattis and a मापक was one-sixteenth part of it, hence weighing 5 rattis:

पंच कृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश । ( मनु ८।१३४)

Kautilya had laid down that a सुवर्ण and कर्ष each was equal to 16 सुवर्णमापकs and that the latter was 5 rattis in wt.:

सुवर्ण मापकः पंच वा गुंजाः । ते षोडश सुवर्णः कर्षो वा । (अर्थशास्त्र II. 19)

The gold coins of the Guptas are mentioned both as दीनार and सुन्हें in their inscriptions. The सुन्हें standard of 80 rattis was frankly adopted in the reign of Skandagupta only, whose coins

<sup>1.</sup> J. Allan, Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties, p. exxxiv; cf. Fleet, C II, iii, No. 64.

COIN NAMES 89.

were struck to two standards, viz. an average of 131 grains and that of 142 grains. The latter has been unanimously accepted as conforming to the ancient garf wt. of 144 grains (taking 1 ratti=1.8 grains). What could have been the standard followed by the Gupta mint-masters when they were minting to an average of 131 grs. has remained an unsolved problem so far.

An important fact is brought to light by the अंगविजा, viz. that besides the दोनार-सुवर्णs which were the standard gold coins their sub-multiples were also minted, and these are specifically called सुवर्णमाषक and दीनारमाषक No specimen however, of such small gold coins of the Guptas has yet been found.

2. रथयमासक—This is obviously the silver माषक coin which Manu mentions as रौष्य माषक. Its weight was 2 rattis:

द्वे कृष्णले समधते विज्ञेयो रौप्यमाषकः । (मनु ८।१३५)

Punch-marked specimens of the silver মাৰ্ক coins are well known and it may be taken for granted that they were current in the Kushāṇa & Gupta periods, since no other type of silver মাৰ্কs have ever been found. Again, the Kushāṇas hardly minted any silver and the Guptas also gave scant attentions to coins in this metal because earlier punch-marked coins were still current.

- 3. दीनारमाषक—As pointed out above it should have been a sub-multiple of the standard denarius coin, weighing 121 grains which was the standard adopted by the Kushāṇas in imitation of the Roman aurei.
- 4. नाणक मापक The अंगविजा is specific that the नाणक was an unsubstantial coin ( असार गत ). i.e. much inferior in value to the दार्पाएण of silver referred to as सर्वसार्गत. The determining of the weight standard of the copper coins of the Kushānas is still in a state of confusion. Its range extends from 31 grs. to 270 grs. as recorded by Whitehead in the PMC. The नाणक coin is also mentioned in the मृच्छकटिक ( एशा णाणकम्शिका मकशिका, I. 17) where the commentary, obviously on some good old authority, explains it as a शिवांक टंक, i.e. a coin bearing the figure of Siva, which induces us to identify the नागह with the copper money of the Kushāṇas, since it was Wema Kadphises who issued the most abundant currency of this type and caused it to be marked with the figure of Siva or one of his emblems. Buddhaghosha has an important passage! in the कंखावितरणी commentary on the पातिमोख, in which he mentions after कहापण a coin called लोहमासक, which seems to signify the copper मापक coin and was the same as the नागद साषद of the अंगविजा list. According to the traditional weight system, a copper कार्षापण weighed 80 rattis or 144 grs, and a माषक 5 rattis. The standard weight of the नापक coin being uncertain, that of the माष्क also remains problem atical. The heavy नाणक coins of the Kushānas were struck either equal to the tetradrachma wt. standard of 268.8 grs. (67.2) being the wt. of a drachma), or the double stater wt. of 266.4 (133.2 grs. being the wt. of a stater), or the double of the Suvarna wt. of about 290 grs. (146 or 144 being the wt. of a Suvarna); or there is also the possibility of the heavy wt. of the ancient त्रिशस्त्र coins mentioned by Pāṇini (150 rattis or 270 grs) still being familiar with respect to the copper currency and officially accepted. The exact weight of the नाणक and its sub-multiples in copper remains a matter of conjecture.
- 5. न्नाहापण—The न्नाषीपण coin was of ancient denomination well known from the time of Pāṇini. Its history is full of vicissitudes.

The काहापण of the अंगविजा had wide ramifications. It is distinguished as a coin of substantial value (सारगत), in comparison to the copper नाणक which was of inferior value (असारगत). The same

1. जातरूपरजतन्ति सुवर्णं चेव रूपियं च। अपि च कहापणो लोहमासक दारमासक जतुमासकादयो पि ये वोहारं गच्छंति सब्वे ते इध रजतंति एव उत्ता (कंखावितरणो, p. 84).

ANGAVIJJĀ

90

distinction is indicated by the काहावण corresponding to the upper part of the body (उद्धं णाभीय) and the णाणक to the lower part (अधो णाभीय) from the point of view of prognossicating the fortune of some person.

The अंगविजा further distinguishes the original Kārshāpaṇas (आदिम्ल काहावण) from the new coins of the same name (वाल काहावण and णव काहावण, both meaning the 'young' or recent coins). Fortunately the current name of the आदिम्ल काहावण s is also recorded, viz. पुराण (आदम्लेस पुराणे बूया), which was well-known during the Śaka-Sātavāhana and the Kushāṇa periods, as will be seen below.

Further the कार्षीपण coin was of three classes, superior ( उत्तम ), middle ( मण्झिम ) and जघन्य (inferior), and it is essential to understand clearly these distinctions, as shown later.

6. खतपक—It is a new coin-name added by the अंगविजा and is of exceeding interest. Obviously it denoted the coins issued by the Kshatrapa rulers of Ujjain and Western India. In this connection it is relevant to recall the evidence of the Pali commentaries to which Prof. C. D. Chatterji had drawn attention.¹ There the ancient punch-marked silver Kārshāpaṇas are called नीलकहापण पोराण and the same is distinguished from रहदामक, viz. the coins which were minted by Rudradāman, the Great Satrap who ruled in 150 A.D. According to the सारखदोपनी a रहदामक coin was three-fourth in value of a नीलकहापण. It may be taken for granted that in weight also it was three-quarters of the standard silver Kārshāpaṇa of 32 rattis, i.e. of 24 ratti (= 40 grs.) weight. These silver coins were apt to excessive wear and tear, and due to the deposit of verdigris on the surface they were graphically nicknamed as नीलकहापण. We find in the available specimens a good deal of variation in weight; e.g. Rapson has recorded wts. ranging from 28 grs. to 38 grs. (specimen no. 320 is 37 grs. and no. 324, 38 grs.).

<sup>1.</sup> In view of Prof. C. D. Chatterji's article, Some Numismatic Terms in Pali Texts, being published in a rather out of the way Journal (Journal of the U. P. Historical Society, Vol. VI, Pt. I, January 1933, pp. 156-173) and the exceptional importance of that evidence for comparative study, the three original passages are cited here:

<sup>(1)</sup> तदा राजगहे वीसांतमासको कहापणो होांत, तरमा पश्चमासको पादो । एतेन छक्खणेन सञ्चजनपदेषु कहापणस्स चतुत्थो भागो पादा' ति वेदितच्यो । सो च खो पोराणरस नीछकहापणस्स व तेन न इतरेसं रद्रदामकादीनं । (समन्त पासा।दका ०० सुत्तविभंग, पाराजिक II. 1.6, विनयपिटक, P.T.S., Vol. III, p. 45).

At that time at Rājagaha one  $Kah\bar{a}pana$  was equal to twenty  $m\bar{a}sakas$ ; wherfore one  $P\bar{a}da$  was equal to five  $m\bar{a}sakas$ . By this standard it is to be understood that, in all the provinces the quarter of a  $Kah\bar{a}pana$ , is a  $P\bar{a}da$ . But this is in respect of the ancient  $N\bar{\imath}lakah\bar{\imath}pana$  (and) not of these (latter-day)  $Rudrad\bar{\imath}maka$  (coins) and these have been modelled after it;

<sup>11</sup> इमिना'व सब्बजनपदेषु कहापणस्स वीसितमो भागो मासको' ति, इदञ्च बुत्तमेव होती ति दृह्वं । पोराणसत्थानुहप लक्खणसम्पन्ना उप्पादिता नीलकहापणाति वेदितब्बा। रद्रशमेन उप्पादितो रद्रदामको। सो किर नीलकहापणस्स तिभागं अभ्वति। (सारस्यदीपनी comm. on the समन्तपासादिका, Sinhalese edn., Vol. I, p. 493).

<sup>&#</sup>x27;It must be borne in mind that by this (referring to the समन्तपासादिका passage cited above) it has been said that in all the provinces the twentieth part of a कहापण is a मासक. A नीलकहापण is to be understood as being manufactured with marks following the ancient (numismatic) treatises. A रहदामक (coin) is one which has been manufactured by Rudradama. This (money-piece) is said to be equivalent to three-quarters of a नीलकहापण.

<sup>111 &#</sup>x27;पोराणकरसा'' ति पोराणसत्थानुरूपमुप्पादितस्स लक्खणसम्पन्नस्स नीलकहापणसदिसस्स कहापणस्सा एतेन स्द्रदामकादीनि पिटिक्खिपति '''''माराणकरस कहापणस्स वीसितमो भागो, या लोके मञ्जेद्वी तिपि बुच्चित ।

<sup>&#</sup>x27;(The expression) पोराणक्रस्स (i.e., of the ancient) applies to the कहापण manufactured with marks according to the ancient (numismatic) treatises). and resembling the नीलकहापण. By this (expression) are excluded the स्ट्रामक (coin) and those which have been modelled after it.....मासक is, indeed, the twentieth part of an ancient कहापण, which is also called Manjetth in current usage.'

COIN NAMES 91

We may also make a distinction between the स्द्रामद coins, i.e. the ones minted by Rudradaman himself, and the दृद्रामुद्रादि coins, i.e. others which were minted by his successors on the model of the original स्ट्रामुक. For all pracital purposes they were identical in weight, fabric and value. The general name for all such coins of the Western Kshatrapas must have been खत्तपक as revealed by the अंगवजा.

7. पुराण — These were the आदिमूल or the original Kārshāpaṇa coins of ancient mintage which continued to remain in circulation from circa sixth century B. C. to circa 6th century A.D. These are now known as coins of the punch-marked series and are of many Classes and Varieties. Fortunately once put into circulation, they were never withdrawn by subsequent rulers, even when new coins were cast and minted. During the Śaka-Kushāna period (C. 1st Cent. B.C.-3rd Cent. A.D.) they served as the standard money of the day and public endowments were made and recorded in terms of the 'Purāṇa' or the ancient Kārshāpaṇas of the punch-marked variety. In the Punyaśāla Pillar Inscription of Huvishka at Mathura an endowment of 1100 Purāṇa coins was deposited with two guilds which undertook to make certain provisions of public benefaction in consideration of the interest accruing on the original sum.

The implication of the समन्तपासादिका passage cited above, seems to be that the term कहापण was of very wide application and included all kinds of old and new silver coins, under which each class was distinguished by its special name like पुराण, स्द्रदामक, खत्तपक, etc. At any rate the word पुराण was of unmistakable denotation to the common man in the Saka-Kushāṇa period when most of the material for the अंगविजा was compiled. Manu also mentions the coin under the name of राजत पुराण, i. e. a पुराण coin of silver, which was equal in wt. to 16 raupya-māshakas (Manu, VIII. 135, 136). In passage no. IV above, the reference to the चडरंस काह्वण, i. e. the square Kārshāpaṇa must be to the ancient punch-marked coins, which owing to the presence of a variety of symbols were also described as चित्त (Skt. चित्र).

8. सतेरक--This word was derived from the Greek term 'stater', which became familiar in India from the time of the Indo-Greeks, and continued to be current during the Kushāṇa period, and probably in the Gupta epoch also. The stater was a gold coin weighing 133.2 grs. In the Central Asian Kharoshthi documents mention is often made of the सुवर्त सतेर or सुवर्न सदेर coin, i. e. the gold stater, which was current along with silver coins called द्रल्म or त्रहम, the drachm.¹ Shri Ratna Chandra has also drawn attention to an important evidence from the सुदार्था commentary on the अभिभर्म कोष of वसुवन्धु in which a specific reference is found to the सतेर coin with the remark that 2 dinaras were equal to 1 सतेर.2 This raises several problems, e. g. (1) what was this particular दीनार coin which had the exchange value of 2: 1 with the stater coin? (2) Whether the दीनार was of silver or gold? The literary references acquaint us with the dināra coin both of silver (रोप्य दोनार) and gold (सुवर्ण दीनार), but we are not yet in a position to determine the nature of the dinara affiliated to the stater. The probability is that the silver dinara may have been the name applied to the silver Drachm (wt. 67.2 grs.) in India, and then the weight of the stater (153.2 grs.) would stand to the dināra in the ratio of 2:1, as recorded by महावीराचार्य in the गणितसार संमह—हो दीनारों सतेरं स्यात् प्राहुर्लोहेऽत्र सूरय:, i.e. in the case of metallic weights 2 दीनारs areequal to 1 सतेर.3



<sup>1.</sup> Ratna Chandra Agrawala, Numismatic Data in the Kharosthi Documents from Chinese Turkestan, JNSI, XIV, p. 103. The writer refers there, on the authority of Prof. Grünwedel to a stater of silver, but the point is left undeveloped. We do not yet know of any other firm reference to a silver सतेरक coin.

<sup>2.</sup> Ratna Chandra Agrawala, Greek Stater in Ancient Indian Epigraphs and Literature, JNSI, XV, pp. 153-154.

<sup>3.</sup> Ratan Chandra, ibid, JNSI, XV, p. 154.

ANGAVIJJĀ

92

It may be safe to assume that सतेरक was not a new coin minted in the Kushāṇa period, but the old Indo-Greek gold stater which continued to be in free circulation for several hundred years after the end of that dynasty.

- 9. सुवण्य हाकणी—We know from ancient literature that the माषक coin existed in gold, silver and copper, as the one-sixteenth part of the standard coin. So also the हाकणी. It was one-fourth of a माषक. The Arthaśāstra furnishes definite evidence about the ratio of a हाकणी to a माष. The सुवर्ण coin being 80 rattis, its माषक would be 5 rattis and a सुवर्ण हाकणी 1.25 rattis (= 2.25 grs.). We have of course, no actual specimens of such minute gold coins either for the Kushāṇa or for the Gupta period.
- 10. मासक काकणे—This seems to refer to the काकणो coincelated as a submultiple to the silver माषक coin, although there is nothing to preclude a काकणो of copper from being known by this name. On Pāṇini VI. 3. 79, the काश्चिका commentary has the following examples:
  - (a) समाषः काषीपणः ।
  - (b) सकाकणीको माषः ।

.e., a (silver) काषीपण exceeded by a (silver) माषक coin, and a (silver) माष coin exceeded by a (silver) काकणी coin.

- 11. स्वण गुंज—It signifies a गुंजा or 1 ratti of gold, and it is uncertain whether the reference is to a coin, or merely a wt., but the probability is in favour of the former. The विष्णुस्मृति does refer to a gold कृष्णल coin (ch. 9).2
- 12. दोनार—The name was derived from Roman denarius. A coin of this designation was first introduced in Rome in B. C. 269–268. It was a silver coin and its original weight was 70 grs., but within about fifty years it began to decline; between 210 B. C. and the time of Augustus its wt. was reduced to 60 grs. and after Nero (A.C. 54-68) to 52 grs. Its value sank steadily. In 210 B. C. 1 aureus was equal to 15 denarii, in the time of Augustus to 25 denarii, till in the beginning of the third century A. D. it was only worth three pence and the name applied to a copper coin. It appears that the name was introduced in the realm of Indian coinage during the reign of the Imperial Kushāṇas who applied it to their gold issues. The Indian literary evidence shows that the दीनार was generally a coin of gold. In the Jaina Kalpasūtra a necklace in said to be strung with gold dīnaras. The नारदस्मित refers to a दीनार as a synonym of a सुन्य which was equal to 12 सानक s. The नासवदत्ता of सुवन्ध
- 1. पणमर्थपणं पादमष्टभागमिति । पादाजीवं ताम्रह्मं माषकमर्थमाषकं काकणीम् अर्थकाकणीमिति (अर्थशास्त्र II. 12, Text, p. 84, Mysore edn.).

2. सर्वेध्वेवार्थेषु मृत्यं कनकं प्रकल्पयेत् । तत्र कृष्णलोनं सूदं दूर्वाकरं शापयेत् ॥

(स्मृतिसंदर्भ, Vol. I, p. 426, विष्णुस्मृति, ch. 9) 3. See however, for a contrary view. K. V. Rangaswami Iyengar, Brihaspati Smriti, Introduction, pp. 152-156.

4. F. Warre Cornish, Concise Dictionary of Greek & Roman Antiquities, p. 768.

- 5. Kalpasūtra, Eng. Translation by H. Jacobi, S. B. E., XXII. p. 233; in the जीवाभिगमसूत्र, दीनारमालिया (a necklace of dināra coins) is an ornament produced by the माणिकांग कत्पनृक्ष.
  - 6. कार्षापणो दक्षिणस्यां दिशि हढ: प्रवर्तते । पणैर्विद्धः पूर्वस्यां षोडशैव पणः स तु ॥११६॥
    पंचनद्याः प्रदेशे तु या संज्ञा व्यावहारिकी । कार्षापण प्रमाणं तु निवद्धमिह वै तया ॥११७॥
    कार्षापणोऽव्धिका ज्ञेयश्वत(स्रोव १स्रस्तु) धानकम् । ते द्वाद्श सुवर्णं स्याद् दीना(रा १र),श्वित्रकः स्मृतः ॥११८॥
    (नारदस्मृति १८ अ०; स्मृतिसंद्भ, Vol. I, p. 330)

For अब्दिक्त the v. l. is अंडिका, which was probably the correct reading.

COIN NAMES 93

(c. 5th century A. D.) mentions दोनार to have been a gold coin, where the sun is compared to a gold दीनार seen in the eastern horizon (प्राचीकांचनदीनार चक्रे इव); the दशकुमारचरित (c. 7th cent. A. D.) refers to 16,000 dīnaras without specifying the metal. The gold coins of the Guptas are mentioned in a number of inscriptions as dīnaras, and in one place both the दोनार and the सुवर्ण coins are mentioned together.

There is, however, a reference in the original Ponchatantra, as reconstructed by Edgerton, to the  $d\bar{\imath}nara$  coins of silver, but it may there be a generic term for coins.<sup>5</sup>

The reference in the अंगविजा seems to be to a gold coin of the Kushāṇa period, the form of the name दोणरि in the female gender ( थोणामाणि=स्नोनामानि ) being nearer to the original denarii, where as in the Gupta period the form everywhere is the maculine dīnāra (cf. षड्दीनारान् अष्ट च रूपकानायीकृत्य )<sup>6</sup>

- 13. आदिम्ल कार्णापण—The term is explained by the अंगविजा itself as denoting the पुराण or ancient punch-marked silver coins, which were still current as the standard money for revenue assessment during the Gupta period, as shown by the Šukranīti.
- 14—16. उत्तम, मध्यम, जबन्य काषीपण—It mentions the काषीपण coin as of high, middle and inferior value. It is difficult to be precise about the denotations. But in the काशिका commentary (जातरूपेभ्य: परिमाण, IV. 3.153) we have mention of a gold Kārshāpaṇa (हाटकं काषीपणम्) which very likely was the उत्तमकाषीपण of the अंगविजा. Taking काषीपण as a general term for a coin, the gold काषीपण of the Kāśikā would be the same as the मुवर्ण or दोनार. The मध्यम काषीपण would refer to coins of silver and the जबन्य काषीपण to those of copper, viz, the नाणक pieces.
- 17. वाल कहावण—The अंगविजा explains it as the new coins, distinguished as such from the old ( पुराण ) Kārshāpaŭas. These must have been the cast coins, and not punch-marked. As a matter of fact, the खतपक्रs, the स्द्रांमक्र would all come under this general class of 'recent' coins.
- 18. नाणक—It was both a generic term for all kinds of coins and a specific denomination of the copper coin which was much inferior in value (असारगत ) to a कार्यापण mentioned as सारगत. As an instance of the former meaning, we may refer to the याज्ञवल्क्यरमृति where one who counterfeits coins is called कृटकृत् नाणकर्य and an examiner of coins as नाणकपरीक्षी. This evidence may almost have been of the same age as the अंगविजा. The वृहत्कल्पस्त्रभाष्य (II. 1969) also employs the term नाणक for copper (ताम्रमय), silver (रूपमय) and gold (सुवणं) coins, but this evidence should be assigned to about the seventh century A.D.9
  - 1. वासवदत्ता, जीवानन्द edn., Calcutta, 1933, p. 121
  - 2. मया जितश्वासौ षोडशसहस्राणि दीनाराणाम्, Nirnaya Sagar edn., II, p. 97
  - 3. Fleet C. II., III, Nos. 5, 7, 8, 9, 62, 64.
  - 4. Ibid., No. 64, cf. Allan, Coins of the Gupta Dynasties, p. exxxiv.
- 5. अथ तत्र धर्मबुद्धिर्नाम यः सार्थवाहसुतस्तेन कस्यचित् साधोः पूर्वस्थापितं कलशिकागतं स्वभाग्यप्रचोदितं रोप्यदोनारसहस्रं प्राप्तम् (धर्मबुद्धि दुष्टबुद्धि कथाः मूलपंचतंत्र, Poona edn., p. 42).
- 6. Baigr m Copperplate Inscription of the Gupta year 128 (=448 A.D.), Ep. Ind. XXI, p. 81 f., D. C. Sarkar, Select Inscriptions, p. 344.
  - 7. लक्षकर्पमितो भागो राजतो यस्य जायते । सामन्तः स नृपः प्रोक्तः .....। शुक्रनीति, I. 181-182 ff.
  - 8. याज्ञवल्क्यस्मृति, II. 240-241.
- 9. ताम्रमयं वा नाणकं यद् न्यविह्नयते यथा दक्षिणापथे कािकणी। रूपमयं वा नाणकं भवित यथा भिक्नमाले दुम्म: । पीतं नाम सुवर्णं तन्मयं वा नाणकं भवित यथा पूर्वदेशे दीनार: । केविडिको नाम यथा तत्रैव पूर्वदेशे केतराभिधानो नाणकविशेष:। वृहत्कलपसूत्र भाष्य on the कारिका II. 1969.

ANGAVIJJĀ

94

The नाणक coin of lesser value, as pointed out above, was the name for the copper money of the Kushāṇas, which according to the commentator of the मृच्छकटिक was also called, शिवांकटंक, i.e. the money bearing the figure of Siva.

19—22. The अंगविज्ञा mentions 4 other names of coins of lower denomination, which were once current as sub-multiples of the silver कार्णपण and also of the copper पण, as I have shown elsewhere. These were the मापक, अर्थमापक, काकणी and अद्वा, all referred to in the अर्थज्ञास्त्र, the last one called अर्थकाकणी.

In the अंगविजा passage, the context seems to indicate that these were names of the sub-multiples of the copper णाणक. The मापक would be 5 rattis, अर्थमापक 2.5 rattis, काकणो 1.25 rattis and अधकाकणो or अट्टा (i.e. one-eighth मापक) 5/8th ratti or 1.125 grs. Of course these were very minute coins, but their existence may be taken for granted. As I have discussed elsewhere, the actual finds of silver punch-marked coins have brought to light specimens of even lesser weight. Of course it is rare to find them along with other coins in hoards.

The evidence of the अंगविजा, a text originally compiled in the Kushāṇa period and substantially retouched during the Gupta period, thus furnishes important data about current coinage in that age. We learn that coins of gold, silver and copper were in circulation, that in gold both the सुवर्ण and the दीनार were minted as distinct coins, that the older and new coins were current side by side, the older (पुराण) ones being the square or irregular shaped (चउरंस) punchmarked (चित्त) Kārshapaṇas of silver of which the great antiquity was very well understood as shown by the designation आदिमूल बाहावण applied to them, that the new copper णाणक coins of the Kushāṇas presented a rich series with several inferior coins of lower denominations like the मासक, अदमासक, काकणी and अद्या, and finally that the old Indo-Greek gold staters (सतेरक) of an earlier age and the new contemporary coins of the Western Kshatrapas known as the खत्तपक were also current at one and the same time.

BANARAS HINDU UNIVERSITY

VASUDEVA S. AGRAWALA

<sup>1.</sup> India as known to Pāṇini, p, 266, see the Table of Kārshāpaņa.

<sup>2.</sup> पादाजीवं ताम्रहपं माषकमधंमाषकं काकणीमर्थकाकणीमिति. Arthasastra, II, 12, Text p. 84.

<sup>3.</sup> A note on some minute Silver Punch-marked Coins of the Raupya Mashaka Series, JNSI, XII, 164-171.



॥ णमो त्थु णं महइमहावीरवद्धमाणसामिस्स ॥

पुद्यायरियविरइयं

# अंगविज्ञापइण्णयं।

# [ पढमो अंगुप्पत्ती अज्झाओ ]

॥ १६०॥ नमः सर्वज्ञाय॥

णमो अरहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो आयरियाणं। णमो उवज्झायाणं। णमो छोए सबसाहूणं।
णमो जिणाणं। णमो ओधिजिणाणं। णमो परमोधिजिणाणं। णमो सबोधिजिणाणं। णमो अणंतोहिजिणाणं।
णमो भगवओ अरहेओ असबओ महापुरिसस्स महावीरवद्धमाणस्स। णमो भगवईय महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय
सहस्सपरिवाराय ⋈ सैंपरिवाराय №।

अधापुवं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय अंगुप्पत्ती णामऽज्झाओ पढमो । तं खलु भो ! तमणुवनखामि । तं जधा—

अणादिणिधणं णाणं सवण्णूहिं पवेदियं । णिमित्तसंगहे उँकं अडधा उ विभज्जए ॥ १ ॥ अंगं १ सरो २ लक्खणं ३ च वंजणं ४ सुविणो ५ तहा । छिण्ण ६ भोम्मं ७ ऽंतलिक्खाएँ ८ एमेए अड आहिया ॥ २ ॥

10

एए महानिमित्ता उ अह संपरिकित्तिया। एएहिं भावा णज्जंति तीता-ऽणागय-संपथा॥ ३॥ एएसिं पवरं णेयं णिमित्तं अंगमेव तु । सबसुत्त-ऽत्थविण्णाणे एवं संपरिकित्तियं॥ ४॥ रूवाणं जधा सबेसिं रवी सिद्धो पगासणे। एवं अंगै निमित्ताणं सबेसिं तु पगासणे॥ ५॥ जधा णदीओ सबाओ ओव्रंति महोद्धिं। एवं अंगोदाधिं सबे णिमित्ता ओत्रंतिह ॥ ६॥ अंगै सिद्धं णिमित्ताणं णाणाणिमव केवलं। अनिणो निणसंकासो अहिआणो भवे णरो॥ ७॥ तस्स सबण्णुदिह्रस्स णिमित्तपवरस्स उ। अगिगमो आणुपुबीए इमो केविलिदेसिओ॥ ८॥ चउबीसेण अरह्यौ वद्धमाणेण देसियं। णवण्हं गणजेहाणं वारसंगे सुँउत्तमो॥ ९॥

तत्थ बारसमे अंगे दिदिवाए जिणेण उ । धुँयोदिधिम्मि पण्णत्तं णिमित्तण्णाणमेव उ ॥ १०॥ वद्धमाणेण अरहया जधा तेसिं पवेदियं । णिमित्तणाणं सिस्साणं तेहिं सुर्त्तिकयं तओ ॥ ११॥

१ ए ण ए नमः श्रीवर्द्धमानाय ॥ हं० त० । दं० श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ सि० ॥ २ हओ[ऽ]सबओ हं० त० विना । 'असव्बओ' यशस्वत इत्यर्थः ॥ ३ ल ० एतचिह्वान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ४ उक्तं सं३ पु० ॥ ५ °ए ८ मए सं ३ पु० । °ए ८ ते मए सि० ॥ ६ °ण्णाणा हं० त० विना ॥ ७ अंग इति ल्लप्तविभक्त्यन्तं पदम्, अङ्गशास्त्रमित्यर्थः ॥ ८ ओरमंति सं ३ पु० । ओतरंति सि० ॥ ९ हश्यतां टिप्पणी ७ ॥ १० णाणीण २ सं३ पु० विना ॥ ११ अधियाओ हं० त० विना । 'अहिआणो' अधीयानः ॥ १२ आगमोऽणाणु हं० त० विना ॥ १३ °या उ वद्ध हं० त० ॥ १४ सुबुत्तमा हं० त० ॥ १५ सुओअहिम्म हं० त०॥ १६ सुनुकियं हं० त० विना ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

अंगविज्ञापद्रण्णयं

तेहिं णामं च णेरुत्तं अज्झायाणं इमो कमो । जिणाणं वरणाणीहिं णिमित्ताणं पवेदियं ॥ १२ ॥ इंदिएहिंदियत्थेहिं समाधाणं च अप्पणो । णाणं पवत्तए जम्हा णिमित्तं तेण आहियं ॥ १३॥ अंतरंगिम उट्ठेइ बाहिरंगे<sup>र</sup> अ लक्खणं । तेण जाणंति जम्हा उ णेयं अंगं तु तेण तं ॥ १४ ॥ अंगस्स णामं णेरुत्तं एवं संपरिकित्तियं। मेहप्पुरिसदिण्णाय छक्खणं तु णिबोधतं।। १५॥ सच्वे आवेदिया भावा सरीरे पुरिसस्स उ। समासा गमसंजुत्ता अप्पमेया जिणेण उ॥ १६॥ 5 णाम णिरुत्तं अंगं ति अंगविज्ञाय तैंधा वए(थए?)। महापुरिसदिण्णं तं लोगस्सुज्जोयणित्तिया।। १७॥ तम्हा णाम णिरुत्तं एवं संपरिकित्तियं । महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय उत्तमं ॥ १८ ॥ महापुरिसदिद्वस्स सयसाहस्ससाधिणो । सहस्सदारजुत्तस्स सयसाहस्समुखस्स य ॥ १९॥ वागरँणओ अणंतस्स अप्पमेयागमस्स य । महापुरिसदिण्णाए अब्झायाणं इमो कमो ॥ २०॥ अंगुप्पत्ती ति अज्झाओ १ तहा य जिणसंथवी २ । सिस्सोवक्खावणे चेव ३ अंगस्स य तहा थवी ४ ॥ २१॥ 10 मणित्थवो य अज्झाओ ५ णेयो आधारणे तथा ६ । वागरणोवदेसो य ७ भूमिकम्मं तहेव य ८ ॥ २२ ॥ मणि ९ आगमणज्झाओ १० पुच्छियम्मि तहेव य ११। जोणीसु यावि अज्झाओ १२ कमसो परिकित्तिओ ॥ २३॥ जोणिलक्खणवागरणे १३ अह दारा तओवरि । अहेवऽण्णे य अज्झाया तेसिं वा वि इमो कमो ॥ २४॥ अत्थदारं १४ संगह हारं १५ पैयादारं १६ आरोग्गहारं १७ जीवियहारं १८ कामहारं १९ 'वुहिहारं २० 15 विजयद्वारमिति २१॥

आणुपुर्व्वीए अट्टेए अज्झाया दारसिण्णया। तओविर पसत्थो य २२ अप्पसत्थो य आहिता २३ ॥ २५ ॥ अज्झाओ जातिविजयो २४ गोत्तज्झाओ तहेव य २५ । णामज्झाओ य २६ ठाणे य २७ कम्मजोणी तहेव य २८ ॥२६॥ णगराणं च विजये २९ जोणी आभरणेण य ३० । वत्थजोणी ३१ धण्णजोणी ३२ जाणजोणी य कित्तिया ३३ ॥२७॥ संखावे य तहा जोणी ३४ विसुद्धी य पजासु य ३५ । दोहले ३६ लक्खणे चेव ३७ अज्झाओ वंजणिम य ३८ ॥२८॥

कण्णवासणयज्झाओ ३९ भोयणा ४० यरियगंडिया ४१। सुविणे य ४२ पवासे य ४३ अँद्धा ४४ पावासियम्मि य ४५॥ २९॥

पवेसे चेव ४६ जत्ताय अज्झाओ ४७ य तहा जयो ४८। पराजयो य अज्झाओ ४९ तहेव य उवहुओ ५० ॥ ३०॥ देवयाविजयो चेव ५१ णक्खत्तविजयो त्ति य ५२ । उप्पाए चेव अज्झाओ ५३ सारासारे तहेव य ५४ ॥ ३१ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

20

2

१° गेण छ° सं ३ पु॰ ॥ २ महापु° हं॰ त॰ सि॰ ॥ ३ आवसिआ हं॰ त॰ । आवासिआ सि॰ ॥ ४ तथा जुए हं॰ । तचा जुए त॰ ॥ ५ ॰ साहिणो हं॰ त॰ ॥ ६ ॰ स्स पसाहस्स सुखस्स य हं॰ त॰ विना ॥ ७ ॰ एणं उ अ॰ हं॰ त॰ विना ॥ ८ अज्झाओ सप्र॰ ॥ ९ पयमहारं सप्र॰ ॥ १० भुविहारं सप्र॰ ॥ ११ °णा ४० रिय° हं॰ त॰ विना ॥ १२ तथा ठाणेसियम्मिय सं ३ पु॰ सि॰ । तहा वायासियम्मिय हं॰ त॰ ।

तहा वायासियम्मि य ४४॥ २९॥
पवेसे चेव ४५ जत्ताय ४६ अज्झाओ अ तहा जओ ४७। पराजओ अ अज्झाओ ४८ तहेव य उचहुओ ४९॥ ३०॥
देवताविजओ चेव ५० णक्खत्तविजओ ति अ५१। अप्पाप चेव अज्झाओ ५२ सारासारे तहेव य५३॥ ३१॥
३ णिहाणे ५४ णिविसुत्ते य५५ णहे अ तह कोसओ ५६। चितिए चेव अज्झाओ ५७ कालज्झाओ तहेव य५८॥३२॥
विजओ पुरिममावाणं ५९ पवित्तिविजओ तहा ६०। सिट्टं एए अज्झाया संगहे परिकित्तिया॥ ३३॥

इत्यं अध्यायाङ्क-पाठादिविपर्यासो हं॰ त॰ आदर्शयोः दृश्यते । अन्यासु प्रतिषु अध्यायाङ्का एव न वर्त्तन्ते । मया तु यथायोग्यमङ्क-पाठादि-परावर्त्तनं विहितमस्ति, तदत्र तज्ज्ञा एव प्रमाणम् ॥

### तइओ सिस्सोपक्खावणअज्झाओ

णिधाणे ५५ णिबिसुत्ते य ५६ णहे य तह कोसओ ५७। चिंतिए चेव अज्झाओ ५८ काल्रज्झाओ तहेव य ५९ ॥३२॥ विजयो पुरिमभावाणं ६०/१ उववत्तिविजओ तओ ६०/२। सब्ने वि सिंह अज्झाया संगहे परिकित्तिया ॥ ३३॥ महापुरिसिदिण्णाय सव्वभावपरूवणा। अणागयमितिकंता भावा तह य संपया॥ ३४॥ कीवा-ऽजीवसंजुत्ता सब्ने एयं पवेइआ। हिअयं सब्नभावाणं सब्नण्णूहिं पवेइअं॥ ३५॥ विज्ञाय एस उ। एयं सम्ममिधिजित्ता अणंतगमवित्थरं। कमहापुरिसिदिण्णं तु सब्नण्णू व वियागरे॥ ३६॥

॥ अंगुप्पत्ति त्ति अज्झाओ सम्मत्तो ॥ १ ॥ छ ॥

# [ वितिओ जिणसंथवज्झाओ ]

ज्ञाओं । तं खळु भो ! तमणुवँक्खस्सामो । तं जहा—सयंसंबुद्धा वीतराग-दोसा सयंभुणो तमरयोघमळणा सेवण्णू 10 सवद्रिसिणो सवळोगपवरा संजम-तवविपुळमंडणा पवरतेयस्सया दित्तरस्सी केवळणाणसंभवो ठोकैन्हि वितिमिरकरा ळोगस्सुज्जोयगरा जिणसूरा सव्जोइपवरा । जेहिं इमं वारसंगमखिळं सुयणाणं देसियं, पदीवो अक्खयो, दीवणं असेसस्स जगतीभावाणं, सव्वभावदंसीहिं भासियं वारसंगसुयणाणभूसणं भूमिकम्मवरभूमिसुप्पइद्वियं मणिकस्यकसद्वियज्ञाय-विचित्तं वंधविविहचास्कडभिसुद्धपओदग्गविमळच्छे णेकवागरणतंभसंधीय पाक्कडपडाकुद्ये सव्वलोकैंदीपे आदिकरे धुतरये लोगायरिए सव्वविद् पवरमहिए णिमित्तवरदेसके जिणवरे । गई पवरं पत्ते वंदामि सवसिद्धे । अंते मेंज्ञे असंगा 15 चतुमतीणिउणबुद्धि अणगारा संथुया लोगसंथवारिहा ।।

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाए अंगविज्ञाए जिणसंथवो णामऽज्झाओ ॥ २ ॥ छ ॥

# [तइओ सिस्सोपक्खावणअज्झाओ ]

वंभणं खत्तियं वेस्सं तओ वण्णे येथाविहिं। अंगमज्झावए सिस्सं अंगविज्ञाविसारदे ॥ १ ॥ एतेसुं दिज्जवण्णेसु भिण्णाचार-पलाविणो । जे दुम्मेहा य थद्धा य ण ते अज्झावए विदू ॥ २ ॥ रायण्णं उग्ग भोगं वा राजवंसकुलुग्गयं । सिस्सं सिस्सगुणोपेयं अंगविज्ञं तु गाहए ॥ ३ ॥ पिइवंस-माइवंसिहिं विसुद्धे भहगे विणीए य । कुलीणकुलसंभूए सीलवंते गुँणिण्णए ॥ ४ ॥ जाईइ कुल-रूवेण सीला-ऽऽचार्गीणण य । पदक्खणेण विणएण भाईअ य अंलंकिए ॥ ५ ॥ जाईमंते अणुस्सित्ते कुलीण-विणयण्णए । सुँअवं ण य चाउल्ले सोडीरो ण य कोधणो ॥ ६ ॥

१ हस्तिचिह्नान्तर्गतोऽयं श्लोकः हं॰ त॰ आदर्शयोरेव वर्तते ॥ २ सिंडुं एए अज्झाया हं॰ त॰ ॥ ३ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४ व्वय्खाइस्सा हं॰ त॰ ॥ ५ सञ्चण्णू सञ्चजोइपवरा संजम हं॰ त॰ विना ॥ ६ लोगिम्म हं॰ त॰ सि॰ ॥ ७ जिणुत्तरा हं॰ विना ॥ ८ भूसियं भूमि हं॰ त॰ विना ॥ ९ च्छणे । कवा हं॰ त॰ ॥ १० तमबीऽपा... डपडागुद्द हं॰ । तमबीअपाक्कडपडागुद्द त॰ ॥ ११ कदेवीआ हं॰ त॰ ॥ १२ ज्झे य सं हं॰ त॰ विना ॥ १३ भा भवतु सप्त॰ ॥ १४ जहाविहिं हं॰ त॰ ॥ १५ गुणुण्णिए हं॰ त॰ ॥ १६ गुणेहि य हं॰ त॰ विना ॥ १७ सईअ सि॰ ॥ १८ अकलंकिए हं॰ त॰ ॥ १९ सुयवण्णए य चापले हं॰ त॰ विना ॥

20

3

### अंगविजापइण्णयं

8

5

10

15

20

25

पिया-ऽभिरामो कंतीए जुत्तो रूवेण रूपवं। अखुयाचार-सीलेणं चारित्तगुणसालिणा।। ७।। पसत्थलक्षणोपेए उत्तमा-ऽभिजणागई। सर-सत्तसमाउत्तो गइ-गारवसारवं।। ८॥ अलुद्धो धिइमंतो य धेम्मिको धम्मजीवणो । धम्मसुई धारयिता 😭 धम्मे \tag धणियणिच्छयो ॥ ९ ॥ अँकोधणो अफरुसो अत्थद्धो ण य कक्सरो । अपरोवयावी णियओ अतिण्हो ण य आइलो ॥ १०॥ अँपरिसावी थिमिओ अपावो अणुसूरको । आयरियमोवादकरो रिजू अपरिभावको ॥ ११॥ जिणसासणाणुरत्तो "सोम्मो दंसणकोविदो । णिच्चोपजुत्तो आभोगे जुत्तजोगो समाहिओ ॥ १२॥ मधुरालाव-संलावपैरो णिडियभासओ । आदेयवको सुगिरो वीयो-गइविसारदो ॥ १३॥ णिधींणं सुरहस्साणं अत्थे अभिणिवेसवं । तिचत्तो तम्मणो णिचं औधारे दोसणिच्छयो ॥ १४ ॥ णिम्ममो णिरहंकारो णापमाणी परम्मि य । देवे य सम्माणइता गुरुं माणइता सथा ।। १५ ।। उँगेण्हंतो येँ ऊहाय अपायोपायधारको । चडप्पकाराय वि हु जुत्तो बुद्धीय बुद्धिमं ॥ १६ ॥ दक्खो दक्खिण्णवं णिउणो णीयावत्ती पियंवदो । परस्स चित्तग्गहणे उपायपरिणिहिओ ॥ १७॥ जियमाणो जिँयकोहो जियमाई जियसंसओ । जियलोभो जियभयो जियणिहो जिइंदिओ ॥ १८॥ असाहसो अचवलो अवत्थियमवेगिओ । अणुब्भडो अरभसो अणुज्जलमचंचलो ॥ १९॥ समयाधिगओ पुन्वं जिणसासणणिच्छिओ । उवत्तजोन्वणो किंचि विज्ञागहणपच्छो ॥ २०॥ बुद्धिमं गृहमंतो य गुँरूणं वयणे रओ । चित्तमुत्तममेधावी धारणोपायकोविदो ॥ २१॥ विणीयविणओ दंतो साधुजुत्तो दढवयो । णीरोगो साहुसंपैन्नो सचसंघो यदाणओ ॥ २२ ॥ विज्ञा-चरणसंपन्नो आसं गंधविसारहो । आदेज्ञवयणो सरो कयण्णू णयकोविदो ॥ २३ ॥ इंगियाकारकुसलो पंडिओ पेंड्रेमाणवं । अहिणंदिर्यंसवग्गो जितसाहस-मच्छरी ॥ २४ ॥ <sup>२</sup>५ंडिपुण्णंग-पचंगो देस-कालविसारदो । खिप्पकीरमसंभंतो तविज्ञाणुमओ सया ॥ २५ ॥ परिसाहसतो छैंजो तेँहा बहुगयागमो । सदा गुरुहिते जुत्तो मधुरो परमणेव्वुओ ॥ २६॥ अभीओ हीणलोभो य ण प्यमायी तहेव य । जो विरुद्धाणि साहूणं णायरे ण रेइ मुज्झ ह ।। २७ ॥ सुहसीर्छमदंतं वा अभत्तीण व जो सुणे। साहसीमप्पसंतं वा विज्ञामेए ण गाहए।। २८।। थद्धो चंडो पमादी य रोगी अविणीओ तहा । मिच्छदिट्टी व जो मिच्छो, अंगं से णाभिजाणइ ॥ २९ ॥ 😝 अँरहंता-ऽऽयरिअपरो सम्मदिट्टी चरित्तवं। 🤝 सुई अमाई मेहावी सीसो से परिकित्तिओ ॥ ३०॥ समहत्थ-पादो समगत्तो समसंठाणसंठिओ । र्सुतविंतेहिं सोतेहिं अंगं सो अभिजाणई ॥ ३१॥ मिदुहत्थ-पादो मिदुगई मिदुलोमो मिदुच्छवी । मिदुआलाव-संलावो अंगं से अभिजाणई ॥ ३२॥ ह्रस्सेण हत्थ-पादेण मिदुणा सप्पमेण य । उजु-वट्ट-दीहगत्ते य अंगं से अभिजाणई ।। ३३ ।। सुहुम-प्पसण्णदिही य अणिहुरे मणवित्तओ । एवंलक्खणसंपण्णे अंगं समभिजाणई ॥ ३४॥

१ अक्खुताचा° हं॰ त॰ । अक्खयाचा सि॰ ॥ २ धिमाओ धम्मजीवओ हं॰ त॰ ॥ ३ हस्तचिह्नमध्यगतः पाठः हं॰ त॰ एव ॥ ४ अकोहणो हं॰ त॰ ॥ ५ आविलो सि॰ ॥ ६ अपिरभावी विसिओ अपावोऽणसूरए हं॰ त॰ ॥ ७ सोमो हं॰ त॰ ॥ ८ जोगजुत्तो सि॰ ॥ ९ पिरिणि॰ हं॰ त॰ ॥ १० नायोगइ॰ हं॰ त॰ ॥ ११ णिधाणमरह॰ सि॰ विना ॥ १२ आहारो दोस॰ हं॰ त॰ ॥ १३ ओगिण्हितो हं॰ त॰ ॥ १४ य जहाय सप्र॰ ॥ १५ अप्पाओपा॰ हं॰ त॰ ॥ १६ जियकोधो सि॰ । जियकोधी सं ३ पु॰ ॥ १७ गुरुणो सि॰ ॥ १८ °संपत्तो सं ३ पु॰ ॥ १९ पहसावणं हं॰ त॰ विना ॥ २० °यसवंगो सि॰ । ॰यमवगो हं॰ त॰ ॥ २१ पिपु॰ हं॰ त॰ ॥ २२ कारीम॰ हं॰ त॰ ॥ २३ लज्जू हं॰ त॰ ॥ २४ तहा तम्मगगाहगो सि॰ । तहा त मगा । । सं ३ पु॰ ॥ २५ य हं० त॰ ॥ २६ °लमुदंतं सप्र०॥ २७ सहसी॰ हं॰ त॰ विना ॥ २८ हस्तचिह्नान्तर्गतं पूर्वाई हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ २९ मुस्वितेहिं हं॰ त॰ विना ॥

#### चउत्थो अंगत्थवऽज्झाओ

4

20

एवमादीहिं अण्णेहिं गुणजुत्तो गुणिणओ । सिसस्सो सिक्खवेयवो जिणोत्तं अंगमेव उं ॥ ३५ ॥ तेण चाऽधीयता अंगं वसया गुरुकुलम्मि य । कओ उ इमो णियमो जाव विज्ञं समाणए ।। ३६ ।। सुची सुचिसमायारो वंभचारी जितिंदिओ । अचए य जहासित देवता-ऽतिथि-साहवो ॥ ३७॥ अंजणं दंतपवणं गंधं महं विभूसणं । मच्छं मंसं महं मजं णवणीयं 'विवज्जए ।। ३८ ।। कॉलापरण्णपिंडीओ विमिलीसेलणालिकं। सणं कुसुंभकं कण्णिवलीवंधं च यग्गिकं।। ३९।। जाणि विक्ख-रुखादीणि कंटका(की?)णि कडूणि य । असुईसंगँठाणा य सञ्चाणि परिवज्जए ॥ ४० ॥ आहारसुद्धिहेउ य इमाणिं वजाए सदा । सूतिकाभत्त-पाणं च खरुदिष्ठऽण्णवजाए ॥ ४१ ॥ षेतभत्तकलाओ य कुच्छियाओ[S]सुचीणि य । वज्जइत्ता चरे दंतो साधूणिज्जेसु गोयरं ॥ ४२ ॥ थणिए विज्ञुयायं च णीघाए भूमिकंपए । उक्कापाए दिसीघाए आपाके अँधिकंतणे ॥ ४३ ॥ सुसाणब्भासमेळुगे अमेज्झ-भैतसूतके । अदे य मच्छ-मंसिम्म वसायं सोणियम्मि या ॥ ४४ ॥ कंटकी-खाणु-कम्मण्णे पासाण-ऽहिअसंकुले । करीस-च्छारसंकिण्णे णंगमज्झावए विदू ॥ ४५॥ सुकवासाजलब्भासे सद्देले हरिए तणे । ''खीरविक्खसमब्भासे मंगला जिणपादवा ॥ ४६ ॥ सोमिन देवतवभासे पुलिणे सण्हवालुगे। गोडाणिनम सिलापट्टे समे देसे सुभिनम य।। ४७॥ सुचिम्मि सुचिसामंते अगारे सुिकले सुभे । अंगमज्झावए सिस्सं सुइ-सुिकलवाससं ॥ ४८ ॥ अरहंतमंगविज्ञाय पेणामो चेव कायव्यो । णमोकारअधीए य अणण्णमणसा यव ॥ ४९ ॥ 15 आयरिथेँ-गुरु-देवाणं पजायविणएण य । उवायणिदेसवया लहुं विज्ञा विवद्धए ॥ ५० ॥

आयरिर्थें-गुरु-देवाणं पजायविणएण य । उवायणिदेसवया छहुं विज्ञा विवद्धए ॥ ५० ॥
एवं सुस्सवमाणस्स विज्ञारींरेजणं तथा । आयरियाण गुरूणं च अंगविज्ञा समिज्झए ॥ ५१ ॥
एएण विधिकप्पेण सिस्समज्झावए तु जो । मणुज्ञो णिव्वुइं कित्तिं जसं वा वि स पावइ ॥ ५२ ॥
एवंगुण-समायारो सीसो एवं तु सिक्खइ । आदेसपागडजसो पूयं पावइ उत्तमं ॥ ५३ ॥
इति परिकहियजधोवदेस - जधविणएण सुउत्तमं सुसिस्सो ।

इति परिकाहयजधावदेस - जधावणएण सुउत्तम सुरसस्ता । अरिहइ मणुएसु देवपूर्यं, विडलफलं सुयमंगमागमित्ता ॥ ५४ ॥

॥ महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय सिस्सोपक्खावणो [णामऽन्झाओ सम्मत्तो ] ॥ ३॥ छ ॥

# [चउत्थो अंगत्थवऽज्झाओ]

णमो अरहंताणं । अधापुवं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय अंगत्थवो णामऽज्झाओ । तं खलु भो ! तमणुँवैक्खियस्मामि । तं जधा—गुणगणधारए धुयरय-कलुसे णित्थिण्णजरा-मरणे सबदुक्खाणं णभिमेवै अंतपारं 25 सबगए अणंतनाणविसए सबामरा-ऽसुर-मणुयमिहए सिरसा सतोसो अभिवंदिऊण सिद्धे, जिणजाणवसभे वितिमिरे धुतरये वरणाणणाणणाणी य णमंसिऊणं, आभिणिबोहियणाणी-सुयणाण मणपज्जवणाण-ओहिणाण-परमोहिणाण-केवलणाणी य सबभावण्णुणो वीयराए जे अणगारे वंदिऊण, सततं सुरा-सुर-पवरणरवइ-पैतगपित-भुजगपणिवितयसंपूर्देयमंगमभिवंदहे उद्दुमहो-तिरियदिसि-विदिसिणिगगयजसे विधूयरय-मले समे समणे ।

१ य हं॰ त॰ ॥ २ किहुओ य इमो सि॰ ॥ ३ दंतवणं हं॰ त॰ सि॰ ॥ ४ च वज्जए हं॰ त॰ ॥ ५ कालायरण्णिं सं ३ पु॰ । कालायरण्णो पिं सि॰ ॥ ६ विमलीसेणणा सि॰ ॥ ७ णिणपिली हं॰ त॰ विना ॥ ८ गवाणा य हं॰ । भवाणी य सं ३ पु॰ त॰ ॥ ९ पत्तभत्त सं ३ पु॰ । जिपअभत्त हं॰ त॰ ॥ १० अधिविकं हं॰ त॰ ॥ ११ मयलूत्रो हं॰ त॰ विना ॥ १२ खीरवच्छस्सम हं॰ त॰ ॥ १३ पणमो हं॰ त॰ ॥ १४ रियसुभदेवाणं सि॰ विना ॥ १५ गुरुणं सि॰ विना ॥ १६ णाममज्झाओ हं॰ त॰ ॥ १७ वक्लाइस्सामि हं॰ त॰ ॥ १८ णधराण (धरणे?) धुय हं॰ त० विना ॥ १९ भिय अंत सं ३ पु॰ ॥ २० तिविन्नाण सि॰ ॥ २१ पन्नग हं॰ त० ॥ २२ इयं संगमिन सं ३ सि॰ पु॰ ॥

### अंगविज्ञापइण्णयं

जल-अणिलजगतिजगभूयं लोका-ऽलोकबहुभावभावियविमिसितं वितिमिरकरणं सु(सू)रमिभवंदियं। तमभिवंदहे सिरसा वागरणमगरचरियं अणंतपारमप्पमेयं धिइसुविधिविपुलवेलं मितसिललमंगसुद्धिं। ठाणिम्म अप्पमेधायं सण्णासुजातमूलविण्णाणविपुलमेधं आमासविविहसाह-प्पसाहविडिएअं विविधणयपवाल-रुचिरसोभिं वागरणपुष्फ-फलसुरभिसेरसं विइन्तेविपुलजसपर्तांकवितड्डीकं अंगवरवेइअं।

वंद्हे सुमणसोणयविविहबहुहातुकंर्दुकसिहरं सज्झायसुतोघविपुरुप्पसूए सणप्पैवायमणिकवरविपुरु समणुगयसब-

भाववागरणवालपविचरियं णिपुणणयविपुलकंदरगृहं सुयपवयतुंगमंगं।

8

15

अभिवंद्हे मिगवरअणंतपिडपुण्णसुभसरीरं ववसायविपुलवेगं वागरणिवविह-सुद्ध-घणितक्खदाढं मिणकवैर्वलोघ-अजिअगइविण्णाणिवसुर्द्धेदिहिं तत्तत्थसुदिद्वेदीवोतुणिगगयजसविपुलसीहणादं कणयमंगायुधमैलणं मिगराजमंगसीहं।

वंदामि असिरसबलपुरिसमणिकवरविपुलकायं ववसायधिईहत्थं अपरिमयकालवागरणणाणचन्नखुं सुपितिद्वियं 10 णिद्वियत्थसञ्ज्ञायचारुगञ्भचरणं गोल(लु)ण्णयविहिसुविभत्तउच्छंगविपुलदंतं वागरणविविहगम्मीरममं वींआलापमधुरिव-

घुडणाययप्पसूयं मद्सुगंधगंधी णाणवरगयमंगवरवारणं उद्ग्गं।

अभिवंद्हे विविधसज्झायसुतोघणिचियकोसं मणिकवररयणसारणयविहिचउरंगवाहिणिवलोपवेयं अणंतगममखिल-विपुल्लविसयं वागरणसुष्पसायं सुजायवलसवणाणविसए सुलद्धविसयं विण्णाणविपुलअपडिह्यविजयकेतुं सुयराय[मंगं] चउरंगअष्पइमो ति ।

॥ यधा खलु [ भो ! ] महापुरिसदिण्णाय० अंगत्थवो णामऽज्झाओ चउत्थो ॥ ४ ॥ छ ॥

# [ पंचमो मणित्थवज्झाओ ]

अधापुन्नं खलु भो! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय मणित्थवो णांमऽज्झाओ । [तं खलु भो! तमणु-वन्खइस्सामि]। तं जधा—तमतिमिरपङ्कविधुतरय-मले जर-मरणिकलेससंगतिण्णे णाणवर्र्षवरोविधपणतिमव समणुगयसन्वणाणिवसए सिरसा सँगओ अभिवंदिऊण सिद्धे, जिणवसभमपिन्छमं धुतरयं संतिण्णसन्वदुक्खं वंदिय, 20 प्वरमप्पमेयणाणं वरधम्मवारसंगींसुयदेसकं वरजसं लोगायरियं ''वंदित्तु वद्धमाणं केविं अंद्वपयदेसकं सन्वलोक-समणुगयसन्वभावद्यापरं रयणोणमागरं वागरणोद्धिं, उप्पायणिमित्तणाणवरसागरं अणंतमेसिन विविधधातुनित्तं वागरणजोणिवरधातुणाणसिहरं अचलं जैसण्णाणण्णाणवरमेरुलोकं हिययं भावाणं अणंतगमसंपयुत्तं अंगसारभूयं अंगहिययं भेणिवरं वंदामि सुँज्झियमणसो विणएण वीसत्थं। जेण भेगवया परित्तपदसंगहेण गहिया अणंतगमवित्थडा जसपदा, तं अंगसारभूयं ' लोकहिययं असेसं अणंतजिणदेसियं मणिवरं अणंतिचितासन्वभावविण्णाणपत्तविसए सुलद्ध-25 विसयं वंदामि णिययं वरजसं सुविहियमणगारसंपूँइयं।।

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय मणित्थवो र्णामऽज्झाओ सम्मत्तो ॥ ५ ॥ छ ॥

१ जगइजग हं ता २ भाववियमिसितं हं ता विना ॥ ३ हिए विवि हं ता विना ॥ ४ सुरसं विपत्त हं ता विना ॥ ४ स्तासं विपत्त हं ता विना ॥ ५ त्तासं विप्त्त हं ता विना ॥ ५ त्तासं विप्ता हं ता ॥ १० विप्त्र विप्ता हिण्णा हं ता ॥ १० विप्त्र विप्ता ॥ १० विप्त्र विप्

### सत्तमी वागरणोपदेसऽज्झाओ

# [ छट्टो आधारणज्झाओ ]

णमो अरहंताणं। [अधापुन्तं खलु भो! महापुरिसदिण्णाय अंगिवज्ञाय] आधारणो णामऽज्ञाओ। तं खलु भो! तम्रणुवैक्खइस्सामि। तं जधा—जिणवरमयाणुरत्तो णिग्गंथसासणरओ असंको आयरिओवदिद्वसुत्तत्थिण-च्छियमई इरिएसणा-ऽऽदाण-भास-गहणपसाससमिइजुत्तो पेंडिपुण्णअंगिवज्ञासुणयसुपरिणिच्छियकरणजोगो अंगैर-क्खाणिगमणिणिच्छियमई अप्पाणे वाहिरे तदुभये वाँ सण्णं निवेसइत्ता थी-पुं-णपुंसगेसु आमासत्थसयं सम्मं प्रअविध्वक्खयाणं णिगुणिक्म अणुरागं सद्द-फिरस-रस-रूव-गंधादिके व गुणे दुविहिष्मि य वाहिर-ऽन्भंतरिष्मि अंगे अविक्खियाणं णिंसंकियमुप्पण्णं आधारणाय उपायं अंगवी ववसिओ अंणाइछोयणओ अत्तमाणो अभीओ ण वि य पिंडिनिवेसा ण वि पेम्मा सञ्वसमत्थमाधारए गु(उ) णाणी।।

॥ महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय [ आधारणो णामऽज्झाओ सम्मत्तो ] ॥ ६ ॥ छ ॥

# [ सत्तमो वागरणोपदेसऽज्झाओ ]

10

ف

अधापुत्रं खलु भो! महापुरिसदिण्णाए अंगविज्ञाए वागरणोपदेसो णामऽज्ञाओ। तं खलु भो! तमणुव-क्खाइस्सामि। तं जधा—आधारिय णाणी सम्मं जीव-अजीव-वाहिर-ऽब्भंतरं 'अंगं कारण-णिमिन्तविसए अणागया-ऽतीत-वृहमाणगुणलद्भविसयो दसदिसासमणुगयभावो उप्पण्णुप्पायलद्भचक्खु एकत्त-पुहत्तउविद्यणाणिवसयोवलद्भीयं अप्पणो सुतवलोधर्वणिओहासो णाणी तु वियागरिज्ञ एवं—पयिहऊण राग-दोसे मुक्खपधगवेसओ पवयणस्स णाणगुणभावभावण-द्वयाय परोवधातवागरणा जीवमज्झत्थभावभूओ से पैत्थारइत्तु सोहं अभीओ ण वि य सप्पहासं सुद्भवसिईओ अँदीणो 15 तत्तत्थं उद्वियं न वि य संकियं ण वि यऽणुप्पण्णं वागरणपागढं बहुजणबहुगुणिवर्वुईकरं पचक्कघातिकं पवयणस्स दीवणा न खलु लघु समत्थ वियागरेज्ञा। इमा य पुच्ला उप्पण्णे कारणंसि आधारियत्तु ववसिए अणिरुद्धे कैंग्ले अणुरत्तो जयं पराजयं वा राजमरणं वा आरोगगं वा रण्णो आतंकं वा उवद्वं वा मा पुण सहसा वियागरिज्ञ णाणी। लाभा-ऽलीभं सुह-दुक्खं जीवितं मरणं वा सुभिक्खं दुव्भिक्खं वा अणावुद्धिं सुवुद्धिं वा धणहाणि अज्झप्पवित्तं वा कालपरिमाणं अंगहियं तत्तत्थिणिच्छियमई सहसा उ ण वागरिज्ञ णाणी। अंगं गवेसिऊण णं णाणी एयाणि कारणाणि य पु परेण परिपुच्छिउ सयं वा गवेसिऊण सम्मं उपन्नं पिक्खिय उप्पायं तत्तत्थगवेसणाय सम्मं गवेसिऊणं उप्पायं पवत्त्यकारणगुणोववण्णो णाओपवण्णयअणुपन्नं कारणं किंचि समुप्पायं।।

# ॥ महापुरिसदिण्णाए० वागरणोपदेसो गामऽज्झाओ सम्मत्तो ॥ ७ ॥ छ ॥

१ °वक्खाइ° हं॰ त॰ ॥ २ परिपु॰ हं॰ त॰ विना ॥ ३ अभक्खा॰ हं॰ त॰ ॥ ४ वा सइण्णं (=सइं णं) निवेसइत्ता हं॰ त॰ ॥ ५ अमोस॰ हं॰ त॰ विना ॥ ६ °यिक्खणाआणं णि॰ हं॰ त॰ ॥ ७ °तरियम्मि सि॰ ॥ ८ णिण्णंस्संकिषु॰ हं॰ त॰ ॥ ९ उवप्पायं हं॰ त॰ ॥ १० अणायलो॰ हं॰ त॰ विना ॥ ११ णाम अज्झा॰ हं॰ त॰ ॥ १२ अंगकारण॰ सं ३ ॥ १३ हं॰ त॰ विनाऽन्यत्र—°णिमित्तपरिण्णाणणाणीण णाणागुणलि कि सि॰ । सं ३ पु॰ प्रतिषु रिक्तं पाठस्थानम् ॥ १४ °जणि-अहा॰ हं॰ त॰ सि॰ ॥ १५ °गुणभावणटु॰ हं॰ त॰ ॥ १६ पत्थावइत्तु मोहं हं॰ त॰ विना ॥ १७ अदीणोत्तत्थं हं॰ त॰ ॥ १८ °णिव्वुइत्तीकरणं पच्च॰ हं॰ त॰ ॥ १९ काले रण्णा जयं हं॰ त॰ ॥ २० विआकरिज हं॰ त॰ ॥ २१ °लामं दुःखं सुखं वा जी॰ हं॰ त॰ विना ॥ २२ नामं अज्झा॰ हं॰ त॰ ॥

### अंगविजापइण्णयं

[ पढमं गज्जवंधेणं

# [ अहमो भूमीकम्मऽज्झाओ ]

# ितत्थ पढमं गज्जबंधेणं संगहणीपडलं

णमो अरहंताणं, णैमो सन्वसिद्धाणं, णमो आयरियागं, णमो उवज्झायागं, णमो लोए सन्वसाहूणं, णमो महापुरिसस्स महितमहावीरस्स सन्वण्णू-सन्वद्रिसिस्स । इमा भूमीकैम्मस्स विज्ञा—इंदिआली इंदिआिल माहिंदे मारुदि खाहा, णमो महापुरिसदिण्णाए भगवईए अंगविज्ञाए सहस्सवागरणाए खीरिणिविरणउदुंबरिणिए सह सर्वज्ञाय खाहा क्ष्में सैर्वज्ञानाधिगमाय खाहा खाई सर्वकामाय खाहा सर्वकर्मसिँद्धे खाहा ।

क्षीरवृक्षच्छायायां अष्टमभक्तिकेन गुणयितव्या क्षीरेण च पारयितव्यम्, सिद्धिरस्तु । भूमिकर्मविद्याया उप-चारः—चतुर्थभेक्तिकेन कृष्णचतुर्देदयां प्रहीतव्या, षष्ठेन साधयितव्या अहतवत्थेण कुससत्थरे १।।

णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं, णमो आमो10 सिहपत्ताणं, णमो विष्पोसिहपत्ताणं, णमो सव्वोसिहपत्ताणं, णमो संभिन्नसोयाणं, णमो खीरस्सवाणं, णमो मधुस्सवाणं,
णमो कुट्ठबुद्धीणं, णमो पद्वुद्धीणं, णमो अक्खीणमहाणसाणं, णमो रिद्धिपत्ताणं, णमो चउइसपुर्व्वाणं, णमो भगवईय
महापुरिसिदिन्नाए अंगविज्ञाए सिद्धे सिद्धाणुमए सिद्धासेविए सिद्धचारणाणुचिन्ने अमियबले महासारे महाबले
अंगदुवारधरे स्वाहा।

छहगगहणी, छहसाधणी, जापो अहसयं, सिद्धा भवइ २ ॥

6

गमो अरहं तैं णं, णमो सिद्धाणं, णमो महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाए, णमोक्कारियत्ता इमं मंगलं पैयोजियस्सामि, सा मे विज्ञा सन्वर्श्य पिसन्झन्ड, अत्थस्स य धम्मस्स य कामस्स य इसिसस्स आदिच-चंद-णक्खत्त-गहगण-तारा-गणाण जोगो जोगाणं णैभिम्म य जं सचं तं सचं इधं मन्झं इध पिड्हिं दिस्सन्ड, पुढवि-नद्धि-सिलिल-अग्गि-मारुएसु य सन्वभूएसु देवेसु जं सचं तं सचं इध मन्झ पिड्हिं दिस्सन्छ।

अवेतु माणुसं सोयं दिन्वं सोयं पवत्तत । अवेत माणुसं रूवं दिन्वं रूवं पवत्तत ॥ १ ॥

20 अवेत माणुसं चक्खुं दिन्वं चक्खू पवत्तत । अवेत भाणुसे गंघे दिन्वे गंघे पवत्तत ॥ २ ॥

अवेत माणुसो फासो दिन्वो फासो पवत्तत । अवेत माणुसा कंती दिन्वा कंती पवत्तत ॥ ३ ॥

अवेत माणुसा बुद्धी दिन्वा बुद्धी पवत्तत । अवेत माणुसं जाणं दिन्वं जाणं पवत्तत ॥ ४ ॥

एएसु जं सचं इध मज्झ पडिरूवे दिस्सउ त्ति, णमो महतिमहापुरिसदिण्णाए अंगविज्ञाए जं सचं तं सचं इध मज्झं पडिरूवे दिस्सउ, णमो अरहंताणं, णमो सव्वसिद्धाणं, सिज्झंतु मंता स्वाहा ।

<sup>25</sup> एसा विज्ञा छहग्गहणी, अहमसाधणी, जापो अहसयं ३ ॥

णमो अरहंताणं, णमो सञ्वसिद्धाणं, णमो सञ्वसाहूणं, णमो भगवतीय महापुरिसदिण्णाय अंगविजाय, उभयभये णितभये भयमाभये भवे स्वाहा।

स्वाहा डंडपडीहारो अंगविज्ञाय उद्कजत्ताहिं चउहिं सिर्द्धि । णमो अरहंताणं, णमो सबसिद्धाणं, णमो भगवईय महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय भूमिकम्म० ।

१ नमो सिद्धाणं हं॰ त॰ ॥ २ °कम्मसिविज्ञा—इदियाली इदिअलि हं॰ त॰ विना ॥ ३ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४ °सिद्धि स्वाहा हं॰ त॰ विना ॥ ५ °भक्तेन हं॰ त॰ ॥ ६ °ताणं, णमो अक्खीणमहाणसाणं, णमो पदबुद्धीणं, णमो सिद्धाणं, सि॰ ॥ ७ पउंजइस्सामि हं॰ त॰ ॥ ८ °त्थ समिओ अत्थस्स हं॰ त॰ विना ॥ ९ णमविय जं हं॰ त॰ विना ॥ १० माणुसो गंधो दिवो गंधो सि॰ ॥

संगहणीपडलं ]

अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

CO

सर्च भणंति अरहंता ण मुसा भासंति खत्तिया। सचेण अरहंता सिद्धा सचपिहहारे उ देवया।। १।। अत्थसचं कामसचं धम्मसचयं सचं तं इह दिस्सउ त्ति, अंगविज्ञाए इमा विज्ञा उत्तमा लोकमाता वंभाए ठाणिथया पयावइअंगे, एसा देवस्स सबअंगिम्म मे चक्खु।

सन्वलोकिम्म य सचं पवजा इसिसचं च जं भवे। एएण सचवइणेण इमो अट्टो [प]दिस्सड।। १।। उतं पवजो, भुवं पवजो, खं पवजो, विजयं पवजो, सबे पवजो, उतदुंबरमूलीयं पवजो, पविवस्सामि तं पवजो, ठ मैंघडंतीयं पवजो, विजो स्वरिपतरं मातरं पवजो, स्वरिवजां पवजोंति स्वाहा।

आभासो अभिमंतणं च उद्कजत्ताहिं चउहिं सिद्धं ४ ॥

णमो अरहंताणं, णमो सबसिद्धाणं, णमो केवलणाणीणं सबमावदंसीणं, णमो आधोधिकाणं, णमो आमिणिवोधिकाणं, णमो मणपज्जवणाणीणं, णमो सबमावपवयणपारगाणं वारसंगवीणं अद्यमहानिमित्तायरियाणं सुयणाणीणं, णमो
पण्णाणं, णमो विज्ञाचारणसिद्धाणं, तवसिद्धाणं चेव अणगारसुविहियाणं णिग्गंथाणं, णमो महानिमित्तीणं सबेसिं, 10
आयरियाणं, णमो भगवओ जसवओ महापुरिसस्स महावीरवद्धमाणस्स । अधापुवं खलु भो! महापुरिसदिण्णाय
अंगविज्ञाय भूमीकम्मं णामऽज्झाओ! तं खलु भो! तमणुवक्खाइस्सामि । ...तं तु भो! महापुरिसस्स मणिस्स
सयसाहस्स सहस्सदारस्स अपरिमियस्स अपरिमियसुसंगहियस्स पचोदारागमसंजुत्तस्स अपरिमियस्स अपरिमियगइविसयस्स भगवओ उँवविद्वविहिविसेसेणं १ पल्हियगाविहिविसेसेणं २ आमासविहिविसेसेणं ३ अपस्सयविहिविसेसेणं १
ठियविहिविसेसेणं १ विपिक्खियविहिविसेसेणं १ इसितविधिविसेसेणं ० पुच्छियविहिविसेसेणं १ वंदियविहिविसेसेणं १ इसितविधिविसेसेणं १ [ परिदेवितविधिविसेसेणं १३ ] कंदियविधिविसेसेणं १४ पिडमविधिविसेसेणं १९ अव्मुद्धिय (अप्पुद्धिय )विधिविसेसेणं १६ णिग्गयविधिविसेसेणं १० पद्दलाइयविधिवसेसेणं १८ जंभियविधिवसेसेणं १९ चुंवियविधिवसेसेणं २० आलिंगियविधिवसेसेणं २१ सिमद्धिविहिविसेसेणं २२ सेवियविहिविसेसेणं २३ अत्तमावओ बाहिर्यओयओ वा अंतरंग-बाहिरंगेहि वा सद-फरिस-क्व-गंधेहिं वा गुणेहिं
पिडक्वसमुप्पाएहिं वा उवलद्धिविहिसुमा-ऽसुमाणं संपत्ति-विपत्तिसमायोगेणं उक्करिसा-ऽवकरिसा उवलद्धवा भवंति ॥ 20

॥ इति खै॰ पु॰ संगहणीपडलं सम्मत्तं॥ १॥ छ॥

# [ बिइअं पज्जबंघेणं संगहणीपडऌं ]

सबनुअरहंतेहिं सबदंसीहिं देसियं। अणंतरं जिणेहिं ता णिमित्तण्णाणमुत्तमं।। १।।
तस्य सबण्णुदिहस्य अप्पमेयागमस्य उ। भूमिकम्ममिहऽज्झाओ पइहाणं पवेदिया।। २।।
चराचराणं भूयाणं, पइहा जगई जधा। तहा णिमित्तभवणस्य भूमीकम्मं णिवेदियं।। ३।।
पयिहयाणि भूमीकं जधा बीयाणि वहुए। मूळ-खंधिवरोधेहिं साळ-साह-प्पसाहओ।। ४।।
पवाळप्पविरोहेहिं पत्त-पुष्फ-फळेहि य। णाणासंठाण-वण्णेहिं रस-गंधिवधाणओ।। ५।।
एव प्पमेयसारं तु णिमित्तं मणिसंगहा। भूमिकम्मपइहाणे वइए बीजमागमे।। ६।।

25

१ वाणिया हं॰ विना ॥ २ उंत हं॰ ॥ ३ काणं, पवज्ज णमो सप्र॰। पवज्ज इति परं सर्वासु प्रतिषु विद्यमानमपि लेखकप्रमादप्रविष्टमाभातीति नाहतं मूले ॥ ४ विह्विहिविसेसेणं सिसं॰ विना ॥ ५ यद्यपीह समिद्धविहिविसेसेणं इस्यत्र समिद्धपरं वर्त्तते, तथाऽनन्तरवर्तिनि द्वितीये पद्यसङ्ग्रहणीपटले "आलिंगयविसेसा २१ य संविद्धविधी २२ तथा।" [क्षोक १४] इस्यत्र संविद्धपरं हर्रयते, अष्टाविंशतितमे पुनः णिपणणपटले स्थानस्थानेषु "वारसण्हं णिवण्णाणं" [क्षो० १] "उिक्किट्टियं णिवण्णं च" [क्षो० ३] "परिवेद्धितं णिवण्णं च" [क्षो० ४] इस्यादिषु णिवण्णपदं आकल्यते, तदत्र समिद्ध-संविद्ध-णिवण्णपदैकार्थसङ्गतिस्तज्जौर्विचार्या ॥ ६ ॰रजपओ वाह्ययोगतः इसर्थः ॥ ७ ख० पु॰ खलु मो! महापुरिसदिण्णाए अंगविज्ञाए भूमीकम्मे इस्पर्थः ॥ अंग० २

#### अंगविज्ञापइण्णयं

80

10

[तइयं भूमीकम्म-

मणिसण्णियस्स पुरिसस्स मयाऽऽगमिवत्थरो । जगं सबिमदं 'वंतं सगुणा दबसिया जधा ॥ ७ ॥ एवमेयं जसवओ मणिस्स पुरिसस्स उ । वत्ताए मणिवियारभूमिकम्मे पिकत्तिया ॥ ८ ॥ उपिबद्धविधिविसेसा य १ तथा पल्हित्थियाय य २ । आमासिविधी चेव ३ अपस्सयविधी तथा ४ ॥ ९ ॥ ठियपिथ्यविधी चेव ५ विपेक्खियविधी तथा ६ । हिसयाणं विधी चेव ७ पुच्छियाणं विधी तथा ८ ॥ १० ॥ वंदियाणं विधी चेव ९ संठावियविधी तथा १० । आगयाणं विसेसा य ११ रुदिताण विधी तथा १२ ॥११॥ पिरेदेवियविधीओ य १३ कंदियाणं विधी तथा । १४ पि पिरायाणं विसेसा य १५ अप्पुद्धियविधी तथा १६ ॥१२॥ णिगायाणं विसेसा य १० पहछाइयविधी तथा १८ । जंभियाणं विसेसा य १९ विसेसा चुंबिएसु या २० ॥१३॥ आिछिगियविसेसा य २१ संविद्धविधी तथा २२ । सेवियाणं विसेसा य २३ तेवीसं वत्थुसंगहा ॥ १४ ॥ अप्पणी वाहिरे चेव संजुत्ते छक्खणे तथा । विसए पंचिवचे चेव तिन्नभोवेनिभा तथा ॥ १५ ॥ क्किरिसाऽपगिरिसा चेव तीता-ऽणागय-संपदा । सुभा-ऽसुभाणं भावाणं विपत्ती संपदं सिया ॥ १६ ॥ भूयो भूमीकम्माणि उ समग्गे सम्मई मयं । मैंए पवेदिओऽज्झाओ णिमित्ते संपिकत्तिओ ॥ १७ ॥ भूमीकम्मविही एसो संगहेण पिकत्तिओ । समुदेसं भरससं (र्र्मस्सं) च अतो अट्ठं पवक्खइ ॥ १८ ॥

🖾 ॥ भूँमीकम्मस्स संगहणीपयं ॥ २ ॥ छ ॥ 🖼

# [तइयं भूमीकम्मसत्तसमुद्देसपडलं]

वसुं निमित्तं पवदंति छोके, वसुं निमित्तस्स य अंगमाहु । वसुं च अंगस्स मणिं वदंति महेसिणो जेण वियागरंति ॥१॥ 15 केवलं अंगविज्ञाए मणिओ अंगदीर्पणा । अंगस्सरविणिवैत्तो अंगस्स रयणं भैंणी ॥ २ ॥ मणिओ अंगहिययं णिमित्तहिययं तथा । तइयं लोगहिययं ति तस्स णामं विधीयति ॥ ३ ॥ ताणि सज्झायिम रओ णिचमाधारए नरो । अणण्णमइमं दच्छो तरे वागरणोद्धिं ॥ ४ ॥ णाकयनुमसिस्सं वार्रणीं उत्तं णासहस्सिद् । णारणप्पभ्यं वाइज्जो भैगवंतं महामणि ॥ ५ ॥ भत्तिमंतं विणीयं च सुस्सूसाणिरतिंदियं । कयण्णुं मइमं दंतं धिइमंतमणुसूयकं ॥ ६ ॥ 20 दिक्खणं मिदु सूरं च विज्ञागुरुपरं सदा । सिस्समेयगुँगुज़ुत्तं विदू अंगं तु वायए ॥ ७ ॥ दंतो गुरुसगासिमम अधीयंतो भें रूवओ । पारं गच्छे णिमित्तस्स आवज्ज वयणं जिधा ॥ ८ ॥ अधिज्ञ विज्ञं पिडपुण्णं अद्वक्खाणंसि कोविदो । गुरुणा अब्भणुण्णाओ अणुस्सित्तो अगविदो ॥ ९ ॥ र्ष्यमासज्ज हि णरो अणंतजिणचक्खुमा । अजिणो जिणसंकासो पचक्खं देवतं भवे ।। १० ।। सुभो य असुभो वैंऽत्थो तईओ णाभिगम्मई । संपया य विपत्ती य दुविहा तस्स मग्गणा ॥ ११॥ 25 अतीतं १ वट्टमाणं च २ पुरत्थाय अणागयं ३ । तिण्णि अत्थस्स ठाणाणि चउत्थं णाभिगम्मई ॥ १२ ॥ आमासे १ सेविए २ गंघे ३ पडिरूवे ४ सरे ५ तहा । एँयं अत्थग्गयं सर्व समुदीरेति पंचसु ॥ १३ ॥ अप्पणो १ जो य पुच्छिज २ जस्सत्थाय व पुच्छइ ३। जा यऽत्थ परिसा भवति ४ पडिरूवे य पंचमे ५॥१४॥ वाहिरे अावि सद्दिम लक्खणं समुदीरइ ६ । छ व्यागरणजोणीओ सत्तमी नाभिगम्मइ ॥ १५ ॥

१ °वंतं परिदेवितविधिविसेसेणं सगुणा हं॰ त॰ सं ३ पु॰ । °वंतं परिदेवितवित्थडं विधिविसेसेणं सगुणा सि॰ ॥ २ °भोयणतिभा सप्र॰ ॥ ३ विभत्ति सप्र॰ ॥ ४ महा पवे॰ सप्र॰ ॥ ५ त॰ विनाऽन्यत्र ॰सं च तस्सं च सं ३ पु॰ सि॰ । ॰सं वत सं च हं॰ ॥ ६ 'रभरसं' रहस्यमिखर्थः ॥ ७ हस्तचिह्नमध्यगतः पाठः हं॰ त॰ सिसं॰ वर्तते ॥ ८ °दीिपणो हं॰ विना ॥ ९ °णित्तत्थो हं॰ त॰ विना ॥ १० धणी हं॰ त॰ ॥ ११ °णापुत्तं अणासहस्सदं हं॰ त॰ ॥ १२ भगवितं म॰ ॰ त॰ सि॰ ॥ १३ °गुणाजुत्तं हं॰ त॰ ॥ १४ अ हं॰ त॰ ॥ १५ यथा हं० त० ॥ १६ एसमा॰ हं० त० ॥ १७ अत्थो हं० त० ॥ १८ पतं अत्थं गयं हं० त० ॥ १९ यावि सिद्धिम हं० त० विना ॥

सत्तसमुद्देसपडलं ]

अहमो भूमीकम्मऽज्झाओ

28

छसु एयासु जोणीसु अप्पा भवइ कारणं। अणाधारयमाणस्स अप्पमाणं हि छक्खणं॥ १६॥ अँधारए जया णाणी अप्पणी वाहिरिम्म वा। तं छक्खणं तओ गिज्झं जत्थ सैम्मं निवेसए॥ १७॥ अँगवी जाँहे सुयपुव्वि आधारयइ अप्पणि। उदीरणा वाहिरिका सव्वा भवइ अकारणं॥ १८॥ णिवेसिआय सन्नाय बाहिरे छक्खणम्म य। अप्पणीओ समुप्पाओ सव्वो भवइ अकारणं॥ १८॥ उदीरिए बहुविचे जावऽत्थो णोवछव्भइ। अप्पणीयं विद्धू अत्थं सुँणे वा वि णिवेसए॥ २०॥ अप्पणी वाहिरे वा वि जत्थ सण्णं निवेसए। तं छक्खणं तओ गिज्झं दुविण्णेयमछक्खणं॥ २१॥ उवविद्विधिविसेसा य बत्तीसं मणिए मया १। पल्हिथकायो वावीसं २ आमासद्वसयं तहा ३॥ २२॥ अपस्सया सत्तरस ४ अद्वावीसं ठियाणि य ५। दस विप्पेक्खियाणंगे ६ हिसँथाणि चउइस ७॥ २३॥ [पुँच्छिताणि चउववीसं ८ वंदिताणि य सोछस ९। संछाविताणि वीसं च १० सोछसेवाऽऽगताणि ११ य॥ २४] वीसं रुदियाणि मणिए १२ तेरसं च परिदेवणा १३। अर्डे विकंदियाणंगे १४ अट्ठेव पिडियाणि य १५॥२५॥ १० अपुटिताणिकवीसं १६ एकारस य णिग्गमा १०। पुँचछाइयाणि सत्ताऽऽहु १८ सत्त जंभाइयाणि या १९॥२६ चुंवणाँ सोछसंगम्मि २० चउइसाऽऽिलंगियाणि २१ य। वारसाऽऽहु णिपण्णाणि २२ सेविआणि वतीसइं२३॥२७ इचेसा संखेवविही भूमीकम्मस्स कित्तिया। पूँच पुणोइ वित्थरओ कित्तइस्सामि भागसो॥ २८॥

॥ भूमीकम्मसत्तसमुदेसो पडलं तइयं सम्मत्तं ॥ ३॥ छ ॥

# [ चउत्थं अत्तभावपरिक्लापडलं ]

15

25

अत्तभावपरीणामं पुच्छिओ अंगचिंतओ । आभोगेण परिक्खेतू अत्ताणं दसहा विदु ॥ १ ॥ अत्तभावेण अत्ताणं परिक्खेइ वियक्खणो । दीणयं १ कुद्धयं चेव २ हिट्टयं च ३ पसण्णयं ४ ॥ २ ॥ आरोगत्तं ५ आउरत्तं ६ छायत्तं ७ पीणितत्तणं ८ । विक्खिकत्तं च ९ एकत्तं १० दसधा संपधारए ॥ ३ ॥ पसन्नतं १ मुदितत २ मारुग्गं ३ पीणियत्तणं ४ । एकग्गमणसत्तं च ५ पंचऽत्तिम्म पसंस्तर ॥ ४ ॥ दीणया १ कुद्धया चेव २ छातत्तं ३ आतुरत्तणं ४ । विक्खित्तमणसत्तं च ५ पंचऽत्ते ण पसेंस्सए ॥ ४ ॥

जाणित्ता दीणमप्पाणं सुत्तत्थेण वियागरे । अप्पिएहि य संजोगं विष्पओगं पिँऐहि अ ॥ ६ ॥ संपत्तिं च अणिहाणं इहाणं च असंपदं । आसा-पणयभंगं वा पैंडिसायणमेव य ॥ ७ ॥ अप्पमाणमसकारं अप्पइहमणिव्युइं । जं चऽण्णं एरिसं किंचि दीणे अप्पणिमादिसे ॥ ८ ॥ अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वमित्थं वियागरे । जं किंचि पसत्थं सां सव्वं दीणे ण णिद्दिसे १ ॥ ९ ॥

जाणे अदीणमत्ताणं सुत्तत्थेण वियागरे । पियसंगमं वा जाणीया वियोगं अप्पिएहि य ॥ १० ॥ अणिष्ठाणं असंपत्ती इहाणं वा वि संपदं । उँस्सयं वा विलासं वा सोभैंगं वा वि णिहिसे ॥ ११ ॥ मइजुत्तं च जं कज्ञं रिपीइजुत्तं च जं भवे । तथा हाससमाउत्तं बहुमाणस्सियं च जं ॥ १२ ॥

१ आराधए यदा हं॰ त॰ विना ॥ २ संतं निवे॰ हं॰ त॰ ॥ ३ अंगविजाए हेऊ य आधारेई अप्पाणो सि॰ ॥ ४ जाधे [......]पृष्टि आधा॰ हं॰ त॰। जाहे सुय [......] आधा॰ सं ३ पु॰॥ ५ यो व॰ हं॰ त॰ विना ॥ ६ विदू यण्णं (पण्णं) सुण्णे हं॰ त॰॥ ७ सुण्णे सप्र॰॥ ८ मणिये मता हं॰ त॰॥ ९ वत्तीसं हं॰ त॰ विना ॥ १० थाणि अ वाद्स (चोद्दस) हं॰ त॰॥ ११ [ ] एतत्कोष्ठकान्तर्गतोऽयं श्लोकः किस्भिधिदप्यादर्शे नास्ति, केवलं खण्डितपाटपूर्यर्थं मयैव निर्मितोऽस्ति ॥ १२ अट्टेच कंदि॰ सि॰॥ १३ पवलाउयाणि सत्थाहु सत्त लंभाणिजिआणि आ हं॰ त॰॥ १४ था चउद्दसंग॰ सं ३ पु॰ सि॰। ॰णा चोद्दसंग॰ हं॰ त॰। सर्वासु प्रतिषु मूलगतः पाठो नास्ति ॥ १५ सीवियाणि य वीसई सं ३ पु॰ सि॰। सेविआणि अ तीसइं हं॰ त॰॥ १६ एवं पुणो वित्थ॰ हं॰ त॰ सि॰॥ १७ ॰णायं पुच्छिउं हं॰ त॰ विना ॥ १८ परिकित्ति विय॰ हं॰त॰ विना ॥ १९ विक्खि॰ हं॰ त॰॥ २०-२१ पसंसए हं॰ त॰ विना ॥ २६ उस्सुयं हं० त॰ विना ॥ २६ परिकात्ति विय॰ हं॰ त॰॥ २८ परितिजुत्तं हं॰ त॰॥ ॥ २५ 'सा' स्यादिसर्थः ॥ २६ उस्सुयं हं० त०॥ विना ॥ २७ सोभयं वा हं० त०॥ २८ परितिजुत्तं हं० त०॥

१२

5

15

20

25

पमोदसंसियं वा वि जं वा सम्मोइसंसियं। एवमाइ उ जं सन्वं हिट्ठे अप्पणिमादिसे ॥ १३॥ जं तु किंचि पसत्यं वा सन्वमित्थ वियागरे। अप्पसत्थं तु जं किंचि सन्वं हिट्ठे ण णिहिसे २॥ १४॥ जाणित्ता कुद्धमप्पाणं सुत्तत्थेण वियागरे। आयासं कल्रहं वा वि संतासं आविलं तहा ॥ १५॥ विगाहं वा विवादं वा विप्यं वा अणिन्वुइं। जुद्धं णिजुद्धं संगामं संपरागं च दारुणं॥ १६॥ भेदणं संपेहारं च मिच्छोवालंभमेव वा। जं चऽण्णं एवमाईयं कुद्धे अप्पणिमादिसे॥ १७॥ अप्पसत्थं तु जं किंचि ⊲ सैन्वमित्थ वियागरे। जं किंचि ⊳ पसत्थं वा सन्वं कुद्धे न निहिसे ३॥ १८॥

पसन्निम्म य अप्पाणे सुत्तत्थेण वियागरे । संधी संपीइ सम्मोइ मित्ति णिट्वाणिमेव वा ॥ १९॥ रोसक्खयं खमं वा वि पियागमणमेव वा । इहं वा धम्मचरणं विज्ञाणं धारणं पि वा ॥ २०॥ इच्छियारंभसंपत्ती दुक्खाणं खयमेव य । जं चऽण्णं एरिसं सन्वं पसन्ने अप्पणि न्वदे ॥ २१॥ सन्वं पसत्थं जं किंचि एवमाइ विआगरे । अप्पसत्थं च जं किंचि पसंते ण उ णिदिसे ४ ॥ २२॥

आउरिम य अप्पाणे सुत्तत्थेण उ णिहिसे । 😭 आउरं वा वि जाणीआ वहोपहतमेव वा ॥ २३॥ तहोसहपउत्तं वा किच्छप्पाणं व णिहिसे । 🥽 दुक्खत्तं वेयणत्तं वा जीवियक्खयमेव वा ॥ २४॥ अण्णं वा विरुतं जाणे तहेव पैरितावणं । जं चऽण्णं एरिसं सव्वं आउरे अप्पणि वदे ५॥ २५॥

आरुगाम्मि य अप्पाणे सुत्तत्थेण वियागरे । आरोग्गं वा वि जाणीया तथा वा वि प्यसम्मणं ॥ २६ ॥ अं। वा पमाणं तु कित्तिमूळं तथेव य । दिग्यकालिकमत्थं वा सुभत्ता दिग्यकालियं ॥ २७ ॥ सिद्धं ओसधजोगस्स संपत्तिं ओसधस्स वा । सुभावहं च जं चऽण्णं आरोगे अप्पणिं वदे ॥ २८ ॥ पसत्थं जित्तयं किंचि सव्वमित्थ वियागरे । अप्पसत्थं च जं किंचि अं।रोगेण न निद्दिसे ६ ॥ २९ ॥

जाणित्ता छायमप्पाणं सुत्तत्थेण वियागरे । अबुद्धिं सस्सणासं वा दुब्भिक्यें स्वयमेव वा ॥ ३०॥ वित्तिक्ष्यं खुधा मारं इतिं वा छायमेव वा । अत्थहाणिमसंपत्तिं कम्मारंभमसंपदं ॥ ३१॥ अलामं अण्ण-पाणस्स धण-पाणक्खयं तथा । जं चऽण्णं एरिसं किंचि छाए अप्पणि णिहिसे ॥ ३२॥ अप्पसत्थं च जं किंचि सन्वमित्थं वियागरे । जं किंचि पसत्थं वा सन्वं छाए ण णिहिसे ७॥ ३३॥

पीणियिनम य अत्ताणे सुत्तत्थेण वियागरे । सुँबुद्धिं सस्ससंपत्तिं सुभिक्खं धातकं तथा ॥ ३४ ॥ णिरितीकं च सस्साणं अण्ण-पाणसमागमं । बुँद्धिमिस्सरीकं छामं सञ्वत्थाणं च आगमं ॥ ३५ ॥ पडरण्ण-पाणयं चेव सुप्पियं धण्णमेव वा । सन्वं तु एवमाईयं अप्पणी पीणिए वदे ॥ ३६ ॥ जं किंचि पसत्थं वा सन्वमित्थं वियागरे । अप्पसत्थं च जं किंचि १६ पीणिएणं न निद्दिसे ८ ॥ ३७ ॥

विकिंधैत्तचित्ते अप्पाणे सुत्तत्थेण वियागरे । अप्पकर्म्भपमादे वा अत्थाय गममेव य ॥ ३८ ॥ चिरकैं। छपवासं वा विप्पवासं अणागमं । विसंपत्तिमसंजोगं अप्पइट्टमणिव्वुइं ॥ ३९ ॥ अर्रातें सोगपागं वा अप्पीइमतिसं तहा । जं चऽण्णं एरिसं किंचि विक्खित्ते अप्पणि व्वदे ॥ ४० ॥ अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वमित्थं वियागरे । जं किंचि पसत्थं वा विक्खित्तेणं ण णिदिसे ९ ॥ ४१ ॥

१ विपीइं वा हं॰ ॥ २ संपहाणं च मो॰ ॥ ३ ४ ▷ एतचिह्नमध्यगतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ निव्वाणमेव हं॰ त॰ विना ॥ ५ ॰ यारभसपत्तं हं॰ त॰ ॥ ६ हस्तचिह्नमध्यगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ७ परिणावणं हं॰ त॰ विना ॥ ८ आरोगं ति य हं॰ त॰ विना ॥ ९ ॰ या विहा वा हं॰ त०। 'विहा' द्विधा इस्पर्धः ॥ १० आयुणो हं॰ ॥ ११ आरोगो न सं३ पु॰ ॥ १२ ॰ व्यायमेव सं३ पु॰ ॥ १३ वुद्धिख्यं कुधा मारं हं॰ त०॥ १४ सुबुद्धि सप्र० ॥ १५ बुद्धिमि॰ सप्र० ॥ १६ पीणिते न सं३ पु॰ ॥ १७ विव्खि॰ हं॰ त०॥ १८ ॰ ममसमाए वा हं॰ त०॥ १९ ॰ कार्ल पवा॰ हं॰ त०॥ २० वीसंपत्ति॰ हं॰ त०॥

परिक्खापडलं ]

### अद्रमो भूमीकम्मऽज्झाओ

१३

01

10

20

35

। 🗥 🔑 ैं एगंगिम्म य अप्पाणे सुत्तत्थेण वियागरे । पइलामं थिया बूया भजालामं नरस्स ड ॥ ४२ ॥ 🥂 🎼 पुत्तलाभऽत्थलाभं च वत्थलाभं नरस्स वा । सन्वेसामेव इहाणं विद्धि लाभं च णिहिसे ॥ ४३ ॥ ा चोलोपणयणं गोदाणं जगयाणं छणुसयं । [प]वैसियाऽऽगमणं वा वि भज्जा-पुत्तसमागमं ॥ ४४ ॥ इट्टेहिं संगमं वा वि सन्वत्थाणं च आगमं । एवमाई उ जं सन्वं एगग्गे अप्पणि वदे ॥ ४५ ॥ एवं अप्पणि एकग्गे सव्वमिद्धं सुभं भवे । अप्पसत्थमणिट्रं वा सव्वं णित्थि त्ति णिद्दिसे १० ॥ ४६ ॥ अत्तभावपरीणामं एवं दसविहं विदू । सम्मं समणुगंतूणं तओ बूया सुभा-ऽसुभं ॥ ४० ॥ पिम्मा १ पडिणिवेसा वा २ आगमा ३ दुव्विभाविया ४ । अत्थे दुरुविदेहे वा ५ पंचधा णाभिजाणइ ॥४८ ॥ अत्तभावपरिक्खा णामं पडलं सम्मत्तं ॥ ४ ॥ छ ॥

[ पंचमं णेमित्तमुपधारणापडलं ]

छिण्णासे [5] कयदोसे विदू सन्वत्थसाधए । जिँइंदिए जुत्तजोगे स णिमित्तं वियागरे ॥ १ ॥ असाहसे अरभसे अलद्धे अणसूयके। समिक्खकारी कालण्णू मियवके अविथए।। २।। लाभा-ऽलाभे सहे दुक्खे जीविए मरणे तथा । महप्पार्विसेसी य सहसा ण वदे उ जो ॥ ३ ॥ पमावणा पवयणस्स आयरियगुणदीवणा । तित्थ-पवयणहेऊ वा पर्वूया जो वियक्खणो ॥ ४ ॥ विसयाणमगिंधी य सुदिर्द्वतत्तद्रिसणो । बूया अमूढो णेमित्ती चक्कविह पि पत्थिवं ॥ ५ ॥ र्धवं गुणसमायूत्तो जुत्तो विणएण भासइ । णिमित्तजायमधीतित्ता ण विअसयते कया ॥ ६ ॥ जं दिसं च विपिक्खिज ततो लक्खणमादिसे । पिड्रह्वाणि विण्णाय तिण्णभोवणिभाणि या ॥ ७ ॥ जं च वायमुदीरिज्ञा तं सदमवधारये । अणन्नचित्तो थिमिओ तओ भवइ लक्खणं ॥ ८॥ आमास-सद्द-रूवेहिं तैंतो छक्खणमादिसे। सया हि जुत्तो णेमित्ती आदीसंतो ण मुज्झइ॥ ९॥ अप्पणी बाहिरे चेव सम्मं समुपर्कं किखा । अंतरंगसीमुँत्थेहिं वाधिरंगविधीस य ।। १०।। अणागयमइकंतं संपयं च वियागरे । अणाइलो णिव्विसंको विसत्थो लक्खणं वदे ॥ ११ ॥

॥ १८नेमित्तमुपधारणापडलं ॥ ५ ॥ छ ॥

# ि छद्रं आसणऽज्झाओ पडलं ]

ठाणा-ऽठाणैविसेसेणं आसणाभिगाहेसु य । उपविद्वाणि बत्तीसं कित्तईंसं विभागसो ॥ १ ॥ णेमित्तियस्साऽऽसणिंह पुच्छकस्स य आसणे । उपविद्वाणि बत्तीसं <sup>२३</sup>किकम्म विभावए ॥ २ ॥ गिहप्पविहे सकारं थी पुमं वा वि रेयुंजइ। आसणेण य छंदेति वियत्तेण णिवेसह॥ ३॥ 25 आसणं वा वि पण्णत्तं येडिविक्खिज अप्पणा । अन्वग्गमणसो णेमित्ती बत्तीसविधिसंथियं ।। ४ ।। अब्भितरं व १ मज्झे वा २ विहें वा संपकिष्यं ३ । णीयं ४ सेँमं वा अण्णेणं ५ आसणं णिप्पकंपियं६ ॥ ५॥ संथाणओ य॰ सारओ य८ जहण्णु ९त्तम१० मज्झिमं११। समग्ग१२ मसमग्गं वा१३ अभिण्णं१४ भिण्णमेव वा१५।।६

१ वसित्तागम° हं॰ त॰ ॥ २ सव्वं सव्वाणगंतूणं हं॰ त॰ विना ॥ ३ विज्ञं सि॰ ॥ ४ जइंदिए जत्त° हं॰ त॰ 👯 विना । 'जइंदिए' यतेन्द्रियः ॥ ५ असहासे हं॰ त॰ विना ॥ ६ कालयण्णू हं॰ त॰ विना ॥ ७ °णविपसी हं॰ त॰ ॥ द पभूया हं॰ त॰ विना ॥ ९ °मगेधी हं॰ त॰ ॥ १० °द्रसुहदरि॰ सि॰ ॥ ११ एस पुण समा॰ सं ३ पु॰ । एसो पुण समाः सि॰ ॥ १२ विद्सतए किय हं॰ त॰ विना ॥ १३ जइ संधविषि॰ हं॰ त॰ ॥ १४ नेउ छ॰ हं॰ त॰ विना ॥ १५ आसत्तो ण हं॰ त॰ ॥ १६ °लक्खइ हं॰ त॰ विना ॥ १७ °मुत्थे य बाहिरंग° हं॰ त॰ विना ॥ १८ णेमित्तिमु हं॰ त॰ ॥ १९ °ण्विसे-सण्णू हं॰ त॰ ॥ २० °इस्सामि वि° हं॰ त॰ ॥ २१ एककम्मि हं॰ त॰ विना ॥ २२ जुंजइ हं॰ त॰ ॥ २३ पडिदिक्खि हं ० त॰ ॥ २४ सम्मं हं ० त० विना ॥

88

5

10

15

20

25

30

बद्धं१६ तहा अबद्धं वा १७ अद्ढं१८ द्ढमेव य१९। चलं२० अकंपमाणं वा२१ 'संथियं वा२२ असंथियं२३।।७॥ सकारणाय पण्णत्तं२४ दीणं वा वि असक्कयं२५। भूमिमयं२६ कट्टमयं२७ तणं२८ छगण२९ पीढगं३०॥८॥ सामण्णं वा ३१ परकं वा ३२ एवं भवइ आसणं। पैडिपेक्खिज णेमित्ती तव्वसो अंगविंतओ ॥ ९॥

अविभतरे आसणिम्म सक्कारेणुपणामिए । मिज्झिमे बाहिरे चेव एवं बूया वियक्खणो ॥ १०॥ अब्भितरे आसणिम्म वड्डी अब्भंतरा भवे । मिन्झिमे मिन्झिमा वद्धि वाहिरिम्म य बाहिरा ॥ ११ ॥ अव्भंतरे आसणिम्म असकारेण छंदिए। 🖙 मैं ज्झिमे बाहिरे वा वि एवं वूया वियक्खणो ॥ १२ ॥ अञ्भंतरे असकारे हाणी अञ्भंतरा भवे । मिञ्झिमे मिञ्झिमा हाणी वाहिरम्मि य वाहिरा ॥ १३ ॥ पुन्वासुहे आसणम्म सकारेणुवणामिए । विद्धिमिस्सरियं दृन्वं खिप्पमेवऽस्स णिद्दिसे ॥ १४ ॥ एतम्मि आसणे चेव असकारोवणामिते । विद्विमिस्सिरियं दुव्वं खिप्पमेवऽस्स हायति ॥ १५ ॥ 🤝 द्क्खिणाभिमुहे चेव आसणे संपकिष्ण । सयणं आसणं वत्थं कामभोगे य णिहिसे ॥ १६॥ एयस्मि आसणे चेव असर्कारेणुवणामिए । 🖾 सँयणा-ऽऽसण-वत्थाणि काम-भोगा य हायते ॥ १७॥ अवरम्मुहे आसणिम सकारेणुवणामिते । 🖼 कुडुंववद्धिं सोहगां खिप्पमेवऽस्स णिदिसे ॥ १८॥ च ए्यम्मि आसणे चेव असकारोवणामिए । कुडुंबहाणिं केसं च खिप्पमेवस्स णिहिसे ।। १९ ।। ⊳ उत्तराभिमुखे चेव आसणे उवणामिए । हिरण्ण-रुप्पसंठाणं वद्धिं लाभं च णिद्दिसे ॥ २०॥ एयस्मि चेव ठाणिस्म असकारोवणामिए । हिरण्ण-रूप्पसंठाणं विद्धं णासं च णिद्दिसे ॥ २१॥ तत्थुत्तरादिसाहृत्तो सकारेणुवणामिए । णिव्वुइं अत्थलाभं च णारीणमभिणिदिसे ॥ २२ ॥ एयम्मि आसणे चेव असकारोपणामिए । अणिव्वुइं अत्थहाणिं णारीणमभिणिद्विसे ॥ २३ ॥ विदिसाभिग्गहिए य आसणिम्म वियाणिया । विवादं गणसंजुत्तं पुरिसस्सऽत्थ वियागरे ॥ २४ ॥ एवं दिसासु विदिसासु वूया दिण्णे उ आसणे । आसणे पडिरूवाणं सेसाणं सुण भासणं ॥ २५ ॥ आसणर्सं उ दाणेणं तिरिच्छीणस्स <sup>११</sup>अंगवं । विगगहं अंगेवी वूया अत्थस्स य असंपयं ।। २६ ॥

आसणस्स उ दाणण तिरिच्छीणस्स "अगव । विग्गह अगवी वूया अत्थस्स य असंपर्य ॥ २६ ॥ उच्चासणे पसत्थे वद्धी मज्झं लामं समे सुमे । हीणे य वूया परिहाणी उस्सेहे आसणस्स उ ॥ २७ ॥ संठियम्मि महासारे उत्तमं लाभमादिसे । ४ भिज्झमे मिज्झमं वूया अप्पसारे असंपदा ॥ २८ ॥ समग्गे अत्थसामग्गी खंडे हाणि पवेद्ये । भिण्णे भेदं विजाणीया अभिन्ने संगृहं वदे ॥ २९ ॥ बद्धे बद्धं विजाणीया अबद्धे सुभमादिसे । दृढे अणिव्वुई वूया अदृढे णिव्वुइं वदे ॥ ३० ॥ अप्पइहाणमत्थस्स चले वूया उ आसणे । अकंपे य पइहाणमप्पणो आसणे वदे ॥ ३१ ॥ अप्पइहाणमत्थस्स चले वूया उ आसणे । अकंपे य पइहाणमप्पणो आसणे वदे ॥ ३१ ॥ भृमी-धातुमए बद्धी उक्कं संपवेदये । ▶ मिज्झमे मिज्झमं वूया जहण्णे हाणिमादिसे ॥ ३३ ॥ [तथा ] कहमए वूया सारओ पवियवस्यणो । तणे य गोमये चेव असारं संपवेदये ॥ ३४ ॥ उद्गगतण-पत्तमए फल्ट-पुप्फमए तहा । पसत्थं आसणे वूया हाणी सुक्खमलाणसु ॥ ३५ ॥ साधारणे आसणिम्म अत्थं वूया सविग्गहं । असामण्णे अस्या वूया उ आसणे ॥ ३६ ॥ साधारणे आसणिम्म अत्थं वूया सविग्गहं । असामण्णे अस्या वूया उ आसणे ॥ ३६ ॥

१ संधितं वा असंधितं हं॰ त॰ । संघयं वा असंघयं मो॰ ॥ २ पिरपे॰ हं॰ त॰ ॥ ३ रेण पणा॰ हं॰ त॰ ॥ ४ हस्तिविह्यन्तर्गतः श्लोकसन्दर्भः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ५ चतुरस्रकोष्ठकान्तर्गते उत्तरार्ध-पूर्वार्द्धे प्रतिषु गलिते इति सम्बन्धानुसारेण सन्धिते ॥ ६ कारोव॰ सि॰ ॥ ७ हस्तिविह्यान्तर्गते उत्तरार्ध-पूर्वार्द्धे हं॰ त॰ एव ॥ ८ ०० एति चिह्यमध्यवित्तं पद्यं हं॰ त॰ नास्ति ॥ ९ आयणं हं॰ त॰ ॥ १० ० स्सऽत्थ दा॰ हं॰ त॰ ॥ ११ अंगयं हं॰ त॰ ॥ १२ अन्नविद्य या हं॰ त॰ विना ॥ १३ इत आरभ्य त्रयिक्षालयपूर्वार्द्धं यावद् ०० ०० एतिचिह्यमध्यगतः पद्यसंदर्भः हं० त॰ नास्ति ॥ १४ सि॰ विनाऽन्यत्र संधिए सं ३ पु० ॥ १५ सि॰ विनाऽन्यत्र असंधिए सं ३ पु० ॥ १६ य सामण्णं हं० त० विना ॥

#### पडलं

# अटुमो भूमीकम्मऽज्झाओ

14

15

20

25

30

उक्करस मिज्यमें चेव हीणे य पविभागसो । अंतो मज्ये य वाहिं च वद्धी हाणि च थाणतो ॥ ३७॥ एवं तु आसणे वद्धी अप्पणो उवलक्खए । पुन्छितस्स य जाणिजो आसणाण विभक्तिओ ॥ ३८॥ पिडिविक्खिं व णेमित्ती अप्पणो आसणे विही । उविवैत्तो पिडिपिक्खिं पुन्छगस्स य आसणं ॥ ३९॥ वत्तीसतिविहं तं पि उवविद्वेविधिकोविहो । इमाहिं पिडिपिक्खाहिं अवेक्खइ समाहिओ ॥ ४०॥ पुरिमं १ पिन्छमं चेव २ वामओ ३ दिक्खणेण या ४। पुन्वदिक्खणभागे य ५ दिक्खणेण य पिन्छमे ६॥ ४१॥ ५ पिन्छमे वामभागिम्म ७ वामभागे पुरित्थमे ८। अह आसणस्स हु दिसा णवमी णाऽभिगम्मति ॥ ४२॥ अइदूरे अविक्खित्तं १ अचासण्णं च पीलियं २। णाइदूरे ण वाऽऽसण्णे ३ तिविहं भवइ आसणं ॥ ४३॥ जेपीयतरं वा अंगविणो १ सँमं वा भवताऽऽसणं २ । उच्चयं वा भवइ ३ चडत्थं णाऽभिगम्मइ ॥ ४४॥ जधण्णतरयं वा वि १ तुहुक्त्वं च आसणं २ । विसिद्धतरयं वा वि ३ क्ष्वेणऽग्वेण वा पुणो ॥ ४५॥ सामण्णं वा १ परकं वा २ सँगं वा ३ भवताऽऽसणं । तिरिक्ष्ठीणं भवे यावि १ अभिमुहं वा २ परम्मुहं ३ ॥ ४६ १० पोराणयं वा भवई १ णवं वा भवताऽऽसणं २ । समग्वं वा १ महग्वं वा २ तुहुग्वं वा वि ३ आसणं ॥ ४०॥

दुडियं १ सुडियं वा वि २ ठाँणा १ ऽठाणा व २ साहियं।
एकद्वाणं १ चित्रं वा २ दुव्वलं १ बित्रं तहा २ ॥ ४८ ॥
पल्लं १ फलकं २ कट्ठं ३ पीढिका ४ ऽऽसंदके तथा ५ ॥
फलकी ६ भिसी ७ चिंर्फलको ८ मंचको९ऽथ मसूरको १० ॥ ४९ ॥
भदासणं ११ पीढगं वा १२ कट्ठखोडो १३ नैहिंदिका १४ ॥
उपलो १५ लोहसंघातो १६ १ तंतो य १७ तह अद्विकं १८ ॥ ५० ॥
भूमीमयं १९ तणमयं २० तथा छगणपीढगं २१ ॥
पुप्फाणि २२ फल २३ वीयाणि २४ तणं २५ साहा २६ मही तथा २७ ॥ ५१ ॥

एवमादीणि जाणीया आसणाणि वियक्खणो । समासओ य तिविहा आसणाणं विधी भवे ॥ ५२ ॥ धातुजोणीसमुत्थाणा १ विहया पाणजोणिया २ । आसणाणं विही चेव तह्या मूळजोणिया ३ ॥ ५३ ॥ समगगमसमग्गं वा फुडियं अप्फुडियं तथा । अजज्जरं जज्जरं च अदङ्खं दङ्खमेव य ॥ ५४ ॥ दिसाहिदेसओ चेव उच्च-णीयविधीहि य । संथाणओ सारओ य गुणा-ऽगुणविधीहि य ॥ ५५ ॥ आसणाणं विधि चेव जोणीहिं पडिपिक्खिया । परकं सगं सामण्णं विजाणे अंगचिंतें औ ॥ ५६ ॥ आसणाभिग्गहविही इति वृत्ता जहा तहा । विभित्तफळओ चेव कित्तइस्सं विभागसो ॥ ५७ ॥

पुरिमं १ दिक्खणं चेव २ तथा पुरिमदिक्खणं ३ । तिण्णाऽऽसणाणंगाए उत्तमाणि पसस्सए ॥ ५८ ॥ आसणं वामभागं जं जं वा वामपुरितथमं । एयाणि मिन्झमत्थिम्म थीलाभे य पसस्सए ॥ ५९ ॥ आसणाभिगाहा एए विण्णेया पुरिसस्स वि । थीसंसिएसु अत्थेसु निष्फत्ती अनुमिन्झमा ॥ ६० ॥ दिक्खणं पच्छओ चेव पिच्छमं वामतो तहा । एयाणि ण ध्यैसंसंति समजुंजं च वामओ ॥ ६१ ॥ पुरितथमं सैमिक्खं जं तं वरं भवउत्तमं । अप्पस्तथं च परमं सैमुज्जो पिच्छमेण जं ॥ ६२ ॥ पुरितथमे आसणिम्म अत्थं बूया अणागयं । उभेसु यावि पस्सेसु वत्तमाणं वियागरे ॥ ६३ ॥ अतीतमत्थं जाणिज्ञा पिच्छमेणाऽऽर्सणे थिते । अणावलोइयते यावि पिच्छमेण य पुच्छिए ॥ ६४ ॥

१ च यामओ हं॰ त॰ विना ॥ २ °विट्ठं विधि॰ सप्र॰ ॥ ३ णीअयरं हं॰ त॰ ॥ ४ सम्मं हं॰ त॰ विना ॥ ५ समं वं॰ त॰ विना ॥ ६ तिरियत्थाणं हं॰ त॰ विना ॥ ७ ठाणाठाणं व हं॰ त॰ ॥ ८ चिंफरको हं॰ त॰ ॥ ९ तिहिद्रका हं॰ त॰ ॥ ११ अद्ढं दढमे॰ हं॰ त॰ विना ॥ १२ °चिंधओ हं॰ त॰ ॥ १३ प्यसमांति समजुंजणा वामओ हं॰ त॰ ॥ १४ सपुष्फं जं हं॰ त॰ विना ॥ १५ सपुष्फं पिंछि॰ हं॰ त॰ विना ॥ १६ °सणोत्थिए हं॰ त॰ ॥

अइदूरे पमुहओ जया भवइ आसणं। अँणागयं तं जाणिज्ञा अत्थं परमदुह्नमं।। ६५॥ णाइदूरे पमुहओ जदा भवति आसणं। णाइसिग्घं ण य चिरा अत्थं बूया अणागयं।। ६६।। अज्ञासन्नं पमुहओ जदा भवति आसणं। उवित्थितं तओ वूया अत्थं खिँप्यं पुरेखडं।। ६०॥ आसण्णं दक्कियणे भागे पुरिसस्साऽऽसणं भवे । अव्भन्तरं कुडुंवत्थं वत्तमाणं वियागरे ॥ ६८ ॥ 5 आसण्णं द्विखणे भागे पमदायाऽऽसणं भवे । अत्थं पेँड्म्हि णिययं वत्तमाणं वियागरे ॥ ६९॥ द्क्तियां णाइदूरे य पमदायाऽऽसणं भवे । पइमित्तंतरेणऽत्थं वत्तमाणं वियागरे ॥ ७० ॥ द्क्षिणं जं अपक्लितं पमदायाऽऽसणं भवे । अत्थं जारम्मि णिययं वत्तमाणं वियागरे ।। ७१ ॥ आसन्नं वामभागे उ पुरिसस्साऽऽसणं भवे । अत्थं भज्जाय णिययं वत्तमाणं वियागरे ॥ ७२ ॥ ा असणं अत्तमाणं तु वामतो पुरिसस्स य । मित्तभज्जंतरेणऽत्थं वत्तमाणं वियागरे ॥ ७३ ॥ 10 है वामओ जं अविक्यत्तं पुरिसस्साऽऽसणं भवे । अत्थं जारीय णिययं वत्तमाणं वियागरे ॥ ७४ ॥ वामओ जं अपक्खित्तं पमदायाऽऽसणं भवे । पतिजारिणीयतत्थं णिहिसे तं वियक्खणो ॥ ७५ ॥ आसणं पच्छिमे भागे उपसन्नत्थियं भवे । अचिराइवत्तं अत्थं णिहिसे अत्थचिंतका ॥ ७६ ॥ पच्छिमे णाइदूरेण भवेया आसणित्थतं । चिराइवत्तं तं अत्थं वूया परमदु ह ।। ७७ ॥ पुरत्थिमे वओगंडे तथा पुरिमद्क्खिणे । अत्थं अणागयं वूया आसणाभिगाहेसु य ।। ७८ ।। 11 पुन्वुत्तरे वँओकहे अत्थं वूया अणागयं । आसणाभिर्गाहे ठाणं सन्वत्थेसऽत्थसाधणं ॥ ७९ ॥ 15 द्किखणे आसणत्थाणे उँकिट्ठे थाविए सुदं। वामे वा आसणत्थाणे मज्झिमत्थो पसस्सइ॥ ८०॥ पच्छिमे दक्खिणे अत्थो अतिवत्तो सुमो भवे । मिन्झमो पच्छिमो अत्थो हीणो सी पच्छिमुत्तरे ॥ ८१ ॥ र्तथंतरिदसा सन्वा वियाणेयँ विभागओ । उक्किष्ठ मिज्झमं हीणं पहिरूवेण णिहिसे ।। ८२ ।। ुड्चतरकं महत्तरकं परग्घतरकं तथा । पुच्छंतस्साऽऽर्सैणं भवइ अत्थहाणिं पवेदये ।। ८३ ।। सैमं वा तुहुरूवं वा तुहुरघं वा वि आसणं। पुच्छंतस्साऽऽसणं भवति ण जओ ण पराजओ।। ८४।। 20 उच्चयरकं महतरकं परग्वतरकं तहा । अंगविस्साऽऽसणं भवइ अत्थसिद्धी पवेदए ॥ ८५ ॥ पोराणेण य पोराणं अत्थं वूया विचितियं। साँ णवे णवकं वूया आसणेणंगचितओ ।। ८६ ।। फलमप्पं परिजुण्णे सुभं वा १५६ वाऽसुभं । नवे महप्फलं हवइ आसींभीम्ह महप्फलं ॥ ८७ ॥ पागयं पागएणऽत्थं आसणेण पवेदए । परम्घिन्ह महम्घिन्ह जुत्तम्घिन्ह य मिज्झमं ॥ ८८ ॥ णिव्यत्तियागए अप्पा युत्तग्यम्हि य मञ्ज्ञिमा । परग्यम्हि महासारा णिव्यत्ती भवताऽऽसणे ॥ ८९ ॥ 25 सामण्णेण य सामण्णं संगेण संगमादिसे । अण्णायकं पैर्रक्रेण आसणेण पवेद्ये ॥ ९० ॥ आसणिम्ह तिरच्छीणे विवादं तत्थ णिद्दिसे । परम्मुहे णिराकारं अणुलोमं अभिमुहे ॥ ९१ ॥ 00 उवसिकए आसणिन्ह महाअत्थो विधीयते । अवसिकए आसणिन्ह अत्थहाणी पवेदए ॥ ९२ ॥

१ अणागईं हं॰ त॰ विना ॥ २ अइदूरे हं॰ त॰ विना ॥ ३ खिल्पे पुरेकडं हं॰ त॰ विना ॥ ४ पयम्मि णि॰ हं॰ त॰ विना ॥ ५ अक्कडे अत्तमातं तु हं॰ त॰ ॥ ६ य हं॰ त॰ विना ॥ ७ वउक्कडे हं॰ त॰ विना ॥ ८ ॰गाहे श्रीणं स॰ हं॰ त॰ ॥ ९ अक्कडे वातिए सुहं हं॰ त॰ विना ॥ १० अतिवुत्तो हं॰ त॰ विना ॥ ११ 'सा' स्यादिस्थंः ॥ १२ तत्थुत्तर॰ हं॰ त॰ ॥ १३ °णे पइसा॰ हं॰ त॰ ॥ १४ °समं हं॰ त॰ विना ॥ १६ यासणं हं॰ त॰ विना ॥ १७ सारं णवेण णवकं हं॰ त॰ ॥ १८ जइ हं॰ त॰ ॥ १९ °णिमा हं॰ त॰ ॥ २० परत्थेण हं॰ त॰ ॥

पडलं ]

# अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

20

उवसिक्कए मिन्झिमिन्ह मिन्झिमत्थो विधीयते । अवसिक्किअम्हि तैम्मेय मिन्झिमत्थोऽस्स हायइ ॥ ९३ ॥ उवसिकए पचवरे अत्थो पचवरो भवे । अवसिकयिन्ह तम्हेर्वे सो अत्थो परिहायइ ॥ ९४ ॥ दरे अवसिक अल्यो आसणे उत्तमे महा । अवसिक उ दूराओ उत्तमत्योऽस हायइ ॥ ९५ ॥ आसणिन्ह अकट्टिन्हि चिरा अत्थो पुरित्थमे । तम्हेव उवकट्टिन्हि खिप्पमत्थं पवेदए ॥ ९६ ॥ पक्खासण्णे अकट्टिम्ह संपतत्थोऽस हायइ। तम्हेव उवकट्टिम्ह वत्तमाणो विधीयते।। ९७॥ पच्छिमेणुवकट्टम्हि अतिवुत्तो चिरा भवे । उवकट्टम्हि तम्हेच ण चिरा अत्थो अइच्छिओ ॥ ९८ ॥ उवसिक्क अम्हि दुँखुत्तो इहो अत्थो विधीयते । अवसिक्क व दुँखुत्तो सो चेव परिहायति ॥ ९९ ॥ उवसिकएसु बहुसो बद्धी [य] आसणे महा । अवसिकएसु बहुसो अत्थहाणी महा भवे ॥ १००॥ दुब्बले दुब्बलं अत्थं दृढेण दृढमादिसे । दुत्थिएणं चलं जाणं सुत्थिएण य थावरं ॥ १०१॥ तथा— उवसिकए आसणिस्ह इहे इहं वियाणिया । अवसिकए आसणिस्ह विप्पओगो पिएण उ ॥ १०२॥ 10 उवसिकए अणिहम्हि इहाणं तु असंपदा । अवसिकए उ तम्हेव अणिहेणं असंपदा ॥ १०३॥ दिक्खणापक्कमं धन्नं पुरिसस्साऽऽसणं भवे । अवित्वतं तु वामेणं अधन्नं भवयाऽऽसणं ॥ १०४॥ विवरीयं तु नारीय आसणायकमं वदे । तिण्णि ठाणाणि संकन्त ण कम्हियि पसरसते ॥ १०५॥ पीढिकाऽऽसंद्को चेव पहुंको डिप्फरो [तथा]। भद्दासणं जुत्तमेसु अचलं जं च आसणं।। १०६।। समागमं घरावासं ठाणमिस्सरियं तहा । पैंइहं निव्वृइं विद्धं सव्यमेएहिं णिहिसे ॥ १०७ ॥ 15 पीढकं फैलकी खट्टा मन्झिमेसु पवेदए। मन्झिमेसु य एएसु मन्झिमं फलमादिसे।। १०८॥ बद्धेण बद्धं जाणिज्ञो मिथो भेदं च जज्जरे । विणिवायं च भगगिम खंडे हाणी पवेदए ॥ १०९ ॥ फ़ुडिए भेदं विजाणीया दड्डे बूया अणिव्वुइं । जुँने विगयसंठाणे जाणीया अत्थवापदं ॥ ११० ॥ णीलासणं तणं णीलं पुष्फाणि य फलाणि य । बीयाणि य उद्ग्गाणि आसणेसु पसस्सए ॥ १११ ॥ हिरण्णं वा सुवण्णं वा मणि-मुत्त-र[य]यं तहा । अकिलिङो तहा छाओ आसणत्थो पैसस्सई ॥ ११२ ॥ 20 130 मसूरको अँत्थरको पवेणी तह कंवलो । सुभा वा अचला भूमी आसणे अत्थसाधिया ॥ ११३ ॥ ि आसणेसु तु एएसु पसत्थं अंगैवी बुवी । सन्वत्थ-साधणं इहं पसत्थं णर-णारिणं ॥ ११४ ॥ सुहस्सहा तणं कडं पासाणो इड-( ट्ट-)कडिगं । कड-च्छगणपीढं वा खेडुखंडं समंथणी ॥ ११५ ॥ बद्धं भिण्णं च दड्टं च जज्जरं परिखंडियं। दुब्बलं परिजुण्णं च विखंडं वा वि संठियं।। ११६॥ मरणं बंधणं रोगो अप्पइडमणिव्वुई । विवादं विष्पयोगं च हाणी एएसु णिहिसे ।। ११७ ॥ 25 अंदं बंधं अवक्खित रोगं चेव अणिव्वुई। कलहं विष्योगं च हाणिं चेव वियागरे ॥ ११८॥ सुद्वियम्हि अभिण्णिम समगमिम अजजारे । सुसिलिहे सुद्दे व सारवंते वऽवित्थिए ॥ ११९ ॥ संठियम्मि समे वा वि आसणे उजुकम्मि य । आच्छण्णे य उद्गो य पहुँ अणहे तहा ॥ १२०॥ अप्पणागे असामण्णे भैवणेमित्तिपीलिए। पसत्थिदिसिणिक्खित्ते आसणे सुविकंपिए।। १२१॥ णेमित्तीकस्साऽऽसणाओ ण उँकिट्ठे गुणेहि उ । न य हीणे अंगविदो आसणेण पकंपिए ॥ १२२ ॥ 30 एवंविहे आसणे उ उवविद्वो जइ पुच्छई । अत्थे विसिद्वे पुच्छिज विसिद्वं ति वियागरे ।। १२३ ॥ अप्पसत्थं च पुच्छिज्ञ उवविद्वो एरिसिम्म जो । अणिद्वसंपया णित्थि पसत्थे चेव णिद्दिसे ॥ १२४ ॥

१ तम्हे [च] मं हं ति ॥ २ व सासत्थो हं ति ॥ ३ किरे अ हं ति ॥ ४ किरे तु हं ति ॥ ५ अहा हं ति ॥ ६-७ दुक्खतो हं ति विना ॥ ८ नारीणं आसणोवक्षमो हं ति ॥ ९ कत्तपसुं हं ति ॥ १० परिट्विं हं ति ॥ ११ फलकं हं ति विना ॥ १२ जण्णे विगयसंवाओ जाणीया हं ति ॥ १२ पसंसद्द हं ति ॥ १४ अतथरणो हं ति विना ॥ १६ अप्पं विद्वे अविश्वत्ते रेकं चेव हं ति ॥ १७ आकण्णे हं ति ॥ १८ पयदे य णवे तहा सं ३ पु ॥ १९ णवे णे सि ॥ २० उक्कद्वे सं ३ पु । उक्कद्वे सि ॥ अंग ३

### अंगविजापइण्णयं

[ सत्तमं पल्हत्थिया-

पसत्थेसु य सन्वेसु आसणेसु वियक्खगो । तज्जायपिहरूवेणं गुणाणं सुभमादिसे ॥ १२५ ॥ अप्पसत्थेसु सन्वेसु आसणेसु तु अंगवी । तज्जायपिहरूवेणं दोसाणं असुभं वदे ॥ १२६ ॥ ॥ भगवतीय महापुरिसदिण्णाय अंगविज्जाय आसणऽज्झाओ सम्मत्तो ॥ ६ ॥ छ ॥

36

Oi

10

15

20

25

# [ सत्तमं पल्हित्थियापडलं ]

इति वुत्ताणि सन्वाणि आसणाणि जधा तथा । पैल्हित्थिकाओ बावीसं कित्तइस्सं जधा तथा ॥ १ ॥ बाहू १ वत्थं चर वीमत्तो (वागत्तो) ३ सुत्तं ४ रज्जू य पंचमं ५ । चैम्मपट्टो ६ वक्कपट्टो ७ सत्त वुत्ता परिगाहा ॥२॥ कप्पासियं १ आँविकं च २ वक्क्यं च ३ वियाणिया । तिविहो वत्थेण संजोगो वित्थारो छिव्वहो भवे ।। ३ ।। उक्सस १ मिन्सिम २ जहण्णो ३ सारओ तिविहो भवे। णवो १ जुण्णो य २ विण्णेओ दुब्बलो ३ वलिओ तहा ४ ॥४॥ किलिहो ५ अकिलिहो य ६ एवं वैत्थपरिग्गहे । [.....] णेओर्सुत्तपरिग्गहो ॥ ५ ॥ उण्णा १ सुँत्तामओ चेव २ तथा चेलिकर्सुत्तीजा ३ । वक्तजा ४ वोंडजा चेव ५ रज्जू चम्ममयी तहा ६ ॥ ६ ॥ चउप्पयचम्ममओ १ परिसप्पर्चम्ममओ पि वा २ । दुविहो पल्हित्थकापैट्टो चिम्मओ परिकित्तिओ ॥ ७॥ मूलया 'रेखंधया चेव दुविहा वाकपट्टिका । परिग्गहेसु एएसु मज्झे पल्हत्थिका विदू ॥ ८ ॥ अण्णायगं १ अप्पणोकं २ तथा साधारणामवि ३ । विज्ञा पल्ह त्थियापट्टं तिविहं एवं विभागसो ॥ ९ ॥ एयं परिगाहविहिं बुड्से पल्हित्थियासु जो । पल्हित्थिकाओ बावीसं तासि विज्ञा इमं विधि ॥ १० ॥ पल्ह त्थिया समगा य अद्भपल्ह त्थिया तथा । दिक्खणा चेच वामा य दुविहा य पवेदिया ॥ ११ ॥ सुद्विया दुद्विया चेव दढा अविलिआ भवे । उक्तसा मिन्झिमा चेव जधण्णा चेव सारओ ॥ १२ ॥ किण्हा णीला य 13 लोहितिआ हालिहा सुकिला तथा। अकिलिहा किलिहा य णवा जुण्णा य किचिसा ॥१३॥ चित्ता थें बिविहा णेया खईआ अखई तथा । पुरिमाऽवाइमा चेव वण्णसंजोगओ तथा ॥ १४ ॥ चित्ता चडिवहा एसा वित्थरेण विभासिया । अङ्घारसमी एसा णेया पल्हित्थिया विहिं ॥ १५ ॥ चिलया १९ अचलिया चेव २० भुँका २१ तध पलोलिया २२। पल्हित्थकाओ वाचीसं १ई चेया परिक्रिचिया।।१६॥ द्विहा अचिला णेया द्विहा य पलोलिया । छिण्णा चेव अछिण्णा य जुण्णा य द्विहा भवे ॥ १०॥ एवं पल्हित्थया एया वावीसं परिकित्तिया । जहाणुपुविंव चेतीँभी वृया उ गुणवित्थरं ॥ १८ ॥

र्साहुकं बाहुपट्टो य चम्मओ सुत्तमेव या । पल्हित्थकासु चउरो पैसेत्था उ परिगाहे ॥ १९ ॥ अकिलिहें णवा चेव परघा य परिगाहा । पसत्था उत्तमे सेते अप्पसत्थेसु गरिहया ॥ २० ॥ सामण्णिम्म य सामण्णं सकमत्थं सकेण य । अँलामकं परकेणं अजोगे णाभिणिदिसे ॥ २१ ॥ पह्निथकाय गहितेसु जाणूसु उभयेसु य । अँत्थं कियंतियं बूया इत्थीयं पुरिसस्स य ॥ २२ ॥ सव्वपद्यक्तिय चेव इहं संयोगसंपदं । अचलाय सुद्धियायं च सव्वमेवाभिणिदिसे ॥ २३ ॥ अद्यपद्यत्थिका वामा थीणं अत्थो पसस्सए । संजोगत्थे असत्थिम्म अवसेसे ण प्पसस्सए ॥ २४ ॥ अद्यपद्यत्थिका वामा औं उत्ता जस्स तू भवे । भजं ण्हुसं धूयरं [च] अंतरा ण प्यसस्सए ॥ २५ ॥

१ अस्मिन पहित्थियापटळके हं॰ त॰ प्रती सर्वत्र पहित्थियास्थाने पहित्थिया पाठ एव भूमना हरवते ॥ २ वामतो हं॰ त॰ विना ॥ ३ चम्मपहो चक्कपहो अग्ग बुत्ता हं॰ त॰ ॥ ४ आविकुं च हं॰ त॰ विना ॥ ५ वत्थुपरिग्महो हं॰ त॰ विना ॥ ६ सत्थप॰ हं॰ त॰ ॥ ७ सुत्तोमओ सं३ पु॰ । ॰ सुत्तोमए सि॰ ॥ ८ सुत्तीका हं॰ त॰ ॥ ९ जा । जा त चम्मसमुङभवा वक्का सि॰ ॥ १० ॰ चम्मओ हं॰ त॰ विना ॥ ११ ॰ पबद्धो च॰ हं॰ त॰ विना ॥ १२ खंख्या सं३ पु॰ । कंक्या सि॰ ॥ १० ॰ चम्मओ हं॰ त॰ विना ॥ ११ प्रविद्या हं॰ त॰ ॥ १५ सुकालेह पलो॰ हं॰ त॰ विना ॥ १६ अच्चित्ता परि॰ हं॰ त॰ ॥ १५ परित्थाओ हं॰ त॰ ॥ २० ॰ लिहिया पा चा हं॰ त॰ विना ॥ १८ अण्यातकं परकेणं आजोगे हं॰ त॰ ॥ २२ अत्थं विद्यां तं वूया हं॰ त० ॥ २३ तथे य साब्विमा हं॰ त० विना ॥ २४ अवुत्ता हं॰ त० विना ॥

पडलं ]

#### अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

29

10

15

.

20

25

अद्भपक्षत्थिका जा य भवे पस्सिम्म दिक्खणे । पुरिसस्सऽत्थेसु सञ्वेसु सञ्वे सुद्धाण इत्थिसु ॥ २६ ॥ अद्भपष्टत्थिका जस्स आयुत्ता दक्तियणा भवे । पुत्तं पैसं पई दारं अंतरेण प्यसस्सए ॥ २७ ॥ विष्यमुकासु एयासु मरणं विष्यजोजणं । मोक्खं च विष्ययोगं च रोगं सोगं च णिद्दिसे ॥ २८ ॥ पह्नत्थिकायं वामायं थीय अत्थो पसस्सइ । द्किखणास य पुरिसस्स मुकं मुकाय णिदिसे ॥ २९ ॥ पइहियायं तु बूया सन्वं अत्थं पइहियं । अप्पइहाणमत्थस्स अहिआसु वियागरे ॥ ३०॥ अद्भपहृत्यिका जस्स दक्खिणा सुट्टिया भवे । तं चेव सेवए अत्यं अत्यसिद्धिं तु णिहिसे ॥ ३१ ॥ वामाय य फलं वा वि सञ्वपञ्चत्थिकाय या । तिर्स्तत्थस्स पइड्डाणं सुद्वियासु वियागरे ॥ ३२ ॥ सम्बपह्नत्थियं जं च अद्भपह्नत्थियं च [जं] । अद्रियासंठियं अत्थं जधुत्तं संपवेदए ॥ ३३ ॥ पष्टित्थिकासु अचलासु अचलं अत्थमादिसे । सुभं सुभासु सन्वासु असुभ असुभासु य ।। ३४ ॥ समागमं घरावासं बंध-वैत्थुपरिगाहं । अवित्थियायं अचलायं ब्रूया पह्नत्थिकाय उ ॥ ३५ ॥ अणवत्थियास चित्रयास सव्वपञ्चत्थिकास य । गिहवास-खेत्त-वत्थृहिं विष्पओगं सहीस य ॥ ३६ ॥ पागया पागया जं च मिन्झिमा मिन्झिमाउ य । अत्थस्स संपया भवइ महासारा य उत्तमा ॥ ३० ॥ पहारिथकाणुसारेहिं अप्पसंठाणसारओ । अत्थजाएण कप्पेत्ता तिविहं फलमादिसे ॥ ३८ ॥ उक्किट्ट मज्झिमं चेव व्या पेंचवरं तथा । पसत्थास फलं इट्टमप्पसत्थास गरिहयं ॥ ३९॥ खित्त-वत्थुगए ब्या कैंण्ह-नीले परिगाहे । पसलाभं पेस्सलाभं उभयं तत्थ णिदिसे ॥ ४० ॥ पीय-लोहियए ब्र्या पह्नत्थियपरिगाहे । लाभं सुवण्ण-रैययाण मणि-मुत्तस्स वाऽऽदिसे ॥ ४१ ॥ सुके पहात्थिकापट्टे अकिलिहे सुभोद्ये । संयोगे अत्थधम्मे य व्या संपद्मुत्तमं ॥ ४२ ॥ पहारिथकासु सन्वासु अकिलिहासु वण्णओ । जैंद्वत्तासंकिलिहस्स वूया अत्थस्स संपर्य ॥ ४३ ॥ पह्नत्थिकासु सञ्वासु संकिलिहासु वण्णओ । जधुत्ताणं किलिँहाणं अत्थाणं फलमादिसे ॥ ४४ ॥ पोराणके परिक्खेवे अत्थो पोराणको भवे । सुभिम य सुभो णेओ असुभिम असुभो भवे ॥ ४५ ॥ णवे पहात्थिकापट्टे गवं अत्थं पवेदये । सुभिम्म य सुभं अत्थं असुभिम्म असुभं तथा ॥ ४६ ॥ अणवे पह्नत्थिकापट्टे असुभे पोराणकम्मि य । दुब्बले जिण्ण दुट्टे वा अणिहं फलमादिसे ॥ ४० ॥ अिकलिट्टे अहए चेव णिहिसे उँत्तमं फलं। सीवज दुब्बले छिँणे अहए असुमं फलं।। ४८।। एवं वियाण पोराणं गुण-दोससमण्णिए। सुभा-ऽसुभं फलं णाणी पट्टे पह्नत्थिकाय उ ॥ ४९॥ चित्ते पह्नत्थिकापट्टे चित्तो अत्थो <sup>१</sup> विधीयते । दढिमम य महासारो अप्पसारो य दुब्बले ॥ ५० ॥ परिमे वीइवे वा वि महासारे परिगाहे । चित्तम्मि बूया विपुलं विचित्तं अत्थमादिसे ॥ ५१ ॥ वण्णओ उक्कडी वा वि चित्तोदिद्वा परिग्गहा । अत्थजाएण कप्पेत्ता जधुत्तं फलमादिसे ॥ ५२ ॥ उँिलताय य आउत्तो दुक्खेणऽत्थस्स संपया । उँजुसमाय आउत्तो खिप्पं अत्थस्स संपया ॥ ५३ ॥ विप्पमुकासु चिलयासु णत्थी अत्थस्स संपया । पह्नत्थिकासु सन्वासु जा पुन्वं परिकित्तिया ॥ ५४ ॥

१ सुट्ठा हं॰ त॰ विना ॥ २ पसंसई दारं हं॰ त॰ विना ॥ ३ °णाय य हं॰ त॰ ॥ ४ वितथस्स हं॰ त॰ ॥ ५ °वतथप° हं॰ त॰ ॥ ६ °माय य हं॰ त॰ ॥ ७ °कायासारेहिं अग्धसंथाण हं॰ त॰ विना ॥ ८ अप्पजा हं॰ त॰ विना ॥ ९ पत्थवरं हं॰ त॰ विना ॥ १० कण्हे नीले हं॰ त॰ विना ॥ ११ °रयणाण हं॰ त॰ विना ॥ १२ जस्सेत्ताणं किलिट्ठाणं अत्थाणं फलमादिसे हं॰ त॰ विना । ठेखकप्रमादपरिवर्तितमिदमुत्तराई मसङ्गतमेव ॥ १३ किलित्ताणं हं॰ त॰ विना ॥ १४ बुत्तमं हं॰ त॰ सि॰ ॥ १५ सावज्झे हं॰ त॰ विना ॥ १६ छण्णे हं॰ त॰ ॥ १७ विहीअति हं॰ त॰ ॥ १८ वाइमे वा हं॰ त॰ विना ॥ १९ °डा सव्वचित्तोदट्ठा परिग्गहे हं॰ त॰ विना ॥ २० वेलियाय सं ३ पु॰ । विलियाय सि॰ ॥ २१ उज्झुस्समाइं आउत्तो हं॰ त॰ विना ॥

२०

5

01

विष्पमुकासु जाणिज्ञो पसत्थासय अंगवि । पसत्थेसु य सन्वेसु विष्पयोगं विणिहिसे ॥ ५५ ॥ समागमं संपयोगं खित्तं वत्थुस्स वाहणं । पुत्तेहि तथा दव्वेण जेणेण य असंपया ।। ५६ ॥ अप्पसत्थासु एयासु बूया पह्नत्थिकासु य । संरोधो मोक्ख उग्गमणं दुक्खस्स य परिक्खयं ॥ ५७ ॥ संवित्तो जो उ आजोगो ण यावि चलिओ भवे। पसत्थम्मि पसत्थस्स अत्थस्स बहुसंपदा।। ५८।। अप्पसत्थिमा आयोगे संखित्तिमा अपत्थिए। अप्पसत्थिमा अत्थिमा वृया णाणी असंपदं।। ५९॥ आयुत्ताय पलोलोहं विमुचे हं पलोलिया । विद्धं विष्पयोगं वा णिगममं वा णिगच्छई ॥ ६०॥ आयुत्ताय पलोलोहं ण विमुंचे पलोलिया । वंधं वा सिण्णरोधं वा धणापचयं वूहि से ॥ ६१ ॥ मइला दुब्बला यावि छिड्डा पह्नत्थिका भवे। संखित्ता वृहिता वा वि सोभते अणपूर्या ॥ ६२ ॥ ॲप्पण्णिया णवा वा वि उत्तमा सुपइहिया । चिलया पुराणी अठिया अप्पसत्था पवेदिया ।। ६३ ।। बाहुपह्रत्थिका इहा सन्वत्थेसु सुभेसु य । रैंज्जू [य] चम्मपट्टो य वंधेण असुभेसु य ॥ ६४ ॥ 10 एयाणि चेव सञ्वाणि अतिथ त्ति अभिणिद्दिसे । चिलयासु विष्यमुकासु सया पहात्थिकासु य ॥ ६५ ॥ समागमं घरावासं वंध-वैत्थपरिग्गहं । पह्नत्थिकाय अचलाय संजोगं च पवेदए ॥ ६६ ॥ कण्णापयाण भुँक्खं च तथा णिग्गमणाणि य । मरणं च पवासं च सन्वमेयासु णिहिसे ॥ ६७ ॥ पह्निथिकाविष्पमोक्खे अत्थि एतं ति णिद्दिसे । अष्पसत्थे पसत्थे य विष्पयोगं पवेदए ॥ ६८ ॥ अब्भितरपसत्थायं अत्थो अव्भितरो भवे । वाहिरायं पसत्थायं अत्थो सो वाहिरो भैवे ॥ ६९ ॥ 15 पह्नत्थिकाय गहिएस जाणूस उमयेस य। अत्थं विचितियं वृया पुरिसस्स महिलायय ॥ ७० ॥ एयाणि चेव सञ्वाणि णित्थकाणि पवेदये । चिलयाय विष्पमुकाय सञ्वं पहात्थिकाय उ ॥ ७१ ॥ पोराणिम्म तु आयोगे पुराणत्थस्स चिंतितं । णवेण तु णवं वूया चिंतियं १तुँ परिग्गहे ॥ ७२ ॥ कॅसिणे णीले य आयोगे अयले सुत्थितम्मि य । लाभं सखेत्त-वत्थूणं वासं च अभिणिहिसे ॥ ७३ ॥ विष्यमुकासु उ एतासु खेत्त-वत्थुय हैं। वर्ष । अ वृद्धिं मरणं रोगं विष्ययोगं चे णिहिसे ।। ७४ ।। 20 लोहिता पीतिका वा पि दढा पह्नत्थिका भवे । सुँडियायं भवे सिद्धि खेत्त वत्थू धेंणं लभे ॥ ७५ ॥ विप्यमुकासु चेतासु अवुद्धिं सस्सणासणं । खित्त-वत्थु-हिरण्णेहिं विष्पयोगं वियागरे ॥ ७६ ॥ अँह्या सेता व अकिलिट्टा दढा पह्रत्थिका भवे । सुवण्णलाभं अत्थायं सन्त्रं चेतासु णिहिसे ॥ ७७ ॥ एयासि चेव आओगो पुच्छतो जित मुंचित । पह्नित्थकाय इहाय सुभो अत्थोऽस्स हायित ॥ ७८ ॥ पागतं पागतायऽत्थं वदे पह्नत्यिकाय उ । परग्वाय महासारं जुत्तग्वाय य मिन्झमं ॥ ७९ ॥ 25 30 साधारणत्थं सामण्णे सकमत्थं सकेण तु । अण्णातकं परकेणं आयोगेणाभिणिद्दिसे ।। ८० ।। अचलायं धवो अत्थो चलिताय चलो भवे । णित्थ अत्थो विमुकायं दुहिताय य दुहितो ॥ ८१ ॥ र्सेआउत्ता पहोहत्थं येदा पहात्थिकाय तु । अप्पसत्थं तिहं व्रया पसत्थं तु ण णिद्दिसे ।। ८२ ।। समा पह्नत्थिया इट्टा वण्णेण य र्समायुता । सन्वत्थेसु पसंसंते विद्धि चेव अणागतं ॥ ८३ ॥ एतेणेव तु कप्पेण सुद्धा पह्नत्थिका भवे । अत्थिसिद्धी विवद्धीस असुभाय असुभं वहुं ।। ८४ ॥ 30

१ पुन्नेहि सं ३ पु॰ । पुण्णेहिं सि॰ ॥ २ गणेण हं॰ त॰ विना ॥ ३ मुक्त्व ओगमणं हं॰ त॰ ॥ ४ णाणी ण संपदं हैं॰ त॰॥ ५ अप्पत्थिआ है॰ त॰॥ ६ रज्जूअं च है॰ त॰॥ ७ बंघणे है॰ त॰॥ ८ णितथ है॰ त॰ विना ॥ ९ °वत्थुं° सि॰॥ १० मोक्खो स तथा णियमणाणि य हं॰ त॰ विना ॥ ११ °काय वि° हं॰ त॰ ॥ १२ वदे हं॰ त॰ विना ॥ १३ सुपरि° हं॰ त॰ विना ॥ १४ कसणे हं • त • विना॥ १५ हाणयं हं • त • विना॥ १६ अबुद्धि सप्र • ॥ १७ विणिहिसे हं • त • ॥ १८ सुदियायं भवे सं ३ पु॰ सि॰ । अद्विआरं भवे हं॰ त॰ ॥ १९ धणं भवे हं॰ त॰ विना ॥ २० अहतवे अकिंलद्धा दढ़ा सं ३ पु॰ । अहतवेअदिथ लखा दढा िष• ॥ २१ आयामे हं॰ त॰ विना ॥ २२ सुयावुत्ता हं॰ त॰ विना ॥ २३ जहा हं॰ त॰ ॥ २४ समाजुआ हं॰ त॰ ॥ पडलं ]

### अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

28

5

10

पसत्थ-सुद्धिते इद्वा अप्पसत्था वि दुद्धिता । अचला पसत्था कहाणे असुभा वा सुभे चला ॥ ८५ ॥ उत्तमा पूचिते सिद्धा अप्पसारे अपूचिता । सुभं पसत्थवण्णायं पसत्थेसु पसंसते ॥ ८६ ॥ एगवण्णा य चित्ता य अकिलिद्वा दढा य जा । सुभा पसत्था अत्थेसु उत्तमेसु पसंसते ॥ ८० ॥ पसत्था विष्पमुक्ता य सुभे हाणि करोति तु । अप्पसत्था विमुचित्थ दुक्खसारो त्थ मोइया ॥ ८८ ॥ पलोलियाओ सञ्चाओ इद्वा-ऽणिट्ठेण पूचिता । विष्पमुक्ता विसेसेणं सञ्चपहत्थिया विदू ॥ ८९ ॥ चिलतासु य किच्छेणं सुभं सुभासु णिद्दिसे । असुभा य चिलतासु दुक्खं वूया विसेसतो ॥ ९० ॥ विष्पमुक्तासु सञ्चासु असंखित्तासु णिद्दिसे । विविद्वाएसु णाणत्ता विष्पवासो विवँज्ञए ॥ ९१ ॥ असंखित्तासु मुक्तासु वूया पहत्थियासु य । असुभा असुभऽत्थस्स विविद्वं तु विसेसओ ॥ ९२ ॥ पहत्थितासु सञ्चासु सुभासु तु सुभं वदे । असुभासु तु सञ्चासु असुभं फलमादिसे ॥ ९३ ॥ पहत्थियासु सञ्चासु विसेसा इसिभासिया । वित्थारतो य विधिता फलाणं परिभासणं ॥ ९४ ॥

॥ इति [ पल्हित्थिया ] पडलं सम्मत्तं ॥ ७ ॥

# ॥ 👉 🖟 👉 🔙 🕒 📗 आमासगंडिकापडलं ]

पह्नत्थिकाओ वावीसं वक्त्वाताओ जधा तथा । आमासऽद्वसयं भूयो पवक्त्वामऽणुपुव्वसो ॥ १ ॥ उम्महं च १ विमहं च २ णिम्महं ३ अप्पमिक्ततं ४ । सम्मिक्तितं ५ ठितामासो ६ आमहं ७ अभिमिक्तितं ८ ॥२ आमासा अह इचेते समासेण पवेदिता । भेअअहसु भेएसु एककस्स विभावये ॥ ३ ॥

उम्महं चोदसविधं १४ विमहं चोद्दसेव य १४ । भेदा भवंति विण्णेया णिम्महस्स वि चोद्दस १४ ॥४॥ अपमिक्किते चोद्दस य १४ तथा सम्मिक्कितिम्म य । चोद्दसेव य विण्णेया १४ ठितामासा य बारस १२ ॥५॥ भेदा बारस आमहे आमासिम्म पवेदिता १२ । अभिमिक्किते य आमासे भेदा ''चोद्दस आहिता १४ ॥६॥ एवं अहसयं वृत्तं आमासा संगहेण तु । अधापुव्वं च एतेसिं इमं भेदं वियाणिया ॥ ७ ॥

इसुम्महं तु उम्महं १ जुत्तमहं तघेव य २ । आमहं चेव विण्णेयं ३ उम्महे तितओ विधि ॥ ८ ॥ 20 पीलितं चेव उम्महं ४ तघेव य अपीलितं ५ । अब्भंतरं च ६ बाहिरं च ७ मज्झं ८ साधारणं तधा ९ ॥९॥ पुरिमं १० पच्छिमं चेव ११ दिक्खणं १२ वाममेव य १३ ।

ा ०१ । साधारणं च १४ एतेस उम्महं चोद्दसं भवे ॥ १० ॥

एवं चोद्दसधा एस उम्महस्स विधी भवे । संगहेण तु विण्णेया संजोगे बहुधा भवे ॥ ११ ॥
संविमहे वि एसेव णेयो चोद्दसधा विधी । णिम्महिम्म वि ० ऐसेव ० तथा य अपमि जिते ॥ १२ ॥
धम्मि जिते वि एसेव विज्ञा चोद्दसधा विधि । आमहिम्म य आमासे एमेव अभिमि जिते ॥ १३ ॥
ठितामासे य जो वुत्तो आमहे य तथा विधी । एकेको बारसिवधो तस्स भेदविधी इमो ॥ १४ ॥
अविहतो ठितामासो पीठितो य १ अपीठितो २ । ० ॐ विभतरो ३ बाहिरो य ४ पीठितो य ५ अपीठितो ६ ॥१५॥
पुरिमो ० पिछिमो चेव ८ दिक्खणो ९ वामगो तथा १० । साधारणो य ११ एतेहिं एवं एकारसाऽऽहिता ॥१६॥
विकिप्पतो ठितामासो चिठितो बारसो भवे १२ । ठितामासस्स एमेते भेदा बारस आहिता ॥ १० ॥

30
छट्टे ठाणे ठितामासे जधा बारसधा विधी । तथ सत्तमिम्म ठाणिम्म आमट्टे बारसाऽऽहिया ॥ १८ ॥

१ °तथा पमुंचे तु दुक्ख ° हं० त० विना ॥ २ °सारो समोइया हं० त० विना ॥ ३ अविमुक्का हं० त० विना ॥ ४ विज्ञ जाए हं० त० ॥ ५ विहिया हं० त० ॥ ६ °भासणे हं० त० ॥ ७ णिमट्ठं सि० विना ॥ ८ समजितं हं० त० सि० ॥ ९ अट्ठमं अभि ° हं० त० ॥ १० भेदा अट्ठसु ते(भे)तेसु एकेकि ° हं० त० विना ॥ ११ चउदस साहिता हं० त० ॥ १२ च तस्माट्ठं हं० त० विना ॥ १३ ०० एतचिहान्तर्गतमिरमुत्तरार्द्ध हं० त० नास्ति ॥ १४ ०० एतचिहान्तर्गतमिरमुत्तरार्द्ध हं० त० नास्ति ॥

२२

5

10

15

20

25

30

एवं अद्वसु ठाणेसु भेदा में संपवेदिता। आमासऽद्वसतं सम्मं विण्णेयं पैविभागसो।। १९॥ एवं संगहतो उत्तो आमासऽद्वसते विधी। अप्पमेया व विण्णेया एस संजोयणागमो।। २०॥ उदत्ता १ अणुदत्ता य२ दुविधा एते समासतो। जघन्नु १ त्तम २ मज्झ ३ ति एवं च तिविधा भवे।।२१॥ जहण्णु १ त्तम २ मज्झ ३ ति तेहिं साधारणा तथा ४। चउिवधं भवे णेयं आमासद्वसयं पुणो।। २२॥ थी-पुमंस-णपुंसेसु देवता-कण्ह-सामसु। सुक्षपक्षे य काले य संधीणं पविभागसो।। २३॥ रत्ती दिवा य संझासु पच्चसे पुन्वरत्तसु। मज्झंतिके अहुरते एतेसिं तु विभासणा।। २४॥ अतीते वट्टमाणे य तधेव य अणागते। लाभा-ऽलाभे सुहे दुक्खे जीविते मरणम्मि य॥ २५॥ एतेसऽत्थेसु सव्वेसु आमासऽद्वेसते फलं। विण्णेयं संगहेणेतं अप्यमेयं च भेदसो।। २६॥ छ॥

ईसुम्महं तथा जुत्तं दुरुमहें समं तथा। पीलिता-ऽपीलितं ईसि जुत्तसंपीलितं तथा।। २०।।
ईसुम्महेसु गत्तेसु ईसिसंपीलितेसु य। सन्यो अत्थो जधाभूतो ईसिसंपीलितो भवे।। २८।।
जुँतुम्महेसु गत्तेसु जुत्तसंपीलितेसु य। जुत्तं लाभं वियाणीया मिन्झमत्थं पवेदये।। २९।।
दुँरुम्महेसु गत्तेसु धणितं पीलितेसु य। सुभरसऽत्थरस पायो सा पीलिते पीलितो भवे।। ३०।।
स्मृम्महेसु गत्तेसु समिम्म य अपीलिते। महासारे य उम्महे सुभं अत्थं वियागरे।। ३१।।
ईसिहीणिम्म उम्महे ईसिसंपीलितिम्म य। सन्यमत्थं वियाणीया हीणमत्थेण केणिय।। ३२।।
पीहितं पीलिते यावि मन्झं ईसिं च पीलिते। उक्करस मिन्झम जहन्नं अत्थपीलं वियाणीया।। ३३।।
अल्भितरिम्म उम्महे अत्थो अल्भितरो भवे। वाहिर्द्यमंतरे मन्झो वाहिरिम्म य वाहिरो।। ३४।।
अल्भितरिम्म उम्महे सकं अत्थं पवेदये। साधारणं च मन्झिम्म परकं वाहिरिम्म य।। ३५।।
साधारणिम्म उम्महे वन्झ-ऽन्भंतर-मिन्झिमे। साधारणो भवे अत्थो विण्णेयो पविभागसो।। ३६।।
दिक्खणिम्म उम्महे अत्थं वृया अणागतं। वृहमाणं च परसेसु अतिकंतं च पच्छतो । ३८।।
साधारणिम्म उम्महे उभयो वामद्विखणे। पुरिमे पिन्छिमे वा वि अत्थं साधारणं वदे।। ३९।।
अपीलितिम्म उम्महे सन्वे अत्थे पसरसते। पीलिते संकिलिहिम्म ण किम्म वि पसरसते।। ४०।।
अन्भतरे वाहिरे वा उम्महे मिन्झमिम्म वा। सेसे सेसं वियाणिज्ञा असेसे य असेसगं।। ४१।। १।। छ।।

ईसिं च संविमहिम्म ईसिं संपीलितिम्म वा। सन्वो अत्थो जधाभूतो ईसिंकींभेसु जुज्जित ॥ ४२ ॥ मिन्झिमे संविमहिम्म मिन्झिमिम्म य पीलिते। मिन्झिमत्थो भवे णेयो किंचि छेंद्वे तु पीलिते॥ ४३ ॥ अच्तथसंविमहिम्म अपन्वामं च पीलिते। जं किंचि अत्थं पुच्छेज्ञा पीलितं तेण णिहिसे॥ ४४ ॥ समे सुभे संविमहे पद्विखणमपीलिते। उम्महिम्म महासारे महाअत्थं पवेद्ये॥ ४५ ॥ अन्भंतरे संविमहे अत्थो अन्भितरो भवे। वाहिरन्भंतरो मन्झो वाहिरिम्म य वाहिरो ॥ ४६ ॥ अन्भितरे संविमहे उक्करसा अत्थसंपदा। मिन्झिमे मिन्झिमा वद्धी हीणा भवित वाहिरे॥ ४० ॥ अन्भंतरे संविमहे सकं अत्थं पवेद्ये। साधारणं मिन्झिमे य परकं बाहिरेण य ॥ ४८ ॥

१ परिभागसो हं॰ त॰ ॥ २ °ट्टस्सते सप्र॰ ॥ ३ °ट्टसम्मं तथा सं ३ पु॰ । °ट्टसमं तथा हं॰ त॰ सि॰ ॥ ४ जुत्तमट्टेसु सप्र॰ ॥ ५ अट्टमट्टेसु हं॰ त॰ ॥ ६ सम्ममट्टेसु सप्र॰ ॥ ७ पीलितं पी॰ हं॰ त॰ ॥ ८ अत्थं पीलं हं॰ त॰ सि॰ ॥ ९ श्रीया पुरुष्ठं पर्दछतो हं॰ त॰ ॥ १० अद्दर्थतं वा पयरुक्तो हं॰ त॰ ॥ ११ लामे तु जुजाए हं॰ त॰ ॥ १२ लट्टे तु सं ३ पु॰ ॥

साधारणिम उम्महे बज्झे अवभंतरिम वा। साहारणो भवे अत्थो विण्णेयो पैविभागसो ॥ ४९ ॥ दिक्खणे संविमहिम्म पुरिसस्सऽत्थो विधीयते । वामतो य थिया अत्थो पच्छतो य णपुंसके ॥ ५० ॥ साधारणे संविमहे उभयो वाम-दिक्खणे । पुरिमे पिच्छमे चेव अत्थो साधारणो भवे ॥ ५१ ॥ पुरिमे संविमहिम्म अत्थं बूया अणागतं । वत्तमाणं च पस्सेसु अतिकंतं च पिच्छमे ॥ ५२ ॥ अपीिठते संविमहे सव्वो अत्थो पसस्सते । पीिठते य अपव्वामं ण किन्ह वि पसस्सते ॥ ५३ ॥ अविंभतरे वाहिरे य संविमहे य मिज्झमे । सेसे सेसं वियाणीया असेसे य असेसगं ॥ ५४ ॥ २ ॥ छ ॥

ईसिगत्तम्मि णिम्महे ईसिसंपीलिवम्मि य । सन्वो अत्थो जधाभूतो ईसिं हीगो तु लन्भति ॥ ५५ ॥ मिन्सिमिस य णिम्महे मैंन्सिमिम य पीलिते । मिन्सिमा अत्थहाणी तु वूया लामं च मिन्सिमं ॥ ५६॥ दुरागते य उम्महे धणितं पीछितम्मि य । हायते ससुभो अत्थो अवसेसं विवडूए ॥ ५० ॥ 10 समिषम्महेसु गत्तेसु समिम य अपीलिते । मिन्झिमा सन्वहाणी णं मिन्झिमा लाभसंपदा ॥ ५८ ॥ निम्महं पीलितं जं तु तत्थ वा वि पुणो भवे । ईसि-मज्झविलग्गेसु थीणं वूया विभागसो ॥ ५९ ॥ हाणी पुणो पुणो वद्धी सञ्जमत्थगतेसु य । णिम्महम्मि य गत्तम्मि उम्महम्मि पुणो पुणो ॥ ६० ॥ णिम्महेसु तु गत्तेसु णिहुतेसु य जाणिया । सन्वत्थीगगते हाणी भरणं पपतणं तथा ॥ ६१ ॥ अब्भंतरम्मि णिम्पट्ठे हाणी अब्भंतरा भवे । वाहिरब्भंतरा मञ्झे वाहिरम्मि य वाहिरा ॥ ६२ ॥ अब्भंतरिम्म णिम्महे महासारस्स णासणं । मञ्झं मिञ्झमसारस्स अप्पसारं च बाहिरे ॥ ६३ ॥ 15 अब्भंतरिम णिम्महे सकस्सऽत्थस्स णासणं। साधारणो य मञ्झिम परकं जाण बाहिरे॥ ६४॥ साधारणम्मि णिम्महे बज्झ-ऽब्मंतर-मिन्झमे । साधारणस्य अत्थस्य णासं वूया सुमा-ऽसुमं ॥ ६५ ॥ द्क्तिखणम्मि तु णिम्महे पुरिसत्थे हाणिमादिसे । थीआ अत्थं च वामिम्म णपुंसत्थं च पिछमे ॥ ६६ ॥ पुरत्थिमिम णिम्मट्टे अत्थहाणी अणागता । वत्तमाणी य पस्सेहिं अतिकंता य पच्छतो ॥ ६७ ॥ साधारणिम्म उम्महे उभतो वामद्किखणे । पुरितथमे पच्छिमे वा हाणी साधारणा भवे ॥ ६८ ॥ ३ ॥ छ ॥ 20 ईसिमपमिक्किते गत्ते ईसि संपीठितिम्स य । ईसिं हाणी वियाणीया अत्थतो तस्स णो सुहं ॥ ६९ ॥ अपमज्जिते मज्जिमम्प मज्जिमं वा वि पीलिते । मज्जिमत्थं पवेदेजा किंचि सेसं तु लाभतो ॥ ७०॥ अप्रमःजितिस्म सन्त्रिस्म धाणितं प्रीठितिस्म य । हायते ससुभो अत्थो असुभो य विवद्धते ॥ ७१ ॥ पमज्जिताप्रसद्वेसु हाणी सन्वत्थ णिहिसे । अपमज्जितापमद्वेसु हाणी पावे पुणो सुभं ॥ ७२ ॥ अपमज्जिते बाहिरम्मि हाणी भा बाहिरा भवे । अब्भंतरे य विण्णेयो मिन्झमिम्म य मिन्झमो ॥ ७३ ॥ 25 अपमज्जणायं बज्झायं अप्पसारस्स णासणं । अब्संतरे सारवतो मज्झासारं च मज्झिमे ॥ ७४ ॥ अपमज्जिते वाहिरम्मि परत्थस्स तु णासणं । अब्भंतरे सकत्थस्स मन्झे साधारणस्स तु ॥ ७५ ॥ अपमज्जिते बाहिरम्सि मज्झिम-ऽब्मंतरे तथा । साधारणो भवे अत्थो विण्णेयो १५विभागसो ॥ ७६ ॥ अप्रमज्जितस्मि वामास्मि थिया अत्थस्स णासणं । पुरिसस्स द्क्लिणे पासे पच्छतो य णपुंसके ॥ ७७॥ अपमज्जितिम्स सामण्णे उभयो वासद्किखणे । पुरिसे द्किखणे चेव हाणी साधारणा भवे ॥ ७८॥ 30 अपमज्जितम्सि पुरिमम्मि हाणि बूया अणागतं । वत्तमाणं च पैस्सेहिं अतिकंतं च पच्छतो ॥ ७९ ॥ अब्भितरे बाहिरे वा मज्झिमे अपमज्जिते । सेसे सेसं वियाणेया असेसे य असेसयं ॥ ८० ॥ ४ ॥ छ ॥ ईसिं सम्मजिते गत्ते ईसिं संपीलितम्मि य । ईसिं हाणिं पवेदेजी अत्थऽत्थी तस्स णो सुहं ॥ ८१ ॥

१ परिभागसो हं॰ त॰ ॥ २ विहीयए हं॰ त॰ ॥ ३ अघो साधा॰ हं॰ त॰ विना ॥ ४ मिन्झमिज्झमिपीलिते हं॰ त॰ विना ॥ ५ °ट्टे चिलियं पीलि॰ हं॰ त॰ ॥ ६ अवसेसिमिम य व॰ सं३ पु॰ ॥ ७ सवसंपदा ॥ निम्मट्टी हं॰ त॰ ॥ ८ तसे मज्झे सप्र॰ ॥ ९ यतिक्रया य पञ्चओ हं॰ त॰ ॥ १० स्वादिस्पर्यः ॥ ११ परिभागसो हं॰ त॰ ॥ १२ पक्सेहिं हं॰ त॰ ॥ मज्झे सप्र॰ ॥ ९ यतिक्रया य पञ्चओ हं॰ त॰ ॥

२४

5

10

20

25

30

सम्मि मिन्सि मिन्सि वा वि पीि । मैन्सिमत्थं पवेदेक्तो किंचि लाभेण पीि । ८२॥ दूरं सम्मिक्ति यावि धणितं पीि तिमि य । सुभरसऽत्थरस हाणिरसा असुभत्थो विवद्धते ॥ ८३॥ सम्मिक्ति य उम्मिहे हाणि पावे सुहं भवे । तम्मेव य णिम्मिहे हाणि हाणि पवेदये ॥ ८४॥ अन्नेतरिम सम्मिहे हाणी अन्नेतरा भवे । मिन्सिमा मिन्सिमे हाणी वाहिरिम्म य वाहिरा ॥ ८५॥ अन्नेतरिम सम्मिहे महासारस्स णासणं । मिन्सिमे मिन्सिमं सारं अप्पसारं च वाहिरे ॥ ८६॥ अन्नेतरिम णिम्मिहे सकरसऽत्थरस णासणं । साधारणं च मन्सिमे परकं तथ वाहिरे ॥ ८७॥ सम्मिक्तिम्म सामण्णे वन्स-ऽन्नेतरमिन्सिमे । साधारणस्स अत्थरस णासं वृया विभागसो ॥ ८८॥ सम्मिक्तिमि वामिम्म अत्थहाणी थिया भवे । पुरिसस्स दिक्खणे पासे पच्छतो य णपुंसके ॥ ८९॥ साधारणिम उम्मिहे अत्थहाणी अणागता । वत्तमाणी य परसेहिं अतिकंता य पच्छतो ॥ ९०॥ पुरिथमिम्म सम्मिहे अत्थहाणी अणागता । वत्तमाणी य परसेहिं अतिकंता य पच्छतो ॥ ९१॥ सम्मिक्तिसु सन्वेसु सन्वयात्ताताते । सन्वहाणी अलामं च अप्पसत्थं च णिहिसे ॥ ९२॥ अन्नेतरे वाहिरे वा सम्मिहिम्म य मिन्झिमे । सेसे सेसं वियाणिक्तो असेसे य असेसगं ॥ ९३॥ धीय णामेसु सन्वेसु थीणं अत्थं पवेदये । पीठितं पीिलते यावि अपीला य अपीिलते ॥ ९४॥ ५॥ ।

थितामासे सन्वेसु थितं अत्थं पवेदये। ईसिं पि चिति तम्मि थावरं किंचि हायित ॥ ९५ ॥ थितामासे दृढे सन्वे थावरो अचलो भवे। चलामासे दृढे सन्वे थावरो चिति भवे ॥ ९६ ॥ थितामासे चले सन्वे अत्थं पचलियं वदे। चलामासे य चिति चलमेव पवेदये ॥ ९७ ॥

अब्भंतरिथतामासे अत्थो अब्भंतरो भवे । बाहिरब्भंतरो मज्झे बाहिरिम्म य बाहिरो ॥ ९८ ॥ अब्भंतरे थितामासे उक्कट्ठा सरससंपदा । मिज्झिम मिज्झिमा वद्धी बाहिरिम्म य बाहिरा ॥ ९९ ॥ अब्भंतरिठतामासे सकत्थं सारिकं वदे । साधारणं मिज्झिमिम्म परकं बाहिरिम्म य ॥ १०० ॥ साधारणिठतामासे बज्झ-ऽब्भंतर-मिज्झिमे । साधारणस्स अत्थस्स वद्धि बूया विभागसो ॥ १०१ ॥ दिक्खणिम्म ठितामासे पुरिसरसऽत्थो ति णिद्दिसे । वामतो य थिया अत्थो पच्छतो य णपुंसके ॥ १०२ ॥ साधारणे ठितामासे उभओ वामदिक्खणे । पुरिमे पिच्छिमे वा वि अत्थो साधारणो भवे ॥ १०३ ॥ अपीठिते ठितामासे सब्बो अत्थो पसस्सति । पीठिते संकिठिद्विम्म ण कॅम्हीयि पसस्सते ॥ १०४ ॥

पुरित्थमे ठितामासे अत्थं बूया अणागतं । वत्तमाणं च पैस्सेहिं अतिक्रंतं च पच्छतो ॥ १०५॥ णपुंसके ठितामासे णित्थ अत्थस्स संपदा । चले चलातो विण्णेयो उदत्ते अत्थमादिसे ॥ १०६॥ ठितामासेस सन्वेस थी-पुमंस-णपंसके । दीणोदत्तेस संजोगे विभत्तीय वियागरे ॥ १०७॥

पुण्णामिह ठिदामासे सन्त्रो अत्थो पैसस्सित । थितामासे य थीणामे संयोगत्थे पैसस्सित ॥ १०८ ॥ ईसुम्मट्ठे उदत्ते च ईसि अत्थस्स संपदा । मन्झिमत्थे उदत्ते य मन्झिमत्थस्स संपदा ॥ १०९ ॥ वर्षे प्राचीति उदत्ते स सम्बद्धाः स्वर्णाः स्वर्णाः । एकिस्से उद्देशस्त्र विराम्से ॥ ११० ॥ ६ ॥ छ ।

संविमहे उद्ते य उक्कहा सस्ससंपदा । णपुंसक-थी-पुमंसेसु पुच्छंतस्स वियागरे ॥ ११० ॥ ६ ॥ छ ॥

ईसिं हीणिम आमहे ईसीहीणं पवेदये। मिन्झिमे मिन्झिमा हाणी उक्कहे य महंतिया।। १११।। अन्भंतरिम आमहे अत्थो अन्भंतरो भवे। वाहिरन्भंतरो मन्झे बाहिरिम्म य बाहिरो।। ११२।। अन्भंतरिम आमहे उक्कहा अत्थसंपदा। मिन्झिमे मन्झसारा तु अप्पसारा तु बाहिरे।। ११३।। अन्भंतरिम आमहे वद्धी अन्भंतरा भवे। मिन्झिमे मिन्झिमा वद्धी वाहिरिम्म य बाहिरा।। ११४।। अन्भंतरिम आमहे सकस्सऽत्थस्स संपदा। साधारणा य मन्झिम्म वाहिरिम्म य वाहिरा।। ११५।।

१ मिज्समत्तं प° सि॰ विना ॥ २ 'हाणिस्सा' हानिः स्याद् इत्यर्थः ॥ ३ थिता अत्थो हं॰ त॰ विना ॥ '४ उभयतो वाम' हं॰ त॰ विना ॥ ५ कम्हीय पसंसए हं॰ त॰ ॥ ६ पत्तेयं अति हं॰ त॰ ॥ ७-८ पसंसए हं॰ त॰ ॥

29

5

15

20

साधारणिन्म उन्महे वज्झ-व्मंतर-मिज्झिमें। साधारणस्स अत्थरस लामं वूया विभागसो।। ११६॥ दिन्खणे पुण आमहे पुरिसस्सऽत्थं पवेदये। वामन्मि य थिया अत्थं पच्छतो य णपुंसके।। ११७॥ साधारणिन्म आमहे उभतो वामदिनखणे। पुरिमे पिच्छमे वा वि अत्थो साधारणो भवे।। ११८॥ अपीलितिन्म आमहे सव्यो अत्थो पसस्सते। पीलिते संकिलिहिन्म ण किंचि वि पसस्सते।। ११९॥ पुरित्थमिन्म आमहे अत्थं वूया अणागतं। वत्तमाणं च परसेसु अतिकंतं च पिहतो।। १२०॥ दढं णिद्धं च पुण्णं च आणामं सुिकलं तथा। सुभं सचं उदत्तं वा आमासे अत्थसाधणं॥ १२१॥ चलं लुक्लं च तुच्छं च किलिहं च णपुंसकं। असुभं दीणं च अणुदत्तं आमासेणऽत्थसाधणं॥ १२२॥ कंपिते चलितामासे चलमत्थं पवेदये। अकंपिते अचितते आमहे अचलं वदे॥ १२३॥ अव्भंतरे मिज्झिमे वा आमहिन्म य वाहिरे। सेसे सेसं वियाणेज्ञा असेसे य असेसयं॥ १२४॥ ।।

अभिमज्ञितं ति वा सेंद्दा तथा उम्मज्जितं ति वा । एकत्था तु भवंतेते सद्दा पज्ञायवायगा ॥ १२५ ॥ ईसाभिमद्दिते गत्ते ईसिं अत्थस्स संपदा । मञ्झाभिमद्दिते गत्ते मैंज्झिमऽत्थस्स संपदा ॥ १२६ ॥ सव्वाभिमज्जिते गंत्ते उक्कट्टा अत्थसंपदा । अपमज्जितापमट्टेसु अत्थहाणिं पवेदये ॥ १२७ ॥ अव्भंतरापमट्टिम अत्थो अव्भंतरो भवे । वाहिर्व्भंतरो मज्झे वाहिरिम्म य वाहिरो ॥ १२८ ॥ अव्भंतरावमट्टिम उक्कट्टा अट्टसंपदा । मज्झे य मज्झिमा वद्धी हीणा भवित वाहिरे ॥ १२९ ॥ अव्भंतरावमट्टेसु सक्मत्थं पवेदये । साधारणं मज्झिमिम वाहिरिम्म य वाहिरे ॥ १३० ॥ साधारणिम्म य आमट्टे वज्झऽव्भंतर मज्झिमे । साधारणस्स अत्थस्स लाभं वृया विचितितं ॥ १३१ ॥ दिक्कणे अभिमट्टिम्म पुरिसत्थं पवेदये । वामिम्म थिया अत्थं पच्छतो य णपुंसके ॥ १३२ ॥ साधारणिम्म अभिमट्टे उभयो वामद्किलणे । पुरिमे पच्छिमे वा वि अत्थो साधारणो भवे ॥ १३३ ॥ आर्वभंतराभिमट्टे य लाभं सव्वत्थ णिद्दिसे । अपमिष्ण्यापमट्टे य अत्थिसिद्धं ण णिद्दिसे ॥ १३४ ॥ अपीलितिम्म आमट्टे सव्वो अत्थो पसस्ति । पुरिव्यमम्म अभिमट्टे अत्थं वृया अणागतं ॥ १३६ ॥ उभेषु यस्स पस्सेसु वक्तमाणं वियाकरे । पच्छतो समितिकंता णिद्दिसे अंगचितका ॥ १३६ ॥ उद्देत अभिमट्टिम उत्तमा अत्थसंपदा । दीणे य अभिमट्टिम्म दीणा अत्थस्त संपदा ॥ १३० ॥ अव्भंतरे मिज्झमे वा अभिमट्टे वाहिरे पि वा । सेसे सेसं वियाणेज्ञा असेसे य असेसयं ॥ १३८ ॥ अव्यत्ति मिज्झमे वा अभिमट्टे वाहिरे पि वा । सेसे सेसं वियाणेज्ञा असेसे य असेसयं ॥ १३८ ॥ ८ । । ।

उम्महं १ संविमहं च२ णिम्महं ३ कॅंपमिक्कतं ४ । संमिक्कतं ५ ठितामासे ६ अमहं ७ अभिमिक्कतं ८ ॥ १३९॥ इचेते अह आमासा एकेको पविभागसो । पविभत्तासु संजुत्ता आमासा सतअह १०८ या ॥ १४० ॥ 25 मूलामासा य अहेमे संजोगपविभागसो । अण्णोण्णसँमायोगेणं वहवो होंति मिस्सगा ॥ १४१ ॥ मिस्सका वि य आमासा मूलामासगमेण तु । णेतव्वा कमसो सव्वे जधुत्तेणं सतीमता ॥ १४२ ॥ अपीलिता पीलिता य वज्झ-ऽव्मंतर-मिन्झमा । पुरिमा पिन्छमा वा वि वामा य तथ दिक्खणा ॥ १४३ ॥ साधारणा य एतेसि दढा चिति-कंपिता । उदत्ता अणुदत्ता य थी-पुमंस-'णुपंसगं ॥ १४४ ॥ उत्तमा मिन्झमा वा वि जधण्णा मिस्सया तथा । इस्सराऽणिस्सरा य स्सी तेहिं साधारणा वि य ॥ १४५ ॥ उत्तमा खित्या वेस्सा सुद्दा वाला समिन्झमा । महावया य ओवाता काला सामा य मिस्सका ॥ १४६ ॥ रातिंदियविभागेहिं कालजातेहिं संधिहें । भूत-भव्वेहिं भावेहिं वत्तमाणगुणेहि य ॥ १४७ ॥

१ आगासे सत्थ सावणं हं॰ त॰ ॥ २ सिद्धा हं॰ त॰ ॥ ३ मज्झे अत्थस्स सप्र॰ ॥ ४ अभिमिक्जितं सप्र॰ ॥ ५ अद्वर्म अभिमक्जिति सप्र॰ ॥६ सत्ति सप्र॰ ॥७ ॰समयोगेण सप्र॰ ॥८ ॰त्तेण मयीमया हं॰ त॰ ॥९ एतेहिं दढा हं॰ त॰ विना ॥ १० ॰णपुंसगा हं॰ त॰ ॥११ 'स्सा' सादित्यर्थः ॥ अंग० ४

एते चिं अव अव 5 बा स्व पर स्व

10

15

20

38

एतेसि आमासगमो अप्पमेयो ति आहितो । सुभा-ऽसुभेसु भावेसु णेयो णेमित्तिणा सदा ॥ १४८ ॥ चिंतया अंतरंगिम्म बाहिरंगे य चिंतका । विभक्ति उवधारेत्ता ततो सम्मं वियागरे ॥ १४९ ॥ अब्भंतरे दिवा जातं सुक्रपक्ले य णिहिसे । रत्तिजातं च बज्झेसु कालपक्ले य णिहिसे ॥ १५० ॥ अव्भंतरम्मि उम्महे ओवातं तु वियागरे । सामा सामेण णातव्वा वाहिरेण तु कालया ॥ १५१॥ बालामासेस बालो य तरुणेस तरुणो भवे । मिन्झिमो मिन्झिमंगेस उत्तमेस महेव्वओ ॥ १५२ ॥ उद्धं णाभीय गत्तेस विण्णेओ इस्सरो भवें। अणिस्सरो अधोभागे पेरसो पाए व जंघास ॥ १५३ ॥ सिरो-महिम्म आमासे बंभणो जातिया भवे । वाहूद्रे य आमट्ठे खिताओ जातिया भवे ॥ १५४ ॥ पस्से उरे पैरामट्टे वेस्सो जातीय वा भवे । पाद-जंघपरामासे सुद्दो जातीय णिद्दिसे ॥ १५५ ॥ सिरो-मुहपरामासे तथा अब्भंतरेसु य । जातिमंतं वियाणीया जाणितं पितुणा तथा ॥ १५६ ॥ मिन्झमंगेसु जाणीया विण्णेयो मिन्झमव्ययो । हेट्ठा जहण्णो जातीय वन्झंगे जारकेण तु ॥ १५७॥ अञ्भंतराणं वज्झाणं मज्झिमाणं तघेव य । साहारणेसु संधिसु संझा पुठ्यावरा भवे ॥ १५८ ॥ पुरिमे पुरिमं जाणीया दक्किणे दक्किणं वदे । अवरसजमगत्तेसु विज्ञा वामेसु उत्तरं ॥ १५९ ॥ तधंतरिदसा वा वि पुञ्वपच्छिमसंधिसु । वामदिक्खणँजंतेहिं विज्ञा साधारणेहिं तु ॥ १६० ॥ पुण्णामेहिं पुमं जाणे थीणामंगेहिं थी वदे । अंगुलंतरसंधीहिं णपुंसत्थो पिकत्तितो ॥ १६१ ॥ अप्पसत्थेसु सन्वेसु पसत्थं णाभिणिदिसे । 🖾 आमासेसु पसत्थेसु अप्पसत्थे ण णिदिसे 🖘 ॥ १६२ ॥ ॥ आमासगंडिका सम्मत्ता महापुरिसदिण्णाय०॥ ८॥ छ॥

[ णवमं अपस्सयपडलं ]

आमासहसतं अंगे इति बुत्तं विभागसो । अपस्सये सत्तरस कित्तयिस्समऽतो परं ॥ १ ॥ आसणापस्सते चेव १ सेजा २ जाणे अपस्सतो ३ । अपस्सतो य पुरिसे ४ इत्थीय ५ तथ णपुंसके ६ ॥ २ ॥ अपस्सयो य पिडायं ७ दारिपधणे तथा ८ । कुडुम्मि ९ खंभे १० रुक्खिम्म ११ चेतिते य अपस्सयो १२ ॥ ३ ॥ अपस्सतो य हरितेसु १३ भायणापस्सतो तथा १४ । भूमीधातुमयो चेव अवत्थंभो पिकत्तितो १५ ॥ ४ ॥ मूळजोणीगते सुक्खे १६ अडीसु य अपस्सतो १७ । अपस्सया सत्तरस दढो चेव पिकत्तितो ॥ ५ ॥ आसंदओ १ भइपीठं २ डिप्फरो ३ फेंळकी तथा ४ । भिसि ५ कट्टमयं पीढं ६ तथा य तणपीढकं ७ ॥ ६ ॥ ४ में दियापीढयं चेव ८ तथा छगणपीढगं ९ । > एवमादि भवे णेयं आसणप्पस्सए विधि ॥ ७ ॥ उक्कस्स मिझ्मो यावि जहण्णो वा वि सारतो । आसणापस्सओ तिविधो असुभो य सुभो तथा १ ॥ ८ ॥ सयणा १ ऽऽसणं च २ पहुंको ३ मंच ४ मासाळके तथा ५ ।

एवमादी तु विण्णेया सयणे वि अपस्सता । सारतो तिविधा चेव दुविधा पुज्ज-णिंदिता २ ॥ १० ॥

"सीया १ ऽऽसंदणा वा वि२ जाणकं ३ घोलि ४ गिंहिका ५ । सगडं ६ सगडी ७ याणं८ जं चऽण्णं एवमादियं ॥११
जाणांपैंस्सए एसो पविभागविधी भवे । सारतो दुविधा चेव सुभा चेवाऽसुभा तथा ३ ॥ १२ ॥

मणुस्सो चेव पुरिसो, गय १ वाजी २ वसभो तथा ३ । करभो ४ सुभादयो चेव ५ पुरिसा तिज्जजोणिसु ॥१३॥

१ अप्पनेये त्ति हं॰ त॰ विना ॥ २ महञ्चतो हं॰ त॰ विना ॥ ३ पस्सोपादवर्जघासु सं ३ पु॰ । पस्सोपावद्जंघसु सि॰ । पोस्सापायवजंघासु हं॰ त॰ ॥ ४ परामुट्टे हं॰ त॰ ॥ ५ वेसो हं॰ त॰ विना ॥ ६ जणितं सि॰ ॥ ७ अवरपजेमग॰ सं ३ पु॰ । अवरपि छमग॰ सि॰ ॥ ८ णजुत्तेहिं सं ३ पु॰ सि॰ ॥ ९ ९ रम्त्तीहिं सं ३ पु॰ ॥ १० हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एवं वर्तते ॥ ११ फलही तहा हं॰ त॰ ॥ १२ ल ० प्ति ह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ १३ मंचियगा चेव हं॰ त॰ ॥ १४ सीका संद॰ हं त॰ ॥ १५ गत्तिका हं॰ त॰ ॥ १६ पसस्सए हं॰ त॰ विना ॥

यडलं]

### अट्टमो भूमीकम्मंऽज्झाओ

20

पुरिसावस्सये चेव विधी णेयो विभागसो । बाल जोव्वण दीणों य विण्णेया उ विधीहि य है ॥ १८ ॥ ा महिलापस्सए चेव एस णेया विधी भवे ५ । णपुंसके अवत्थंभे विधी एस विभागसो ६ ॥ १५ ॥ वामाय द्किखणायं वा विदायंतु अपस्सयो । वज्जा-ऽवजेहि विण्णेयो तथा थाणविधीहि य ७ ॥ १६ ॥ किडिका १ दारुकवाडं वा २ ह्रस्सावरणं भवे ३ । णेयं सावज्जमणवज्जं दुब्बलं बलियं तथा ८ ॥ १७ ॥ कुड्डो िित्तो १ अलित्तो वा २ चेलिमो दुविधो भवे । कुड्डो फलकमयो चेव ३ तथा फैलकपासिती ४ ॥ १८ ॥ 5 णवो जुण्णो य विण्णेयो दुब्बलो बलितो तथा । महासाया विणभत्ती णिव्वज्जे वा कुतो भवे ॥ १९ ॥ सावज्ञो चंचलो यावि णिप्पकंपो थिरो तथा । कुड्डापस्सयविधी जघण्णुत्तम मन्झिमो ९ ॥ २० ॥ पाहाणस्स खंभो य मज्झिमो गिह्धारणो १ । गिहस्स धारिणी धरणी चेवं २ थंभो पिळक्खकस्स य ३ ॥२१॥ णावाखंभी य खंभी ४ छायाखंभी तघेव य ५ । दीवरुक्खस्स लडी य ६ दगलडी तघेव य ७ ॥ २२ ॥ खंभा य एवमादीया जे भवंति समुद्धिता । खंभावस्सए एस विण्णेया तु विधी भवे ॥ २३ ॥ 10 सेल-कह-ऽहिकमया विण्णेया मिस्सया तथा । अपस्सएसु जे खंभा जघण्णुत्तम-मिझमा १० ॥ २४ ॥ असुभा कंटकीरुक्खा १ खीररुक्खा तथेव य २ । उत्तमा य भवे रुक्खा पत्त-पुष्फ-फलोपगा ३ ॥ २५ ॥ हिट्ठपत्त-पवाले तु फलापस्सवसालिणो । उँदत्ता कित्तिया रुक्खा दीणेसु य असंपदा ११ ॥ २६ ॥ महिरासी य उवलो य रुक्खे य तथ पेढिका । मणुस्स-तिज्ञजोणीणं साँलसा पिडमा तथा ॥ २०॥ सेल-लोह-ऽहि-कहेहिं णिमित्तं पिंडमा भवे । पोत्थकम्मे य चित्ते य अधोगागारसंथिता ॥ २८ ॥ 15 मितुँ-दारुण सोम्मा तु उत्तमा अधम मिज्झमा । सुभा य असुभा चेव पिडमावस्सया भवे १२ ॥ २९ ॥ र्तणस्स भारो हरितो १ पैत्तभारो तघेव य २ । भारो य फल-पुप्फाणं ३ हरितावस्सए विधी ॥ ३० ॥ सुभा य असुभा चेव प्चुद्गाण वा तथा । मिलाणा पिलजुण्णा य हरितावस्सया भवे १३ ॥ ३१ ॥ कुंभकारकतं चेव १ तथा लोहमयं भवे २ । पडलं ३ कोत्थकापलं ४ मंजूसा ५ कट्टभायणं ६ ॥ ३२ ॥ भायणा एवमादीया अवत्थंभे पिकत्तिता । अणवज्ञा य सावज्ञा पुण्णामा तुँच्छका तथा ॥ ३३ ॥ 20 रसेण केणिय पुण्णा परिपुण्णा भोयणस्स वा । उदगस्स वा भवे पुण्णा धण-धण्णेहिं पूरिता ॥ ३४॥ एतेहिं वा भवे रिकं एतेसामेव भायणं । अणकं वा वि एतेहिं भायणापस्सते विधि १४ ॥ ३५ ॥

<sup>१९</sup>सोलोयाण (सेलेयो वा १) भूमिमयो २ तथा लोहमयो भवे ३। भूमी-धातुमयो एसो अवत्थंभो सुभा-ऽसुभो १५॥ ३६॥

तण १ पत्ताणि २ कट्ठाणि ३ चेल ४ पुष्फ ५ फलाणि य ६ । मूलजोणिगते सुक्खे विधि एस अपस्सते १६ ॥३७ 25 चतुष्पदाणं मच्छाणं दंत-संग-ऽहिकाणि तु । एस अहिगते णेयो विधि सुक्खे अपस्सते १७ ॥ ३८ ॥

भूमिधातुपरिदङ्को मूलजोणिगतो वि<sup>१५</sup> वा । झामितो अहि<sup>१६</sup>त् वा झामितापस्सए विधि ॥ ३९ ॥ सज्जीवमजीवो वा [वि] दुविधो णेयो अपस्सयो । जंगमो थावरो चेव सजीवो दुविधो भवे ॥ ४० ॥ धातुजोणीसमुत्थाणो १ मूलजोणिसमुत्थितो २ । पाणजोणिसमुत्थाणो ३ अजीवो तिविधो भवे ॥ ४१ ॥ एते अपस्सया सन्वे विण्णेया विविधप्पला । पसत्था १ अप्पसत्था य २ मिस्सगा य ३ विभागसो ॥ ४२ ॥ ३०

१ फलह...सिओ हं॰ त॰॥ २ मेधासाया विणभित्ती सं॰ वा॰। मेधासाया वि ण भत्ती मो॰। मधासिया विणभित्ती सि॰॥ ३ उवन्ना हं॰। उवत्ता त॰॥ ४ सातला मो॰॥ ५ भितु मृत्तिकेल्यंः॥ ६ वधस्स हं॰ त॰॥ ७ पत्तसारो सप्र॰॥ ८ पव्व उद्॰ हं त॰॥ ९ तत्थका हं॰ त॰ विना॥ १० पुणो परि॰ हं॰ त॰॥ ११ तूणकं हं॰ त॰॥ १२ सेलोतडो भूमि॰ हं॰ त॰ विना॥ १३ अपस्सतु सप्र॰॥ १४ सुके हं॰ त॰॥ १५ पि वा हं॰ त॰॥ १६ अट्टधातू हं॰ त॰ विना॥

#### अंगविज्ञापइण्णयं

26

5

10

15

20

25

30

[ णवमं अपस्सय-

सयणा-ऽऽसणऽपत्थंभे जहण्णुत्तम-मिञ्झिमे । तज्जातपिङ्कवेण विभत्तीय वियागरे ॥ ५१ ॥ पुरिसं जो अपत्थद्धो पुरिसो पुच्छति अंगविं । पुत्तं पसुं व मित्तं वा महिसं हतिंथ तधोसमं ॥ ५२ ॥ पुण्णामधेयं जं किंचि तस्स लाभं समागमं । विवाद्धं अत्थसिद्धं च सन्वमित्थ ति णिहिसे ॥ ५३ ॥ पमदं जो अपत्थद्धो पुरिसो पुच्छति अंगविं । सुण्हं दुहितरं दासी गावी महिसि तघेव य ॥ ५४ ॥ थीणामघेयं जं किंचि तस्स लामं समागमं । विवद्धिं अत्थिसिद्धिं च सन्वमित्थि त्ति णिद्दिसे ॥ ५५ ॥ महिलाय अपत्थद्धो पुरिसो पुच्छति अंगविं । पुण्णामघेयं जं किंचि तस्स णित्थ त्ति णिद्दिसे ॥ ५६ ॥ थियायं पुरिसे वा वि पुरिसो जो अपस्सिओ । णपुंसकत्यं पुच्छेजा णित्थ त्तेवं वियाकरे ।। ५७ ॥ पुरिसं जा अपत्थद्धा महिला पुच्छेज अंगविं। पतिं पुत्तं च मित्तं च हित्थं अस्सं तधोसमं।। ५८।। पुण्णामधेयं जं किचि तस्स लाभं समागमं । विविद्धं अत्थिसिद्धं च सन्त्रमित्थि त्ति णिहिसे ॥ ५९॥ पुरिसं जा अपत्थद्धा महिला पुच्छति अंगविं । सुण्हं दुहितरं दासी पसुका-महिसि-गाविओ ।। ६० ।। थीणामघेयं जं किंचि तस्स लामं सँमागमं । अत्थिसिद्धिं विवद्धिं च सन्वमित्थि त्ति णिद्दिसे ।। ६१ ।। पमदायं अपत्थद्धा महिला पुच्छति अंगविं । पतिं पुत्तं च महिसं च हिथं अस्सं तधोसभं ॥ ६२ ॥ पुण्णामघेयं जं किंचि तस्स लाभं समागमं । अत्थिसिद्धिं विवर्द्धिं च सन्वमितथ ति णिद्दिसे ॥ ६३ ॥ पमदायं अपत्थद्धा पमदा पुच्छति अंगविं । सुँग्हं दुहितरं दासी पसुका-महिसि-गाविओ ।। ६४ ॥ थीणामधेयं जं किंचि तस्स लाभं समागमं । अत्थिसिद्धिं विवद्धिं च सन्वमित्थि त्ति णिदिसे ॥ ६५ ॥ पमदायं च पुरिसो पुरिसे व पमदा सिता । णपुंसकत्थं पुच्छेज णत्थित्तेण वियागरे ।। ६६ ॥ णपुंसके अपत्थद्धो पुरिसो अत्थं तु पुच्छति । पुण्णामघेयं जं किंचि सन्वं णित्थि त्ति णिद्दिसे ।। ६७ ।। णपुंसके अपत्थद्धो पुरिसो अत्थं तु पुच्छति । थीणामघेयं जं किंचि सन्वमिथ त्ति णिहिसे ॥ ६८ ॥ णपुंसके अपत्थद्धा महिला अत्यं तु पुच्छति । थीणामधेयं जं किंचि सन्वमत्थि ति णिद्दिसे ॥ ६९ ॥ पुरिसम्मि अपत्थद्धो अत्यं पुच्छे णपुंसको । पुण्णामधेयं जं किंचि सन्वमित्थि त्ति णिद्दिसे ।। ७० ।। पुरिसिम अपत्थद्धो अत्थं पुच्छे णपुंसको । थीणामघेयं जं किंचि सन्वमित्य त्ति णिद्दिसे ।। ७१ ।। पमदायं अपत्थद्धो अत्थं पुच्छे णपुंसको । पुण्णामधेयं जं किंचि सव्वं णित्थि त्ति णिद्दिसे ।। ७२ ।। पमदायं अपत्थद्धो अत्थं पुच्छे णपुंसको । थीणामधेयं जं किंचि सव्वमत्थि ति णिहिसे ॥ ७३ ॥ णपुंसके अपत्थद्धो अत्थं पुच्छे णपुंसको । णपुंसकं तु जं किंचि सन्त्रं णितथ त्ति णिदिसे ।। ७४ ।।

१ पुरिसं सप्र०॥ २ ण्हुसं हं॰ त॰ ॥ ३ महागमं हं॰ त॰ विना ॥ ४ ण्हुसं दु॰ हं॰ त॰ ॥ ५ 'सिता' स्यादित्यर्थः ॥ ६ सव्यमित्य त्ति त॰ ॥

पडलं

### अटुमौ भूमीकम्मऽज्झाओ

20

णपुंसके अपत्यद्धो अत्यं पुच्छे णपुंसको । पुण्णामधेयं जं किंचि सैन्त्रं णित्य ति णिद्दिसे ॥ ७५ ॥ णपुंसके अपत्थद्धो अत्थं पुच्छे णपुंसको । थीणामधेयं जं किंचि सन्वमिथ त्ति णिहिसे ॥ ७६ ॥ पमदायं च पुरिसे च पंडको जो अपस्सितो । णपुंसकत्थं पुच्छेज अत्थि ति अभिणिहिसे ॥ ७७ ॥ पुरिसो पमदा वा वि पंडकं जे अपस्सिते। अत्थि त्ति परिपुच्छेज सन्वं णिथि ति णिहिसे।। ७८॥ पडिपुण्णिम वालम्म उद्ग्गे जोव्वणित्थते । विगाढे मिक्समवये जुण्णे आतंकिते तथा ॥ ७९ ॥ 5 औरोग्गं वाधिपुट्टिम्मि हीणे दीणे व अंगवि । उदत्तदेसे मुदिते हीणालंकारभूसिते ।। ८० ॥ पुरिसे य पमदायं च तघेव य णपुंसके । मणुस्स-तिज्जजोणीसु अपत्थद्वेसु अंगवी ।। ८१ ॥ सुभा-ऽसुभं फलं सन्वं तज्जातपडिरूवतो । इहे इहं वियाणीया अणिहे वि य गरिहयं ॥ ८२ ॥ जाणिम तु अपत्थद्धो जिद पुच्छिति अंगिवं । जहण्णुत्तम-मञ्झिम फलं वूया विभागसो ॥ ८३ ॥ अचले उत्तमे जाणे उत्तमत्थो पसस्तते । मिञ्झमे मिञ्झमो अत्थो एत्थ मे णित्थ संसतो ॥ ८४ ॥ 10 जुत्तिमि [य] अपत्थद्धे जाणे जो तु पुच्छति । सन्वसंगमणं वृया ततो चेवऽत्थसंपदा ॥ ८५ ॥ पिट्टं णरो व णारी वा दक्खिणं जो अपस्सितो । अब्भंतरामुहो पुच्छे गिहस्सऽब्भंतराठितो ॥ ८६ ॥ आगामी पवसियं वूया पुत्तमावण्णमादिसे । पतिणा समागमं वूया पुत्तेण य समागमं ॥ ८७ ॥ पिट्टं णरो व णारी वा दक्खिणं जो अपस्सितो । बाहिराभिमुहो पुच्छे गिहमन्भंतरा ठितो ॥ ८८ ॥ कण्णा य पतिलाभा य गब्भिणी य पजायति । पवासं णिग्गमं मोक्खं सन्वं वूया अणागतं ॥ ८९ ॥ 15 पिट्टं णरो व णारी वा दक्क्षणं जो अपस्सितो । वाहिराभिमुहो पुच्छे उँम्मरस्स वहिं ठितो ॥ ९० ॥ कण्णा य पतिलाभा य गब्भिणी य पजायति । पवासं णिग्गमं मोक्खं सज्जकालं पवेद्ये ॥ ९१ ॥ पिट्टं णरो व णारी वा दॅक्खिणं जो अपस्सितो । अर्टिभतर्रामुहो पुच्छे उम्मरस्स बहिं ठितो ॥ ९२ ॥ आगामी पवसियं वूया कण्णा वा वि उवद्वितं । पतिणा समागमं वूया पुत्तेण य समागमं ॥ ९३ ॥ पिट्टं गरो व गारी वा वामं जो अपस्सितो । अब्भितरामुहो पुच्छे गिहस्सऽब्भंतरा ठितो ॥ ९४ ॥ 20 ण्हुसं पतिहियं वृया कण्णं वा वि पतिहियं। ण्हुसाय संगमं बूया भज्ञाय य समागमं।। ९५।। पिट्टं णरो व णारी वा वामं जो अपस्सियो । बाहिराभिमुहो पुच्छे गिहस्सऽब्भंतरा ठितो ॥ ९६ ॥ ण्हुसं पतिहियं वृया कण्णं वा वि पतिहियं। ण्हुसाय संगमं वृया भँजाय य समागमं ॥ ९०॥ पिट्टं णरो व णारी वा वामं जो अपस्सितो । वाहिराभिमुहो पुँच्छे वहि ठातुत्तरुंबरे ॥ ९८ ॥ पवासं णारिए वृया गव्भिणीय पयायणं । मोक्खं वि या णिग्गमणं सज्जकालं पवेदये ॥ ९९ ॥ 25 पिट्टं णरो व णारी वा वामं जो अपस्सितो । अब्भंतरमुहो पुच्छे वहि ठातुत्तरुंवरे ॥ १०० ॥ पवस्सिस्साऽऽगमं वूया कण्णं वा वि उविहयं । ण्हुसाय भज्जाय समं संगमो समुवित्थतो ॥ १०१ ॥ सुँकं तणं व कहं वा कवाडं कडिकं तथा। जैज्जरं तथ भिण्णं वा अप्पसत्थं अपस्पते।। १०२।। णवं जुण्णं च णिव्युक्तं चेतितं दुविधं पि वा । अपस्सये कवाडाणि सुभेणऽत्थेण रवेजोजये ॥ १०३ ॥ अब्भंतरकवाडे जो पुच्छेज्जऽणुपस्सितो । आगमो णिग्गमो णित्थ संरोधं वीँ वि णिहिसे ॥ १०४ ॥ 30 वाहिरेण कवाडस्स पुच्छेज अणुपिस्सतो । आगमं णिग्गमं बूया संरोधं च ण णिहिसे ॥ १०५ ॥

१ सव्वमित्य त्ति त०॥ २ अरोगं वावियुद्धिमा हं० त०॥ ३ अपत्थंभेसु सप्त०॥ ४ उम्बरस इलर्थः॥ ५ दिक्खणे हं० त०॥ ६ राभिसुहो हं० त०॥ ७ भजाइ य हं० त०॥ ८ पुच्छे गिहस्सऽब्मंतरा िठतो सप्र०॥ ५ दिक्खणे हं० त०॥ १० सुक्खत्तणं हं० त० विना॥ ११ जजारंतरिभन्नं वा हं० त०॥ १२ ° जां चितितं सप्र०॥ १३ योजयेत इल्पर्थः॥ १४ भावि णि॰ हं० त०॥

#### ं अंगविजापइण्णयं

30

5

10.

15

20

25

30

[ णवमं अपस्सय-

जुण्णो वि जजरो कुड्डो सव्वत्थीके णिरत्थको । णवो दढो उज्जुको य सव्वत्थीके पसस्तते ॥ १०६ ॥ मैट्ठो चित्तो य सुद्धो य दढो वा वी सुभो तथा। अपस्सयत्थे कुड्डो सन्वत्थे पूरितो सदा।। १००॥ केंडितो अलित्तो तणकुड्डो तथा कणगपासितो । कुड्डापस्सया एते असारा ण प्यसस्सते ॥ १०८ ॥ चित्तिको मैज्झयक्खंभो उज्ज्ञकस्सो पसस्सति । जज्जरो फलितो भिण्णो सन्वत्थेसु ण पूरितो ॥ १०९ ॥ पासाद्स्स तथा खंभो धारणो य गिहस्स जो । णावाखंभो झयक्खंभो दगल्डी य पूर्यिता ॥ ११० ॥ दीवरुक्खस्स लही [य] णिव्वज्ञा उज्जुका थिरा । एते अत्थगते इहा पसत्था य अपस्सता ॥ १११ ॥ पीडोलकस्स खंभो छायाखंभो मतस्स य। चैल भगो य भिण्णो य सन्वे थंभा ण पूयिता ॥ ११२ ॥ पुष्फिया फलिया णीला चेतिता खीरपाद्पा । अपस्सते पसत्था या सन्वत्थीगगते सुभा ।। ११३ ।। णिपुष्को णिष्फलो सुक्खो जो य कंटिकपायवो । दुड्डो भिण्णो य भग्गो य सन्वत्थीके ण पूरियतो ।। ११४ ॥ सोम्मा उ अवक्खित्ता उदत्ता सञ्बचेतितपादवा । अपस्सया पसस्तंते सञ्बत्थिकि कते सुभे ॥ ११५ ॥ अणिभयिता चला भिण्णा उच्छुद्धा झामिता तथा । खंड-भग्गा विसिण्णा य अपत्थंभे ण पूयिता ।। ११६ ॥ तणभारो वि वा णीलो णीलो वा पण्णवीदृलो । पोट्टलो फल-मूलाणं पुष्फाणं च पसस्सते ।। ११७ ।। पहुट्टा अकिलिट्टा य सञ्बत्थिके पसस्सते । हरितापस्सता सञ्बे मिलाणा ण प्पसस्सते ॥ ११८ ॥ केला घतस्स तेल्लस्स सुराकुंभो अरंजरो । भायणं वीयपुण्णं वा सन्वत्थीगे पसस्सते ॥ ११९॥ मणि-मुत्त-हिरण्णाणं तथा अच्छादणस्स य । मंजूसा पडिपुण्णा वा अपत्थंभेसु पूयिता ॥ १२०॥ द्धि-दुद्धस्स पुण्णा य परिपुण्णा भोयणस्स य । गुल-रुवणस्स मज्जस्स परिपुण्णाऽपस्सया सुभा ॥ १२१॥ एते अपस्सया सन्वे भायणेसु सुपूरिता । णिन्धुँत्तीणं पसत्थाणं सैत्थाणं अत्थसाधका ॥ १२२ ॥ पुण्णाणि तु एताणि उत्तमत्थकराणि तु । ऊणेसु किंचि परिहाणी उत्तमस्स पकित्तिता ॥ १२३ ॥ रित्तकेस त एतेस मज्झिमा अत्थसंपदा । पलोट्टितं वा भिण्णं वा सञ्बत्थीके णिरत्थकं ॥ १२४ ॥ थिलका सिला तहं वा वि थावरेस पसस्सते । आगमे णिग्गमे वा वि भेरेस णि (ण) पसस्सते ॥ १२५॥ तणस्य भारो सुक्खो [वा] सुक्खो वा पण्णपोट्टलो । फल-पुप्फपोट्टला सुक्खा सन्वत्थीके ण पूर्यिता ॥१२६॥ विसाणं अहिकं कहं सव्वत्थीके ण पूरितं । इंगाल-छारिका पुंसु (पंसु) सव्वत्थीके ण पूरितं ॥ १२७ ॥ कहं वा सयणं वा वि आसणं जाणमेव य। सेलो तड़ो व भित्ती वा दड़ा चेते ण पूयिता।। १२८।। पराजयमणारोग्गं अत्थहाणिमणिव्वुतिं । विसंजोगं च जाणीया ईंगिमयापस्सये विदू ॥ १२९ ॥ सजीवेसु य सज्जीवं अत्थं बूया वियक्खणो । अज्जीवेसु य अज्जीवं अपत्थ द्वेसु णिहिसे ॥ १३० ॥ चउप्पदे अपत्थद्धो अत्थं पुच्छति अंगविं । चउप्पयं वा जाणं वा अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ १३१ ॥ धण्णिम्म य अपत्थद्धो अंगवी परिपुच्छति । वासारत्तं व अग्धं वा सञ्बमेत्थं पवेदये ॥ १३२ ॥ जागिम [य] अपत्थद्धो अंगविं परिपुच्छति । गमणं वा पवासं वा सठवमितथ त्ति णिहिसे ॥ १३३ ॥ अपस्सयेसु सन्वेसु अत्थो र्स-परसंसितो । अणापस्तयरूवेसु भवे अत्थो अँसंसितो ।। १३४ ॥ जाणे वा वाहणे वा वि अपत्थद्धो तु पुच्छते । चले पवासं मोक्खं च अचले अत्थमादिसे ॥ १३५ ॥

१ मत्तो चित्तो य मुद्धो य हं॰ त॰ ॥ २ कितो अितो तणकुड्डो तहा कडमपासितो हं॰ त॰ ॥ ३ मज्झकुंभो य उ॰ हं॰ त॰ ॥ ४ भो य पक्खंभो हं॰ त॰ ॥ ५ पड्डोलकस्स खंभा मो॰ ली॰ सि॰। पड्डोलक्खस्स खंभा सं॰ ॥ ६ चलक्खा य हं॰ त॰ ॥ ७ के हथे सुभे हं॰ त॰ ॥ ८ उच्छुढा हं॰ त॰ ॥ ९ सामिता हं॰ त॰ विना ॥ १० लिवणं समणुज्ञस्स हं॰ त॰ ॥ ११ णिव्चत्तीणं हं॰ त॰ ॥ १२ अत्थाणं हं॰ त॰ विना ॥ १३ चरणे पुण पस॰ हं॰ त॰ ॥ १४ सामियाचसये हं॰ त॰ विना ॥ १५ अप्पसत्थेसु सप्र॰ ॥ १६ सपरसंतितो सं३। समरसंतितो सि॰ ॥ १७ असंतितो सि॰ ॥

पडलं ] ु

### अटुमो भूमीकम्मऽज्झाओ

38

रसोमाणे वा सितीयं वा अपत्थद्धो तु पुच्छति । पवासं अत्थहाणि च चलेसु चलसंपदा ॥ १३६॥ आसंद्रगे अपत्यद्धो अंगविं परिपुच्छिति । वैरसंसितइक्स्सं अत्यसिद्धिं च णिदिसे ॥ १३७॥ सापस्सते अपत्थद्धो औं उत्तो जदि पुच्छति । भजं ण्हुसं कुडुंवं च खेत्त वत्थुं च अत्थितं ।। १३८ ॥ आसणे सन्वतोभद्दे अपत्यद्धो तु पुच्छति । कुडुंबवर्द्धि इस्सरियं काम-भोगे य णिद्दिसे ।। १३९ ॥ सयणा-ऽऽसणे अपत्थद्धो अत्यं जं किंचि पुच्छति । भज्जं पुत्तघरा-ऽऽवासं अत्थलाभं च णिद्दिसे ॥ १४० ॥ क दारपिंडायऽपत्थद्धो वामायं जति पुच्छति । भज्जाणिमित्तं अत्थस्स हाणी सोगं च णिद्दिसे ॥ १४१ ॥ दारपिंडं अपत्थद्धो दक्क्लिणं जित पुच्छति । मातुणिमित्तं सीकं च अत्थहाणिं च णिद्दिसे ।। १४२ ॥ कवाडिम्म अपत्थद्धो अत्थं जं किंचि पुच्छति । पितुणिमित्तं सोकं च अत्थहाणिं च णिहिसे ।। १४३ ॥ अरंजरस्स पुण्णस्सँ पेढिकं जो अपस्सितो । जं किंचि सुमं पुच्छेज्ञ सन्वमित्थ त्ति णिद्दिसे ॥ १४४ ॥ सापस्सते सअत्थारे इहिम्म जित पुच्छित । अत्थिसिद्धिं कुडुंबस्स अत्थिसिद्धी य णिदिसे ॥ १४५ ॥ 10 दृढं कुड्डा सुभं गेहं पुच्छे जित अपस्सितो । अंतो आब्भतरो अत्थो सुभो वज्जो ये हायति ॥ १४६ ॥ अपत्थद्धो ठितो दारे अत्थं च जति पुच्छति । कण्णापवाहणे मोक्खं पवासं चंऽत्थ णिहिसे ॥ १४७ ॥ अपत्थद्धो ठितो खंभे अत्थं च जति पुच्छति । मणुस्संजीता वणजाता अप्पसत्थं च णिहिसे ॥ १४८ ॥ उग्घाडं वा कवाडं वा अपत्थद्धो तु पुच्छति । कुडुंबहाणीं धणहाणीं <sup>११</sup>केसं सोगं च णिहिसे ॥ १४९ ॥ वेइयं पेढियं वा वि णिस्सेणिं वा अपस्सितो । जं किंचि अत्थं पुच्छेज वाहिरत्थे पसस्सते ॥ १५०॥ 15 चेतिके जो अपत्थद्धो अत्थं जं किंचि पुच्छति । दिञ्जीमस्सरियं भोगे उदत्तमिति णिद्दिसे ॥ १५१॥ वद्धे अपस्सते वंधं मिधो भेदं च जजारे । ''विणिपातं चे खंडिमम हाणिं भंगं विणिद्सि ॥ १५२॥ जाणे वा वाहणे वा वि अवत्थद्धो तु पुच्छति । चले पवासं मोक्खं च अचले अत्थमादिसे ॥ १५३ ॥ सोमाण सीतिअं वा वि अपत्थद्धो तु पुच्छति । पवासं अत्थहाणि च चलेसु चलसंपदा ॥ १५४ ॥ अपरसींथम्हि सज्जीवे सज्जीवत्थं वियागरे । अज्जीवम्मि य अज्जीवं विभत्तीय वियागरे ॥ १५५ ॥ 20 अपस्तये उत्तमिम उद्ता अत्थसंपदा । मज्झे य मज्झिमा वद्धी दीणे दीणं पवेदये ॥ १५६ ॥ अपस्ततेसु सन्वेसु तज्जार्तपडिरूवणं । अपेक्ख सम्मं बूया जघण्णुत्तम-मन्झिमं ॥ १५७ ॥ अप्पसत्थेसु सन्वेसु 😭 पैसत्थं णाभिणिदिसे । पसत्थेसु य सन्वेसु 🖘 अप्पसत्थं ण णिदिसे ।। १५८ ॥

॥ अपस्सयाणि सम्मत्ताणि ॥ ९॥ छ ॥

# [दसमं ठियपडलं]

25

अपस्सया सत्तरस इति वृत्ता विभागसो । अहावीसं ठिताणंगे किर्तें इस्सं विभागसो ॥ १ ॥
पुरतो १ दिक्खणतो चेव २ पच्छतो ३ वामतो तथा ४ ।
विदिसासु चेव ठाणाणि ८ उड्ढं ९ तथ अधे य तु १० ॥ २ ॥
एवं दिसाविभागेण ठाणं दसविधं भवे । अहावीसविधीजुत्तं पतिहाणं विधीयते ॥ ३ ॥

१ सोमासे हं॰ त॰ विना ॥ २ 'सितीयं' शिविकायामिखर्थः ॥ ३ वरसंसितइसिक्खं हं॰ त॰ विना ॥ ४ आगुत्तो जित हं॰ त॰ ॥ ५ मेत्तणि॰ सि॰ । सामूणि॰ हं॰ त॰ ॥ ६ सोकस्स अत्थ॰ सप्र॰ ॥ ७ ॰स्स पिद्कं हं॰ त॰ ॥ ८ ॰तो असत्थारे हं॰ त॰ ॥ ९ य आहित हं॰ त॰ विना ॥ १० तत्थ हं॰ त॰ ॥ ११ ॰जाती धणुजाती हं॰ त॰ विना ॥ १२ रोगं सोगं सि॰ ॥ १३ द्व्विमि॰ हं॰ त॰ ॥ १४ विणीघातं हं॰ त॰ विना ॥ १५ च खुडुम्मि हं॰ त॰ ॥ १६ सोमाणसेतीअं हं॰ त॰ विना ॥ १३ द्व्विमि॰ हं॰ त॰ ॥ १४ विणीघातं हं॰ त॰ विना ॥ १५ च खुडुम्मि हं॰ त॰ ॥ १६ सोमाणसेतीअं हं॰ त॰ विना ॥ १३ द्व्विमिण् जीवेसु जीवत्थं हं॰ त॰ ॥ १८ °पिडियायणं से ३ पु॰ । 'पिडियायणं सि॰ ॥ १९ इस्तिचिड्मध्यवत्ती अयं पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ २० ॰त्तयस्सं हं॰ त॰ ॥

15

20

25

30

पतिहाणिवसेसेहिं विमंगा वीसमह य। ठाणे अणेया अंगविणा जघण्णुत्तम-मिन्झिमा ॥ ४॥ आसणे १ सयणे चेव २ तघेव सयणाऽऽसणे ३। चतुप्पदे ४ मणुस्सेसु ५ ठाणा जाणिवधीसु य६॥ ५॥ गेहिम्म पासीदतले ठाणं ७ सोपीणसेणिसु ८। रुक्खहाणे य हरितिम्म ९ मौलायोणिगते सुभे १०॥ ६॥ ध्र्मणणश्श्रीयणजोणीयं ठाणं १२ वृत्थुपरिच्छदे १३। मणि-मुत्त-पण्ह-रजते १४ भूसणा-ऽऽभरणेसु वा १५॥ ०॥ भोयणोपक्खरे चेव ठाणं संपरिकित्तियं १६। उच्चणीचे व देसिम्म ठाणाणि संविजाणिया १०॥ ८॥ ठाणं च सुद्धपुढवीयं १८ ठाणं तथ सिलायले १९। उद्गे २० कहमे चेव २१ अहे य तथ गोमये २२॥ ९॥ पंथे य तथा ठाणं २३ पणाली-णिद्धमेसु य २४। मूलजोणिगते सुक्खे ठाणं २५ असुचिकेसु य २६॥ १०॥ केस-रोम-णह-ऽहीसु ठाणं २० ठाणं च झामिते २८। अद्वावीसं विधीजुत्ता ठाणा एवं विभावये ॥ ११॥

पसत्थमप्पसत्थं च दुविधं ठाणं समासतो । एकेकं दुँविधं तत्तो जीवा-ऽजीवविभागसो ।। १२ ॥ सजीवं दुविधं तत्तो जंगमं थावरं तथा । अज्ञीवं तिविधं भवति जोणीण पविभागसो ।। १३ ॥ पाणजोणिगतं चेव मूळजोणिगतं तथा । धातुजोणिसमुत्थाणं अज्ञीवं एव जाणिया ।। १४ ॥ दढं चळं च छक्कं च असुयिं सुयिरेव य । रमणीयमरम्मं च णिण्णं उण्णतमेव य ॥ १५ ॥ उद्त्तमणुद्त्तं च जहण्णुत्तम मज्झिमं । ठाणमेवं भवे णेयं समासा वित्थरेण य ॥ १६ ॥

पुच्छकस्संगचेहाहिं दीणोदत्तविधीहि य । तज्जातपिहरूवेहिं थाणं जहण्णुत्तम मिज्झमं ॥ १७ ॥ पुरओ ठितं दुक्खिणतो तथा पुरिमद्किखणं। दुक्खिणं पच्छिमे भागे ठितं पच्छिमतो तथा।। १८।। क्रि पंच्छिमं वामभागिमा वामे पस्से ठितं तथा। 🖏 पुरिमं वामभागिमा ठितं उद्ध अधो तथा ॥१९॥ पुरितथमं ठितं जं तु तथा पुरिमद्क्खिणं । ठितं द्क्खिणतो जं च पुरिसस्सऽत्थे पसस्सते ।। २० ॥ थिया वामं पसत्थं तु जं च वामपुरच्छिमं । पुरिसस्स वि घेताणि पमदत्थं पसस्सते ।। २१ ॥ दक्खिणे पच्छिमे भागे वामभागे य पच्छिमे । पच्छिमाणि य ठाणाणि पसत्थाणि णपंसके ॥ २२ ॥ पुरिमे अणागतो अत्थो वत्तमाणो य पस्सतो । ठाणेसु अत्थो विण्णेयो अतिकंतो य पच्छतो ॥ २३ ॥ पुरित्थमं दिक्खणतो जं च वामपुरित्थमं । एतेसु पत्थितं विज्ञा अत्थलामं भुरेक्खडं ॥ २४ ॥ पच्छिमं दक्खिणं चेव जं वा वामेण पच्छिमं । एतेसु समितिकंतं विज्ञा अत्थस्स संपदा ।। २५ ।। उपरि ठितो दिसाजं तु जो तु पुच्छति अंगविं। अत्थं विभक्तिसंजुत्तं पसत्थमभिणिहिसे।। २६॥ अधिहतो दिसायं तु जो तु पुच्छति अंगविं। पसत्थमपसत्थं वा वद्धी णत्थि त्ति णिद्दिसे ॥ २७ ॥ एवं दिसासु विदिसासु ठीणाणि समपेक्खिया । थी-पुमंस-णपुंसाणि दीणोदत्ताणि णिहिसे ॥ २८ ॥ आसणे सयणे जाणे वत्थे आभरणे तथा । पुष्फेस फल-मूलेस धण्णे भोयणजातिस ॥ २९ ॥ चतुष्पदे मणुस्से वा ठितो तु जदि पुच्छति । अत्थं अत्था पवेदेहिं अप्पियं च पुणो छहुं ।। ३० ।। उद्गं कहमो चेव पासाद्स्स तलो तथा । मेदिणी-पाद्पत्थाणे पसत्था गोमयं तथा ॥ ३१ ॥ णीला साहा तेंगं णीलं परिसुक्खं गोमयं तथा । उपरिगाहे व जाणे वा ण जयो ण पराजयो ॥ ३२ ॥ सुक्खर्सीहा तणं सुक्खं इंगाला छारिया तथा । एतेसु ठितो पुच्छेजा सव्वं णित्थि ति णिद्दिसे ॥ ३३ ॥ सुडिते सुडितो अत्थो सुभे देसे सुभो भवे। चले ठिते चलो अत्थो दुडितम्मि य दुहितो।। ३४।। अंतोघरे ठितो पुच्छे सकमत्थं पत्रेद्ये । साधारणं मिझमिम बाहिरिम य बाहिरो ॥ ३५ ॥

१ पासाणतले सप्र० ॥ २ सोमाण° हं॰ त॰ ॥ ३ मामयो° हं॰ त॰ विना ॥ ४ घणभा° हं॰ त॰ विना ॥ ५ वत्थपिर॰ हं॰ त॰ ॥ ६ °पण्णर॰ सि॰ ॥ ७ तिविधं सप्र० ॥ ८ हस्तचिह्नमध्यवित पूर्वाई हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ९ 'धेताणि' हेयानि वर्जनी-यानीत्थर्थः ॥ १० य घण्णाणि सप्र० ॥ ११ पुरेकडं हं॰ त॰ ॥ १२ अद्धाणाणि हं॰ ॥ १३ सणं सि॰ ॥ १४ साहा सणं सं ३ पु॰ सि॰ । साहा रणं हं॰ त॰ ॥

पडलं ]

#### अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

३३

सोमाणे सीतियं वा वि ठितो अत्थं तु पुच्छति । अत्थलामो विरोहंते ओरुभंते य हायति ॥ ३६ ॥ अंतोघरे ठितो पुच्छे अत्थो अविंभतरो भवे । वाहिरऽव्भंतरे मज्झो वाहिरम्मि य वाहिरो ॥ ३७॥ अंतोघरे ठितो पुच्छे उक्कडा अत्थसंपदा । मज्झे य मिन्झमा वड्डी जहण्णा वा वि वाहिरे ॥ ३८ ॥ उण्णमंतो ठितो पुच्छे सन्वत्थ य विवद्धते । विणमंतो ठितो पुच्छे अत्थहाणिऽस्स णिद्दिसे ॥ ३९ ॥ अोणते उण्णते यावि ठितो अत्थं तु पुच्छति । होणिं वा हायमाणिं वा अत्थहाणिं च णिद्दिसे ॥ ४० ॥ 5 पारम्मुहो ठितो पुच्छे अत्था तस्स परम्मुहा । अभिमुहम्मि पुच्छंते अत्था तस्स अभिमुहा ॥ ४१ ॥ पॅंक्खवेंटहितो वा वि तेरिच्छीणं च जो ठितो । मिच्छाजुत्त विवादेणं अत्थं वूया विचिंतितं ॥ ४२ ॥ ठितो जाणे य पत्थे वा वाहणे वा वि पुच्छति । सञ्वसंगमणं मोक्खं विष्पयोगं च णिहिसे ॥ ४३ ॥ फेल-पुष्फ-पवालेसु ठितो धण्णे व पुच्छति । दीणोदत्तं वियाणीया तथा लाभं पवेदये ॥ ४४ ॥ उदत्ते तु ठितो पुच्छे वासं अत्थं च णिहिसे । णिद्धेसु कहमे वा वि सुभिक्खं सुसमं वदे ॥ ४५ ॥ 10 कुडुंतरिठतो पुच्छे पणाली-णिद्धमेसु वा । मरणं विष्पयोगं च अत्थहाणिं च णिद्दिसे ॥ ४६ ॥ आसणिम ठितो पुच्छे पहुंकं सयणासणे। खिप्पमिस्सिरयं वूया ओतिण्णे चितो भवे।। ४७॥ पाणजोणिगतं अत्थं गर्टमं तु परिपुच्छति । धातुमूलगतं वा वि दीणोदत्तेण णिहिसे ।। ४८ ।। ठितो उद्ते देसे तु अत्थं तु परिपुच्छति । सुभं उदत्तमत्थस्स ठाणाहि अभिणिदिसे ॥ ४९ ॥ ठितो दीणे [प]देसे त अत्थं त परिपुच्छति । असमं दीणमत्थस्स ठाणाहि अभिणिदिसे ॥ ५० ॥ 15 उदत्ते वा वि ओमैं मिम ठितो अर्थ तु पुच्छति । सुभिम तु सुभा वद्धी असुभे असुभा भवे ॥ ५१ ॥ णिणों देसे ठितो यावि अत्थं तु परिपुच्छति । णिणों सुभे य णिद्धे य वद्धी लाभं च णिद्धिसे ॥ ५२ ॥ णिण्णे असुभे य लुक्खे य विसमे कंटकालके। परिदृष्ट्रे य पुच्छेजा अणिहं तत्थ णिहिसे।। ५३।। चलाणि लल-णिण्णाणि सुक्ख-लुक्खाणि जाणि य । मिलाणाणि य थाणाणि असुँयीणि तुधेव य ।। ५४ ।। खंड-जज्जर-भिण्णाणि भंत-भग्गाणि जाणि य । 😂 विसंमाणि निरुद्धाणि बद्ध-दड्डाणि जाणि य ।। ५५ ।। 😪 20 खराणि कक्खडालाणि लारिंगाला दुसे तथा। "रेलोयको दहणमेळ्को जे वऽण्णे एवमादिया।। ५६॥ एवंविधेसु ठाणेसु ठितो जो परिपुच्छति । विणासमत्थहाणी य असुमं च पवेदये ॥ ५०॥ एमपाद्द्विओ वा वि चलंतो दुद्धितो तथा। विणमंतो ओणमंतो वा दीणो वा जो तु पुच्छति ॥ ५८॥ अप्पसत्थं तिहं वृया पसत्थं णाभिणिद्दिसे । ठीणठाणिवसेसेणं अंगवी पविभज्जतु ॥ ५९ ॥ पसत्थेसु य सन्वेसु अप्पसत्थं ण णिहिसे । अप्पसत्थेसु सन्वेसु पसत्थं णाभिणिहिसे ॥ ६० ॥ 25

॥ [ ठिय ]पडलं सम्मत्तं ॥ १०॥ छ॥

१ अत्थभाणि॰ हं॰ त॰ विना ॥ २ हाणं सि॰ ॥ ३ °माणं वा हं॰ त॰ विना ॥ ४ पक्कविंतितिते वा वि हं॰ त॰ विना ॥ ५ फले पुष्के पवालेसु हं॰ त॰ ॥ ६ बज्झं तु हं॰ त॰ ॥ ७ ओगम्मि हं॰ त॰ ॥ ८ असुयाणि हं॰ त॰ विना ॥ ९ इस्तविद्वमध्यवर्ति उत्तरार्धं हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १० तुज्झा तथा सि॰ । तुज्झा वधा सं ३ पु॰ ॥ ११ छायाकोट्टहणमेलुंको हं॰ त॰ ॥ १२ टाणे टाणंविसे॰ हं॰ त॰ ॥ अंग० ५

[ एगारसमं पेक्खित

#### इप्त

5

10

15

20

25

30

# [एगारसमं पेक्खितविभासापडलं]

अट्ठावीसं ठिताणंगे कित्तिताणि जधा तथा। दस विष्पेक्खियाणंगे कित्तियिसं विभागसो ॥ १॥ पद्क्खिणं च १ वामं च २ पुरतो ३ पच्छतो तथा ४। ओलोकितं पंचमं च ५ छट्ठमुहोकितं तथा ६॥ २॥ मुदितं पेक्खितं वा वि ७ अट्टमं दीणमेव य ८। अभिहारि णवमं भवति ९ णीहारि दसमं भवे १०॥ ३॥

थिआ वामं पसंसंति पिक्खितं अत्थसाधणं । 'थीलाभे वा वि पुरिसस्स पसत्थं वामपेक्खियं ॥ ४ ॥ पुरिसस्स दक्किणं पैत्थं पुरिसत्थेसु पेक्कितं। थिआ य पूर्यितं भवति पुत्तस्सऽत्थे पतिस्स वा ॥ ५ ॥ च औलोइते पिक्खितम्मि अत्थहाणी पवेद्ये ⊳ । उल्लोइते विवर्द्धि च पेक्खितम्मि वियागरे ।। ६ ।। मुदिते पेक्खिते वा वि उत्तमत्थं पवेद्ये । पेक्खितम्मि य दीणम्मि अणिहा अत्थसंपदा ।। ७ ।। आहारिपेक्खित वा वि आगमं संपवेदये। णीहारिपेक्खमाणे य णिग्गमं संपवेदये॥ ८॥ पेक्खितं उमुकं पुरिमं दक्क्षिणं पुञ्चदिक्खणं। 'ओहितं णिञ्चतं हिद्धं पसत्थं अत्थसाधकं।। ९।। थिआ वामं पसंसंति जं च वामपुरित्थमं । णपुंसके पसत्थं वा पेक्खितं पच्छिमेण तु ॥ १० ॥ उह्रोइतं उत्तमेसु पेक्खितं तु पसस्सते । आहारि मुदितं वा वि सव्वत्थीककतेसु य ॥ ११ ॥ ओलोइतं पच्छिमं वा अप्पसत्थं विपेक्खितं । णीहारि परिणेओ य सन्वत्थीगकते सुमं ॥ १२ ॥ सँमुज्जुगं पच्छिमतो यं च वामेण पच्छतो । पच्छतो दिक्खणं वा वि णपुंसत्थेसु पूर्यितं ॥ १३ ॥ पुरिसस्स थिया वा वि तयो एते उ पेक्खिया। पसत्थेण प्यसस्यंते अप्पसत्था तु ते सदा।। १४।। उद्भुहोगिते उज्ज खिपमिस्सरियं वदे । अभिवड्टिते य अत्थाणं जयत्थाणं च णिहिसे ॥ १५ ॥ "ओलोइतं च जं हेट्ठा दीणं वा वि विलोचितं । रुण्णारुतं च णिज्झायं सव्वं गरिहयं भवे ॥ १६ ॥ र्डहोइतं च पुरतो तथा पुरिमद्क्खिणं। तं चोवपेक्खितं उज्ज्ञ अत्थसिद्धिं पवेदये।। १०।। उद्घोइते दक्क्लिणम्मि दक्क्लिणे य पलोइते । सन्वत्थस्स विवद्धंते सन्वतो उत्तमा सुभा ॥ १८ ॥ उँहोइतं च जं वामं जं च वामं पलोइतं । पुव्वुत्तरं च जं <sup>१</sup>°जोगे मिड्झमत्थे पसस्सते ॥ १९ ॥ उज्जुउँहोइते दिग्घे उप्पुतं तुरियं तथा। पवासगमणं खिप्पं खिप्पेवासं च णिद्दिसे ॥ २०॥ दींणं दूरं च दिग्यं च पवासे ण पसस्सते । हिट्ठं मुदितं च थोवं च आगमम्मि पसस्सते ॥ २१ ॥ पहट्टपेक्खितं दिग्घं दिग्घा अत्था सुभा भवे । पैंसे दीणं च णिर्झाति आगमो असुभो भवे ॥ २२ ॥ पीतिउह्रोगितं १५ जं च हासेण य १६ विलोगितं । अवत्थितमणुव्विग्गं सन्वत्थेसु पसस्सते ॥ २३ ॥ दीणं उह्रोगितं जं वा दींणं वा वि पलोगितं । अणवित्थतं समुव्यिगां अप्पसत्थेसु कित्तितं ॥ २४ ॥ <sup>3</sup>अँपेक्स्लियं दिसा सव्वा भूमीलोकमपेक्खति । तुरितं उवणिमिहंते विपुला अत्थसंपदा ।। २५ ।। अविपेक्खमाणो उज्जुकं पस्सेणं जो तु पेक्खति । विसमं चिराभिमिहंते अत्थं बूया अवित्थितं ॥ २६ ॥ णिज्झाइते दक्क्लिणिस्म पुरिसस्सऽत्थं पवेदये । वामतो य थिआ अत्थं पच्छतो य णपुंसके ।। २७ ।। पेक्खितम्मि उदत्तम्मि उक्कट्टा अत्थसंपदा । मज्झिमा मज्झिमे वद्धी हीणं दीणेसु णिहिसे ॥ २८ ॥ पेक्खित पुरतो उज्ज्ञ अत्थं वूया अणागतं । वत्तमाणं च पस्सेसु अतिकंतं च पच्छतो ॥ २९ ॥

१ थीलाभो हं॰ त॰ ॥ २ °णं पसत्थं हं॰ त॰ । णं सत्थं सि॰ ॥ ३ ० एति बहमध्यवित्तं पूर्वार्द्ध हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ उहितं णिव्विति हिट्टं हं॰ त॰ ॥ ५ समुज्जगं हं॰ त॰ ॥ ६ पते सुपेक्खि हं॰ त॰ ॥ ७ उल्लोइतं सि॰ ॥ ८ ओलोइको व पु॰ हं॰ त॰ ॥ ९ ओलोइतं हं॰ त॰ ॥ १० जोगो हं॰ त॰ ॥ ११ °ओलोइते दिग्घे सुष्फरितं हं॰ त॰ ॥ १२ विष्पवासं हं॰ त॰ सि॰ ॥ १३ पासंदाणं हं॰ त॰ ॥ १४ णिस्साति हं॰ त॰ विना ॥ १५ तं च हं० त॰ विना ॥ १६ विभासितं हं॰ त॰ ॥ १७ विष्पेक्खित दिसा हं॰ त॰ ॥ १८ पिक्खितो पुरतो अत्थं अत्थं हं० त०॥

विभासापडळं ]

### अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

39

पेक्खितेसु य सब्वेसु थी-पुमंस-णपुंसके । दीणोदत्तेहिं अत्थो तु पुच्छंतस्स विआकरे ॥ ३० ॥ पेक्खितेसु पसत्थेसु अप्पसत्थं ण णिद्दिसे । पेक्खिते अप्पसत्थे य पसत्थं णेव णिद्दिसे ॥ ३१ ॥ ॥ भूमीकम्मे पेक्खितविभासापडळं सम्मत्तं ॥ ११ ॥ छ ॥

### [ बारसमं हसितविभासापडलं ]

दस विष्पेक्खियाणंगे इति वृत्ताणि भागसो । हिसताणि चोइसंगे कित्तियिस्सामि भागसो ।। १ ।।
पुरिमं दैक्खिणे चेव वामतो पच्छिमेण य । अकामहिसतं १ दीणं २ मड्डाहिसित ३ दारुणं ४ ।। २ ।।
णिरैसद ५ विळितं वा वि ६ पेम्मा ७ मुदित ८ जिपयं ९ । अचत्थहिसतं वा वि १० भवेतहिसतं तथा ११ ।। ३ ।।
बहुमाणहिसतं वा वि १२ णिमिछहिसतं तथा १३ । हिसतं सअंसुगं वा वि १४ संगहा चोदसाऽऽहिता ।।४।।

अव्भंतरं त हसितं सञ्बत्थेस पसरसते । णिब्बाहिरं च हसितं अप्पसत्थेस कित्तितं ॥ ५ ॥ हुँसंतो जित पुच्छेजा वाहिरं विगतस्सरो । वंधं व अत्थहाणिं वा अप्पसत्थं च णिहिसे ॥ ६ ॥ 10 इसंतो य णिमिझतो अत्थं जं किंचि पुच्छति । अँदिइकमणत्थं च खिप्पमेव पवेद्ये ॥ ७ ॥ हसंतं तु सअंसूगं जं अत्थं परिपुच्छति । पियस्स मरणं खिप्पं अँणत्थं च ऽस्स णिहिसे ।। ८ ।। ओहत्थहसियं कुँद्धं हीलया फडितं तथा। पीलिया हसियं दुट्टं अप्पसत्थेसु कित्तितं।। ९।। पीतीअ हसितादु इं अत्थतो मधुरं मयु । 'देसे वा अंगविदि इं पुच्छंतो वा पसस्सति ।। १० ॥ बहुमाणेण हसितं वंदंते पुच्छणाय वा । पहसंतो पीतिआ पुच्छे अत्थसिद्धी स णिहिसे ॥ ११ ॥ 15 उच्चस्सरेण णीहारी अट्टहासाय बाहिरा । हसंते हिसतं चेव सव्वं गरहितं भवे ॥ १२ ॥ समत्थं मुदितं भवति जं णातिविपुछं भवे । अंतोह्सीयमाणं तु सततं उत्तमं भवे ।। १३ ।। वैं त्थितं हसितं वंते सुभं तं हासहासितं । पुण्णा मयुं अणीहारी सन्वत्थेसु पसस्सते ॥ १४ ॥ अभिमुह्मि हसिते अत्थो अञ्भंतरो भवे । वाहिरञ्भंतरे मञ्झो बाहिरम्मि य वाहिरो ॥ १५ ॥ अब्भंतरिम्म हिसते उक्कट्ठा अत्थसंपदा । मिन्झिमे मिन्झिमा वद्धी हीणा भवति वाहिरे ॥ १६॥ 20 अब्भंतरिम्म हसिते सकमत्थं पवेदये । साधारणं मिज्झमगे बाहिरिम्म य बाहिरं ॥ १७ ॥ पद्क्खिणस्मि हसितस्मि पुरिसस्सऽत्थं पवेदये । वामतो इत्थिआअत्थं पच्छतो य णपुंसके ॥ १८ ॥ पुरितथमिम इसिते अत्थं बूया अणागतं । वत्तमाणं च पस्सेस अतिकंतं च पच्छतो ॥ १९ ॥ आसण्णकालं चाऽऽसण्णं अंतकालं च मिन्झिमे । अव्विक्खत्तं च हिसते चिरकालं पवेदये ॥ २०॥ हसिते य उदत्तिम्म उक्कट्ठा अत्थसंपदा । मिन्झिमे मिन्झिमा वद्धी दीणे हाणिं तु णिहिसे ॥ २१॥ 25 अणीहारि पसत्थं च णिद्धं दित्तं अविस्सरं । बहुमाणा पमोदा वा इसितं संपसरसते ॥ २२ ॥ णेमित्ती दिस्स ''सोमं तु तहाऽहं अँविरोधितं । उद्धम्मुहं पहसति सन्वत्थीयेसु पूर्यितं ।। २३ ॥ बहुमाणपेक्खणायुत्तं औणाणतमकंपितं । अंतोमुहं पहसितं पुच्छंतेण पसस्सिति ।। २४ ।। णीहारि चेव दीणं च अकामं विस्सरं तथा। हीला वा हासदोसा य सन्वत्थीके ण पूर्यितं।। २५॥

१ दिक्खणं हं॰ त॰ सि॰ ॥ २ हीणं सि॰ ॥ ३ णिस्सट्ट हं॰ त॰ विना ॥ ४ जंघियं त॰ ॥ ५ हसंतो भूमि पु॰ हं॰ त॰ ॥ ६ आदिट्ट॰ सि॰ ॥ ७ आणित्थ वऽस्स सं ३ पु॰ । अणिच्छंतस्स सि॰ ॥ ८ कुट्टं हं॰ त॰ ॥ ९ दसे वा सप्र॰ ॥ १० उम्हितं हं॰ त॰ विना ॥ ११ सोमत्तं तहा॰ हं॰ त॰ ॥ १२ अवरोधितं सप्र॰ ॥ १३ अणोणत॰ हं॰ त॰ विना ॥

5

10

10

15

20

25

[ तेरसमं पुच्छित-

अकामहसितं हीलाय अप्पसदं तुवगाहे । सव्वंगकंपितं चेव हसितं साँ ण पूर्यितं ॥ २६ ॥ हिसतेसु य सव्वेसु थी-पुमंस-णपुंसके । दीणोदत्तविसेसेण ततो अत्थं वियागरे ॥ २० ॥ पुरिसस्स पुरिमे भागे थिया वामे तघेव य । सके अत्थे पसंसंति पहासं मधुरं मयुं ॥ २८ ॥ पुरिसकारं थिआ हसितं थिआय पुरिसस्स वा । विप्पयोगे पसंसंति णिव्विकारं अविस्सरं ॥ २९ ॥ अप्पसत्थेसु हसितेसु पसत्थं तु ण णिहिसे । पसत्थेसु य सव्वेसु अप्पसत्थं ण णिहिसे ॥ ३० ॥ ॥ हसितविभासाणामऽज्झायो ॥ १२ ॥ छ ॥

# [ तेरसमं पुच्छितपडलं ]

हसिताणि चोइसेताणि कित्तियाणि विभागसो । पुच्छिताणि चडव्वीसं कित्तियिस्समतो परं ॥ १ ॥ पुरतो १ पच्छतो चेव २ वामतो ३ दिक्खणेण य ४ । पुरिमदिक्खणभागं तु ५ दिक्खणं पच्छिमेण तु ६ ॥ २ ॥ पच्छिमं वामभागिमा ७ जं च वामपुरिथमं ८ । पुच्छिताणाऽऽहु अट्ठेव संखेवेण महेसयो ॥ ३ ॥ अतिदृरं अविवत्तं १ अचासण्णं च पीलितं २ । पुच्छितं णातिदृरं च ३ तिविधं संविभावये ॥ ४ ॥ उदत्तपुच्छितं चेव १ दीणं च परिपुच्छितं २ । दीणोदत्तिवसेसेहिं ३ तिविधं तु वियाणिया ॥ ५ ॥

पुच्छिताणि विसेसेहि एवं विज्ञा वियक्खणो । चतुव्विधविधीजुत्तं सुण तस्स विभासणं ॥ ६ ॥ ठितेणा १ ऽऽगच्छतो चेव २ तधेव परिसक्ततो ३ । चतुत्थपुच्छितं चेव अपत्थद्धेण पुच्छितं ४ ॥ ७ ॥ ओणमंते व पुच्छेज्ञा १ उण्णमंतो य पुच्छिति २ । णिसीदंते व पुच्छेज्ञा ३ णिसण्णे व विधीयते ४ ॥ ८ ॥ प्रंतंते व विभासा तु ५ णिवज्ञंते व पुच्छिति ६ । णिवण्णे व विभासा तु ७ पासुत्ताणाणि कुँव्वते ८ ॥ ९ ॥ ईहंते ९ जंभमाणे वा १० 'रोदंते व विभासणा ११ । हसंते १२ गायमाणे वा १३ परिदेवंते व पुच्छके १४ ॥१०॥ थणंते १५ विणिकोछते १६ कंपंते उ १७ णिमीछिते १८ । आहारं करंते व १९ णीहारं च विभासणा २० ॥११॥ पहहे वा वि २१ कुँद्धे वा २२ भीते वा परिपुच्छित २३ । आवातेंते य पुच्छते तमेवऽत्थं पुणो पुणो २४ ॥१२॥ दिसाविसेसा औसण्णा दीणोदत्तविधीहि य । पुच्छिताणि चडव्वीसं एताणि संविभावये ॥ १३ ॥

पुरिमं १ दिक्खणं चेव २ तथा पुरिमदिक्खणं ३ । पुच्छिताणि सदा तिण्णि उत्तमाणि पसस्सते ॥ १४ ॥ पिच्छमं वामभागं वा जं च वामं पुरित्थमं । थीणामेतं पसंसंति णाउं पीथमकं पि वा ॥ १५ ॥ पिच्छमे दिक्खणे भागे पिच्छमं वामतो थैकं । एताणि ण प्पसंसंति समुज्जं जं घ पच्छतो ॥ १६ ॥ पुरित्थमं समुज्जं जं पुच्छितं पवरुत्तमं । अप्पसत्थं च परमं समुज्जं पिच्छमेण जं ॥ १० ॥ पुरित्थमं पुच्छितिमा अत्थं वृया अणागतं । उभेसु जस्स पस्सेसु वत्तमाणं पवेदये ॥ १८ ॥ अतीतमत्थं जाणेज्जो पुच्छिते पिच्छमेण तु । अव्यत्तपुच्छिते वा वि दूरमत्थं पवेदये ॥ १९ ॥ अतिदूरपमुद्दतो अत्थत्थी जिद पुच्छिते । अणागतं च जाणेज्जो अत्थं परमदुद्धमं ॥ २० ॥ उविद्यतं च अत्थं च अचासण्णिम्म पुच्छिते । पुच्छिते णातिदूरे य जुँत्तकालं पवेदये ॥ २१ ॥ पासेसु पिच्छतो चेव पुच्छिते अविभागसो । दूरे वाऽऽसण्णजुत्तेसु कालं वृया विभागसो ॥ २२ ॥ पासेसु पिच्छतो चेव पुच्छिते अविभागसो । दूरे वाऽऽसण्णजुत्तेसु कालं वृया विभागसो ॥ २२ ॥

१ 'सा' स्पादित्यर्थः ॥ २ पुरिसं कारं सं ३ पु॰ ॥ ३ °भासणायमज्झाय हं॰ त॰ ॥ ४ दुविधं सप्र॰ ॥ ५ पतंते चेव भासा तु सप्र॰ ॥ ६ °तेसु पु॰ हं॰ त॰ ॥ ७ कुज्जके हं॰ त॰ ॥ ८ उद्ते हं॰ त॰ ॥ ९ रोहंते हं॰ त॰ ॥ १० °कोठंभे कंपति उ हं॰ त॰ ॥ ११ कुट्ठे वा हं॰ त॰ विना ॥ १२ आवण्णा हं॰ त॰ ॥ १३ पुच्छियं वाम॰ हं॰ त॰ विना ॥ १४ पावमकं हं॰ त॰ विना ॥ १५ य जं हं॰ त॰ । 'यकं यकद् यदित्यर्थः ॥ १६ °ण वा सि॰। °ण मा सं ३ पु॰ ॥ १७ जाणेज्ञा हं॰ त॰ ॥ १८ जाणेज्ञा हं॰ त॰ ॥ १८ जाणेज्ञा हं॰ त॰ ॥ २० जत्त॰ हं॰ त॰ विना ॥ २१ पुच्छतो हं॰ त॰ विना ॥ २२ दूरं हं॰ त॰ विना ॥ २३ काले हं॰ त॰ विना ॥

पडलं ]

#### अद्वमो भूमीकम्मऽज्झाओ

30

5

10

15

20

25

0

30

उदत्ते आसणे पुच्छे उदत्ता अत्थसंपदा । मज्झा य मज्झिमे वद्धी हीणे हीणं पवेदये ॥ २३ ॥ उद्ते सयणे पुच्छे उक्कडा अत्थसंपदा । मिन्झिमे मिन्झिमा वद्धी हीणे हीणं च णिदिसे ।। २४ ।। जाणिम ठितो पुच्छे उक्क डा अत्थसंपदा । मिड्सिमे मिड्सिमा वद्धी हीणे हीणं च णिद्दिसे ।। २५ ।। उदत्तमिम य देसिम आमासे पेक्खितमिम य । उदत्तमिम य पुच्छंते उक्कट्ठा अत्थसंपदा ॥ २६ ॥ मिडिझमेस य एतेस मिडिझमा अत्थसंपदा । हीणेस हीणं जाणेजा अत्थिसिद्धिं विभागसो ॥ २७ ॥ उत्तमेण सरीरेण वैत्थेणाऽऽभरणेण य । ⊲ उद्तमस्यं पुच्छेज अत्थसिद्धं वियागरे ॥ २८ ॥ दीणेण सरीरेण वत्थेणाऽऽभरणेण य । ⊳ दीणो अत्थं च पुच्छेज अत्थहाणिं से पिदिसे ।। २९ ॥ वंदमाणो य पुच्छेज सँकतं गारवेण य । वहुर्माणं च पुच्छेजा अत्थसिद्धिं से णिद्दिसे ॥ ३० ॥ अवंदंतो य विज्ञंतो असकारेण हीलया । पुच्छे अवहुमाणेणं अत्यहाणिं पवेदये ॥ ३१ ॥ ठिते उदत्ते देसंसि सुद्वितम्मि य पुच्छिते । अत्थस्स संपर्य वूया चले थाणे चलं वदे ॥ ३२ ॥ अमणुण्णिम देसिम णिरुद्धे असुगंधि य। पुच्छे ठितो दढं जो तु अप्पसत्थं दढं वदे ॥ ३३ ॥ अरहस्सेसु विणासं तथा य असुयीसु य । णिरुद्धं सिण्णरुद्धं वा देसे ठाणेहिं णिद्दिसे ।। ३४ ।। चले थाणे चलो अत्थो पसत्थो णिंदितो वि वा । दुद्दिते दुद्दितो अत्थो सुद्दिते य धुवो भवे ।। ३५ ॥ गच्छंतो जित पुच्छेजा अत्थं खलु सुमा-ऽसुमं । अप्पसत्थो भवे अत्थो पसत्थं णाभिणिद्दिसे ॥ ३६ ॥ पवासं णिगामं वा वि विष्पयोगं च जं तथा । विसंजोगं च गच्छते पुच्छिते अभिणिहिसे ॥ ३७ ॥ परिसक्तों व पुच्छेजा अत्थं जित सुभाऽसुभं । पसत्थस्स असंपत्ती अप्पसत्थं पवेदये ॥ ३८ ॥ अपत्थद्धे य पुच्छंते अत्थो स-परसंसितो । उदत्तापस्सये लाभो अणुदत्ते विपज्जओ ॥ ३९॥ उम्मत्तो जित वा मत्तो अत्थं तु परिपुच्छिति । परस्संतं परस्सत्थ णिद्दिसे परसंतियं ।। ४० ।। पुच्छिते पुरतो उँज्ञुं अत्थं बूया अणागतं । वत्तमाणं च पस्सेसु अतिकंतं च पहितो ॥ ४१ ॥ अभिमुहे पुच्छितम्मि अणुलोमा अत्थसंपया । तिरिच्छीणे विविधा सा तु पराहुत्ता परम्मुहे ॥ ४२ ॥ अणुद्धितो वा पुच्छेजा ठितो वा पुरतो समं । अचाइकं सुमं अत्थं णिहिसे स अणागतं ॥ ४३ ॥ समाणयंतो भैताणि उण्णमंतो व पुच्छति । उण्णामेण य पुच्छेजा सुभे सऽत्थे पवेदये ॥ ४४ ॥ विलिंपंतो य गत्ताणि ओणमंतो य ओणतो । विणमंतो चलो पुच्छे अत्थहाणिऽस्स णिद्दिसे ॥ ४५ ॥ पुच्छंतो अप्पणामंतो अवकरिसेंतो व पुच्छति । णीहारं वा करेमाणो पुच्छे हाणिं स णिहिसे ।। ४६ ॥ गेण्हंतो उवणामेंतो उवसकंतो तघेव य । आहारं च करेमाणो पुच्छे विद्धं स णिहिसे ॥ ४७ ॥ कासंतो णिहुभंतो वा णिस्सिंघंतो व पुच्छति । छड्डेंतो [वा] णिमिल्लंतो अलाभं हाणिमादिसे ॥ ४८॥ अभिहर्ड च पुच्छेजा १ चुंविता-ऽऽिंगितेहि य। अतिमासे च गुज्झाणं "धीलाभो द्व्यसंपया।। ४९॥ १३ णिकुंचिमिं करेमाणो पुच्छे उक्कुडुको पि वा । मिच्छा अँतं विवादेणं अत्थहाणिं से णिहिसे ॥ ५०॥ मुत्तं पुरिसं वातं वा उस्सासेंतो व पुच्छति । पयलायंतो वियंभंतो अत्थहींणिऽस्स णिहिसे ॥ ५१ ॥ भंडमाणो वै संभंतो रोवंतो वा वि पुच्छति । दुम्मणो उप्पुतो रुहो अप्पसत्थं स णिहिसे ॥ ५२ ॥ पाणजोणिगतं भूबमं सकारंगारपूर्यितो । अत्थं पयाणगमणं पुँच्छतोऽस्स वियागरे ॥ ५३ ॥

१ वण्णेणा° हं॰ त॰ ॥ २ ०० ०० एतिचहमध्यगते उत्तराई-पूर्वाई हं॰ त॰ न स्तः ॥ ३ सकतं हं॰ त॰ ४ भाणे य पु॰ हं॰ त॰ ॥ ५ सि हं॰ त॰ ॥ ६ देसिम हं॰ त॰ सि॰ ॥ ७ असुगिमयं हं॰ त॰ सि॰ ॥ ८ °स्सऽत्थं सि॰ ॥ ९ उज्जं हं॰ त॰ । अजं सं ३ पु॰ सि॰ ॥ १० °धो से तु पराहुत्ते परम्मुहो सं ३ सि॰ । °धो सो तु पराहुत्तो परम्मुहो हं॰ त॰ ॥ ११ उत्ताणि हं॰ त॰ ॥ १० सीलामो हं॰ त॰ ॥ १३ णिकुंतिमिट्ठं हं॰ त॰ विना ॥ १४ जुत्तं हं॰ त॰ ॥ १५ ९हाणि स णि॰ हं॰ त॰ ॥ १६ व सोमंतो हं॰ त॰ ॥ १७ दुमुणो उजुतो रुद्धो हं॰ त॰ ॥ १८ गब्मसंगारंगा॰ हं॰ त॰ ॥ १९ पुच्छंतोऽस्सा विया॰ सं ३ पु॰ सि॰ । पुच्छतो सा विया॰ हं॰ त॰ ॥

5

10

15

20

णिसीद्ती णिसण्णो वा पुरतो पुच्छे अभिमुहो । अत्थलामं कुडुंवस्स विद्धं चऽस्स वियागरे ॥ ५४ ॥ खणंतो उक्खणंतो वा अवाहणंतो य पुच्छति । भैंजंतो वा पविलंतो वा हाणि मरणं च णिहिसे ।। ५६ ॥ बंधंतो वा थैंकेंतो वा णिँक्खगंतो व पुच्छिति । बंधं च सिणिरोधं च अत्थहाणिं च णिहिसे ॥ ५७॥ अपावुणंतो मुंचंतो संपादेंतो व पुच्छति । मोक्खं वा विष्पयोगं वा अत्थसिद्धी स णिद्दिसे ।। ५८ ॥ घेसेंतो उन्वलेंतो वा धोवमाणो व पुच्छति । पगलेंतो ण्हायमाणो वा अत्थहाणिं स णिहिसे ॥ ५९ ॥ एँतेस चेव भावेस "अंगविं जो तु पुच्छति । विष्पयोगं च मोक्खं च णीरोगत्तं च अत्थितं ॥ ६० ॥ पातुणंतो णिवासेंतो पिणिंधंतो पिणिंधणं । पुच्छे अलंकरेमाणो ईंडमत्थस्स संपदा ॥ ६१ ॥ ओमुंचमाणो पुच्छेज वत्थं आभरणाणि य । अवणेंतो वा अलंकारं अत्थर्दांणिऽस्स णिहिसे ।। ६२ ॥ इंदियत्थेसुद्त्तेस उक्कट्ठा अत्थसंपदा । मज्झिमेसु भवे मज्झा हीणा हीणेण आदिसे ।। ६३।। तुहे य तुहं पुच्छेज सुभं अत्थं पवेदये । पसण्णो य पसण्णं सा णिव्वृती अत्थसंपदा ।। ६४ ।। पीणितो पीणितं पुच्छे अत्थलाभो धुवं भवे । अरोगं च अरोगं तु सुहेणऽत्थस्स संपदा ।। ६५ ।। अवक्खित्तो अवक्खित्तं पुच्छे एकगामीणसे । इस्सरियमत्थलामं च महंतमभिणिहिसे ॥ ६६॥ दीणो य दीणं पुच्छेजा अत्थहाणी धुवा भवे । कुद्धो य कुद्धं पुच्छेजा वृया हाणिमणेवुतिं ।। ६०।। छैं। छातं पुच्छेज णित्थ अत्थस्स संपदा । आतुरो आतुरं पुच्छे वाधी हाणि धणक्खयो ॥ ६८॥ विक्खित्तो जित विक्खित्तं पुच्छे हीला र्थे णिच्छितो । परिकेसो धणहाणी हाणी इस्सरिते धुवं ॥ ६९॥ उत्ते उत्तं तु जाणीया अप्पणो पुच्छकस्स य । पसत्थस्स वदे लाभं अप्पसत्थे असंपदा ॥ ७० ॥ दीणत्तं अप्पणो दिस्से पुच्छकस्स य णिद्विसे । अप्पसत्थं वदे अत्थं पसत्थस्स असंपदं ॥ ७१ ॥ अप्पणी य प्रहिद्रम्मि दीणो य परिपुच्छए । संकिलिहं वदे अत्थं अणिहं दारुणं वदे ।। ७२ ॥ अपणी पुच्छते चेव जधत्थाणं पवेदये । दीणोदत्तविभागेहिं फलं व्या विभागसो ॥ ७३ ॥ पुच्छिताणि चडव्वीसं संगहेणं वियक्खणो । दीणोद्त्तविभागेहिं अप्पमेयाणि जाणिया ॥ ७४ ॥ पुच्छितेस प्रसत्थेस अप्पसत्थं ण णिहिसे । पुच्छिते अप्पसत्थिम प्रसत्थं णाभिणिहिसे ॥ ७५ ॥

#### ॥ पुच्छितपडलं सम्मत्तं ॥ १३ ॥ छ ॥

## [ चोइसमं वंदियविभासापडलं ]

25 पुच्छिताणि चडव्वीसं इति बुत्ताणि भीँगयो। वंदियाणि पवक्खामि सोलसंगे विभागसो।। १।। वंदितं तु उदत्तेणं १ सक्कारेण व वंदितं १८ । वंदितं गारवा वा वि ३ अमणुण्णं च वंदितं ४।। २।। असक्कारेण ५ हीलाय पणामे ६ 'ईसिवंदियं ७। तुरियं ८ सहसा चेव ९ गैंहणेण व वंदितं १०।। ३।। अव्वग्गं वंदियं वा वि ११ विक्खितेण य वंदियं १२। सज्जीवं गेज्झ वंदिज्ञ १३ अज्जीवं गेज्झ वंदिति १४।।४।। उदत्तं गेज्झ वंदेज्ज १५ अणुदत्तं गेज्झ वंदिति १६। वंदिता सोलसा एते संगहा परिकित्तिया।। ५।।

१ वा हुहंतो हं॰ त॰ ॥ २ भजंतो य व भंतो वा हाणि हं॰ त॰ विना ॥ ३ थकेतो हं॰ त॰ ॥ ४ णिक्खमणंतो सं ३ पु॰ । णिक्खमंतो सि॰ ॥ ५ थासंतो हं॰ त॰ ॥ ६ एतेसेव भावेसु सप्र॰ ॥ ७ अंगविज्ञो तु हं॰ त॰ ॥ ८ इहमत्थ॰ हं॰ त॰ विना ॥ ९ अधणं वा हं॰ ॥ १० ॰ हाणि स हं॰ त॰ ॥ ११ धुवो हं॰ त॰ ॥ १२ ॰ माणतं हं॰ त॰ विना ॥ १३ छावो छावं हं॰ त॰ । 'छातो' क्षिवित इसर्थः ॥ १४ य णित्थितो सि॰ विना ॥ १५ दिस्सं हं॰ त॰ विना ॥ १६ ॰ तथं अपस॰ हं॰ त॰ विना ॥ १८ मागयं हं॰ त॰ विना ॥ १८ वंदितुं हं॰ त॰ ॥ १९ ईसि हं॰ त॰ ॥ २० गहत्तेण सं ३ पु॰ । गहणत्ते सि॰ ॥

#### विभासापडळं ]

### अटुमो भूमीकम्मऽज्झाओ

39

5

10

15

20

25

पुरतो १ पच्छतो चेव २ पस्सेहिं ३ उभयो तथा ४ । दिसाविभागा विण्णेयं वंदितं सा चतुव्विधं ॥ ६ ॥ उदत्त १ अणुदत्तं च २ वंदितं दुविधं भवे । ठाणा-ऽऽगारविसेसेहिं संपथाए मतिमता ॥ ७ ॥ उदत्तमणुदत्ताणं तथ सक्कारिठताणि य । अणुदत्तं तु जाणीया एतेसिं तु विवज्जए ॥ ८ ॥ वंदिताणं विधिं एवं समासा संविभावितं । वित्थरेणऽस्स णिद्देसं पवक्खामि जधार्तधं ॥ ९ ॥

अभिहर्ह वंदितं चेव सकारेण य वंदितं । गारवेण य सीसेणं सव्वत्थेस पसस्सते ॥ १० ॥ ईसिं वंदितं चेव असकारेण हीलया । विक्खित अवहट्ठे य सव्वत्थीए ण पूरितं ॥ ११ ॥ तुरितं वंदितं चेव अतिच्छंतेण वंदितं । सहसा वंदितं चेव ४ गॅमणेण संपसस्तते ।। १२ ।। भीतेण वंदियं चेव ⊳ कलहंतेण व वंदितं । संलाववंदितं चेव सन्वत्थेसु पराजये ।। १३ ॥ पद्भुष्पले हत्थगते फ़ुँहे फले व उत्तमे । वंदमाणे ण पाडेति अत्थसिद्धिं स णिद्दिसे ।। १४ ।। हिरण्णिम सुवण्णिम मणि-मोत्तियभूसणे । हत्थकतेण वंदेजा अत्थसिद्धिं स णिद्दिसे ।। १५ ।। पुप्फुच्छंगे फलुच्छंगे धणुच्छंगे धणस्स वा । वंदंतो जति पुच्छेज्ञा लाभो पुत्त-धणेहि से ।। १६ ॥ णपुंसकगेज्जयो तु अंगारे छारिअं तुसे । वंदंतो जित पुच्छेज्जा कलहं वाधिं व णिद्दिसे ।। १०।। सिप्पोवगरणं गेज्झ वंदंतो जित पुच्छिति । तस्म तेणेव सिप्पेण अत्थलामो अणागतो ।। १८ ।। पघंसंतो पधोवंतो ण्हाणहत्थगतो तथा । वंदंतो जित पुच्छेजा अत्थहाणिं स णिद्दिसे ॥ १९॥ जाणं ओरुज्झ वंदेज आसणं सयणं तथा । घरा वा णिग्गतो वंदे जं पुच्छे हीर्णंगे तथा ॥ २० ॥ उण्णमतो य वंदेजा सीसे णुमज्जु पुच्छति । अब्भुट्टेति व हासेणं लाभो इस्सरिते धुवो ॥ २१ ॥ उपविद्रं वंदितं चेव एक्कगोण य वंदितं । सम्मोयिआ त विण्णेया लाभे सूये तवेव य ॥ २२ ॥ पुण्णामधेयं घेत्तूणं वंदंतो जित पुच्छति । लाभं पुण्णामधेयस्स दीणाउत्तं वियागरे ॥ २३ ॥ पुँत्तमिट्टं गहेतूणं वंदंतो जित पुच्छिति । थीलाभं तु पवेदेज्जो थीणामस्स य संपदं ॥ २४ ॥ णपुंसगं गहेतूणं वंदंतो जित पुच्छिति । णपुंसैकैत्थे अत्थो अणत्थो थी-पुमंसयो ।। २५ ।। रैंदेंतो जित सोयंतो दीणो वा जित वंदित । जं किंचि अत्थं पुच्छेज अप्पसत्थं पवेदये ॥ २६ ॥ बहुमाण-गारवा वा विणयवंतोऽभिवाद्ये । अत्थं भे जित पुच्छेज सन्वमेर्देशीति णिद्दिसे ।। २० ।। पुरत्थिमेणं वंदंतो पच्छतो दक्क्लिणेण य । वंदंते पुरिसत्थस्स संपदी सऽभिणिहिसे ॥ २८ ॥ वंदिते वामपस्सेणं थीलाभेसु पसस्सते । पच्छतो वंदिते चेव अणिहं संपवेदये ॥ २९ ॥ हत्थुण्णमंतो सुठितो सुवेसो दक्क्लिणुज्जतो । वंदेज्ज विणया अत्थि तस्स लामं पवेदये ॥ ३०॥ एमेव आसणत्थिम णिसण्णे सयणिम वा । वंदंतिम उदत्तिम विणया उत्तमं वदे ॥ ३१॥ जाणे यावि वंदंते उदत्ताकारभूसणे । अत्थस्स संपयं बूया उज्ज्ञत्ते य जयं वदे ॥ ३२ ॥ वंदितेसु पसत्थेसु अप्पसत्थं ण णिद्दिसे । अप्पसत्थेसु सन्वेसु पसत्थं णाभिणिद्दिसे ।। ३३ ॥

॥ भूमीकम्मे वंदियविभासा[पडलं] ॥ १४ ॥ छ ॥

१ °तधा हं॰ त॰ विना ॥ २ अभिहडं हं॰ त॰ विना ॥ ३ पूईयं हं॰ त॰ ॥ ४ ≪ ⊳ एतिच्छमध्यगतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ५ फुल्ले फुल्ले व सप्र॰ ॥ ६ धणुस्स हं॰ त॰ सि॰ ॥ ७ आसणा सयणा तधा हं॰ त॰ ॥ ८ हीणमेव तधा सं ३ पु॰ । हाणि से तधा सि॰ ॥ ९ णुपुज्ज पु॰ सं ३ पु॰ । णुमुज्ज पु॰ सि॰ ॥ १० पुत्तमट्टं सं ३ पु॰ । उत्तमट्टं सि॰ ॥ ११ °कत्थो अणघो थी॰ हं० त० ॥ १२ वंदंतो जित रोयंतो हं० त० ॥ १३ तु हं० त० ॥ १४ तथी विणि॰ हं० त० ॥ १५ पदामिभि॰ हं० त० ॥ १६ °व अणत्थे॰ हं० त० ॥

अंगविज्ञापडण्णयं

80

5

10

15

20

25

[ पण्णरसमं संठावविधिपडलं

## [ पण्णरसमं संलावविधिपडलं ]

सोलसेताणि वुत्ताणि वंदिताणि समासतो । वीसं संलावजोणीओ कित्तयिस्सामि भागसो ॥ १ ॥ लामे १ अलामे य कथा २ सह ३ दुक्खेस य कथा ४ । रजीवाधाओकसंपत्ति ५ मरणातंककधामवि ६ ॥ २ ॥ वसणा ७ पमोदेस कथा ८ सामोई-पीतिसंकथा ९ । विप्पीतिसु कथा चेव १० विसंजोगे कथा तथा ११ ॥ ३ ॥ संजोगेसु कथा चेव १२ सुंबुडी-सुसमा कथा १३ । दुक्काल-दुबुहिकथा १४ विलासे किल संकथा १५ ॥ ४॥ वँद्धी-उद्यसमाजुत्ता १६ हाणी-विणिपातसंकथा १७ । जयो १८ पराजयो चेव १९ पसत्थाणिंदितासु य २०॥५॥ वीसं संलावजोणीयो एया वित्थरतो मया । चतुव्विधा य एताओ सव्वा संगहतो वदे ॥ ६ ॥ अत्थे १ धम्मे य २ कामे य ३ मोक्खे ४ ति य चतुवित्रधा । कथाओ एव णातव्या संपत्तीहि विपत्तिस ॥ ।।।। दुविधं संठावजोणीओ समासेण विभावये । सुभं च १ असुभं चेवे २ जीवा-ऽजीवसमायुतं ॥ ८ ॥ दुविधं संछावजोणि तु एवं भण्णेतु वीसधा । आधारयित्ता सन्वाओ तज्ञातेण वियागरे ॥ ९ ॥ धन्नागमणसंजुत्ता लाभजुत्ता य जा कथा । धणागमं अत्थसिद्धिं उभयं तासु णिहिसे ॥ १० ॥ सम्मोइसंजुत्तकथा याणुस्तयकथा य जा । समागमं इस्तरियं सम्मोइं चऽत्थ णिद्दिसे ॥ ११ ॥ दक्कालद्रविभक्षकथा भुक्खायं चेव जा कथा। अणिव्वृतीं णिराकारं अलाभं तासु णिदिसे ॥ १२ ॥ सभंडणमुहकाणं वालसदं सुणितु य । भंडणं सप्पहारं च उभयं तासु णिदिसे ॥ १३ ॥ अपिथावधिकधा चेव रोग-सोगकधा य जा। मरणं विष्योगं च उभयं तासु णिद्दिसे ॥ १४ ॥ वर्ण-पुष्फ-फले जुत्ता मध्ये पिक्ख-चउपदे । संगमं पिअसंजोगो पयालीमं च णिहिसे ॥ १५ ॥ गंध-महेस वत्थेस कथा वा वि पिणंधणे । तास लासं पवेदेज्ञो अत्थसिद्धिं च णिहिसे ॥ १६॥ जाणे वा आसणे वा वि सयणे वा कथा सुभा । अत्थलामं कुडुंवे य खिप्पमेवाभिणिदिसे ॥ १७॥ खेत्त-बत्थुकधा चेव गिहेसु य कैंधा सुभा । पुण्णामा सरसंजुत्ता सव्वा तस्स पसस्सते ॥ १८ ॥ णिरोध-बंधणकथा वा णंसता लामसंजुता । वंधणं विणियोगं च जाणी चेवऽत्थ णिहिसे ॥ १९॥ बद्धे वा सिण्णरुद्धे वा गहिते मारिते तथा । छिण्णे भिण्णे विणहे वा पडिरूवेण णिहिसे ॥ २० ॥ गते वा णिगते मुक्के अतीते आगते तथा । भैक्ख-भोजकथा चेव पडिक्रवेण णिहिसे ॥ २१ ॥ हिते णहे पलाते वा कथा व पदसंसिता । मिधोसंलावजुर्ता य पडिह्नवेण णिदिसे ॥ २२ ॥ सम्मोइसंपयुत्ता माता-पुत्तसमागमे । समा य वाधुज्ञकथा एता सव्वा पसरसते ।। २३ ॥ पुण्णामचेयजुत्ता वा तथा इत्थी-णपुंर्संगे । सुभा वा असुभा वा वि विभत्तीअ वियाकरे ।। २४ ।। पव्यक्रीसहिता जा य जा य धम्मित्थिया भवे । दाण-सीलकधाओ य तज्जातेण विआगरे ।। २५।। वंधीओं व कथा सब्बा द्व्वोपकरणेसु य । समत्था लोकिके वेदे पहिरूवेण णिहिसे ॥ २६॥

णक्खत्त-जोतिसकथा आकासे उदगम्मि वा । णगे जलचरे यावि वासं तासु वियागरे ॥ २०॥

१ जीवातडंक° सं ३ पु॰ । जो वातडंक सि॰ ॥ २ सुबुद्धीसुसमा हं॰ त॰ विना ॥ ३ ९ दुबुद्धिकथा हं॰ त॰ विना ॥ ४ वद्धीउद्धीउद्द सप्र॰ ॥ ५ चेव सजीवा सप्र॰ ॥ ६ एव भिन्नं तु हं॰ त॰ विना ॥ ७ था सुक्खायं हं॰ त॰ विना ॥ ८ कारां वाल हं॰ त॰ विना ॥ ९ थावकथा चेव रोगरोसकथा हं॰ त॰ ॥ १० थण हं॰ त॰ विना ॥ ११ लामा उ णि॰ हं॰ ॥ १२ कथासु य हं॰ त॰ ॥ १३ 'जाणी' ज्ञानीलर्थः ॥ १४ भोक्खभोज्ज हं॰ त॰ विना ॥ १५ संसितो सं ३ पु॰ । संतितो सि॰ ॥ १६ जुत्तो य हं॰ त॰ विना ॥ १७ समायुधा धुज्ज हं॰ त॰ विना ॥ १८ असमा हं॰ त॰ ॥ १९ ज्ञासद्विता हं॰ त॰ ॥ २१ तीसु हं॰ त॰ विना ॥

सोलसमं आगतविभासापडलं ]

अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

88

10

25

30

केसे कहे य सुक्खिमा उण्हे अग्गिघरे तथा। अणाबुही भयं रोगं अवायं ताहि णिहिसे ॥ २८॥ भिरी-मुयंग-पणवाणं संख-उक्कुिहिणिस्सणे। पिसाय-रक्खसकथा सुभमेतासु णिहिसे ॥ २९॥ अत्थाभिगमणे लाभे विवद्धीसु य जा कथा। अत्थस्स य विणासिम्म तज्ञातेण वियागरे॥ ३०॥ कामिते संपयोगिम्म अभिरामविवद्धिसु। विगते यावि कामिम्म कथा तज्ञाततो वदे॥ ३१॥ धम्माभिलासे विणये दाणे जिण्णिकियासु य। धम्मोवघाते य तथा तज्ञातेण वियागरे॥ ३२॥ क्यांसऽज्झप्पजुत्तासु मोक्खमंतकथासु य। सुसंगमितरागाणं कथा तज्ञाततो वदे॥ ३३॥ अत्थे धम्मे य कामे य कथा इस्सिर्ण तथा। सहा विवायसंजुत्ता तज्ञातेण वियागरे॥ ३४॥ मणोरमा सुहा सोम्मा कथा या धम्मसंसिता। सुहासं भावजोगं वा सव्वत्थीए पसस्सते॥ ३५॥ पतिकूला य सोतु ज्ञे कथा उव्वेदयंतिया। सविग्गहा य संलावा सव्वत्थीगे ण पूयिता॥ ३६॥ कथासु य पसत्थासु अप्पसत्थं ण णिहिसे। कथासु य अणिहासु पसत्थं णाभिणिहिसे॥ ३७॥ ॥ भूमीकम्मे [संलावविधि] पडलं सम्मत्तं॥ १५॥ छ॥

### [ सोलसमं आगतविभासापडलं ]

वीसं संठावजोणीओ इति वुत्ता विभागसो । सोलसेवाऽऽगताणंगे कित्तियसं विभागसो ॥ १ ॥ आगतं हत्थसंलग्गं १ सपरीवारं च आगतं २ । असहाय च अवत्थाणं आगतं ३ सुँत्थियागतं ४ ॥ २ ॥ [आगतं पंचमं ] चेव वीमंसा व विचेड्रियं ५ । इड्डि-उद्यिजुत्तं च आगतं छट्टमुचते ६ ॥ ३ ॥ 15 ण्हायालंकारसंछण्णं सत्तमं आगयं भवे ७ । णिरैसोयमइलं रैदीणं अट्टमं थिवैलागतं ८ ॥ ४ ॥ आधावितं च तुरितं ९ दसमं चेतितागतं । भया वा संभवा वा वि तध अञ्वाइकेण वा १० ॥ ५ ॥ पसत्थाणि य गिण्हित्ता आगतं संपिकत्तियं ११ । अप्पसत्थाणि गेण्हित्ता आगमे वारसो विधि १२ ॥ ६ ॥ पुरतो १३ पच्छतो यावि १४ दिक्खणेणु १५ त्तरेण य १६ । चतुन्विधं आगमणं इचेते सोलसाऽऽहिता ॥ ७ ॥

सुमं १ चेवाऽसुमं चेव २ आगतं दुविधं भवे । थी १ पुमंस २ णपुंसत्थे ३ एवेतं तिविधं भवे ॥ ८ ॥ अप्पत्थं च १ परत्थं च २ तथा साधारणित्थयं ३ । णिरत्थं ४ हेळणत्थं च ५ आगते पंचधा विधिं ॥ ९ ॥ दिसाणं विदिसाणं च पविभागं वियक्खणो । अद्धधा आगतं भिन्ना ततो वूया सुभा-ऽसुमं ॥ १० ॥ आगताणं विधी एसो समासा वासतो तथा । सम्मं संपिडिपेक्खिता ततो वूया अणाविछो ॥ ११ ॥

जमले हत्थसहगते संबंधेण य आगते । समागमं घरावासं वधं वंधं च णिहिसे ॥ १२ ॥ आधाविते य तुरितिम्म वेगिते आगतिम्म य । खिप्पमर्चीहतं अत्थं पवासं वा वि णिहिसे ॥ १३ ॥ सुत्थितिम्म य पज्जंते तथा एकगर्मीणसे । महासारसुभं अत्थं वदे एवं तु आगमे ॥ १४ ॥ पधप्पवेसे कंदप्पे चंचले अणवत्थिते । आगयिम्म अणोकंते असारं अत्थमादिसे ॥ १५ ॥ एकगमणुव्विग्गं [जं] जं च मालितभूसियं । पाउतं हत्थसंलग्गं आगतं अत्थसाधगं ॥ १६ ॥ तुरिते अप हित्थतं विच्छे मोक्सीणे अलिस्स य । विक्खित्तविकधाजुत्तं आगतं अत्थणासणं ॥ १० ॥ विगाहेण विवादेण कलहेणेंति दुवे जणा । भंडणं अत्थहाणिं च आगतेणाभिणिहिसे ॥ १८ ॥

१ भेरीसुद्धंग° सं ३ पु॰ ॥ २ °रागवि° सि॰ ॥ ३ जण्णुिक्कि हं॰ त॰ विना ॥ ४ कथामज्झ सं ३ पु॰ । 'कथासऽज्झ-प्यजत्तासु' कथास अध्यात्मयुक्तास इत्यर्थः ॥ ५ सुहासंलाव हं॰ त॰ ॥ ६ उच्छेद हं॰ ॥ ७ अत्थिआगतं हं॰ ॥ ८ चेव मीमंसा च विवे वीमंसासु पइट्टियं सि॰ ॥ ९ णिम्मोइमइलं सि॰ । णिमोयमइलं सं ३ पु॰ ॥ १० हीणं हं॰ त॰ ॥ ११ विवलागतं हं॰ त॰ विना ॥ १२ रोहित्ता हं॰ विना ॥ १३ णुत्ता ततो सं ३ पु॰ । णुज्ञा ततो हं॰ त॰ ॥ १४ °मत्ताइतं हं॰ त॰ विना ॥ १५ °माणुसे हं॰ त॰ विना ॥ १६ अणेकत्ते सं ३ पु॰ सि॰ । अणाकत्ते हं॰ त॰ ॥ १७ अहत्थितं वित्थे हं॰ त॰ विना ॥ १८ मोक्खाण हं॰ त॰ विना ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

5

10-

15

20

पैक्खवेढाय एज्जंतं वाहुपंगुरणेण वा । उक्खंभमाणो दंडं वा अत्थहाणिऽस्स णिद्दिसे ।। १९।। सिप्पोवकरणं गेज्झ आगतो पुरतो ठितो । तस्स तेणेव सिप्पेण अत्थलाभं पवेद्ये ॥ २०॥ पुप्फुच्छंगे फलुच्छंगे धण्णुच्छंगेण औगते । धण्णलामं पयालामं उभयं तेसु णिहिसे ॥ २१॥ पाणजोणिगतं गेज्झ आगते पुरतो ठिते । दीणोदत्तं विजाणीया तथा अत्थं पवेद्ये ॥ २२ ॥ मूलजोणिगतं गेज्झ आगते पुरतो ठिते । दीणोद्त्त विजाणित्ता विभत्तीय वियागरे ॥ २३॥ धातुजोणिगतं गेज्झ आगते पुरतो ठिते । दीणोद्त्तं विजाणित्ता विभत्तीय वियागरे ॥ २४॥ पुण्णामधेयं गेण्हित्ता औंगते पुरतो ठिते । अत्थलाभं विजाणित्ता थी-पुमंस-णपुंसके ॥ २५ ॥ थीणामधेयं गेण्हित्ता आगते पुरतो ठिते । थीलामं पुरिसे विज्ञा अलामं थी-णपुंसके ।। २६ ।। णपुंसकं गेज्झ तु जो आगतो पुरतो ठितो । अलाभो अत्थहाणी य थी-मंस-णपुपुंसके ।। २७ ॥ पुरतो आगते चेव दक्कियणेण य उज्ज्ञयं । पुन्वदिक्षणओ वा वि सुभमत्थं पवेदये ॥ २८ ॥ पुन्वुत्तरेणाऽऽगतम्मि उत्तरेण य उज्ज्यं । धीणामधेयं संसंति थीणामे पुरिसस्स य ॥ २९॥ पच्छिमेणाऽऽगते उज्जं पच्छिमम्मि य दिक्खणे । पच्छिमे वुत्तरं भागे अत्थलाभो णपुंसके ॥ ३०॥ अभिमुहे आगतम्मि अप्पट्टायाऽऽगतं वदे । साधारणत्थं पस्सेहिं पच्छिमेण परस्स तु ॥ ३१ ॥ आगते अवयक्षंते परत्थायाऽऽगतं वदे । आगते हेलणत्थाय संकंतेण इमे विदू ॥ ३२ ॥ 'ओकूणंते विकूणंते गेण्हंते य अणामियं । आगतिम्भं अणोकंते हेळणत्थाय णिहिसे ।। ३३ ।। अव्भंतरं औगयम्मि अंतो अव्भंतरो भवे । साधारणो भवे मञ्झे बाहिरे बाहिरो भवे ॥ ३४॥ उद्ते औगते यावि उद्त्रत्थस्स संपदा । आगते अणुद्त्तम्मि असुभं संपवेद्ये ॥ ३५ ॥ आगतेसु पसत्थेसु अप्पसत्थं ण णिद्दिसे । अप्पसत्थाऽऽगते यावि पसत्थं णाभिणिद्दिसे ।। ३६ ॥ ॥ भूमीकैंम्मे आगतविभासा णामं पडलं विभागसो विक्खातं ॥ १६॥ छ ॥

[ सत्तरसमं रुदितविभासापडलं ]

सोलसेवाऽऽगताणंगे इति वुत्ताणि भागसो । वीसं रुदिताणंगे त कित्तियिस्समतो परं ॥ १ ॥ ओलोएंतो व रोदेजा १ उद्घोएंतो व रोदित २ । पेक्खंतो उज्जुअं पुरतो ३ पेक्खंतो तथ दिक्खणं ४ ॥ २ ॥ पच्छतो अवलोएंतो रुदिते पंचधा (मा) विधिं ५ । वामतो पेक्खिंते छटं ६ १ विलोकंते व सत्तमं ७ ॥ ३ ॥ पैंलोएंते व रुदितं अट्टमं तु पवेदये ८ । आहारकरणे णवमं ९ णीहारे दसमं भवे १० ॥ ४ ॥ १० १० दिले मधुरिनग्घोसं रुदितं एकादसं भवे ११ ॥ उज्ज दीणक्खामं अमधुरं बारसं परिकित्तियं १२ ॥ ५ ॥ १ ॥ १० १ अंतो य रुदितं मंदं तेरसं परिकित्तियं १३ ॥ उज्ज महासैदं च णीहारि रुदितं चोद्दसं भवे १४ ॥ ६ ॥ १ ॥ अंगमंते य रोदंते क्रि भैवे पण्णरसो विधिं १५ । ओणते वीं वि रोदंते उज्ज विधी सोलसमो भवे १६ ॥ ७ ॥ सोतीण पिधियत्ता य रुदिते सत्तरसो विधिं १० । अपावितेहिं १ सोतेहिं रुण्णमट्टारसं भवे १८ ॥ ८ ॥ १ ॥ १ अंपिस्सएण रुदियं भवे अ एक्कणवीसकं १९ । अणपस्सितेण रुदितं भवे वीसितिमं सता २० ॥ ९ ॥

१ पक्खवेंटा य हं॰ त॰॥ २ उभक्खमाणो हं॰ त॰ विना॥ ३ आगतो। धणलाभं सि॰॥ ४ आगतो पुरतो िततो हं॰ त॰॥ ५ आगतो हं॰ त॰ सि॰ ॥ ६ थीणामत्थे पसंसंति हं॰ त॰ विना॥ ७ अवयकंते हं॰ त॰॥ ८ आगतो हेल्लाहुाय संकतेण इमो विदु हं॰ त॰॥ ९ उक्खणेंते विक्कणुत्ते हं॰ त॰॥ १० मो॰ विनाऽन्यत्र॰—िम्म य णेकत्ते सं॰ ३ पु॰ सि॰। अणाकत्ते हं॰ त॰॥ ११ आगमिम्म य तो हं॰ त॰॥ १२ आगमे हं॰ त॰॥ १३ कम्मपुच्छितवि॰ सप्र॰॥ १४ पेक्खितो हं॰ त॰॥ १५ विलोकेंतो व हं॰ त॰ विना॥ १६ पलोएंतो हं॰ त॰॥ १७-१८ हस्तचिक्कमध्यवित्तं पूर्वाईयुगलं हं॰ त॰ एव वर्तते॥ १९ क्तं ध (थ) णीहारि हं॰ त॰॥ २० उण्णमंतो हं॰ त॰॥ २१ हस्तचिक्कमध्यगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते॥ २२ वा वि एदंतो हं॰ त॰॥ २३ थोवाणि हं॰ त॰॥ २४ सोमेहिं हं॰ त॰॥ २५ हस्तचिक्कगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते॥

### अट्ठारसमं परिदेवितविभासापडलं ]

### अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

83

5

10

11

15

CI

एवमेसो विधी बुत्तो वीसधा रुदितेसु तु । वित्थारओ जधादिष्ठा समासा दुविधा भवे ।। १० ।। हासेण रुदितं चेव १ रुदितं दुम्मणस्स तु २ । दुविधं णेयं समासेण वित्थरेण य वीसधा ।। ११ ।। रुदिताणं विधी एसो समासा वासतो तथा । फलतो उदाहरिस्सामि तज्ञातपविभागसो ।। १२ ।। ओलोइतं पच्छिमं च रुदितं ण प्यसस्सति । णीहारि परिहींणं च सन्वत्थीककते सदा ।। १३ ।।

अलोइत पिच्छम च रुदित ण प्यस्सित । णीहारि परिहींण च सन्वत्थिककते सदा ॥ १३ ॥ उल्लोगितं च मुदितं च सन्वत्थीगे पसस्सित । आहारमुदितं वा वि रुण्णमंगे गुणिण्णतं ॥ १४ ॥ थिया वामं पसंसित श्वीलाभो पुरिसस्स य । णरस्स दिक्खणं पुज्जं थिआ पुत्त-पितिम्म य ॥ १५ ॥ दुम्मणेज्जो विलोएंते णरो णारी व रोदित । विष्पओगं विशाणेज्जो रुदिते पुच्छकस्स तु ॥ १६ ॥ रुण्णं च पँलोएंतो आगमं से पवेदये । दुक्खं संदुम्मणे रुण्णे सुहं सुमुदितिम्म य ॥ १७ ॥ हासेण रुदिते मंदे मंदं लामं पवेदये । दुक्खिते रुदिते मंदे चूया मंदं अणिव्वुती ॥ १८ ॥ महाणादं सुमधुरं अक्खामं च पसस्सते । ०० नामं भिन्नमणोघोसं विस्सरं ण पसस्सते ॥ १९ ॥ ०० अन्भंतरिम्म रुदिते अंतोणादिम्म जाणिया । हासं अन्भंतरं इट्टं दुक्खे अन्भंतरे दुहं ॥ २१ ॥ अण्तं रुदितं चेव सन्वमेयं ण पूयितं । उद्तं रुदितं चेव पूयितं अत्थिए भवे ॥ २२ ॥ अपत्थद्धे य रुदिते तज्जातपिहरूवतो । दीणोदत्तविभागेहिं विभत्तीए विभावए ॥ २३ ॥ हासेण रुदितं सन्वं आहारी मुदितं सुमं । महाणादी य मधुरं सन्वत्थीएहिं पूयितं ॥ २४ ॥ वेमणंसा तु रुदितं महाणादि खरस्सरं । उल्लोएते णते वा वि सन्वत्थेसु ण पूयितं ॥ २५ ॥ स्वितेसु पसथेसु अप्यस्थं ण णिद्दिसे । अप्यस्थे य रुदिते पसत्थं णेव णिद्दिसे ॥ २६ ॥ रुदितेसु पसथेसु अप्यस्थं ण णिद्दिसे । अप्यस्थे य रुदिते पसत्थं णेव णिद्दिसे ॥ २६ ॥

॥ रुदितविभासापडलं सम्मत्तं ॥ १७॥ छ ॥

## [अट्ठारसमं परिदेवितविभासापडलं]

#### ॥ नमो जिनेभ्यः ॥

20

वीसं रुदिताणंगे कित्तियाणि विभागसो । परिदेविताणि अंगगते कित्तियिस्सामि तेरसा ॥ १ ॥ भिण्णस्सरं खरं पढमं १ वीतियं सुस्सरं सुभं २ । साधारणं च तितगं भवे तु परिदेवितं ३ ॥ २ ॥ पुरतो ४ पच्छिमतो चेव ५ दिक्खणेणुँ ६ उत्तरेण य ७ । विदिसेसु ११ अधे १२ उद्धं १३ एते तेरस आहिता ॥३

परिदेविताणि एताणि तेरसेव विभागसो । जधोदिङ्घाणि वक्खामि गुणा-ऽगुणविभत्तिहि ॥ ४ ॥ अणुस्सरं अप्पसत्थं सुरसरं तु पसरसते । मिन्झमे मिन्झमेवाऽऽहु सव्वत्थीगगते वदे ॥ ५ ॥ परिदेवितेणं सव्वेणं विभक्ताणं दिसाहि तु । दसण्ह वि फलं बूया जधुक्तं पुव्ववत्थुसु ॥ ६ ॥ समागमे वेदणायं मंदंसि परिदेवणा । विष्पवासणिमिक्तं वा द्ववणासे तथेव य ॥ ७ ॥ सराणं पविभागोहिं दीणोदक्तविधीहि य । दिसाणं च विसेसेणं णिदिसे तं सुभा-ऽसुभं ॥ ८ ॥ परिदेविते पसत्थे तु अप्पसत्थं ण णिदिसे । परिदेविते अप्पसत्थे पसत्थं णाभिणिदिसे ॥ ९ ॥

### ॥ [परिदेवितविभासा] पडलं सम्मत्तं ॥ १८॥ छ॥

30

25

१ थीलाभे हं॰ त॰ ॥ २ दुम्मणेयो विलोएउ हं॰ त॰ ॥ ३ वियाणिजा हं॰ त॰ ॥ ४ पलोएंते आगमं संप° हं॰ त॰॥ ५ सुदु॰ हं॰ त॰ ॥ ६ ल ⊳ एतचिह्मभ्यगतमुत्तरार्ध हं॰ त॰ निस्ति ॥ ७ पवेदिजा हं॰ त॰ ॥ ८ माहणादी सप्र॰ ॥ ९ महाणादि हं॰ त॰ ॥ १० णेणं ६ उत्त हं॰ त॰ ॥ ११ णं सिद्धाणं हं॰ त॰ विना ॥

अंगविजापइण्णयं

[ वीसतिमं पडितविभासापडळं

#### 88

## [ एगूणवीसइमं विकंदियपडलं ]

परिदेविताणि वुत्ताणि जधोदिहाणि भागसो । विकंदियाणि अहेव कित्तियसं जधाविधि ॥ १ ॥ समागमे १ भया वा वि २ कोधाए ३ वेदणाए वा ४ । मदे वा ५ विष्पवासे य ६ द्व्वणासे व तारिसे ७ ॥ २ ॥ विकंदियं भवे यावि आकारण्णपवत्तणा ८ । उक्कहं वा वि वुज्झेहं विकंदितस्स लक्खणं ॥ ३ ॥ सरा-ऽसरविसेसेहिं विज्ञा विकंदिताणि वि । दीणोदत्त्तिविधाणाणि तव्वसो अंगचिंतओ ॥ ४ ॥ आसण्णे अपकहे य णातिदूरे तधेव य । पुव्वुद्दिहें वत्थूहिं फलं विकंदिते वदे ॥ ५ ॥ विकंदियाणि सव्वाणि जधावुत्ताणि णिदिसे । दिसासु जैधजुत्ताणि फलाणि पुव्ववत्थुसु ॥ ६ ॥ विकंदिताणं अहाणं एस वुत्ता विधी गमे । पुव्ववत्थुसु णिदिहा इहा-ऽणिहफलं पति ॥ ७ ॥

॥ [ विकंदिय ] पडलं सम्मत्तं ॥ १९ ॥ छ ॥

10

15

20

25

5

# [ वीसतिमं पडितविभासापडलं ]

विक्कंदिताणि अडेव इति वुत्ताणि तच्चसो । पडिताणं तु अडण्हं पविभक्तिं इमं सुँण ॥ १ ॥
पुरिमं १ पच्छिमं चेव २ वामतो ३ दिक्खणेण य ४ । दिक्खणं पुरिमे भागे ५ दिक्खणं पच्छिमेण य ६ ॥२॥
पच्छिमं वामभागिम्म ७ वामतो य पुरित्थमं ८ । पडितस्स अड ठाणाणि णवमं णाभिगम्मिते ॥ ३ ॥
वामभाँगं थिआ वूया पुरिसस्स य दिक्खणं । पुरिमेसु दोसु संधीसु अत्थं साधारणं वदे ॥ ४ ॥

पिन्छमेसु य संधीसु पिन्छमे पिडतिम्म य । णपुंसकत्यं जाणेज्ञो पिडतो सुवियक्खणो ॥ ५ ॥
पुरित्थमिम्म पिडते सन्वं वूया अणागतं । उमेसु जस्स पासेसु वत्तमाणं पवेदये ॥ ६ ॥
अतीतमत्यं जाणेज्ञो पिन्छमे पिडतिम्म य । अणावलोको वत्तं वा पिन्छमेण य पुन्छिते ॥ ७ ॥

खिलतं तु पडणं विज्ञा १ विव्मंसा २ दुद्वितेण य ३ । मदा वा ४ पित्तमुच्छा वा ५ दोबझा ६ पचलायणा ७ ॥ ८ ॥ इमं पविभावये । तज्जातपविभागेण फलं व्रया वियक्खणो ॥ ९ ।

परणोहणाय पडणं ८ अट्टमं पविभावये । तज्जातपविभागेण फलं बूया वियक्खणो ॥ ९॥ सव्वत्थीगगते णिचं पडणं ण पसस्सते । सुभे पतिविसेसं तु जधाजातेण कप्पते ॥ १०॥

पिडिते सन्वगत्तेहिं दसधा पिडिते तथा । पिडिवाहमहा पिडिते १ णिस्सट्टं पिडितिम्म य २ ॥ ११ ॥ विलिते पिडिते यावि ३ मुँच्छिते पिडितं तथा ४ ॥ उद्विते वा छहुं पिडिते चिरा वा उद्विते तथा ५ ॥ १२ ॥ छगणा ६ कदमा वा वि ७ पंसुणा वा वि मिक्खिते ८ ॥ मिक्खिते वा अमेज्झेणं ९ उँदगा वाऽवमिक्खिते १० ॥१३॥ भूमीभागविसेसेण णिमित्ती पिविभज्जतु । सयणा-ऽऽसण-जाणगये फल्ल-पुष्फ-हरितेसु य ॥ १४ ॥ णारी-णराणं उच्छंगे तथेव य चउष्पदे । पिडियाणि विभाएज्जो अव्वग्गो अंगर्चितको ॥ १५ ॥

अपेक्ख एतेस पडिएस अवायं तु पवेदये । विब्भट्टपडिते वा वि पमादा हाणिमादिसे ॥ १६ ॥ मज्जप्पमादा पिटते मंदहाणि पवेदये । मुच्छाय पिटते वा वि वाधिसासं पवेदये ॥ १० ॥ दोब्बले पिटते वा वि हाणि सत्तुगतं वदे । पयलायमाणे पिटते दुण्णया हाणिमादिसे ॥ १८ ॥ परणोह्णाय पडणे हाणि वूया पराजये । दुट्टाणपिटते वा वि पग्गहा हाणिमादिसे ॥ १९ ॥ सब्बगत्ते दिं पिटते उत्ताणे पुच्छकम्मि उ । सब्बत्थ हाणि वूया तथेव य पराजयं ॥ २० ॥

30

१ अकोरन्नपरूवणा सं ३ पु॰। आकारन्नपरूवणा सि॰॥ २ जहबुत्ताणि हं॰ त॰॥ ३ सुणु हं॰ त॰॥ ४ भागिम्म आवृया सप्र॰॥ ५ अणायलोओ घतं वा हं॰ त॰॥ ६ °ह्वयाण प° हं॰ त॰ सि॰॥ ७ °भागदो हं॰ त॰॥ ८ पुच्छिप पडणं तथा हं॰ त॰॥ ९ उदगाधावम° सप्र॰॥

### पगवीसतिमं अप्पुट्टितविभासापडळं ]

अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

४५

10

15

द्क्लिखणपस्सपैडणे पुरिसापायं पवेदये । वामपस्सेण पडणे थियाऽपायं पवेदये ॥ २१ ॥ पिंडते णिकुज्जके वा वि संपत्ते वि य मेदेंणि । पराजैए जयं वृया भूमीलाभं च अंगवी ।। २२ ।। पिडवाहमाणे पिडते हाणि चेहा य णिहिसे । णिस्सहपिडते वा वि चोर-मचुभयं भवे ॥ २३ ॥ पडणा वि खिळयं वा वि वूया अंगविभागसो । पडणा मुच्छिते वा वि वाधि-मचुभयं भवे ॥ २४ ॥ मिक्खते वा वि अंगाणं इहा-ऽणिहेहिं अंगवी । मिक्खतप्पविभागेणं फलं बूया सुभासुभं ॥ २५ ॥ र्संयणे पवडणे कीडं आसणे आसणं वदे । जाणे जाणगतं व्या पवयणपडिरूवतो ।। २६ ।। पुप्फ-फलेसु वीएसु हरिते सँधण-भूसणे। अच्छादणे वाहणे वा यो पते तु णिकुज्जको।। २७।। तेसु लामं वियाणीया पडिते इस्सरियम्मि य । पासिकुत्ताणके विज्ञा वयंतेहिं तु <sup>द</sup>संसियं ।। २८ ।। उच्छंगे णर-णारीणं जो पैते परिपुच्छको । थी-पुमंसविभागेणं संजोगं पतिवेद्ये ॥ २९ ॥ चतुष्पदे पदे जो तु आछिंगे पिंडतो तु जो। तस्स लाभं पैवेदिज्ञा पंसुठाणे विपज्जयो।। ३०॥ द्व्वमण्णतरं गज्झ यो पढेजा तु पुच्छको । हाणिं सत्तनिमित्ताकं अत्थहाणिं च णिद्दिसे ।। ३१ ॥ गहित स्मि पतज्जणहे वा वैज्ञते भिण्ण-लोलिते । हाणिं हाणिं पवेदेज्ञो तज्जातपडिरूवतो ।। ३२ ।। गहितम्मि अविणहम्मि अणिकज्जे अलोलिते । अमुत्ते सुपरिग्गहीतम्मि हाणितो वद्धिमादिसे ॥ ३३ ॥ पड़ंतो जाणि मिल्लेति विक्खरइ <sup>१९</sup>जो णियं वयं । जं उँवैगेण्हे तं ते य तस्स भागी भवे तु सो ।। ३४ ॥ जाणि जाणि य पीडेति पडंतो जाणि वीं खिरे। तेहिं ते य जाणिस्स पडंते जीणि विक्खिरे।। ३५॥ इट्टिम्म य पडे जो तु सुहं लेसं अपीलये। तस्स तेणं गुणं बूया विवरीते विवज्जयो।। ३६॥ पडिताणं विधी एसो वैज्ञसो पविभावये । पुन्वुद्दिहेहिं वत्थूहिं ततो वूयांगचिंतको ॥ ३०॥

॥ भूमीकम्मे पडितविभासाणामाज्झायो ॥ २० ॥ छ ॥

# [ एकवीसतिमं अप्पुद्धितविभासापडलं ]

पिडिताणं विधी एसो उत्तो सन्वो समासतो । अप्पुद्धिताणेक्कवीसं कित्तियिस्सं विभागसो ॥ १ ॥

पुरिमं १ पिन्छमं चेव २ वामतो ३ दिक्खणेण य ४ ।

दिक्खणं पुरिमे भागे ५ पिन्छमं दिक्खणेण य ६ ॥ २ ॥

पिन्छमं वामभागिमा ७ वामेण य पुरित्थमं ८ । दिसाणं पिवभागेहिं अह अप्पुद्धिताणि तु ॥ ३ ॥

अकामकं च ९ दीणं च १० कुद्धेणऽप्पुद्धितं च जं ११ ।

विठितं अप्पुद्धितं चेव १२ तथा संकुचणुद्धितं १३ ॥ ४ ॥

आसत्थं च १४ उद्गणं च १५ पहडं च तथुद्धितं १६ ।

गारवा १७ बहुमाणेणं १८ अस्ति हिंग १९ ॥ ५ ॥

सद्दे इहे तथामासे भवे अप्पृद्धितं तथा २०। असुयामाससद्दम्मि २१ इति वुत्ताणेकवीसितं ॥ ६॥

१ °पिडिणि हं॰ त॰ ॥ २ मेदिणं सप्र॰ ॥ ३ °जयं जये वृया हं॰ त॰ विना ॥ ४ चार-मत्तुभयं हं॰ त॰ विना ॥ ५ पूर्णि पिडिले यावि हं॰ त॰ ॥ ६ सजणो पवजणे हं॰ त॰ ॥ ७ सवण हं॰ त॰ ॥ ८ संहितं हं॰ त॰ विना ॥ ९ पूर्ण पिपुच्छए हं॰ त॰ ॥ १० पवेदेज्ञो पसुं दाणे पिवज्जयो हं॰ त॰ विना ॥ ११ विज्ञए भिण्ण-लोहि (ट्टि) ए हं॰ त॰ ॥ १२ जो वयं सि॰ विना ॥ १३ उवगेण्हं तं हं॰ त॰ विना ॥ १४ वोखरे हं॰ त॰ विना ॥ १५ जाण विक्खरे हं॰ त॰ ॥ १२ उचसो हं॰ त॰ विना ॥ १७ भागं तु वा हं॰ त॰ ॥ १८ असण्णीणु हं॰ त॰ विना ॥ १७ भागं तु वा हं॰ त॰ ॥ १८ असण्णीणु हं॰ त॰ विना ॥

#### अंगविजापइण्णयं

[ तेवीसइमं पयलाइतविभासापडळं

पुरितथमं दिक्खणतो तथा पुरिमद्किखणं। अप्पुहिताणि तिर्णणेगे उत्तमाणि वियाणिया।। ७।। अप्पुट्ठितं वामभागं जं च वामपुरितथमं । ताणि साधारणाणाऽऽहु णीतं एव [प]कप्पिते ॥ ८॥ थिया वामं पसंसंति थीलाभे पुरिसस्स य । णरस्स दक्किलणं पुज्जं थिया पुत्ते पतिस्स य ॥ ९ ॥ पच्छिमं वामभागं तु दक्किलोण य पच्छिमं । अप्पुद्धितं ण प्यसत्थं समुज्ञं पच्छिमं च जं ॥ १०॥ अकामकं वा दीणं वा कुँद्धमप्पुष्टितं तथा । विलितं चिलतं चेव सन्वमेव ण पूँचितं ।। ११ ॥ आसत्थमं उदत्तं च पहट्टमुदितं तथा । गारवा बहुमाणेणं असहीणं च पूर्वियं ॥ १२ ॥ तल-तालुयघोसेस सुभे छेलिंत-घोडिते । संख-दुंदुभिघोसेस उद्वितं तु पसस्सते ॥ १३॥ रुदिते कंदिते वा वि अट्टरसरणिणादिते । विग्गहेण विवादेणं उद्वितं ण पसस्सते ॥ १४ ॥ अन्भंतराणि णिद्धाणि पुण्णामाणि दढाणि य। एताणि आमसंतुंहे अत्थसिद्धिं सँ णिहिसे ॥ १५॥ साधारणाणि सामाणि थीणामाणि तणूणि य। एताणि आमसंतुष्टे मिन्झमत्थं स णिहिसे ।। १६ ॥ णैपुंसकाणि बज्झाणि लुक्काणि य चलाणि य। एताणि आमसं उहे हीणमत्थं पवेदये।। १०।। गमणं वा पवासं वा मोक्खेण य विमोयणं। जयं ठाणहिते विज्ञा थावरं ण तु पूर्यितं।। १८॥ अप्पृहितम्मि पुरिमे अत्थं व्रया अणागतं । उभेसु यस्स पस्सेसु वत्तमाणं पवेदये ।। १९ ॥ अप्पुहिते पच्छिमम्मि अत्थं वूया अंतिच्छितं । अणावलोइते यावि उचत्तम्मि य पचतो ।। २० ॥ डिहतेसु पसत्थेसु अप्पसत्थं ण णिद्दिसे । अप्पसत्थेसु सन्वेसु पसत्थं णेव णिद्दिसे ॥ २१ ॥ ॥ भूमीकम्मे अप्पृद्धितविभासा सम्मत्ता ॥ २१ ॥ छ ॥

## [ बाबीसतिमं णिग्गयविभासापडलं ]

अप्पृद्धिताणेकवीसं कित्तियाणि जधा तथा । णिरगमे संपवक्खामि एकारस जधाविधि ॥ १ ॥ पुरतो णिगातो चेव १ पच्छतो २ दक्खिणेण य ३ । वामतो निगाओ चेव ४ [वि]दिसा भवतु तैंह चिय ८ ॥ २ ॥ इहामासे तथाऽऽगारे णवमो णिगामो सुभो ९ । एतेसु य अणिहेसु णिगामो दसमो भवे १० ॥ ३ ॥ साधारणेसु चेतेसु उभयेसु वि णिगामो । एकारसो वि वक्खातो ११ इति वृत्ता उ संगहा ॥ ४ ॥ जधा अप्पृहिताणंगे दिसासु विदिसासु य । आमासा-ऽऽगार-सदेहिं विभत्ताणि विभागसो ॥ ५ ॥ पसत्थमप्पसत्थाणि थी पुमंस-णपुंसके । अ थीवरिमम चले चेव निगामे वि तहा वदे ॥ ६ ॥ निदिए य पसत्थे य विभत्तीय वियागरे । पुन्ववत्थुगमे वृया एकारस वि णिगामे ॥ ७ ॥ अ णिगामेसु पसत्थेसु अप्पसत्थं ण णिदिसे । [ अप्पसत्थेसु सन्वेसु पसत्थं णेव णिदिसे ॥ ८ ॥ ] छ ॥ ॥ भूमीकम्मे णिगगयविभासापडलं ॥ २२ ॥ ]

### [ तेवीसइमं पयलाइतविभासापडलं ]

णिग्गमा दस एको य कित्तिया पविभागसो । पयलाइताणि सत्तंगे कित्तियस्समयो परं ॥ १ ॥ अप्पुट्ठितं १ ओणतं च २ पयलाइत दिक्खणं ३ । पैथैलाइतं तथा वामं ४ ओहीणं पंचमं भवे ५ ॥ २ ॥ उद्ग्गं व उद्तं वा छटं सा पयलाँइतं ६ । अँणुद्त्तमप्पह्टं च सत्तमं पयलाइतं ७ ॥ ३ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

४६

10

5

15

20

25

30

१ तिण्हंगे हं॰ त॰ ॥ २ णातुं हं॰ त॰ । णो तं सि॰ ॥ ३ कुटुम॰ हं॰ त॰ सि॰ ॥ ४ पूयियं हं॰ त॰ ॥ ५ असण्णीणं च पूयितं हं॰ त॰ विना ॥ ६ ॰सं उट्ठे हं॰ त॰ ॥ ७ ण णि॰ हं॰ त॰ विना ॥ ८ ॰सं उट्ठे हं॰ त॰ ॥ ९ णवरं काणि हं॰ त॰ ॥ १० अइचिरं हं॰ त॰ ॥ ११ तिविधा सि॰ ॥ १२ हस्तचिह्नगतः सार्द्धश्लोकः हं॰त॰ एव वर्त्तते ॥ १३ पयलाइतं च तथवा ओहीमं पिच्छमं भवे सं ३ पु॰ सि॰ । पयलाइयं तत्थव्या उहीनं पिच्छमं भवे हं॰ त॰ ॥ १४ ॰लाइया हं॰ त॰ ॥ १५ अणाउत्तम॰ हं॰ त॰ ॥

पणुवीसतिमं जंपितविभासापडलं ]

अटुमो भूमीकम्मऽज्झाओ

80

5

15

20

25

अप्पृद्धितं पसत्थं सा आण्यं ण प्यसस्सते । अणावलोइतं चेव सैताणं ण प्यसस्सति ॥ ४ ॥ थिया वामं पसंसंति थीलाभे पुरिसस्स य । णरस्स दिक्खणं पुज्जं थिया पुत्ते पितिम्मि य ॥ ५ ॥ ओहीणं ण प्यसंसंति अंअंगविं पयलाइतं । उदत्तं च पसंसंति अस्ववर्त्थीककते सदा ॥ ६ ॥ पयलाइतिवधी एतं दीणोदत्तिवधीहि य । ओहित्थोदग्गभावेहिं विभावेतो वियाकरे ॥ ७ ॥ पयलायंते जयो णित्थ अद्वाणगमणं तथा । अत्थलाभं पवेदेज्जो णिव्वत्ती य विभागसो ॥ ८ ॥ पयलाइते पसत्थिम्म अप्यस्थं ण णिदिसे । अधिल्यास्थेसु सव्वेसु पसत्थं णाभिणिदिसे ॥ ९ ॥ अ

॥ भूमीकम्मे पयलाइतविभासापडलं सम्मत्तं ॥ २३ ॥ छ ॥

## चिउवीसइमं जंभितविभासापडलं ]

प्यलाइताणि सत्तंगे वृत्ताणि पविभागसो। सत्त जंभाइताणंगे कित्तइस्समतो परं।। १॥
पुरिमं १ पच्छिमं चेव २ वामतो ३ दिक्खणेण य ४। उदत्तं चेव ५ दीणं च ६ सँसंताणं च सत्तमं ७॥ २॥
उहुं संजंभियं चेव १ तथा ओसीसजंभियं २। जंभितं समभागं च ३ अणिरुद्धं च जंभितं ४॥ ३॥
आसकं सबरेत्ता य णिरुद्धं जंभितं तथा ५। सम्मील्ड्ता वयणं अंतोसंजंभियामिप ६॥ ४॥
पसारयंतो बाहाओ सीहो वा पविजंभित ७। एकेकं सत्तथा विभजे पुन्वुदिद्धं विजंभियं॥ ५॥
एवं विभावियत्ता य जंभियं स वियक्खणो। अंगवी पविभागं तु विभत्तीय वियागरे॥ ६॥

पुरिमं दिक्खणं चेव पुरिसस्सऽत्थे पसस्सते । थिया य पूयितं तं तु सता पुत्ते पितिम्मि य ॥ ७ ॥ वामतो जंभियं जं च जं च वामपुरित्थमं । थिया पसस्सते तं तु थीणामत्थे णरस्स य ॥ ८ ॥ पच्छतो जंभियं जं तु णपुंसत्थे तु तं भवे । उदत्तं जंभियं चेव सव्वत्थिके पसस्सित ॥ ९ ॥ जंभिते अणुदत्तिम्म दीणे बूया पराजयं । विक्रमस्स असंपत्ती तधा अत्थस्स आदिसे ॥ १० ॥ जिभयिम्म ससंताणे ससंगं अत्थमादिसे । जंभिते अणुदत्तिम्म णित्थ अत्थस्स संपदा ॥ ११ ॥ णिगमे याविछाठाँभं पयं सो संपवेदये । जंभिते य सअंसूके एवमेव पवेदये ॥ १२ ॥ उद्धं संजंभिते विद्धं हाणी ओसीसजंभिते । समं संजंभिते यावि वद्धी तु ण महालिया ॥ १३ ॥ अणिरुद्धे जंभिते वा वि संअंगा जय-विद्धओ । संगं च जय-वद्धीणं णिरुद्धे जंभिते वदे ॥ १४ ॥ अंतोसंजंभिते चेव वद्धी अन्भंतरा भवे । सीहिविजंभिते चेव अत्थिसिद्धमुदाहरे ॥ १५ ॥ पुरित्थमे जंभितिम्म जयं बूया अणागतं । वत्तमाणं च पस्सेसु अतिकंतं च पच्छतो ॥ १६ ॥ दिसाणं पविभागेहिं दीणोदत्तिविधीहि य । आगारपविभागेहिं जंभियाणि विआकरे ॥ १७ ॥ जंभितेसु पसत्थेसु अप्पसत्थं ण णिदिसे । अप्पर्सत्थे य सव्विम्म पसत्थं णाभिणिदिसे ॥ १८ ॥ जंभितेसु पसत्थेसु अप्पसत्थं ण णिदिसे । अप्पर्तत्थे य सव्विम्म पसत्थं णाभिणिदिसे ॥ १८ ॥

॥ [ जंभितविभासापडलं ] ॥ २४ ॥ छ ॥

# [ पणुवीसितमं जंपितविभासापडलं ]

एवेस जंभितविधी पविभक्ता विभागसो । जंपिताणि तु सत्तेव पवन्खामऽणुपुव्वसो ॥ १ ॥

१ उण्णतं हं॰ त॰ विना ॥ २ सयाणं हं॰ त॰ ॥ ३ ० ० एतिचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ °तथीककपसु य हं॰ त॰ ॥ ५ ० ० एतिचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ६ ससंगयाणं च हं॰ त॰ ॥ ७ पविभंजति सं॰ ली॰ सि॰। पविभंजिति सं॰ । पिभजंति हं॰ त॰ पु॰ ॥ ८ नियमे यामिलालावंतयं सो हं॰ त॰ ॥ ९ °लातं वयं सि॰ ॥ १० असंगा हं॰ त॰ विना ॥ ११ °तथेसु (तु) स॰ हं॰ त॰ विना ॥

अंगविज्ञापइण्णयं

[ छव्वीसतिमं चुंवितविभासापडलं

पेम्मा १ पडिणिवेसा वा २ विलिग्गं ३ विक्खित्तमाणसं ४ ।

मज्झत्थं ५ गृहितं वा वि ६ सामण्णं सत्तमं भवे ७ ॥ २ ॥
जधा दिसाणं पविभागा विभत्ता पुव्ववत्थुसु । पजंपितेसु वि तथा विभत्तीय वियाकरे ॥ ३ ॥
जधा संलावजोणीओ वृत्ताओ पविभागसो । पसत्था अप्पसत्था य तथा संजंपिताण वि ॥ ४ ॥
एवं संलावजोणीयं संजंपितविधिं वदे । वैयणप्पविभागत्थं संगहेसुमुदाहितं ॥ ५ ॥
जंपिताणं तु सत्तण्हं विभत्ताणं विभागसो । संलावजोणीहिं फलं णिहिसे अंगचिंतको ॥ ६ ॥
संजंपिताणं सत्तण्हं विधी विर्थारतोऽधिता । संलावविधिजोणीयं पडले पण्णरसिम्म तु ॥ ७ ॥

॥ जंपितविभासापड्छं सम्मत्तं ॥ २५ ॥ छ ॥

## [ छबीसतिमं चुंबितविभासापडलं ]

भंजंपितेसु य विधी वृत्ता संजंभितेसु य । चुंबिते सोलसंगिम पवक्खामि विभागसो ॥ १ ॥ पुरिसं चुंबे १ थियं वा वि २ तितयं च णपुंसकं ३ । पाणजोणिगतं चुंबे ४ मूलजोणिगतं पि वा ५ ॥ २ ॥ धातुजोणिगतं वा वि ६ चुंबियं छट्ठकं भवे । पुरिमं ७ दिक्खणं चेव ८ पिच्छमं ९ वाममेव य १० ॥ ३ ॥

अब्भंतरं ११ बाहिरं च १२ मिज्झमं चुंबितं तथा १३। उदग्गं १४ मिज्झमं चेव १५ जघण्णं वा वि १६ सोलसं ॥ ४॥

चुंविताणं विधी एसो सोलसण्हं पि आदितो । अणुयोगविधिं चेव संगहेण य मे सुण ॥ ५ ॥ सज्जीवं १ तध अज्जीवं २ चुंवियं दुविधं भवे । णामतो तिविधं चेव थी १ पुमंस २ णपुंसकं ३ ॥ ६ ॥ अब्भितरं १ बाहिरं च २ मिन्झमं वा वि चुंवितं ३ । उदत्त ४ मणुदत्तं च ५ पंचधा स विधीयति ॥ ७ ॥ मत्थके १ वदणे चेव २ बाहुसीसे ३ उरे तथा ४ । बाहुम्मि ५ पाणिमन्झम्मि ६ अंगुहे ७ अंगुलीसु य ८ ॥ ८

उंथरे ९ बाहुमज्झिम १० गोज्झंगे चेव चुंबितं ११। चुंबितं पादसंडीए १२ तले १३ पादंगुलीस य १४॥ ९॥

चुंवितं चंतरंगिम्म एवमादि वियाणिया । फल-पुष्फातिणं चेव द्व्वाणं परिचुंवँणा ।। १० ।। चुंवितं चंतरंगिम्म १ बाहिरंगे तघेव य २ । एकेकं दुविधं णेयं वित्थारो सोलसाऽऽगमा ।। ११ ।। चुंवितं कामरागा वा १ पीतीअ तघ चुंवितं २ । वीमंसणडा ३ उवहासा ४ हेलणडाय चुंवितं ५ ।। १२ ।। चुंवियाण विधी एतं समास-वासदेसितं । पैजाणवं चुंवितं चेव विभत्तीअ विआगरे ।। १३ ।।

कामरागा व हासा वा चुंवियं उत्तमं भवे । 

रं वीमंसणा महासत्थं मिन्झिमत्थे पसस्सते ॥ १४ ॥ 

चुंवितं हेळणत्थाय सन्वत्थिकं ण पृ्यितं । चत्तारि तु पसत्थाणि उत्तमाणि तु चुंविते ॥ १५ ॥

पुरिसो पुरिसं चुंवेज्ञ मत्थकिम उरिम्म य । अण्णिम्म वा वि पुण्णामे अत्थिसिद्धं स णिद्दिसे ॥ १६ ॥

पुरिसो इत्थियं चुंवे मत्थकिम उरिम्म वा । अण्णिम्म वा वि थीणामे थीळामं तस्स णिद्दिसे ॥ १० ॥

पुरिसो णपुंसकं चुंवे मत्थकिम मुहिम्म वा । णपुंसके वा अण्णिम अत्थहाणिं से ११ णिद्दिसे ॥ १८ ॥

इत्थी पुरिसं चुंवेज्ञ मत्थकिम मुहिम्म वा । अण्णिम वा वि पुण्णामे अत्थळामं से णिद्दिसे ॥ १९ ॥

इत्थी द्वां चुंवेज्ञ मत्थकिम मुहिम्म वा । अण्णिम वा वि थीणामे अत्थळामो स मिन्झिमो ॥ २० ॥

इत्थी णुंसकं चुंवे मत्थकिम मुहिम्म वा । णुंसके वा अण्णिम अत्थळामो स णिद्दिसे ॥ २१ ॥

इत्थी णुंसकं चुंवे मत्थकिम मुहिम्म वा । णुंसके वा अण्णिम अत्थळाणिं स णिद्दिसे ॥ २१ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

5

85

15

2

25

30

९ विलित्तं २ हं॰ त॰ विना ॥ २ वयणत्थिवि॰ हं॰ त॰ ॥ ३ °चिंतिए हं॰ त॰ विना ॥ ४ वित्थरओ तहा हं॰ त॰ ॥ ५ उरे य बाहु॰ सप्र॰ ॥ ६ च तरंग॰ हं॰ त॰ विना ॥ ७ °चुंवणे हं॰ त॰ विना ॥ ८ च तरंग॰ हं॰ त॰ विना ॥ ९ जयावणं चुं॰ हं॰ त॰ ॥ १० ४ ▷ एतचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ११ स हं॰ त॰ विना ॥ १२ ण हं॰ त॰ विना ॥

सत्तावीसतिमं आहिंगितपड्छं ]

अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

88

पुरिसं णपुंसको चुंवे मत्थकम्मि मुहम्मि वा । अण्णम्मि वा वि पुण्णामे अत्थसिद्धी ध्रुवा भवे ॥ २२ ॥ इत्यी णपुंसको चुंवे मत्थकिम मुहिम्म वा । अण्णिम्म वा वि थीणामे अत्थलाभोऽस मिझिमो ॥ २३॥ अपुमं णपुंसको चुंवे मत्थकम्मि मुहम्मि वा । णपुंसके वा अण्णम्मि अत्थहाणिऽस्स णिद्दिसे ॥ २४ ॥ चुंविते पाणमज्झिम्म पुरिसत्थो पसस्सते । अब्मंतरं कुडुंबत्थं वत्तमाणं पवेदये ॥ २५॥ पुष्फं फलं च चुंबेज्जा वत्थं आभरणाणि य । समागमं घरावासं अत्थिसिद्धं च णिद्दिसे ॥ २६ ॥ 5 हिरण्णं च सुवण्णं च मणि-मुत्त-पवालयं । पसण्णो जित चुंवेज्जा अत्थलामं पवेदये ॥ २०॥ चुंबिते पाणजोणीयं मूलजोणिगते तथा । धातुजोणिगते चेव दीणोदत्तेण णिहिसे ॥ २८ ॥ अंगोड्डचुंबिते बूया पुरि[स]त्थं पुत्तसंसितं । अंगुलीयं थिया अत्थं ण्हुसं दुहितरं तथा ॥ २९ ॥ बाले पुष्फ-फले बूया 😝 रेचुंबियम्मि पजागमं। जुण्णे पुष्फे फले बूया 🖘 गुरु-बुहुसमागमं ॥ ३०॥ पाणजोणि-मूलजोणि-धातुजोणिगतेसु वा । वाले पजागमे वद्धी विदित्ता लक्खणं वदे ॥ ३१ ॥ 10 सुक्ले तणे व कहे वा सुक्ले पुष्फ-फलम्मि य। रोग-सोकं समरणं चुंबिते संपवेद्ये ॥ ३२ ॥ पुष्फे फले उदत्तम्मि ⊲ बूँया पिअसमागमं । जिण्णे य अणुदत्तम्मि ⊳ अप्पियेहि समागमं ॥ ३३ ॥ पुरितथमें सुभो अत्थो दिक्खणे यावि चुंबिते। थीसंसितो भवे वामे मिन्झमत्थो तु चुंबिते।। ३४॥ पच्छिमे चुंबिते यावि अत्थोऽस्स असुमो भवे । अंगंतरिमम विण्णेयो दीणोद्त्तविभागसो ॥ ३५ ॥ पुरित्थमे चुंबितिम्म अत्थं बूया अणागतं । वत्तमाणं च परसेसु अतिकंतं च पच्छतो ॥ ३६ ॥ 15-पुँरित्थमे दिक्खणे य पुरिसत्थं 'णिवेद्ये । 😭 र्वामे य थिआ अत्थं पच्छतो य नपुंसए ।। ३० ॥ चुंबियम्मि उदत्तम्मि उक्कट्ठा अत्थसंपदा । मिन्झिमे मिन्झिमा वद्धी हीणे हीणं निवेदये ॥ ३८ ॥ 🖘 पुण्णामे चुंविते विज्ञा पुरिसत्थस्स संपदा । थीणामे इत्थिसंपत्ती णत्थि लाभो णपुंसके ॥ ३९॥ अिंभतरे चुंबितिम्म अत्थो अिंभतरो भवे । 🖙 बाहिरव्भंतरे मज्झो बाहिरिम्म य बाहिरो ॥ ४० ॥ 🖘 बाहिर-ऽब्भंतर-मज्झेहिं दीणोदत्तविधीहि य । थी-पुं-णपुंसर्लगोहिं चुंबिआणि विआगरे ॥ ४१ ॥ 20: चुंबितेसु पसत्थेसु अप्पसत्थं ण णिद्दिसे । ⊲ अप्पसत्थेसु सन्वेसु पसत्थं णेव णिद्दिसे ।। ४२ ॥ ⊳

[ चुंबितविभासा ] पडलं सम्मत्तं ॥ २६ ॥ छ ॥

## [ सत्तावीसितमं आछिंगितपडछं ]

चुंबिताणि तु अंगिम इति वुत्ताणि सोलस । चोइसाऽऽिलंगिताणंगे पवक्खामि विभागसो ॥ १ ॥ पुरिमं १ पिन्छमं चेव २ दिक्खणं ३ वाममेव य ४ । आलिंगितं तु पुण्णामं ५ थीणामं ६ तु णपुंसकं ७ ॥२॥ उठ उदत्त ८ मणुदत्तं च ९ दसमं चेव अवीलितं १० । आलिंगितं पीलियं च एकारसम उच्चते ११ ॥ ३ ॥ आलिंगितं बारसमं चला-ऽचलिभागसो १२ । सन्वंगतोपगृद्धेसु तेरसो विधि उच्चति १३ ॥ ४ ॥ गत्तमूलिम उवगृद्धे देसालिंगितमेव य । आलिंगितं चोइसमं १४ संगहा इति कित्तिया ॥ ५ ॥ पुरिसे य थिया जं च तघेव य णपुंसके । बाल-जोन्नण-वुहुसु आरोगेसाऽऽतुरेसु य ॥ ६ ॥ पाणजोणिगते चेव मूलजोणिगतेसु य । धातुजोणिगते चेव दीणोदत्तिविधीहि य ॥ ७ ॥ ३० द्व्वोपकरणाणं वा विभक्तीय विद्याणिया । अचलाचले य विण्णाय पीलिता-ऽपीलितं तथा ॥ ८ ॥

१ पुरत्थं हं॰ त॰ विना ॥ २ इस्तचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ३ ४ ▷ एतचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ पुरिमे दिक्खणे चेय हं॰ त॰ ॥ ५ ण वेद्ये हं॰ त॰ विना ॥ ६ इस्तचिह्नमध्यगतः सार्द्धश्लोकः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ७ इस्तचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ एवास्ति ॥ ८ ०ठग्गे वि चुं॰ सप्र॰ ॥ ९ ४ ▷ एर्ताचह्नगतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ अंग० ७

#### अंगविज्ञापइण्णयं

40

[सत्तावीसतिमं आलिंगितपडल

पिंड्र वेहि एतेहि दिसाणं वा विभागसो । चोदसाऽऽिलंगिताणंगे विभत्तीय वियागरे ॥ ९ ॥ आलिंगितम्मि पुरतो सुभं अत्थं पवेदये । दिक्खणिम्म य गूढिम्म अत्थिसिद्धिं पवेदये ॥ १०॥ आलिंगिते पच्छिमिम अत्थं बूया णपुंसकं । वामे य उवगूढिम्म थिया अत्थं पवेद्ये ॥ ११ ॥ आर्लिगितम्मि पुरतो अत्थं वूया अणागतं । वत्तमाणं च पस्सेसु अतिकंतं च पच्छतो ॥ १२ ॥ पुरिसो पुरिसं आलिंगे अत्थसिद्धिऽस्स उत्तमा । पुरिसो इत्थिमालिंगे इत्थीलामंऽस णिद्दिसे ॥ १३ ॥ 5 -पुरिसो ण्पंसकं वा वि अ आँ लिंगेत्ताण गेण्हति । ⊳ अत्था तस्सऽवहायंति ण य सिज्झंतिऽणागता ।। १४ ॥ इत्थी य पुरिसमालिंगे रेसंजोगं च धणागमं । इत्थी य इत्थिमालिंगे मिन्झिमा अत्थसंपदा ॥ १५॥ इत्थी णपुंसमालिंगे अत्थलामोऽस मन्झिमो । उमो णपुंसमालिंगे अत्थलामोऽस कण्णसो ॥ १६ ॥ पुरिसो पुरिसमालिंगे पुण्णामिम्म किन्हिय । अत्थिसिद्धीऽस जाणीया पुरिसत्थं च णिहिसे ।। १७ ।। पुरिसो जो तु आलिंगे इत्थिँमध णपुंसकं । पुण्णामकिम्म अंगिम्म अत्थसिद्धीऽस णिहिसे ।। १८ ॥ 10 पुरिसो इतिथ पुमं वा वि तहेव य णपुंसकं । थीणामकिम्म अंगिम्म उवगूँढे कथंचि तु ॥ १९॥ थीलाभं संपवेदेजो उवगूढम्मि एरिसे । अवसेसेसु अत्थेसु मज्झिमं अत्थसंपदं ॥ २० ॥ पुरिसो जो तु आलिंगे इत्थी तध णपुंसकं । णपुंसकम्मि अंगम्मि तत्थ एतारिसं वदे ॥ २१ ॥ संजोगं च पदं चेव णितथ एवं वियागरे । अवसेसेसु अत्थेसु अत्थाहाणिं पवेदये ॥ २२ ॥ इत्थी इत्थी च पुरिसं च तघेव य णपुंसकं । पुण्णामकिम्म अंगिम्म आिंगे तरुवंधणं ॥ २३ ॥ 15 आर्लिगितिम्म एतिम्म अत्थिसिद्धिंऽस णिद्दिसे । सञ्बत्थेसु पजातं च भावा किङ्वागतेसु य ॥ २४ ॥ इत्थी तु जति आिंठेंगे थी-पुमंस-णपुंसकं । थीणामकिम्म अंगिम्म तत्थ एवं वियागरे ।। २५ ॥ आर्छिगितम्मि एतम्मि मञ्झिमा अत्थसंपदा । अत्थो साधारणो कज्जो विभत्तीय वियागरे ॥ २६ ॥ इत्थी इत्थि णरं चेव तधेव य णपुंसकं । णपुंसकंगे अण्णतरे उवगृढे कधंचि वि ॥ २७॥ आलिंगितिम्म एतिम्म हीणमत्थं पवेद्ये । पुरिसत्थं पमदृत्थं च णपुंसत्थं तधेव य ।। २८ ।। 20 णपुंसो पुरिसो वा वि इत्थी तध णपुंसकं । पुण्णामेसु य आिंगे ततो एवं विआगरे ।। २९ ।। आलिंगितम्मि एतम्मि पुरिसत्थं पवेदये । संजोर्गमत्थसिद्धिं वा वूया पुरिससंसियं ॥ ३०॥ णपुंसं पुरिसं वा वि इत्थी तथ णपुंसकं । थीणामकिम्म आिंठेंगे अंगिम्म जित किम्हिय ॥ ३१ ॥ आर्छिगितिम्म एतिम्म अत्थसिद्धिंऽस णिद्दिसे । समागमं तथा लामं इत्थीयं संपवेदये ॥ ३२ ॥ णपुंसो पुरिसो वा वि इत्थी तथ णपुंसकं । णपुंसकंगे आलिंगे तस्स विज्ञा इमं फलं ।। ३३ ।। 25 आर्छिगित्मि एतम्मि अत्थहाणिं पवेदये । थी-पुमंससमाउत्ते लाभो वा वि णपुंसके ॥ ३४॥ आर्छिगितम्मि उवगूढे पुण्णामभमवलंभए । पसत्थसव्वमंगम्मि विवरीते विवज्जतो ॥ ३५॥ आर्हिंगितेस सुकेस सन्वं तु ण पसस्सते । कन्नापदाणे मोक्खे य पवासे य पसस्सते ॥ ३६ ॥ आलिंगिते सञ्वगत्ते अणुञ्चिग्गे अपीलिते । सुभा अत्थाऽस वद्धते असुभं च परिहायति ।। ३०॥ अपीछिते सुभो अत्थो पीछिते पीछितो भवे । चले यावि चलं व्या अत्थमालिंगितम्मि उ ।। ३८ ॥ 30 पाणजोणिं च आर्छिंगे मूळजोणिं तघेव य । धातुजोणिगतं वा वि दीणोद्त्तेण णिदिसे ॥ ३९॥ पुण्णामधेये उक्कहो थीणामे मज्झिमो भवे। णपुंसके पचवरो अत्थो आर्छिगिते सदा ॥ ४०॥ आर्लिंगिते उदत्तिमा उक्कहा अत्थसंपदा । मज्झा य मज्झिमे बद्धी हीणं हीणेण णिहिसे ॥ ४१ ॥

१ ०० एतिचिह्नान्तर्गतं चरणं हं॰ त॰ नास्ति॥ २ संभोगं वंधणागयं (व धणागयं) हं॰ त॰ ॥ ३ अत्थिसिद्धं विजा॰ हं॰ त॰ ॥ ४ °त्थिमंध सप्र॰ ॥ ५ °गूढे जहण्णिओ हं॰ त॰ ॥ ६ तकवं॰ सं३ पु॰ सि॰। तहकवं॰ हं॰ त०॥ ७ भागा किन्नाग॰ हं॰ त॰ विना ॥ ८ °गमिच्छिसिद्धं सं३ पु॰ ॥ ९ °ममचळं भवे हं॰ त॰ विना ॥

## अद्वावीसतिमं णिवण्णविभासापडळं ] अद्वमो भूमीकम्मऽज्झाओ

.48

5

10

15

पुष्फं फलं च पुण्णामं आलिंगेत्ता तु पुच्छति । अत्थिसिद्धी य लाभं च सव्वमेतेहि णिहिसे ॥ ४२ ॥ थीणामधेयं जं किंचि आलिंगितो तु पुच्छति । पुरिसस्स थिया लाभं थिया अत्थस्स संपदा ॥ ४३ ॥ मणि आभरणं वत्थं आलिंगितो तु पुच्छति । मणि आगमणं लाभं सन्वमेतेहिं णिहिसे ॥ ४४ ॥ अब्भंतरेसु णिद्धेसु पुण्णामेसु दढेसु य । पुण्णे सुकेसु तथा आहारसुदितेसु य ॥ ४५ ॥ आिंगितेसु चेतेसु उक्कड्डा अत्थसंपदा । अमणुण्णाणं च भावाणं णितथ लाभो ति णिदिसे ॥ ४६ ॥ णपुंसकेसु सन्वेसु वज्झेसु य चलेसु य । उवहुतेसु एतेसु वीवण्णेसु य णिच्छता ॥ ४० ॥ आलिंगितेसु एतेसु पसत्थं णाभिणिहिसे । असुभाणं च भावाणं लाभमत्थं पवेदये ॥ ४८ ॥ थिआ वामं पसंसंति थीलाभो पुरिसस्स य । णरस्स द्क्लिणं पुज्जं थिया पुत्ते पतिम्मि य ॥ ४९ ॥ पुष्फं फलं च आलिंगे वत्थमाभरणं तथा । समागमं अत्थलामं उभयं तत्थ णिहिसे ॥ ५० ॥ आिंठिंगिते पाणितले पुरिसरसऽत्थे पसरसते । अब्भंतरं कुडुंबत्थं वत्तमाणं पवेदये ॥ ५१ ॥ आिंगितम्मि अंगुहे पुरिसत्थो पुत्तसंसितो । अंगुलीसु थिआ अत्थे ण्हुसत्थे धृतुसंसितो ॥ ५२ ॥ बाले पुष्फ-फले बूया पयालामं च डणागमं । 😭 जुँण्णे पुष्फ-फले बूया धुवं गुरुसमागमं ॥ ५३ ॥ 🤝 हिरण्णं वा सवण्णं वा मणि-मृत्त-पवालयं । गेण्हित्ता जित आलिंगे अत्थलामं पवेदये ॥ ५४ ॥ पाणजोणिगते चेव मूळजोणीगते तथा । अणुवद्धतिम अकिलिहे उदत्ते पवरिम्म य ॥ ५५ ॥ आर्लिगितम्मि एतम्मि थिया [वा] पुरिसेण वा। इहलाभं पवेदेज्जो असुभस्स असंपदं ॥ ५६ ॥ किलिट्टेसु य एतेसु तहा सोवद्वेसु त । अप्पसत्थं पवेदेज्जो पसत्थं णाभिणिद्दिसे ॥ ५७॥ पुष्फे फले वुद्गामिम बूया थिअ समागमं । अणुद्त्ते य दीणिम विवरीतं पवेदये ॥ ५८ ॥ सुक्खं तणं व कहं वा सुक्खं पुष्फ-फलं तथा। रोगं सोगं च मरणं च ऑलिंगेतस्स णिहिसे।। ५९।। पुष्फितं फलितं र्रैक्खं चेतितं खीरपादवं । आर्हिगंतो तु पुच्छेजा बूया पिअसमागमं ॥ ६० ॥ जे खीरमतो फलिता य रुक्खा, मज्झे य वंका ण व छिण्णसाहा ।

20

अभिज्ञिता सारवंतो य जे सा आिंगिते उत्तर्ममत्थसंपया ॥ ६१ ॥ आंगिम्म पविसयं वूया आगतस्स य णिञ्जुति । समागमे धुँभे लाभे सञ्वत्थीके पसस्सित ॥ ६२ ॥ भंडोवगरणे चेव सिप्पोवकरणे तथा । कीलणीये य उवगृढे विभत्तीय विआगरे ॥ ६३ ॥ आिंगिताणं सुयणे ''वियोगं तेसु णिहिसे । कण्णापदाण गमणं मोक्खं वा तत्थ णिहिसे ॥ ६४ ॥ पुण्णामेसु य पुण्णामं थीणामं थीणामकेसु य । णपुंसके णपुंसं तु दिइतेण विआगरे ॥ ६५ ॥ आिंगितिस्म मुक्किम्म अविमुक्ते व अंगवी । दीणोदत्तिविधी दिहा विभत्तीय विआगरे ॥ ६६ ॥ आिंगिते पसत्थिम्म अप्पस्त्थं ण णिहिसे । आिंगिते यापसत्थे पसत्थं णेव णिहिसे ॥ ६७ ॥

25

#### ॥ सम्मत्तं आहिंगितं ॥ २७ ॥ छ ॥

## [ अट्ठावीसितमं णिवण्णविभासापडलं ]

चोइसाऽऽिंगिताणंगे विभत्ताणि विभागसो । बारसण्हं णिवण्णाणं पविभित्तिविधिं सुणु ॥ १ ॥ उत्ताणकं णिवण्णं च १ तधेव य णिकुज्जकं २ । दक्खिणेण य पस्सेणं संविद्वं ३ वामकेण य ४ ॥ २ ॥ -

30

१ आहारेमुदियेसु या हं॰ त॰ ॥ २ वावण्णे सयणं तहा हं॰ त॰ ॥ ३ °लाभट्टनागमं हं॰ ॥ ४ इस्तिचिह्नान्तर्गत-मिद्मुत्तरार्द्ध हं॰ त॰ एवास्ति ॥ ५ आलिंगितस्स हं॰ त॰ विना ॥ ६ रुक्खं विद्दयं खीर॰ हं॰ त॰ ॥ ७ आलिंगितो हं॰ त॰ विना ॥ ८ उत्तमा अत्थ॰ सि॰ ॥ ९ आगमिपविसियं बूया आगमस्स हं॰ त॰ ॥ १० सुते लामे हं॰ त॰ ॥ ११ वियोगतेसु स णि॰ हं॰ त॰ विना ॥ १२ तस्स णि॰ हं॰ त॰ ॥

#### अंगविज्ञापइण्णयं

42

5

10

15

20

25

[ अट्ठावीसतिमं णिवण्णविभासापडलं

. उक्किट्टियं णिवण्णं च ५ तथाऽऽरुभितपादगं ६ । अद्धप्पसारितं चेव णिवण्णं सत्तमं भवे ७ ॥ ३ ॥ प्रैरिवेढितं णिवण्णं च ८ णवमं संकुडितं भवे ९ । विच्छुद्धगत्तं दसमं णिवण्णं विष्पसारितं १० ॥ ४ ॥ अद्धसंविद्धसंजुत्तं ११ संविद्घं तिरिञ्जागतं १२ । णिवण्णाण विसेसे ५ य इति वारसधा मता ॥ ५ ॥ बारसेव णिवण्णाणि विण्णातच्वाणि संगहा । सेज्ञाभागविसेसाय वत्तीसमुपधारये ॥ ६ ॥ सयणा-ऽऽसणं च १ पहुंको २ तथा मसारओ भवे ३ । मंचको ४ तथा खट्टा य ५ फिलकं ६ मंचिकं तथा ७ ॥ ७॥

र्कणके ८ तिलयं च ९ भूमी य १० तघेव य सिलातलं ११। फल-पुष्फ-हरिता सेर्जी १२ तिणसेजा तघेव य १३॥ ८॥

सुक्कडेसु १४ जाणेसु सेज्जा य १५ तथ आसणे १६। वीयेसु १७ धण-धण्णेसु १८ तथा वत्थपरिच्छदे १९॥९॥

पहरणाऽऽवरणे २० <sup>१°</sup>सेले २१ तुस २२ लोह २३ णहेसु य २४ । अंगीरलारिकादीसुँ २५ झामसज्जा तथाऽवरा २६ ॥ १०॥ सत्थिण्णा य २७ असत्थिण्णा २८ परका य २९ सका तथा ३०। सामण्णा य ३१ असामण्णा ३२ एवं बत्तीसमाहिता ॥ ११॥

णिवण्णाणं विधी एस सज्जाणं च विधी तथा । दीणोदत्तेहिं णेमित्ती विभत्तीय वियागरे ॥ १२ ॥ सावज्ज-अणवज्जेसु महासारे तघेव य । अप्पसारा य विण्णेया सेज्जा य पविभागसो ॥ १३॥ उत्ताणके निवण्णिन्स सैमं जं संपसारिते । सुभमत्थं सुभे बूया विसमं विसमे वदे ॥ १४ ॥ द्क्लिणेण णिवण्णम्मि सुभो अत्थो महा भवे । णिकुज्ञे असुभो अत्थो वामपस्सेण मज्झिमो ॥ १५॥ र्धेकहितणिवण्णिम्म तथा अद्भूष्पसारिते । परिवेढिते संकुडिते अत्थहाणि पवेद्ये ।। १६ ॥ तिरच्छीणं णिवण्णे य अद्धसंपिट्टके तथा । एकारुभितपादे य अत्थहाणि पवेदये ॥ १७ ॥ विच्छद्भगत्ते आसत्थे णिवण्णे विष्पसारिते । णिचेट्ठे वि य उत्ताणे अत्थहाणिं पवेद्ये ॥ १८ ॥ द्क्लिणे सविते पस्से पुरिमे वा सुभो भवे। थीसंपयोगं वामिम्म णिवण्णे तु वियागरे ॥ १९॥ उत्ताणके निवण्णिम्म अत्थं व्या अणागतं । वत्तमाणं च पस्सेसु णिकुज्जम्मि अतिच्छियं ॥ २०॥ णिकुज्जको पराहुत्तो भुँच्छे संकडितो तथा । विवादं वा णिरागारं अत्यहाणि च णिहिसे ।। २१ ।। अणुलोमं निवण्णो जो भूमीयं सयणाऽऽसणं । महासारे च सयणे अच्छण्णे वऽत्थ पुच्छति ॥ २२ ॥ तिरिच्छाणो णिवण्णो जो खट्टायं फलकीय वा । णिराकारं विवादं वा पुच्छंतस्स विआगरे ।। २३ ॥ सयणाऽऽसणे व फलगे वा मंच-मासालगेस वा । खट्टायं मंचिकायं वा 😝 भूँमीकं च सिलायले ॥ २४ ॥ भूमियं पेडिकायं वा 🥽 पहुंके सुक्खदारुगे । सयणाऽऽसणेसु तिरुए कडगे तथ वैर्णच्छते ॥ २५ ॥ णवे य तथ जुन्ने व <sup>१९</sup> खंडभग्गे व जज्जरे । दीणोद्त्तविधी दिहा विभत्तीय वियागरे ॥ २६ ॥ फल-पुष्फेसु र संविद्वे हरिते वा सहले तणे । समागमं च लाभं च वर्द्धि चेतेसु णिहिसे ॥ २०॥ विजज्जरे जुण्णसयणे सुके वा तणसत्थरे । सयणाऽऽसणे य विद्धत्थे अत्थहाणिं पवेद्ये ॥ २८॥

१ उिक्कट्वियं हं॰ त॰ ॥ २ अधप्पसा॰ हं॰ त॰ विना ॥ ३ परिमेदितं सं ३ पु॰ । परिदेवितं सि॰ ॥ ४ विसुद्ध॰ हं॰ त॰ विना ॥ ५ ॰ आगमं हं॰ त॰ ॥ ६ ॰ सेसाय सि॰ ॥ ७ तध खुड्डा य फालकं हं॰ त॰ ॥ ८ कणके तेलिपं च सं ३ पु॰ । कणके पंच सि॰ ॥ ९ सेजा तथा त्लसुणिमिया ॥ ८ ॥ तिणसेजा सुक्क॰ सि॰ ॥ १० सेलो सि॰ विना ॥ ११ रका-रिगादी॰ हं॰ त॰ ॥ १२ ॰ सु समसजा हं॰ त॰ विना ॥ १३ सममं जं हं॰ त॰ । समजं सं ३ पु॰ सि॰ ॥ १४ ओकुडित॰ सि॰ । उक्कद्दित॰ हं॰ त॰ ॥ १५ अधप्प॰ सि॰ ॥ १६ पुच्छेयं खुमिओ तहा हं॰ त॰ ॥ १७ हस्तिचिद्धगतं पादयुगलं हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १८ तणुच्छते हं॰ त॰ ॥ १९ खंडे भगो य हं॰ त॰ ॥ २० संविद्धे हं॰ त॰ ॥

प्रगूणतीसइमं सेवितविभासापडलं ]

अट्टमो भूमीकम्मऽज्झाओ

43

5

10

जुण्णं तु फुडितं खंडं भग्गं दृष्टं च सेवित । मरणं हाणिं च जाणिं चे सयणे एरिसे वरे ।। २९ ॥ सुक्क हेसु झाँमेसु तुस-रोम-णहेसु य । सत्थावरणेसु मंविहे हाणिं मा चेव णिहिसे ।। ३० ॥ जधुत्तं आससा ये ऑसणाणं गुणा-ऽगुणा । सयणेसु वि तधा जाणे गुण-दोसं सुमा-ऽसुमं ।। ३१ ॥ महासारं मिन्झमं च अहमं सयणं विदु । अवेक्ख सम्मं नेमित्ती अत्थं इह वियागरे ॥ ३२ ॥ णिवण्णो पुरिसो पुँच्छे पुण्णाम-थी-णपुंसके । दीणोद्त्तं वियाणित्ता विभत्तीय वियागरे ॥ ३३ ॥ णिवण्णा महिला पुच्छे पुण्णाम-थी-णपुंसके । दीणोद्त्तं वियाणित्ता विभत्तीय विआगरे ॥ ३४ ॥ अपुमं णिवण्णो पुच्छे पुण्णाम-थी-णपुंसके । दीणोद्त्तं वियाणित्ता विभत्तीय विआगरे ॥ ३४ ॥ अपुमं णिवण्णो पुच्छे पुण्णाम-थी-णपुंसके । दीणोद्त्तं वियाणित्ता विभत्तीय विआगरे ॥ ३५ ॥ समाधिते आसणिम्म णिवण्णं उर्जुमिभमुहं । णिव्युत्तं च उदत्तं च सव्यत्येसु पसरसते ॥ ३६ ॥ समाधिते आसणिम्म णिवण्णं उर्जुमिभमुहं । णिव्युत्तं च उदत्तं च सव्यत्येसु पसरसते ॥ ३८ ॥ अचलं सममकुचितं अणुर्क्खित्तेकपादकं । अविच्छुद्धेहिं गत्तिहें णिवण्णं संपसरसते ॥ ३८ ॥ चलं विच्छुद्धात्तं चा विसमं चित्तपींदकं । अविच्छुद्धेहिं गत्तिहें णिवण्णमसमाहितं ॥ ३९ ॥ अद्धप्पारितं दीणं तिरिच्छाणमणुँ जुगं । णिवण्णमत्यहाणी य णिहिसे असुहावहं ॥ ४० ॥ णिवण्णेसु तु एतेसु सयणेसु तु भागसो । पसत्थमप्पसत्यं च फलं वूया विभागसो ॥ ४१ ॥ पसत्थेसु तु एतेसु अप्पसत्थं ण णिहिसे । अप्पसत्थेसु सव्वेसु पसत्थं णेव णिहिसे ॥ ४२ ॥

[॥ णिवण्णविभासापडळं ॥ २८॥ छ ॥]

15

### [ एगूणतीसइमं सेवितविभासापडलं ]

बारसेव णिवण्णाणि इति वुत्ताणि भागसो । सेविताणि तु वत्तीसं पवक्खामऽणुपुच्यसो ॥ १ ॥ पुरिमं १ पच्छिमं चेव २ दिक्खणं ३ वाममेव य ४। [वि] दिसासु चउरो भूया ८ उद्धं ९ हेट्ठा १० यते दस।।२॥ सजीवं सेवितं चेव तिरिक्खं देव-माणुसं ११ । अजीवं सेवितं वा वि जोणीहिं तिविधं भवे ॥ ३ ॥ पाणजोणी-मूळजोणी-धातुजोणीगतं तथा । अजीवं सेवितं तिविधं १२ एवमेते दुवाळसा ॥ ४॥ 20 सेवितं अत्थजोणीय १३ धम्मजोणीय सेवितं १४ । कामजोणीय १५ मोक्खे य १६ सेवितं सोळसं भवे ॥ ५॥ थीणामं सेवितं अंगे १७ पुण्णामं च १८ णपुंसकं १९। आहारो २० तथ णीहारो २१ दढं च २२ चळमेव य२३॥६॥

सुद्धं २४ किलिहं २५ णिद्धं वा २६ दुक्खं वा तथ सेवितं २७ । पुण्णं २८ तुच्छं व विण्णेयं २९ जधण्णु ३० त्तम ३१ मज्झिमं ३२ ॥ ७॥

एवेस सेवितविही बत्तीसितिविधो भवे। विण्णेयो पित्रमागेण पैसत्यो १ णिंदितो तधा २ ॥ ८ ॥ सदे १ रूवे २ रसे ३ गंधे ४ फासे ५ य तध सेविते। इंदियत्थेसु पित्रमत्तो संगहेण तु पंचधा ॥ ९ ॥ चक्खुणा १ तध सोतेण २ णासता ३ तध जिब्भया ४। तया ५ विचेहणा चेव ६ सेवितं छिव्वधं भवे ॥ १०॥ इति इंदिर्थवापण्णा विण्णेयं कायचेहया। बुद्धी-मितिविचारेण सेविताणि विभावये ॥ ११॥ एवं समास-वासेहिं सेवितं पिडिपेक्खितं। पुच्छकस्स त णेमित्ती अप्पणो य विआगरे ॥ १२ ॥ तज्जातपिडिरूवेण ततो अत्थं वियागरे । धम्मोपायिवसेसेहिं जधुत्तं पुच्ववत्थुसु ॥ १३ ॥

१ जोणि सप्र०॥ २ च रुयणे हं० त० विना॥ ३ सामेसु हं० त० विना॥ ४ संविद्धे हं० त० विना॥ ५ आससाणं हं० त० विना॥ ६ पुच्छे थीणामत्थे णपुं० सप्र०॥ ७ उज्जमित सुहं हं० त०॥ ८ क्लिस्तेयपायवं हं० त०॥ ९ विसुद्ध० हं० त०॥ १० पायवं हं० त०॥ ११ उक्कुदुद्दितं हं० त०। उक्कुदुद्तितं सं३ पु० सि०॥ १२ णुच्छकं हं० त०॥ १३ पसत्था सप्र०॥ १४ सि० विनाऽन्यत्र—इंदियधापण्णा सं३ पु०। इंदियहापण्णा हं० त०॥ १५ अप्पाणाय हं० त०॥

सं स स उ उ उ द पा 10 धि

15

20

25

30

48

सद्दे ह्रवे रसे गंधे सुद्दे फासम्मि सेविते । इंदियत्थेसु 🗸 सैव्वेसु ⊳ पसत्थं अत्थमादिसे ॥ १४ ॥ सद्दे रूवे रसे गंधे दुक्खे फासम्मि सेविते । दीणेसु इंदियत्थेसु अत्थहाणिं पवेदये ॥ १५ ॥ समए लोक-वेदेसें सत्थेण जित सेवति । अत्थे धम्मे य कामे य सत्थे सत्थं पवेद्ये ॥ १६॥ 'अंगविं सेवते पुरओ दिक्खणेण य उज्जुकं । पुन्वदिक्खणतो चेव अत्थसिद्धिं वियागरे ॥ १७ ॥ द्क्खिणं सेवते उज्जं द्क्खिणेण य पच्छिमं । उत्तरं पच्छिमं वा वि अत्थं बूया णपुंसकं ॥ १८ ॥ पुरुवुत्तरे वा पुरुवे वा सेविते पुरुवद्क्षिणे । अत्थं अणागतं वूया सुभं वा अत्थसाधगं ॥ १९ ॥ उत्तरे सेविते उर्ज़ उत्तरे वा पुरिक्षमे । संजोगलाभं जाणेजो इत्थीलाभं च णिदिसे ॥ २०॥ द्क्खिणे सेविते अत्थो पसत्थो वा सुभो भवे । वामे वा वि सुभो अत्थो संजोगेण वियाँहिया ॥ २१ ॥ पच्छिमे पच्छिमुत्तरतो पच्छिमेण य दिक्खणे । सेवमाणे अतिकंतं अत्थं बूया सुभासुमं ॥ २२॥ थिया वामं पसंसंति थीलाभे पुरिसस्स य। णरस्स दक्किलणं पुज्जं थिया पुत्ते पतिम्मि य॥ २३॥ मूलजोणिगते चेव पाणजोणिगते तथा । धातुजोणिगते यावि दीणोदत्तेण णिहिसे ॥ २४ ॥ ⊲ संव्वतो सेविते उद्धं अत्थिसिद्धं स णिद्दिसे । अहेव सेविते सव्वं अत्थहाणिऽस्स णिद्दिसे ।। २५ ।। ⊳ सयणं आसणं वा वि घरं वा जित सेवति । दीणोदत्तं वियाणित्ता विभत्तीय वियागरे ॥ २६॥ सुवण्ण-रुप्प-संखे वा मणि-मुत्तं च भूसणं । पिणिंधणं च सेवंते अत्थिसिद्धिऽस्स णिहिसे ।। २०।। णिवसणं पाउरणं अँच्छायणं च सेवति । दीणोद्त्तं वियाणित्ता विभत्तीय वियागरे ॥ २८ ॥ धयं पहागं सेवंते देवँतायतणाणि य । पसत्थेस य महेस पसत्थं संपवेदये ॥ २९ ॥ सारं जयतणं सारं थाणमिस्सरियं जसं । पतिष्ठं णिव्युतिं वद्धिं सन्वमेतेस् णिद्दिसे ॥ ३०॥ देवे वा मणुसे वा वि सेवमाणो चडप्पदे । पक्खी व परिसप्पे वा विभत्तीय वियागरे ॥ ३१॥ धणं वा जित वा धण्णं सेवे पुष्फ-फलाणि वा । दीणोद्त्तं वियाणित्ता विभत्तीय विआगरे ॥ ३२ ॥ सिप्पोवकरणं चेव दव्योवकरणं तथा । सेवमाणो जता पुच्छे तेणं तस्स तमादिसे ॥ ३३ ॥ लुक्लं तुच्छं मयं सुक्लं भगं भिण्णं च जजारं । सेवमाणो जता पुच्छे अत्थहाणिंऽस णिहिसे ॥ ३४॥ सुक्खं रुक्खं तणं सुक्खं तणरासिं च सेवति । सयणाऽऽसणं च परिजुण्णं अत्थहाणिऽस्स णिहिसे ॥ ३५॥ पुष्फितं फलितं रुक्खं उड्डोद्गां च सेवति । समागमं च लामं च विद्धं चेतेसु णिहिसे ॥ ३६॥ दुव्वलं फुडितं खंडं दीणं जुण्णं च सेवति । मरणं हाणिं वियाणीया सेवितिम पवेदये ।। ३७।। णगरदारं घरदारं छिड्डं णिद्धमणाणि य । वातायणं च सेवेत तलिछेड्डं तघेव य ।। ३८ ।। कण्णप्यवाहणं मोक्खं मरणं णिग्गमणं तथा । धणजोणिणिराकारं अप्यसत्थं च णिहिसे ॥ ३९॥ आहारं सेवमाणस्स अत्थसिद्धिं वियागरे । णिग्गमं विष्पयोगं च णीहारिम्म पवेदये ॥ ४० ॥ महासारे महासारं मज्झसारं च मज्झिमे । अप्पसारे य पचयरं सेवितम्मि पवेदये ॥ ४१॥ महासारं च सयणं महासारं च आसणं । सेवमाणे महासारे महासारं पवेदये ॥ ४२ ॥ अप्पसारे य सयणे अप्पसारे य आसणे । सेविते अप्पसार्मिस अप्पसारं पवेद्ये ॥ ४३ ॥ अब्भंतरे सेवितस्मि अत्थो अब्भंतरो भवे । मिन्झिमे मिन्झिमो अत्थो बाहिरिम्म य बाहिरो ॥ ४४ ॥

१ ० ० एतिचिह्नगतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥ २ °सु पसत्थे जित हं॰ त॰ ॥ ३ अगिवं सेतते सं ३ पु॰ । अंगिवसेविष् हं॰ त॰ सि॰ ॥ ४ विणा थिया हं॰ त॰ विना ॥ ५ ० ० एतिचिह्नमध्यवर्ती श्लोकः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ६ अच्छायं च सप्र॰ ॥ ७ देवाय° सि॰ विना ॥ ८ समादिसे हं॰ त॰ सि॰ ॥

प्गूणतिसइमं सेवितविभासापडळं ]

अटुमो भूमीकम्मऽज्झाओ

५५५

अर्विभतरे सेवितम्मि उकट्टा अत्थसंपदा । मज्झा य मज्झिमे वद्धी बाहिरे हीणमादिसे ॥ ४५॥ पुण्णामधेयं सेवेध पुमं इत्थि णपुंसकं । दीणोदत्तं वियाणित्ता विभत्तीय वियागरे ॥ ४६ ॥ थीणामधेयं सेवेध पुमं इत्थि णपुंसकं । दीणोदत्तं वियाणित्ता विभत्ती य वियागरे ॥ ४७ ॥ सिरं ललाडं कण्णं च उरं बाहुं च सेवति । थणे य परिमंडेज्ज मत्थगं च णिसेवति ॥ ४८॥ 5 उम्महेस सुभंगेस सिद्धमत्थं पवेदये । णिम्महेस य गत्तेस अत्यहाणिं पवेदये ॥ ४९॥ पुण्णामधेये पुरिसत्थो थीणामेसित्थिया भवे । ण्पुंसके उँभा णत्थि ण्पुंसत्थं पवेद्ये ॥ ५० ॥ थी-पुमंस-णपुंसत्थं णीहारे सेवितम्मि उ। तेसामेव भवे णासो आहारे लाभमादिसे ॥ ५१॥ चंद्णं अगरुं चेव गंध-महं विलेवणं । एताणि सेवमाणस्स सव्वं साधु पवेद्ये ॥ ५२ ॥ तं चेव जित सेवेध थणे य परिमंडती । णिम्महेस य गत्तेस हीणमत्थं पवेदये ॥ ५३॥ 10 इंगाल-छारिया-पंस-केस-रोम-णहाणि य । किसाणि लुक्खाणि तथा चलाणि य णिसेवति ॥ ५४॥ ळॅक्ख-तच्छाणि गत्ताणि वाहिराणि मताणि य । णिसेवमाणे एताणि हीणमत्थं पवेदये ।। ५५ ॥ उबद्दताणि सेवंते वापण्णाणि सुचीणि य । विणासं संपवेदेजो मरणं विष्पजोयणं ॥ ५६ ॥ अब्मंतरेसु णिद्रेसु पुण्णामेसु द्ढेसु य । पुँण्णाम-सुकेसु तथा आहार-सुदितेसु य ।। ५० ॥ समासतो तु जो पुच्छे पसत्थं पूचितं तथा । एताणि सेवमाणस्स अत्थसिद्धी पवेदये ॥ ५८ ॥ रुदिते कंदिते वा वि पुन्विस्म रुदितिस्मि य। समिहिकंति वा कैंहं धणे वा विलकासु वा ॥ ५९॥ 15 उवहताणि सेवंतो वापण्णाणि सूचीणि य । आतुरं परिपुच्छेज्ञ मरणं तस्स णिहिसे ।। ६० ॥ तथा पुष्फ-फलं वा वि पवालं च उवहुतं । एवंविधं सेवमाणस्स अवायं तत्थ णिहिसे ।। ६१।। दारकं दारिकं वा वि उपर आयमणिं तथा । पजागरं थावरं वा सन्वमेतेहि णिदिसे ।। ६२ ।। बीभच्छमासणं सयणं जुण्णं वत्थं च सेवइ । मरणं वा वि जाणि व वाधिं हाणि च णिहिसे ॥ ६३ ॥ चतुप्पदं गो-महिसं अस्सं हर्त्थि च सेवति । चतुप्पदं जाणगतं सन्वमेतेसु णिहिसे ॥ ६४॥ 20 दंसणीयम्मि देसम्मि णवे वा सयणाऽऽसणे । पुष्फे फले सेवितम्मि सव्वमेव सुमं वदे ॥ ६५॥ सयणा-ऽऽसणाणं जाणाणं विभूसं चेव सेवति । सन्वेसिं चेव इहाणं पसत्था अत्थसिद्धिओ ।। ६६ ॥ किड्डा-रति-विहाराणं उवभोगाणं च सेवणा । पाणाणं भक्ख-भोज्जाणं सुभाणं संठितस्स य ॥ ६७ ॥ पुरिमे अणागतं बूया पच्छिमेण अतिच्छियं । वत्तमाणं च पस्सेसु उद्धे विद्धे अधो खयं ॥ ६८॥ सज्जीवेसु य सज्जीवं सेवितेसु वियागरे । अजीवमथ अज्जीवे रसेवितिम वियागरे ॥ ६९॥ 25 पुण्णामेसु य पुण्णामं थीणामे इत्थिमादिसे । णपुंसके णपुंसत्थं ' सेवितम्मि वियागरे ॥ ७० ॥ अब्मंतरे सगं अत्थं मज्झे साधारणं वदे । बाहिरेस परकं च सेवितेस वियागरे ॥ ७१ ॥ पाणजोणी मूलजोणी धातुजोणी तघेव य । एताणेव तु जाणेज्जो दीणोद्त्तेहिं सेविते ।। ७२ ॥ उड्ढे उड्ढं बूया चलेसु चलमादिसे । आहारे आगमं विज्ञा णीहारे णिग्गमं वदे ॥ ७३॥ उत्तमे उत्तमं विज्ञा मिन्झिमं मिन्झिमं वदे । सेवितिम्म जहण्णिम्म जधण्णं तु पवेद्ये ॥ ७४ ॥ 30 अत्थजोणीसु अत्थं [च] धम्मे धम्मं पवेदये । कामजोणीसु कामं च मोक्खे मोक्खं पवेदये ॥ ७५ ॥

१ अत्थगं च णिवेसित हं॰ त॰ ॥ २ बुभा हं॰ त॰ विना ॥ ३ ळजातुट्ठाणि हं॰ त॰ ॥ ४ पुण्णामसुकसुकेसु तथा सं ३ पु॰ ॥ ५ तु पुच्छेज प॰ सि॰ ॥ ६ कट्टं विणे वा चिळकोसु वा सं ३ पु॰ सि॰ । कट्टं वणे वा विळाका॰ हं॰ त॰ ॥ ७ ॰ण्णाण सु॰ सप्र॰ ॥ ८ आयमिणं तथा सि॰ ॥ ९-१० सेवियंसि हं॰ त॰ ॥

अंगविज्ञापइण्णयं [तीसतिमं भूमीकम्मसुत्तगुणविभासापड्छं

५६

5

10

15

20

लोइए लोइयं बूया वेदिके वेदिकं वदे । समयोपसेविते चेव समयं संपवेदये ॥ ७६ ॥ एवमादिसु भावेसु सेवितेसु वियक्खणो । तज्जातपिडरूवेणं विभक्तीय पवेदये ॥ ७७ ॥ सेवितेसु पसत्थेसु अप्पसत्थं ण णिद्दिसे । अप्पसत्थेसु सन्वेसु पसत्थं णेव णिद्दिसे ॥ ७८ ॥ इति सेवितविभासा तु अप्पमेयागमा अयं । भूमीकम्मम्मि उदिहा सन्वभावपरूविता ॥ ७९ ॥

॥ भूमीकम्मे सेवितविभासा [ पडलं ] ॥ २९ ॥ छ ॥

## [तीसतिमं भूमीकम्मसुत्तगुणविभासापडलं]

महापुरिसदिण्णाए भूमीकम्मं ससंगहं । पेंडिपुण्णिममं सन्त्रं अधीयाणो ण मुज्झिति ॥ १ ॥ आहारुचारसुद्धो तु सुँयीरंगमभिम्मणो । अरहंतवयणं भत्तो नमंसंतो जिणुत्तमे ॥ २ ॥ अंगविज्ञं पणिवते आणाणातप्परो सता । आयरियसुस्सूसपरो गुरूणं च तधारहं ॥ ३ ॥ अपरीभावी अणुस्सित्तो जितकोधो जितिंदिओ । संजताणं च सन्वेसिं सुस्सूसकणसूयगो ॥ ४ ॥ जितिणहो सुतवी य सञ्झायम्मि सदा रतो । पच्चसे य पदोसे य 'अंतभावित्थतो विदु ॥ ५ ॥ मुस्सूसायं पयत्तो य सत्थण्णू परिपुच्छतो । गहणे धारणे चेव विण्णाणे य धुवित्थतो ॥ ६ ॥ तूहा-ऽपोहासु कुसलो तप्परो जितसंसओ । जधाणातिमम वत्तंतो आयरियस्साणुसासणे ॥ ७ ॥ पगन्भो ववसायी य तथा सुप्पतिभाणवं । वाकरणिम्म य आजुत्तो णिच्छितो जितसंसओ ॥ ८॥ सत्तत्थेस दढो धीरो संसयं परिपुच्छतो । पडिबुद्धो य झायंतो णिस्संको तु ण मुज्झति ॥ ९ ॥ चक्खुसा सोतसा वा वि उग्गेण्हंतो अविष्पुतो । पडिरूवेस कुसलो णेमित्ती पुच्छितो सदा ॥ १० ॥ आमासपिडक्वेस समुप्पण्णेस तँस्सए। भया करणाणि णिसरंतो ततो बुद्धीऽभिजाणित ॥ ११॥ मज्झत्थो तु जधुदिद्वं जो एवं पीवजाणिया । अंगस्स भूमीकम्मिम णिदेसैम्मि ण सिज्जिति ॥ १२ ॥ अमूढो मतिमं धीरो सुत्तत्थेण य कोविदो । रायीणं सम्मतो भवति जो एँणं ववहारये ॥ १३ ॥ एतमासज्ज हि णरो अणंतजिणचक्खुमा । ण मुज्झित सदा यावि अप्पणो वि सुभा-ऽसुभे ॥ १४ ॥ भावा-ऽभावविधिं वा वि भुँणेतूणऽत्थकोविदो । अँणण्णो जिणसत्थिमम सञ्बदुक्खंतगो भवे ॥ १५॥ अप्पमेया गुणासेवा भूमीकम्मस्स कित्तिता । अणंतजिणदिष्टस्स गुणावयवदीवणा ॥ १६॥

॥ भूमीकम्मे सुत्तगुणविभासाणामं पडलं 😂 तीर्संतिमं 🖘 सम्मत्तं ॥ ३० ॥ छ ॥
[ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय भगवतीय अंगविज्ञाय भूमीकम्मज्झाओ अट्टमो सम्मत्तो ॥ ८ ॥ ]



१ उविदृह्य हं॰ त॰ विना ॥ २ परिपुण्णिम्मितं सन्वं हं॰ त॰॥ ३ सयीरंग॰ सि॰। सूरीयंग॰ हं॰ त॰॥ ४ अत्थिमाव॰ हं॰ त॰ विना ॥ ५ यधा॰ हं॰ त॰॥ ६ वीरो हं॰ त॰ विना ॥ ७ हं॰ त॰ विनाऽन्यत्र-तस्सतो सि॰। तस्सुतो सं ३ पु॰। ८ परिजा॰ हं॰ त॰॥ ९ णिहेसं विणिसज्जिति सं ३ पु॰। णिहेसं विणिसिज्झिति हं॰ त॰॥ १० एवं वहवारये हं॰ त॰ विना ॥ ११ सुणेतू॰ हं॰ त॰॥ १२ अणण्णा सप्र॰॥ १३ हस्तचिक्ष्यतं पदं हं॰ त॰ एवं वर्तते॥

SETTING!

## ्रिणवमी अंगमणी णाम अज्झाओ ]

for some finis

नमो अरहंताणं सर्वज्ञानाम्, नमो सर्वसिद्धानां विसुद्धसर्वकर्मणाम्, णमो चोद्दसपुर्व्वाणं विदितपरमत्थाणं, णमो सव्वसाहूणं सर्वशास्त्रसूत्र-भाष्यप्रवचनपारगानाम्, णमो अणगारस्विहिताणं महातवस्सीणं, णमो सेव्वजाणाणं सव्य-जीतसंसयाणं, णमो पण्णाधिगाणं सव्वत्थीभावप्यदेसदंसकाणं, णमो अष्ठण्हं महाणिमित्ताणं णवंगस्स य बहुसचस्स। णमो भगवतो जैसवतो महापुरुस्सस्स महावीरवद्धमाणस्स । णमो भगवतीय अंगविज्जाय महाभागाय महापुरु- ४ सदिण्णाय। अधातो भगवतीय महापुरुस्सिदण्णाय अंगमणी णामऽज्ञ्चायो तमणुवक्खाइस्सामि। तं जधान

मणी खलु अयं पुरुसो सतसाहो सहस्तक्खो संहस्तदारो सयसहस्तमुहो अपरिमितो अपरिमिताणुगमणो अणंतमपारो अणंतवइयाकरणो। ताणि य सुयीकम्मोवयारेणं अरहंतभत्तिप्याय विज्ञाय नैमस्कारेण आयरिय-गुरु-देवतस-स्मूसाय अहरहं सण्णाभिणिवेसेणं अरहस्स चिंताय आधात्मचिंताय अणण्णमणताय तव-णियम-सीलतायतविज्ञोपसेवाय अत्थविणिच्छयणिरताय गहण-धारण-विमरिसोवयोगताय । लोकहितयमंगविज्ञामणि समासज्ज हि णरो अदेवो देवदिव्व- 10 चक्ख्-माणसो अधवा अजिणो जिणो विवे सुविसुद्धभावदंसी भवति, हिता-ऽहिताणं अत्थाणं अणागता-ऽतीत-वृहमाणाणं अत्थभूयत्थवेयाकरणाणं वित्राया भवति । तस्स खळ भो ! इमस्स मणिणो परिसस्स सतसाहस्स ४ भैंहस्स ⊳क्खस्स बहुसतसहस्सदारस्स सतसहस्समुहस्स अपरिमितस्स अपरिमिताणुगमणस्स अणंतमवारस्स अणंतवेयाकरणस्स पण्णत्तरि पुण्णामाणि भवंति १ पण्णत्तरि तथीणामाणि २ अड्डावण्णं णपुंसकाणि ३ सत्तरस दक्खिणाणि ४ सत्तरस वामाणि ५ सत्तरस मन्झिमाणि ६ अट्टावीसं दढाणि ७ अट्टावीसं चलाणि ८ सोलस अतिवत्ताणि ९ सोलस वत्तमाणाणि १० 15 सोलस अणागताणि ११ पण्णासं अन्भंतराणि १२ पेर्णणासं अन्भंतरअन्भंतराणि १३ पण्णासं वाहिरन्भंतराणि १४ पण्णासं अब्भंतरवाहिराणि १५ पण्णासं बाहिराणि १६ पण्णासं बाहिरवाहिराणि १७ पण्णासं ओवाताणि १८ पण्णासं ओवातसामाणि १९ पण्णासं सामाणि २० पण्णासं सामकण्हाणि २१ पण्णासं कण्हाणि २२ पेण्णासं अव्वोआताणि २३ पण्णासं अतिकण्हाणि २४ वीसं उत्तमाणि २५ चोदस मिज्झिमाणि २६ चोदस मिज्झिमाणंतराणि २७ दस जह-ण्णाणि २८ दुवे उत्तिममिञ्झमसाधारणाणि २९ दुवे मिञ्झममिञ्झमसाधारणाणि ३० दुवे मिञ्झममिञ्झमाणंतरसाधा- 20 रणाणि ३१ दुवे मज्झिमाणंतर ४ जैहण्ण ⊳साधारणाणि ३२ दस बालियाणि ३३ चोइस जोव्वणत्थाणि ३४ चोइस भॅज्झिमवयाणि ३५ वीसं मह्व्वताणि ३६ दुवे बालजोव्वणत्थसाधारणाणि ३७ दुवे जोव्वणत्थमज्झिमवयसाधारणाणि ३८ दुवे मज्झिमवय र् महुव्वय ⊳साधारणाणि ३९ वीसं बंभेजाणि ४० चोदस खत्तेजाणि ४१ चोदस वेसेजाणि ४२ दस सुद्देजाणि ४३ दुवे बंभखतेजाणि ४४ दुवे खत्तेज्ञवेसेजाणि ४५ दुवे वेसेजसुद्देजाणि ४६ आयुप्पमाणे वस्ससतप्पमाणाणि वीसं ४७ पण्णत्तरिवस्सप्पमाणाणि चोइस ४८ पंचासवस्सप्पमाणाणि चोइस ४९ पणुवीसवस्सप्प- 25 माणाणि दस ५० दुवे पणुवीसपण्णासवस्त्रसाधारणाणि ५१ दुवे पण्णासपण्णत्तरिवस्त्रसाधारणाणि ५२ दुवे पण्णत्तरि-वस्ससतसाधारणाणि ५३ वावत्तरि सुक्कवण्णपिडभागा ५४ तिण्णि पीतवण्णपिडभागा ५५ पण्णरस रत्तवण्णपिडभागा ५६ वीसं णीलवण्णपिडभागा ५७ अङ्घारस हरितवण्णपिडभागा ५८ दस कण्हवण्णपिडभागा ५९ तिण्णि पंडुवण्ण-

१ अरिहं° हं॰ त॰ सि॰ ॥ २ सव्वजणाणं सं ३ पु॰ । सव्वजिणाणं सि॰ ॥ ३ वहुसुव्वस्स हं॰ त॰ विना ॥ ४ यसवतो हं॰ त॰ ॥ ५–६ °पुरिस॰ हं॰ त॰ सि॰ ॥ ७ अहाओ भग॰ हं॰ ॥ ८ °पुरिस॰ हं॰ त॰ सि॰ ॥ ९ सहस्सुद्धारो हं॰ त॰ ॥ १० नमोक्कारेण सि॰ ॥ ११ अहाचिताय हं॰ त॰ ॥ १२ विय विसुद्ध॰ हं॰ त॰ । विव सुद्ध॰ सि॰ ॥ १३ ज्यस्निव्धमध्यगतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥ १४ यद्यप्यत्र सर्वास्त हस्तप्रतिषु पण्णासं अब्भंतरअब्भंतराणि १३ पण्णासं बाहिराणि १४ पण्णासं बाहिरवानिहराणि १५ पण्णासं वाहिरवानिहराणि १५ पण्णासं वाहिरवाणि १५ पण्णासं वाहिरवानिहराणि १५ पण्णासं वाहिरवाणि १५ त्यसिविह्याण्यास्त्र वाहिरवाणि १५ त० वास्ति ॥ १५ त्रयसिवह्याण्यास्त्र वाहिरवाणि १६ व्यसिविह्याण्यास्त्र वाहिरवाणि १६ व्यसिविह्याण्यास्त्र वाहिरवाणि १५ त० वास्ति ॥ १५ वास्त्र वाहिरवाणि १० वास्त्र वाहिरवाणि १० त० ॥ १९ त्रयसिवह्याण्यास्त्र पाठः हं० त० नास्ति ॥ अग्व ८

पडिभागा ६० दुवे गैततालुगवण्णपडिभागा ६१ दुवे मेयकवण्णपडिभागा ६२ ठिआमासे पंडुवण्णपडिभागा ६३ ठिआमासे मणोसिलवण्णपिडभागा ६४ ठिआमासे हरितालवण्णपिडभागा ६५ ठिआमासे हिंगुलकवण्णपिडभागा ६६ ठिआमासे सुज्जुग्गमवण्णपिडभागा ६७ ठिआमासे असितवण्णपिडभागा ६८ ठिआमासे कोरेंटवण्णपिडभागा ६९ ठिआमासे चित्तवण्णपिडभागा ७० ठिआमासे णिद्धवण्णपिडभागा ७१ ठिआमासे छुक्खवण्णपिडभागा ७२ ठिआमासे 5 णिद्धलुक्खवण्णपिंडभागा ७३ दस णिद्धा ७४ दस णिद्धणिद्धा ७५ दस लुक्खा ७६ दस लुक्खलुक्खा ७७ दस लुक्खणिद्धा ७८ दस णिद्धलुक्खा ७९ दस आहारा ८० [ दस णीहारा ८१ ] दस आहाराहारा ८२ दस [ औहार ]-णीहारा ८३ दस णीहाराहारा ८४ [ दंस णीहारणीहारा ८५ ] सोलस पुरच्छिमा ८६ सोलस पचित्थिमा ८७ सत्तरस द्क्लिणा ८८ सत्तरस उत्तरा ८९ सत्तरस द्क्लिणपुरितथमा ९० सत्तरस द्क्लिणपचित्थिमा ९१ सत्तरस उत्तरप्रचित्थमा ९२ सत्तरस उत्तरपुरित्थमा ९३ दुवालस उद्धभागा ९४ तेरस अधोभागा ९५ ण्पणासं 10 पसण्णा ९६ पण्णासं अप्पसण्णा ९७ पण्णासं अपसण्णअपसण्णा ९८ पण्णासं पसण्णअपसण्णा ९९ सोलस वामा पाणहरा १०० सोलस वामा धणहरा १०१ अट्ठापण्णं वामा सोवदवा १०२ तीसं संखावामा १०३ एकारस सिवा १०४ एकारस थूला १०५ णव उवथूला १०६ पणुवीसं जुत्तोपचया १०७ वीसं अप्पोपचया १०८ वीसं णातिकिसा १०९ सत्तरस किसा ११० एकारस परंपरकिसा १११ छॅव्वीसं दिग्घा ११२ ईं व्वीसं दिग्घा जुत्तप्पमाणा ११३ सोलस हस्सा किंचि दिग्घा ११४ सोलस हस्सा ११५ बारस (दस) परिमंडला ११६ चोदस करणमंडला ११७ वीसं वट्टा ११८ 15 बारस पुधुला ११९ एकत्तालीसं चउरंसा १२० वे तंसा १२१ पंच काया १२२ सत्तावीसं तणू १२३ एकवीसं 😭 पैरंपरतणू 🖘 १२४ दुवे अणू १२५ एके परमाणू १२६ पंच हिद्याणि १२७ पंच माहणाणि १२८ पंच उवगाहणाणि १२९ छप्पण्णं रमणीयाणि १३० वारस आकासा १३१ ल ईप्पण्णं दहरचलणा १३२ ⊳ छप्पण्णं दहरथा-वरेजा १३३ दस इस्सरा १३४ दस अणिस्सरा १३५ चोद्दस इस्सरभूता १३६ पण्णासं पेस्सा १३७ पण्णासं पेरसभूया १३८ छव्वीसं पिया १३९ छव्वीसं अप्पिया १४० छव्वीसं (अङ) अवित्थिया १४१ बारस पुढविकाइया १४२ दस 20 आयुक्कायिकाणि १४३ दस अगणिक्काइकाणि १४४ वारस वायुक्काइकाणि १४५ दस वणप्फइकाइकाणि १४६ <sup>१°</sup>वीसं जंग-माणि १४७ तेवीसं (तेत्तीसं) आतिमूलिकाणि १४८ तेत्तीसं मञ्झविगाढाणि १४९ तेत्तीसं अंता १५० पण्णासं मुदिता १५१ पण्णासं दीणा १५२ वीसं तिक्खा १५३ पण्णत्तरिं उवहुता १५४ पन्न तीरिं वापण्णा १५५ [ दुवे ] दुगांधा १५६ दुवे सुगंधा १५७ णव बुद्धीरमणा १५८ चत्तारि अबुद्धीरमणा १५९ एकारस महापरिग्गहा १६० चत्तारि अप्पपरिग्गहा १६१ एकूणवीसं वद्धा १६२ सत्तावीसं मोक्खा १६३ पण्णासं सका १६४ पण्णासं परका १६५ पण्णासं सकपरका १६६ दुवे 25 सद्देया १६७ दुवे रहेवेया १६८ दुवे गंघेया १६९ एका रसेजा १७० दुवे फासेया १७१ एके मणेये १७२ चत्तारि वात-मणा १७३ दुवे सद्दमणा १७४ दस अँम्मणा १७५ दस अग्गेया १७६ दस जण्णेया १७७ दुवे दंसणिया १७८ दुवे अदंसणिया १७९ दस थला १८० पंच (बारस) णिण्णा १८१ णव गंभीरा १८२ णव परिणिण्णगंभीरा १८३ पण्ण-रस विसमा १८४ चोइस उण्णता १८५ वारस समा १८६ दस उण्हा १८७ दस सीतला १८८ देस आवुणेया १८९ चडरासीतिं पुण्णा १९० पण्णत्तारं तुच्छा १९१ ⊲१ कूणवीसं विवरा १९२ एकूणवीसं अविवरा १९३ अडावीसं (अड)

१ गयतालु° हं॰ त॰ ॥ २-३-४ चतुरस्रकोष्ठकगत उपयुक्तोऽपि पाठः प्रतिष्ठ नास्ति ॥ ५-६ छत्तीसं हं॰ त॰ ॥ ७ हस्त-चिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते । परमतणू इति नामान्तरमस्य ॥ ८ م ⊳ एतचिह्वान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ९ मज्झत्थाणि इति नामान्तरमस्य ॥ १० वीसं पावसजंगमाणि सं ३ पु॰। वीसं पारसजंगमा सि॰॥ ११ °त्तरिं वापण्णा १५५ पण्णत्तरिं दुग्गंधा हं॰ त॰ । °त्तरिं वा दुग्गंधा सं ३ पु॰ सि॰ ॥ १२ दंसणीया इति नामान्तरमस्य ॥ १३ वत्तमाणा ह॰ त॰ ॥ १४ वण्णेया इति नामान्तरमस्य ॥ १५ यद्यप्यत्र सर्वास्विप प्रतिषु दस आवुणेया इति पाठस्थाने दस अपस्सया दस वानेया इति द्वारद्वयात्मक एव पाठो वर्त्तते, तथापि प्रन्थकृत्प्रतिज्ञातद्वारसंख्यामध्ये एकद्वाराधिक्यभावाद् अप्रे क्रियमाणद्वारच्यावर्ण-नानुसारेणात्र मया पाठपरात्रृत्तिर्विहिताऽस्ति ॥ १६ 🗸 ⊳ एतिचिह्नान्तर्गतः पाठो हं॰ त॰ नास्ति ।

सताणि बे सत्तराणि ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

49

वियडसंबुडा १९४ सत्त सुकुमाला १९५ चत्तारि दारुणा १९६ पंच मडका १९७ चत्तारि पत्थीणा १९८ छप्पणं सण्हा १९९ चडवीसं खरा २०० दस कुडिला २०१ दस उज्जुका २०२ छत्तीसं चंडाणता २०३ छ आयता २०४ चत्तारि आययमुद्दिता २०५ वीसं दिव्वा २०६ चोइस माणुसा २०७ चोइस तिरिक्खजोणिका २०८ दस णेरइया २०९ पण्णत्तरिं (पंचणडितंं ) रुद्दा २१० दुवे सोम्मा २११ बावीसं मितुभागा २१२ दुवे पुत्तेया २१३ दुवे कण्णेया २१४ चत्तारि थीभागा २१५ दुवे जुवतेया २१६ छव्वीसं दुग्गथाणा २१७ वारस ( चोद्दस ) तंबा २१८ चत्तारि <sup>5</sup> रोगैमणा२१९ छ प्पूतियं २२० छ चपला २२१ सत्त अचपला २२२ चत्तारि गोज्झा २२३ पंच उत्ताणुम्मथका २२४ द्स (बारस) तता २२५ दस मता २२६ बारस (एकारस) महंतकाई २२७ अट्ठावीसं सूयी (सुयी) २२८ दस किलिडा २२९ पण्णत्तारें वराइं २३० पण्णत्तारें णायकाइं २३१ पण्णत्तारें अणायकाइं २३२ पण्णासं (अडावण्णं) णीयाइं २३३ पण्णत्तारं णिरत्थकाइं २३४ पण्णासं अण्णजणाइं २३५ सोळस अंवराइं (अंतराइं) २३६ एकारस सूराइं २३७ तिण्णि भीरूणि २३८ पण्णासं एककाणि २३९ पणुवीसं विकाणि २४० दस तिकाणि २४१ अङ चतुकाणि 10 २४२ छ प्पंचकाणि २४३ छकए ठिआमासे २४४ सत्तए ठिआमासे २४५ अहए ठिआमासे २४६ णवके ठिआमासे २४७ दसके ठिआमासे २४८ वे पण्णरसवग्गा २४९ वे बीसतिवग्गा २५० वे पणुवीसतिवग्गा २५१ वे तीसतिवग्गा २५२ वे पणतीसतिवग्गा २५३ वे चत्तालीसतिवग्गा २५४ वे पणतालीसतिवग्गा २५५ वे पंचासितवग्गा २५६ 😝 वे पंचपंचासितवग्गा 🖏 २५७ वे सिट्ठवग्गा २५८ वे पंचसिट्ठवग्गा २५९ वे सत्तरिवग्गा २६० वे पंचसत्तरिवग्गा २६१ वे असीतिवग्गा २६२ वे पंचासीतिवग्गा २६३ वे णवुतिवग्गा २६४ वे पंचणवु-15 तिवग्गा २६५ एगे सतवग्गे २६६ एगे सहस्सवग्गे २६७ ल एगे सतसहस्सवग्गे २६८ ⊳ एगे कोडिवग्गे २६९ एगे अपरिमिते २७०।

इति खलु भो! इमस्स मणिणो पुरिसस्स सतसाहस्स सहस्सक्खस्स बहुसहस्सदारस्स सतसहस्समुहस्स अपिरिमियस्स अपिरिमिताणुगमणस्स अणंतपारस्स अणंतवेयाकरणस्स आगमणविधिविसेसेणं १ वंदितविधिविसेसेणं २ ठितविधिविसेसेणं ३ उपविद्वविधिविसेसेणं ४ पह्नत्थिकाविधिविसेसेणं ५ अपस्सयविधिविसेसेणं ६ विपेक्खितविधिविसेसेणं ७ हिसतविधिवि- 20 सेसेणं ८ आमासविधिविसेसेणं ९ सेवितविधिविसेसेणं १० संलावितविधिविसेसेणं ११ पुच्छितविधिविसेसेणं १२ हिता-ऽहिताणं अत्थाणं अणागत-वत्तमाणा-ऽतीताणं अधभूतत्थवेयाकरणाणं उक्करिसा-ऽवकरिसा विण्णातव्वा भवंति ॥

॥ मणिसुत्तं सम्मत्तं सैताणि बे सत्तराणि २७०॥ छ ॥

### [ १ पण्णत्तरिं पुण्णामाणि ]

।। णमो भगवतो महतिमहावीरवद्धमाणाय ।।

25

पण्णत्तरिं तु पुण्णामा पवक्खामऽणुपुव्वसो । सिखंडो १ मत्थको २ सीसं ३ तथा सीमंतको ४ भवे ॥ १ ॥ संखा ६ छछाटं ७ अच्छीणि ९ अवंगा ११ कणवीरका १३ । कण्णा १५ गंडाँ १७ कवोछा य १९ उभयो कण्णपुत्तका २१ ॥ २ ॥

१ रोगमणा २१९ छ चपला २२० सत्त अचपला २२१ चत्तारि गोज्झा २२२ छ प्यूतियं २२३ पंच उत्ताणुममथका २२४ दस तता २२५ दस मता २२६ अट्ठावीसं सूयी २२७ दस किलिट्ठा २२८ पण्णत्तरिं वराइं २२९
पण्णत्तरिं णायकाइं २३० पण्णत्तरिं अणायकाणि २३१ बारस महंतकाइं २३२ पण्णासं णीयाइं २३३ पण्णासं
अण्णजणाइं २३४ पण्णत्तरिं णिरत्थकाइं २३५ सोलस अंबराइं २३६ इति क्रमेण सर्वाष्ठ प्रतिष्ठ पाठो वर्तते । अत्र हं० त०
आदर्शयोः रोगमणा स्थाने रोमगणा इति पाठो वर्तते, तथा बारस महंतकाइं इति पाठो हं० त० एव वर्तते ॥ २ अण्णेयाणि
इति नामान्तरमस्य ॥ ३ सताणि चेव सत्तः हं० त० ॥ ४ गंडो सप्र० ॥

30

[१ पण्णत्तरिं

ओहा य२३ दंतवेला य२४ दंतमंसं २५ मुहं तथा २६। अंसा २८ बाहू ३० पबाहू य३२ कोप्परा ३४ अवहत्थगा ३६॥३॥ मणिबंधहत्था सतला ३८ अंगुहा चतुरो तथा ४२। खंधो(धा) ४४ जैतूणि ४६ पस्ताणि ४८ अक्खका य५० उरो ५१ थणा ५३॥४॥ हितंथाणि य पंचेव ५८ कुक्खी ६० उँदर ६१ वक्खणा ६३। पोरुसं ६४ विश्वसीसं च ६५ चैंहा ६० ऊरू ६९ तथेव य॥५॥

मोप्पा ७१ पादा य ७३ तथा उमो पायतलाणि य ७५। एवं पुण्णामधेयाणि वियाणे पंचसत्तरिं ॥ ६॥ सरीरे जाणि वैंडण्णाणि पुण्णामाणि भवंतिह । ताणि पुण्णामधेज्ञेसु णिहिसे अंगचिंतओ ॥ ७॥

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा। पराजयं वा सत्तूणं मित्तसंपत्तिमेव य।। ८॥ समागमं घरावासं थाणिमस्सिरियं जसं । णिव्वुतिं वा पतिष्ठं वा भोगलाभं सुहाणि य ॥ ९ ॥ दासी-दासं जाण-जुगां गो-माहिसमऽया-ऽविलं । धण-धण्णं खेत्त-वत्थुं च विज्ञा संपत्तिमेव य ॥ १० ॥ कुडुंबविद्धं विपुलं च जं चऽण्णं इच्छितं सुखं। जं च किंचि पसत्थं सा सन्वमत्थीति णिद्दिसे ॥ ११॥ पुरिसं च परिपुच्छेज सिद्धत्थो सुभगो ति य । सूरो य रज्जभागी य ससेसो सुभगो ति य ॥ १२ ॥ सयं अभिगताणं च परेणाभिगतस्स य । भोगमत्थं सुहाणि च भुंजिस्सति ण संसयं ।। १३ ॥ वसुमं जसभागी य इत्थीओ य जितस्मिति। कञ्चाणभागी य सया सता संतोस एव य ॥ १४॥ अमित्तं भायरं पुत्तं तथा जामाइतं पि वा । जारं च परिपुच्छेजा दासं चऽत्थि ति णिद्दिसे ॥ १५॥ इत्थि च परिपुच्छेजा सिद्धत्था सुभग त्ति य । धण्णा य सुहँभागी य सन्वकामसमित्रया ॥ १६ ॥ महतो य कुडुंबस्स इस्सरी सामिणी भवे । कञ्चाणाणं सुहाणं च भागिणी भोगभागिणी ।। १०।। सततं अणुरत्ता य असवत्तं अकंटगं । अरोगा सुँहिता णिचं पुरिसं च जयिस्सति ॥ १८॥ भैगिणिं भायरं धीतं दासिं वा जारिकं तथा । सिहं ण्हुसं वा पुच्छेजा अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ १९ ॥ कणां च परिपुच्छेजा सिद्धत्था सुभग ति य। धण्णा य सहभागी य भैवेय सुभलक्खणा ॥ २०॥ सैंसेसा य उदत्ता य अणुरत्ता य जसस्सिणी । सैंमिद्धं च कुछं एसा गमिस्सित ण संसयो ॥ २१॥ सूरं च रजाभागि च णिचं च सुहमागिणं। महाधणं महाभागं भत्तारं च लिभस्सिति।। २२।। सँतितामेव कण्णं तु पुच्छंती वैरंका जित । धण्णा कण्ण ति तं वूया खिप्पं णिगाहित्ति य ।। २३ ।। गब्भं च परिपुच्छेज अत्थि गब्भो ति णिद्दिसे । गब्भिणी परिपुच्छेजा दारगं सा पयाहिति ॥ २४ ॥ जधा पुरुसपुच्छायं पुव्वुत्ता पुरुसे गुणा। तं चेव र्गुणसंपत्ति तस्स बालस्स णिहिसे ॥ २५ ॥ कम्मं वा परिपुच्छेज पुरिसकम्मं स णिद्दिसे । संगामेसु य कम्माणि सव्वाणेवं वियागरे ॥ २६ ॥ णिद्दिसे रायसेवीणं सन्वरायकुळेसु य । वावारमाधिपचं वा जुद्धं आयरियत्तणं ॥ २७ ॥ पवासं परिपुच्छेजा मासमत्तस्स होहिति । साधियस्सति अत्थं वा भुज्जो जण्णं लिभस्सति ॥ २८ ॥ पडत्थं परिपुच्छेज सिद्धत्थो सधणो त्ति य । कतकज्ञो अरोगो य अविग्घेणाऽऽगमिस्सिति ।। २९ ॥ वंध च परिपुच्छेजा णित्थ वंधो ति णिद्दिसे । बद्धस्स मोक्खं पुच्छेजा चिरा मोक्खो भविस्सिति ॥ ३० ॥

१ जन्ति सं ३ पु॰ । जंतूणि सि॰ ॥ २ हिंतयाणि हं॰ त॰ । हिंतहाणि सि॰ ॥ ३ उदर चक्खुणा सप्र॰ ॥ ४ च रहा हं॰ त॰ ॥ ५ वियारे हं॰ त॰ ॥ ६ वाणूणि हं॰ त॰ ॥ ७ सुभभागी हं॰ त॰ ॥ ८ सुट्टिया हं॰ त॰ ॥ ९ भगिणी हं॰ त॰ ॥ १० भवेमुभयल हं॰ त॰ ॥ ११ सेसेसा हं॰ त॰ ॥ १२ सिमद्धं णियकुलं सि॰ ॥ १३ महाधण्णं सं ३ पु॰ ॥ १४ सितभामेव सं ३ पु॰ ॥ १५ वरछा जित हं॰ त॰ ॥ १६ गुरुसंपत्ति हं॰ त॰ विना ॥

भयं वा परिपुच्छेजा णित्थ त्तेवं वियागरे । खेमं च परिपुच्छेजा खेमं चऽित्थ त्ति णिहिसे ॥ ३१ ॥ संधिं च परिपुच्छेजा विगगहं तत्थ णिद्दिसे । विगगहं परिपुच्छेजा विवादं तत्थ णिद्दिसे ॥ ३२ ॥ विवादे वा जयं पुच्छे जयो अत्थि त्ति णिद्दिसे । औरोगं परिपुच्छेजा औरोगो त्ति विआगरे ॥ ३३ ॥ रोगं च परिपुच्छेजा णिथ रोगि ति णिद्दिसे । मरणं च परिपुच्छेजा णिथ त्तेवं विआगरे ॥ ३४ ॥ जीवितं परिपुच्छेजा अत्थि त्तेवं विआगरे । आबाधिकं चँ पुच्छेजा समुद्वाणंऽस णिहिसे ॥ ३५ ॥ भोगलंभं भोगवद्धिं भोगथावरता तथा । भोगस्त वा सँमुद्यं पुच्छे अत्थि ति णिहिसे ॥ ३६॥ किम्मिको केणिको वा वि पुच्छे अधिकरणागमं । इस्सज्जं वा पतिहं वा छायाकरणमेव य ।। ३७॥ अधिपचित्थिकारे वा पुच्छे समुद्यं जति । विवद्धते थिरं व त्ति सन्वमित्थ त्ति णिद्दिसे ॥ ३८ ॥ सिप्पिकं सिप्पिकम्मं वा विज्ञाधिगमणं तथा । अजा-ऽविलं वा गो-महिसं दासी-दासं तथेव य ॥ ३९॥ श्रीसंपयोगं पुरिसस्स थिआ वा पुरिसेण तु । पयलामं थिरायं च मित्त-णातिसमागमं ॥ ४०॥ 10 णिधाणं णिधितं वा वि हितं अ अँवधितं ⊳ तथा । पम्हुइं वा पछातं वा सन्वमित्थ ति णिहिसे ।। ४१ ।। रायतो निन्दुत्तिं वा वि गिहं वा सयणा-ऽऽसणं । जाणं वा वाहणं वा वि सन्वमित्थ त्ति णिहिसे ।। ४२ ।। विजासिद्धिं कम्मसिद्धिं अरोगसिद्धिं तवेव य । जूते पैण्णवणे सिद्धिं जयं लामं च णिद्दिसे ॥ ४३ ॥ पणिएर्सु पणिज्ञेसु भंडरस कय-विकये। णिचये लाभसंपत्तिं कयसिद्धिं च णिहिसे।। ४४॥ पराजयं वाधि-भयं णिराकारं अणिव्वुतिं । छेदणं भेदणं वा वि सव्वं णित्थि त्ति णिद्दिसे ।। ४५ ।। 15 अणाबुद्धिं च पुच्छेज णत्थि त्तेवं वियागरे । वस्सारत्तं च पुच्छेज उक्कड ति वियागरे ॥ ४६॥ अपातवं च पुच्छेज अत्थि ैत्तवं वियाकरे । वासं च परिपुच्छेज महामेहं ति णिहिसे ॥ ४७॥ सस्सरस वापदं पुच्छे णित्थ 'त्तेवं वियागरे । सस्सरस संपदं पुच्छे उक्का सस्ससंपदा ।। ४८ ॥ पुण्णामधेयं जं चऽण्णं पभूतिमिति णिद्दिसे । ११णिरितीअं अविग्वेणं सस्ससंग्रहमादिसे ॥ ४९॥ मणि च परिपुच्छेज मणी धण्णो ति णिहिसे। दंडं च परिपुच्छेज दंडो धण्णो ति णिहिसे।। ५०॥ 20 भूसण-ऽच्छाद्णं जाणं गिहं वा संयणा-ऽऽसणं। <sup>१९</sup>बिपयं चतुष्पयं वा वि भंडोवगरणं तथा।। ५१॥। जिं चंडणं एवमादीयं सन्वं धण्णं विणिहिसे । साणुवद्धं गुणकरं कुलवद्धिकरं भवे ॥ ५२॥ घरपवेसं पुच्छेज थावरं धण्णमादिसे । तत्थऽत्थि संचयो सन्वो थावरो धण्ण एव य ॥ ५३ ॥ णहं च परिपुच्छेज लामं तस्स वियागरे । णहमाधारए तं च पुण्णाममभिणिहिसे ॥ ५४ ॥ पुण्णामधेयं जं किंचि सञ्चमित्य ति णिहिसे । थीणामधेयं पुच्छेज सञ्वं अत्थि ति णिहिसे ॥ ५५ ॥ 25 पुरिसो णपुंसको व त्ति पुरिसो त्ति वियागरे । धणं धण्णं ति पुच्छेज धण्णं ति य वियागरे ॥ ५६ ॥ जं किंचि पसत्थं भुँच्छे सन्त्रमित्य ति णिहिसे। अप्पसत्थं च जं किंचि ण तं अत्थि ति णिहिसे।। ५७॥ तथा वत्थं तथा खेत्तं गिहं वा वि तथोसमं । कुकुडं पसु पक्ति वा भिंगारं धैत्त-विज्ञणं ।। ५८ ॥ तथा खग्गं तथा वम्मं तथा चम्मं तथा वणं। तथा छिण्णं रुतं सुविणं पुण्णामं सञ्चमित्थ तं।। ५९॥ क समें सद्दे य जाणेजा पुण्णामा जे भवंतिह । अहोपुरिसो ति वा बूया महापुरुसको ति वा ॥ ६०॥ 30 तथा पुरुससीहो ति पर्धाणपुरुसो ति वा। 🖙 कुँलपुरुसो ति वा बूया रायपुरुसो ति 😴 वा पुणो ॥६१॥

१ अरोगं सि॰ ॥ २ अरोगो सि॰ ॥ ३ रोगो त्ति हं॰ त॰ विना ॥ ४ च परिपुच्छे॰ हं॰ त॰ ॥ ५ सपुरयं हं॰ त॰ ॥ ६ स्पुरयं हं॰ त॰ ॥ ६ सपुरयं हं॰ त॰ ॥ ६ सुच्छेज सब्व॰ हं॰ त॰ सि॰ ॥ ३ सुच्छेज सब्व॰ हं॰ त॰ सि॰ ॥ अंड॰ हं॰ त॰ ॥ १० एवं हं॰ त॰ ॥ १० हस्तिचहमध्यगतः पाठः हं॰ त॰ एवं वर्तते ॥ १४ क्यविज्ञणं हं॰ त॰ ॥ १५ हस्तिचहमध्यगतः पाठः हं॰ त॰ एवं वर्तते ॥

१ पण्णत्तरिं

पुरिसिस्सरो त्ति वा बूया विज्ञापुरुसो त्ति वा पुणो। जुवाणो जोव्वणत्थो वा पोअंडो पुरिसो त्ति वा ॥ ६२॥ गींडुको पोट्टहो व त्ति अड्टुगो सुभगो त्ति वा। विकंतो विस्सुओ सूरो धीरो वीरो विसारदो ॥ ६३॥ विक्खातो लद्धमाणो त्ति महावल-परक्कमो। गुणाणं एवमादीणं जतोदाहरणं भवे॥ ६४॥ णरं पुण्णामधेयं वा पुण्णामसमकं हि तं। इचेते मणुसा सद्दा पुण्णामसमलक्खणा॥ ६५॥

पुण्णामसमके सद्दे कित्तियस्सं अमाणुसे । णेरइयो त्ति वा वूया णिरयलोको त्ति वा पुणो ॥ ६६ ॥ तथा असुरलोको त्ति असुरिंदो ति वा पुणो । णागो त्ति सुवण्णो ति णागलोको त्ति वा पुणो ॥ ६७ ॥ कधं अण्णस्स वा कुज्जो भवणवासी भवंति जे । महालोको किंपुरुसो गंधव्यो किन्नरो ति वा ॥ ६८ ॥ मरुतो वा वि भूतो वा पिसाओ जक्ख-रक्खसो । चंदो सूरो त्ति वा वूया बुधो सुक्को बहस्सती ॥ ६९ ॥ राहु त्ति धूमकेउ त्ति लोहियंको सणिच्छरो । विमाणाणि विमाणिंदो कप्पो कप्पपित त्ति वा ॥ ७० ॥ कप्पोपको वा देवो वा देवो वेमाणिको त्ति वा । देवो वा अमरो व त्ति सुरो वा विबुधो त्ति वा ७१ ॥ गोज्झगो गोज्झकपती देवराय त्ति वा पुणो । कप्प त्ति वा विमाणं ति जे वा कप्पपती सुरा ॥ ७२ ॥ तेसिं तु णामग्गहणं कधा व जति कीरित । एते अमाणुसा सद्दा देवजोणिकता भवे ॥ ७३ ॥

ति ज्ञाणिगते सद्दे कित्तियस्सं अत प्परं। हत्थी अस्सो व उट्टो त्ति गदमो घोडगो त्ति वा ॥ ७४ ॥ तधोसमो बिठवहो वच्छको तण्णको त्ति वा । सीहो वग्घो वको व त्ति खग्गो वा रोहितो त्ति वा ॥ ७५ ॥ दीविको अच्छमहो त्ति तरच्छो महिसो गयो। 'छोयको वा ससो व त्ति कंटेणो धण्णको त्ति वा ॥ ७६ ॥ कँडुमायो कुरंगो त्ति सियाछो सूकरो सुणो। विराछो णकुछो व त्ति कुक्करो मूसगो त्ति वा ॥ ७७ ॥ सरभो वा रुक्त व त्ति वाणरो गजपुंगवो। मेसो ऊर्रणको व त्ति मेंढगो छँगछो त्ति वा ॥ ७८ ॥ हिरतो वा मगो वाँ वि कवछो कोसको त्ति वा। जे वऽण्णे एवमादीया छोए होति चतुप्पदा।। ७९ ॥ तोसिं कैते कधाय वा पुण्णामसममादिसे। चतुप्पदगता सदा इचेते परिकित्तिता।। ८० ॥

इतो पिक्खगते सदे पवक्खामऽणुपुव्वसो । गरुलो रायहंसो ति कलहंसो ति वा पुणो ॥ ८१ ॥ वासो रिकिसिको व ति 'विरल्लो सारसो ति वा । चक्कवागो वगो व ति भौरंडो [......]॥ ८२ ॥ गहरो कुललो [वा वि] सेणो क्लि वाँसो(जो) तहा सुओ। बि वंजुलो सतपत्तो ति उवो किपलको ति वा ॥ ८३॥ पारेवयो कपोतो ति हारीहो कुकुडो ति वा । तित्तिरो लावको व ति कैंयरो व कविंजलो ॥ ८४ ॥ [.....] कातंबो दंडमाणवो । अाँसवाय ति कोंचो ति अधवा कधामज्झको ॥ ८५ ॥ सिरभो उपको व ति मयूरो ति व जो वदे । कारंडओ ति पिलओ ति सिरिकंठो ति वा पुणो ॥ ८६ ॥ पुत्तंगयो भिगरायो जीवंजीवको ति वा । भुँधुलुको ति वा बूया कुँधुलुको ति वा पुणो ॥ ८० ॥ जे वऽणो एवमादीया पक्खी पुरुसणामगा । ''तेसिं तु रुतिणग्घोसे णामोदाहरणेण वा ॥ ८८ ॥ पुणामसमका सद्दा इचेते पिक्खजोणिया । परिसप्पगते सद्दे कित्तयिस्समतो परं ॥ ८९ ॥ मच्छो वा कच्छभो व ति णागो ति मगरो ति वा । सुंसुमारो ति तिमी तिमिंगिल गिल ति वा ॥ ९०॥

१ गिह्कों हं॰ त॰ ॥ २ लोहंकों सं३ पु॰ ॥ ३ सूरों वत्तों बुधों ति सं३ सि॰ । सूरों व्य उ बुद्धों ति हं॰ त॰ ॥ ४ तिरियजोणि हं॰ त॰ विना ॥ ५ अय प्परं हं॰ त॰ । 'अत प्परं अतः परिमिल्लर्थः ॥ ६ लोपको पाससों सं३ पु॰ । लोयको पाससों हं॰ त॰ ॥ ७ कडमायों हं॰ त॰ विना ॥ ८ उरणकों व हं॰ त॰ विना ॥ ९ छगलगों तथा हं॰ त॰ विना ॥ १० व ति कतलों कोमकों हं॰ त॰ विना ॥ ११ स्त्रे सि॰ ॥ १२ धीरहों हं॰ त॰ ॥ १३ भारंड हं॰ त॰ विना ॥ १४ हस्तिवहगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १५ वंज्झलों हं॰ त॰ ॥ १६ कतरों विधि कविंजलों ॥ १७ असवायित कोवों ति अहवा कायम- जाओं हं॰ त॰ ॥ १८ सरतों तोपकों हं॰ त॰ विना ॥ १९ मुधूलकों हं॰ त॰ । मधुलोंकों सि॰ ॥ २० कुधुलुकों हं॰ त॰ । कुधुलोंकों सि॰ ॥ २१ तेसिं गुरुया णि॰ हं॰ त॰ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

5

६२

10

15

20

25

30

मंडूको त्ति कुलीरो त्ति मगरो वोर्डमच्छको । सहस्सदंतो पाठीणो मच्छो गागरको त्ति वा ॥ ९१ ॥ सण्हमच्छो महामच्छो तथा कालाङगो त्ति वा । णामिण ग्गाधमको तथा पिविपिणो त्ति वा ॥ ९२ ॥ जे चेवमादिणो सन्वे मच्छा पुरुसणामका । णामसंकित्तणे तेसिं पुण्णामसममादिसे ॥ ९३ ॥ पुण्णामवेयमच्छाणं दंसणं पि तथा भवे । [.....] ॥ ९४ ॥

भीराहि गोणसो व त्ति अजो अजगरो त्ति वा । मिठिंदको छोहितको तथा पापहिको त्ति वा ॥ ९५ ॥ ५ पूर्तिंगाछो तित्तिछो त्ति तथा गोमयकी हुगो । कीडो त्ति वा पतंगो त्ति संखो खुँ छुक-हाछको ॥ ९६ ॥ जे वऽण्णे एवमादीया सुहुमा वादरा वि वा । उदाहिते ण पुण्णामा सन्वे पुण्णामसंसिता ॥ ९७ ॥

तथा रुक्खेसु जे रुक्खा पुण्णामा परिकित्तिता। पुण्णामसदेहिं समा तेहि सदा विधीयित ॥ ९८ ॥ अंबो अंबाडको व त्ति पणसो लक्कचो त्ति वा। असोगो तिलको लेंकुचि सालो बकुल-वंजुलो ॥ ९९ ॥ पुण्णागो णागरुक्खो त्ति व्यूया कुरबको त्ति वा। अंकोहो कोलिको वा वि णगोधो अतिमुत्तगो ॥ १०० ॥ अहिरण्णको त्ति वा व्यूया कण्णिकारो त्ति वा वदे । चारो वरुणको व त्ति किंसुगो पालिभद्दगो ॥ १०१ ॥ सज्जऽज्जुणो कर्तवो त्ति णिंबो त्ति कुडजो त्ति वा। उदुंबरो त्ति कुंप्फोयो णगोधो त्ति वहो त्ति वा॥ १०२॥

सिण्हको ति सिलिंघो ति विलियंघो ति वा पुणो।

णिवुरो त्ति व ्र जो बूया > सागो त्ति असणो त्ति वा ।। १०३ ।।
पाणो वा कोविडालो वा चिह्नको वंधुजीवको । दिधवण्णो सित्तवण्णो त्ति कोसंबो भीरुओ त्ति वा ।। १०४ ।। 15
अयकण्णो अस्सकण्णो त्ति धर्ममण्णो त्ति धवो त्ति वा । दालिमो णालिकेरं ति कविट्ठो रिट्ठको त्ति वा ।।१०५॥
पारावतो णत्तमालो कोविरालो त्ति वा पुणो । वणसंडो सिरीसो त्ति छत्तोधो त्ति णलो त्ति वा ।। १०६ ॥
मधूगो चंदणो चेव लोद्धो उण्होलको त्ति वा । वारंगो खिदरो व त्ति अयमारो करो त्ति वा ॥ १०७ ॥
पादवो व दुमो व त्ति रुक्खो वा अगमो त्ति वा । तथा थावरकायो त्ति विडिव त्ति व जो वदे ॥ १०८ ॥
जे वऽण्णे एवमादीया रुक्खा पुरुसणामका । णामतो समुदीरंति पुण्णामसमका हि ते ॥ १०९ ॥
रैक्ष्वणामगता सद्दा इच्चेते परिकित्तिता । पुण्णामधेया जे गुम्मा ते पवक्खामि णामतो ॥ ११० ॥

कोरेंटो कणवीरो त्ति सिंधुवारो त्ति वा पुणो । अणंगणो अणोज्ञो त्ति "कुंटो वा सेंदकंठको ॥ १११ ॥ रत्तकंठक-वाणीरो छिको वा णीछकंठको । तिमिरको सणो व त्ति तैँछकोडो णागमाछको ॥ ११२ ॥ जे वऽण्णे एवमादीया रुक्खा (गुम्मा) पुरुसणामका । रुक्खा गुम्मा य जे वुत्ता तेसिं पुण्फ-फछस्स वि॥११३॥ णामसंकित्तणासद्दा पुण्णामसमका भवे । एतेसुं [चेव] जे रुक्खा णामतो ण उदाहिता ॥ ११४ ॥ 25 ततो केसिंचि पुण्फ-फछं कित्तयिस्सामि णामतो । विभत्तीसु जैंधासित्तं णायव्वं सुहुमं भवे ॥ ११५ ॥

पदुमं पुंडरीकं च पंकयं णिलणं ति वा । सहस्सपत्तं सतपत्तं सप्फं ति कुमुदं ति वा ॥ ११६ ॥ तधुप्पलं कुवलयं तथा गद्दमगं ति वा । तणसोि कि ति वा बूया तथा तामरसं ति वा ॥ ११७ ॥ इंदीवरं को ज्जकं ति पाडलं कंदलं ति वा । तथा चंपगपुष्फं ति इरिकाकं ति वा पुणो ॥ ११८ ॥ तथा लवंगपुष्फं ति भवे मोगरगं ति वा । अंको छपुष्फं वा बूया पुष्फं सहवरस वा ॥ ११९ ॥ पुष्फाणि जाणि वऽण्णाणि एवमादीणि भूँयए । पुण्णामकथायं तु समसद्दा भवंति ते ॥ १२० ॥

१ वाड° हं॰ त॰ विना ॥ २ कलोडगो सि॰ ॥ ३ पापाहि ओविहा हं॰ त॰ ॥ ४ खलुक॰ हं॰ त॰ ॥ ५ लकुचो हं॰ त॰ ॥ ६ अप्फायो सं ३ पु॰ सि॰ । अह्रोयो हं॰ त॰ ॥ ७ विलिअंचो त्ति सं ३ पु॰ । विलिअंचो त्ति सि॰ ॥ ८ ৺ ॎ एत-चिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ९ धम्मणो त्ति धणो त्ति सि॰ ॥ १० रुक्खा णाम॰ सि॰ विना ॥ ११ कुंडो वा सेदकंटको हं॰ त॰ ॥ १२ °कंटके सि॰ ॥ १३ °कंटको सि॰ ॥ १४ तडकोडो हं॰ त॰ । तिलकोडो सि॰ ॥ १५ णागगोलको हं॰ त॰ विना ॥ १६ यधा॰ हं॰ त॰ ॥ १७ स्थितो सं ३ पु॰ । स्थिते सि॰ ॥

[१ पण्णत्तरि

83

10

15

20

25

30

dio

कंठेगुणो त्ति वा बूया अधवा संविताणकं। देवमछं ति वा बूया उरणा चुंभछं ति वा ॥ १२१॥ आमेलको त्ति वा बूया मत्थको गोच्छको त्ति वा ॥ १८२॥ जं च पुष्फामयं किंचि पुण्णामं भूसणं भवे । तस्सद्दमुदाहरणे पुण्णामसममादिसे ॥ १२३॥ पुष्फजोणी समासेण इचेसा परिकित्तिता । फलं पुण्णामतो सदं कित्तयिस्समतो परं ॥ १२४॥

कुमंडं तुंब-कालिंगं तथा केंक्खारुगं ति वा। ससविंदुकं ति वौलुकं तपुसे झालुकं ति वा।। १२५।। दालिमं णालिकेरं ति विहमामलकं ति वा। तिंदुकं वदरं व ति तथा सेलुडकं ति वा।। १२६।। तलपकं ति वा वूया सीवण्णं धम्मणं ति वा। तोरणं करमंदं ति तथा बेभेलकं ति वा।। १२०।। कंटासकं जंबुफलं भवे पारावतं ति वा। अक्लोल-मातुलिंगं ति खज्जूरं कलिमाजकं।। १२८।। फलाणि जाणि वऽण्णाणि पुण्णामाणि भवतिह। तेसिं संकित्तणासद्दा पुण्णामाणि भवतिह।। १२९।।

फलाणि जाणि वं उण्णाण पुण्णामाण मवातह । तास सामारा तास पुण्णामाणि तु पेयाणि कित्तियिस्समतो परं ॥ १३०॥ फलजोणी समासेण इचेसा परिकित्तिया । पुण्णामाणि तु पेयाणि कित्तियिस्समतो परं ॥ १३०॥

बूया तु अपकरसो तथा पकरसो ति वा। अरिट्ठो आसवो व ति मेरको ति मधुं ति वा।। १३१।। गोधसालको व ति पाणकं ति व जो वदे। रसो जूसो ति वा बूया खलको पाणियं ति वा।। १३२।। अ खीरं दुद्धं दिधं व ति पयं गुल दिधं ति वा। णवणीतं घितं व ति गुल तेल फाणितं ति वा।।१३३।। >> एवमेताणि पेयाणि कित्तियाणि समासतो। पुण्णामाणि पवक्खामि भोयणाणि अँत परं।। १३४।।

कूरो वा ओदणो व त्ति अण्णं ति असणं ति वा। भोयणं जेमणं व त्ति आहारों त्ति व जो वदे ॥१३५॥ पायसो परमण्णं ति दिधतावो विलेपिको । दिधकूर-दुद्धकूरो घत-सासवकूरको ॥ १३६॥ गुलकूरको त्ति वा बूया अधवा पत्तकूरको । कुल्थकूरको व त्ति मुँग्ग-मासोदणो त्ति वा ॥ १३७॥ अतिकूँर तेल्लकूरो त्ति भूतकूरो त्ति वा वदे । जस्स धण्णस्स जो मिस्सो तण्णामो कूर एव सो ॥ १३८॥ जे वऽण्णे एवमादीया कूरा पुरुसणामगा । तेसिं संकित्तणासद्दा पुण्णामसमका भवे ॥ १३९॥ अण्णजोणीसु पेयाले इच्चेते परिकित्तिता । पुण्णामाणि पवक्खामि एत्तो अच्छादणाणि तु ॥ १४०॥

पडसाडगं ति वा वूया तथा खोमदुगङ्गं। चीणंसुगं चीणपट्टो पावारो वा पडो त्ति वा ॥ १४१ ॥ साडको 'सेदसाडो त्ति तथा कोसेयपारओ । णाणाविधा कंबलका जे पुण्णामा भवंतिह ॥ १४२ ॥ उत्तरिजं इंतरिजं ति 'इंस्सीसं ''वेधणं ति वा । कप्पासो कंचुंको व त्ति वारवाणं ति वा पुणो ॥ १४३ ॥ विताणकं ति वा वूया पच्छतो व त्ति जो वदे । सैंण्णाहपट्टको व त्ति अधवा मङ्साडगो ॥ १४४ ॥ अच्छादणे पंचिवधे यं जं पुण्णामकं भवे । तं [तं ] सदोदाहरणं पुण्णामसममादिसे ॥ १४५ ॥ पच्छादणजोणीय एव पेयालमाहितं । पुण्णामाणि पवक्खामि भूसणाणमतो परं ॥ १४६ ॥

तिरीडं मउड़ो चेव तथा सीहैर्सेंस भंडकं। अलकस्स परिक्खेंवो अथवा मत्थककंटकं।। १४७॥ तथा गरुलको व त्ति वद्दे मगरको त्ति वा। तथा उसमको व त्ति अथवा सीउँको भवे।। १४८॥ अथवा हित्थको व त्ति तथा चक्ककिमहुणगं। तथेव ज्झंकको व त्ति कडगं खडुगं ति वा।। १४९॥ णिडालमासको व त्ति तिलको भुँहफलक ति वा। विसेसको त्ति वा बूया अवंगो त्ति व जो वदे।। १५०॥ कुंडलं वै। वको व त्ति मत्थगो तलपत्तकं। दक्खाणकं कुरबको अथवा कण्णकोवगो।। १५१॥

१ उराणं चुंभलं हं॰ त॰। उरुणाभं तलं सि॰॥ २ रुक्खारुगं हं॰ त॰॥ ३ वालुंकं सि॰॥ ४ °कं पुसे छाबुकं हं॰ त॰ विना॥ ५ ० ० एति चहुमध्यवर्लयं श्लोकः हं॰ त॰ नास्ति॥६ 'अत प्परं' अतः प्रिमिल्यः॥ ७ गुम्ममासो हं॰ त॰॥ ८ क्तं खलुकरो त्ति चूत हं॰ त॰॥ ९ स्वेडसाडो सि॰ विना॥ १० ओसीसं हं॰ त०॥ ११ चेवणं हं० त० विना॥ १२ कंसुको हं० त०॥ १३ ससोह हं० त० विना॥ १४ सीधस्स हं० त० विना॥ १५ सीउदको सं३ पु०॥ १६ महुफलकं सं३ पु०॥ १७ वादको सं३ पु०॥ वाव्यको हं० त०। वाडको सि०॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

पुण्णामाणि]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

६५

15

20

25

कण्णपीलो त्ति वा बूया कण्णपूरो ति वा पुणो। कंण्णस्स खीलको व त्ति अधवा कण्णलोडेको ॥१५२॥ केजूरं तलमं व ति कंद्रगं परिहेरगं। ओवेढगो वलयगं तथा हत्थकलावगो॥१५३॥ हत्थ[स्स] खडुगं व त्ति अणंतं खुड्रगं ति वा। हत्थ[स्स] मंडको व त्ति कंकणं वेढको त्ति वा॥१५४॥ हारो वा अद्धहारो वा तींधा च फलहारको। वेकच्छगो ति गेवेजं कट्ठो वा कडको ति वा॥१५५॥ सुत्तकं ति व जो बूया तथा सोवण्णसुत्तगं। तिंगिच्छिम ति वा बूया हिद्यत्ताणकं ति वा॥१५६॥ कित्यको सिरिवच्छो ति अट्टमंगलकं ति वा। सोणिसुत्तं ति वा बूया अधवा रयणकलावगो॥१५७॥ गंद्रपकं ति वा बूया तथा खत्तियधम्मकं। तथा णीपुरगं व ति तथा अंगजकं ति वा॥१५८॥ पापदको ति वा बूया पाद्विद्धममकं। तथा णीपुरगं व ति तथा अंगजकं ति वा॥१५८॥ सरजालकं ति वा बूया अधवा बाहुजालकं। तथूरुजालकं व ति तथा वा पादकालकं॥१६०॥ सरजालकं ति वा बूया अधवा बाहुजालकं। तथूरुजालकं व ति तथा वा पादजालकं॥१६०॥ एस०॥ एसाऽऽभरणजोणी तु पुण्णामा परिकित्तिता। कित्तेसं भोयणीयाणी भायणाणि समासतो॥१६२॥

तृहकं सरकं थालं सिरिकुंडं ति वा पुणो। तथा पणसकं व ति तथा अद्धकविद्वगं।। १६३।।
सुपतिद्वकं ति व वदे तथा पुक्खरपत्तगं। सरगं मुंडगं व ति ववेव सिरिकंसगं।। १६४।।
थालकं ति व जो बूया तथा दालिमपूसिकं। णालकं ति व जो बूया तथा मलकमूलकं ॥ १६५॥
करोडको ति वा बूया अथवा वर्ट्टमाणगं। अलंदको जंबुफलकं तथा वा भंडभायणं॥ १६६॥
खोरकं खोरको व ति बृहकं ति व जो वदे। मुंडकं ति व जो बूआ पीणकं ति व जो वदे॥ १६७॥
पुण्णामधेयं जं चऽण्णं भवे भोयणभायणं। तस्स संकित्तणासद्दा पुण्णामसमका भवे॥ १६८॥
भायणाणि वुँ पादाणि कित्तियाणि समासतो। सयणा-ऽऽसण-जाणाणि कित्तियरसमतो परं॥ १६९॥

आसणं सन्त्रतोभदं तघेव सयणा-ऽऽसणं। आसंदगो भद्दपीढं ति पादफलं वट्टपीढकं।। १७०॥ डिप्फरो पीढफलकं सित्थकं तित्रयं ति वा। मसूरको अत्थरको कोट्टिमं ति सिलातलो।। १७१॥ मासालो मंचको व त्ति पहुंको पडिसेज्जको। जं वा जाणेसु पुण्णामं सन्वं तं समलक्खणं।। १७२॥ सयणा-ऽऽसण-जाणाणि कित्तियाणि समासतो। भंडोत्रगरणं सन्वं कित्तयिस्समतो परं।। १७३॥

अरंजरो अिंदो त्ति कुंडगो माणको ति वा। घडको कुढारको व ति वारको करुसो ति वा ॥१७४॥ १ हैं लमगो ति वा बूया तथा पिढरको ति वा। तथा महम्मभंडं ति पत्तमंडं ति वा पुणो ॥ १७५॥ जं चऽण्णं एवमादीयं पुण्णामं भोमयं भवे। सञ्बमेवाणुगंतूणं पुण्णामसमगं वदे॥ १७६॥ एवं लोहमयं सन्त्रं तथा मणिमयं च जं। संख-सिप्पमयं चेव जं च सेलमयं भवे॥ १७७॥ भंडोवगरणं सन्त्रं जं जं पुण्णामकं भवे। सन्वमेवाणुगंतूणं पुण्णामसममादिसे ॥ १७८॥

तथा पुण्णामधेयाणि सवलोहाणि णिहिसे। मणि वा मोत्तियं व त्ति सन्त्रं पुण्णामिकं भवे ।। १७९॥ सुवण्ण-रूप्पं धण-धण्णं चंदणं अगरुं तथा। अंडजं १ पोंडजं २ चम्मं ३ वालयं ४ वक्कयं ५ पि वा ।।१८०॥ अच्छादणं पंचिवधं परम्बं पट्टणुग्गतं। जं चऽण्णं एवमादीयं रयणं पुण्णामिकं भवे।। १८१॥

१ कणस्स सीलको हं॰ त॰ ॥ २ °लोढको हं॰ त॰ सि॰ ॥ ३ कज्यूरं हं॰ त॰ विना ॥ ४ सहगं हं॰ त॰ ॥ ५ अणत्तरं खु॰ हं॰ त॰ ॥ ६ तहा पल॰ हं॰ त॰ ॥ ७ वाडको सि॰ विना ॥ ८ सित्थको हं॰ त॰ ॥ ९ पापढको सि॰ । पापटको हं॰ त॰ ॥ १० °खलुयगं सं३ पु॰ । °खलुयगं सि॰ ॥ ११ पुंसको॰ सि॰ ॥ १२ कचीक॰ हं॰ त॰ विना ॥ १३ वा लसुडो॰ हं॰ त॰ विना ॥ १४ वद्धमाणगं सि॰ ॥ १५ तु प्याणि हं॰ त॰ । 'पादाणि' पात्राणीत्यर्थः ॥ १६ उल्लमको त्ति हं॰ त॰ ॥ १७ पुण्णाम भोम्मयं हं॰ त॰ विना ॥ अग्रंग० ९

7172

aidie

हह

5

10

0.1

15

20

25

30

तं सञ्जमणुगंतूण पुण्णामसममादिसे । एत्तो पुण्णामिकं घण्णं कित्तियिस्सामऽतो परं ॥ १८२ ॥
साली वीही तिलो व त्ति कोह्वा वरक त्ति वा । उरालका चीण-मुग्गा णिप्फावा जव-गोधुमा ॥१८३॥
मासा मृद्धत्थ-चणका कुल्ल्थ त्ति सण ति वा । एवं पुण्णामिका सहा वोच्छं घणमतो परं ॥ १८४ ॥
सुवण्णमासको व त्ति क्रि तेहा रययमासओ । दीणारमासको व त्ति विश्व तधोणाणं च मासको ॥१८५॥
काँहापणो खत्तपको पुराणो त्ति व जो वदे । सतेरको त्ति तं सन्वं पुण्णामसममादिसे ॥ १८६ ॥
एवमेवऽत्थैतो दिहं पुण्णामं पि य लक्खणं । सन्वमेवाणुगंतूणं पुण्णामसममादिसे ॥ १८० ॥
पुण्णामघेये णक्खत्ते देवते पणिधिम्मि य । रुक्खे पुष्फ-फले देसे णगरे गाम-गिहे तथा ॥ १८८ ॥
पुरिसे चडप्पदे वा वि पक्खिम्म उदके चरे । कीडे किपिझके वा वि परिसप्पे तथेव य ॥ १८९ ॥
पाणे य भोयणे चेव तथा आभरणेसु य । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणेसु य ॥ १९० ॥
लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्व-धण्ण-धणेसु य ॥ १९२ ॥
पतिम्म पेक्खितामासे सहे रूवे तथेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतको ॥ १९२ ॥

॥ पुण्णामाणि सम्मत्ताणि । द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ छ ॥

# [ २ पण्णत्तारं थीणामा ]

पण्णत्तरिं तु थीणामा मणिम्म परिकित्तिया । छगली सिहा य गंडा य उभयो कण्णचृतिगा ॥ १९३ ॥ भुमका अक्खिगुलिका तारका अक्खिवत्तिणी । णासिका कण्णपालीओ थूणा सीता य तालुका ॥ १९४ ॥ दाढाओ दंतँवेढीओ वट्टी जिन्मा हणू तथा । अवह-ककाडिका गीवा कडि पट्टी फिजा गुदा ॥ १९५ ॥ पओट्टा बाहुणालीओ चूँचुका थणपालीओ । णामी य लोमवासी य जंघींओ थूरका तथा ॥ १९६ ॥ कंडरा पण्टिका लंका सोलसंगुलिओ तथा । लेहा लिरा य धमणी य वलीओ सिव्वणी तथा ॥ १९७ ॥ सरीरे जाणि वऽण्णाणि थीणामाणि भवंति हि । ताणि थीणामधेजेसु णिहिसे अंगचितओ ॥ १९८ ॥

अत्थं विद्धं जयं लामं पुच्छे एताणि आमसं। थीणिमित्तं ति तं बूया इतरं णिथ त्ति णिहिसे ॥ १९९॥ पुरिसं च परिपुच्छेज अधण्णो दूमगो ति य। असिद्धत्थो त्ति तं बूया थीणामं पुण णिहिसे ॥ २००॥ अप्पमागो य भवति अप्पसेसे किलेसवं। पावो य आइलो णिचं भोगे दुक्खेण भुंजति ॥ २०१॥ इत्थि वा परिपुच्छेज अधण्णा दूमग त्ति य। अप्पसेसा असिद्धत्था कुडुंवरस अणिर्सेरी ॥ २०२॥ अस्सामिणी य अत्थाणं आणा जस्स ण वृहति। आइला बहुमंतक्खा पतिं च ण जयिरसति ॥ २०३॥ कण्णं च परिपुच्छेज तिस्से सव्वत्थमादिसे। अज्झावक फलं सव्वं ण लहुं पुण णिग्गमे ॥ २०४॥ अप्पसेसा अभागा य कुडुंवरस य णीहणी। निचं पतिस्स वस्साय अविधेयो पती य से ॥ २०५॥ गृहमं च परिपुच्छेज णिह्य गृहमो ति णिहिसे। गृहमणी तु किलेसेण दारिकं तु पजाहिति॥ २०६॥ णिचं अपचयमणं पुच्छे कण्णार्स्स ढावरा। दारकाऽस्स ण जायंति जाताणं मचुतो भयं॥ २०७॥ पुरुसो जति पुच्छेज थीणिमित्तं समागमं। भविस्सति त्ति संबूया अविधेया णित्थ समागमो ॥ २०८॥ विज्ञामिगमणं सिप्पं कम्मारंभं परिगाहं। ववहारं च लामं वा मित्त-णातिसमागमो ॥ २०९॥

१ °ण्णामकं हं॰ त॰ विना ॥ २ °स्सामितो हं॰ त॰ विना ॥ ३ वकर त्ति सं ३ पु॰ ॥ ४ हस्तचिह्नमध्यवर्ती पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ५ काहपको हं॰ त॰ विना ॥ ६ °त्थ उद्दिट्ठं हं॰ त॰ ॥ ७ दंतचेटीओ वही जि॰ हं॰ त॰ ॥ ८ अवत्तक॰ सं ३ पु॰ । अवसूक॰ सि॰ ॥ ९ °का भीवा सपृ॰ ॥ १० चुचूका हं॰ त॰ ॥ ११ °ओ पूरका हं॰ त॰ । °ओ रुरका सि॰ ॥ १२ अत्थं च विजयं सि॰ ॥ १३ °सवा हं॰ त॰ ॥ १४ °स्सरा हं॰ त॰ विना ॥ १५ अभगा हं॰ त॰ ॥ १६ अविधेया सप्र॰ ॥ १७ णिट्ठं अपचवमणं हं॰ त॰ ॥ १८ मो॰ पु॰ विनाऽन्यत्र- दस्स ठावरा सं॰ ली॰ । °स्स थावरा हं॰ त॰ । °स्स वावरा सि॰ ॥ १९ सीया हं॰ त॰ ॥

### थीणामा ]

#### णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

**U.S.** 

ा रायप्पसातं अधिगारं थीणामे णं पसस्सते । थीसंपयोगों थीळामो थियाणं तु पसस्सते ॥ २१०॥ ा कामिगा खंसं सिंदकं केसवाणियं। अन्माकारियं लद्धमवलद्धं वा वि णिहिसे ॥ २११ ॥ देविको डुंबिकं वा वि महाणसिकमेव य। णाडकायरियं वा वि तथा णैट्टोसकं पि वा ॥ २१२॥ थीसेवकपेसणकं गणिकापविचारकं। थीअलंकारगं चेव थीणं व दुव्वसाधकं।। २१३॥ पवासे पुच्छिते णस्थि पदस्थो य णिरत्थकं । थीसंपडत्तं आगमणं पदस्थस्स वियागरे ॥ २१४ ॥ 5 बंधं च परिपुच्छेज णिथ बंधो ति णिहिसे। बद्धस्स मोक्खं पुच्छेज मोक्खं तस्स वियागरे ॥ २१५ ॥ वद्धस्स वा वि पुच्छेज पुरिसस्स पवासणं । पुच्छिते णिद्दिसे तस्स भविस्सति पवासणं ॥ २१६ ॥ भयं च परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । खेमं च परिपुच्छेज णत्थि खेमं वियागरे ॥ २१७ ॥ संधिं वा परिपुच्छेज विगाहं तस्स णिहिसे । विगाहं परिपुच्छेज विवादं तस्स णिहिसे ॥ २१८ ॥ विवादे वा जयं पुच्छे णित्थ त्तेवं पवेदये । अरोगं पिडपुच्छेजा णित्थ त्तेवं वियागरे ॥ २१९ ॥ 10 कोवं च परिपुच्छेज अत्थ त्तेवं वियागरे । मरणं च परिपुच्छेज मरणं तत्थ णिहिसे ॥ २२० ॥ जीवितं परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । आबाधितं च पुच्छेज ण समुहेहिति ति तं ॥ २२१ ॥ णिन्वाणं परिपुच्छेज अणेन्वाणिं पर्वेद्ये । संपत्तिं परिपुच्छेज असंपत्तिं परेदये ॥ २२२ ॥ उस्सवभूतं जं पुच्छे णित्य त्तेवं वियागरे । दीणं सोकं च पुच्छेज्ञ अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ २२३ ॥ अणावुद्धिं च पुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । वस्सारत्तं च पुच्छेज मिज्जिमो त्ति वियागरे ॥ २२४ ॥ 15 अपातपं च पुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे। कता वासं ति वा बूया काले वासं ति णिहिसे।। २२५॥ दिवा रित्तं ति वा बूया रित्तं ति य वियागरे । सस्सरस वापदं पुच्छे अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ २२६ ॥ सस्सरस संपर्य पुच्छे मिन्झमं ति वियागरे । सितं च जित पुच्छेज सई तत्थ पवेदये ॥ २२७ ॥ थीणामधेयं जं चडण्णं पभूतमिति णिद्दिसे । णहं ति परिपुच्छेज णत्थी णहं ति णिद्दिसे ॥ २२८ ॥ णहमाधारइत्ताणं थीणाममिति णिद्दिसे । णहस्स लाभं पुच्छेज णत्थि लाभो ति णिद्दिसे ॥ २२९ ॥ 20 ि ..... । ] पलातसंगमं पुच्छे णितथ त्तेवं वियागरे ॥ २३० ॥ जो णिधाणं णिधितं पुच्छे णित्थ त्तेवं वियागरे । 
जि णिधाणिलंभं पुच्छेज णित्थ रेलंभो ति णिद्दिसे ।। २३१ ।। सेवाणिमित्तं पुच्छेज णित्थ सेव ति णिहिसे । रायप्पसादं पुच्छेज णित्थ तेवं वियागरे ॥ २३२ ॥ रायतो णिव्वति पुच्छे वहुभत्तं च पुच्छति । भोगलंभं तथा [ऽ]ण्णं वा सव्वं णत्थि ति णिहिसे ॥ २३३ ॥ तथाऽधिकरणे सिद्धिं लाभं पुच्छति कम्मिको । तथा पतिङं छायं वा सन्वं णत्थि ति णिहिसे ॥ २३४ ॥ 25 मणिं च परिपुच्छेज अँधण्णो पावकस्मिको । कुछं मणिं णिमित्तं च अवसिद्धेण संसितो ।। २३५ ।। अच्छाद्णं च पुच्छेज अधण्णं पावकं ति य । अच्छाद्णनिमित्तं च कुलस्साऽऽयासमादिसे ।। २३६ ॥ भूसणं परिपुच्छेज अधण्णं पावकं ति य । अप्पसत्यं च तं बूया कुलस्साऽऽयासकारणं ॥ २३०॥ घरप्पवेसं पुच्छेज अधण्णं पावकं ति य । अणिव्वुतिकरं पावं चलं णेव पसस्सते ॥ २३८ ॥ णिचयं भंडलामं च द्वारस य स णिब्बुतिं। वाधिं लंभं च एतेसु णित्थ त्तेवं वियागरे।। २३९।। दासकम्मकरं पुच्छे अधण्णं पावकं वदे । आएसकारकं णिचं उवातं ण य काहिति ॥ २४०॥ पुण्णामधेयं जं किंचि सब्वं णत्थि ति णिहिसे । थीणामधेयं जं किंचि सब्वमत्थि ति णिहिसे ॥ २४१ ॥

१ °कारिकलई व द्धलं वा वि हं॰ त॰ विना ॥ २ णहोसकं हं॰ त॰ विना ॥ ३ ४ ॎ एति विक्रमध्यगतं पूर्वार्द्ध हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ णिहाणलामं हं॰ त॰ सि॰ ॥ ५ लामो हं॰ त॰ ॥ ६ अधणो हं॰ त॰ ॥ ७ दन्वस्स य सिक्षिं। वार्धि सं ३ पु॰। द्व्यसेव य सिक्षिं। वार्धि सि॰ ॥

ध्यासंवन्धी

33

तानी 10

15

20

25

पुरिसो णपुंसको इत्थी इत्थि ति [य] वियागरे । धण्णं धणं च पुच्छेज सन्वं मिन्झिमगं वदे ।। २४२ ॥ जं किंचि पसत्थं सा सन्वं णिट्य ति णिद्दिसे । अप्पसत्थं च पुच्छेज अत्थि तेवं वियागरे ।। २४३ ॥ तथा खेत्तं तथा वत्थं सन्वं णिट्य ति णिद्दिसे । सन्वे (समे) सदे य जाणेज थीणामा जे भवंति य ॥२४४॥

अहोमहिल त्ति वा बूया महिला सुमहिल त्ति वा। अहोइतिथ त्ति वा बूया सुइत्थी इत्थिमेव य।।२४५॥ दारिया बालिया व ति सिंगिका पिछिक ति वा । विच्छिका तिण्णिका व ति पोतिक ति व जो वदे ॥२४६॥ कण्ण त्ति वा कुमारि ति धिजा पैत्ति वधु ति वा । वधू उपवधू व ति इत्थिया पमद ति वा ॥ २४७ ॥ अंगणा महिला णारी पोहट्टी जुवति त्ति वा । जोसिता धॅणिता व त्ति विलक त्ति विलासिणी ॥ २४८ ॥ इहा कंता पियाँ व त्ती मणामा हितइच्छिता । इस्सरी सामिणी व त्ति तथा वस्त्रभिक त्ति वा ॥ २४९ ॥ पज्जिया अज्जिया व त्ति ⊲ नाँनिका मह ⊳मातुया । माता वा चुंछमाता वा माउस्सिय पितुस्सिया।।२५०॥ भजा जारि सही व ति धूता णित पणिताणी । रैमा त सुण्ह सावत्ती सिहका मेधुण ति वा ॥ २५१ ॥ भातुज्ञाय ति वा बूया संगोत्ता भैंगिणि ति वा । भागिणेजे ति भज्ज ति तथा कोडुंबिणि ति वा ॥२५२॥ पितुस्सहा माउस्सहा वा जधा णेयातुकासहा । एतासं किन्तेणेणं ता थीणामं सव्वमादिसे ॥ २५३ ॥ इत्थीरयणं ति वा बूया महादेवि ति वा पुणो । रायपत्ति ति वा बूया रायग्गमहिसि ति वा ॥ २५४ ॥ रायोपज्जायपत्ति ति 'सेणायपतिणि ति वा । भोयणी तलवरी व ति रहिणी गामिणि ति वा ॥ २५५ ॥ अमची दूँ हमी व त्ति पिंडहारि त्ति वा पुणो । तिधस्सिरिगिणी व त्ति तथा भोइणिगि त्ति वा ॥ २५६ ॥ छायाकरणठाणेण ठाविता <sup>१९</sup>जे सऽधिरसरा । <sup>१६</sup>जे यत्थाणजाते पुरिसा माता भज्जा वि सिं तथा ।। २५७ ।। घरिणी सत्थवाहि त्ति इब्सी वा भोगमित्ति वा । भडी णडी कारुगिणी तथा सहिगिणी त्ति वा ।। २५८ ॥ लाडी [ वा ] जोणिका व त्ति चिंलाती बब्बरि त्ति वा । सबरि त्ति पुलिंदि त्ति अंधी दिमिलि त्ति वा २५९ जाति-स्स-देस-कम्माणं विज्ञा-सिप्पकमेण वा । ये यत्थाणजाते पुरिसा ताओ वि य तघेय सि ।। २६० ।। जं जो समाचरे कम्मं जंजातीको व्य जो भवे। तेसिं भज्जा वि णातव्या तेणेवाभिजणेण तु ।। २६१ ॥ गणणामा लाजिका व त्ति उवधाइणि त्ति वा । दासी कैंम्मकरी व त्ति पेसि त्ति नैत्तिक त्ति वा ।। २६२ ।। पयावति त्ति वा बूया अणे भोति त्ति वा पुणो । भोति त्ति माणिणी व त्ति भातुस्स त्ति व जो वदे ॥२६३॥ वंभणी खित्तयाणि ति वेस्सी सुद्दि ति वा पुणो । चातुव्वण्णविधाणेण णामतो जं जधुचते ।। २६४ ।। ओवातिक त्ति वा बूया सामोवात त्ति वा पुणो । कैं। छस्साम त्ति ⊲ सीम त्ति ⊳ कालक त्ति व जो वदे ।।२६५।। दिग्घा मडिहया व त्ति चतुरस्स त्ति वा पुणो । चतुरस्सा वाऽऽयता व त्ति खुज्जा मडिहक त्ति वा ॥२६६॥ थूछ त्ति तणुकी व त्ति तथा मञ्झिमक त्ति वा। सरला असरला व त्ति केँगि त्ति सहु त्ति वा।। २६७।। तधंतेपुरिका व ति अभोगाकरिणि ति वा। तथा सयणपालि ति भंडाकारिकिणि ति वा।। २६८।। र्दं चं चंडण्णं एवमादीयं थीकलाकम्मणं ति वा । तासं संकित्तणासद्दा थीणामसमलक्खणा ।। २६९ ॥

श्रीणामा ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

द्र

अमानुष

थीणामा माणुसा सद्दा इचेते परिकित्तिता । एत्तो अमाणुसे सद्दे कित्तियसं अतो परं ॥ २७० ॥ असुरी असुरभज्ञा वा असुरकण्ण त्ति वा पुणो । णागी [वा] णागकण्णा वा जा वऽण्णा भवणालया ॥२७१॥ गंधव्वी रक्खसी व त्ति जक्सी किन्नरक त्ति वा । वणप्पति दिसा व त्ति तारक त्ति व जो वदे ॥ २७२ ॥

हिरी सिरि ति छच्छि ति किति मेधा सित ति य। धिती लिधि ति तु लिखि हिला सित ति वा पुणो ॥ २७३॥

विज्ञा वा विज्ञता व त्ति चंदलेह ति वा पुणो। ⊲ उंकोससित्त वा बूया अब्भराय त्ति वा पुणो।। २७४।। अहोदेवि त्ति वा बूया देवी वा देवत ति वा। देवकण्ण त्ति वा बूया असुरकण्ण त्ति वा पुणो।। २७४।। घंद्रगमिहिसी व त्ति असुरगमिहिसि त्ति वा। तथा अँइरिका व त्ति तथा भगवति त्ति वा।। २७६।। अलंबुसा मिस्सकेसी मीणका मिर्यदंसणा। अचला अणादिता व त्ति अइराणि त्ति वा वदे।। २७७।। रंभ त्ति मिस्सकेसि त्ति तिथिंणी सालिमालिणी। तिलोत्तिमा चित्तरथा चित्तलेह त्ति उव्वसी।। २७८।। वा वऽण्णा एवमादीया अच्लर्शिय वि सूयते। णामसंकित्तणे तासिं थीणामं सव्वमादिसे।। २७९।। अमाणुसाणि एताणि थीणामाणि वियाणिया। चतुप्पदेसु कित्तिस्सं थीणामाणि अतो परं।। २८०।।

कणेरु हत्थिणी व ति गावि ति महिसि ति वा। वडव ति किसोरि ति घोडिक ति अजाऽविला ॥२८१॥ कैण्हेरी रोहिती व ति एणिका पसित ति वा। कुरंगि ति मिगी व ति भहुंकी सुणिह ति वा॥ २८२॥ सीही वग्धी 'विकी व ति अच्छमिल ति वा पुणो। मजारी ''सुंगसी व ति उण्हाली अडिल ति वा॥२८३॥ 15 म्सिका ''छुंछिका व ति ओवुलीक ति उंदुरी। वाराही सुवरी कोली खारका घरकोइला॥ २८४॥ जं चऽण्णं एवमादीयं थीणामं तु चतुप्पदं। णामसंकित्तणे सद्दे थीणामं सव्वमादिसे॥ २८५॥ चतुप्पदंणि एताणि थीणामाणि भवंतिह। थीणामघेये 'पैक्खीओ कित्तियससमतो परं॥ २८६॥

पक्षी

विर्हिरी रायहंसि त्ति कल्रहंसि त्ति वा पुणो। "कोकि त्ति सैं।लिया व त्ति पूँतणा सकुणि त्ति वा ।।२८७।। गिद्धी सेणि त्ति काकि त्ति घूकी वा णंतुक त्ति वा। उल्लकी मालुका व त्ति सेणाँ सीपिंजुल त्ति वा।। २८८।। २० कीरी मदणसलाग त्ति सालाका कोकिल त्ति वा। पिरिली कुडपूरि त्ति भारहाइ त्ति वा पुणो।। २८९।। लांविका विष्टिका व त्ति सेण्ही वा कुकुडि त्ति वा। पेंलाडीक त्ति पोटाकी सडणीग त्ति वा पुणो।। २९०।। आडा टिट्टिभिका व त्ति णडिकुकुडिक त्ति वा। सडिक त्ति वलाक त्ति चक्कवायि त्ति वा पुणो।। २९१।। एवं थीनामका पक्कवी समासेण तु कित्तिया। परिसप्पगते वोच्छं थीणामेण अतो परं।। २९२।।

में छुंडी अहिण्क त्ति जल्रका अहिणि त्ति वा । वोमीक त्ति सिकूवाली कुलीरा कच्छिम ति वा ॥२९३॥ 25 वत्तणासी सिगिला य सिकुर्थी वरइ ति वा । ओवातिक त्ति मंडुकी सुंसुमारि असालिका ॥ २९४ ॥ एवमादी समासेण थीणामा जे जलचरा । णामतो समुदीरंति थीणामसमका हि ते ॥ २९५ ॥ गोधा गोमि त्ति वा बूया तथा मंडलिकारिका । भिंगारी अरका व त्ति वचाई इंदगोविगी ॥ २९६ ॥

१ ८० ० एतिचहगतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ २ ०० ०० एतिचहमध्यगतः सार्द्धश्लोकः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ३ इंद्त्तमिहसी व ति असुर ति मह ति वा हं॰ त॰ ॥ ४ अइरका हं॰ त॰ ॥ ५ वियदंसणा हं॰ त॰ विना ॥ ६ अप(य)ला हं॰ त॰ विना ॥ ७ तिधणि हं॰ त॰ विना ॥ ८ °राति वि हं॰ त॰ ॥ ९ कण्हेणा रो॰ हं॰ त॰ विना ॥ १० वकी हं॰ त॰ ॥ ११ अंगुली व त्ति हं॰ त॰ ॥ १२ छुंछुका व त्ति उंगुलीक हं॰ त॰ ॥ १३ पक्खीतु हं॰ त॰ विना ॥ १४ किण्णरी हं॰ त॰ सि॰ ॥ १५ जाजि त्ति हं॰ त॰ ॥ १६ सालिभा व सप्र० ॥ १७ पूवणा सकुिझ त्ति हं॰ त॰ ॥ १८ भेणा सीर्पिजलि त्ति हं॰ त॰ ॥ १९ लिहिका विहका व त्ति सण्ही वा कुखुडि हं॰ त॰ ॥ २० पोलाडिक त्ति पोताकी हं॰ त॰ ॥ २१ मलिडी हं॰ त० ॥ २२ कुलुरी हं० त० ॥ २३ सिकुण्डी सि॰ । सिकुही हं॰ त० ॥ २४ असासिका हं॰ त॰ विना ॥ २५ °कारिमा सं ३ पु० ॥ २६ अरवा कर्ति वचाई हं॰ त० विना ॥ २७ ति बंधवाई इंदुगोधिगा हं० त० ॥

100

10

15

20

25

तूँका िक्खा फुंसी व ति तथा मुन्मुलक ति वा। जाला छत ति वा बूया भिउडी किणिहि तथा।।२९७॥ तला केंभेइका व ति उण्हणाभि ति वा पुणो। काणिटिट्टि ति वा बूया मयंसल-किपिछिका।। २९८।। जा वऽण्णा किमिजातीणं सुहुमा बादरा इ वा। थीणामा य उदीरंति थीणामसमका हि ते।। २९९।। इसेते पाणजोणीयं थीणामा जे पवेदिता। मूलजोणिगता सदा थीणामसमका इमे।। ३००॥ तत्थ-

छता-विह-दुमाणं च छोए गुम्माणमेव य । पुण्फाणि य पवक्खामि थीणामाणि अतो परं ॥ ३१३ ॥ जीति चंपयजाति त्ति महाजाति त्ति वा पुणो । सुवण्णजूधिगा व त्ति जूधिक त्ति व जो वदे ॥ ३१४ ॥ विक्कुली तछसी व त्ति वासंती वासुल त्ति वा । वइंदेंबुँद्धि काल त्ति जयसमण त्ति वा पुणो ॥ ३१५ ॥ र्णवमिहका महिक त्ति णितण्णिक त्ति वा पुणो । तिगिंच्छि पीतिका व त्ति तघेव म[ग]यंतिका ॥ ३१६ ॥ पियंगुक त्ति वा बूया कंगुक त्ति व जो वदे । कुरुद्धक त्ति व वदे वैणिति त्ति व जो वदे ॥ ३१७ ॥ तथंबमंजरी व त्ति जा वऽण्णा पुष्फमंजरी । पुष्फपिंडिया बूया पुष्फगोच्छि त्ति वा पुणो ॥ ३१८ ॥ इचेते पुष्फेंजोणीयं थीणामा परिकित्तिता । थीणामं पुष्फसंजोगं कित्तियसं अतो परं ॥ ३१९ ॥

चंदा तीसाठिका व त्ति पारिहित्थ त्ति वा पुणो । क्विभिधि धिम्म जागि त्ति त्रेधेव य विठिंजरं ॥३२०॥ पेउँहाठिका वेजयंति तथा मज्जणमाठिका । जंगमाठ त्ति वा बूया तथा खोठकमाठिका ॥ ३२१॥ पुष्फजोणी समासेण इचेसा परिकित्तिता । थीणामाणि फठाणिं तु कित्तयिस्समतो परं ॥ ३२२॥ भेउँ पुष्फजोणी समासेण चेव तथेव य कसेरुका । मुणाठिक त्ति वा बूया तथा विधित्तिक त्ति वा ॥ ३२३॥

१ लूका हं॰ त॰ ॥ २ मुम्मुलिक हं॰ त॰ ॥ ३ किणिदित्तहा हं॰ त॰ ॥ ४ कमेरुका व त्ति उंटेणाभि हं॰ त॰ ॥ ५ काणो हिद्धि त्ति हं॰ त॰ ॥ ६ वदे विविणिकं ति वा सं३ पु॰ सि॰ । वदे विविलिकं ति वा हं॰ त॰ ॥ ७ कहकीका तिंवरुकी वकंटिखल्लिएएणि हं॰ त॰ ॥ ८ सेलूपूति लंवापति त्ति हं॰ त॰ ॥ ९ अहोति॰ हं॰ त॰ ॥ १० सिंदी वा सिण्णि वा पुणो हं॰ त॰ ॥ ११ आट(ढ) कि हं॰ त॰ ॥ १२ किसिक हं॰ त॰ ॥ १३ भकं च ये सं३ पु॰ सि॰ । मकं च यं हं॰ त॰ ॥ १४ का हि ते सप्र० ॥ १५ जाति चए जाति त्ति सं३ पु॰ सि॰ । जोइवयजाति त्ति हं॰ त॰ ॥ १६ तकुली हं॰ त॰ ॥ १७ विना ॥ १८ णवमालिका मिल्लिक त्ति तिणितित्तिक त्ति वा हं॰ त॰ विना ॥ १८ विवा ॥ २२ तवेयं विलिजरं हं॰ त॰ ॥ २२ विवा ॥ २२ तवेयं विलिजरं हं॰ त॰ ॥ २२ विवा ॥ २२ विवा ॥ २२ विवा ॥ २४ मुद्दिका विचलिका हं॰ त॰ विवा ॥

98

तथा लोमैसिका व त्ति अक्खोल ति व जो वदे । तथा कुकुडिगा व ति तथा संगलिक ति वा ॥ ३२४ ॥ फलपिंडि ति वा बूया फलगोच्लो ति वा पुणो । फला फलिक ति वा बूया फलमाल ति वा पुणो ॥३२५॥ तथेव फलिमें जोस फलाणं पेसिकास वा । एवमादीस सन्वेस थीणाममिगिदिसे ॥ ३२६ ॥ फलजोणी समासेण इचेसा परिकित्तिता । थीणामधेये आहारे कित्तियसं अतो परं ॥ ३२७ ॥

दुँद्धिण्हिक त्ति वा बूया तघेव उदक(कु)ण्हिका। सँमगुण्हिक त्ति वा बूया जागु त्ति कसरि त्ति वा ॥३२८॥ अवेलि त्ति व जो बूया पत्तंवेलि [त्ति] वा पुणो। वालकिल त्ति वा बूया तैकुलि त्ति व जो बदे॥ ३२९॥ तथा कुम्मासिषंडि त्ति सत्तुपिंडि त्ति वा पुणो। तथा तप्पणिंडि त्ति इतिपिंडि त्ति वा पुणो॥ ३३०॥ तथा ओदणिंडि त्ति तिलिंडि त्ति वा पुणो। पीढिपिंड त्ति वा बूया रच्छाभि(भ)त्तिं व जो बदे॥ ३३१॥ रसाल त्ति व जो बूया पडमहं ति वा पुणो। चोरालि त्ति व जो बूया 'अंबविंडि त्ति वा पुणो॥ ३३२॥ तथा 'अंबकधूवि त्ति तथा उल्लूरधूविता। अंबाडगधूवि त्ति' जा वऽण्णा धूपिता भवे॥ ३३३॥ चतुव्विहिम्म आहारे जं जं थीणामकं भवे। णामसंकित्तणे तस्स थीणामसममादिसे॥ ३३४॥ थीणामधेजा आहार इचेते परिकित्तिया। अच्छादणं तु थीणामं कित्तियिससमतो परं॥ ३३५॥

पंउण्ण त्ति पण्णि त्ति वण्णा सोमित्तिकि त्ति वा। अद्धकोसिज्जिका व त्ति तथा कोसेज्जिका पि वा।।३३६॥ पसरादि त्ति वा बूया पिगाणादियवंतरा। छेख त्ति वाडकीँणि त्ति तथा वेछविक त्ति वा।। ३३७॥

प्रकृतिधा ल परित्तका व ति भवे माहिसिक ति वा ।

15

कि ईंही कटुतरी व ति तथा जामिलिक ति वा 🖘 ॥ ३३८ ॥

सण्हा थूछ त्ति वा बूया सुबुता दुव्वृत ति वा। अप्पग्या वा महग्या वा अहता घोतिक ति वा। १३९॥ जं चऽण्णं एवमादीयं छोए थीणामकं भवे। वत्थसंकित्तणे तासं थीणामसममादिसे ॥ ३४०॥ अच्छादणं तु थीणामं इचेतं परिकित्तितं। भूसणाणि तु कित्तेस्सं थीणामाणि अतो परं॥ ३४९॥

सिरीसमाठिका व ति तथा णिठियमाठिका। तथा मकरिका व ति ओराणि ति वा पुणो।। ३४२।।

पुण्फितिक ति वा बूया मैंकण्णी ठकड ति या। वाठिका कण्णवहीका कण्णिका कुंडमाठिका।। ३४४।।

सिद्धिक ति वा बूया तथा अंगुिठमैंदिका। तथऽक्खमाठिका व ति तथा वा संघमाठिका।। ३४४।।

पैंयुका णितरिंगि ति तथा कंटकमाठिका। घणिपिच्छिठिका व ति तथा वा वि विकाठिका।। ३४५।।

एकाविठका व ति तथा पिष्पलमाठिका। हाराविठ ति वा बूया अधा मुत्ताविठ ति वा ॥ ३४६।।

कंची व रसणा व ति जंबूका मेखल ति वा। र कंटिक ति व जो बूया तथा संपिडक ति वा।। ३४८॥

वं चऽण्णं एवमादीयं थीणामं भूसणं भवे। णामसंकित्तणे तेसि थीणामं सञ्बमादिसे।। ३४९॥

मूसणाणि व सञ्वाणि थीणामाणि समाँसत। सयणा-ऽऽसणाणि जाणाणि कित्तियरसमतो परं।। ३५०॥

१ नामिस हं॰ त॰ ॥ २ °मिजेसु हं॰ त॰ ॥ ३ दुद्धणिह° हं॰ त॰ ॥ ४ सिमगुम्मिक हं॰ त॰ ॥ ५ ताळ° हं॰ त॰ ॥ ६ तकुलि हं॰ त॰ ॥ ७ कम्मास सप्त॰ ॥ ८ पिंडपिंड हं॰ त॰ विना ॥ ९ वारालि हं॰ त॰ विना ॥ १० अंघपिंडि हं॰ त॰ ॥ ११ अंधकधूवि हं॰ त॰ ॥ १२ तिगा जा हं॰ त॰ ॥ १३ पत्तुण्ण ति पपण ति हं॰ त॰ विना ॥ १४ °काण ति हं॰ त॰ विना ॥ १५ ० एति विहानतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ १६ हस्ति विहानतर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १७ आवया धोत्तिक हं० त॰ ॥ १८ मकणी लकुड हं० त॰ विना ॥ १९ °मुद्दिका हं० त॰ ॥ २० पेयुका णितिरिगि हं० त० ॥ २१ अध हं० त० ॥ २२ कंटक हं० त० विना ॥ २३ जामुद्दि हं० त० ॥ २४ ९मुरिका हं० त० विना ॥ २५ पाघंटिका पु० ॥ २६ ० सओ हं० त० ॥

[ ३ अहावण्णं

UZ

10

15

20

25

30

सेजा खट्टा भिसी व त्ति आसंदी पेढिक त्ति वा। महिसाहा सिला व त्ति फलकी ईट्टक त्ति वा। १५१।। सकडि त्ति व जो बूया सकडीक त्ति वा पुणो। थिंही गिह्नि त्ति वा बूया सिविका संदमाणिका।। ३५२।। सयणा-ऽऽसण-जाणाणि थीणामाणि समासत। कित्तियाणि पवक्खामि भायणाणि समासत।। ३५३।।

करोडी कंसपत्ति ति पालिका सरिक ति वा । भिंगारिका कंचिणका तथा कविचक ति वा ॥ ३५४ ॥ जं चऽण्णं एवमादीयं थीणामं भायणं भवे । णामसंकित्तणे तेसिं थीणामसममादिसे ॥ ३५५ ॥ भायणाणि तु वृत्ताणि थीणामाणि समासत । थीणामाणि पवक्खामि भंडोवगरणाणि तु ॥ ३५६ ॥

अँहंदिक त्ति पत्ति ति उक्खली थालिक त्ति वा। कालंची कँरकी व त्ति कुठारीक त्ति वा पुणो ।।३५०।। थाली मंडी घडी दव्वी केलों उद्दिक-माणिका। णिसका आयमणी चुही फूमणाली समंछणी ।। ३५८ ।। मंजूँसिका मुद्दिका य सलाकंजणि पेहिका। धूतुहिक त्ति [...] व त्ति पिंच्छोला फणिका पि वा।। ३५९ ।। दोणी उक्कुलिणी पाणि अमिल त्ति बुध त्ति वा। तधा पडालिका व त्ति तवि वत्थरिक त्ति य।। ३६० ।। जं चंडण्णमिव थीणामं मंडोवगरणं भवे। णामसंकित्तणे तेसिं थीणामं सन्वमादिसे ।। ३६१ ।। मंडोवगरणं एतं थीणामं परिकित्तियं। आयुधाणि पवक्खामि थीणामाणि अतो परं ।। ३६२ ।।

र्कुद्दाि ति कुठारि ति वासि ति छुरिक ति य। द्व्वी तथ कवली य दीविक ति कडच्छकी ॥३६३॥ जं चऽण्णमि थीणामं द्व्वं लोहमयं भवे । णामसंकित्तणे तासं थीणामसममादिसे ॥ ३६४॥ मणीसु यावि सव्वेसु सव्वेसु रयणेसु त। जं जं थीणामकं भवति तं तं थीलक्खणं भवे ॥ ३६५॥ सुवण्णकाकणी व ति तथा मासककाकणी। तथा सुवण्णगुंज ति दीणारि ति व जो वदे ॥ ३६६॥ हिरण्णमिम तु सव्वम्मि जं जं थीणामकं भवे। णामसंकित्तणे तासं थीणामसमलक्खणं ॥ ३६७॥

तथा सन्वेसु धन्नेसु जं जं थीणामकं भवे। णामसंकित्तणे तेसं सन्वं थीणामकं भवे।। ३६८।। एवमेतेसु सन्वेसु पवित्तिसु यथकमं। जं जं थीणामकं भवित सन्वं तं समलक्खणं।। ३६९।। थीणामधेज्ञे णक्खत्ते देवते पणिधिम्मि वा। पुष्फे फले व देसे वा णगरे गामे गिहे पि वा।। ३७०॥ पुरिसे चतुष्पदे चेव पिक्खिम्म उदगेचरे। कीडे किविलके वा वि परिसप्पे तवेव य।। ३७९॥ पाणे वा भोयणे वा वि तवेवाऽऽभरणेसु य। आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा।। ३७२॥ लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य। मिणि[सु] वा वि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य।। ३७३॥ [ एँतिम्म पेक्खितामासे सदे क्वे तघेव य। ] सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूया अंगचिंतको।। ३७४॥

॥ थीणामाणि सम्मत्ताणि॥ २॥ छ॥

# [३ अट्ठावण्णं णपुंसका ]

अहावण्णं तु णातव्या पुरिसंगे णपुंसका । उद्देसंतरभागा य जंघोरूणं भे जे भवे ।। ३७५ ।। अक्लक्ट्रंडंसकूडाणि कुक्लंतर- भुमंतरं । अंगुली अंतराणिं च अंगे णिणणाणि जाणि य ।। ३७६ ।। केस मंसु-णहं लोमं अंगाणि मिज्झिमाणि य । एते अंगम्मि णातव्या अहावण्णं णपुंसका ।। ३७७ ।। णपुंसकाणि जाणंगे अण्णाणि वि भवंतिह । णपुंसकेहिं ताणिं पि णिद्दिसे अंगचिंतओ ।। ३७८ ।। एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं किंचि पसत्थं सा सव्यं णित्थि त्ति णिद्दिसे ।। ३७९ ।।

१ इद्रुक हं॰ त॰ ॥ २ थाली गिल्ल त्ति हं॰ त॰ । थाली गिण्हि त्ति सं ३ पु॰ सि॰ ॥ ३ आहिंद्क सि॰ ॥ ४ करवी हं॰ त॰ ॥ ५ कणा-उहिक-माणिवा हं॰ त॰ ॥ ६ मक्ंसिका मुद्दिका य सणा कंजणि पेलिका हं॰ त॰ विना ॥ ७ एवं हं॰ त॰ ॥ ८ कुड़ालि हं॰ त॰ विना ॥ ९ त्ति य दुच्छकी हं॰ त॰ ॥ १० चतुरस्रकोष्ठकगतं पूर्वार्द्धमिदं प्रतिष्ठ नास्ति ॥ ११ च जं भवे हं॰ त॰ विना ॥

### णपुंसकाणि]

#### णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

७३ .

5

25

पुरिसं च परिपुच्छेज अधण्णो दूमगो ति य । असिद्धत्थो ति तं बूया एतेसामुपवेसणे ॥ ३८० ॥ असेसो आइलो चेव वयोगतमणो णरो। परिकिलेसाभिगते भोगे अप्पे तु भुंजति।। ३८१।। इत्थि वा परिपुच्छेज अधण्णा दूभग ति य । असिद्धत्था असेसा य इत्थीयमिति णिहिसे ॥ ३८२ ॥ अणीसरी कुडुंबस्स ण य कस्सित सामिणी। आइला सपरिक्रेसा भोगे भुंजे जैथेच्छया।। ३८३।। अविषेयो य से भत्ता सा य भत्तु वसे भवे । बहुरोगा अप्परोगा बहुपचित्रिका भवे ॥ ३८४ ॥ कण्णं च परिपुच्छेज अधण्णा दूभग ति य । असिद्धत्था असेसा य विज्ञते अचिरेण य ॥ ३८५ ॥ तं पंडगं समासेण पंडगस्स वियाणिया । विज्ञस्सति ति तं वया सेवितस्मि णपुंसके ॥ ३८६ ॥ गब्भं पुच्छे ण भविस्सित त्ति जाणे णपुंसकं च तं। इत्थी वा पुरिसो वा वि एगमेगसमागमं।। ३८७।। णित्थ त्ति तं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितओ । रहे संजोगपुच्छायं थीपुमंसेण पसस्सते ॥ ३८८ ॥ दुव्वाभिगमणं णत्थि ववहारो णिरत्थको । पंडकस्स य कम्माणि जाणि तस्स परस्स वा ॥ ३८९ ॥ 10 कम्मपुच्छाय णिद्देसे एवमादि फलं वदे । पवासो पुच्छिते णित्थ पुज्यो य णिरत्थकं ॥ ३९० ॥ विवादे वा जयं पुच्छे जयो णित्थ ति णिद्दिसे । आरोग्गं परिपुच्छेजा णित्थ त्तेवं वियागरे ॥ ३९१ ॥ रोगं च परिपुच्छेजा अत्थि त्तेवं वियागरे । मरणं च परिपुच्छेजा अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ३९२ ॥ जीवितं परिपुच्छेजा णिथ त्तेवं वियागरे । आबाधितं च पुच्छेजा ण समुद्विहिति त्ति सो ॥ ३९३ ॥ अणावृद्धि च पुच्छेज अत्थि तेवं वियागरे । वासारतं च पुच्छेज जहण्णो ति वियागरे ॥ ३९४ ॥ 15 अपातपं च पुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज मोहं मेहं वियागरे ॥ ३९५ ॥ क्रि सैरसरस संपर्य पुच्छे जहण्णा सस्ससंपया । 🚱 सस्सरस वापदं पुच्छे अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ३९६॥ णहं च परिपच्छेजा णत्थि णहं ति णिहिसे। णहमाधारए तं च णिरत्यं णहमादिसे।। ३९७॥ पुरुसो णपुंसको इत्थी णपुंसो त्ति वियागरे । धण्णं धणं ति पुच्छेजा अधण्णं ति वियागरे ॥ ३९८ ॥ 20

ां जं [च] किंचि पसत्थं [सा] सव्वं णित्थि ति णिहिसे।

कि जें किंचि अप्पसत्यं च सन्वमत्थि ति णिहिसे ॥ ३९९ ॥ 🖼

ा १९९ तथा खेत्तं तथा वत्थुं सव्वं णत्थि त्ति णिद्दिसे । सव्वे सद्दे य जाणेजा जे भवंति णपुंसका ॥ ४०० ॥ णपुंसको अपुरुसो 'चिह्निको सीतलो त्ति वा । पंडको वातिको वा वि किलिमो वा संकेरो त्ति वा ॥ ४०१ ॥ कुंभीकपंडकं जाणे इस्सापंडकमेव य। पक्खापिक्ख व विक्खो य संढो वा वि णरेतरो ॥ ४०२ ॥ एते णपुंसका सद्दा णक्खत्ताणंतरे तथा । णक्खत्तदेवंतरए कीलेयेयंतरे तथा ॥ ४०३ ॥ भायणंतरते या वि वत्थमाभरणंतरे । उवकरणमंतर चेव धण-धण्णंतरे तथा ।। ४०४ ॥ एतम्मि पेक्खियामासे सद्दे रूवे तघेव य । सन्वमेवाणुगंतव्वं ततो बूयांगचिंतओ ॥ ४०५॥ ॥ णपुंसकाणि सम्मत्ताणि ॥ ३॥ छ॥

# [ ४ सत्तरस दक्खिणाणि ]

सत्तरस दिवलाणंगे पवक्लामऽणुपुव्वसो। सीसस्स दिक्लणो भागो १ कण्णो यो वा वि दिक्लणो २॥४०६ ३० अक्खी ३ भमू ४ इणू वा वि ५ गंडो जो यावि दक्किणो ६। गीवा ७ अंसो य८ बाहू य९ थणो १० हत्थो य दक्किणो ११ ॥ ४०७॥ पस्सं १२ वसणो १३ ऊँह य १४ जाणू १५ जंघा य दक्किणा १६। पादो य दक्किणो णेयो १७ एवं सत्तरसाऽऽहिया ॥ ४०८ ॥

१ जियेच्छिया हं ॰ त ॰ ॥ २ हस्तिचिह्नान्तर्गतं पूर्वार्द्धं हं ॰ त ॰ एव वर्त्तते ॥ ३ हस्तिचिह्नान्तर्गतमुत्तरार्द्धं हं ॰ त ॰ एव वर्त्तते ॥ ध चिण्णको हं॰ त॰ ॥ ५ ॰संवरो हं॰ त॰ ॥ ६ मंतणे चेव हं॰ त॰ ॥ ७ जत् य हं॰ त॰ ॥ अंग० १०

OS!

10

15

25

30

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । पसत्थं जित्वं किंचि सन्वमित्थ ति णिहिसे ।। ४०९ ॥ पुरुसं च परिपुच्छेज सिद्धत्थो सुभगो ति य । दीहिणाचारभागी य पुरुसोऽयमिति णिद्दिसे ॥ ४१० ॥ इत्थि वा परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग ति य । दिक्खणाचारभागी य इत्थीयमिति णिद्दिसे ।। ४११ ॥ पुरुसस्सऽद्विघं पुच्छे बूया तं तु पदिक्खणं। थियो अद्विघं पुच्छे आदितो तं पयिक्खणं ॥ ४१२ ॥ कण्णं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग ति य । धण्णा य सुह्भागी य ण खिप्पं तु गमिस्सति ॥ ४१३ ॥ गब्भं च परिपुच्छेज अत्थि गब्भो ति णिहिसे । गब्भिणी परिपुच्छेज इमं पक्खं पजाहिति ॥ ४१४ ॥ पुत्तलामं च पुच्छेज दक्खिणो य भविस्सति । कम्मं च परिपुच्छेज रौयमब्भंतरं भवे ॥ ४१५ ॥ पवासं परिपुच्छेज पवासो सँफलो भवे । पउत्थं परिपुच्छेज इमं पक्खं स एहिति ॥ ४१६ ॥ बंधं च परिपुच्छेज णिथ बंधो त्ति णिहिसे । बंधस्स मोक्खं पुच्छेज अत्थि मोक्खो त्ति णिहिसे ॥ ४१७ ॥ पवासं परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । पतिष्ठं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे ।। ४१८ ।। , भयं च परिपुच्छेज भयं णित्थि त्ति णिद्दिसे । खेमं च परिपुच्छेज 🖙 अत्थि खेमं ति णिद्दिसे ।। ४१९॥ पैसत्थं परिपुच्छेज 🖘 अत्थि अत्थि त्ति णिद्दिसे । विग्गहं परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे ॥ ४२० ॥ जयं च परिपुच्छेज जयो अत्थि त्ति णिहिसे । आरोग्गं परिपुच्छेज णीरोगो त्ति वियागरे ॥ ४२१ ॥ रोगं च परिपुच्छेज णित्थ रोगो ति णिद्दिसे । मरणं च परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे ॥ ४२२ ॥ ल जीवितं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे ⊳ । असमाहिं परिपुच्छेज समुद्देगं समुद्दिसे ।। ४२३ ॥ अणाबुद्धिं च पुच्छेज णित्थ तेवं वियागरे । वासारतं च पुच्छेज उत्तमो ति वियागरे ॥ ४२४ ॥ अपातपं च पुच्छेज णिथ त्तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज अणुपुव्विं वियागरे ॥ ४२५ ॥ कदा वासं ति वा बूया इमं पक्लं ति णिहिसे । दिवा रात्तं ति वा बूया दिवा वासं विणिहिसे ।। ४२६ ॥ क्र संस्तरस सं(वा)पयं पुच्छे णित्य ति ति वियागरे । 🖘 सस्तरस संपयं पुच्छे उत्तमा सस्तसंपया ॥४२०॥ णहं च परिपुच्छेज लाभं तस्स विणिद्दिसे । णहमाधारए तं च दिक्खणं सन्वमादिसे ॥ ४२८ ॥ कदा णहं ति वा बूया इमं पक्खं ति णिदिसे । कदा रिदिसिहिति तं च इमं पक्खं ति णिदिसे ।। ४२९ ॥ ं ि बामं व दक्क्लिणं व त्ति दक्क्लिणं ति वियागरे । धण्णं धणं चै पुच्छेज धणं ति [य] वियागरे ॥ ४३० ॥ जं च किंचि पसत्यं तं सव्वमत्यि ति णिहिसे । अप्पसत्यं च जं किंचि ण तं अत्थि ति णिहिसे ॥ ४३१ ॥ सत्तमाभिजणं कम्मं आयारं च विसेसतो । सद्दे पद्क्षिणे सव्वं जं चऽण्णमवि एरिसं ॥ ४३२ ॥ सञ्बकालं पसत्थं तु सञ्बत्थेसु य पूतियं । पुण्णामघेये हि फलं दिक्खणाणं पि णिहिसे ॥ ४३३ ॥ तथा खेत्तं तथा वत्थुं सन्वमित्थ ति णिद्दिसे । सन्वे सद्दे य जाणेज्ञा दक्कियणा जे भवंतिह ।। ४३४ ॥ अतिद्क्तिखणं द्क्तिखणतो भवे यावि पुन्वद्क्तिखणं। अतिद्क्तिखणं सप्पति तघेव उवाद्तिणं (उवद्क्तिखणं)॥४३५॥ [.....] द्क्लिणं ति व जो वदे । पद्क्लिणं ति वा बूया जं चऽण्णं द्क्लिणं भवे ॥४३६॥ णक्खत्ते १ दें क्लियणहारे देवते पणिधिम्मि या । पुष्फे फले य देसे य णगरे गाम गिहे वि वा ।। ४३७ ।। पुरुसे चतुप्पदे चेव पिक्लिम्म उद्गोचरे । <sup>१५</sup>कीडे किमिहिके वा वि परिसप्पगते तथा ।। ४३८ ।।

१ दिक्खणा° हं॰ त॰ ॥ २ ठिया अत्थ° हं॰ त॰ विना ॥ ३ रायगब्भं हं॰ ॥ ४ सहलो हं॰ त॰ ॥ ५ हस्तिचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ६ संधि च परिपुच्छेज्ञ अत्थि संधि त्ति णिद्दिसे । इति पाठः स्यात् ॥ ७ ० ० एतिचिह्नमध्यवित्तं पूर्वार्द्धं हं॰ त॰ नास्ति ॥ ८ भाहितं परि॰ हं॰ त॰ विना ॥ ९ द्वाणं णिद्दिसे हं॰ त॰ विना ॥ १० हस्तिचह्नगतं पूर्वार्द्धं हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ११ दिस्सिह एतं च हं० त० ॥ १२ ति पु॰ हं० त० विना ॥ १३ घण्णं ति हं० त० ॥ १४ दिक्सिणे दारे हं० त० विना ॥ १५ कीडे केमि॰ हं० त० विना ॥

अ सत्तरस वामाणि ]

#### णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणेस य ॥ ४३९ ॥ लोहेस यावि सन्वेस सन्वेस रयणेस य । मणीस यावि सन्वेस सन्वधण्ण-धणेस य ॥ ४४० ॥ एतम्मि पेक्खितामासे सदे रूवे तघेव य । सन्त्रमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचितओ ॥ ४४१ ॥

### ॥ दक्खिणाणि सम्मत्ताणि ॥ ४॥ छ॥

### ५ सत्तरस वामाणि

सत्तरस वामाणंगे कित्तयिस्समणुपुव्यसो । सीसस्स वामगो भागो १ कण्णो जो यावि वामको २ ॥ ४४२ ॥ अक्लि ३ भुमा ४ हणू वा वि ५ गंडो यो यावि वामको ६ । गीवा ७ अंसो य८ बाहू य९ थणो १० हत्थो य वामको ११ ॥ ४४३ ॥ पस्सं १२ वसण १३ ऊँरू य १४ जाणू १५ जंघा य वामिका १६। वामगो य तथा पाओ १७ एवं सत्तरसाऽऽहिता ॥ ४४४ ॥

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं किंचि वि पुच्छेज सन्वं णितथ त्ति णिहिसे ॥ ४४५ ॥ पुरिसं च परिपुच्छेज अधण्णो दूभगो त्ति य । वामाचारभागी य पुरिसोऽयमिति णिद्दिसे ॥ ४४६ ॥ इत्थि वा परिपुच्छेज अधण्णा दूभग ति य। वामाचारभागी य इयमित्थि ति णिहिसे ॥ ४४७ ॥ पुरिसऽहविधं पुच्छे वामं चेव वियागरे । इत्थऽहविधं पुच्छे वामं चेव वियागरे ॥ ४४८ ॥ कण्णं च परिपुच्छेज्ञ अधण्णा दूभग ति य । असिद्धत्थ ति तं बूया खिप्पं विज्ञेहिति ति य ॥ ४४९ ॥ 15 गुञ्भं च परिपुच्छेज णित्य गुज्भो ति णिहिसे । गुज्भिणी परिपुच्छेज मतं सत्तं प्याहिति ॥ ४५० ॥ कम्मं च परिपुच्छेज किच्छवित्ति भविस्सति । मित्ताणं च पडिकूलो सञ्बत्थेहि य बाहिरो ॥ ४५१ ॥ पवासं परिपुच्छेज णिरत्थो ति वियागरे । महंतो य आवद्धंसो खिप्पमेव भविस्सति ॥ ४५२ ॥ पडत्थं अ परिपुच्छेज > चिरेणाऽऽगमणं भवे । णिरत्थकं पवासं च पडत्थस्स वियागरे ॥ ४५३ ॥ बंधं वा परिपुच्छेज अत्थि बंधो त्ति णिहिसे । बंधस्स मोक्खं पुच्छेज चिरा मोक्खो भविस्सति ॥ ४५४ ॥ 20 पवासं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । पतिष्टं परिपुच्छेज णत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ४५५ ॥ सम्माणं संपयोगं वा णिव्वाणं मोक्खमेव य । भोगलामं सुहिस्सरियं सव्वं णिथ त्ति णिद्दिसे ।। ४५६ ॥ भयं चि परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । खेमं च परिपुच्छेज 😝 णैत्थि खेमं ति णिहिसे ॥ ४५७ ॥ संधिं च परिपुच्छेज 🖘 णितथ त्तेवं वियागरे । विगाहं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ४५८ ॥ जयं च परिपुच्छेज जयो णित्थ त्ति णिहिसे । आरोगां परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे ॥ ४५९ ॥ 25 रोगं च परिपुच्छेज अत्थि रोगो ति णिद्दिसे । मरणं च परिपुच्छेज अत्थि तेवं वियागरे ।। ४६० ॥ जीवितं परिपुच्छेज णत्थि त्तेवं वियागरे । आबाधितं च पुच्छेज ण समुद्रेहिति त्ति सो ॥ ४६१ ॥ अणावुर्द्धि ति पुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । वस्सारत्तं च पुच्छेज पावको त्ति वियागरे ॥ ४६२ ॥ अपातयं च पुच्छेज अत्थि तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज कटुकं ति विआगरे ॥ ४६३ ॥ सस्सरस वापदं पुच्छे अत्थि त्तेवं वियागरे । सस्सरस संपयं पुच्छे णिकिहा सस्ससंपया ॥ ४६४ ॥ 30 णहं च परिपुच्छेज णत्थि णहं ति णिहिसे । णहमाधारइत्ता य वामपक्खस्स णिहिसे ॥ ४६५ ॥ वामं च दक्खिणं व त्ति वामं चेव वियागरे । घण्णं घणं ति पुच्छेज अधण्णमिति णिहिसे ॥ ४६६ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

194

10

१ जन्तू य हं॰ त॰ ॥ २ ๗ ⊳ एतचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ३ हस्तचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ४ आवाविहं च परिपुच्छेज हं॰ त॰ ॥ ५ वासारत्तं हं॰ त॰ ॥

६ सत्तरस

जं [च] किंचि पसत्थं तं सन्वं णत्थि ति णिद्दिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सन्वमत्थि ति णिद्दिसे ।। ४६७॥ सत्तमाभिजणं जातिं आयारं विणयकमं । असुभं अप्पसत्थं च वामभागेसु णिद्दिसे ॥ ४६८ ॥ जधा थीणामघेयाणं फलं वुत्तं सुभा-ऽसुभं। तेधेव सन्वं वामाणं फलं बूया सुभा-ऽसुभं।। ४६९।।

तथा खेत्तं तथा वत्थुं सन्वं णत्थि ति णिहिसे । समे सद्दे य जाणेजा वामे जे मणिके मया ॥ ४७० ॥ उत्तरं ति व वामं ति वामावट्टो ति वा पुणो । वामसीलो ति वा बूया वामायारो ति वा पुणो ॥ ४७१ ॥ वामपक्खं ति वा बूया [वामदेसं ति वा ] पुणो । वामभागं ति वा बूया वामतो त्ति व जो वदे ॥ ४७२॥ अपवामं ति वा बूया अपसन्वं ति वा वदे । अवसन्वं ति वा बूया अप्पर्णं ति वा पुणो ॥ ४७३ ॥ जं चऽण्णं एवमादीयं समासेण य वासतो । ये वऽण्णे वामतो सद्दा वामतो मणिके मता ॥ ४०४ ॥ णक्खत्ते उत्तरहारे देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम-गिहे वि वा ॥ ४७५ ॥ पुरुसे चतुप्पदे वा वि पक्खिम्म उद्गेचरे। कीडे किपिछके वा वि परिसप्पे तथेव य ॥ ४७६॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणेस य ॥ ४०० ॥ लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रतणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य ॥ ४७८ ॥ एतम्मि पेक्खियामासे सद्दे रूवे तघेव य । सञ्बमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचितओ ॥ ४७९॥ ॥ वामाणि सम्मत्ताणि ॥ ५॥ छ॥

[६ सत्तरस मज्झिमाणि]

सत्तरस मिज्झमाणंगे पवक्खामऽणुपुव्वसो । मत्थको पढमं वृत्तो १ ततो सीमंतको भवे २ ॥ ४८० ॥ ललाडं ३ भूमकंतरवंसी ४ तथा णासाय पुत्तको ५। णासा ६ ओहा य ८ भवे उरो ९ जधुत्तरं तथा १०॥४८१॥

हिद्यं ११ थणंतरं १२ णाणी १३ लोमवासी १४ तघोदरं १५। मेहणं १६ वत्थिसीसं च १७ मन्झिमाणाऽऽभवंतिह ॥ ४८२ ॥

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं [च] किंचि पसत्थं [सा] सन्वमत्थि त्ति णिहिसे ॥ ४८३ ॥ पुरिसं परिपुच्छेज सिद्धत्थो सुभगो ति य । धण्णो य सुह्भागी य भातीणं मिज्झिमो भवे ॥ ४८४ ॥ रायमंती भवे सो य णातीणं मिन्झिमो भवे । मन्झत्थसीलमायारो सन्वत्थेसु भवे णरो ॥ ४८५ ॥ इत्थि च परिपुच्छेज सिद्धत्था अपरायिता । धण्णा य सुहभागी य भगिणीसु य मिज्झमा ॥ ४८६ ॥ णातीस मन्द्रिमं लभते भत्तारिम्म य वहामा । मन्द्रात्थसीलमायारा सन्वत्थेस य सा भवे ॥ ४८७ ॥ पुरिसस्सऽत्थविधिं पुच्छे मन्झिमं ति वियागरे। [ थिया अत्थिविधिं पुच्छे मन्झिमं ति वियागरे।। ४८८॥ ] कणं च परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग ति य। धण्णा य सुहभागी य ण य खिष्पं निग्गमिस्सति ॥ ४८९ ॥ गब्मं च परिपुच्छेज अत्थि गब्मो ति णिहिसे । गब्भिणि परिपुच्छेज खिप्पं सा पयाहिति ॥ ४९० ॥ कता पयाहिती व त्ति पक्खसंधिम्मि णिद्दिसे । कम्मं च परिपुच्छेज रायमब्भंतरं वदे ॥ ४९१ ॥ पवासं परिपुच्छेज सफलं ति वियागरे । पउत्थं परिपुच्छेज सधणो आगमिस्सति ॥ ४९२ ॥ सवि पावासिकं पुच्छे कता सो आगमिस्सति । अंगवी आगमं तस्स पक्खसंधिम्मि णिहिसे ॥ ४९३ ॥ 🗠 'वंधं च परिपुच्छेज णित्थ वंधो त्ति णिद्दिसे । ⊳ वंधस्स मोक्खं पुच्छेज अत्थि मोक्खो त्ति णिद्दिसे ॥४९४॥ कता मुचिहिती व त्ति जो णरो परिपुच्छति । अंगवी तस्स मोक्खं तु पक्खसंधिम्मि णिद्दिसे ॥ ४९५ ॥ पवासं परिपुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे । पतिष्टं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ४९६ ॥ पतिहं णिव्वृति पीति संजोगं च सँमागमं । जं इहं परिपुच्छेज सव्वमत्थि ति णिहिसे ॥ ४९७ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

10

15

30

20

25

30

१ °यक्खमं हं॰ त॰ विना॥ २ तं चेव सञ्ववामा हं॰ त॰॥ ३ अपव्वामं हं॰ त॰ विना॥ ४ अवसव्वं हं॰ त॰ विना॥ प 🗸 ⊳ एतचिह्नगतं पूर्वार्द्ध हं॰ त॰ नास्ति ॥ ६ सनामकं हं॰ त॰ ॥

### मज्झिमाणि]

: :

#### णवमो अंगमणी णाम अज्ञाओ

1919

संधि च परिपच्छेज अत्थ संधि ति णिहिसे । विगाहं परिपच्छेज णित्थं तेवं वियागरे ॥ ४९८ ॥ ्जयं च परिपुच्छेज जयो अत्थि ति णिद्दिसे । आरोग्गं परिपुच्छेज समुद्वाणऽस्स णिद्दिसे ॥ ४९९ ॥ अणावुद्धिं च पुच्छेज णत्थि त्तेवं वियागरे । वस्सारत्तं च पुच्छेज मज्झिमो त्ति वियागरे ॥ ५०० ॥ अपातयं च पुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज मिन्झिमो ति वियागरे ॥ ५०१ ॥ कता वासं ति वा बूया पक्खसंधि मिम णिदिसे । दिवा रात्तें ति वा बूया संझाकाले विणिदिसे ॥ ५०२ ॥ सरसरस वा[प]दं पुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे। संस्तरस संपयं पुच्छेज मिन्झिमा संस्तसंपदा ॥ ५०३ ॥ लाभं च परिपुच्छेज मन्झिमं लाभमादिसे । णहं च परिपुच्छेज मन्झिमं तं च लब्भित ॥ ५०४ ॥ वाम-द क्खिणमञ्झिम मञ्झिमं ति वियागरे । धण्णं घणं च पुच्छेज मञ्झिमो ति वियागरे ॥ ५०५ ॥ जं [च] किंचि पसत्थं [सा] सन्वमत्थि ति णिद्दिसे। अप्पसत्थं च जं किंचि सन्वं नित्थ ति णिद्दिसे ॥५०६॥

तथा खेत्तं तथा वर्र्धुं सन्वमत्थि ति णिद्दिसे । समे सद्दे य जाणेजा मिन्झमा जे भवंतिह ॥ ५०७ ॥ मज्झि मँज्झंतिको मज्झो मज्झिमो त्ति व यो वदे । पुर-देस-भागमज्झो गोट्टी-सेणागमसस वा ॥ ५०८ ॥ वयस्स मज्झो सुहमज्झो सयणमञ्झं ति वा वदे । घरमञ्झ गाममज्झो अरण्णस्साऽडवीय वा ॥ ५०९ ॥ णीयसंवैरिमञ्झिम मित्तमञ्झो ति वा वदे । अमित्तमञ्झो गोमञ्झो णातिमञ्झो ति वा वदे ॥ ५१० ॥ सुमज्झो तणुमज्झो त्ति चोरमज्झो त्ति वा वदे । जवमज्झो कीडमज्झो लद्धमज्झो ति वा वदे ॥ ५११ ॥ समुदस्स य मँज्झं ति अब्भमज्झं ति वा वदे । उदगस्स व मज्झो त्ति अग्गिमज्झो ति वा पुणो ॥ ५१२ ॥ 15 चुउपदाणं सन्वेसिं विपदाणं तघेव य । अंगोवंगेसु सन्वेसु मन्झस्स उ उदीरणा ।। ५१३ ।। र्भातीणं मिज्झमं व त्ति अ मैज्झिमं भयणीण ा वा । मज्झागतं ति वा बूया मज्झसारं ति वा वदे ॥५१४॥ मन्झं सारं ति वा बूया तथा उद्धममन्झिमं । उक्कट्टमन्झिमं व त्ति तथा सम्मन्धिंमं ति वा ॥ ५१५ ॥ कित्तियंति य जे सहा जं चऽण्णं मिन्झमं भवे । एते उत्ता समा सहा मिन्झमा जे भवंति य ।। ५१६ ।। सइ-रूव-रसे गंधे फासे मज्झिमकिम य। पुष्फे फले व देसे वा णगरे गामे गिहे वि वा ॥ ५१७॥ 20 पुरुसे चतुष्पदे वा वि पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किविह्नगे यावि परिसप्पे तघेव य ॥ ५१८ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य ॥ ५१९ ॥ आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणेसु य । लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य ॥ ५२०॥ ्एतम्मि पेक्खितामासे सइ-रूव-रसे तथा । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ ॥ ५२१ ॥

ा र मार्थिक विकास मिल्लामाणि सम्मत्ताणि ॥ ६ ॥ छ ॥ केन्स्र वैद्वार केन्द्र केन्द्र

25

30

# [ ७ अट्ठावीसं दढाणि ]

अद्वावीसं दढाणंगे पवक्खामऽणुपुव्वसो । सिरं १ णिडालं २ जतूणि ४ उरो ५ पस्साणि वे भवे ७ ॥ ५२२ ॥ वे ' बाहुणालिमज्झाणि ९ बाहुमज्झा य वे भवे ११। जंघोरूणं च मज्झाणि १५ तघेव पादपहिओ १७॥५२३॥

दंता १९ संखा य २१ गंडा य २३ करमज्झो तघेव य २५। खंधो [य] २६ जेंतुमज्झो य २८ दढाणेताणि णिहिसे ॥ ५२४ ॥

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा। जं [च] किंचि पसत्थं तं सन्वमत्थि ति णिहिसे ॥ ५२५॥

१ °ण मज्झं ति म° इं॰ त॰ विना ॥ २ सव्वमत्थि इं॰ त॰ ॥ ३ वत्थं इं॰ त॰ विना ॥ ४ मज्झंमिको इं॰ त॰ ॥ अ °संबंधे मज्झं ति मित्त' हं॰ त॰ विना ॥ ६ अचित्त° हं॰ त॰ ॥ ७ मज्झम्मि अ° हं॰ त॰ सि॰ ॥ ८ भावाणं हं॰। भावीणं त॰ ॥ ९ ० एत्चिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ १० °मं तहा हं॰ त॰ ॥ ११ जे बा° हं॰ त॰ ॥ १२ जतुमज्यो HAT OF STREET AS HOST OF OF SET THE US I WHITE OF OF इं त॰ ॥

20

5

10

15

20

25

30

पुरिसं च परिपुच्छेज सिद्धत्थो सुमगो ति य। धण्णो य सुहमागी य दढो य बलवं ति य।। ५२६।। इत्थिं च परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग ति य । धण्णा य सुहभागी य दढा य बिलका ति य ॥ ५२७ ॥ पुरिसस्सऽद्वविधं पुच्छे दढिमींचेव णिद्सि । थिया अद्वविधि पुच्छे दढिमचेव णिद्सि ॥ ५२८ ॥ कैण्णं च परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग ति य । धण्णा य सुहभागी यें ण तु खिप्पं गमिस्सति ॥ ५२९ ॥ गब्मं च परिपुच्छेज अत्थि गब्मो ति णिहिसे । गॅब्मिणिं परिपुच्छेजा चिरा पुत्तं पयाहिति ॥ ५३०॥ कम्मं च परिपुच्छेज दढं कम्मं तु णिहिसे । पवासं परिपुच्छेज सफलमिति णिहिसे ॥ ५३१ ॥ पज्त्यं परिपुच्छेज्ञ सँधणो आगमिस्सति । दढो त्ति य वियाणेज्ञा पुच्छितो अंगचिंतको ।। ५३२ ॥ बंधं च परिपुच्छेजँ नित्थ बंधो त्ति णिद्दिसे । बंधरस मोक्खं पुच्छेज्ञ चिरा मोक्खो भविरसित ॥ ५३३ ॥ पवासं परिपुच्छेर्जं णिथ एवं वियागरे । 🖙 पैइट्ठं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ५३४ ॥ 🖘 समागमं संपयोगं थाणमिस्सरियं जसं । जं जं पसत्थं पुच्छेज्ञ सन्वमत्थि त्ति णिहिसे ॥ ५३५ ॥ भयं च परिपुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे । खेमं च परिपुच्छेज अत्थि खेमं ति णिहिसे ॥ ५३६ ॥ संधिं च परिपुच्छेज अत्थि संधि ति णिद्दिसे । विगाहं परिपुच्छेज णित्थ तेवं वियागरे ॥ ५३७ ॥ जयं च परिपुच्छेज जयो अत्थि त्ति णिद्दिसे । आरोग्गं परिपुच्छेज आरोग्गमिति णिद्दिसे ॥ ५३८ ॥ रोगं च परिपुच्छेज णिथ रोगं ति णिद्दिसे । मरणं च परिपुच्छेज णिथ त्तेवं वियागरे ॥ ५३९ ॥ जीवितं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । आबाधितं च पुच्छेज समुद्वाणऽस्स णिहिसे ॥ ५४० ॥ अणावुद्धिं च पुच्छेज णत्थि त्तेवं वियागरे । वस्सारत्तं च पुच्छेज सोभणो त्ति वियागरे ॥ ५४१ ॥ अपातवं च पुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज पभूतिमिति णिहिसे ॥ ५४२ ॥ सस्सरस संपयं पुच्छे सोभणा सस्ससंपदा । सस्सरस वापदं पुच्छे णिथ त्तेवं वियागरे ॥ ५४३ ॥ णहं च परिपुच्छेज अत्थि णहं ति णिहिसे । णहुमाधारये तं च दृढमिचेव णिहिसे ॥ ५४४ ॥ सज्जीवं वा वि णिज्जीवं णहमाधारये जति । सज्जीवमिति तं बूया एवं तु दढ-दुब्बले ॥ ५४५ ॥ दृढं वा दुव्वलं वा वि दृढमित्तें विदिसे । धण्णं धणं ति पुच्छेज धण्णं चेव वियागरे ॥ ५४६ ॥ जं [च] किंचि पसत्थं तं सन्वमित्थं ति णिद्दिसे। अप्पसत्थं च जं किंचि सैन्वं णित्थि ति णिद्दिसे।।५४७॥ जघा पुण्णामघेयेसु अत्थो सन्त्रो सुमा-ऽसुमो । एवं द्ढेसु सन्वेसु पुण्णामसमकाऽऽहिते ॥ ५४८ ॥

तथा खेतं तथा वैत्युं सन्वमित्य त्ति णिहिसे। समे सहे य जाणेजा दढा जे मणिके मता। ५४९॥ अचछं धुवं तथा ठाणं सैंस्सतं मिललं ति वा। अजरामरं ति वा बूया णियतं ति अँविश्यतं ॥ ५५०॥ हिमवंतो त्ति वा बूया महाहिमवतो त्ति वा। णिसेंढो अधवा रुप्पी मेरू वा मंदरो त्ति वा॥ ५५१॥ णेलवंतो त्ति केलासो तथा वस्सधरो त्ति वा। वेयड्डो अच्छदंतो त्ति सज्झो विंझो त्ति वा व वदे № ॥५५२॥ भंतो त्ति मलयो व त्ति पारियेंत्तो त्ति वा पुणो। मिहेंदो चित्तकूडो त्ति वदे अंबासणो त्ति वा॥ ५५३॥ णगो त्ति पव्यतो व त्ति गिरिमेरुवरो त्ति वा। सेलो सिलोचयो व त्ति पव्यतो सिहिर त्ति वा॥ ५५४॥ पासाणो पत्थरो व त्ति उपलो त्ति मणि त्ति वा। सिलापट्टो त्ति वा बूया गंडसेलो त्ति वा पुणो ॥ ५५६॥ णामतो गिरिको व त्ति तहा पव्यतको त्ति वा। सेलो वइरो त्ति वा बूया मेरुको मरुभूतिको ॥ ५५६॥

१ °मित्थेव हं॰ त॰ सि॰ ॥२ इत्थिया वि अट्टविधं पुच्छे दढामि° हं॰ त॰ ॥ ३ कल्लं च हं॰ त॰ ॥४ य णेतु हं॰ त॰ ॥ ५ गिन्मणी परिपुच्छेजा हं॰ त॰ ॥ ६ सधण्णो हं॰ त॰ ॥ ७ °जा अत्थि हं॰ त॰ विना ॥ ८ °जा अत्थि त्तेवं हं॰ त॰ ॥ ९ इस्तिचढगतमुत्तराई हं॰ त॰ सि॰ एवं वर्तते ॥ १० °मिचेव हं॰ त० ॥ ११ सव्वमित्थि हं॰ त० ॥ १२ वत्थं हं॰ त० विना ॥ १३ अपिच्छयं हं॰ त० ॥ १५ °समो अहवा हं॰ त० सि० ॥ १६ ० ० एतिचिह्नमध्यगतं पदं हं० त० निस्ति ॥ १७ मंचो त्ति हं० त० सि० ॥ १८ ९रिवत्तो हं० त० ॥

८ अट्टावीसं चलाणि ]

OF

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

49

धुवको अचिति व त्ति तथा थावरको त्ति वा । सिवणामो गुत्तणामो भैवो त्ति अभवो त्ति वा ॥ ५५७ ॥ थितो त्ति सुत्थितो व त्ति तथा ठाणिहतो त्ति वा । अकंपो णिप्पकंपो त्ति णिव्वरो सुँहते त्ति वा ॥ ५५८ ॥ अण्णे वेवंविधा सद्दा जे अण्णे अचला भवे । एते उत्ता समा सद्दा दढा जे मणिके मता ॥ ५५९ ॥

थावरिम य णक्खते देवते पणिधिम्मि त । पुष्फे फले य देसे य णगरे गाम गिहे वि वा ।। ५६० ॥
पुरुसे चउष्पदे चेव पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किपिछगे वा वि परिसप्पे तधेव य ॥ ५६१ ॥
पाणे य भोयणे यावि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा ॥ ५६२ ॥
सव्वेसु यावि लोहेसु सव्वेसु रतणेसु य । मणी[सु] यावि सव्वेसु सव्वथण्ण-धणेसु य ॥ ५६३ ॥
एतिम्म पेक्खितामासे सदे रूवे तथेव य । सव्यमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ ॥ ५६४ ॥
॥ दढाणि सम्मत्ताणि ॥ ७ ॥ छ ॥

ि ८ अट्टावीसं चलाणि ]

10

अद्वावीसं चलाणंगे पवक्खामऽणुपुव्वसो । कण्णासंघी भुमासंघी [ .....। ५६५ ॥ ....। ५६६ ॥ ...... ] कमतलाणं च अद्वावीसं चलाणि तु ॥ ५६७ ॥ एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं [च] किंचि पसत्थं तं सव्वं णितथ त्ति णिद्दिसे ॥ ५६८॥ पुरिसं परिपुच्छेज अधण्णो दूभगो त्ति य । असिद्धत्थो त्ति तं बूया एँतेसिं उपसेवणे ॥ ५६९ ॥ 15 इस्थि च परिपुच्छेज अधण्णा दूभग त्ति य । असिद्धत्थ त्ति तं बूया एतेसमुपसेवणे ॥ ५७० ॥ पुरिसस्सऽत्थविधं पुच्छे चलमिचेव णिद्दिसे । अत्थविधं इत्थीसु य चलमिचेव णिद्दिसे ॥ ५७१ ॥ कण्णं च परिपुच्छेज अधण्णा दूभग त्ति य । असिद्धत्थ त्ति तं बूया खिप्पं विजेहिति त्ति य ।। ५७२ ॥ गढमं च परिपुच्छेज णित्य गढमो ति णिद्दिसे । गिक्मिणि परिपुच्छेज मतं सत्तं पजाहिति ॥ ५७३॥ गब्भिणी चलमामासं पुच्छे गब्भो सो चलो भवे । चले बितियमालद्धे गब्भो हणित मातरं ॥ ५७४ ॥ 20 छित्ते चलिम तिक्खुत्तो गब्भो तु पितरं हणे । चउखुत्तो चले छित्ते भातरं तु विधरसति ॥ ५७५ ॥ C: पंचलुत्तो चँछे छित्ते कुल सो तु विधस्सिति । गब्भिणी य परामासे इचेवमुवधारये ॥ ५७६॥ पिडहारकं च दूतं च जंघावाणियकं पि वा । दिसावाणियगं वा वि छत्तंसासणहारणं ॥ ५७७॥ तथा पेसणियं जाणे तथा आदिइभूमियं। तथा णिज्जामकं जाणे तथा वा कुक्खिधारकं।। ५७८॥ तथेव णाविकं जाणे तथा डुपकहारकं । तथा पग्गाहकं जाणे तथा कंतिकवाहकं ॥ ५७९ ॥ 25 तंबाधावकं जाणे अब्भाकारिकमेव य। कम्मपुच्छाय णिद्देसे एवमादि फलं वदे ॥ ५८० ॥ पवासं परिपुच्छेज णिरत्थं ति वियागरे । पडत्थं परिपुच्छेज पैरओ सो गमिस्सिति ॥ ५८१ ॥ बंधं च परिपुच्छेज णित्थ बंधो ति णिद्दिसे । वैद्धस्स मोक्खं पुच्छेज खिप्पं मोक्खो ति णिद्दिसे ।। ५८२ ॥ पवासं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । ⊲ पतिष्ठं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ५८३ ॥ पतिहुं परिपुच्छेज णिथ त्तेवं वियागरे । संधिं च परिपुच्छेज णिथ संधि त्ति णिहिसे ॥ ५८४ ॥ 30 विगाहं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । भयं च परिपुच्छेज भयमत्थि त्ति णिहिसे ॥ ५८५ ॥ खेमं च परिपुच्छेज णिथ खेमं ति णिहिसे । जयं च परिपुच्छेज जयो णिथ ति णिहिसे ॥ ५८६ ॥ औरोगां परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । रोगं च परिपुच्छेज अित्थ रोगो त्ति णिद्दिसे ॥ ५८७ ॥

१ भव्वो त्ति अभव्वो त्ति हं॰ त॰ ॥ २ ठिओ त्ति सुट्ठिओ व त्ति हं॰ त॰ ॥ ३ सिहिति त्ति हं॰ त॰ ॥ ४ धणो दृ हं॰ त॰ ॥ ५ पतेसं तु पवेसणे हं॰ त॰ ॥ ६ अधणा हं॰ त॰ ॥ ७ चले खित्ते कुल सो उ वं हं॰ त॰ ॥ ६ अध्या हं॰ त॰ ॥ ११ ०० एतिबहन्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ८ अज्झाका हं॰ त॰ ॥ ९ परितो हं॰ त॰ विना ॥ १० बंधस्स हं॰ त॰ ॥ ११ ०० एतिबहन्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ १२ आरोगं हं॰ त॰ ॥

60

5

10

15

20

मरणं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । जीवितं परिपुच्छेज णत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ५८८ ॥ आबाधितं च पुच्छेज्ज ण समुद्देहिति त्ति सो । अणावुट्टिं च पुच्छेज्ज अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ५८९ ॥ वासं च परिपुच्छेज्ज हीणमेव वियागरे । अपातयं च पुच्छेज्ज अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ५९० ॥ क्ष्मं च परिपुच्छेज्ज अत्थ त्तेवं वियागरे । आ वासं तु परिपुच्छेज्ज अप्यवासं तु णिहिसे ॥ ५९१ ॥ क्ष्में च परिपुच्छेज्जा णत्थि णहं ति णिहिसे । णहुमाधारये तं च चिरणहं वियागरे ॥ ५९३ ॥ एहं च परिपुच्छेज्जा णत्थि णहं ति णिहिसे । णहुमाधारये तं च चिरणहं वियागरे ॥ ५९३ ॥ सज्जीवं वा वि णिज्जीवं णहुमाधारए जति । अज्जीविमिति तं बूया एवं अद्दृहुद्वछे ॥ ५९४ ॥ दृढं चछं ति वा बूया चछिमचेव णिहिसे । धण्णं धणं ति वा बूया अधण्णं ति वियागरे ॥ ५९५ ॥ जं [च] किंचि पसत्थं तं सव्वं णत्थि त्ति णिहिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वमत्थि त्ति णिहिसे ॥ ५९६ ॥ समागमं संपयोगं थाणमिस्सिरयं जसं । जं जं इहं च पुच्छेज्ज सव्वं णत्थि त्ति णिहिसे ॥ ५९७ ॥ रोगं वा मरणं वा वि अप्पतिहुमणिव्युति । विवादं विप्पयोगं वा सव्वमत्थि त्ति णिहिसे ॥ ५९८ ॥ चछाणेताणि वुत्ताणि जिस्मे अत्थे णपुंसको । णपुंसकविभागेणं चछाणि वि वियागरे ॥ ५९९ ॥ चछाणेताणि वृत्ताणि जिस्से अत्थे णपुंसको । णपुंसकविभागेणं चछाणि वि वियागरे ॥ ५९९ ॥

तथा खेत्तं तथा वर्खुं सन्त्रं णित्य त्ति णिहिसे । चले सहे य जाणेज्ञो चला ये मिणिके मया ।। ६०० ॥ चिलतं विचिलतं वा वि चलं ति चिलयं ति वा । तथा च चलजाति त्ति धावित त्ति व जो वहे ।। ६०१ ॥ पैधावित क्ष्णि तो वा बूया संधावित ज्ञ्ज्ञा विधावित । पिरधावित त्ति वा बूया तथा णिद्धावित त्ति वा ६०२ ओधावित ति वा बूया अहिधावित णोहित । विधोलते त्ति वा बूया अथवा विष्पघोलित ।। ६०३ ॥ पिरचेहिते त्ति वा बूया तथा विष्पिरचेहिते । पैरिवत्तते त्ति वा बूया तथा विष्पिरचत्तते ॥ ६०४ ॥ विचले अधुवे व त्ति ओधुते संधुते त्ति वा । ४ अधुवे त्ति गए व त्ति > आधुते त्ति घा । ६०६ ॥ तथा णिक्तिल्ल विक्लल णिक्तल विक्लल विक्ल

चले खिप्पे य णक्खत्ते देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले व देसे व णगरे गाम गिहे वि वा ॥ ६१२ ॥ पुरिसे चडप्पदे चेव पिक्खिम्म उद्केचरे । कीडे किविहिंगे यावि परिसप्पे तघेव य ॥ ६१३ ॥ पाणे य भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणेसु य ॥ ६१४ ॥ लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य ॥ ६१५ ॥ एतिम्म पेक्सितामासे सद्दे ह्रवे तघेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतको ॥ ६१६ ॥

॥ चलाणि सम्मत्ताणि॥ ८॥ छ॥

30

25

१-२ हस्तचिह्नमध्यगतं पूर्वार्धयुगलं हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ३ एतत् श्लोकपूर्वार्धमेव सि॰ नास्ति ॥ ४ हस्तचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ५ विघोलए अडजए अध्या हं॰ त॰ सि॰ । वघोलते अडजए अध्या सं ३ पु॰ ॥ ६ परिधावति त्ति सप्र॰ ॥ ७ ৺ ▷ एतचिह्नान्तर्गतं चरणं हं॰ त॰ नास्ति ॥ ८ घुम्मति हं॰ त॰ विना ॥

९ सोलस अतिवत्ताणि ]

#### णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

23

5

10

15

20

25

### [ ९ सोलस अतिवत्ताणि ]

सोल्सेवऽतिवत्ताणि पवक्लामऽणुपुव्वसो । सीसस्स पच्छिमो भागो गीवा पट्टी य पच्छिमा ॥ ६१७ ॥ बाहुणाली-उवत्थाणं फिजोरूणं च पच्छिमं । जंघाणं पण्हिकाणं च अतिवत्ताणि सोलस ॥ ६१८ ॥

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा। जं किंचि पसत्थं तं सव्वं णित्थि ति णिद्दिसे।। ६१९॥ पुरिसं च परिपुच्छेज्ञ अधण्णो दूमगो ति य। असिद्धत्थो ति तं बूया अतिवत्तिमा सेविते।। ६२०॥ इत्थि च परिपुच्छेज्ञ अधन्ना दूमग ति य। असिद्धत्थ ति तं बूया अतिवत्तिमा सेविते।। ६२१॥ पुरिसत्थिविधि पुच्छे अतिवत्तं वियागरे। इत्थिअत्थिविधि पुच्छे अतिवत्तं वियागरे।। ६२२॥ कण्णं च परिपुच्छेज्ञ अधण्णा दूमग ति य। असिद्धत्थ ति तं बूया खिष्पं विज्ञिहिते ति य॥ ६२३॥ गब्मं च परिपुच्छेज्ञ णिथ गब्मो ति णिद्दिसे। गब्मिण परिपुच्छेज्ञ मतं सत्तं पयाहिति॥ ६२४॥ प्रक्षिक्तंतुंविकं वा वि तथा वाहिरतुंवियं। पक्खच्छयकं व जाणीया कैव्वुडं आसणहारकं॥ ६२५॥ भागहारकमेवावि मथवा साधिगक्खरं। कम्मपुच्छाय णिद्देसे एवमादि फलं वेंदे॥ ६२६॥

पवासं परिपुच्छेज अफलो त्ति वियागरे। पा(पवा)सितं परिपुच्छेज परतो सो गमिस्सति।। ६२७॥ बंधं च परिपुच्छेज णिथ बंधो ति णिहिसे । बंधस्स मोक्खं पुच्छेज मोक्खं तस्स वियागरे ॥ ६२८ ॥ पवासं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । पतिहुं परिपुच्छेज णत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ६२९ ॥ भयं च परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । खेमं च परिपुच्छेज णत्थि खेमं ति णिहिसे ।। ६३० ।। संधिं च परिपुच्छेज णित्थ संधि ति णिहिसे । विगाहं परिपुच्छेज अत्य तेवं वियागरे ॥ ६३१ ॥ जयं च परिपुच्छेज जयो णित्थ त्ति णिद्दिसे । आरोग्गं परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे ॥ ६३२ ॥ रोगं च परिपुच्छेज अत्थि रोगो ति णिहिसे । मरणं च परिपुच्छेज अत्थि तेवं वियागरे ॥ ६३३ ॥ जीवितं परिपुच्छेज णत्थि त्तेवं वियागरे । आबाधितं च पुच्छेज ण समुट्ठेहिति त्ति सो ॥ ६३४ ॥ अणावुद्धिं च पुच्छेजा अत्थि त्तेवं वियागरे । वस्सारत्तं च पुच्छेजा णिकिद्दो त्ति वियागरे ॥ ६३५ ॥ अपातयं च पुच्छेजा अत्थि त्तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेजा अप्पं वासं वियागरे ।। ६३६ ।। सस्सस्स वापदं पुच्छे अत्थि त्तेवं वियागरे । सस्सस्स संपदं पुच्छे णत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ६३७ ॥ णहं च परिपुच्छेज णत्थ णहं ति णिद्दिसे । णहमाधारतित्ता णं चिरणहं वियागरे ।। ६३८ ।। संपता-ऽणागता-ऽतीतं अतीतं ति वियागरे । घण्णं घणं ति पुच्छेजा अघणं ति वियागरे ॥ ६३९ ॥ समागमं संपयोगं ठाणिमस्सरियं जसं। जं जं इहं च पुच्छेजा सन्वं णित्थ ति णिहिसे।। ६४०।। रोगं च मरणं वाधि अप्पतिहमणिव्वृति । विप्पओगं विवादं वा सव्वमित्य ति णिहिसे ॥ ६४१ ॥ जं किंचि पसत्यं तं सब्वं णित्थ त्ति णिद्दिसे । अप्पसत्यं च जं किंचि सब्बमित्थ त्ति णिद्दिसे ।। ६४२ ॥ तथा खेत्तं तथा वत्थुं सन्वं णित्थि ति णिद्दिसे । समे सद्दे य जाणेजा अतिवत्ता भवंति जे ॥ ६४३ ॥

अतिवत्तमितकंतं गतं ति य विणिग्गतं । विणियत्तं पुराणं ति जुण्णं ओपुप्प णिप्पलं ॥ ६४४ ॥ सुक्लं मिलतं विसिण्णं ति उवउत्तं झीणमेव य । खइतं पितं ति वा भुत्तं णिहितं ति कतं ति वा ॥ ६४५ ॥ ३० सम्मिद्दितं अतीतं ति समितिच्छियमितिच्छियं । अोहिज्जंतं ओहिसतं पहीणं ति पिहिज्जते ॥ ६४६ ॥ ण्हातं व मिज्जियं वा वि ओलोलित पलोलियं । पलोहितं ति वा बूया तथा सम्मिज्जितं ति वा ॥ ६४७ ॥ णिचितं वाइयं गीयं लासितं पिहतं ति वा । वेलंबितं ति वा बूया तथा वत्तुस्सयं ति वा ॥ ६४८ ॥

१ °त्तगुंठिकं है॰ त॰ विना ॥ २ °रगुंठियं है॰ त॰ विना ॥ ३ कधुडं है॰ त॰ विना ॥ ४ भने है॰ त॰ ॥ ५ परितो है॰ त॰ विना ॥ ७ ओहिज्झियं ओह है॰ त॰ ॥ ८ पठिज्ञप है॰ त॰ ॥ अंग॰ ११

अंगविजापइण्णयं

८२

5

10

15

20

25

30

[१० सोलस वत्तमाणाणि

णियतं भूतपुट्वं ति कतपुट्वं ति वा पुणो । तथा रियतपुट्वं ति अणुभूतं ति वा पुणो ।। ६४९ ।। गतपुट्वं ति वा बूया रयपुट्वं ति वा पुणो । तथा माणितपुट्वं ति वत्तपुट्वं ति वा पुणो ।। ६५० ॥ गतगंथा गतरसा तथा गतवयो त्ति वा । एते उत्ता समा सद्दा अतिवत्ता भवंति जे ।। ६५१ ॥

अतिवत्तिम्म णक्खत्ते देवते पणिधिम्मि य। पुष्फे फले य देसे य णगरे गाम गिहे वि वा।। ६५२।। पाणे व भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा। आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणेसु य।। ६५३।। पुरुसे चतुष्पदे वा वि पिक्खिम्म उद्गेचरे। कीडे किविह्नगे यावि परिसप्पे तथेव य।। ६५४।। लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य। मणीसु यावि सन्वेसु सन्व-धण्ण-धणेसु य।। ६५५।। एतिम्म पेक्खियामासे सहे रूवे तथेव य। सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ।। ६५६।।

॥ अतिवत्ताणि सम्मत्ताणि ॥ ९ ॥ छ ॥

[ १० सोलस वत्तमाणाणि ]

वत्तमाणाणि ववस्वामि सोलसंगे जधा तथा । वे चेव सीसपस्साणि २ कण्णा ४ गंडा तथेव य ६ ॥ ६५७ ॥ वे बाहुणालिपस्साणि ८ बाहुपस्साणि वे तथा १० ।

जंघो १२ रु १४ पादपस्साणि १६ वत्तमाणाणि सोलस ॥ ६५८ ॥

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं किंचि पसत्थं तं सव्वमिथि त्ति णिहिसे ॥ ६५९॥ पुरिसं च परिपुच्छेज सिद्धत्थो सुभगो ति य । धण्णो य सुहभागी य पुरुसोऽयमिति णिद्दिसे ॥ ६६० ॥ इत्थिं वा परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग ति य । धण्णा य सुहभागी य इत्थीयमिति णिहिसे ॥ ६६१ ॥ पुरिसत्थिवधं पुच्छे वत्तमाणं वियागरे । ⊲ इत्थिस्सऽत्थिवधं पुच्छे वत्तमाणं वियागरे ॥ ६६२ ॥ ⊳ कणां च परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग त्ति य । धण्णा य सुहभागा य खिप्पं विजिहिति त्ति य ॥ ६६३ ॥ गब्भं च परिपुच्छेज अत्थि गब्भो ति णिद्दिसे । गब्भिणी परिपुच्छेज खिप्पं सा पयाहिति ॥ ६६४ ॥ कम्मं च परिपुच्छेज सद्दे रूवेहिं णिद्दिसे । वत्तमाणं पसत्थं च सुभं लाभं च णिद्दिसे ॥ ६६५ ॥ पवासं परिपुच्छेज सफलो त्ति वियागरे । पडत्थं परिपुच्छेज सफलो पैधि वत्तते ।। ६६६ ।। वंधं च परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । बद्धस्स मोक्खं पुच्छेज खिप्पं मोक्खं वियागरे ॥ ६६७ ॥ पवासं परिपुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे । पतिष्टं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे ।। ६६८ ॥ समागमं संपयोगं थाणिमस्सरियं जसं । इद्वं च परिपुच्छेज्ञ सन्वमिथ त्ति णिद्दिसे ।। ६६९ ॥ अपमाणमसकारं णिरातारमणिव्वुतिं । विष्पयोगं विवादं च सव्वं णित्थि त्ति णिद्दिसे ।। ६७० ॥ भयं च परिपुच्छेज भयं णित्थ त्ति णिद्दिसे । खेमं च परिपुच्छेज खेममित्थ त्ति णिद्दिसे ।। ६०१ ।। संधिं वा परिपुच्छेज अत्थि संधि त्ति णिद्दिसे । विग्गहं परिपुच्छिज णित्थ त्तेवं वियागरे ॥ ६७२ ॥ जयं वा परिपुच्छेज जयो अत्थि ति णिद्दिसे । आरोग्गं परिपुच्छेज आरोग्गमिति णिद्दिसे ॥ ६७३ ॥ रोगं च परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । मरणं च परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे ।। ६७४ ।। जीवितं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । असमाधिं च पुच्छेज समुहाणंऽस णिहिसे ।। ६७५ ॥ अणाबुद्धिं च पुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे । वासारत्तं च पुच्छेज ण सो पढमकप्पितो ॥ ६७६ ॥ अपातयं च पुच्छेज णित्थ सेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज वासमासैवमादिसे ।। ६७७ ॥ . सस्सस्स वापदं पुच्छे नित्थ त्तेवं वियागरे । सस्सस्स संपयं पुच्छे ण सो पढमकप्पिगो ।। ६७८ ॥

१ ्र ⊳ एतिचहमध्यगतमुत्तरार्धं हं० त० नास्ति ॥ २ पविवुत्तओ हं० त० । 'पिध' पिथ मार्गे इलर्थः ॥ ३ °सतवादिसे हं० त० विना ॥

११ सोलस अणागताणि ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

63

10

15

(:

20

25

30

संपता-ऽणागता-ऽतीतं वत्तमाणं वियागरे । धण्णं धणं च पुच्छेजा तं तु मञ्झगतं वदे ॥ ६७९ ॥ वत्तमाणं पसत्थं च सञ्चमित्थ त्ति णिद्दिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सैञ्बं णित्थि त्ति णिद्दिसे ॥ ६८० ॥ तथा खेत्तं तथा वत्थुं सञ्चमित्थ त्ति णिद्दिसे । समे सद्दे य जाणेजो वत्तमाणा भवंति जे ॥ ६८१ ॥

वत्तते त्ति व जो बूया वैत्तमाणं ति वा पुणो। णिव्वत्तते ति वा बूया तथा संपितवत्तते ॥ ६८२ ॥ संजायते संभवित तथा संचिद्धते ति वा। आसते सयते व ति बुज्झते पिडेबुज्झते ॥ ६८३ ॥ उप्पज्जते ति वा बूया दिस्सते सूयते ति वा। अग्वायते ति वा बूया अस्साएति ति वा पुणो॥ ६८४ ॥ फिरिसायते ति वा बूया सुहं वेदयते ति वा। दछायते ति वा बूया सुहं वा दायते ति वा॥ ६८५ ॥ तथा चिंतति मंतित गायते हसते ति वा। तथा पढित पाढेति वेछंविति ति णचिति ॥ ६८६ ॥ मज्जिति ने व जो बूया आहिंचिति विछिंपति। भरेति कुसुमाणीति आवंधित वासितं ॥ ६८७ ॥ अछंकारेति अप्पाणं पसायति ति वा पुणो। पाउणेति निवेसेति तथा ओर्चेक्खित ति वा॥ ६८८ ॥ भुंजित ति व जो बूया तथा पिवति भेदिते। आहारेति ति वा बूया कहाणं पावति ति वा॥ ६८९ ॥ आचिक्खित कथिति ति जंपति भणित ति वा। विजाणेति ति वा बूया तथा संजाणित ति वा॥ ६९० ॥ आणित व देति व उवणामेति ति वा पुणो। एवमादी य जे केयि वत्तमाणा भवंति ते ॥ ६९१ ॥

वत्तमाणिम्म णक्खते देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम गिहे वि वा ॥ ६९२ ॥ पुरुसे चतुष्पदे चेव पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किविहागे यावि परिसप्पे तघेव य ॥ ६९३ ॥ पाणे व भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणेसु य ॥ ६९४ ॥ लोहेसु यावि सव्वेसु सव्वेसु रयणेसु त । मणीसु यावि सव्वेसु सव्वथण्ण-धणेसु य ॥ ६९५ ॥ एतिम्म पेक्खियामासे सहे रूवे तघेव य । सव्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगर्चितओ ॥ ६९६ ॥

॥ वत्तमाणाणि सम्मत्ताणि ॥ १० ॥ छ ॥

# [ ११ सोलस अणागताणि ]

अणागताणि वक्खामि सोलसंगे जधा तथा। मुहं १ णिडालं २ कंठो य ३ हिर्देयं ४ जंतुतरं ६ तथा ॥६९७॥ उरस्स ७ बाहुणालीणं ९ वत्थी १० सीसो ११ दरस्स य १२ । जंघो १४ रूणं च १६ पुरिमाणि सोलसंगे अणागता ॥ ६९८ ॥

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा। जं किंचि पसत्थं सा सव्यं ब्या अणागतं।। ६९९॥
पुरिसं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्थो सुभगो ति य। धण्णो य एसकङ्गाणो पुरिसोऽयमिति णिहिसे ॥ ७००॥
इत्थि च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग ति य। धण्णा य एसकङ्गाणा इत्थीयमिति णिहिसे ॥ ७०२॥
पुरिसस्सऽत्थिवधं पुच्छे भिवस्सित अणागतं। थिया अत्थिवधं पुच्छे वदे तं पि अणागतं ॥ ७०२॥
कण्णं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग ति य। धण्णा य एस्सकङ्गाणा विज्ञिस्सित चिरेण तु॥ ७०३॥
गब्भं च परिपुच्छेज्ञ अत्थि गब्भो ति णिहिसे । गब्भिणी परिपुच्छेज्ञ दारकं सा पयाहिति॥ ७०४॥
कम्मं च परिपुच्छेज्ञ जं कम्मं स समाचरे। तं तं कालंतरेणेव अणागतफलं भवे॥ ७०५॥
पवासं परिपुच्छेज्ञ सफलं ति वियागरे। पउत्थं परिपुच्छेज्ञ सधणो आगमिस्सिति॥ ७०६॥
वृधं च परिपुच्छेज्ञ णित्थ बंधो ति णिहिसे । बद्धस्स मोक्ष्यं पुच्छेज्ञ अत्थि मोक्स्वो ति णिहिसे ॥ ७०७॥

१ सञ्चमत्थि हं॰ त॰ विना ॥ २ वत्तमण्णं ति सं ३ पु॰ सि॰। वत्तं मण्णं ति हं॰ त॰ ॥ ३ पाउणाति हं॰ त॰ ॥ ४ उचकति हं॰ त॰ ॥ ५ हिद्य यंतुतरं सं ३ पु॰ सि॰। हिद्यं जं उत्तरं हं॰ त॰ ॥

ि १२ पण्णासं

भयं च परिपुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे । खेमं च परिपुच्छेज खेममित्य ति णिहिसे ॥ ७०८ ॥ सिंघं च परिपुच्छेज अत्य सिंघ ति णिहिसे । विग्गहं परिपुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे ॥ ७०९ ॥ जयं च परिपुच्छेज जयो अत्य ति णिहिसे । आरोगं परिपुच्छेज आरोगिमिति णिहिसे ॥ ७१० ॥ तेगं च परिपुच्छेज णित्य रोगो ति णिहिसे । मरणं परिपुच्छेज णित्य तेवं वियागरे ॥ ७११ ॥ जीवितं परिपुच्छेज अत्य तेवं वियागरे । आवाधितं परिपुच्छेज समुद्वाणं उस णिहिसे ॥ ७१२ ॥ अणाबुिहं च पुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे । वस्सारत्तं च पुच्छेज सोमणो ति भविस्सिते ॥ ७१३ ॥ अपसारं च पुच्छेज णित्य तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज चिरं वासं वियागरे ॥ ७१४ ॥ सस्सस्स वापयं पुच्छे णित्य तेवं वियागरे । सस्सस्स संपयं पुच्छे सोमणो ति वियागरे ॥ ७१४ ॥ णिहं च परिपुच्छेज अत्य णहं ति णिहिसे । णहमाधारितत्ता णं पुरिमपक्वं ति णिहिसे ॥ ७१६ ॥ संपता-ऽणागता-ऽतीतं औगामि ति वियागरे । धण्णं धणं ति पुच्छेज धणं तेवं वियागरे ॥ ७१० ॥ जं किंचि पसत्यं तं सव्वमित्य ति णिहिसे । अपसत्यं च जं किंचि सव्वं णित्य ति णिहिसे ॥ ७१८ ॥ तथा खेत्तं तथा वत्युं सव्वं बूया अणागतं । समे सहे य जाणेजो जे भवंति अणागता ॥ ७१९ ॥ तथा खेत्तं तथा वत्युं सव्वं बूया अणागतं । समे सहे य जाणेजो जे भवंति अणागता ॥ ७१९ ॥

अणागतं वें दिहिति कि उपि कि विद्या होत्स्वति । भविस्सते आगहित तथा आगच्छते त्ति वा ॥७२०॥ एहिती व ति वा वूया तथा दाहिति काहिति । भुंजिस्सति ति वा वूया तथा खाहिति पाहिति ॥ ७२१ ॥ तथा सिक्खिहिते व ति आगमेहिति पेच्छति । ण्हाधिति ति वा वूया दक्क्वणं दाहिति ति वा ॥ ७२२ ॥ तथा अजिहिते व ति तथा दिस्सहिति ति वा । अग्धाहिति ति वा वूया अस्सादेहिति व ति वा ॥ ७२३ ॥ फरिसाहिति ति वा वूया तथा चिंतेहिति ति वा । मंतेहिति ति वा वूया णिच्छयं णाहिति ति वा ॥ ७२४ ॥ वैजिहिते गिजिहिते वांतेहिति चाहिति । व्हासेहिति ति वा वूया तथा पिटिहिति ति वा ॥ ७२५ ॥ ण्हाहिते ति विछिपिहिति ण्हाणं औहिच्छिति ति वा । सिरं भरेहते व ति आविंधिहिति वासितं ॥ ७२६ ॥ णिवसिहिति वत्थाणि तथा पांगुहिति ति वा । पसाचेहिति ति वलये भूसणाणि 'विणिच्छिति ॥ ७२० ॥ अलंकारेहिते व ति पिडिकम्मं काहिति ति वा । माणेहिति ति वा पच्छा तथा 'सोभिहिते ति वा ॥ ७२९ ॥ आतिगंछिति ति वा वूया समेहिति रमेहिति । एते उत्ता समा सद्दा जे भवंति अणागता ॥ ७२९ ॥

अणागतिम्म णक्खते देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम गिहे वि वा ॥ ७३० ॥ पुरिसे चतुष्पदे चेव पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किविह्नगे यावि परिसप्पे तघेव य ॥ ७३१ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा ॥ ७३२ ॥ लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य ॥ ७३३ ॥ एतिम्म पेक्खितामासे सदे कृवे तघेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ ॥ ७३४ ॥

॥ अणागताणि सम्मत्ताणि ॥ ११ ॥ छ ॥

### [ १२ पण्णासं अब्भंतराणि ]

अब्भंतराणि पण्णासं पवक्खामऽणुपुव्वसो । सरीरत्थाणि जाणंगे सरीराबाहिराणि य ॥ ७३५ ॥ पाद-पाणितलाणं च जंघोरुब्भंतराणि य । कक्ख-ऽक्खि-वक्खणाणं च णामीय मेहणस्स य ॥ ७३६ ॥

१ °णं विणि॰ हं॰ त॰ ॥ २ आगिस सप्र॰ ॥ ३ घणण त्तेवं हं॰ त॰ ॥ ४ विद्विहिते हं॰ त॰ ॥ ५ °ति भोक्खिति चिट्ठितिस्सिति । भिवि॰ सि॰ ॥ ६ हस्तिचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ७ अगिहिते हं॰ त॰ विना ॥ ८ अग्घाहिते हं॰ त॰ ॥ ९ विषिद्धिए गच्छिहिए वाये॰ हं॰ त॰ ॥ १० वाविहिति हं॰ त॰ विना ॥ ११ आहेकिति त्ति वा । थिरं भरेहिते हं॰ त॰ ॥ १२ विणिच्छिति हं॰ त॰ विना ॥ १३ सोभिहिते हं॰ त॰ विना ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

10

5

28

15

20

25

30

#### अन्धंतराणि ]

### णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

हितयस्सावि समूहस्स कण्णाणं णासिकाय य । बाहुणालीय हत्थाणं सोणीका व गुदाय य ॥ ७३७ ॥ मत्थकस्स णिडालस्स गीवा-गंडाणमेव य । भुमगाणं चेव जंतूणं उरस्स उदरस्स य ॥ ७३८ ॥ 64

10

15

20

25

30

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलाभं जयं तथा । जं किंचि वि पसत्थं तं सन्वमित्थ ति णिहिसे ॥ ७३९ ॥ पुरिसं च परिपुच्छेज सिद्धत्थो सुभगो त्ति य ⊲ धंणो य सुह्भागीय अब्भंतरको त्ति य ॥ ७४० ॥ इत्थिं च परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभगं त्ति य । ⊳ धण्णा य सुहभागी य अब्भंतरयभारिया ।। ७४९ ।। पुरिसस्स विधं पुच्छे बूया अब्मंतरं ति य । पमदाय विधं पुच्छे तं पि अब्मंतरं वदे ॥ ७४२ ॥ कण्णं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग त्ति य । रायब्भंतरकस्सायं कण्णा विज्ञिहिते छहुं ॥ ७४३ ॥ गब्मं च परिपुच्छेज अत्थि गब्मो ति णिद्दिसे । गब्मिणि परिपुच्छेज चिरा पुत्तं पयाहिति ॥ ७४४ ॥ कम्मं च परिपुच्छेज राजपोर्रुसमादिसे । रण्णो य अब्भंतरको भवे सन्वरहस्सिको ॥ ७४५ ॥ पवासं परिपुच्छेज चिरा मोक्खो भविस्सति । [ पडत्थं परिपुच्छेजा .....] ।। ७४६ ॥ भयं च परिपुच्छेज भयं णित्य ति णिद्दिसे। खेमं च परिपुच्छेज खेममित्य ति णिद्दिसे।। ७४७॥ संधिं वा परिपुच्छेज अत्थि संधि ति णिहिसे । विगाहं परिपुच्छेज णित्थ तेवं वियागरे ॥ ७४८ ॥ जयं च परिपुच्छेज जयो अत्थि ति णिद्दिसे । आरोगां परिपुच्छेज आरोगमिति णिद्दिसे ।। ७४९ ॥ रोगं च परिपुच्छेज णित्य त्तेवं वियागरे । मरणं च परिपुच्छेज णित्य मरणं ति णिहिसे ॥ ७५० ॥ जीवितं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । आबाधितं च पुच्छेज समुद्वाणंऽस णिहिसे ॥ ७५१ ॥ अणावुहिं च पुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । वासारत्तं च पुच्छेज उत्तमो ति वियागरे ॥ ७५२ ॥ अपातयं च पुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज महामेह उवद्वितो ॥ ७५३ ॥ सस्सस्स वापयं पुच्छे णित्य त्तेवं वियागरे । सस्सस्स संपयं पुच्छे उत्तमा सस्ससंपदा ॥ ७५४ ॥ णहं च परिपुच्छेज लाभं तस्स वियागरे । णहमाधारइत्ताणं तकं अव्भंतरं भवे ॥ ७५५ ॥ बाहिरऽब्मंतरं पुच्छे अब्मंतरगमादिसे । ⊲ धैण्णं धणं ति पुच्छेज धण्णं ति य वियागरे ⊳ ॥ ७५६ ॥ जं किंचि पसत्थं तं सव्वमितथ त्ति णिद्दिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वं णितथ त्ति णिद्दिसे ।। ७५७ ॥ तथा खेत्तं तथा वत्थुं तथा दंडं तथा मणि । बिपदं चतुप्पदं सव्वं धण्णमित्थि त्ति यं वदे ॥ ७५८ ॥ वत्थमाभरणं भंडं अंतेपुरवरं जणं । सुवण्ण-रूप्य-मणि-रॅत्तं थिरमब्भंतरं वदे ॥ ७५९ ॥ जधा पुण्णामघेयेसु सन्वो अत्थो सुभा-ऽसुभो । तथा सुभा-ऽसुभं सन्वं वदे अन्भंतरेसु वि ॥ ७६०॥

अब्भंतरे य जाणेज्ञो समा सहा भवंति जे। अब्भंतरं ति वा बूया तथा अंतेपुरं ति वा।। ७६१।। अब्भंतरं वा गामे त्ति पुरे अब्भंतरं ति वा। अब्भंतरं वा खेडे त्ति घरं अब्भंतरं ति वा।। ७६२।। अंतोगामे त्ति वा बूया तथंतोणगरे त्ति वा। अंतोखेडे त्ति वा बूया तथंतोघरे त्ति वा।। ७६३।। अब्भंतरं देवकुले अंतोदेवकुले त्ति वा। अब्भंतरे मुद्दे व त्ति तथंतोमुद्दे त्ति वा।। ७६४।। अब्भंतरं तु वारीय अंतोवारीय वा पुणो। अब्भंतरं कोत्थलगे अंतोकोत्थलके त्ति वा।। ७६४।। जिम्म किम्मिय भंडिम्म अंतो अब्भंतरं ति वा। एते उत्ता समा सहा जे तु अब्भंतरा भवे।। ७६६॥ अब्भंतरिम णक्त्वत्ते देवते पणिधिम्मि य। पुष्के फले व देसे य णगरे गामे गिद्दे वि वा।। ७६७।।

अब्भंतरिम णक्खते देवते पणिधिम्मि य । पुष्फ फर्ल व दस य णगर गाम गाइ । पर्पर पुरिसे चतुष्पदे चेव पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किविद्विगे यावि परिसप्पे तघेव य ॥ ७६८ ॥

१ ० एतिच्चह्वान्तर्गते उत्तरार्ध-पूर्वार्धे हं॰ त॰ न स्तः ॥ २ °पोष्टसमा हं॰ त॰ ॥ ३ ० एतिच्चह्वान्तर्गतमुत्तरार्धे हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ 'रत्तं' रत्नमित्यर्थः ॥

अंगविजापइण्णयं

33

10

15

20

25

30

[ १३ पण्णासं अन्भंतरन्भंतराणि

पाणे य भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा। कि आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा। ७६९।। अहिं यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य। मणीसु यावि सन्वेसु सन्वथणण-धणेसु य।। ७७०॥ एतिमा पेक्सियामासे सद्दे ह्वे तथेव य। सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचित्रशे॥ ७७१॥

॥ अव्भंतरं सम्मत्तं ॥ १२ ॥ छ ॥

# [ १३ पण्णासं अब्भंतरब्भंतराणि ]

अब्भंतरं तु जे वृत्ता ते उम्मट्टे वियाणिया । अब्भंतरअब्भंतरके फलं तैत्थ वदे सुमं ॥ ७७२ ॥ अत्थिविद्धिं जयं लामं जं चऽण्णं पि सुमं भवे । एताणि आमसं पुच्छे अब्भंतरतरं वदे ।। ७७३ ॥ पुरिसं परिपुच्छेज सिद्धत्थो सुभगो त्ति य । अब्भंतरब्भंतरको रण्गो णिचं सुही भवे ॥ ७७४ ॥ इत्थिं च परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग ति य । रायब्भंतरकस्सायं भजा तु भविस्सति ॥ ७७५ ॥ पुरुसद्विधं पुच्छे अब्भंतरतरं वदे । थिए अत्थविधं पुच्छे अब्भंतरतरं वदे ॥ ७७६ ॥ कण्णं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग त्ति य । अब्भंतरब्भंतरको रण्णो होहिति सेवगो ॥ ७७७ ॥ क्स्मं च परिपुच्छेज रायवल्लभको भवे । अब्भंतरब्भंतरको रण्णो सव्वरहस्सितो ॥ ७७८ ॥ पवासं परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । पउत्थं परिपुच्छेज सधणो खिप्पमेहिति ।। ७७९ ॥ बंधं च परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । बद्धस्स मोक्खं पुच्छेज चिरा मोक्खो भविस्सिति ॥ ७८० ॥ भयं च परिपुच्छेज भयं णिथ त्ति णिद्दिसे । खेमं च परिपुच्छेज खेममितथ त्ति णिद्दिसे ॥ ७८१ ॥ संधिं च परिपच्छेज अत्थ संधि ति णिहिसे । विग्गहं परिपुच्छेज णितथ त्तेवं वियागरे ॥ ७८२ ॥ जयं च परिपुच्छेज जयो अत्थि ति णिद्दिसे । आरोग्गं परिपुच्छेज आरोग्गमिति णिद्दिसे ॥ ७८३ ॥ रोगं च परिपुच्छेज णितथ त्तेवं वियागरे । मरणं परिपुच्छेज णितथ त्तेवं वियागरे ।। ७८४ ।। जीवितं परिपुच्छेज सुइरं उत्तमं भवे । आबाधितं च पुच्छेज समुहाणंऽसँ णिहिसे ॥ ७८५ ॥ अणावृद्धिं च पुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । वस्सारत्तं च पुच्छेज णिहिसे उत्तमुत्तमं ॥ ७८६ ॥ अपातयं च पुच्छेज णिथ त्तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज उत्तमं वासमादिसे ॥ ७८७ ॥ सस्सस्स वापदं पुच्छे णित्य त्तेवं वियागरे । सस्सस्स संपयं पुच्छे णिहिसे उत्तमुत्तमं ॥ ७८८ ॥ णहं च परिपच्छेज लाभं तस्स वियागरे । णहमाधारये तं च अब्भंतरतरं वरे ॥ ७८९ ॥ बाहिरब्भंतरं व त्ति अब्भंतरब्भंतरं वदे । धण्णं च पुरिपुच्छेज्ञ धण्णं तेण वियागरे ।। ७९० ॥ जं किंचि पसत्थं तं सन्वमित्थ त्ति णिद्दिसे । [ अप्पसत्थं च जं किंचि सन्वं णित्थि ति णिद्दिसे ।। ७९१ ।। ] वत्थमाभरणं भंहं अंतेपुरवरं जणो । सुवण्ण-रुप्प-मणि-मुत्तं अब्भंतरतरं थिरं ॥ ७९२ ॥ तधा खेत्तं तथा वत्थुं खग्गं दंडं तघेव य । सन्वं सज्जीव-णिज्जीवं धण्णमित्थ त्ति णिहिसे ॥ ७९३ ॥ अब्भंतरतरं एतं विभावेतूण अंगवी । पुण्णामधेये हि फलं विसिद्धतरकं वदे ॥ ७९४ ॥ एवमेतं जधा वुत्तं विभत्तीसु वियागरे । समे सद्दे य जाणेज्ञो अब्भंतरतरा हि जे ॥ ७९५ ॥

अन्भंतरन्भंतरतो अंतो अंतो त्ति वा पुणो । तथा आहारमाहारे अन्भंतरतरं ति वा ॥ ७९६ ॥ पिन्हो त्ति व यो वूया तथा अतिगतो त्ति वा । तथाऽतिसरितो व त्ति तथा लीणो त्ति वा पुणो ॥ ७९७ ॥ तथा उक्कट्टमोकट्टो अन्बोकट्टे त्ति वा पुणो । तथा ओगूटमुवगूटो तथा वल्लभवल्लभो ॥ ७९८ ॥

१ इस्तचिह्नगतोऽयं पाठः हं त० एव वर्तते ॥ २ चऽत्थ हं त० विना ॥ ३ सि हं त० ॥ ४ एतदुत्तरार्थं सर्वास प्रतिषु नास्ति ॥ ५ तहा उक्कटुमोकट्टो अञ्चोकिट्टे त्ति हं त० ॥

१४ पण्णासं बाहिरक्भंतराणि ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

अतिदूरे पविद्वो त्ति अतिगतो त्ति व दूरत । दूरातिसरितो व त्ति दूरोगाढो त्ति वा पुणो ॥ ७९९ ॥ तथा अणुपविद्वो त्ति तथा अतिगतो त्ति वा । तथा गाढोपगूढे त्ति गाढलीणं ति वा वदे ॥ ८०० ॥ तथा अलीणमलीणो अचलीणो त्ति वा वदे । अब्भंतरब्भंतरगो एते सद्दा समा भवे ॥ ८०१ ॥

अक्क प्पविद्वे णक्खत्ते देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गामे गिहे वि वा ॥ ८०२ ॥ पुरिसे चतुष्पदे चेव पिक्खिम्म उद्केचरे । कीडे किविद्धगे चेव परिसप्पे तघेव य ॥ ८०३ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणेसु य ॥ ८०४ ॥ लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य ॥ ८०५ ॥ एतम्मि पेक्खियामासे सहे रूवे तघेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो वूयांगर्चितओं ॥ ८०६ ॥

॥ अञ्भंतरञ्भंतराणि सम्मत्ताणि ॥ १३ ॥ छ ॥

# [ १४ पण्णासं बाहिरब्भंतराणि ]

अब्भंतरा तु निम्मद्वा बाहिरब्भंतरा तु ते । अब्भंतराणंतरिया अध वुत्ता सुमा-ऽसुमा ॥ ८०० ॥ अत्थलामं जयं विद्वं जं चऽण्णं सुमं भवे । एताणि आमसं पुच्छे वाहिरव्मंतरं वदे ॥ ८०८ ॥ पुरिसं च परिपुच्छेज बाहिरब्मंतरं भवे । इत्थि च परिपुच्छेज बाहिरब्मंतरा भवे ॥ ८०९ ॥ पुरिसस्सऽत्थविधं पुच्छे बाहिरब्भंतरं भवे । थिया अत्थविधं पुच्छे बाहिरब्भंतरं वदे ॥ ८१० ॥ कण्णं च परिपुच्छेज्ञ बाहिरव्भंतरस्स तु । खिप्पं विज्ञिहिति कण्णा एवं बूयांगचिंतको ।। ८११ ।। गब्भं च परिपुच्छेज अत्थि गब्भो त्ति णिद्दिसे । गब्भिणी परिपुच्छेज खिप्पं पुत्तं पयाहिति ॥ ८१२ ॥ कम्मं च परिपुच्छेज बाहिरव्मंतरं वदे । पडिहारं संधिवालं वा तथा अत्थोपणायकं ॥ ८१३ ॥ पवासं परिपुच्छेज सफलोऽयमिति णिद्दिसे । पउत्थं परिपुच्छेज सधणो आगमिस्सति ॥ ८१४ ॥ बंधं च परिपुच्छेज णिथ वंधो त्ति णिद्दिसे । बद्धस्स मोक्खं पुच्छेज मोक्खं तस्स वियागरे ॥ ८१५ ॥ भयं च परिपुच्छेज भयो णिथ ति णिहिसे । खेमं च परिपुच्छेज खेममित्य ति णिहिसे ।। ८१६ ॥ संधिं वा परिपुच्छेज अत्थि संधि त्ति णिहिसे । विगाहं परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे ।। ८१७ ।। जयं च परिपुच्छेज जयो अत्थि ति णिद्दिसे । आरोगगं परिपुच्छेज आरोगगमिति णिद्दिसे ॥ ८१८ ॥ रोगं च परिपुच्छेज णिथ रोगो ति णिहिसे । मरणं च जित पुच्छेज णिथ तेवं वियागरे ॥ ८१९ ॥ जीवितं परिपुच्छेज अत्थि त्तेवं वियागरे । आबाधितं च पुच्छेज समुद्वाणंऽस णिहिसे ॥ ८२०॥ अणावुर्डि च पुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । वस्सारत्तं च पुच्छेज मिज्झमो त्ति वियागरे ॥ ८२१॥ अपातयं च पुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज मिन्झिमं वासमादिसे ।। ८२२ ॥ कया वासं ति वा बूया संघीदिवसेसु णिहिसे । दिवा रितं ति वा बूया संझाकाले त्ति णिहिसे ॥ ८२३ ॥ सस्सरस वापदं पुच्छे णत्थि त्तेवं वियागरे । सस्सरस संपयं पुच्छे मज्झिमा सस्ससंपदा ॥ ८२४ ॥ णहं च परिपुच्छेज लाभं तस्स वियागरे । णहमाधारियत्ता य बाहिरब्मंतरं वदे ॥ ८२५॥ अब्भंतरं ति बज्झं ति बाहिरब्भंतरं वदे । धणं धण्णं ति पुच्छेज्ज मिज्झमं ति वियागरे ॥ ८२६॥ जं किंचि पसत्थं तं सन्वमत्थि त्ति णिहिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सन्वं णितथ त्ति णिहिसे ॥ ८२७॥ तथा खेत्तं तथा वत्थुं खग्गं दंढं मणिं तथा । सन्त्रं सज्जीव-णिज्जीवं मन्झागतमत्थि य ॥ ८२८ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

CI

10

15

20

20

25

30

#### अंगविजापदृण्णयं

25

5

10

15

20

25

30

[ १५ पण्णासं अन्भंतरबाहिराणि

वत्थमाभरणं भंडं अंतेपुरवरं जणं । रूपं मणिं रयणं मञ्झागममित्थ य ॥ ८२९ ॥
एवमेवं विभावित्ता णिहिसे अंगचितओ । समे सहे य जाणेजा बाहिरब्भंतरा हि जे ॥ ८३० ॥
बाहिरब्भंतरा सहा समुदीरंति मिस्सका । अब्भंतरा बहुला बाहिरब्भंतरा तु ते ॥ ८३१ ॥
णक्खते देवते यावि तथा णक्खत्तदेवते । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम गिहे वि वा ॥ ८३२ ॥
पुरिसे चतुष्पदे चेव पिक्खिम्म उद्केचरे । कीडे किविल्लगे यावि परिसप्पे तथेव य ॥ ८३३ ॥
पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा ॥ ८३४ ॥
लोहेसु यावि सब्वेसु सब्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सब्वेसु सब्वधण्ण-धणेसु य ॥ ८३५ ॥
एतिमा पेक्खितामासे सहे ह्वे तथेव य । सब्बमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ ॥ ८३६ ॥

॥ बाहिरव्यंतराणि ॥ १४॥ छ॥

# [ १५ पण्णासं अब्भंतरबाहिराणि ]

अब्भंतराणि सेवित्ता वाहिराणि णिसेवति । अब्भंतरबज्झा ते सव्वत्थे ण पसस्सते ॥ ८३० ॥ एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं किंचि पसत्थं तं सन्वं णत्थि त्ति णिहिसे ॥ ८३८ ॥ पुरिसं च परिपुच्छेज अधण्णो दूसगो त्ति य । असिद्धत्थो ति तं बूया अब्संतरबाहिरो ॥ ८३९ ॥ इर्त्थि वा परिपुच्छेज अधण्णा दूभग त्ति य । असिद्धत्थ त्ति तं वृया अन्भितरवाहिरा ।। ८४० ।। पुरिसत्थविधं पुच्छे वदे अब्भितरबाहिरं । थिया अत्थविधं पुच्छे अब्भितरबाहिरं वदे ॥ ८४१ ॥ कण्णामिव असिद्धत्था अधण्णा दूभग ति य । 🖙 अब्भंतरबज्झस्स खिप्पं विज्ञहिए ति य ॥८४२॥ 🖘 कमां च परिपुच्छेज अब्भितरबाहिरं वदे । पडिहारि संधिवालं वा अब्भागारिंगमेव य ।। ८४३ ॥ पवासे पुच्छिते अतिथ पोसिते य णिरत्थगो । बंधो य पुच्छिते णितथ बद्धो खिप्पं मुचिति ॥ ८४४ ॥ भयं अत्थि ति वा बूया णित्थ खेमं ति पुच्छिते । संधिं पुच्छे णै भवति विगाहो य णिरत्थगो ।। ८४५ ।। औरोगो यऽत्थ ण भवे रोगं मरणं च णिद्दिसे । णित्थ त्ति जीवियं बूया ण समुद्वेति आतुरो ।। ८४६ ।। अपातवमणाबुद्धिं सस्सवापत्तिमेव य । णित्थि त्ति णिद्दिसे सव्वं णहं तत्थ ण दीसित ।। ८४७ ।। वस्सारतं च वासं च णहस्स व ण दंसणं। तथा खेतं तथा वत्थुं सव्वं णत्थि ति णिहिसे।। ८४८।। अव्भंतरं ति बज्झं ति अब्भितरबाहिरं वदे । धण्णं धणं च पुच्छेज्ज अधण्णमिति णिदिसे ।। ८४९ ।। जं किंचि पसत्थं तं सव्वं णित्थ ति णिहिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वमित्थ ति णिहिसे ।। ८५० ॥ अर्ब्सतरबाहिरका सद्दा सूर्तित मिस्सगा । अर्ब्सतरिहका ते तु अर्ब्सतरबाहिरा भवे ॥ ८५१ ॥ आदिचे चेव णक्खते वामिस्से देवतेसु य। तित्थे पुष्फ फले देसे णगरे गाम गिहेसु य।। ८५२।। पुरुसे चतुप्पदे यावि पक्खिम्म उदगेचरे । कीडे किविहर यावि परिसप्पे तघेव य ॥ ८५३ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि बत्थे आभरणे तथा। आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणेसु य ॥ ८५४ ॥ लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य ॥ ८५५ ॥ एतिम पेक्खितामासे सद्दे रूवे तघेव य। सञ्जमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचितओ ॥ ८५६ ॥

॥ अञ्भितरवाहिराइं सम्मत्ताइं ॥ १५ ॥ छ ॥

१ इस्तिचहगतमुत्तरार्ध हं॰ त॰ एवास्ति ॥ २ ण वा वृया विग्गहो सि॰ । ण [.......] विग्गहो सं ३ पु॰ ॥ ३ अरोगो हं॰ त॰ ॥ ४ भूतंति हं॰ त॰ ॥ ५ तिथि पुष्फ हं॰ त॰ विना ॥

१६ पण्णासं वाहिराणि ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

3

10

15

20

### [ १६ पण्णासं बाहिराणि ]

एतेसामेव सन्वेसिं पडिपक्ले **बाहिराणि** तु । 'सेवमाणो जया पुच्छे पसत्थं णाभिनिहिसे ॥ ८५७ ॥ एतेसं सेवणे जं तु कम्मपुँच्छं वियागरे । वणकम्मिकं व णाविकम्मं वाहिरं कहहारकं ॥ ८५८ ॥ औरामपालकं जाणे उज्जाणस्य वणस्य वा । पुष्फुचागं फलुचागं वत्तणीपालकं तहा ॥ ८५९ ॥ पुरिसं इत्थि च अत्थं च गब्भं पोसितमागमं । तथा खेमं च संधिं वा जयाऽऽरोग्गं च जीवितं ॥ ८६०॥ वस्सारतं च वासं च सस्सं णहरस दंसणं। खेत वत्थु धणं धण्णं मेत्ती संजोगमेव य।। ८६१।। खगां अ वम्मं च ⊳ चम्मं च दंडं अच्छाद्णं मणिं। जं किंचि पसत्थं सी सव्वं नत्थि ति णिहिसे ।।८६२।। पवासं णिगामं मोक्खं गब्भिणीय पजायणं । कण्णापवाहणं वा वि भयं बद्धस्स मोक्खणं ॥ ८६३ ॥ विगाहं मरणं रोगं अणावुट्टिं अपातयं । सस्सस्स वैं।पिद् णासं अप्पतिह्रमणिव्वृति ॥ ८६४ ॥ अपमाणमसकारं णिराकारं पराजयं । अप्पसत्थं च जं किंचि सन्वमितथ त्ति णिहिसे ॥ ८६५ ॥ अब्भंतरं ति बन्झं ति बाहिरं ति वियागरे । धण्णं धणं ति पुच्छेज अँधणं ति वियागरे ॥ ८६६ ॥ पसत्यं णित्थ तं सन्त्रं अप्पसत्थं च अत्थि तं । समे सद्दे य जाणेज्ञो बाहिरा जे भवंतिह ॥ ८६७॥ बाहिरं ति व जो बूया परिवाहिरकं ति वा । अंते बज्झं ति वा बूया अंतपालो त्ति वा पुणो ।। ८६८ ।। गामस्स बज्झतो व त्ति बज्झतो णगरस्स वा । खेडस्स बज्झतो व त्ति बज्झतो वा घरस्स तु ॥ ८६९ ॥ पचंती त्ति वा बूया पचंतवसित त्ति वा। तथा पचंतपाली त्ति धैकती त्ति व यं वदे ॥ ८७०॥

बाहिंबाहिं ति वा बूया बाहिरेणं ति वा पुणो। एते उत्ता समा सद्दा बाहिरा जे भवंतिह।। ८७१।। णक्खत्ते पच्छिमद्वारे देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गामे गिहे वि वा ॥ ८७२ ॥

पुरिसे चतुप्पदे चेव पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किविझगे याँवि परिसप्पे तघेव य ॥ ८७३ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वतथे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा ॥ ८७४ ॥ लोहेस यावि सन्वेस सन्वेस रयणेस य । मणीस यावि सन्वेस सन्वधण्ण-धणेस य ॥ ८७५ ॥ एतम्मि पेक्खितामासे सद्दे रूवे तघेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिततो ॥ ८७६ ॥

॥ बाहिराणि॥ १६॥ छ॥

# [ १७ पण्णासं बाहिरबाहिराणि ]

णिम्महे बाहिरे ब्या सञ्ज्ञाहिरबाहिरे। ते सेवमाणो पुच्छेज बाहिरत्थं वियागरे।। ८७७॥ पुरिसं च परिपुच्छेज अधण्णो दूमगो त्ति य । असिद्धत्थो त्ति तं बूया बाहिरो ति य णिहिसे ॥ ८७८ ॥ 25 इत्थी य परिपुच्छेज अधण्णा दूभग ति य । असिद्धत्थ ति तं बूया बाहिर ति य णिहिसे ।। ८७९ ।। पुरिसस्सऽत्थविधं पुच्छे बाहिर त्ति वियागरे । थिया अत्थविधं पुच्छे बाहिर त्ति वियागरे ॥ ८८०॥ कण्णं च परिपुच्छेज्ञ अधण्णा दूभग ति य । असिद्धत्थ ति तं बूया खिप्पं विजिहिति ति य ।। ८८१ ।। गब्भं च परिपुच्छेज णित्थ गब्भो ति णिहिसे । गब्भिणी परिपुच्छेज मतं सा जणियस्मिति ॥ ८८२ ॥

१ एएसिमेव हं त ॥ २ सेवमाणो य पुच्छेज पसत्थं णत्थि तं भवे हं त विना ॥ ३ पुक्वं हं त विना ॥ ध आरामसालं जाणेज सस्सवण्णस्स वा पि वा हं॰ त॰॥ ५ तं हं॰ त॰॥ ६ वापति हं॰ त॰॥ ७ अप्पमाण**थिरसकारं** सं ३ पु॰ सि॰ । अप्पमायमसकारं हं॰ त॰ ॥ ८ कारं च अववयं हं॰ त॰ ॥ ९ ति मगां ति हं॰ त॰ ॥ १० अधण्यं ति हं॰ त॰ बिना ॥ ११ एकंतो त्ति व जो वदे हं॰ त॰ ॥ १२ चेव हं॰ त॰ ॥ १३ अधणो हं॰ त॰ ॥ अंग० १२

### अंगविजापइण्णयं

Q'ò

10

15

20

25

30

[१८ पण्णासं ओवाताणि

कम्मं च परिपुच्छेज्ञ बत्तणीपालमिंगयं । 'तुंबस्स मिंगतं वा वि तथा बाहिरतें वियं ॥ ८८३ ॥ पवासं परिपुच्छेज्ञ अफलो त्ति वियागरे । पउत्थं परिपुच्छेज्ञ परओ सो गमिस्सिते ॥ ८८४ ॥ वंधं च परिपुच्छेज्ञ णिरत्थं वंधमादिसे । वद्धस्स मोक्खं पुच्छेज्ञ मोक्खो तस्स पवासणे ॥ ८८५ ॥ भयं पुच्छे भयं भवति खेमं पुच्छे ण होहिति । संधि पुच्छे ण भवति विगाहो य णिरत्थगो ॥ ८८६ ॥ जयं पुच्छे ण भवति आरोगो वि ण होहिति । रोगं च मरणं चेव अत्थि त्तेवं वियागरे ॥ ८८७ ॥ जीवितं परिपुच्छेज्ञ णित्थ त्तेवं वियागरे । आवाधितं च पुच्छेज्ञ मतप्पाओ मतो त्ति वा ॥ ८८८ ॥ अपात्यमणावुष्टिं सस्सवापत्तिमेव य । अप्पसत्थं च जं किंचि सञ्चमित्थ त्ति णिद्दिसे ॥ ८८९ ॥ अपात्यमणावुष्टिं सस्सवापत्तिमेव य । अप्पसत्थं च जं किंचि सञ्चमित्थ त्ति णिद्दिसे ॥ ८८९ ॥ वस्सारत्तं च वासं च सञ्चं णहस्स दंसणं । तथा खेत्तं तथा वत्थुं सञ्चं णित्य त्ति णिद्दिसे ॥ ८९० ॥ धण्णं धणं ति पुच्छेज्ञ अधण्णं ति वियागरे । समे सद्दे तु जाणेज्ञो जे तु वाहिरबाहिरा ॥ ८९२ ॥ तथा णिच्छुद्धणिच्छुद्धं तथा णिग्गतणिग्गतं । तथा णीहारणीहारे तथा गतगते त्ति वा ॥ ८९२ ॥

तथा णिच्छुद्धणिच्छुद्धं तथा णिगगतणिगगतं। तथा णीहारणीहारे तथा गतगते ति वा ॥ ८९२ ॥ [तथा] वँणवणं व ति अडवीअडवि ति वा। परतो - परतो व ति परंपरगतो ति वा।। ८९३ ॥ बज्झंबज्झं ति वा बूया तथा बाहिरवाहिरं। एते उत्ता समा सद्दा जे तु बाहिरवाहिरा ॥ ८९४ ॥

बज्झमंडलचारिम्मि णक्खते देवते तथा। पुष्फे फले व दैसे वा णगरे गाम गिहे वि वा।। ८९५।।
पुरिसे चतुष्पदे वा वि पिक्खिम्मि उद्गेचरे। कीडे किविह्नगे वा वि पिरसप्पे तथेव य।। ८९६।।
पाणे वा भोयणे वा वि वत्थमाभरणे तथा। आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा।। ८९७।।
लोहेसु यावि सब्वेसु सब्वेसु रयणेसु य। मणीसु यावि सब्वेसु सब्वधण्ण-धणेसु य।। ८९८।।
एतिम्म पेक्खितामासे सहे ह्वे तथेव य। सब्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ।। ८९९।।

### ॥ बाहिरवाहिराणि सम्मत्ताणि ॥ १७ छ ॥

# [ १८ पण्णासं ओवाताणि ]

अोवाताणि पण्णासं पवक्खामऽणुपुव्वसो । अब्भंतराणि सव्वाणि उमट्ठाणि जता भवे ॥ ९०० ॥ एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं किंचि पसत्थं तं सव्वमत्थि ति णिहिसे ॥ ९०१ ॥ पुरिसं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्थो सुभगो ति य । धण्णो य सुहभागी य पुरिसोऽयमिति णिहिसे ॥ ९०२ ॥ इत्थि च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग ति य । धण्णा य सुहभागी य इत्थीयमिति णिहिसे ॥ ९०३ ॥ कण्णं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग ति य । ओवातकस्स पुरिसस्स कण्णा विज्ञिहिति ति य ॥ ९०४ ॥ जं किंचि पसत्थं सा सव्वमत्थि ति णिहिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वं णिहिसे ॥ ९०५ ॥

कम्मं च परिपुच्छेज सुद्धकम्मं वियागरे । उँह्यायको कंसिको वा सुद्धाकारी य होक्खित ॥ ९०६ ॥ र्र्षामयं ति वा बूया ओवातो त्ति सँसि त्ति वा । सेतं ति पंडरं व त्ति विमलं णिम्मलं ति वा ॥ ९०७ ॥ सुद्धं ति वाऽतिविसुद्धं ति तथा वितिमिरं ति वा । सप्पमं सुचिमं ति ति पिर्तवण्णं ति पीतकं ॥ ९०८ ॥ पडमकेसरवण्णं ति तिगिच्छसरिसं ति वा । कोरेंटं चंपको व त्ति कणिकार असितं ति वा ॥ ९०९ ॥ जं चऽण्णं पीतकं णिद्धं जं वा वि रजतप्पमं । तेसं संकित्तणासद्दा ओवातेहि समा भवे ॥ ९१० ॥

जधा अब्भंतरे सुत्तं सब्वं दिहं सुभा-ऽसुभं। तधोवातेसु सब्वेसु फलं बूया सुभा-ऽसुभं॥ ९११॥ तधोवातिस्म णक्खत्ते देवते पणिधिस्मि य। पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम गिहे ति वा ९१२॥

१ गुंठस्स हं॰ त॰ विना ॥ २ रगुंठितं हं॰ त॰ विना ॥ ३ परितो सं३ पु॰ ॥ ४ धण्णं घण्णं व हं॰ त॰ ॥ ५ उल्लायंको हं॰ त॰ विना ॥ ६ आवागयं हं॰ त॰ ॥ ७ समि त्ति हं॰ त॰ ॥ ८ पियमण्णं हं॰ त॰ ॥ ९ अतिगं हं॰ त॰ ॥

१९ पण्णासं सामोवाताणि ]

णवमो अंगमणी णाम अज्ञाओ

पुरिसे चतुष्पदे वा वि पक्किमिम उद्गेचरे । कीडे किविह्नके यावि परिसप्पे तघेव य ।। ९१३ ॥ पाणे वा भोयणे वा [वि] वत्थे आभरणे तथा। आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा।। ९१४।। लोहेस यावि सब्वेसु सब्वेसु रयणेसु त । मणीसु यावि सब्वेसु सब्वधण्ण-धणेसु य ॥ ९१५ ॥ एतिम पेक्खियामासे सद्दे रूवे तथेव य । सव्वमेवाणुगंतूर्गं ततो बूयांगचिंतओ ॥ ९१६॥

॥ ओवाताणि सम्मत्ताणि ॥ १८ ॥ छ ॥

[ १९ पण्णासं सामोवाताणि ]

सामोवाताणि पण्णासं जाणि अब्भंतराणि तु । अवत्थिताणि सन्वाणि सन्वत्थेस पसरसते ॥ ९१७ ॥ एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं किंचि पसत्थं सा सन्वमत्थि ति णिहिसे ॥ ९१८ ॥ पुरिसं च परिपुच्छेज सिद्धत्थो सुभगो त्ति य । धण्णो य सुहभागी य पुरिसोऽयमिति णिहिसे ॥ ९१९ ॥ इत्थिं च परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग त्ति य । धण्णा य सहभागी य इत्थीयमिति णिहिसे ॥ ९२० ॥ कण्णं च परिप्रच्छेज्य धण्णा विज्ञिहिते लहुं । वैण्णं च परिप्रच्छेज्य सामोवातं वियागरे ॥ ९२१ ॥ जं किंचि पसत्थं तं सञ्जमित्थ ति णिहिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सञ्जं णित्थ ति णिहिसे ॥ ९२२ ॥ अब्भंतरेसु सब्वेसु जधा दिहं सुभा-ऽसुभं । सामोवातेसु वि तहा फलं बूया सुभा-ऽसुभं ॥ ९२३ ॥

कम्मं च परिपुच्छेज तत्थ अब्भंतरं वदे । दीविकाधारकं वा वि ..... ॥ ९२४ ॥ उज्जालकं वा जाणेजा जं चऽण्णं एरिसं भवे । कम्मपुच्छाय णिहेसे एवमादि फलं वैदे ॥ ९२५ ॥ सुँद्धंसतसामं आमं अरुणाभमरुणं ति वा । अरुणस्य देसकालो त्ति अरुणे उन्नते त्ति वा ।। ९२६ ॥ अरुणोद्ये ति वा बूया अरुणो उँदितो ति वा । एते उत्ता समा सद्दा सामोवाता भवंति जे ।। ९२७ ।।

सामोवातिम णक्खते देवते पणिधिमिम य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम-गिहेस वा ॥ ९२८ ।। परिसे चतुप्पदे यावि पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किविहागे यावि परिसप्पे तथेव य ।। ९२९ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा ॥ ९३० ॥ लोहेस यावि सब्वेस सब्वेस रतणेस य। मणीस यावि सब्वेस सब्वधण्ण-धणेस य।। ९३१ एतिम पेक्खियामासे सद्दे रूवे तघेव य। सञ्जमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंततो ॥ ९३२ ॥

॥ स(सा)मोवाताणि सम्मत्ताणि ॥ १९ ॥ छ ॥

# [२० पण्णासं सामाणि]

बाहिरक्भंतरा सन्वे साम त्तेवं वियागरे । तेसु अत्थं च वद्धि च सुद्दं लाभं च णिहिसे ॥ ९३३ ॥ पुरिसं च परिपुच्छेज सिद्धत्थो सुभगो त्ति य। इत्थि च परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग त्ति य।। ९३४॥ कण्णं च परिपुच्छेज धण्णा विज्ञिहिते लहुं । वण्णं च परिपुच्छेज सामा तत्थ वियागरे ।। ९३५ ।। दीविकाहारिका णावा तथा पादीविकं पि वा । उज्जालकं कावकरं गितकारिं च णिहिसे ॥ ९३६ ॥ ताणि धम्मवणहाणि सञ्वाणेव करिस्सित । सञ्वभंडेसु कुसलो णट्टको वा वि होक्खित ॥ ९३७ ॥ अग्गिको जाणको वा वि आजीवणिको तथा । कम्मपुच्छाय णिहेसे एवमादि फलं वँदे ॥ ९३८ ॥

सामं गीतं ति वा बूया अधवा गीत-वाइतं । गाअको गाणकं व त्ति गीतकं मधुरं ति वा ९३९ ॥ हुतासिणा सिहा व त्ति तथा अग्गिसिह त्ति वा । तथा दीवसिहा व त्ति ओदीवसिह त्ति वा ॥ ९४० ॥

१ धन्नं च हं॰ त॰ विना ॥ २ सण्णाविज्ञि विया° हं॰ त॰ विना ॥ ३ भवे हं॰ त॰ ॥ ४ सुद्धसुयसामं अ° हं॰ त॰ ॥ प उद्ते ति हं व त ।। ६ 'कावकर' काव्यकरमिति अर्थः सम्भाव्यते ॥ ७ भवे हं व त ॥ ८ हुयासणा हं त ।।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

38

10

15

20

(1

25

92

5

10

15

20

25

11 0 9 3

# अंगविजापइण्णयं [२१-२२ पण्णासं सामकण्हाणि कण्हाणि य

दीविगाय सिंहा व ति चुडिलीय सिंहि ति वा। एते उत्ता समा सहा मज्झं एतेसु णिहिसे ॥ ९४१ ॥
तथा सामिम णक्खते देवते पणिधिम्मि य। पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम-गिहेसु वा ॥ ९४२ ॥
पुरिसे चतुष्पदे यावि पिक्खिम्म उदगेचरे । कीडे किविछके यावि पिरसप्पे तथेव य ॥ ९४३ ॥
पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा ॥ ९४४ ॥
लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वथण्ण-थणेसु य ॥ ९४५ ॥
एतिम्म पेक्खियामासे सद्दे रूवे तथेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो वूयांगचिंतओ ॥ ९४६ ॥

॥ सामाणि समत्ताणि॥ २०॥ छ॥

# [ २१-२२ पण्णासं सामकण्हाणि कण्हाणि य ]

पण्णासं सामकण्हाणि बाहिराणि वियागरे । समप्फलाणि बैन्झेहिं पसत्थेण प्पसस्सति ॥ ९४७ ॥ जाणेव वज्झवज्झाणि ताणि कण्हाणि णिद्दिसे । अप्पसत्थाणि सन्वतथेसु वियागरे ॥ ९४८ ॥

पुरिसं च परिपुच्छेज अधणो दूमगो ति य। इतिं च परिपुच्छेज अधणा दूमग ति य॥ ९४९॥ कणामिव य सिद्धत्था अधणा दूमग ति य। वणां च परिपुच्छेज कालको ति वियागरे ॥ ९५०॥ कमां च परिपुच्छेज इमं कमां वियागरे । णीलीकारकं वा वि तधा इंगालकारकं ॥ ९५१॥ णीलहारककम्मं वा तथा इंगालहारकं । णीलवाणियकं वा वि तधा इंगालवाणियं ॥ ९५२॥ अप्पसत्थं च जं किंचि सञ्चमत्थि ति णिहिसे । जं किंचि पसत्थं तं सेव्वं णत्थि ति णिहिसे ॥ ९५३॥ जधा तु बज्झबज्झेसु सव्वं दिटं सुमासुमं । तधेव कण्हेसु वदे फलं सव्वं सुमासुमं ॥ ९५४॥

कण्हं णीलं ति वा बूया कालकं असितं ति वा। असितं किसिणं व त्ति हरितं ति व जो वदे ॥ ९५५॥ अंजणं कज्जलं व त्ति रुगणं भंगमुत्तमं। खंजणं भिँगपत्तं ति गवलं ति व जो वदे ॥ ९५६॥ सूगर त्ति कोकिला व ति गोपच्छेलको ति वा। भमरो मोरकंठो ति वायसो ति व जो वदे ॥ ९५७॥ मातंगो ति मैतिंगो ति गयो ति महिसो ति वा। बलाहको ति मेघो ति तथा जलहरो ति वा।। ९५८॥ तथा कण्हकरालो ति कण्हतुलसि ति वा पुण। वाणं णीलुप्पलं व ति पामेच्छा णेलकंठँको ॥ ९५९॥ मसी आरिट्ठको व ति कण्हालो कण्हमोयको। जे वऽण्णे एवमादीया सद्दा कण्हसमा भवे।। ९६०॥

णक्खत्ते देवते यावि तथा णक्खत्तदेवते । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम गिहे वि वा ।। ९६१ ।। पुरिसे चतुष्पदे यावि पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किविछगे यावि परिसप्पे तघेव य ।। ९६२ ।। पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा ।। ९६३ ।। लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य ।। ९६४ ।। एतिम्म पेक्खितामासे सहे हवे तथेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ ।। ९६५ ।।

॥ सामकण्हाणि 🔊 कंण्हाणि ⊳ [य] ॥ २१ ॥ २२ ॥ छ ॥

[ "पण्णासं अञ्झोआताणि २३ पण्णासं अतिकण्हाणि २४" इति द्वारद्वयव्याख्यानं सर्वास्त्रपि प्रतिषु नास्ति।]

१ रज़ेहिं हं॰ त॰ ॥ २ सव्वमित्थ हं॰ त॰ विना ॥ ३ भगणं हं॰ त॰ विना ॥ ४ भिगणवित्तं ति हं॰ त॰ ॥ ५ गोपेच्छेलगो त्ति हं॰ त॰ ॥ ६ मुर्तिगो हं॰ त॰ ॥ ७ व्कंटको सं३ पु॰ ॥ ८ सामकण्हाणि सम्मत्ताणि सि॰ ॥ ९ ๗ ० एतिब्रान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥

२५ वीसार्ते उत्तमाणि ]

णवमो अंगमणी णाम अज्हाओ

93

5.

10.

15

20-

25-

30-

## [ २५ वीसतिं उत्तमाणि ]

वीसित उत्तमाणंगे पवक्लामऽणुपुव्वसो। मत्थको १ सीस २ संखा य ४ णिडाउं ५ कण्णपुत्तका ७ ॥ ९६६ ॥ कण्णा ९ गंडो ११ इ १३ दंता य १४ णासा १५ णासपुडा तथा १६ । कणवीरका १८ अपंगा य २० वीसित होति उत्तमा ॥ ९६७ ॥

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं च किंचि पसत्थं सा उत्तमं ति वियागरे ॥ ९६८ ॥ पुरुसं च परिपुच्छेज सिद्धत्थो सुभगो ति य। धण्णो य सुँहभागी य उत्तमो ति वियागरे ॥ ९६९ ॥ इत्थि च परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग ति य । धण्णा य सुँहभागी य उत्तम ति वियागरे ।। ९७० ॥ ि पुरिसस्सऽत्थविधं पुच्छे उत्तमं ति वियागरे ]। थिया अत्थविधं पुच्छे उत्तमं ति वियागरे ॥ ९७१ ॥ कण्णं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग त्ति य । पुरिसस्स जुत्तामासायं कण्णा विज्जिहितं त्ति य ।। ९७२ ॥ गृब्मं च परिपुच्छेज अत्थि गृब्मो ति णिद्दिसे । गृब्मिणी परिपुच्छेज उत्तमं पुत्तमादिसे ॥ ९७३ ॥ कम्मं च परिपुच्छेज्ञ उत्तमं कम्ममादिसे । राया वा रायमचो वा वित्तीतोसं करिस्सिति ।। ९७४ ।। पवासं परिपुच्छेज सफलो त्ति वियागरे । पडत्थं परिपुच्छेज सधणो आगमिस्सति ॥ ९०५ ॥ वंधं च परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । वद्धस्स मोक्खं पुच्छेज मोक्खं थाणं च णिहिसे ॥ ९७६ ॥ भयं च परिपुच्छेज भयं णत्थि ति णिद्दिसे । खेमं च परिपुच्छेज उत्तमं खेममादिसे ॥ ९७७ ॥ संधिं च परिपुच्छेजा अस्थि त्तेवं वियागरे । विग्गहं परिपुच्छेजा णस्थि त्तेवं वियागरे ॥ ९७८ ॥ जयं च परिपुच्छेज उत्तमं जयमादिसे । आरोगां परिपुच्छेज उत्तमं ति वियागरे ॥ ९७९ ॥ रोगं च परिपुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । पुच्छिते उत्तमं 'जीयं अकालस्स य उग्गमं ॥ ९८०॥ अपातयमणावुट्ठिं सस्सवापत्तिमेव य । अप्पसत्थं च जं किंचि सन्वं णत्थि त्ति णिद्दिसे ।। ९८१ ।। वस्सारत्तं च वासं च सस्सं णट्टस्स दंसणं । खेत्तं वत्थुं धणं धण्णं पसत्थं सन्वमैत्थि य ।। ९८२ ॥ धणां धणं ति पुच्छेज धणां ति य वियागरे । समे सद्दे य जाणेज्ञो उत्तमा जे भवंतिह ॥ ९८३ ॥

उत्तमं ति व जो बूया तथुत्तमतरं ति वा। तथुत्तिमुत्तमं वा वि उत्तमा उत्तमं ति वा॥ ९८४॥ पवरं ति व जो बूया तथा पवरतरं ति वा। पवराणं पवरं व त्ति पवरातिपवरं ति वा॥ ९८५॥ विसिष्टं ति व जो बूया विसिष्टं तरकं ति वा। तं विसिद्धं विसिष्टं ति विसिद्धं तरकं ति वा॥ ९८६॥ वरिष्टं ति व जो बूया वरिष्टं तरकं ति वा। तं वरिष्टं वरिष्टं ति वरिष्टं तरकं ति वा॥ ९८७॥ उदारं ति व जो बूया उदारतरकं ति वा। तथुदारमुदारं ति उदारपवरं ति वा॥ ९८८॥ पथाणं ति व जो बूया पर्थांणतरकं ति वा। तथा जेद्वातिनेष्टं वा जेद्वाणं जेद्वकं ति वा॥ ९८९॥ जेटं ति व जो बूया तथा जेद्वैतरं ति वा। तथा जेद्वातिनेष्टं वा जेद्वाणं जेद्वकं ति वा॥ ९९०॥ उक्कं ति व जो बूया उक्कं दित्तत्तकं ति वा। तथा उक्कं दि वा सदा उ उत्तमा॥ ९९१॥

उत्तमिम य णक्खते देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले वा देसे वा णगरे गामे गिहे वि वा ॥ ९९२ ॥ पुरिसे चतुष्पदे वा वि पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किविद्धगे यावि पिरसप्पे तघेव य ॥ ९९३ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तघा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तघा ॥ ९९४ ॥ लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रतणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य ॥ ९९५ ॥ एतिमा पेक्खितामासे सहे रूवे तघेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ ॥ ९९६ ॥

॥ उत्तमाणि ॥ २५ ॥ छ ॥

१-२ सुभभागी हं॰ त॰ ॥ ३ एतत् पूर्वाई प्रतिषु नास्ति ॥ ४ गीयं हं॰ त॰ ॥ ५ ॰मादि य हं॰ त॰ ॥ ६-७ विसिद्धंतरकं हं॰ त॰ विना ॥ ११ जेद्वंतरं हं॰ त॰ विना ॥ ११ जेद्वंतरं हं॰ त॰ विना ॥ १२ जेद्वंतरं हं॰ त॰ विना ॥

अंगविज्ञापडण्णयं

[२८ दस जहण्णाणि

९४

5

10

15

20

12

25

30

# [ २६ चोइस मिज्झमाणि ]

मिज्झमाणि पविक्खिस्सं चोह्संगे जधा तथा। जत्तु १ थणंतर २ हिययं ३ उद्रं वा वि जाणिया ४ ॥ ९९० ॥ अंसा ६ बाहू ८ पबाहू य १० हत्था १२ हत्थतला तथा १४। चोह्सेताणि जाणीया मिज्झमत्थे पसस्सते ॥९९८॥ एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा। जं च किंचि पसत्थं सा मिज्झमत्थं वियागरे ॥ ९९९ ॥ पुरिसं इत्थि च अत्थं च कण्णं गब्मं च गिक्मिणं। कम्मं पवासं पावासि वंधं मोक्लं भया-ऽभयं ॥१०००॥ संधिं जयमारोगं जीवितं आतुरं खमं। वासारत्तं च वासं च सस्सं णहुस्स दंसणं॥ १००२॥ खेतं वत्थुं माणे दंढं छत्तं खग्णं तघेव य। जं किंचि पसत्थं सा मिज्झमं ति वियागरे ॥ १००२॥ अपातपमणावुद्धिं सस्सवापत्तिमेव य। अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वं णत्थि ति णिहिसे ॥ १००२॥ अपातपमणावुद्धिं सत्सवापत्तिमेव य। अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वं णत्थि ति णिहिसे ॥ १००२॥ विधागरे । समे सद्दे य जाणेज्ञो मिज्झमा जे भवंतिह ॥ १००४॥ विधाना मिज्झमा अंगे जे सद्दा तेम्रु कित्तिया। एतेमु वि तथा चेव मिज्झमेमु वियागरे ॥ १००५॥ एतस्ते चतुप्पदे चेव पिक्सिम उदकेचरे। कीडे किविझये वा वि परिसप्पे तथेव य॥ १००७॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा। आसणे सयणे जाणे मंहोवगरणे तथा। १००८॥ लोहेमु यावि सव्वेमु सव्वेमु सव्वेमु रयणेमु य। मणीमु यावि सव्वेमु सव्वयण्ण-धणेमु य। १००९॥ एतिम पेक्स्यामासे सद्दे क्वे तथेव य। सव्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ॥ १०१०॥

॥ मज्झिमाणि ॥ २६ ॥ छ ॥

# [ २७ चोइस मिज्झमाणंतराणि ]

मिज्झिमाणं तु पिडविक्खा मिज्झिमाणंतराणिह । उत्तमे अप्पसत्थाणि मिज्झिमत्थे पसस्सते ॥ १०११॥ कडी कडियपस्साणि वत्थी सीसं समेहणं ।

वसणा ऊरू य जंघा य मिन्झिमाणंतराणिह ॥ १०१२ ॥ मिन्झिमेसु जधा दिहो अत्थो तत्तो अणंतरं । मिन्झिमाणंतराणं पि फलं बूया सुभासुमं ॥ १०१३ ॥

जे सद्दा मज्झिमा उत्ता तेसि साराणुमायिकं । मज्झिमाणंतराणं पि समे सद्दे तु कप्पये ॥ १०१४ ॥ ॥ मज्झिमाणंतराणि ॥ २७ ॥ छ ॥

### A STATE OF THE STA

### [ २८ दस जहण्णाणि ]

अंगुड़ा २ पाद्पण्हीओ ४ जंघा ६ गुप्फा तघेव य ८ । द्सेताणि जहण्णाणि पादाणि ९ हितयाणि या १० १०१५ एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं च किंचि पसत्थं सा जहण्णं सबमादिसे ।। १०१६ ।। पुरिसं इिश्चं च अत्थं च कण्णं गर्न्भं च गर्न्भिणें । कम्मं पवासं पावासि वंध-मोक्खं भया-ऽभयं ।।१०१७।। संधिं च विगाहं चेव पेस्सं जय-पराजयं । रोगा-ऽरोगं च मरणं च जीवितं वाधितं तथा ।।१०१८ ।। वस्सारत्तमणावुद्धिं वासं वा वि अपातपं । सस्सस्स वापिदं संपिदं च णहस्स दंसणं ।। १०१९ ।। खेतं वत्थुं माणें दंखं खैगां चम्मं सवम्मां । धणं धण्णं च छायं च जं चऽण्णं सबमादिसे ।। १०२० ।। जं किंचि पसत्थं सा सव्वं णिदिसे ।। १०२१॥

र परिता मिन्समा अण्णे जे हं॰ त॰ ॥ २ पादाणा (णी) हि॰ सि॰ विना ॥ ३ खग्गधम्मस्सवस्सगं सं ३ पु॰ । खग्गधम्मसवस्मगं सि॰ ॥ ४ च जातं च सं ३ पु॰ ॥

२९ दुवे उत्तिममिज्झमसाधारणाणि ]

5

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

94

15

धणां धणं ति पुच्छेज 'अधणं ति वियागरे । समे सद्दे य जाणेजो जहण्णा जे भवंतिह ॥ १०२२ ॥ जहण्णं ति चेव जे वूया जहण्णतरकं ति वा । जहण्णं ति जहण्णं कि जहण्णं कुच्छितं ति वा ॥१०२३॥ अधमं ति व जो वूया तथा अधमतरं ति वा । अधमाधमं ति वा वूया अधमाणं अधमं ति वा ॥१०२४॥ अपमतं ति व जो वूया तथा अपमतरं ति वा । अपमयापमयं ति वा वूया अपमाणतरं ति वा ॥१०२५॥ हीण ति व जो वूया तथा हीणैतरं ति वा । हीणहीणं ति वा वूया हीणहीणेंतरं ति वा ॥१०२६॥ भोवं ति व जो वूया तथा थोवैतरं ति वा । शेवेवथोवं ति वा बूया थोविथोवतरं ति वा ॥१०२७॥ णिकंहं ति व जो वूया लिथे थोवैतरं ति वा । णिकहातिणिकहं ति तथा णिकहणिकहणं ॥१०२८॥ मंगुलं ति व जो वूया तं मंगुलतरं ति वा । अतिमंगुलं ति वा बूया तथा मंगुलमंगुलं ॥१०२९॥ पावकं ति व जो वूया तथा पावतरं ति वा । अतिपावकं ति वा वूया तथा पावकपावकं ॥१०२०॥ दुगुंछितं ति वा बूया दुगुंछिततरं ति वा । तथा पच्चरं व त्ति अतिपच्चरं ति वा ॥१०२२॥ जं चऽण्णं एवमादीयं जहण्णं परिकित्तितं । तेसं संकित्तणा सद्दा जधण्णसमकाऽऽहिया॥१०३२॥

अप्पावसेसे णक्खते देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गामे गिहे वि वा ॥ १०३३ ॥ पुरिसे चतुष्पदे चेव पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किविद्धगे वा वि परिसप्पे तघेव य ॥ १०३४ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे मंडोवगरणे तथा ॥ १०३५ ॥ लोहेसु यावि सब्वेसु सब्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सब्वेसु सब्वधण्ण-धणेसु य ॥ १०३६ ॥ एतिम्म पेक्खियामासे सद्दे रूवे तथेव य । सब्बमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ ॥ १०३७ ॥

॥ जहण्णाणि ॥ २८ ॥ छ ॥

[ २९ दुवे उत्तिममज्झिमसाधारणाणि ]

मिंड्समाणुत्तमाणं च मज्झे साधारणाणि तु। अन्तूणि वे वियाणीया उत्तमत्थे पसस्सते ॥ १०३८॥
एताणि आमसं पुच्छे अत्थळामं जयं तथा। जं किंचि पसत्थं सा सव्वं साधारणं वदे ॥ १०३९॥
प्रिसं च इत्थि अत्थं च थणं थण्णं तथेव य। कण्णं च परिपुच्छेज्ञ सव्वं साधारणं वदे ॥ १०४०॥
गढमं च परिपुच्छेज्ञा अत्थि गढमो ति णिद्दिसे । गिंडमाणि परिपुच्छेज्ञ जमळाणि प्पयाहिति ॥ १०४२॥
कम्मं साधारणं बूया वंधं णिद्धि ति णिद्दिसे । चिराय मुचते बद्धो भयं खेमं च मिस्सकं ॥ १०४२॥
संधिं अत्थि ति जाणीया विग्गहो णिद्धि दारुणो । जया-ऽऽरोगां च रोगं च सव्वं साधारणं वदे ॥ १०४३॥
क्या मेंरणं च अणावुिं आयवं सस्सवापदं । अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वमत्थि ति णिद्दिसे ॥ १०४४ ॥ १०४४ ॥
किंचे नित्रं वृद्धे धणं धण्णं खेंगां चम्मं सवम्मकं । छत्तं दंढं मणिं वत्थं सव्वं साधारणं वदे ॥ १०४५ ॥
किंचे पसत्थं सा सव्वमत्थि ति णिद्दिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वं णिद्धि ति णिद्दिसे ॥ १०४८ ॥
कों किंचि पसत्थं सा सव्वमत्थि ति णिद्दिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वं णिद्धि ति णिद्दिसे ॥ १०४८ ॥
कों धण्णं ति पुच्छेज्ञा सव्वं साधारणं वदे । समे सद्दे य जाणीया अंगे साधारणा तु जे ॥ १०४८ ॥
को सद्दा उत्तमा वुत्ता मज्झिमा जे उदाहिता । ते वामिस्सा उदीरंता साधारणसमा भवे ॥ १०४९ ॥

१ अधणां हं॰ त॰ विना ॥ २ अप्पमाणंतरं हं॰ त॰ ॥ ३-४ हीणंतरं हं॰ त॰ ॥ ५ थोवंतरं ति सप्र॰ ॥ ६ थोवंतरं हं॰ त॰ विना ॥ ७ थोकतथोकं ति हं॰ त॰ विना ॥ ८ थोकतथोकतरं हं॰ त॰ विना ॥ ९ थोवथोवं ति जो सं ३ पु॰। शोवथोवंतरं जो हं॰ त॰। थोवंतरं ति जो सि॰॥ १० णिकटुंतरकं सप्र॰॥ ११ भका हि ते हं॰ त॰ विना ॥ १२ अप्पवसेसे सप्र॰॥ १३ जंतूणि प्यक्खियाणीसो उत्त॰ हं॰ त॰॥ १४ हस्तिचिह्नान्तर्गतं स्रोकत्रितयं हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १५ सम्मं च धम्मकं हं॰ त॰॥

अंगविज्ञापङ्ण्णयं [ ३२ दुवे मिज्झमाणंतरजहण्णसाधारणाणि

.66

5

10

15

20

25

30

साधारणिम णक्खत्ते देवते पणिधिम्म य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गामे गिहे वि वा ।। १०५० ।। पुरिसे चतुष्पदे चेव पिक्खिम्म उदगेचरे । कीडे किविह्नये वा वि परिसप्पे तघेव य ।। १०५१ ।। पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तधा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तधा ।। १०५२ ।। लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य ।। १०५३ ।। एतिम्म पेक्खियामासे सहे हवे तघेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचितओ ।। १०५४ ।।

॥ उत्तममन्झिमसाधारणाणि ॥ २९ ॥ छ ॥

# [ ३० दुवे मज्झिममज्झिमसाधारणाणि]

साधारणा तु अंगम्मि मज्झे मज्झाणमेव तु । ठाणा दुवे पसस्तंते सोभणं तेसु णिहिसे ।। १०५५ ।। मज्झिमाणुत्तमाणं च फलं साधारणं सुभं । मज्झे साधारणाणं पि तमेव फलमादिसे ।। १०५६ ।। जे सहा मज्झिमा वृत्ता उत्तमाणंतरा य जे । ते वामिस्सा उदीरंता मज्झसाधारैणे समा ।। १०५७ ।। साधारणम्मि णक्खते जं चेतेसं समुत्तरं । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो वूयांगचिंतओ ॥ १०५८ ।।

॥ मज्झिममज्झिमसाधारणाणि ॥ ३० ॥ छ ॥

# [ ३१ दुवे मञ्झिमाणंतरमञ्झिमसाधारणाणि ]

मिज्यमाणंतराणं च मिज्यमाणं चे वक्खणा । मज्झे साधारणा वृत्ता मिज्यमतथे पसस्सते ॥ १०५९॥ एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं किंचि पसत्थं सा मिज्यमतथे पसस्सते ॥ १०६०॥ पुरिसं इत्थि च अत्थं वा कण्णं गब्मं च गिव्मिणि । कम्मं पवासं पावासि बंधं मोक्खं भया-ऽभयं ॥१०६१॥ रोगा-ऽऽरोगं च मरणं च जीविता वाधिकं तथा । वासारत्तमणावुद्धं वासं वा वि अपातपं ॥ १०६२॥ सस्सवापत्ति-संपत्तिं णहं णहस्स दंसणं । खेत्तं वत्थुं धणं धण्णं खग्गं चम्मं सैवम्मकं ॥ १०६३॥ जीधुद्दिद्धन्मि एतम्मि पसत्थं जित्तयं भवे । मिज्यमाणंतरं सब्वं अप्पसत्थं हि णत्थि य ॥ १०६४॥

जे सद्दा मिन्झिमा वृत्ता मिन्झिमाणंतरा य जे। ते वामिस्सा उदीरंता मिन्झिमाणंतरे समा ॥ १०६५॥ साधारणिम णक्खते 'जं चेतेसं समुत्तरं। तं सञ्चमणुगंतूणं ततो बूयांगचितओ ॥ १०६६॥ ॥ मिन्झिमाणंतरमिन्झिमसाधारणाणि सम्मत्ताणि॥ ३१॥ छ॥

# [ ३२ दुवे मञ्झिमाणंतरजहण्णसाधारणाणि ]

मिष्मिमाणंतराणं च जहण्णाणं च अंतरा । मज्झे साधारणा बुत्ता गोष्फा तेसु ण सोभणं ॥ १०६७ ॥ एताणि आमसं पुच्छे अत्थलाभं जयं तथा । जं च किंचि पसत्थं सा जहण्णं सन्त्रमादिसे ॥ १०६८ ॥ पुरिसादीकाणि वत्थूणि पैवित्ताणि तु जाणिह । ताणि खेत्तप्पधाणाणि जहण्णाणि वियागरे ॥ १०६९ ॥ मिष्मिमाणंतरा सद्दा जहन्ना जे य कित्तिया । ते वामिस्सा उदीरंता जधन्ना समका भवे ॥ १०७० ॥ साधारणिम्म णक्खत्ते देवते पणिधिम्मि य । [ पुँष्फे फले व देसे वा णगरे गाम गिहे वि वा ॥१०७१॥] साधारणिम्म णक्खत्ते जं चेतेसं समुत्तरं । तं सन्त्रमणुगंतूणं ततो बूयांगिचितओ ॥ १०७२ ॥

॥ मज्झिमाणंतरजहण्णसाधारणाणि सम्मत्ताणि ॥ ३२॥ छ ॥

१°रणा तहा हं॰ त॰ ॥ २ च चक्खुणा हं॰ त॰ ॥ ३ सचम्मकं सप्र॰ ॥ ४ जओदिटुंसि एयम्मि हं॰ त॰ ॥ ५ जं वत्तो से समु॰ सं ३ पु॰ सि॰ । जं बुत्ता से समु॰ हं॰ त॰ ॥ ६ पतताणि हं॰ त॰ बिना ॥ ७ उत्तरार्धं सर्वासु प्रतिषु नास्ति ॥

३३ दस बालेयाणि ]

#### णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

219

## [ ३३ दस बालेयाणि ]

पादंगुट्टं २ गुली ४ गोप्फा ६ जंघा ८ पादतलाणि य १०। एते बाला पसस्संते बाला थीणामगेसु य ॥१०७३॥ एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा। जं च किंचि पसत्थं सा सन्वमत्थि ति णिहिसे ॥ १०७४॥ गन्मं पुच्छे वदे अत्थि पुण्णामेसु य दारकं। दारिगं इत्थिणामेसु बालेयेसु वियागरे ॥ १०७५॥ जं बालसंसितं चऽण्णं सन्वमत्थि ति णिहिसे। समे सहे य जाणेज्ञो बाला ये समा भवे॥ १०७६॥

वालको दारको व ति [संगैको पिछको ति वा।] वच्छको तैण्णको व ति ्य पोतको कलमो ति वा ०००० वालको ति व जो बूया क्रिक् तैहा वालतरो ति वा। अतिवालको ति वा बूया व्या तथा वालगवालगो।।१००८।। दारको ति व जो बूया तथा दारगदारगो। अतिदारको ति वा बूया दारगस्स य दारगो।। १००९।। सिंगको ति व जो बूया तथा सिंगकसिंगको। अतिसिंगको ति वा बूया पिछकस्स व सिंगको।। १०८०॥ पिछको ति व जो बूया तथा पिछतरो ति वा। अतिपिछको ति वा बूया पिछकस्स व पिछको।। १०८१॥ वच्छको ति व जो बूया तथा वच्छकवच्छको। अतिवच्छको ति वा बूया वच्छकस्स व वच्छको।।१०८२॥ तण्णको ति व जो बूया तथा तण्णकतण्णको। अतितण्णको ति वा बूया तण्णकस्स व तण्णको।। १०८३॥ पोतको ति व जो बूया तथा पोतकपोतको। अतिपोतको ति वा बूया पोतकस्स व पोतको।। १०८४॥ विलक्षमो ति व जो बूया तथा कलमकलमको। अतिकलमो ति वा बूया कलमस्स व कलमको।।१०८४॥

बालकं जाणकं व त्ति तथा ठियपडिय त्ति वा। तथा पंचिमका व त्ति तथा सत्तिमिक त्ति वा। १०८६॥ 15 उद्घाणकं ति वा बूया मासपूरणकं ति वा। पिंडे वद्धणकं व त्ति उविणिगामणं ति वा।। १०८७॥ पादपेसणकं व त्ति परंगेणकमेव वा। पदक्कमणकं व त्ति पचाहरणकं ति वा।। १०८८॥ चोलकं ति व जो बूया उपणयणं ति वा पुणो। लेहिणिक्सिवणं व त्ति गैंणितापढपणकं ति वा।। १०८९॥

बालेयोपक्खराणं च बालोवकरणस्स य। तेसं संकित्तणे सद्दा बालेयसममादिसे ॥ १०९०॥ वालजम्मणणक्खत्ते देवते पणिधिम्मि य। बाले पुष्फफले देसे णगरे गामे गिहे वि वा॥ १०९१॥ 20 बाले चतुष्पदे यावि पिक्खिम्म उद्गेचरे। कीडे किविलगे यावि पिरसप्पे तघेव य॥ १०९२॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा। कि आसणे सयणे जाणे भंडोवकरणे तथा॥ १०९३॥ लोहेसु यावि सव्वेसु सव्वेसु रतणेसु य। मणीसु यावि सव्वेसु सव्वथणण-धणेसु य॥ १०९४॥ एतिम्म पेक्खियामासे सहे रूवे तथेव य। सव्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ॥ १०९५॥

॥ बालेयाणि ॥ ३३ ॥ छ ॥

25

## [ ३४ चोइस जोव्वणत्थाणि ]

उद्रं १ कडी य २ णाभी य ३ कडीपस्साणि वे तथा ५ । पट्टिपस्साणि<sup>१९</sup> ७ मज्झो य ८ लोमवासी तवेव य ९ ।। १०९६ ।। मेहणं १० वित्थ ११ सीसं च १२ फलं वे वि य जाणिया १४ । जोव्वणत्थेसु एतेसु जोव्वणत्थं विजीशिया ।। १०९७ ।।

30

१ चतुरस्रकोष्ठकगतं चरणं सर्वासु प्रतिषु नास्ति ॥ २ मह्नको हं॰ त॰ ॥ ३ ० ० एतचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ हस्तचिह्नमध्यगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ५ बूया पोतकस्स च पोतको हं॰ त॰ विना ॥ ६ पोत्तिकपोतको हं॰ त॰ विना ॥ ७ चतुरस्रकोष्ठकान्तर्गतं पद्यं सर्वासु प्रतिषु नास्ति, किन्तु सम्बन्धानुसारेणानुसंधितमस्ति ॥ ८ पंडचद्द हं॰ त॰ ॥ ९ पादापे॰ हं० त० विना ॥ १० गतिताप॰ सं३ पु० ॥ ११ हस्तचिह्नान्तर्गतमुत्तरार्धं हं० त० एव वर्तते ॥ १२ ० णि ७ सहोय हं० त० ॥ १३ वियागरे हं० त० ॥ अंग० १३

अंगविज्ञापइण्णयं

92

5

15

20

25

-30

[ ३४ चोइस जोव्वणत्थाणि

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा। जं च किंचि पसत्थं सा सन्वमित्थ ति णिहिसे ।। १०९८॥ पुरिसं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्थो सुभगो त्ति य । सहत्थकारी दच्छो य सन्वत्थेसु पुमं भवे ॥ १०९९ ॥ इत्थीं वा परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग त्ति य । 😭 संहत्थकारी दच्छा य सव्वत्थेसु पदक्खिणा ॥ ११००॥ पुरिसत्थविहं पुच्छे सिग्घमत्थो भविस्सति । थिया अत्थविहं पुच्छे खिप्पमत्थो भविस्सति ॥ ११०१ ॥ कण्णं च परिपुच्छेज सिद्धत्था सुभग त्ति य । 😴 धण्णा य सुहभागी य खिप्पं विजिहिते त्ति य ॥११०२॥ गृब्मं च परिपुच्छेज अत्थि गृब्मो ति णिद्दिसे । गृब्मिणि परिपुच्छेज खिप्पं पुत्तं पयाहिति ॥ ११०३ ॥ कम्मं च परिपुच्छेज खिप्पं कम्मं वियागरे । परिस्समेण यडप्पेण खिप्पं अत्थं लिभस्सिति ॥ ११०४ ॥ पवासं परिपुच्छेज सफलो त्ति वियागरे । पडत्थं परिपुच्छेज सफलो खिप्पमेहिति ॥ ११०५ ॥ विवादं विग्गहं वंधं रोगं मरणमेव यं। अपातयमणावुद्धिं सस्सवापत्तिमेव य ॥ ११०६॥ णहस्स विष्पणासं च पलाणस्स अणागमं। धणक्खयं वियोगं च सन्वं णित्थि ति णिहिसे।। ११०७।। 10 बद्धस्स मोयणं खिप्पं संधिं संपीतिमेव य। जयाऽऽरोगं च आयुं च उत्थाणं वाधितस्स य।। ११०८।। वस्सारतं च वासं च सस्सं णहुस्स दंसणं । हितस्स पैडिलाभं च पलातस्स य आगमं ॥ ११०९॥ समागमं संपयोगं थाणमिस्सरियं जसं। धणलामं कम्मासिद्धिं वा सन्वमित्थि त्ति णिद्दिसे ॥ १११०॥ वयं च परिपुच्छेजा जोव्वणत्थो ति णिद्दिसे । धण्णं धणं ति पुच्छेज धणं 🖙 तेवं वियागरे ॥ ११११ ॥ जहा पुण्णामघेएसु सन्त्रं दिहं सुभा-ऽसुमं । [ ..... ] ।। १११२ ।।

जोव्वणं ति व जो बूया तहा जोव्वणकं ति वा । जोव्वणत्थे त्ति जो बूया जुवाणो त्ति व जो वदे ।। १११४॥ तरुणं ति व जो बूया तहा तरुणतरं ति वा। तरुणो त्ति व जो बूया तरुणा तरुणको त्ति वा।। १११५।। डहरो ति व जो 😪 वूया वयत्थो ति व जो वदे । पवत्तो ति उदगो ति पोअँडो ति व जो वदे ॥१११६॥ गुलभक्खणं ति वा बूया वाढकारो ति वा पुणो। समासेयणकं व त्ति णियो वा सुण्णिक त्ति वा ॥ १११७॥ उपमाणकं ति वा बूया तत्थ गोसगण्हाणकं । पडिवज्झकं ति वा बूया तथा णिव्वहणं ति वा ॥ १११८ ॥ अधिकमणकं व त्ति तोप्पारुभणाति वा । पातिज्ञं ति व यो व्या णवणं पंचमेजणं ।। १११९ ।। वारेजं ति व जो बूया अण्णोण्णं ति व जो वदे । तैधा जामातुकीयं ति दसमीण्हाणकं ति वा ।। ११२० ॥ र्वंसर ति समास ति तथा जण्णजणे ति वा । तथा अब्भुदयो व ति भोजं मज्जणकं ति वा ॥ ११२१ ॥ जं चऽण्णं एवमादीयं जोव्वणस्स य संसितं । शैस्यदाहरणं सव्वं जोव्वणत्थिसमं भवे ॥ ११२२ ॥

तहा खित्तं तहा वत्थुं सन्वमित्थ त्ति णिद्दिसे । समे सद्दे य जाणेज्ञो जोन्वणत्था भवंति जे ।। १११३ ॥

णक्खते जोगे संपुण्णे देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम गिहे वि वा ।। ११२३॥ पुरिसे चतुष्पदे यानि पक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किनिइगे वा वि परिसप्पे तवेव य ॥ ११२४ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा। आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणेसु य ॥ ११२५ ॥ छोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वधण्ण-धणेसु य ॥ ११२६ ॥ एतम्मि पेक्खियामासे सद्दे रूवे तथेव य । सव्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ ॥ ११२७ ॥

॥ जोव्वणत्थाणि ॥ ३४ ॥ छ ॥

१ इस्तचिहान्तर्गतः श्लोकद्वयमितः सन्दर्भः हं० त० एव वर्त्तते ॥ २ खिप्पं सिज्झिहिए ति या हं० त० ॥ ३ पडिलंभं हं० त्र ति ॥ र्ध हस्तिचिह्नान्तर्गतश्चतुःश्लीकाधिकः पाठसन्दर्भः हं । त० एव वर्त्तते ॥ ५ पोअंडो हं । त०॥ ६ पतिज्ञ ति हं । त० विना ॥ ७ णरणे हैं त॰ ॥ ८ अण्णोणं हं न त॰ विना ॥ ९ तहा तमाउकीयं हं त॰ ॥ १० उज्झे चि समाउ ति तथा जण्णछणे हं॰ त॰ विना ॥ ११ तस्सापहरणं हं॰ त॰ ॥

३५ चोइस मज्झिमवयाणि ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

99

[३५ चोहंस मज्झिमवयाणि]

बाहाओ २ बाहुणालीओ ४ हस्थमंगुलिकीदरो ५ । हत्थमंगुहुका ७ हत्था ९ अंसवीकीणिए तथा १० ॥११२८॥ जैत्तृणि १२ थणावुभये १४ एते मिज्झिमये वये । सन्वमिज्झिमकं अत्थं लाभं चऽत्थ वियागरे ॥ ११२९ ॥ पुरिसं च परिपुच्छेज मिंझमो सारतो भवे। मिंझमो आउतो चेव भातूणं वा वि मिन्झमो ॥ ११३०॥ इत्थि च परिपुच्छेज मज्झिमा सारतो भवे । मज्झिमा आउतो वा वि भगिणीणं च मज्झिमा ॥ ११३१॥ 5 पुरिसस्सऽत्थविधं पुच्छे मन्झिमं ति वियागरे । 😭 थियाँ अत्थविद्दं पुच्छे मन्झिमं ति वियागरे ।।११३२।। 🖘 कण्णं च परिपुच्छेज मञ्झकञ्चाणसोभणा । भातूणं मञ्झिमा सा वि खिप्पं विज्ञिहिति ति य ॥ ११३३ ॥ गढमं च परिपुच्छेज णित्थ गढमो त्ति णिद्दिसे । गढिमणि परिपुच्छेज संसयेण पजाहिति ॥ ११३४ ॥ कम्मं च परिपुच्छेज कम्मं मज्झगतं वदे । लामं च परिपुच्छेज मज्झिमं लाभमादिसे ॥ ११३५ ॥ पवासं परिपुच्छेज मन्झिमं फलमादिसे । पोसितो मन्झकालेण मन्झलाभेण पहिति ॥ ११३६ ॥ 10 बंधं पुच्छे ण भवति बद्धो मुचिहिति ति य। भयं खेमं च संधि वा विगाहो वा वि मज्झिमो ॥ ११३७ ॥ रोगं च मरणं चेव अणावुहिं अपातयं । सस्सस्स य वापात्तं सव्वं णित्य ति णिद्दिसे ॥ ११३८ ॥ जयं जीवितमारोग्गं उत्थाणं वाधितस्स य । वस्सारत्तं च वासं च वदे सस्सं च मज्झिमं ॥ ११३९॥ वयं च परिपुच्छेज मिन्झमो त्ति वियागरे। धण्णं धणं च पुच्छेज मिन्झमं ति वियागरे ॥ ११४०॥ पवत्ता मिज्झमा जे तु फलं जं तेसु कित्तितं। तधेव य फलं सब्वं बूया मज्झवयेसु वि ॥ ११४१॥ 15 तथा खेत्तं तथा वत्थुं सव्वमत्थि ति णिहिसे। समे सहे य जाणेज्ञो मज्झिमा जे भवंतिह ॥ ११४२ ॥ मिज्झिमेस य जे सदा मज्झसारेस आहिता। ते चेव मिज्झमवये णिद्दिसे अंगचिंतओ।। ११४३॥ मज्झणक्खत्तजोगिमम देवते पणिधिमिम य। पुष्फे फले व देसे वा णगरे गामे गिहे वि वा।। ११४४॥ पुरिसे चउप्पये यावि पिक्खिम्म उद्गेचरे । कीडे किविल्लगे यावि परिसप्पे तघेव य ॥ ११४५ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा। आसणे संयणे जाणे भंडोवगरणे तथा।। ११४६॥ 20 लोहेस यावि सन्वेस सन्वेस रयणेस या मणीस यावि सन्वेस सन्वधणण-धणेस य ॥ ११४७ ॥ एत मिम पेक्खितामासे सद्दे रूवे तथेव य । सञ्बमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगर्चितओ ।। ११४८ ॥ ॥ मन्झिमाणि ( मन्झिमवयाणि ) ॥ ३५ ॥ छ ॥

## [ ३६ वीसं महन्त्रयाणि ]

गीवा हणू य दंतोहं णासा णासपुड़ानुभो । गंडा कवोला य तथा भुमकाणं अंतरं च जं ॥ ११४९ ॥

णिडालं च सिरं चेव एवमेताणि वीसित । महन्वताणि जाणीया अंगविज्ञाविसारतो ॥ ११५० ॥

एताणि आमसं पुच्छे महंतं अत्थमादिसे । जयं लाभं पसत्थं च एतं णातिचिरं भवे ॥ ११५१ ॥

पुरिसं च परिपुच्छेज्ञ णारं बूया महन्वतं । इत्थि वा परिपुच्छेज्ञ बूया तं पि महन्वयं ॥ ११५२ ॥

पुरिसत्थविधं पुच्छे महंतं अत्थमादिसे । थिया अत्थविधं पुच्छे उत्तमत्थं वियागरे ॥ ११५३ ॥

कण्णं च परिपुच्छेज्ञ कण्णं बूया महन्वयं । महन्वयस्स पुरिसस्स चिरं विज्ञिहिते ति या ॥ ११५४ ॥

गन्भं च परिपुच्छेज्ञ णत्थि गन्भो ति णिहिसे । गन्भिणं परिपुच्छेज्ञ मतं सा जणयिस्सित ॥ ११५५ ॥

कम्मं च परिपुच्छेज्ञ वुँहुकम्म वियागरे । अप्पप्फलं र्बहुकेसं तं च कम्मं दुगुंछितं ॥ ११५६ ॥

पवासो पुच्छिते णत्थि णाऽऽगच्छिति पैवासितो । बंधं पुच्छे ण भवित बद्धो खिप्पं च मुचिहि ॥ ११५७ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ °िलकाउरो हं॰ त॰ विना ॥ २ °काणि बे तथा हं॰ त॰ विना ॥ ३ जंतूणि हं॰ त॰ ॥ ४ हस्तविद्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ५ अंतरं बलं हं॰ त॰ ॥ ६ महयं हं॰ त॰ ॥ ७ बुहुकिमि हं॰ त॰ ॥ ८ बहुखेमं तं हं॰ त॰ ॥ ९ पविस्तिओ हं॰ त॰ ॥

अंगविज्ञापइण्णयं

[ ३७-३९ वयसाधारणा

200

10

15

20

25

खेमं पुच्छे ण भवति भयमित्य त्ति णिहिसे । संधि पुच्छे ण भवति विगाहो य णिरत्थगो ॥ ११५८ ॥ रोगं मरणमणावुट्ठिं आतवं सस्सवापदं । अत्यहाणिं वियोगं च सन्वमित्य त्ति णिहिसे ॥ ११५९ ॥ जयारोगं च आयुं वा उत्थाणं आतुरस्स य । णहस्स दंसणं चेव सन्वं णित्य त्ति णिहिसे ॥ ११६० ॥ वयं च पिरपुच्छेज्ञ ततो बूया महन्वतं । धण्णं धणं ति पुच्छेज्ञ अधण्णं ति वियागरे ॥ ११६१ ॥ वयं च पिरपुच्छेज्ञ ततो बूया महन्वतं । धण्णं धणं ति पुच्छेज्ञ अधण्णं ति वियागरे ॥ ११६१ ॥ जं किंचि पसत्यं सा सन्वं णित्य त्ति णिहिसे । अपसत्यं च जं किंचि सन्वमित्य त्ति णिहिसे आ ॥ ११६२ ॥ तथा खेत्तं तथा वत्युं सन्वं णित्य त्ति णिहिसे । महन्वयसमे वा वि इमे सहे विभावये ॥ ११६३ ॥

मेहन्त्रयो त्ति वा बूया तथा जुण्णवयो ति वा। तथा तीतवयो व त्ति तथा गतवयो त्ति वा।। ११६४ ।। थेरो जुण्णो ति वा बूया बुहु परिणतो ति वा। जरातुरो ति वा बूया खीणवंसो ति जो वदे ।। ११६५ ।। वैतुस्सयो ति वा बूया णिन्वत्त ति व यो वदे । उँववुत्तं ति वा बूया झीणं वा णिहितं ति वा।। ११६६ ।। वातं ति मिलतं व ति तथा परिमिलतं ति वा। मिलाणं परिसुक्खं ति तथा परिसिडितं ति वा।। ११६७ ।। वुच्छं ति रित्तकं व ति असारं ईंसिरं ति वा। तैंधुद्धिततरं व ति गतगंध-रसं ति वा।। ११६८ ।। जं चऽण्णं एवमादीयं जिण्णातीतवयस्सियं। तस्स संकित्तणासद्दा महावयसमा भवे।। ११६९ ।।

अप्पावसेसे णक्खत्ते देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम गिहे वि वा ॥ ११७० ॥ पुरिसे चतुष्पदे चेव पिक्खिम्म उदगेचरे । कीडे किविझये वा वि परिसप्पे तघेव य ॥ ११७१ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा ॥ ११७२ ॥ लोहेसु यावि सन्वेसु सन्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सन्वेसु सन्वथणण-धणेसु य ॥ ११७३ ॥ एतिम्म पेक्खियामासे सदे रूवे तघेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ ॥ ११७४ ॥

॥ महञ्चयाणि ॥ ३६ ॥ छ ॥

### [३७-३९ वयसाधारणा]

## [ ३७ दुवे बालजोब्वणत्थसाधारणाणि ]

बस्महेसु वियाणीया दुवे णेये च वक्खणे । बालजोव्वणसामण्णे तं चेव य फलं धुवं ॥ ११७५ ॥ बालेयजोव्वणत्थाणं क्रिक जे सैंद्रा पुव्विकत्तिता । बालेयजोव्वणत्थाणं 🖘 तैनिमस्से समके वदे ॥११७६॥

## [ ३८ दुवे जोव्वणत्थमज्झिमवयसाधारणाणि ]

तारुण्णमिन्झिमाणंगे वयसाधारणा थणा । उम्मद्वा च पसस्तंते तं चेव च फलं वदे ॥ ११७७ ॥ तारुण्णमिन्झिमाणंगे निस्से साधारणे वदे ॥ ११७८ ॥

# [ ३९ दुवे मञ्झिमवयमहव्वयसाधारणाणि ]

मिन्झिममहञ्चयाणं मन्झे साधारणा भवे। उम्महा जैतुणो तेसु पुञ्जुत्तं फलमादिसे।। ११७९।। मन्झिममहञ्चताणं पि जे सद्दा पुञ्जिकत्तिता। ते वामिस्सा उदीरंता साधारणसमा भवे।। ११८०!।

॥ वयसाधारणा ॥ ३७-३८-३९ ॥ छ ॥

१ हस्तचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ २ महावयो हं॰ त॰ ॥ ३ लिपिमेदानुसारेण चेदत्र चतुस्सयो इति पाठः कियेत तदापि सम्यगेव पाठः ॥ ४ उवगुत्तं सि॰ । उच्चगुत्तं सं ३ पु॰ ॥ ५ णित्थियं हं॰ त॰ ॥ ६ सुसिरं हं॰ त॰ ॥ ७ नबुद्धिततरं हं॰ त॰ ॥ ८ गाम-गिहेसु वा हं॰ त॰ ॥ ९ च चक्खुणा हं॰ त॰ ॥ १० इस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ११ ते मिस्से हं॰ त॰ सि॰ ॥ १२ भाणं वि जे हं॰ त॰ विना ॥ १३ जंतुणो हं॰ त॰ । जनुणो सि॰ ॥

४० वीसं वंभेयाणि ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

१०१

## [ ४० वीसं वंभेयाणि ]

दंतो १ हं ३ कर्ण्णं ५ गंडा य ७ कबोळ ९ ८ किस ११ सुमाणि य १३ ।
णासा १४ णिडोळं १५ संसा य १७ सिरं १८ वे वाहु २० वीसति ॥ ११८१ ॥
वंभेयोवक्सरे चेव वंभणोपकरणेसु य। वंभणो त्ति वियाणीया तस्सदोदीरणेण य ॥ ११८२ ॥
पितामहो त्ति वा बूया तथा वंभं ति वा पुणो । सयं मुत्ति व जो बूया तथेव य पयावर्ति ॥ ११८३ ॥
वंभणो ति वियाणीया तथा वंभरिसि त्ति वा । वंभवत्थो त्ति वा बूया वंभण्णू पिअवंभणो ॥ ११८४ ॥
दिजाति त्ति व जो बूया दिजातीवसभो त्ति वा । दिजातीपुंगवो व त्ति दिजाईपवरो त्ति वा ॥ ११८५ ॥
विष्पो व त्ति व जो बूया तथा विष्परिसि त्ति वा । तथा विष्पराणोवेओ विष्पाणं पवरो त्ति वा ॥ ११८६ ॥
जण्णो कतो ति वा बूया जण्णकारि त्ति वा पुणो । जैहो पढमजण्णो त्ति जण्णमुंडो त्ति वा पुणो ॥ ११८७ ॥
सोमो त्ति व जो बूया सोमपाइ त्ति वा पुणो । अग्मिहोत्तरती व त्ति अग्मिहोत्तं हुतं ति वा ॥ ११८८ ॥
वेदो त्ति व जो बूया वेदज्ज्ञाइ त्ति वा पुणो । अग्मिहोत्तरती व त्ति अग्मिहोत्तं हुतं ति वा ॥ ११८९ ॥
वारिसं पुञ्चमासं ति चतुम्मासं ति वा पुणो । जूबो विति त्ति वा बूया अग्मीणं चयणि त्ति वा ॥ ११९२ ॥
करणे कमंडळ् य त्ति द्वभा सज्जा भिसि त्ति वा । दंडं कट्ठं ति वा बूया जण्णोपइतकं ति वा ॥ ११९२ ॥
वरणो एवमादीया सद्दा दिजवरस्सिता । णामसंकित्तणे तेसिं वंभेयसममादिसे ॥ ११९३ ॥

॥ बंसेयाणि ॥ ४० ॥ छ ॥

## [ ४१ चोइस खत्तेयाणि ]

खंधं २ उंसपीढ ३ बाहू य ५ जत्तुं ७ उर ८ थणा तथा १० ।
हिययं ११ पस्साणि १३ पट्टी य १४ खत्तेयाणि वियागरे ॥ ११९४ ॥
खत्तेयोवक्खरे चेव खत्तिओवकरणेष्ठु य । खत्तिओ त्ति वियाणीया तस्सहोदीरणेण य ॥ ११९५ ॥
इंदो त्ति व जो बूया तथा इंदमहो त्ति य । इंदकेड त्ति वा बूया इंदणामं च बाहरे ॥ ११९६ ॥
दवहुइसहेणं इंदोवकरणं ति वा । इंदसयणं ति वा बूया जं चऽण्णं इंदसंतियं ॥ ११९७ ॥
खत्तिओ त्ति व जो बूया तथा खत्तियसंतिओ । तथा खत्तियराय त्ति खत्तियाधिपति त्ति वा ॥ ११९८ ॥
जे यऽण्णे एवमादीया सद्दा खत्तियसंसिता । णामसंकित्तणे तेर्सि खत्तेयसममादिसे ॥ ११९९ ॥

॥ खत्तेयाँइं समत्ताई ॥ ४१ ॥ छ ॥

25

## [ ४२ चोइस वेस्सेयाणि ]

कुक्स्वीपस्सा २ कडीपस्सा ४ उदरो ५ रू ७ मेड्ड ८ वक्स्वणा १०। वित्थ ११ सीसं १२ फले चेव १४ वेस्सेयाणि वियागरे ॥ १२००॥ वेस्सेयोवक्खरे चेव वेस्सोवकरणेसु य। वेस्सो त्ति वियाणीया तस्सहोदीरणेण य॥ १२०१॥ वेस्सो त्ति व जो बूया तथा वेस्सकुलं ति वा। वेस्संप्पकितओ व त्ति वेस्सो सो जीवित त्ति वा॥ १२०२॥ ३० ६ जातो वेस्सकुले व त्ति जाती य वित्ति सो त्ति वा। वेस्सिमत्तं ति वा बूया वेस्सोपकरणं ति वा॥ १२०३॥

१ १ १ १ १ ५ दंता य हं॰ त॰ विना ॥ २ णिलाड साहा य हं॰ त॰ ॥ ३ जिट्ठो पढमकण्णो हं॰ त॰ ॥ ४ १ याई सम्मत्ताणि हं॰ त॰ ॥ ५ १ स्सपाकत्तिओं हं॰ त॰ ॥ ६ जातीया वेत्ति हं॰ त॰ विना ॥

[ ४५-४६ चातुव्वण्णविभागं

१०२.

15

20-

25

30 .

वेस्सकम्मं ति वा वूया वेस्सारंभो त्ति वा पुणो । वेस्साणं धंणकं व त्ति वेस्साणं उस्सओ त्ति वा ।। १२०४ ॥ जे यऽण्णे एवमादीया सद्दा ये वेस्ससंसिया । णामसंकित्तणे तेसिं वेसेज्ञसममादिसे ॥ १२०५ ॥

॥ वेस्सेयाणि ॥ ४२ ॥ छ ॥

# [ ४३ दस सुद्देयाणि ]

पादंगुडं २ गुली ४ गोप्फा ६ जंघा ८ पादतलाणि य १०। दसेताणि विजाणीया सुद्देयाणि वियागरे ॥ १२०६॥

सुद्देगोवक्खरे चेव सुँदोवकरणेसु य। सुद्दो त्ति विजाणीया तस्सद्दोदीरणेण य।। १२०७।।
सुद्दो ति व जो वूया सुँद्दछोगो ति वा पुणो। तथा सुद्दुछुछं व त्ति सुद्दजाति ति वा पुणो।। १२०८।।
जातो सुद्दुछुछे व ति सुद्दजोणि ति वा पुणो। सुद्दमित्तं ति वा वूया सुद्दवित्तिकरो ति वा।। १२०९।।
सुद्दकम्मं ति वा वूया सुद्दारंभो ति वा पुणो। सुद्दिहं ववहारो ति सुद्देहि ति व जीवति।। १२१०।।
जे यऽण्णे एवमादीया सद्दा सुद्देयसंसिता। णामसंकित्तणे तेसिं सुद्देयसममादिसे।। १२११।।

॥ सुद्देयाणि ॥ ४३ ॥ छ ॥

# [ ४४-४५-४६ चातुब्वण्णविधाणं ] [ ४४ दुवे वंभेज्ञलत्तेज्ञाणि ]

वंभेयाणि णिसेवित्ता वंभेयाणि णिसेवित । वंभणो ति व जाणीया तस्सहोदीरणेण य ॥ १२१२ ॥ वंभेयाणि णिसेवित्ता वंभेयाणि णिसेवित । वंभव्यतं ति जाणीया पुच्छिओ अंगचिंतओ ॥ १२१४ ॥ खत्तेयाणि णिसेवित्ता वंभेयाणि णिसेवित । व्यत्तवंभं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिंतओ ॥ १२१४ ॥ वंभेयाणि णिसेवित्ता वंसेयाणि णिसेवित । वंभवेस्सं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिंतओ ॥ १२१६ ॥ वंभेयाणि णिसेवित्ता वंभेयाणि णिसेवित । वंभसुदं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिंतओ ॥ १२१७ ॥ वंभेयाणि णिसेवित्ता वंभेयाणि णिसेवित । वंभसुदं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिंतओ ॥ १२१० ॥ सुदेयाणि णिसेवित्ता वंभेयाणि णिसेवित । सुद्वंभं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिंतओ ॥ १२१८ ॥ अंवत्तेयाणि णिसेवित्ता वंभेयाणि णिसेवित । स्वत्तिको ति विजाणीया तस्सहोदीरणेण य ॥ १२१८ ॥ अंतेयाणि णिसेवित्ता वंभेयाणि णिसेवित । स्वत्तवंभं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिंतओ ॥ १२२० ॥ वंभेयाणि णिसेवित्ता वंभेयाणि णिसेवित । स्वत्तवंभं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिंतओ ॥ १२२० ॥ वंभेयाणि णिसेवित्ता वंनेयाणि णिसेवित । वंभस्वतं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिंतओ ॥ १२२० ॥ वंभेयाणि णिसेवित्ता वंनेयाणि णिसेवित । वंभस्वतं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिंतओ ॥ १२२१ ॥

[ ४५ दुवे खत्तेज्जवेस्सेजाणि ]

खत्तेयाणि णिसेवित्ता विस्सेयाणि णिसेवित । खत्तवेस्सं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितको ॥ १२२२ ॥ वेस्सेज्ञाणि णिसेवित्ता खत्तेयाणि णिसेवित । वेस्सखत्तं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिततो ॥ १२२३ ॥ खत्तेयाणि णिसेवित्ता सुद्देयाणि णिसेवित । खत्तसुद्दं वियाणीया पुच्छितो अंगचितओ ॥ १२२४ ॥ सुद्देयाणि णिसेवित्ता खत्तेयाणि णिसेवित । सुद्द्यत्तं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितओ ॥ १२२५ ॥ वेस्सेज्ञाणि णिसेवित्ता विस्सेयाणि णिसेवित । वेस्सं तं तु वियाणीया तस्सद्दोदीरणेण य ॥ १२२६ ॥ वेसेज्ञाणि णिसेवित्ता वंभेयाणि णिसेवित । वेस्सवंभं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितओ ॥ १२२७ ॥

१ वणकं हं० त० ॥ २ उस्सुतो त्ति हं० त० विना ॥ ३ सुपक्खेवक° हं० त० ॥ ४ सुद्दो लोगो हं० त० ॥ ५ ० ० एतिचिद्वान्तर्गतः श्लोकः हं० त० नास्ति ॥ ५४ बावत्तरि सुकावण्णपडीभागा ] णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

१०३

बंभेयाणि णिसेवित्ता वेसेजाणि णिसेवित । वंभविस्सं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितती ॥ १२२८ ॥ विस्सेजाणि णिसेवित्ता खत्तेयाणि णिसेवित । वेस्सखत्तं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितओ ॥ १२२९ ॥ खत्तेयाणि णिसेवित्ता वेस्सेयाणि णिसेवित । खत्तवेस्सं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितओ ॥ १२३० ॥

[ ४६ दुवे वेसेजासुदेजाणि ]

विस्सेयाणि णिसेवित्ता सुद्देज्ञाणि णिसेवति । विस्तसुद्दं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितओ ॥ १२३१ ॥
सुद्देयाणि णिसेवित्ता विस्सेयाणि णिसेवति । सुद्द्वेसं वियाणीया पुच्छितो अंगचितओ ॥ १२३२ ॥
सुद्देयाणि णिसेवित्ता सुद्देयाणि णिसेवति । सुद्द्वंसं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितओ ॥ १२३४ ॥
सुद्देयाणि णिसेवित्ता सुद्देयाणि णिसेवति । सुद्द्वंसं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितओ ॥ १२३५ ॥
सुद्देयाणि णिसेवित्ता सुद्देयाणि णिसेवति । सुद्द्वंसं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितओ ॥ १२३५ ॥
सुद्देयाणि णिसेवित्ता सुद्देयाणि णिसेवति । सुद्द्वंसं वियाणीया पुच्छिओ अंगचितओ ॥ १२३६ ॥
सुद्देयाणि णिसेवित्ता सुद्देयाणि णिसेवति । सुद्द्वंस्सं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिततो ॥ १२३८ ॥
सुद्देयाणि णिसेवित्ता सुद्देयाणि णिसेवति । सुद्द्वंस्सं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिततो ॥ १२३८ ॥
विसेक्काणि णिसेवित्ता सुद्देयाणि णिसेवति । वेस्ससुद्दं वियाणीया पुच्छिओ अंगचिततो ॥ १२३८ ॥
यं चाऽऽज्ञमामसित्ताणं आमसे वितियं पुणो । तेण तिम्मस्सकं वण्णं णिद्दिसे अंगचिततो ॥ १२४० ॥
चातुव्वण्णं च इचेतं सम्ममामसजोणिया । जधा तमणुगंतूणं ततो वूयांगचितओ ॥ १२४१ ॥

॥ चौतुब्वण्णविधाणं ॥ ४४-४५-४६ ॥ छ ॥

### [ ४७-५३ आयुष्पमाणणिदेसो-चत्तालीसतिमं पडलं ]

आयुष्पमाणणिद्देसो उत्तमेसु सयं भवे । पण्णत्तरिं च वस्ताणि मिन्झमेसु वियागरे ॥ १२४२ ॥ पण्णासं तुं णातव्वा मिन्झमाणंतरेसु य । जहण्णे पण्णवीसा तु औयुवस्ताणि णिद्दिसे ॥ १२४३ ॥ साधारणेसु सव्वेसु गोष्फ-जाणु-थणेसु य । जैंतूसु यावि वग्गाणं तं तु साधारणं वदे ॥ १२४४ ॥ अयुष्पमाणिमिचेतं सुसाधारणमंगवी । असम्मूढो विभावेत्ता जधुत्तमभिणिद्दिसे ॥ १२४५ ॥

॥ आयुष्पमाणणिद्देसो सम्मत्तो ॥ ४७-५३ ॥ छ ॥ ॥ पडळं चत्तालीसँतिमं ॥ ४० ॥ छ ॥

### [ ५४ वावत्तरिं सुक्कवण्णपडीभागा ]

उम्मद्वा तु दढा सन्वे २८ पुरिमंगाणि ४४ णखाणि य ६४।

हितयं ६५ थण ६७ दंता य ६८ गीवा ६९ खंघो ७० ऽक्तिकमेव य ७२॥ १२४६॥

एते सुक्कपडीभागा अंगे बावत्तरिं मता। अपीलिता तु उम्मद्वा सन्वत्थेसु पसस्सते॥ १२४०॥

एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा। जं किंचि पसत्थं सा सन्वमित्थ त्ति णिद्दिसे॥ १२४८॥

पुरिसं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्थो सुभगो त्ति य। धण्णो य सुहभागी य ⊲ सुँद्धभावी य ⊳ सो भवे॥१२४९॥

इत्थि च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग त्ति य। धण्णा य सुहभागी य सुद्धभागि त्ति यं वदे॥ १२५०॥

कण्णं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुभग त्ति य। धण्णा य सुहभागी य खिष्पं विज्ञिहिते त्ति य॥ १२५९॥

\* चतुरस्रकोष्ठकान्तर्यतः श्लोकः सर्वासु प्रतिषु नास्ति ॥ १ च उञ्चण्ण ँ हं० त० ॥ २ तु सुणेतञ्चा सि० ॥ ३ आयव ँ हं० त० ॥ ४ जतूसु हं० त० ॥ ५ < > एतचिह्वान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥

[६३-७३ ठियामासवण्णजोणीपडलं

१०४

5

10

15

20

25

30

वणां च परिपुच्छेज्ञ सुिकलो त्ति वियागरे । तथा आभिजणं पुच्छे सुक्रमाभिजणं वदे ॥ १२५२ ॥ जं किंचि पसत्थं तं सव्वमत्थि ति णिहिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वं णित्थि त्ति णिहिसे ॥ १२५३ ॥ जधा पुण्णामधेयेसु आदेसो तु विधीयते । तथा सुकेसु णातव्वं विसिद्धतरकं फलं ॥ १२५४ ॥ कम्मं च परिपुच्छेज्ञ सुकं कम्मस्स णिहिसे । संखिकं संखवाणियकं तथा वलयवाणियं ॥ १२५५ ॥ मिण-मुत्तवाणियं वा वि जं चऽण्णं सुिकलं भवे । कम्मपुच्छाय णिहेसे एवमादि फलं वैदे ॥ १२५६ ॥ तथा खेत्तं तथा वत्थुं सव्वमित्थि ति णिहिसे । समे सहे य जाणेज्ञो सुिकला जे भवंतिह ॥ १२५७ ॥

सुको बहस्सती व त्ति चंदो व ति सिणंचरो। बलाका बलदेवो ति मुकंगदेवणं ति वा ॥ १२५८॥ संखो संखवलयं ति संखणाभि ति वा पुणो। तथा संखमलो व ति संखचुण्णं ति वा पुणो।। १२५९॥ छुहा सेडि ति वा बूया चुण्णको ति पलेवगो। कडसकर ति वा बूया तथा णेलिकतं ति वा ॥ १२६०॥ दंतो सेडकणवीरो वा वासंति वासुल ति वा। वेइह्रपुष्फिका जाँती लाणी जूधिक ति वा।। १२६१॥ णवमालिका मिहका व ति चंपकालि ति वा पुणो। तेंणसोहिक ति वा बूया सेड्रकफिक ति वा।। १२६२॥ पुंडरीक ति वा बूया सेड्रकफिक ति वा। १२६३॥ दुई दिधं वा बूया तथा दिधसरो ति वा। णवणीतं ति वा बूया सतथोतं घतं ति वा।। १२६४॥ धोर्तकं मधुसित्थं ति जोण्हा धवलपडो ति वा। दंतो ति दंतचुण्णो ति रयतं मुत्तिकं ति वा।। १२६५॥

जं चऽण्णं एवमादीयं सज्जीव-ऽज्जीवकं भवे । सुक्किलं ति सुँए सहे सुक्किलस्स तु तं समं ॥ ११६६ ॥ तथा सुक्कपडीभागे णक्खत्त देवते तथा । पुष्फे फले वा देसे वा णगरे गाम गिहे वि वा ॥ १२६७ ॥ पुरिसे चतुष्पदे यावि पिक्खिम्म उदगेचरे । कीडे किविल्लये यावि पिरसप्पे तथेव य ॥ १२६८ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि आसणे सयणे तथा । वत्थे आभरणे यावि भंडोवगरणे तथा ॥ १२६९ ॥ लोहेसु यावि सव्वेसु सव्वेसु रयणेसु य । मणीसु यावि सव्वेसु सव्वथण्ण-धणेसु य ॥ १२७० ॥ एतिम्म पेक्खियामासे सहे कृवे तथेव य । सव्वमेवाणुगंतूणं ततो बूयांगर्चितओ ॥ १२७१॥

॥ सुक्रवण्णपडीभागा ॥ ५४ ॥ छ ॥

# [ ५५-६२ वंण्णपडीभागपडलं ]

अव्भंतरं अवंगे उ अक्सीणं<sup>१</sup> वे विणिद्दिसे। एते पंडुपडीभागे अव्भंतरफले वदे ॥ १२७२ ॥ तथा णीलपडीभागा अप्पसत्थे वियागरे। दढाणं पडिपक्खा जे णपुंसकफला उ ते ॥ १२७३ ॥ दस कण्हपडीभागे णिम्महेसु वियागरे। बालेयेसु सन्वेसु पुच्छिते ण प्पसस्सते ॥ १२७४ ॥ ॥ वण्णपडीभागा ॥ ५५-६२ ॥ छ ॥

[ ६३-७३ ठियामासवण्णजोणीपडलं ]

सन्वे जाव ठियामासा वाहिरप्पडिरूविगा। जो जस्स वण्णपडिरूवो वण्णं तं तेण णिहिसे।। १२७५।। कण्हेण कण्हं जाणीया णीलकं णीलकेण य। रत्तेण रत्तं जाणीया पीतकेण य पीतकं।। १२७६।। सेतेण सेतं जाणीया पंडुमेव य पंडुणा। मेचकं मेचकेणेव ठियामासं वियागरे।। १२७७।।

१ भवे हं॰ त॰ विना ॥ २ मकणं॰ हं॰ त॰ ॥ ३ पइछु॰ सप्र॰ ॥ ४ जाती णाली जू॰ सि॰ ॥ ५ वण॰ हं॰ त॰ ॥ ६ धातकं हं॰ त॰ विना ॥ ७ सते हं॰ त॰ विना ॥ ८ सुकलप॰ हं॰ त॰ ॥ ९ अत्रेदमवधेयम् – एतद् वण्णपडीभागपडलं अमेतनं च ियामासवण्णजोणीपडलं कथित्र, समानविषयकमिति मिश्रीभावेन तद्यावर्णनमत्र दत्यते । अत एवात्र पटलद्वये द्वारसाङ्कर्यमिष वर्तते । कितिचिद्वारापरामर्शस्वत्र सुगमत्वात् सम्भाव्यते । द्वारक्रमभङ्गः पुनर्प्रन्थकृदिच्छामनुवर्त्तत इति ॥ १० °णं चेव णि॰ हं॰ त॰ ॥ ११ °भागं अन्भंतरफलं हं॰ त॰ विना ॥ १२ °भागो हं॰ त॰ विना ॥ १३ °भागा हं॰ त॰ विना ॥

७४-७९ णिद्धलूहपडलं ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

204

15

20

25

गयतालुकवणं च तव्वण्णेण वियागरे । कार्कडकवणं च तथा गोमुक्तकं विदु ॥ १२७८ ॥ सूरेण सूरुगमिकं पदुमाभेण पदुमकं । मणोसिलाय य तथा मणोसिलाणिमं वदे ॥ १२७९ ॥ हिरीतालेण जाणेज्ञो हिरतालसमप्पमं । तथा हिंगुलके यावि वूया हिंगुलकप्पमं ॥ १२८० ॥ णिद्धं णिद्धेण जाणेज्ञो लुक्खं लुक्खेण णिहिसे । मिस्सकं मिस्सकेणेव चिक्तवणं च चिक्तले ॥ १२८१ ॥ एवमादी ठियामासे सवण्णेहिं वियाणिया । बाहिरप्पडिक्तवेहिं णिहिसे अंगचितओ ॥ १२८२ ॥ वाहिरंगगता एते ठियामासा विआहिता । एते चेव पुणो सव्वे अंगामासेहि णिहिसे ॥ १२८३ ॥

वक्खणा गोष्फणा जाणू य कण्णा य हरिता भवे। गीता पीता तथा पंडू अपंगे वे तथीदरं ॥१२८४॥ जिन्मोह-तालुका रत्ता वंभवण्णा तथऽक्खिणो। सुक्का दंत-णहा असिता बज्झतं केस-लोमय ॥१२८५॥ अन्मंतरा य अच्छीणं भागा गीवा य पीतिका। सम्मिद्दया य हरिता णिम्महा होंति पंडुणो ॥१२८६॥ कणवीरका अवंगा य पाद-पाणितला तथा। जिन्मोह-तालु-कंठोल्ला दंतमंसं तथेव य॥१२८७॥ रत्तवण्णपडीभागा विण्णेया दस पंच य। जधुत्तमणुगंतूणं ततो बूयांगचिंतओ॥१२८८॥

रत्त-सेतसमामासे णिद्दिसे गयतालुकं । सेत-रत्तसमामासे बंभरागं वियागरे ॥ १२८९ ॥
रत्त-पीतसमामासे वण्णं सुज्जुग्गमं वदे । पीत-रत्तसमामासे क्रिंगिंगिंभं वदे ॥ १२९० ॥
कण्ह-सेयसमामासे अभे मेचकं वण्णमादिसे । सेत-कण्हसमामासे कोरेंटकणिभं वदे ॥ १२९१ ॥
णिद्ध-लुक्खसमामासे णिद्धलुक्खं तु णिद्दिसे । लुक्ख-णिद्धसमामासे लुक्खणिद्धाणि णिद्दिसे ॥ १२९२ ॥

पुष्फाणि च फलाणि च तया पत्ताणिमेव य। णिजासा चेव सारा य मूलजोणिगतस्स य ॥ १२९३ ॥ वालाणं अंगलोमाणं चम्माणं च पिधिपिधं। मासाणं रुधिराणं च पित्तस्स य कफस्स य॥ १२९४ ॥ मृत्ताणं च पुरीसाणं सुक्र-मेद-वसाय य। अडीणं अडिमिंजाय णेहाणं पाणजोणिया ॥ १२९५ ॥ जे यऽण्णे धातुजोणीया वण्णरागा पिधिपिधं। तेसिं संकित्तणासद्दा विभावेऊण अंगवी ॥ १२९६ ॥ सुकादयो सन्ववण्णा ये एते परिकित्तिया। तज्जोणीवण्णसद्देहिं ते पत्तेगं वियागरे ॥ १२९७ ॥

॥ ठियामासकता वण्णजोणी ॥ ६३-७३ ॥ छ ॥

[ ७४-७९ णिद्धल्ह्पडलं ]

मुहं १ णासापुडा ३ कण्णा ५ मेड्र ६ मऽक्खी ८ थणावुभी १०। एताणि दस णिद्धाणि उम्मद्वाणि पसम्सते ॥ १२९८॥

जधा पुण्णामधेज्ञेसु आदेसा परिकित्तिता । तथा णिद्धेसु सब्वेसु विसिद्धतरकं फलं ॥ १२९९ ॥ एताणि आमसंती य गब्भिणी जित पुच्छिति । इमो तस्सा भवे अण्णो विसेसो उत्तरुत्तरो ॥ १३०० ॥ उदग्गमाणसा हृद्दा सब्वकामसमण्णिता । सुद्देण सुलता पुत्तं धण्णं णारी पयाद्दिति ॥ १३०१ ॥ बंभणो जित पुच्छेज्जा उदिचे वेदपारतो । अभिरूवो सुद्दितो णिचं भवे य धण-धण्णवा ॥ १३०२ ॥ वेस्सो जित पुच्छेर्ज्जा सिद्धऽच्छादण-भोयणो । अङ्को य सुद्दभागी य वसुमंतो य सो भवे ॥ १३०३ ॥ छ ॥ ३०

१ "तरो ये अच्छीणं भागा सं ३ पु॰ । वतरो य अच्छीणं भागी हं॰ त॰॥ २ पीयिका हं॰ त॰॥ ३ व्हकंमेहा हं॰ त॰ विना ॥ ४ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ५ व्हमणिद्धाणि छुक्ख॰ सप्र॰ ॥ ६ सुव्व॰ हं॰ त॰ ॥ ७ तिजोणी॰ हं॰ त॰ ॥ ८ व्जा मिच्छच्छा॰ सं ३ पु॰ सि॰ ॥ अंग० १४

308

15

20

25

[ ७४-७९ णिद्धलूहपडलं

# [ ७५ दस णिद्धणिद्धाणि ]

एताणि चेव णिद्धाणि णिद्धणिद्धाणि णिद्दिसे। दूँरम्मद्वाणि सन्वाणि विसिष्ठफलदाणि य ।। १३०४ ।।

मिस्तितं ति व जो बूया तं मिस्तिततं ति वा । अतिणिद्धं ति वा बूया मिस्तितमिस्तितं ति वा ।।१३०५ ।।

फिद्धं ति व जो बूया तं णिद्धतरकं ति वा । अतिणिद्धं ति वा बूया णिद्धणिद्धं ति वा पुणो ।। १३०६ ।।

किलिण्णं ति य जो बूया किलिण्णतरकं ति वा । तथा अतिकिलिण्णं ति किलिण्णिकिलिण्णं ति वा ।। १३०७ ।।

फेहितं ति व जो बूया तं णेहिततरं ति वा । अतिणेहितं ति वा वूँया णेहितणेहितं ति वा ।। १३०८ ।।

फेहुक्कडं ति वा बूया णेहुक्कडतरं ति वा । अतिणेहुक्कडं व त्ति वहुणेहुक्कडं ति वा ।। १३०९ ।।

फेहुत्तरं ति वा बूया णेहुत्तरतरं ति वा । अतिणेहुत्तरं कि वूया वहुणेहुत्तरं जि वा ।। १३१० ।।

फेहुत्तरं ति वा बूया णेहागाढतरं ति वा । अतिणेहागाढं ति तथा बहुणेहागाढतरं ति वा ।। १३११ ।।

दुद्धं दिधं सरो णवणीतं घयं ति वा । तेहं मधुं ति वा बूया वसा मज्जं ति वा पुणो ।। १३१२ ।।

जं चऽण्णं एवमादीयं द्व्वं णेहोवकं भवे । तस्स संकित्तणासद्दा सव्वे णेहसमा भवे ।। १३१३ ।। छ ।।

## [७६ दस छुक्लाणि]

णिम्मद्वाणि य णिद्धाणि दस लुक्खाणि णिहिसे । जधा णपुंसका अंगे विण्णेया फलतो तथा ।। १३१४।। छ।।

### [ ७७ दस छुक्खछुक्खाणि ]

पताणि चेव छुक्खाणि दूरं णिम्मिजिताणि तु । छुक्खाछुक्खाणि जाणीया फर्छ पावतरं च से ।। १३१५ ।। खुइं ति व जो बूया तथा छहतरं ति वा । अतिछ्हं ति वा बूया छहाछहतरं ति वा ।। १३१६ ।। फुटं ति व जो बूया तथा फुट्टतरं ति वा । ﷺ अतिफुटं ति वा बूया फुट्टफुट्टतरं ति वा ।। १३१७ ।। फुरं ति व जो बूया तथा फरुसतरं ति वा । तथाऽतिफरुसं व ति फरुसातिफरुसं ति वा ।। १३१८ ।।

कयारो त्ति व जो बूया पंसुको ति व जो वदे । धूली रयो ति रेणु ति सरो सुको ति वा पुणो ॥ १३१९॥ इंगालछारिगा व ति भूती भस्सो ति वा पुणो । तुस ति गुलिकं व ति चुण्णं रोट्टो ति वा पुणो ॥ १३२०॥ गोब्बरो ति करीसो ति सुक्खं वा छगणं पुणो । तण-कट्ट-पलालं ति सुक्खपुष्फ-फलं ति वा ॥ १३२१॥ सुक्खपत्तं ति वा बूया तथा सुक्खफलं ति वा । तुस ति कोंटको व ति कक्कुसो तप्पणो ति वा ॥ १३२२॥

खुहं ति खुहितं ती वा विख्रहितविद्धहितं । उन्नोहितं उच्चितिं तथा उँच्छाडितं ति वा ।। १३२३ ।। णिक्मामितं णिग्गितितं अँच्भुक्कितं ति वा । णिण्णेहकं अणेहं वा फुट्टं ति फरुसं ति वा ।। १३२४ ।। खुट्टं ति व जो बूया खपन्नापाडणं ति वा । णिँचैछोडणं णिच्चलकं तथा णिन्निक्वणं ति वा ।। १३२५ ।। तथा पिलिहितं व ति र णिद्धोतं ति व जो वदे । पोन्न ति झुसिरं व ति सधूलीक सरेणुकं ।। १३२६ ।। जं चऽण्णं एवमादीय छोए छुँक्खोपकं भवे । तस्स संकित्तणासद्दा सच्वे छुहसमा भवे ।। १३२७ ।। छ ।।

# [ ७८ दस छुक्लणिद्धा ७९ दस णिद्धलूहा य ]

लुक्खिणिद्धा य एतेवं णिद्धा सम्मिक्किता भवे । साधारणं तेसु वदे अत्थलाभं सुभा-ऽसुभं ॥ १३२८ ॥

१ दूरम° हं॰ त॰ ॥ २ विसुद्धफ॰ हं॰ त॰ ॥ ३ चतुरस्रकोष्ठकान्तर्गतोऽयं खण्डितपाठः सम्बन्धानुसारेण पूरितोऽस्ति ॥ ४ व्या बहुणेहकडं ति वा सप्र०॥ ६ हस्तविह्नगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ७ हस्तविह्नगतां स्वा हं॰ त॰ ॥ ६ इस्तविह्नगतां पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ८ कुकसो हं॰ त॰ ॥ ९ उच्चाडियं हं॰ त॰ ॥ १० व्या वर्तते ॥ ८ कुकसो हं॰ त॰ ॥ १२ जिच्चोडणं हं॰ त॰ ॥ १२ णिह्मयिम य जो हं॰ त॰ ॥ १३ जुक्खे परं भवे हं॰ त॰ ॥ १४ साह्मरणं एसु वदे सन्तं अत्यं सुभा-ऽसुभं हं॰ त॰ ॥

८१-८५ णीहारपडलं ]

#### णवमो अंगमणी णाम अज्याओ

2019

निद्धा लूहा उ एतेवं संविमहा जता भवे । साधारणं तेसु वदे अत्थं सन्वं सुभासुभं ॥ १३२९ ॥ लुहणिद्धं व जं अंगे णिद्धलूहं व जं भवे। तेसिं वामिस्ससदेहिं साधारणगुणं वदे।। १३३०।।

॥ णिद्धल्रहाणि ॥ ७४-७९ ॥ छ ॥

### [८० दस आहारा]

चक्खु १ सोत्तेण २ घाणेण ३ देहफरिसेण ४ जिब्मया ५ । हत्थ ६ पादेण ७ सीसेण ८ बाहुहिं ९ भमुहाहि य १० ॥ १३३१ ॥ आहारं कुरुते चेव उवयोगेहि जेहि तु । तथा य होति आहारे दसेताणुवधारये ॥ १३३२ ॥ सुणेती १ पेक्खती यावि २ गंधं वा 'केवि घायति ३। ओहसंदंसणे चेव ४ णिग्गिण्णाऽऽसाइतम्मि य ५ ॥ १३३३ ॥

अतिहारे य जिन्मायं ओद्वाणं परिलेहणे ६ । तघेव मुहिकरणे अंगुलीपेंडणेसु य ७ ॥ १३३४ ॥ हत्थपादोवसंहीरे ८ सिरेण ९ सुमकाहि य १०। आहारे णीहिते यावि सन्वं आहारमादिसे ॥ १३३५॥ जधा पुण्णामधेयेसु आदेसो तु विधीयति । आहारेसु वि एमेव फलं बूया सुभाऽसुमं ॥ १३३६ ॥

आहारे त्ति व जो बूया खज्जापज्जं (खज्ज-पेज्जं) ति वा पुणो। आहारेति आहारेति तथा अतिहरंति वा ॥ १३३७ ॥ समाहरंति त्ति वा बूया ⊲ वप्पा वाहरति त्ति वा। एति वा [आ]गतो व त्ति तथा अतिगतो त्ति वा ॥ १३३८॥ पवेसितो पविद्वो त्ति आणीयं ति [ व ] आणितो । मुणिते ति णिसामेति आगण्णेति ति वा पुणो ॥ १३३९ ॥

पेक्खत्ते पेच्छते व त्ति णिज्झायति [ व ] पेक्खति । णियक्खेति त्ति वा ब्रूया णिरिक्खिति णिलिक्खिति ॥१३४० अग्घायते ति वा ब्र्या उवग्घाय ति वा पुणो । आचिक्खति ति वा ब्र्या > तथा उचंपति ति वा ।। १३४१ ।। 30 रसायते त्ति वा व्रया अस्सायेति त्ति वा पुणो । तेंधा विगिलते व त्ति तथा आतिअ[ति] त्ति वा ॥ १३४२ ॥ जेमेति भुंजते व त्ति आहारं कुरुते ति य। अण्हेते व ति वा बूया भक्खते खाति वप्फति ॥ १३४३ ॥ फरिसायते त्ति वा बूया उवण्फरिसते त्ति वा । सुहफरिसं ति वा बूया फरसं वेदयति त्ति वा ॥ १३४४ ॥ आँगारेति त्ति वा बूया तथा वाहरति त्ति वा । राते त्ति व जो बूया तथा एमि वा पुणो ॥ १३४५ ॥ जे वऽण्णे एवमादीया सद्दा आहारसंसिता । तेसिं संकित्तणासद्दा आहारसममादिसे ॥ १३४६ ॥ 25 अब्भंतरेसु जे सद्दा अब्भंतरतरेसु य। ते वि आहारसदेहिं तुझत्थे उवधारए ॥ १३४०॥

॥ आहारसम्मत्ति ॥ ८० ॥ छ ॥

## [ ८१-८५ णीहारपडलं ] [८१ दस णीहारा]

चँक्खु १ सोत्तेण २ घाणेण ३ देहफरिसेण ४ जिब्भया ५। हत्य ६ पादेण ७ सीसेण ८ बाहुहिं ९ भमुहाहि य १० ॥ १३४८ ॥ णीहारं कुरुते चेव उवयोगेहिं जेहि तु। जधा य होति णीहारो दसेताणुवधारए।। १३४९।।

. १ केति हं ॰ त॰ ॥ २ °संघारे हं ॰ त० ॥ ३ ० ० एतिचहान्तर्गतः श्लोकसन्दर्भः हं ॰ त॰ नास्ति ॥ ४ तहाऽतिगि हं॰ त॰ ॥ ५ सुद्धफ हं॰ त॰ ॥ ६ अंगा॰ सं ३ पु॰ सि॰ । अगा॰ हं॰ त॰ ॥ ७ चिक्खसो॰ हं॰ त॰ विना ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

30

10

15

306

ि८६-९५ दिसापडलं

दिस्सते सदरूवेण णिस्संघति पुणो पुणो। विणिहुते णिस्ससति ओहं णिवोलए तथा।। १३५०।। 'णिहेलेड जिन्मं तु मुद्धं वा वि पमुचति। विक्खिवे अंगुलीओ य दंताणं च विसोधह ।। १३५१।। हत्थ-पादं पसारेति सिरेण भुमकाहि य। आकारेण विसज्जेति णीहारमिति णिद्दिसे ।। १३५२ ॥ चलाणं बाहिराणं च बज्झबज्झाणमेव य । सुभा-ऽसुभफलं जं जं णीहारेसु वि तं वदे ॥ १३५३ ॥

णीहारेति णीहरति त्ति अवकडूति णिकडूति । णिसारेति [ णिसरति ] णिर्केंखुस्सति विकडूति ।। १३५४ ॥ णिच्छुद्धे णिगाते छुद्धे उक्कड्टिय विकड्टिते । अवकड्टिते पराह्ते पराजित परम्मुहे ॥ १३५५ ॥ णिस्सारिते णिर्सारिते अवचत पसारिते । विष्पसारित वाविद्धे उन्वेहित पसारिते ॥ १३५६ ॥ तथा विक्खिंण्ण णिक्खिण्णे विप्पिकण्णे विणासिते । अविकण्णे परिभीते अवमाणित विमाणिते ॥ १३५७ ॥ चल-बज्झ-बाहिरा [चे]व ये सदा पुव्विकत्तिता । ते विमे य उदीरंता णीहारसमका भवे ।। १३५८ ॥ छ ॥

ि८२-८५ दस आहाराहारा आहारणीहारा णीहाराहाराइ

आहारियम्मि आहारे आहारो जित जायित । एतं आहारमाहारं वियाणे अंगचितओ ॥ १३५९ ॥ आहारियम्मि आहारे णीहारो जित जायति । एतं आहारणीहारं वियाणे अंगचितओ ।। १३६० ।। आहारितम्मि णीहारे आहारो जित जायति । एतं णीहारआहारं वियाणे अंगचितओ ।। १३६१ ।। आहारियम्मि णीहारे णीहारो जित जायित । एतं णीहारणीहारं वियाणे अंगचिंतओ ।। १३६२ ।।

बहुवी आहार-णीहारा मिस्सका जित जायित । तमाहारं जिहुत्ता णं अण्णमाधारए पुणी ।। १३६३ ॥ पुरिमेण पुरिमं जाणे पच्छिमेण य पच्छिमं । वत्तमाणिम आहारे वत्तमाणं वियागरे ॥ १३६४ ॥ पुण्णामिम य आहारे पुरिसत्थं वियागरे । थीणामे य थिया अत्थं णपुंसं च णपुंसके ।। १३६५ ।। उत्तमिम य आहारे उत्तमत्थं वियागरे । मिन्झिमे मिन्झिमं अत्थं हीणे हीणत्थमादिसे ।। १३६६ ॥ आहारिमा य आहारे पसत्थं अत्थमादिसे । णीहारिमम य आहारे अत्थं पुन्तं वियागरे ॥ १३६७ ॥

॥ णीहारपडलं सम्मत्तं ॥ ८१-८५ ॥ छ ॥

# [८६-९५ दिसापडलं] िट६ सोलस पुरस्थिमाणि

पुरित्थमाणि वक्खामि सोलसंगे जधा तथा । अणागताणि जाँणेव पसत्थं तत्थऽणागतं ।। १३६८ ॥ अत्यलाभं जयं विद्धं पुच्छे एताणि आमसं । पुरित्यमं आगमिस्सं सव्वमित्य त्ति णिहिसे ॥ १३६९ ॥ आगामिभदं पुरिसं एस्सक्झाणमादिसे । 😝 तहाऽऽगमेसभदं च पयमाणं पि णिदिसे ।। १३७० ॥ पुरिसस्सऽत्थिवहं पुच्छे बूया तं पुरित्थमं । थिआ अत्थिवहं पुच्छे तं पि बूया पुरित्थमं ।। १३७१ ।। तहाऽऽगमेसभदा य गब्भिणीणं पुरित्थमा । पुरित्थमं व भातूणं कण्णा तु लभते वरं ।। १३७२ ।। गब्भं च परिपुच्छेज गब्भमागामिमादिसे । 🖘 गब्भिणं परिपुच्छेज चिरा पुत्तं पयाहिति ।। १३७३ ॥ कम्मं च परिपुच्छेजा उत्तमं कम्ममादिसे । फलं तस्स य कम्मस्स आगामी लभते गरो ॥ १३७४ ॥ पवासं परिपुच्छेज चिरा तु गमणं वदे । पोसितस्स सलामस्स चिरेणाऽऽगमणं वदे ॥ १३७५ ॥ वंधं वधं वाधि मचुं अणावुद्धिं अपातपं । सस्सस्स वा वि वापत्तिं सन्वं णिथि त्ति णिदिसे ॥ १३७६ ॥

१ °णिटुसे णि° हं॰ त॰ ॥ २ णिल्लेणेतु जि॰ हं॰ त॰ विना ॥ ३ विक्खेवं हं॰ त॰ विना ॥ ४ णिखस्सति हं॰ त॰ ॥ भ णिव्बुद्धे णिगाते बुद्धे हं॰ त॰ विना ॥ ६ णिस्सरित हं॰ त॰ सि॰ ॥ ७ विक्खित्त णिक्खिते हं ॰ त॰ विना ॥ ८-९ वियारे हं त विना ॥ १० जाणि व हं त विना ॥ ११ हस्तचिह्नान्तर्गतः पद्यसन्दर्भः हं त एवं वर्त्तते ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

10

5

15

25

30-

८६-९५ दिसापडलं

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

808

बद्धस्स मोक्खं खेमं च संधिं च जयमेव य । आरोगां 'जीवितं व ति वस्सारत्तो य उत्तमो ॥ १३७७ ॥ वस्सारत्तं च पुच्छेज्ञ वूया वासमणागतं । पुरित्थमे महामेदा महावासं किरस्ति ॥ १३७८ ॥ णहं च पिरपुच्छेज्ञा अत्थि णहं ति णिहिसे । णहमाधारङ्त्ता य बूया णहं पुरत्थतो ॥ १३७९ ॥ केतिमिं दिसं ति वा बूया पुरिमं ति वियागरे । धणं धणं ति पुच्छेज्ञ धण्णं तेवं वियागरे ॥ १३८० ॥ जं किंचि पसत्थं सा सब्बमित्थ ति णिहिसे । [ कं किंचि अप्पसत्थं च सब्वं णित्थि ति णिहिसे ॥ १३८१ ॥ इवातं णिहिसे धण्णं दिसं बूया पुरित्थमं । साधारणं वदे अत्थं थी-पुमंसस्सऽणागतं ॥ १३८२ ॥ जधा पुण्णामधेयेसु सब्वो अत्थो सुभा-ऽसुभो । एवमेतेसु पुरिमेसु सब्वं बूया अणागतं ॥ १३८३ ॥ अणागतेसु सहा जे पुब्वं संपरिकित्तिता । ते चेव सहा पुरिमाणं जाणे तुहे फलेण तु ॥ १३८४ ॥

॥ पुरितथमाणि समत्ताणि ॥ ८६॥ छ॥

# [ ८७ सोलस पच्छिमाणि ]

10

सोलस पच्छिमाणंगे अतिवत्ताणि जाणि तु । ताणि साधारणे अत्थे अतीते णर-णारिणं ।। १३८५ ।। अत्थलामं जयं वा वि विद्धं वा जित पुच्छिति । पच्छतो य तमित्थ ति सेसं णित्थि ति णिद्दिसे ।। १३८६ ।। पुरिसं च परिपुच्छेजा भातूणं पच्छिमो भवे । इत्थि च परिपुच्छेजा भगिणीणं पच्छिमा भवे ।। १३८७ ।। पुरिसत्थविधं पुच्छे पच्छतो त्ति वियागरे । 😭 थियाँ अत्थविहं पुच्छे पच्छतो त्ति वियागरे ॥१३८८॥ 😪 कृष्णं च परिपुच्छेजा भगिणीणं पच्छिमा भवे । पच्छिमं चेव भातूणं खिप्पं च लभते वरं ॥ १३८९ ॥ गब्भं च परिपुच्छेज णिथ गब्भो त्ति णिहिसे । गब्भिणि परिपुच्छेज वियाणं पच्छिमं वदे ॥ १३९० ॥ कम्मं च परिपुच्छेज पच्छा कम्मं वियागरे । अप्पष्फलं बहुकेसं णराणं कम्ममादिसे ॥ १३९१ ॥ पवासी पुच्छिते णित्थ पोसितो प्च्छओ गओ । णिरत्थकं च तं बूया चिरायाऽऽगमणं वरे ॥ १३९२ ॥ वंधं पुच्छे ण भवति बद्धो खिप्पं च मुचति । भयं खेमं च संधिं वा विग्गहो य णिरत्थको ॥ १३९३ ॥ रोगं मरणमणावुद्धिं आतवं सस्सवापदं । विष्पयोगं विवादं च सन्वमित्थ त्ति णिहिसे ॥ १३९४ ॥ 20 जीवितं जयमारोग्गं वस्सारत्तं सवासकं । णडिकं सरससंपत्तिं सन्त्रं णत्थि ति णिहिसे ॥ १३९५ ॥ कतिमें दिसं ति वा बूया पच्छिमं ति वियागरे । धण्णं धणं ति पुच्छेज्ञ अधण्णं ति वियागरे ॥ १३९६ ॥ अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वमत्थि ति णिहिसे । जं किंचि पसत्थं सा सव्वं णित्थि ति णिहिसे ॥ १३९७॥ वण्णतो कालगं बूया पच्छिमं दिसमादिसे । अप्पसत्थं वदे अत्थं अतीतं णर-णारिणं ॥ १३९८ ॥ अतिवत्तेसु आदेसो जधा दिहो सुमा-ऽसुमो । पच्छिमेसु वि एमेव फलं बूया सुमा-ऽसुमं ॥ १३९९ ॥ 25 अतिवत्तेसु जे सद्दा पुट्वं तु परिकित्तिता । पँच्छिमेसु वि एमेव तुह्नत्थे फलतो वदे ॥ १४०० ॥

॥ पच्छिमाणि ॥ ८७ ॥ छ ॥

### [८८ सत्तरस दक्खिणा]

जाणेव दिक्खणाणंगे ताणेव दिक्खणाणि तु । पुरिसत्थे पसत्थाणि णिहिसे दस सत्त य ॥ १४०१ ॥ सामोवातं वदे वैण्णं दिक्खणं दिसमादिसे । वत्तमाणं सुभं अत्थं पुरिसाणं पवेदये ॥ १४०२ ॥ अत्यं दिखणेसु जधा दिहो सन्त्रो अत्थो सुभा-ऽसुभो । दिक्खणेसु वि एमेव फलं बूया सुभा-ऽसुभं ॥१४०३॥छ॥

१ जीवितं अत्थि वस्सा° इं॰ त॰ ॥ २ कितमं इं॰ त॰ ॥ ३ चतुरस्रकोष्ठकान्तर्गतः पाठः सम्बन्धानुसारेणानुसन्धितोऽस्ति ॥ ध इस्तिचिह्नान्तर्गतमुत्तराई इं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ५ °सो पिन्छमे णित्थि इं॰ त॰ ॥ ६ पिन्छितो गतो इं॰ त॰ बिना ॥ अ पिन्छमेव तु पमेव सप्र० ॥ ८ दिक्खणेण तु सं ३ पु॰ ॥ ९ धण्णं इं॰ त॰ ॥

[८६-९५ दिसापडळं

[८९ सत्तरस उत्तरा]

जाणेव होंति वामाणि ताणेव उत्तराणि तु। थीणं कहाणभागीणं णराणं ण प्यसस्यते ॥ १४०४ ॥ सामं कालं वदे वण्णं उत्तरं णिहिसे दिसं। वत्तमाणं सुभं अत्थं पमदाणं पवेदये ॥ १४०५ ॥ जधा वामेसु सञ्वेसु अत्थो ⊲ दिहो सुभा-ऽसुभो № । उत्तरेसु वि एमेव फलं बूया सुभा-ऽसुभं ॥ १४०६ ॥ वामभागेसु जे सहा पुञ्चमेव तु कित्तिया। उत्तरेसु वि ते चेव सहे तुहुफले वदे ॥ १४०७ ॥ छ ॥

[ ९० सत्तरस दक्लिणपुरच्छिमा ]

पुरिमाणं दिक्खणाणं च मज्झे अंगाणि जाणि तु । पुठ्वदिक्खणभागाणि पसत्थाणि वियागरे ॥ १४०८ ॥ अत्थलामं जयं वा वि विद्धं च परिपुच्छित । साधारणं वदे अत्थं फलतो पुरिमदिक्खणं ॥ १४०९ ॥ पुरिसं इत्थि च अत्थं च पुच्छे एताणि आमसं । पुरिमाणं दिक्खणाणं च फलं वामिस्समादिसे ॥ १४१० ॥ कणं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्था सुमग ति य । धण्णा य सुद्दमागी य खिप्पं विज्ञेहिते ति य ॥ १४१२ ॥ गव्भमित्थि ति जाणीया गब्भिणी दारकम्मि य । खिप्पं पजायते णारी कम्मं साधारणं वदे ॥ १४१२ ॥ पवासो पुच्छिते सफले पडत्थं पुच्वदिक्खणं । दिसं गतो ति जाणीया सधणो खिप्पमेहिति ॥ १४१३ ॥ वंधं भयं विग्गहं रोगं मरणं आतवं तथा । अवुद्धिं सस्सवापत्ती सस्सं(सन्वं) णत्थि ति णिहिसे ॥ १४१४ ॥ वद्धस्स मोक्खं खेमं च संधिं चै जयमेव य । आरोगं जीवितं चेव उग्गाहं वाधितस्स य ॥ १४१५ ॥ वस्सारतं च वासं च क्ष्यः मृंदवं नद्धस्स दंसणं । तहा खित्तं तहा वत्थं द्ध्या सन्वमत्थि ति णिहिसे ॥ १४१६ ॥ कतमं दिसं ति वा वृया वदे पुरिमदिक्खणं । धण्णं धणं ति पुच्छेज्ञा वदे उक्कद्वमन्द्यि ति णिहिसे ॥ १४१८ ॥ जिन्ने पसत्थं सा सन्वमत्थि ति णिहिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सन्वं णत्थि ति णिहिसे ॥ १४१८ ॥ जवातं णिहिसे वंण्णं दिसं पुरिमदिक्खणं । अत्थं अणागतं सन्वं पसत्थं णिहिसे सता ॥ १४१९ ॥ अणागतेसु जे सद्दा जे सद्दा दक्खणेसु य । पुन्वदिक्खणसद्दाणं ते सद्दे णिहिसे समे ॥ १४२० ॥ छ ॥

[ ९१ सत्तरस दक्खिणपञ्चत्थिमा ]

दिक्खणाणं च सन्वेसिं पिच्छमाण य अंतरा । अंगा ण प्यसस्ते जधा अत्थो णपुंसको ॥ १४२१ ॥ अत्थलामं जयं विद्धं एताणि जित पुच्छित । जं किंचि पसत्यं सा सन्वं णित्थ त्ति णिहिसे ॥ १४२२ ॥ अधणणं दूमगं वा वि अणवज्ञं णरं वहे । एवमेव य णारीणं णिरत्यं अत्थमादिसे ॥ १४२३ ॥ गन्मं पुच्छे ण भवित गन्मिणी जणये मतं । कम्मपुच्छाय णिहेसे णिरत्यं कम्ममादिसे ॥ १४२४ ॥ णिरत्थकं पवासं च पोसियं च णिरत्थकं । गतं अवरदिक्खणतो चिरकाले य णिहिसे ॥ १४२५ ॥ वंधं पुच्छे ण भवित बद्धो खिप्पं च मुचित । बद्धस्स यावि मुत्तस्स पवासो सिग्धमेव उ ॥ १४२६ ॥ खेमं पुच्छे ण भवित भयं पुच्छे भविस्सित । संधं पुच्छे ण भवित विमाहो बहुसो भवे ॥ १४२० ॥ जीवितं जयमारोग्गं उग्गाहं आतुरस्स य । वस्सारत्तं च वासं च सस्सं णहुस्स दंसणं ॥ १४२८ ॥ खेत्तं वत्थुं धणं धण्णं थाणिमस्सिरयं जसं । जं च किंचि पसत्थं सा सन्वं णित्थ त्ति णिहिसे ॥ १४२९ ॥ पराजयमणावुद्धि रोगं मरणमातवं । सस्सस्स वा वि आवित्तं णिश्च त्तेवं वियागरे ॥ १४३० ॥ कतमं दिसं ति वा वूया वदे अवरदिक्खणं । धण्णं धणं ति पुच्छेज्ञा अधण्णं ति वियागरे ॥ १४३२ ॥ सामोवातं वदे वण्णं दिसं अवरदिक्खणं । अप्पसत्थं वदे अत्थं अतीतं णर-णारिणं ॥ १४३२ ॥ सामोवातं वदे वण्णं दिसं अवरदिक्खणं । अप्पसत्थं वदे अत्थं अतीतं णर-णारिणं ॥ १४३२ ॥ दिक्खणोसु य जे सहा अतीतेसु य जे भवे । दिक्खणापरसहाणं ते सहे णिहिसे समे ॥ १४३३ ॥ छ ॥

१ ० एतिच्छान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ २ परमद्क्खिणं हं॰ त॰ ॥ ३ च वय° सप्र॰ ॥ ४ हस्तचिछान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ५ घण्णं हं॰ त॰ ॥ ६ व ति अ° हं॰ त॰ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

5

880

15

10

20

25

30

९६-९९ पसण्णा-ऽपसण्णपडलं ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

१११

15

20

[ ९२ सत्तरस उत्तरपचित्थमा ]

पिच्छिमाणं च सन्वेसि उत्तराणं च अंतरा । अप्पसत्था भवंतेते जधा अत्थे णपुंसके ।। १४३४ ।। आदेसो तु जधा दिहो [पुन्वं] दिक्खणपिच्छिमे । तघेव सन्वमादेसं बूया उत्तरपिच्छिमे ।। १४३५ ॥ वणातो कालतं बूया दिसं च अवरोत्तरं । अप्पसत्थं च णारीणं अत्थं बूया अतिच्छियं ।। १४३६ ॥ छ ॥

[ ९३ सत्तरस उत्तरपुरिथमा ]

उत्तराणं च जे अंगा पुरिमाणं च अंतरा । थीणामत्थे पसत्था तु विण्णेया दस सत्त य ॥ १४३७ ॥ पुन्वदिक्खणतो दिहो जधा अत्थो सुभा-ऽसुभो । तघेव पुन्वत्तरत्तो सन्त्रं बूया सुभा-ऽसुभं ॥ १४३८ ॥ सामकालं वदे वण्णं दिसं च पुरिमुत्तरं । अणागतं सुभं अत्थं णारीणं तं पवेदये ॥ १४३९ ॥ अणागता य जे सद्दा जे य वामेसु कित्तिता । पुरिमुत्तरसद्दाणं एते सदे समे वदे ॥ १४४० ॥ छ ॥

[ ९४ दुवालस उद्धभागा ]

पुरिमेण उन्नं जाणेज्ञो पिन्छमे हस्समादिसे । वामदिक्खणतो वा वि चतुरस्सं वियागरे ॥ १४४१ ॥ पुरिमेण शूलं जाणेज्ञो पिन्छमेण किसं वदे । समोवयितगत्तं च वामदिक्खणतो वदे ॥ १४४२ ॥ उन्मिज्ञितिम्म सन्विम्म आमद्दम्मि सिरिम्मि य । उन्मिज्ञिताभिमद्दे य दूरम्मद्दे तथेव य ॥ १४४३ ॥ उन्हिते उत्सिते यावि उक्खितुन्वरितिम्म य । उण्णते उण्णमंते य सदे आकासकिम्म य ॥ १४४४ ॥ जं चऽण्णं एवमादीयं आकासपिडिक्वितं । एतिम्म सद्द्विम्म दिसं उद्धं वियागरे ॥ १४४५ ॥ छ ॥

[ ९५ तेरस अधोभागा ]

ओलोकिते य सन्विम्म अवमहा-ऽपमि जिते । णिम्मि विते य णिम्मे सन्विमोसारितिम्म य ।। १४४६ ।। णिक्खिते णिहिते यावि ओतिण्णोतारितिम्म य । उम्मे ये णिवुड्डे य सन्वभूमिगतिम्म य ।। १४४७ ।। जं चऽण्णं एवमादीयं अधोभागं विधीयते । एतिम्म सँहरूविम्म दिसं बूया तु हेहिमं ।। १४४८ ।। ॥ दिसापडलं ॥ ८८-९५ ॥ छ ॥

[ ९६-९९ पसण्णा-ऽपसण्णपडलं ]

[ ९६ पण्णासं पसण्णा ]

अडभंतरे य उम्महे प्रसण्णते वियागरे । अब्भंतरत्थेण वदे विसिद्धतरकं फलं ॥ १४४९ ॥
एताणि आमसं पुच्छे अत्थलामं जयं तथा । जं च किंचि पसत्थं तं सव्वमत्थि त्ति णिहिसे ॥ १४५० ॥
पुरिसं च परिपुच्छेज्ञ सिद्धत्थो सुभगो त्ति य । धण्णो य सुहभागी य सामोईबहुलो भने ॥ १४५१ ॥
इत्थि च परिपुच्छेज्ञा सिद्धत्था सुभग ति य । धण्णा य सुहभागी य सम्मोईबहुला भने ॥ १४५२ ॥
पुरिसस्सऽत्थिवधं पुच्छे सम्मोईसु भविस्सइ । अध्या अत्थिवहं पुच्छे सम्मोई य भविस्सइ ॥ १४५३ ॥
कृण्णं च परिपुच्छेज्ञा धण्णा विज्ञिहिते लहुं । रण्णो य अब्भंतरगं भत्तारं सा लिभस्सति ॥ १४५४ ॥
गब्भं च परिपुच्छेज्ञा अत्थि गब्भो त्ति णिहिसे । गब्भिणं परिपुच्छेज्ञा जणये पुत्तसुत्तमं ॥ १४५४ ॥
कम्मं च परिपुच्छेज्ञा रण्णो अब्भंतरं वदे । महाजणस्स णिहेसं करिस्सित य कम्मणा ॥ १४५६ ॥
अ0
पवासं परिपुच्छेज्ञा सफलो ति वियागरे । पष्टशं परिपुच्छेज्ञा सैधणो खिप्पमेहिति ॥ १४५७ ॥

१ °णं च प° हं॰ त॰ ॥ २ °मेरस्स° हं॰ त॰ ॥ ३ ओणते हं॰ त॰ ॥ ४ °सजिमा हं॰ त॰ ॥ ५ या णिबुद्धे य हं॰ त॰ ॥ ६ सह्लूयिमा हं॰ त॰ ॥ ७ सोमाई॰ सं३ पु॰ ॥ ८ हस्तचिह्नान्तर्गतमुत्तराई हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ९ सघणणो इं॰ त॰ विना ॥ ११२

15

20

25

30

बंधं भयं विग्गहं [च] रोगं मच्च य वासकं। अपातयं सस्सवापितं सन्वं णित्थि ति णिहिसे ॥ १४५८ ॥ बद्धस्स मोक्ख णासं विजयाऽऽरोग्गं च जीवितं। आतुरस्स समुद्धाणं वस्सारतं सवासकं ॥ १४५९ ॥ णहस्स दंसणं वा वि सस्ससंपत्तिमुत्तमं। मित्ति सम्मोइ संपीति सन्वमित्थि ति णिहिसे ॥ १४६० ॥ जं च किंचि पसत्थं सा सन्वमित्थि ति णिहिसे । अप्पसत्थं च जं किंचि सन्वं णित्थि ति णिहिसे ॥१४६१॥ सन्वमन्भंतरत्थं च पुण्णामत्थी य जो भवे। जधुत्तमणुगंतूणं पसण्णेसु वि तं वदे ॥ १४६२ ॥ छ ॥

[ ९७ पण्णासं अप्पसण्णा ]

अडभंतरे य णिम्महे अप्पसण्णे वियागरे । अत्यहाणि विणासं च सव्वं च असुमं वदे ॥ १४६३ ॥ णमो अरहंताणं, णमो आयरियाणं, णमो 'ऋरिकसुत्ताणं, जे एकपदं द्विपदं बहुपदं वा विज्ञामंतपयं धारयंति तेसिं णमोक्कारइत्ता इमं विज्ञा पजोजयिस्सं, सा मे विज्ञा सिमज्झतु, णमो अरहतो वद्धमाणस्स, जधा भगवती अंगदेवी 10 सहस्सपरिवारा समणं भगवंतं महावीरं पुव्वं सचपतिद्विए लोए तेणं सचवयणेणं सा मं अंगदेवी उत्थातु, जधा दिन्ख-णस्स अद्धलोगस्स मघवं देवाणं इंदे आधिपचं पोरेपचं कारयति एतेण सचवयणेण सा मं अंगदेवी उवत्थायतु, उत्तरस्स अद्धलोगस्स ईसाणे महाराया आधिपचं पोरेपचं कारयति एतेण सचवयणेण सा मं अंगदेवी उवत्थायतु, तवेव देविंदरस चत्तारि लोगपाला देवा य वयणेणमुपगता एतेण सचवयणेण अमुको अत्थो सिज्झतु त्ति । मणिम्म सिक्खिते पढितव्वा । छट्टगाहणी एस विज्ञा ॥

णपुंसकाणं जो अत्थो बाहिरत्थो य जो भवे। तं सन्वं अप्पसण्णेसु तथेव फलमादिसे ॥ १४६४ ॥ छ ॥

[ ९८-९९ पण्णासं अप्पसण्णपसण्णा पसण्णअप्पसण्णाणि य ]

अप्पसन्ने पसन्ने य पण्णासं चेव णिहिसे । अब्भंतरा संविमहा ण ते पढमकिप्पता ॥ १४६५ ॥ पसन्ने अप्पसन्ने य पण्णासं चेव णिहिसे । अब्भंतरा तु अपमहा अप्पसन्ना भवंति ते ॥ १४६६ ॥ अब्भंतरा तु पण्णासं आमहा जे अविश्वता । पँसत्थे ते वियाणेज्ञा पसन्नतरका हि ते ॥ १४६७ ॥ अब्भंतरा य पण्णासं विमहा जे पुणो पुणो । अप्पसत्थे वियाणीया अप्पसंण्णातरा हि ते ॥ १४६८ ॥ ॥ पसण्ण-अप्पसण्णाणि ९६-९९ ॥ छ ॥

## [ १००-३ वामपडलं ]

[ १००-१०३ सोलस वामा पाणहरा इचाइ ]

अच्छीणि कत्रा संखा य हितयं णाभी कडी तथा । पस्सं संधितला सन्वे वामा पाणहरा भवे ॥ १४६९ ॥

हिययं १ बाहुसंधी य ३ कक्खा ५ हत्था ७ ककाडिका ८ ।

गोप्फा १० अँक्लीणिकण्णा य १२ संखा १४ पादा य १६ सोलस ॥ १४७०॥ एते तु पीलिता सन्वे वामा धणहरा भवे। अपीलिता य उम्मद्वा सोलसेव धणाहरा ॥ १४७१॥ णपुंसका तु णिम्मद्वा वामा सोवद्दवा मता। णपुंसके हि पावतरं फलं तेहि वियागरे॥ १४७२॥ छ॥ अंगुद्वा ४ अंगुलीओ य २० वाला ३० णिम्मज्जिता तथा। तीसं तु साहा वामे अंगे एते वियागरे॥ १४७३॥

संखावामेस एतेस थीणा बूया उवहवं । बहुसाधारणं अत्थं एतप्पचयमादिसे ॥ १४७४॥
पुरिसं च परिपुच्छेज बहुसाधारणं वदे । महाजणं च पोसेति पेसेति य महाजणं ॥ १४७५॥
इत्थिं च परिपुच्छेज बहुसाधारणं वदे । महाजणं वा पोसेति पेसेति य महाजणं ॥ १४७६॥
पुरिसस्सऽत्थिविधं पुच्छे तं साधारणमादिसे । थिया अत्थिविधं पुच्छे तं पि साधारणं वदे ॥ १४७०॥

१ ०तथो जयो भने हं॰ त॰ ॥ २ नि यं वदे हं॰ त॰ ॥ ३ झरिकभुत्ताणं सं ३ पु॰ । झरिकपुत्ताणं सि॰ ॥ ४ पसण्णो व निया हं॰ त॰ ॥ ५ ०सण्णेतरा हं॰ त॰ विना ॥ ६ अत्र अक्षिणी कर्णी च इति भिन्नपदिवधाने अष्टादशाङ्गसंख्या भवति, अनिष्टा ससौ, अतः 'अक्षिकर्णों अपाङ्गी' इसर्थं सम्भाव्य अक्सीणिकण्णा इति एकपदत्वेन स्थापितमस्ति, अत्रार्थे तज्ज्ञा एव प्रमाणम् ॥

१०५ पकारस थला

### णवमो अंगमणी णाम अज्ञाओ

£83

20

कण्णं च परिपुच्छेज्ञ सिग्धं अभिवरा भवे । महाणपेसैकं वा पि समिद्धं लेभते वरं ॥ १४७८ ॥ गब्भं च परिपुच्छेजा बहुसो तु पजायति । गब्भिणी परिपुच्छेजा वामणं जणयिस्सति ॥ १४७९ ॥ कम्मं च परिप्च्छेजा बहुसाधारणं वदे । मेंहप्फलेण कम्मेण तोसेहिति महाजणं ॥ १४८० ॥ पवासं परिपुच्छेजा भविस्सति बहुप्फलो । पोसितं परिपुच्छेजा लभिस्सति बहुं धणं ॥ १४८१ ॥ वंधं चै परिपुच्छेजा बहुसो बज्झति त्ति य । बद्धस्स मोक्खं पुच्छेजा खिँप्पं मुचिस्सते त्ति य ॥ १४८२ ॥ 5 भयं च परिपुच्छेजा बहुसो त्ति वियागरे । खेमं च परिपुच्छेजा चिरं खेमं भविस्ति ॥ १४८३ ॥ संधिं च परिपुच्छेजा साधारणमादिसे । विगाहं परिपुच्छेज महाणेण तु विगाहो ॥ १४८४॥ जयं च परिपुच्छेज जयिस्सति महाजणं। आरोग्गं परिपुच्छेज आरोग्गं सउवद्दवं ॥ १४८५ ॥ रोगं च परिपुच्छेज बहुरोगो भविस्सति । मरणं च परिपुच्छेज परिकिट्टो मरिस्सति ॥ १४८६ ॥ जीवितं परिपुच्छेज सरोगं जीवितं चिरं। आवाधितं च पुच्छेजा समुद्वाणं चिरा भवे।। १४८७॥ 10 अणावुद्धिं च पुच्छेजा णित्थ त्तेवं वियागरे । वस्सारत्तं च पुच्छेजा बहुमेघं वियागरे ॥ १४८८ ॥ अपातयं च पुच्छेज णित्थ त्तेवं वियागरे । वासं च परिपुच्छेज चिरं वासं तु णिद्दिसे ।। १४८९ ॥ 😝 संस्सरस वापयं पुच्छे णित्थ त्तेवं वियागरे । 🖘 सस्सरस संपयं पुच्छे विचित्ता सस्ससंपया ॥१४९०॥ अप्पसत्थं च जं किंचि सव्वं णितथ त्ति णिद्दिसे । जं च किंचि प्रसत्थं सा सव्वं साधारणं वदे ॥ १४९१॥ तथा खेत्तं तथा वत्थुं सब्वं साधारणं वदे । धण्णं धणं ति पुच्छेज्ञा तं पि साधारणं वदे ॥ १४९२ ॥ साधारणिम्म णक्खत्ते देवते पणिधिम्मि य । पुष्फे फले व देसे वा णगरे गाम गिहे वि वा ॥ १४९३ ॥ पुरिसे चतुप्पदे वा वि पक्लिमिम उद्गेचरे । कीडे किविल्लगे वा वि परिसप्पे तधेव य ॥ १४९४ ॥ पाणे वा भोयणे वा वि वत्थे आभरणे तथा । आसणे सयणे जाणे भंडोवगरणे तथा ॥ १४९५ ॥ लोहेसु यावि सन्वेस सन्वेस रयणेस य । मणीस यावि सन्वेस सन्वधण्ण-धणेस य ॥ १४९६ ॥ एतम्मि पेक्खियामासे सद्दे रूवे तथेव य । सन्वमेवाणुगंतूणं ततो ब्यांगचिंतओ ॥ १४९७ ॥

॥ वामा सम्मत्ता ॥ १००-१०३ ॥ छ ॥

## [ १०४ एकारस सिवा ]

णिडालं १ दस णिद्धाणि ११ उम्मद्वाणि जया भवे । एकारस सिवा एते पुच्छितम्मि पसस्सते ॥ १४९८ ॥ जधा पुण्णामधेयेसु आदेसो तु विधीयते । विसिद्धतरगं अत्थं तथा बूया सिवेसु वि ॥ १४९९ ॥ छ ॥

### [ १०५ एकारस थूला ]

उँभो ऊरु २ उरो ३ पही ४ सिरं ५ गंडा ७ थणा ९ फिओ ११। एते थुह्या पसस्तंते थुह्नं वऽत्थं वियागरे ॥ १५०० ॥

एताणि आमसं पुच्छे पुरिसं थी णपुंसकं । उदगेचर परीसप्पं मच्छ पिक्ख चतुष्पदं ॥ १५०१ ॥ कीडं किनिहागं वा वि जं चऽण्णं जंगलं भवे । सन्वशुहं वियाणीया शुहं वऽत्थं वियागरे ॥ १५०२ ॥ सजीवं जीवमाधारे सजीवमिति णिद्दिसे । श्रुद्धो किसो त्ति वा बूया श्रुद्धो त्तेवं वियागरे ॥ १५०३ ॥ अप्पं बहुं ति आहारे बहु त्तेवं वियागरे । समे सद्दे य जाणेज्ञा थुझा जे मणिके मता ।। १५०४ ॥

१°पेसिकं हं त ।। २ महाफलेण हं त ।। ३ च बहुपु हं त ।। ४ सिग्धं हं त ।। ५ इसचिद्धान्तगैतं पूर्वार्द हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ६ °रणिम्म य हं॰ त॰ ॥ ७ उमो हुंरुद्रो हं॰ त॰ ॥ ८ °ह्वो एवं हं॰ त॰ ॥ अंग० १५

[ ११२ छव्वीसं दिग्घा

शूलं वैड्डं वरढं ति परिवृढं ति वा पुणो । पीणं उवचितं व त्ति पीवरं मांसलं ति वा पुणो ॥ १५०५ ॥ महासारं महाकायं अतिकायं ति वा पुणो । भें मंडं ति वहलं व त्ति पुत्थव्वा मेदितं ति [वा] ॥ १५०६ ॥ रूढं ति समतुंवं ति उद्धुमातं ति वा पुणो । सैम्मत्तं अतिपुँण्णं ति अव्वंगं ति व जो वदे ॥ १५०७ ॥ जे यऽन्ने एवमादीया पज्जवा थुइसंसिता । तस्स संकित्तणासद्दा तं थुइसममादिसे ॥ १५०८ ॥ छ ॥

[ १०६ णव उवथूला ]

जंघा २ सिरो ३ ऽधरा ५ बाहू ७ हत्थपादा तघेव य ९ । उवथूलाणि एताणि उम्मद्वाणि पसस्सते ॥ १५०९ ॥ छ ॥

[ १०७ पणुवीसं जुत्तोपचया ]

अंगुड़ा ४ अंगुलीओ य २० णिडालं २१ चिबुकोड़यो २४ । णासा य २५ जुत्तोपचया जधुत्तेणं वियागरे ॥ १५१० ॥ छ ॥

[ १०८-१०९ वीसं अपोवचया वीसं णातिकिसा य ]

ते चेव अप्पोवचया ते य णातिकिसा मता। अंगुडा ४ अंगुलीओ य २० जधुत्तेण वियागरे।। १५११।। छ।।

### [ ११० सत्तरस किसा ]

गोप्फा २ र्जण्णुगसंधी य ४ मणिवंधा ६ उवत्थगा ७।

[.....] संघी ९ भुमासंघी ११ संखा १३ पट्टी य १४ कुक्कुडा १५ ॥ १५१२ ॥ अवडू १७ सत्तरसा उत्ता किसे एते वियाणिया । चलं वज्झं मुहं वत्थं कँस्सं जत्तं वियागरे ॥ १५१३ ॥ शुहं किसं ति वा बूया कैसं तेवं वियागरे । समे सद्दे य जाणेजो किसा ये मणिके मता ॥ १५१४ ॥ कैसं परिकसं व ति अँणुं ति अणुकं ति वा । दुब्बलो ति किसो व त्ति उहुत्तो ति व जो वदे ॥ १५१५ ॥ णिम्मंसको त्ति वा बूया तथा अहिकलेवरं । अहिकं वैम्मणद्धं ति तथा अहिकसंकला ॥ १५१६ ॥ सुँकलो त्ति व जो बूया णिस्सुको त्ति व जो वदे । १५१७॥ जे यऽण्णे एवमादीया पज्जवा किससंसिता । णामसंकित्तणे तेसिं किसेहि सममादिसे ॥ १५१८ ॥ छ ॥

### [ १११ एकारस परंपरिकसा ]

परंपरिकसा उत्ता खेँछुका २ जाणुक ४ ढेिहिका ६ । कोप्परा ८ केर्स ९ रोग(रोम) १० हणं ११ अप्पसत्था भवंति ते ॥ १५१९ ॥ थूलेसु थूलमत्थं उवथूले अणुत्तरं । जुत्तोपचये जुत्तत्था ततो बूया अँणुत्तरं ॥ १५२० ॥ छ ॥

[ ११२ छव्वीसं दिग्घा ]

बाहू २ पबाहू ४ जंघो ६ रु ८ सोटसंगुिठओ २४ तथा । केसे २५ पट्टी य २६ जाणीया दीहाणेताणि अंगवी ॥ १५२१ ॥ दीहाणेताणि छव्वीसं उम्मद्वाणि जता भवे । पुच्छितम्मि पसस्संते देशेणमभिणिदिसे ॥ १५२२॥

१ वहं वरदं ति परिरूढं हं॰ त॰ ॥ २ मंदं ति बहुठं व त्ति पुच्छवा मे॰ हं॰ त॰ ॥ ३ संसत्तं सप्र॰ ॥ ४ पुतं ति हं॰ ॥ ५ तं थुछं सम॰ सं ३ सि॰ । तं थूछं सम॰ हं॰ त॰ ॥ ६ जत्तुग॰ हं॰ त॰ विना ॥ ७ कस्सं जंते वि॰ हं॰ त॰ । कंसं जंतं वि॰ सि॰ ॥ ८ किसं हं॰ त॰ विना ॥ ९ कसा हं॰ त॰ ॥ १० कस परिकस व्य सप्र॰ ॥ ११ अणणं ति अणकं ति हं॰ त॰ ॥ १२ त्ति विया भो वदे हं॰ त॰ ॥ १३ चम्मणिटुं सं ३ पु॰ । चम्मणटुं हं॰ त॰ ॥ १४ सुक्खछो त्ति व जो वृया णिस्सुक्खो त्ति हं॰ त॰ विना ॥ १५ ओरीणं हं॰ त॰ । ओडीणं सि॰ ॥ १६ मिळन त्ति हं॰ त॰ ॥ १७ खुछुका हं॰ त॰ विना ॥ १८ कोसळोगहणं हं॰ त॰ ॥ १९-२० अणंतरं हं॰ त॰ विना ॥ २१ इच्छेण हं॰ त॰ विना ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

5

११४

10

15

20

25

११६ दस परिमंडला]

### णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

224

20

दीहो पंथो दीहमाँ दीहकाछं च णिदिसे । दीहं थीपुमंसव्यमेत्ती पेम्मं च स णिदिसे ॥ १५२३॥ दीहं च पीतिसंजोगं संधी जोगं च णिदिसे । समे सदे य जाणेजा दीहा जे मणिके मता ॥ १५२४॥

दीहुँ मुचं महंतं ति रेंज्यूको रण्हको त्ति वा। केंअा अंछणिका व ति वरत्त ति अहि ति वा।। १५२५।। वसी खलु धयो व ति जुगमेंत्थो ति वा पुणो। मुसलं दंडको लड़ी णारायो तोमरो ति वा।। १५२६।। चाप ति हिडका व ति कोंतं कंडं ति वा पुणो। असिलड़ी तरवच ति धंणुभाग ति वा पुणो।। १५२७।। ठ जे थंऽण्णे एवमादीया पीयया (पज्जया) दिग्घसंसिता। तेसिं संकित्तणासहा ते दिग्घसमका भवे।। १५२८।।

॥ दिग्घा[णि] सम्मत्ताणि ॥ ११२ ॥ छ ॥

### [ ११३ छन्त्रीसं जुत्तप्पमाणदिग्घा ]

भुम २ ऽक्खि ४ णासा ६ जत्तूणि ८ मेंढ ९ त्थिवका ११ सिरो १२ ऽधरा १४ ।
जिन्मं १५ भेंद्रग १९ लोमाणि २० पाणिलेहा २६ तघेव य ॥ १५२९ ॥
जिन्मं १५ केंद्रग १९ लोमाणि २० पाणिलेहा २६ तघेव य ॥ १५२९ ॥
जिन्मं १५ भेंद्रग १९ लोमाणि २० पाणिलेहा २६ तघेव य ॥ १५२९ ॥
जिन्मं १५ केंद्रग १९ लोमाणि २० पाणिलेहा २६ तघेव य ॥ १५२० ॥ छ ॥

## [ ११४ सोलस हस्सा किंचि दिग्घा ]

हस्सी य किंचि दिग्घा य सोलसंगे वियाहिया। पुरिमा किंचि उम्मडा पुच्छितम्मि पसस्सते ॥ १५३१॥ छ॥

### [ ११५ सोलस हस्सा ]

हस्सा य सोलसंगम्मि णिम्मद्वा तु पुरत्थिमा । पुच्छिते ण प्यसस्संते ह्रस्सं चऽत्थ वियागरे ॥ १५३२ ॥ दीहेसु जं फलं वुत्तं ह्रस्सं ह्रस्सेसु तं वदे । समे सदे य जाणेजो ह्रस्सा जे मणिके मता ॥ १५३३ ॥ रहस्सं मडहकं वित्त संखित्तं खुडितं ति वा । रुद्धं ति सण्णिरुद्धं ति संपीलितं ण पीलितं ॥ १५३४ ॥ संपिंडितं पेंडितं ति सन्नद्धं सिन्नकासियं । अप्पं थोवं ति किंचि त्ति अतिथोवं ति वा पुणो ॥ १५३५ ॥ आंकुंडितं संहितं ति तथा संवेहितं ति वा । अस्मारितं ति णिम्मद्धं अवमद्वाऽपमज्जियं ॥ १५३६ ॥

जे यडने एवमादीया पायवा(पज्जवा) है स्ससंसिता। तेसिं संकित्तणासद्दा ते ह्रस्ससमका भवे॥ १५३७॥ छ॥

### [ ११६ दस परिमंडला ]

मत्थगो १ बाहुसीसाणि ३ जाणूसिस्साणि वे तथा ५। थणा ७ णाभी ८ फिओ चेव १० दसेते परिमंडला ॥ १५३८॥

सिरं १ ल्लाट २ गंडा य ४ संखे ६ कन्ने य ८ करतले १० । केयि एते ववस्संति दसेव परिमंडले ॥ १५३९ ॥ 25 एते सन्वे पसस्संति उम्मद्वा परिमंडला । परिमंडलसहे य तुक्तथे उवधारए ॥ १५४० ॥

मंडलं ति व जो बूया परिमंडलमेव वा । अद्दागमंडलं व त्ति अधवा मंडलस्सिति ॥ १५४१ ॥ णक्लत्तमंडलं व त्ति 😭 अँधवा जोइसमंडलं । आदित्तमंडलं व त्ति 😭 अधवा चक्कमंडलं ॥ १५४२ ॥ समयमंडलं व त्ति तचेव रिसिमंडलं । जं मंडलं ति वा बूया अधवा चक्कमंडलं ॥ १५४३ ॥

१ °मायं हं॰ त॰ विना ॥ २ संधं योगं हं॰ त॰ विना ॥ ३ दीहं मुचं महत्तं ति सप्र॰ ॥ ४ रज्जको हं॰ त॰ ॥ ५ केसा अं॰ हं॰ त॰ ॥ ६ वयो सप्र॰ ॥ ७ °मच्छो त्ति हं॰ त॰ विना ॥ ८ त्ति कायकं ति हं॰ त॰ ॥ ९ धणं-भाग हं॰ त॰ ॥ १० अण्णे हं॰ त॰ ॥ ११ पादोया हं॰ त॰ ॥ १२ °गुटुंगरोमाणि हं॰ त॰ ॥ १३ रस्सा य कीवि हं॰ त॰ ॥ १४ अकुंडितं हं॰ त॰ ॥ १५ ओसारितं सं ३ पु॰ ॥ १६ हुस्स हं॰ त॰ ॥ १७ हस्तविह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥

[११९ बारस पुधूणि

398

'संक्लमंडलके व त्ति तथा मंडलको ति वा। णापुण्णमंडलं व ति अधवा अट्टमंडलं ॥ १५४४ ॥
मंडलासं ति वा वूया अधवा छेत्तमंडलं । उवलेवमंडलं व ति किमिमंडलिकारिका ॥ १५४५ ॥
पंचमंडलिको व ति तंघेवारंचमंडलं । माकण्णीकण्णिकं व ति लक उद्धलक ति वा ॥ १५४६ ॥
तलकण्णिक ति वा वूया वद्धको तलपत्तकं । परिहेरकं ति तलमं ति कण्णवलयकं ति वा ॥ १५४७ ॥
संडुकं मुंदिका व ति वेढको कण्णपालिको । णीपुरं ति व जो वूया कण्णुप्पलकं ति वा ॥ १५४८ ॥
पेणेणिलिक ति वा वूया तथा सकडपट्टको । तथा पह्णत्थिकापट्टो तथा अकरपट्टको ॥ १५४९ ॥
तथऽरसमंडलं व ति लोममंडलकं ति वा । बाहुमंडलकं व ति हत्थमंडलकं ति वा ॥ १५५० ॥
तथा चक्कमंडलं व ति वातचक्ककमंडलं । झहरीमंडलं व ति लेहपट्टिकमंडलं ॥ १५५२ ॥
जो बडने एवमादीया लोए मंडलप्रज्ञया । णामसंकित्तणे तेसिं परिमंडलसमं भवे ॥ १५५२ ॥ छ ॥

10

15

[११७ चोइस करणमंडला]

करणोपसंहिता वऽण्णे भवंति परिमंडला । <sup>१३</sup>ते जधा होंति णायन्वा कित्तियिस्सामि तं विधिं ॥ १५५३ ॥ द्विस्वणस्स य बाहुस्स मंडले १ वामकस्स य २ । एताणि<sup>१४</sup> वे तितयं च बाहुसंघातमंडलं ३ ॥ १५५४ ॥ एत्तो चडत्थं विण्णेयं सत्थिसंघातमंडलं ४ । करे करे य चत्तारि अंगुलीमंडलाणि य १२ ॥ १५५५ ॥ हत्थाणं च दोण्हं पि अंगुहेहंगुलीहि य । संघायमंडलाइं दो आलेक्सकरणेण य १४ ॥ १५५६ ॥ परिमंडलेसु पुन्वुत्तं उम्महेसु तु जं फलं । फलं अणंतरं तत्तो वूया करणमंडले ॥ १५५७ ॥ ॥ परिमंडलाणि करणमंडलाणि ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ छ ॥

[ ११८ वीसं वट्टा ]

हत्य-पादंगुलीपँठेवा २० वीसं वट्टे वियागरे । अभिमुहा पसस्तंते अप्पसत्था परम्मुहा ॥ १५५८ ॥ वट्टं ति व जो बूया तथा वट्टतरं ति वा । अतिवट्टं ति वा बूया अहोवट्टं ति वा पुणो ॥ १५५९ ॥ पँसाधणकवट्टो त्ति वट्टखेलणको त्ति वा । वट्टसीसो त्ति वा बूया तथा वट्टमुहो त्ति वा ॥ १५६० ॥ [ ...... । ] वट्टसीसो त्ति वा बूया वट्टमत्थो त्ति वा पुणो ॥ १५६१ ॥ जं चऽण्णं एवमादीयं वट्टोदाहरणं भवे । तस्स संकित्तणासद्दा ते वट्टसमका भवे ॥ १५६२ ॥

वहुज्झायो ॥ ११८ ॥ छ ॥

## [ ११९ बारस पुधूणि ]

25

20

उरो १ ललाडं २ पट्टी य ३ पाद-पाणितलाणि य ७ ।

कण्णपीढाणि ९ गंडा य ११ जिन्मा य १२ पिधुलाणि तु ॥ १५६३ ॥

पुष्ठूणि बारसेताणि उम्मद्वाणि पसस्सते । समे सद्दे य जाणेज्ञो जे पुधू मणिके मता ॥ १५६४ ॥

पुष्ठं ति पुष्ठलं व त्ति खेत्तं वत्थुं ति वा पुणो । तंसं ति आयतं व त्ति चतुरस्सं ति वा पुणो ॥ १५६५ ॥

तस्सायतं ति वा बूया चतुरंसायतं ति वा । अत्थुतं पत्थुतं व त्ति संथितं संथिडयं ति वा ॥ १५६६ ॥

१ सक्ख° ति । रक्ख° हं ० त ।। २ °ळखों त्ति हं ० त ।। ३ – ४ °मंडला हं ० त ० विना ॥ ५ तवे वा हं ० त ० ॥ ६ °कणिकं व त्ति लक ... द्वलकड त्ति हं ० त ० ॥ ७ °को त्तल हं ० त ० विना ॥ ८ परिदेरिकं विवलमं हं ० त ० ॥ ९ खंसुकं हं ० त ० विना ॥ १० वुद्धिका हं ० त ० ॥ ११ कण्णपीलको हं ० त ० ॥ १२ पण्णालिकण्णि वा ति । पणालिक त्ति वा हं ० त ० ॥ १३ वहुधा हं ० त ० ॥ १४ °णि चेवतियं हं ० त ० ॥ १५ पर्वशब्देनात्र अग्रभागाः संभाव्यन्ते ॥ १६ पसावणकहंवो त्ति वहुखेल हं ० त ० ॥ १७ वटुखरो हं ० त ० ॥

## १२५ वे अणूणि १२६ एके परमाणू य ] णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

220

5

वित्थिन्नं वित्थतं व त्ति वत्थितं ति व जो वदे । विततं वियाणकं व त्ति तथा पत्थिरयं ति वा ॥ १५६७॥ ये वऽण्णे एवमादीया पज्जया पुधुसंसिता । णामसंकित्तणे तेसि पुधूहिं सममादिसे ॥ १५६८॥

॥ पुधूणि॥ ११९॥ छ॥

## [ १२० एकतालीसं चउरंसा ]

णिडालं १ णिडालपस्साणि ३ पाद-पाणितलाणि ७ य ।
पण्हीतला ९ कडीय तला ११ तीसं पत्र्वंतरंगुला ४१ ॥ १५६९ ॥
चडरंसा उंकरालीसं उम्मद्वन्मंतरा जधा । पुच्छितम्मि पसस्संते चतुरस्सं च णिदिसे ॥ १५७० ॥

॥ चतुरस्साणि॥ १२०॥ छ॥

## ्र १ के देखा |

वत्थी १ सीसं २ भवे तंसं तंसाकारो य जीऽवरो । खुज्जंगे पक्खपेंडं ति तं पि तंसं वियागरे ॥ १५७१ ॥ छ ॥ 10

### [ १२२ पंच काया ]

थूला चेव तथूमड़ा कायवंतो भवंतिह १। तथा मिज्झमकाया तु उवथूला भवंतिह २॥ १५७२॥ मिज्झमाणंतरा काया जुत्तोपचया भवंतिह ३। तथा जधणणकाया य कसेहि अभिणिदिसे ॥ १५७३॥ जधणणतरका काया परंपरिकसा भवे ५। एवं पंचिविषे काए वियाणेजंगिचंतओ ॥ १५७४॥ थाणिमस्तिरियं दव्वं लाभमायुं मुहाणि य। कालं चंऽंगिम्मि वि भवे कायेहेतेहिं पंचिहें ॥ १५७५॥ ध्यूलेमु बूया उक्कडं उवथूले अणंतरं। एवं सेसेमु कायेमु बूया कच्छंतरेण तु॥ १५७६॥ ॥ थूलाणि (काया)॥ १२२॥ छ॥

[ १२३ सत्तावीसं तणु १२४ एगवीसं परमतणु य ]

पाद-पाणितला ४ कैण्णा ६ जिब्सा चेव ७ णहाणि य २७। सत्तावीसं तणू उत्ता थीणामत्थे पसस्सते ॥ १५७०॥ अग्गणहाणि सव्वाणि २० अग्गकेसा तघेव य २१। एगवीसं पॅरमतणू पुच्छिते ण प्पसस्सते ॥ १५७८॥ २० तणुकं ति व जो बूया तथा तणुकतरं ति वा। तथाऽतितणुकं व त्ति तणुकातितणुकं ति वा॥ १५७९॥ पयणू ति व जो बूया तहा पयणुतरं ति वा। तथाऽति[प]तणुकं व ति पतणुं पतणुं ति वा॥ १५८०॥ तणुत्तयो तणुणहो तणुलोमो त्ति वा पुणो। तणुमञ्झं ति वा बूया तथाऽतितणुको त्ति वा॥ १५८१॥ जे यऽण्णे एवमादीया पज्जवा तणुसंसिता। तेसिं संकित्तणे सहा ते तणूहिं समे वदे॥ १५८२॥

॥ तणूणि ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ छ ॥

25

## [ १२५ बे अणूणि १२६ एके परमाणू य ]

केस-लोम-णहा मंसा वे अणूणि विधीयते । पुच्छिते ण पसस्संते अणुं ति य वियागरे ॥ १५८३ ॥ अग्गकेसऽग्गलोमाणि णिम्मद्वाणि यदा भवे । परमाणू वियाणीया पुच्छितेण प्पसस्सते ॥ १५८४ ॥ परमाणू एकको उत्तो थूला णिम्मद्वसंजुता । अवसेसा जे भवंतंगे ते मज्झत्थे वियागरे ॥ १५८५ ॥ छ ॥

१ उकतालीसं सि॰। उकतीलासं सं ३ पु॰॥ २ जो णरो हं॰ त॰॥ ३ कण्णा .....णि य सं ३ पु॰ कण्णा जिन्मा ओट्टा य अंगुली सि॰॥ ४ मूलद्वारेषु एकत्रीसं परंपरतणू १२४ इति नाम दश्यते॥

[१३१ दुवालस आकासाणि

# [ १२७ पंच हितयाणि ]

पाद-पाणितलाणं च हितयाणि ४ हितयं च जं ५ । पंच एताणि हितयाणि पुच्छितम्म पसस्सते ॥ १५८६ ॥ हितिकं ति व जो वूया तथा हितिकतरं ति वा । तथाऽतिहितिकं व त्ति हितिकं हितिकं ति वा ॥ १५८७ ॥ सुहितं ति व जो वूया तथा सुहिततरं ति वा । तथाऽतिसुहितं व त्ति सोहितं सोहितं ति वा ॥ १५८८ ॥ हितयं ति व जो वूया हितयत्थं ति वा पुणो । हितयस्स पिया व त्ति हितयाकूतं ति वा पुणो ॥ १५८९ ॥ जे यऽण्णे एवमादीया पादवा हितयसंसिता । तेसिं संकित्तणासद्दा हितयस्स समा भवे ॥ १५९० ॥ छ ॥

## [ १२८ पंच गहणाणि ]

केस १ मंसु २ अधोमंसु ४ उभो कक्का ५ तघेव य। गहणाणि पंच जाणीया जधुत्तं च वियागरे ॥ १५९१॥ किलेसबहुलं अत्यं गहणेसु वियाणिया। वाधि-सोग-पैरिकेसं गहणं च तं णिहिसे ॥ १५९२॥ गहणं ति व जो वूया तधा गहणतरं ति वा। तहाऽतिगहणं व त्ति गहणं गहणं ति वा ॥ १५९३॥ विरुद्धं ति व जो वूया विरुद्धतरकं ति वा। तधा अतिविरुद्धं ति विरुद्धं विरुद्धं ति वा॥ १५९४॥ रुद्धं ति व जो वूया तथा रुद्धतरं ति वा। अतिरुद्धं ति वा वूया रुद्धं ति वा पुणो ॥ १५९५॥ घणकेहतं ति वा वूया अतिघणकेहतं ति वा। तधा संझिहतं व त्ति अतिसंझिहतं ति वा॥ १५९६॥ गहणं वणं ति वा वूया रन्नं व गहणं ति वा। गहणा अहवी व त्ति णदी गहणं ति य॥ १५९७॥ जे यडने एवमादीया पादवा गहणिस्सता। तेसिं संकित्तणे सद्दा ते गहणसमा भवे॥ १५९८॥ छ॥

### [ १२९ पंच उपग्गहणाणि ]

भुमा वे २ अक्खिपम्हाणि ४ लोमवासि ५ तघेव य । पंचोपग्गहणे जाणे जधुत्तं च वियागरे ॥ १५९९॥ गहणेसु जधा दिहो सन्त्रो अत्थो सुमाऽसुमो । तधोपग्गहणेसु फलं णिहिसे तु अणंतरं ॥ १६००॥ छ ॥

### [ १३० छप्पणं रमणिजाणि ]

ओहा २ दंता ४ णिडाळ् ५ पाद-पाणितला ९ उरो १०। वीसमंगुलिपोट्टाणि ३० वीसितं च णहाणि तु ५०॥१६०१॥ णासा ५१ णासपुडो ५२ चेव सोणी ५३ कण्णा ५५ समेहणा ५६। छप्पण्णं रमणिज्जाणि यधुत्तेण वियागरे ॥ १६०२॥

अञ्भंतरत्थो य जधा आगासत्थो य जो भवे। र्रमणीयविसिद्धतरो एवमादि फलं वदे ॥ १६०३॥ रम्मं ति व जो वूया तथा रम्मतरं ति वा। अतिरम्मं ति वा बूया रम्मरम्मं ति वा पुणो ॥ १६०४॥ रमणीयं ति वा वूया रमणीयतरं ति वा। तधाऽतिरमणीयं ति रमणीयमहो त्ति वा॥ १६०५॥ अभिरामं ति वा वूया अभिरामतरं ति वा। अतीव अभिरामं ति अभिरामं अहो त्ति वा॥ १६०६॥ जं चऽण्णं एवमादीयं रमणीयस्सितं भवे। तस्स संकित्तणासद्दा रमणीयतरं वदे॥ १६०७॥ छ॥

### [ १३१ दुवालस आकासाणि ]

णिडालं १ अंसपीढाणि ३ जाणूइं ५ जाणुपच्छिमं ७ । पाद-पाणितला ११ पद्घी १२ आकासाणि दुवालस ॥ १६०८॥ आगासं ति व जो वूया आकासतरकं ति वा । तघेव अतिआकासं आकासं अहो त्ति वा ॥ १६०९ आकासको त्ति वा वूया आकासं गमो त्ति वा । तघेव आकासचरो तधा आगाससंसितो ॥ १६१०॥

१ °परिक्खेसं इं॰ त॰ विना ॥ २-३ °कडितं इं॰ त॰ ॥ ४ वरिमणीय ॰ सं ३ पु॰ ॥ ५ अभिरम्मं ति सप्र॰ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

११८

5

10

15 .

20

25

30

१३७-३८ पेस्सेयाणि ] .

### णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

228

20

25

आगासं पइरिकं ति आकासवियढं ति वा । आकासं विमलं व त्ति आकासं सोभित त्ति वा ।। १६११ ॥ या वऽण्णा एवमादीया कहा आकाससंसिता । तिस्से कहिज्जमाणीय आकाससममादिसे ॥ १६१२ ॥ छ ॥

## [ १३२ छप्पणां दहरचला १३३ छप्पणां दहरथावरेजा ]

हत्थ-पादंगुली पन्ना दहरचला भवंति ते । तेसिं पन्नंतरा सन्वे दहरत्थावरा हि ते ॥ १६१३ ॥ एते चेन तु णिम्मद्वा दहरचला भवंतिह । जधुत्तं पुन्नमत्थं तु तं सन्नं चलमादिसे ॥ १६१४ ॥ जंघोरु-बाहुमज्झे य पट्टी पस्से कर-कमे । दहरे थावरे अंगे एते इच्छंति केयि तु ॥ १६१५ ॥ थिरमत्थं वियाणीया सन्वमेव अणागतं । एवमेतेसु सन्वेसु दहरत्थावरेसु तु ॥ १६१६ ॥

डहरो त्ति व जो बूया तथा डहरतरो त्ति वा। तथाऽतिडहरो व त्ति डहरातिडहरो ति वा।। १६१७॥ डहराको ति वा बूया डहराकतरको ति वा। अतिडहराको व त्ति डहराको अहो त्ति वा।। १६१८॥ अहोडहरो त्ति वा बूया अतीवडहरो त्ति वा। किहँ ता डहराको त्ति जो एस डहरो त्ति वा।। १६१९॥ 10 जे यऽण्णे एवमादीया पादपा (पज्जया) डहरिस्सता। तेसिं संकित्तणे सद्दे डहरत्थावरे समा।। १६२०॥ एते य एवमादीया जे सद्दा चलसंसिता। विभावेतूण ते सम्मं डहरचलसमे वदे ॥ १६२१॥ एते य एवमादीया जे सद्दा थावरिस्तता। विभावेतूण विण्णेया डहरा थावरे समा।। १६२२॥

## [ १३४ दस इस्तरा १३५ दस अणिस्तरा य ]

'सिरोऽधरा य ओहं (पओहं) तु भवंति दस इस्सरा। णामतो ते पवक्खामि दस चेव अणिस्सरे ॥ १६२३॥ 15 णिडालं १ मत्थको २ सीसं ३ कण्णा ४ गंडा ५ भुमंतरं ६।

दंतो ७ इ ८ णासा ९ जिब्सा य १० उम्मद्वा दस ईस्सरा ॥ १६२४ ॥
एते सब्वे पसस्संते उम्मद्वा दस ईस्सरा । अणिस्सरे य णिम्मद्वे एते चेव वियागरे ॥ १६२५ ॥
सब्बमत्थं पसत्थं तु इस्सरेसु वियागरे । थाणिमस्सरियं विद्वं भोग-लाभ-सुहाणि य ॥ १६२६ ॥
इस्सरोपक्खरे चेव इस्सरोवकरणेसु य । इस्सरो ति वियाणीया तस्सहोदीरणेसुं य ॥ १६२८ ॥

इस्सराणं च आमासे ईसराणं च आगमे । इस्सराणं च सद्देसु इस्सराणं च कित्तणे ।। १६२८ ।। तिथस्सरगतीणं च सद्द-रूवकैंतेसु य । तिथस्सरोवकरणाणं सद्द-रूवकतेसु य ।। १६२९ ।। जं चऽण्णं एवमादीयं छोए इस्सरलक्खणं । तस्सद्द-रूवसंलावे ते इस्सरसमे वदे ।। १६३० ।। छ ।।

### [ १३६ चोइस इस्सरभूता ]

एत्तो इस्सरभूते तु उड्ढं णाभीय णिद्सि । ते उम्महे वियाणीया इस्सरत्थिम्म अंगवी ॥ १६३१ ॥ छ ॥

# [ १३७ पण्णासं पेस्सेजा १३८ पण्णासं पेस्सभूया ]

पादंगुली १० पादंगहा २० पादमंगुलिपोट्टिया ३०।
तला ३२ पण्ही ३४ खुला ३६ गोप्फा ३८ कंडरा ४२ जंघ ४४ पेंडिका ४६ ॥ १६३२ ॥
जाणूणि य ४८ फिओ ५० चेव पेरसेजाणि वियागरे । पेरसमेतेहि जाणीया पेरसोवकरणेहि य ॥ १६३३ ॥
अर्व्भतरे तु णिम्महे पेरसेए ति वियागरे । क्लि ते<sup>११</sup> चेव किंचि णिम्महे पेरसभूए वियागरे ॥१६३४॥ अर्वे जाणूहि णामि त्ति पेरसभूते वियागरे ॥ १६३५ ॥

१ आकाससोभिते त्ति सं ३ पु॰ सि॰ ॥ २ ये वऽण्णा एवमादीया जधा आ॰ हं॰ त॰ विना ॥ ३ अह हं॰ त॰ विना ॥ ४ किघ ती उह॰ हं॰ त॰ विना ॥ ५ सरोवरायउत्थं तु हं॰ त॰ विना ॥ ६–७ ईसरा हं॰ त॰ ॥ ८ पसस्सं तु हं॰ त॰ ॥ ९ ॰ जेण य हं॰ त॰ ॥ १० ॰ कमेसु हं॰ त॰ ॥ ११ हस्तिचिह्नान्तर्गतमुत्तराई हं॰ त॰ एव वर्तते ॥

[ १४१ छव्वीसं मज्झत्थाणि

१२०

5

10

15

20

25

30

पवासं णिगामं कम्मं पेस्सोवकरणाणि य। पेस्सलामं च पेस्सेसु एवमादि फलं वदे ॥ १६३६ ॥
पेस्सो त्ति व जो बूया तथा पेस्सतरो ति वा। क्वियेस्सो त्ति वा बूया पेस्सपेस्सो त्ति वा पुणो ॥१६३०॥ व्या पेस्सणिको व त्ति पेस्सणीकतरो ति वा। अतिपेसणिको व त्ति अहोपेसणिकि त्ति वा॥ १६३८ ॥ पिडचारको त्ति वा बूया पिडचारकतरो त्ति वा। अतिपिडचारको व त्ति अहोपिडचारको त्ति वा॥ १६३९ ॥ वे यऽण्णे एवमादीया पज्जवा पेस्ससंसिता। तेसिं संकित्तणासद्दा पेस्सेयसमका भवे॥ १६४० ॥ ॥ पेस्सेयाणि॥ १३७ ॥ १३८ ॥ छ॥

## [ १३९ छवीसं पिया १४० छवीसं वेस्सा य ]

णिडालं १ मत्थको २ सीसं ३ संखा ५ कण्ण ७ ऽक्खि ९ णासिका १०। दंतो १२ ह १४ जिब्भ १५ गंडा य १७ उरो १८ थणक २० थणंतरं २१॥ १६४१॥

हत्थंयंगुद्धका २३ हत्था २५ णामि २६ ओमज्जिता पिता। वेस्सा णिमैज्जिया एते ठियामटा अपीलिता ॥ १६४२॥ तथा पिउ त्ति वा व्यूया तथा पिअतरो त्ति वा। तथा अतिष्यिओ व त्ति तथा पिअप्पिओ त्ति वा॥ १६४३॥ इहो त्ति व जो बूया तथा इहतरो त्ति वा। अतिइहो त्ति वा बूया इहा इहो त्ति वा पुणो ॥ १६४४॥ दइतो त्ति व जो बूया तथा दइतारो त्ति वा। अतिदइतो त्ति वा बूया दइतातिदइतो त्ति वा॥ १६४५॥ अमिप्पेतो त्ति वा बूया अमिप्पेततरो त्ति वा। तथा अतिअमिप्पेतो अमिप्पेतो अति त्ति वा॥ १६४६॥

मणामो त्ति व जो बूया छितको (छंदको) त्ति व जो वदे। पियदंसणो ति वा बूया तथा भाविस्सओ त्ति वा ॥ १६४७॥

जे यडण्णे एवमादीया पज्जवा पेम्मसंसिता । तेसिं संकित्तणासद्दा ते प्पिएहि समे वदे ॥ १६४८ ॥

वेस्सो त्ति व जो वूया तथा वेस्सतरो त्ति वा। अतिवेस्सो त्ति वा बूया अधोवेस्सो त्ति वा पुणो ॥ १६४९॥ अणिहो त्ति व जो वूया अणिहतरको त्ति वा। तथा अतिअणिहो त्ति अहो अणिहो त्ति वा पुणो ॥ १६५०॥ अणिभिष्पेतो त्ति वा बूया अणिभष्पेततरो त्ति वा। अतीव अणिभष्पेतो अणिभष्पेतो अहो त्ति वा ॥ १६५१॥ पिडकूलो त्ति वा बूया पिडकूलतरो त्ति वा। तथा अतिपिडकूलो पिडकूलो अहो त्ति वा॥ १६५२॥ अप्तिओ त्ति व जो बूया अप्पिअतरको त्ति वा। अतिअप्पिओ त्ति वा बूया अप्पियाणऽप्पिओ त्ति वा॥ १६५३॥ अकंतो त्ति व जो बूया अकंततरको त्ति वा। अति चेव चक्खुआकंतो अकंतो तु अहो त्ति वा॥ १६५४॥ अमणामो त्ति वा बूया अछंदिको त्ति वा पुणो। अप्पिओ दंसणे व त्ति विदिहो दंसणे त्ति वा॥ १६५५॥ जे वऽण्णे एवमादीया पज्जवा वेस्ससंसिता। तेसिं संकित्तणासद्दा वेस्सेहि समका भवे॥ १६५६॥ छ॥

## [ १४१ छन्त्रीसं मज्झत्थाणि ]

भुमंतरं च १ वंसो य २ मत्थको ३ णासिका ४ मुहं ५ । उरो ६ थणंतरं ७ हितयं ८ [ ".....।। १६५७ ॥

मञ्ज्ञत्थो ति व जो वृया मञ्ज्ञत्थतरको ति वा । तघेव अतिमञ्ज्ञत्थो मञ्ज्ञत्थो बिलकं ति वा ॥ १६५८ ॥ अविध्यतो त्ति वा बृया अविध्यततरो त्ति वा । तंधाऽयविध्यतो व त्ति अतीव य अविध्यतो ॥ १६६० ॥ णिव्विकारो त्ति वा बृया णिव्विकारतरो ति वा । तधाऽतिणिव्विकारो ति णिव्विकारो अहो ति य ॥ १६६१ ॥

१ हस्तिचिहान्तर्गतमुत्तरार्ध हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ २ °त्थमंगु॰ हं॰ त॰ ॥ ३ णामि भुंमिन्झिता (उम्मिज्जिता) हं॰ त॰ विना ॥ ४ णिमिन्झिया हं॰ त॰ विना ॥ ५ तहा दिययतरो हं॰ त॰ ॥ ६ अछंदको हं॰ त॰ ॥ ७ मूल्द्वारिनेरैंशे खब्बीसं अवित्थिया १४१ इति पाठदर्शनादत्र पाठो गिल्तिः सम्भान्यते तथा मूलद्वारेषु छव्बीसं अवित्थिया इति नाम वर्त्तते ॥ ८ तथा पायव॰ सप्र०॥

१५२ पण्णासं दीणां]

### णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

228

5

10

15

20

मञ्झत्थमुदाहरणा जे यडने एवमादीया। तेसि संकित्तणांसदा मञ्झत्थसममादिसे ॥ १६६२ ॥ छ ॥

[ १४२-१४६ बारस पुढविकाइकाईणि ]

पुधूसु पुधविं जाणे दगं णिद्धेसु णिहिसे। अगोये सप्पमे उण्हे अगिमो(मे)तेसु णिहिसे।। १६६३॥ वायुणेयेसु सन्वेसु वातं वातमणेसु य। वणप्फती तु णातन्वा गहणोपगहणेसु य॥ १६६४॥ छ॥

[ १४७ वीसं जंगमाणि ]

चले १ अस्सास २ परसासे ३ आउंटण ४ पसारणे ५ । उवेडु ६ डित ७ संचिट्ठे ८ गमणा९ऽऽगमणेसु य १०॥ १६६५ ॥ पंतरिते ११ चलिते १२ यावि णिविड्डु १३ म्मिडितम्मि १४ य। तसकायोवलद्धीयं २० जंगमं ति वियागरे ॥ १६६६ ॥

[ १४८ तेत्तीसं आतिमूलिकाणि ]

पादंगुड़ा य २ पादा य ४ गोप्फा ६ जंघो८ रु १० जाणुका १२। अंसा १४ बाहू १६ पबाहू य १८ बाहुसंघी २० तघेव य ।। १६६७ ॥ उद्रं २१ कडी २२ कडीपस्सा २४ लोमवासी २५ तघेव य । उद्रं २६ सिरा २७ ऽधरा २९ जैतुं ३० मुहं ३१ सीसं ३२ तला ३३ तथा ॥ १६६८ ॥

एते सन्वे जता होंति उम्महा तु अपीलिता । तेत्तीसं आतिमूलीया सन्वत्थेसु पसरसते ॥ १६६९ ॥ र्जंधा पुण्णामधेयेसु आदेसो तु विधीयते । एवं एतेसु सन्वेसु आतिमूलेसु णिहिसे ॥ १६७० ॥ छ ॥

[ १४९ तेत्तीसं मज्झविगाढाणि ]

एते चेव समामहा जता होति अपीलिता। मज्झे विगाढा तेत्तीसं पुच्छितिम्म पसस्सते ॥ १६७१॥ तथा मज्झे विगाढेसु तेत्तीसायं पि अंगवी। पुण्णामधेयेहि फलं विसिद्धतरकं वदे ॥ १६७२॥ छ॥

१५० तेत्तीसं अंता ]

अंगुली २० केस २१ लोमगं २२ कन्न २४ णासग्गमेव २६ य । कोप्परा २८ पण्हिक ३० फिजा ३२ तहेव य ककाडिका ३३ ॥ १६७३ ॥ एते तेत्तीसर्ति अंता णिम्मडा य जया भवे । पसत्थे ण पसस्संते णिरत्थेसु पसस्सते ॥ १६७४ ॥ छ ॥

[ १५१ पण्णासं मुदिता १५२ पण्णासं दीणा य ]

अब्भितरंगा मुदिता बाहिरंगा य पीलिता । पुणो अब्भितरा चेव 'संविमद्वा तु दीणगा ॥ १६७५॥
मुदिते [वा] पमोदं वा हासं पीतिं व णिदिसे । जण्णं छणुस्सयं सन्वं जं वाऽभुदृइकं भवे ॥ १६७६॥
दिगोसु वाधिं सोगं च परिकेसं च णिदिसे । जधा णपुंसकाअत्थे एवमेर्सु फलं वदे ॥ १६७७॥
मुदितो ति व जो बूया तथा पमुदितो ति वा । हट्ठो तुट्ठो पहट्ठो ति उदत्तो सुमणो ति वा ॥ १६७८॥
णिन्चुते सुहिते व ति आरोगो पीणितो ति वा । कतत्थो कतकज्जो ति संवत्तमणोरधो ति वा ॥ १६७९॥
उस्सयो ति समासो ति विहि जण्णो छणो ति वा । बालोपणयणं वाधुज्जं अधिकमणकं ति वा ॥ १६८०॥
जं चऽण्णं उस्सयवरं सन्वब्सुदृइकं च जं । तस्स संकित्तणासद्दा सुदितेहि सममादिसे ॥ १६८१॥

दीणो त्ति दुम्मणो व त्ति परितंतो त्ति वा पुणो। <sup>शु</sup>क्कद्वितो त्ति सोकत्तो चिंता-झाणपरो त्ति वा ॥ १६८२ ॥ अणिव्युतो आतुरो त्ति परायितणिरागतो । अकतत्थो असिद्धत्थो अहमो णियमसक्कतो ॥ १६८३ ॥ खंडितो पडितो व त्ति भिण्णो मंतुिठतो त्ति वा । पिवासितो परिस्संतो छातो तण्हाइतो त्ति वा ॥ १६८४ ॥

१ अत्रेदं चिन्त्यम् चायुणेयाः किल द्वादश, वातमणाः पुनश्चत्वार इति संख्याप्रमाणिवरोध इति ॥ २ फंडिप विलिप या वि णिव्बुद्धुं हं॰ त॰ ॥ ३ जंतु हं॰ त॰ ॥ ४ जता सुण्णां सप्र० ॥ ५ समा सद्दा जहा होति हं॰ त॰ ॥ ६ संधिमद्रा हं॰ त॰ विना ॥ ७ पाणेसु वावि(धि)योगं च हं॰ त॰ ॥ ८ भेपसु वि फलं हं॰ त॰ ॥ ९ ति तिधे जण्णो हं॰ त॰ विना ॥ १० उक्कंदितो हं॰ त॰ विना ॥ ११ परायतं हं॰ त॰ ॥ अंग० १६

[ १५३ वीसं तिक्खा

१२२

5

10

15

20

25

30

अलद्धलाभो उन्वातो असंपत्तमणोरघो । विहलो विपडंतो त्ति विहतो त्ति विचेयणो ॥ १६८५ ॥ जे यऽण्णे एवमादीया पज्जवा दीणसंसिता । तेसि संकित्तणासहा दीणेहि समका भवे ॥ १६८६ ॥ छ ॥

[ १५३ वीसं तिक्ला ]

तिक्खगादंतगोहणा अगगदंता तु सूयिता। समे सद्दे य जाणेजो तिक्खा जे मणिके मता।। १६८७।। तिक्खं ति व जो वृया तथा तिक्खतरं ति वा। अतितिक्खं ति वा बूया तिक्खतिक्खं ति वा पुणो।।१६८८।। तिक्खलोहं ति वा बूया तिक्खं आयुधं ति वा । सत्थकं अतितिक्खं ति जं चऽण्णं तिक्खणामकं ।। १६८९।। आउधाणं च सन्वेसिं सत्थकाणं च सन्वसो। लोहोपकरणाणं च सन्वेसिं तिर्केखणाखणे।। १६९०।। जो यऽन्ने एवमादीया पदे वा तिक्खसंसिता। णामसंकित्तणे तेसिं तं तिक्खसममादिसे।। १६९१।। छ।।

[ १५४ पण्णत्तरिं उवद्वृता १५५ पण्णत्तरिं वापण्णा य ]

पुण्णामा पीलिता सब्वे एते होंति उवेहुता । जैवत्ता य विछिन्ना य वापन्न त्ति वियागरे ॥ १६९२॥ वापण्णा य णिगगहिता वापण्णा होंति पावका । एतेसिं च वग्गाणं तिण्हं पि फलमादिसे ॥ १६९३ ॥ जधा दीणे आदेसो अप्पसत्थो पवेदितो । उवहुतेसुँ वि तधा सब्वं असुभमादिसे ॥ १६९४ ॥ वापण्णेसुँ विणासं च सरीरं वापदं तथा । सब्बत्थाणं च वापत्ति दुन्भिक्खं वा वियागरे ॥ १६९५ ॥ छ ॥

# [ १५६ दुवे दुगंधा १५७ दुवे सुगंधा य ]

दुरगंधेसु परीतावं आयासं च वियागरे । सयणा दुकुंछं च अवमाणं च णिहिसे ॥ १६९६ ॥ णासापुडा य पिहिता दुरगंधा वे ण पूयिता । अवंगुता सुगंधा य पुच्छितम्मि य पूयिता ॥ १६९७॥ छ ॥

[ १५८ णव बुद्धीरमणा १५९ चत्तारि अबुद्धीरमणा य ] हत्थ २ पाद ४ भूम ६ ऽक्लि ८ मुहं ९ बुद्धीरमण त्ति णिहिसे । पस्सो २ दरं ३ च पट्टी य ४ अबुद्धीरमणा भवे ॥ १६९८ ॥

णाणं बुद्धीरमणेसु मितं मेधं च णिहिसे । अबुद्धीरमणेसु वदे मोहं सुक्खत्तमेव य ॥ १६९९ ॥ बुद्धीमंतो त्ति वा बूया बुद्धिमंततरो त्ति वा । अतीव बुद्धिमंतो त्ति बुद्धिमंतो अहो त्ति वा ॥ १७०० ॥ मितमंतो त्ति वा बूया मितमंततरो त्ति वा । अतीव मितमंतो त्ति मितमंतो अहो त्ति वा ॥ १७०१ ॥ सुबुद्धिको त्ति वा बूया सुबुद्धिमंतो त्ति वा पुणो । तथा पसण्णबुद्धि त्ति किंतबुद्धि ति वा पुणो ॥ १७०२ ॥ जे यऽण्णे एवमादीया पद्दे वा बुद्धिसंसिता । तेसिं संकित्तणे सद्दा ते बुद्धिरमणे समा ॥ १७०३ ॥ छ ॥

[ १६० एकारस महापरिग्गहा १६१ चत्तारि अप्पपरिग्गहा य ] उद्दं १ हत्यं ३ पादं च ५ कण्णा ७ णासं ८ डंखिणो १० मुद्दं ११। महापरिग्गहा एते सामिद्धं चडत्थ णिद्दिसे ॥ १७०४॥ छ ॥

केस १ लोम २ णहं ३ मंसुं ४ एते अप्पपिरागहा । पुच्छिते ण प्पसस्संते दारिहं चऽत्थ णिहिसे ॥१७०५॥छ॥

## [ १६२ एकूणवीसं बद्धा १६३ सत्तावीसं मोक्खा य ]

हत्थ पादं सिहा कण्णा जं चऽण्णं किंचि बंधति । दढेसु यावि सन्वेसु एते बंधे वियागरे ।। १७०६ ।। छ ।। हत्थ पादं सिहा कण्णा जं चऽण्णं किंचि मुंचति । चल्लेसु यावि सन्वेसु एत्थ मोक्खं वियागरे ।।१७०७।। छ ।।

१ भणोरमे हं॰ त॰ ॥ २ °गगणहा अगग° सि॰ विना ॥ ३ वा पुणो । सत्थ° हं॰ त॰ विना ॥ ४ °क्खणे खणे हं॰ त॰ ॥ ५ उबहुवा हं॰ त॰ ॥ ६ उबउत्ता सि॰ ॥ ७ °सु हि तथा हं॰ त॰ ॥ ८ °सु हि सब्वं च हं॰ त॰ ॥ ९ कित्तिबुद्धि हं॰ त॰ ॥ १० पायवा पुन्वसं॰ हं॰ त॰ ॥

१८१ वारस णिण्णाणि ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

१२३

15

20

30

[१६४ पण्णासं सका १६५ पण्णासं परका १६६ पण्णासं सकपरका य]
दढा बंधा चला मोक्ला सका अब्भंतरा भवे। परका बाहिरा मिस्सा बाहिरब्भंतरा भवे।।१७०८॥
[१६७-१७२ दुवे सदेया दुवे रूवेया इचाइ]

सद्देश कण्णसोता वे २ णयणा दंसैणिया दुवे २ । णासापुडा २ य गंधेयं रसेयं जिन्ममादिसे १ ॥१७०९॥ तयं च १ पोरिसं २ चेव फासेयाणि वियागरे । मणेयं हितयं १ जाणे अंगविज्ञाविसारओ ॥ १७१० ॥ किस्येसु पिओ लोए इहे सद्दे सुणेति य । विस्सुतो य महाणिन्म महं च लभते जसं ॥ १७११ ॥ दंसणीयेसु कंतो य सन्वस्स पिअदंसणो । गुणप्पगासो लोगिन्म पियाणि पि य पावति ॥ १७१२ ॥ गंधेयेसु यसभागी इहे गंधे य पावति । सम्मतो यावि लोकस्स णारीसु सुभगो वि य ॥ १७१३ ॥ रसेयेसु मणुण्णाणि भोयणाणि तु भुंजति । गहितवको य सद्धेयो सन्वत्थ य विसारदो ॥ १७१४ ॥ सयणा-ऽऽसण-जाणाणि वाहणाणि य पावति । थिओ य भूसणाइं च फासेयिन्म णिसेवति ॥ १७१५ ॥

मणेयिम हियामहे सन्वित्जाविसारतो । पंडितं बुद्धिमंतं च णिहिसे सुबहुस्सुतं ॥ १७१६ ॥ छ ॥

[ १७३ चत्तारि वातमणा १७४ दुवे सहमणा १७५ दस वण्णेया य ]

मुहं १ णासमा २ कण्णा य ४ एते वातमणा भवे । गुदो य १ मेहणं चेव २ एते सहमणा भवे ।। १०१० ।।

केसमंसु १ उरो २ पट्टी ३ जंघा ५ कक्खा उसो ७ तथा । विश्विसीसं च ८ संखा य १० वैण्णोयाणि वियागरे ॥ १७१८ ॥ जो पुव्वसुत्तो आदेसो गहणेसु विधीयते । वण्णोयेसु वि एमेव आदेसं संपकप्पते ॥ १७१९ ॥ छ ॥

[ १७६ दस अग्गेया ]

मुहम १ ८च्छी ३ उरो ४ हितयं ५ तले ७ जिन्मं ८ तिके १० वि तु । एते अग्गेययं णेया इचेस दुविधो गमो ॥ १७२०॥ अक्सीण २ णासिका ३ कण्णा ५ णिडालं ६ मुह ७ मत्थगो ८। कण्णुप्परिका य ९ सिस्स १० अग्गेया दस पूर्यता ॥ १७२१॥

गणेस्सरिकलाभेसु अग्गेये अग्गिकम्मसु । पुण्णामधेयेसु फलं विसिद्धतरकं वदे ॥ १७२२ ॥ छ ॥

[ १७७ दस जण्णेया ]

सिरोमुहस्सयामासे अग्गेया य भवंति जे । जण्णेया दस वक्खाता पसर्त्था तत्थ पुच्छिते ॥ १७२३ ॥ छ ॥

[१७८ दुवे दंसणीयाणि १७९ दुवे अदंसणीयाणि य]

दंसणीयाणि वे चक्खुं १ सोणी य २ पसस्सते । अदंसणीया य दुवे उक्क्णिय १ विक्रणिता २ ॥१७२४॥छ॥

[ १८० दस थलाणि ]

मत्थको य १ णिडालं च २ गंडा य ४ हितयं ५ उरो ६। कर-कमतला १० चेव थलाणि दस णिहिसे ॥ १७२५॥ छ॥

[ १८१ बारस णिण्णाणि ]

णिण्णाणि वक्खणा २ कक्खा ४ अक्खिक्डाणि वे तथा ६ । अंतो य कण्णसोताणि ८ जं च गीवा य हेडतो १० ॥ १७२६ ॥ कुकुंदलो ११ य णाभी य १२ एवं णिण्णाणि बारस । पुच्छिते ण प्यसस्तंते णिण्णं चऽत्थ वियागरे ॥ १७२७ ॥ छ ॥

१ मूलद्वारेषु दुवे रूवेया १६८ इति नाम वर्त्तते ॥ २ मूलद्वारेषु दस जम्मणा १७५ इति नाम दश्यते ॥ ३ °लालेमुयग्गे° है॰ त॰ ॥ ४ °तथा सद्वपु° है॰ त॰ विना ॥ ५ °णि चक्खुणा है॰ त॰ ॥

१२४

5

10

15

20

25

30

### [१८२ णव गंभीरा

# [ १८२ णव गंभीरा १८३ णव परिणिण्णगंभीरा ]

गंभीरे तु मुहं १ णासं ३ कण्णे ५ बाहुं ९ च णिदिसे । ते चेव णिण्णगंभीरे अंतिमट्ठे वियागरे ॥ १७२८॥

[ १८४-१८९ पण्णरस विसमा चोइस उण्णता इचाइ ]

णासं १ ऽसपीढा ३ सवसणा ५ फिओ ७ कोप्पर ९ जर्तुंगा ११ । खलुका १३ मणिवंधा य १५ विसमा पण्णरसाऽऽहिया ॥ १७२९॥

मत्थको सीसकूडाणि विसमा जे य कित्तिया। णासावंसो य एँगूणं उण्णत त्ति वियागरे।। १७३०।। जे पुधू ते समा होंति अग्गेया उसिणा भवे। जे णिद्धा ते भवे सीता सीतला आंदुजोणिया।।१७३१।। जधा णिद्धेसु सब्वेसु आदेसो तु विधीयते। तैधाऽऽपुणेएसु फलं विसिद्धतरकं वदे।। १७३२।। छ।।

# [ १९० चडरासीतिं पुण्णा १९१ पण्णत्तरिं तुच्छा य ]

गंडा २ थणो ४ द्रं ५ आसं ६ अंजली ८ मुहमेव ९ य । पुण्णामा ८४ तँ तओम्मद्रा एते पुण्ण त्ति णिहिसे ॥ १७३३ ॥

णपुंसकाणि सव्वाणि परंपरिकसा य जे । तुच्छाणेताणि जाणीया अप्पसत्थाणि णिहिसे ॥ १७३४ ॥ छ॥

# [ १९२-२३८ एकूणवीसं विवरा इचाइ ]

मुहं १ पाछं च २ मेहूं च ३ अंगुलीअंतराणि य १९। एकूणवीसं विवरे वियाणे अंगचिंतओ ।।१७३५।। १९२।। एते चेव जधुत्ता तु संपेंडितसंपुडा । अंगे अपी( वि )वरा होंति ते वियाणेज्ञ अंगवी ।। १७३६।। १९३।।

अक्बीणि २ हत्थ ४ पादं च ६ गुँदो ७ मेड्डं ८ तघेव य । अद्वेव एते जाणेजो अंगे विअडसंवुडे ॥ १७३७ ॥ १९४ ॥ जिन्मा १ अक्बीणि ३ ऊरू य ५ पाछ् ६ मेहणमेव य ७ ॥ सकुमालाणि सत्तेव वियाणे अंगचिंतओ ॥ १७३८ ॥ १९५ ॥

अबुद्धीरमणा अंगे जे पुट्यं परिकित्तिता । ते चेव दारुणे जाणे सन्वेए अंगचिंतओ ।। १७३९ ।। १९६ ॥ जिब्सा १ ओट्टा ३ थणा ५ गंडा ७ सत्तेव मदका भवे ।

जन्मा १ आहा ३ थणा ५ गडा ७ सत्तव मदुका भव । जधुत्तमणुगंतूणं ततो व्यांगचिंतओ ॥ १७४० ॥ १९७॥

दारुणाणि य चत्तारि पुन्वुत्ताणि तु याणिह । पैत्थीणाणि तु ताणेव वियाणे अंगचितओ ।। १७४१ ।। १९८ ।। रमणीया जे तु अंगम्मि पुन्वं तु परिकित्तिया । ते चेव सण्हा णातन्वा जधुत्तं च वियागरे ।। १७४२ ।। १९८॥

सन्वे णहसिहाओ य२० कोप्परा२२ जण्णुकाणि य२४।
चतुव्वीसं खरा एते वियाणे अंगचितओ ॥ १०४३॥ २००॥
पादाणं अंगुलीओ य १० कुडिल ति वियागरे २०१।
हत्थाणं अंगुलीओ य१० उज्जुकं ति वियागरे ॥ १०४४॥ २०२॥
णिडालं १ अग्गकण्णा य३ भुमो ५ द्वा ७ दंतसेढिका ८।
संखा वे १० कण्णपालीओ १२ अंगुट्टांगुलिभिस्सह ३२॥ १०४५॥
कक्खा ३४ णासापुडा चेव ३६ एते चंडाणता भवे।
छैंतीसं तु णातव्वा जधुत्तं च वियागरे॥ १०४६॥ २०३॥

१ वामुं च हं॰ त॰ विना ॥ २ अंति॰ हं॰ त॰ विना ॥ ३ जुण्णगा हं॰ त॰ ॥ ४ एतूणं हं॰ त॰ विना ॥ ५ आउजो॰ हं॰ त॰ ॥ ६ तथा पुण्णेएसु सप्र॰ ॥ ७ त वधुम्म॰ हं॰ त॰ विना ॥ ८ गुदो मंदुसरेघ य हं॰ त॰ ॥ ९ मत्थीणाणि हं॰ त॰ ॥ १० छव्वीसं हं॰ त॰ ॥

२२७ बारस महंतकाई ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

124

जंघो २ रु ४ बाहु ५ एताणि आयताणि वियागरे । २०४ 1 जंघा २ [फि]यो य ४ णातव्या आयता मुहियाणि तु ॥ १७४७ ॥ २०५ ॥ उत्तमाणि त जाणंगे ताणि दिव्वाणि णिहिसे ॥ २०६॥ जाणेव मिज्झमाणंगे ताणि माणुस्सकाणि तु ॥ १०४८ ॥ २०७ ॥ तिरिच्छजोणिया अंगे मज्झिमाणंतराणि तु । २०८ । जधणाणि त जाणंगे ताणि णेरइकाणि तु ॥ १७४९ ॥ २०९ ॥ णहसेढी-दंतसेढीओ णहा दंतसिहा य जा। उवद्भृता य ७५ तिक्ला य ९५ एते रुद्दे वियागरे ॥ १७५० ॥ २१० ॥ पीती १ णिज्झाइतं वा वि २ दुवे सोम्मे वियाणिया । पुच्छितम्मि पसस्तंते सोतव्वं चऽत्थ णिद्दिसे ।। १७५१ ।। २११ ।। 10 ओहं २ गुहं ६ गुलीओ य २२ मिदुभागे वियाणिया। जधुत्तमणुगंतूणं ततो वृयांगचिंतओ ।। १७५२ ।। २१२ ।। अंगुड़ा २ होंति पुत्तेया २१३ कण्णा होंति कणि हिका २ । २१४ । अणामिका २ मज्झिमियो ४ शिया होंति ण संसयो ।। १७५३ ।। २१५ ।। पदेसिणीहि २ विण्णेया ज्वतीयो ण संसयो। 15 थिया तु तिविधा एवं अंगुलीहिं विभावये ॥ १७५४ ॥ २१६ ॥

णिम्मज्जिताणि दीहाणि णिग्गहीताणि ताणि तु । दुग्गद्वाणाणि एताणि जधुत्तेणं वियागरे ॥ १७५५ ॥ २१७ ॥ पाद-पाणितला ४ ओहा ६ अवंगा ८ जिब्म ९ तालुका १०। कणवीरका १२ तथंगुडा १४ तंबाणेताणि चोइस ॥ १७५६ ॥ २१८ ॥

केस १ लोम २ णहं ३ मंसुं ४ एते रोगमणा भवे । पुच्छिते ण प्यसस्संति बहुरोगं रेच णिहिसे ॥ १७५७ ॥२१९॥ 20 कक्खा २ वसणंतरं ४ चेव अधिद्वाणं ५ समेहणं ६ । एताणि पूतीणि भवे जधुत्तेण वियागरे ॥ १७५८ ॥ २२० ॥ उभी हत्था २ उभी पादा ४ उभी य णयणाणि तु ६। एताणि छ व्वियाणीया चवलाणंगचिंतओ।। १७५९।।२२१।।

> सिरं १ ललाडं २ पट्टी य ३ पस्साणि ५ उद्रं ६ उरो ७। एते अचवले सत्त जधुत्तेण वियागरे ॥ १७६० ॥ २२२ ॥ गोज्झाणि मेहणं १ पाछं २ वसणे य ४ वियागरे । रहोसंजोगपुच्छायं थी-पुमंसे पसस्सते ॥ १७६१ ॥ २२३ ॥

25

हत्था २ मुहं च ३ अक्खीणि ५ उत्ताणुम्मत्थकाणि तु। जधुत्तमणुगंतूणं णिहिसे अंगचितओ ।।१७६२।।२२४।। कण्णसक्तिओ २ कण्णा ४ फिओ ६ जंघो ८ रु १० पेंडिका १२। तताणेताणि जाणीया जधुत्तं च वियागरे ।। १७६३ ।। २२५ ।। जाणि लुक्लाणि १० ताणेव दूरं णिम्मज्जिताणि तु।

30

मताणेताणि जाणीया अप्पसत्थं च णिहिसे॥ १७६४॥ २२६॥

थूछे चेव तधुम्मडे महंताणि वियागरे। महंतकं इस्सरियं अत्थं भोगे य णिहिसे ॥ १७६५ ॥ २२७ ॥

१ आणालिका हं॰ त॰ ॥ २ रोममणा सं ३ पु॰ ॥ २ °रोमं च सं ३ पु॰ ॥

[ २२८ अट्टावीसं सुयि

१२६

5

10

15

25

30

दैढाणुम्मिज्जयाणि तु सुचिकाणि वियागरे। पुच्छितम्मि पसस्संते सोयव्वं चऽत्थ णिहिसे ।। १७६६।। २२८।। पूतीणि जाणि अंगम्मि ६ केस ७ लोम ८ णहं च जं १०।

संविमहाणि चंडंगम्मि किलिहाणि वियागरे ॥ १७६७ ॥ २२९ ॥

अंगे पुण्णामघेयाणि वराणि पवराणि य । तिमा सन्विम् अत्थं तु पसत्थं संपवेदये ॥ १७६८ ॥ २३० ॥ ताणि चेव णिमित्तस्स णायकाणि विधीयते । ताणऽधिद्वाणभूयाणि आदेसस्स सुभाणि तु ॥ १७६९ ॥ २३१ ॥ णिमित्ते सन्ववत्थूणं सन्वणीया णपुंसका । तेण इहेहिं अत्थेहिं सन्वकालं विविज्ञिया ॥ १७७० ॥ २३२ ॥

जाणेव बज्झबज्झाणि ताणि अणार्यंकाणि तु ॥ २३३ ॥ अणुं च परमाणुं च णिरत्थे ति वियागरे ॥ १७०१ ॥ २३४ ॥ अंण्णेयाणि तु अंगम्मि पुण्णामाणि तु णिहिसे । जेस पुण्णो सुभो अत्थो ण कोति पतिसिन्झति ॥ १७७२ ॥ २३५ ॥

मुजोरुमंगुलीणं च अंतराणंतराणि तु । जधा गुज्झेसु आदेसो अंतरेसु वि तं वदे ॥ १७७३ ॥ २३६ ॥ दंत १ हत्थणहाणिं ११ च एते सूर त्ति णिदिसे ॥ २३७ ॥ अच्छीणि २ हितयं चेव ३ तयो भीरु वियागरे ॥ १७७४ ॥ २३८ ॥

[ २३९ पण्णासं एककाणि ]

एकसि चेव आमडे एगं भेकुंगुलीय य। एगाभरणेकवारीसु एगोपकरणिम्म य।। १७७५ ॥ छ।। २४० पणुवीसं विकाणि

मिधुणे विअंगुलीगहणे एककेस य वीस तु । जमलाभरणे चेव जमलोवकरणे विकं ॥ १७७६ ॥ छ ॥

[ २४१ दस तिकाणि ]

तिंगुलिग्गहणे चेव एकेकेस तिस तथा। तिसिके य तिकोडीके तंसेस य तिकेस य ॥ १७७७॥ सुमसंगयचूलायं णासायं च तिकम्मि य। पोरुसे य सणालिम तिकण्णिम्म य तिणिण तु॥ १७७८॥ छ॥

[ २४२ अट्ट चतुकाणि ]

चतुरस्सेसु सन्वेसु चडप्पयगतेसु य । चडकेसु य सन्वेसु चडग्गुण चतु वरे ॥ १७७९ ॥ चडसंगुलीसु चत्तारि चडसु एकेकेसु य । तथा करतले चेव तथा पादतलम्मि य ॥ १७८० ॥ छ ॥

[ २४३ छ पंचकाणि ]

फिजंसपीढे दो चेव समुद्धिकरणे थणे। पंचंगुलीणं गहणे सणरे सँयणासणे।। १७८१।। पंच तस्से पंच काये एकेकेसु य पंचसु। सव्वपंचकसंजोगे पमाणं पंचकं वदे।। १७८२।। छ।।

[ २४४ छक्कए ठिआमासे ]

च अके विगसंजुत्ते वेसुं चेव तिकेसु तु । तिसु विकेसु छके य पंचके चेकसंजुते ।। १७८३ ।। मणिवंधण गोप्फे य विणरे सयणाऽऽसणे । स्व्वइक्कगते चेव अंगवी छक्कमादिसे ।। १७८४ ।। छ ।।

[ २४५ सत्तए ठिआमासे ]

पस्से य सोणि कण्णे य जंघायं बाहुणालीयं । कुक्खिम्मि सैत्तके चेव चतुकसिहते तिगे ।। १७८५ ।। सयणाऽऽसणे सपुरिसे तिगाढे वा चतुष्पदे । सव्वसत्तकसंजोगे पमाणं सत्तकं तिगं ।। १७८६ ।। छ ।।

१ दव्वाणु° सं ३ पु॰ ॥ २ °णि रंगिम्म सं ३ पु॰ । °णि वागिम्म हं॰ त॰ ॥ ३ ताणि वि ठाण ° हं॰ त॰ ॥ ४ प्यतणाणि तु सप्र॰ ॥ ५ मूल्द्वारेषु पण्णासं अण्णजणाइं २३५ इति नाम हत्यते ॥ ६ स्त्रित्ति हं॰ त॰ विना ॥ ७ सजणा भप्र॰ ॥ ८ सव्वछक्षगए चेव हं॰ त॰ विना ॥ ९ सत्थके हं॰ त॰ विना ॥

२७० एगे अपरिमिते ]

णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

१२७-

10

### [ २४६ अद्वए ठिआमासे ]

हितये ऊरू य मज्झे य णाभी पाणितलम्मि य । णिंडाले चेव कण्णे य विचन्ने य पिंडिते ॥ १७८७ ॥ सयणासणे य जमले जमले य चतुप्पदे । सन्वमहकसंजोगे पुच्छं अहाहमादिसे ॥ १७८८ ॥ अहंगुलमहंसे तथऽहाकारणम्मि य । बूया अहाहिकं पुच्छं वीसु पादतलेसु य ॥ १७८९ ॥ छ ॥

### [ २४७ णवए ठिआमासे ]

णवसंगुलीसु णवके य णवसेक्केसु य । णवंसि णवभिँदीसु णवणक्खिसहासु य ।। १७९० ॥ अट्टगे एगसहिते सचतुके य पंचगे । छके तिगसंजुत्ते णवाहं तिरियपेक्खिते ॥ १७९१ ॥ छ ॥

### [ २४८ दसए ठिआमासे ]

पिंडितेसु य पादेसु डवाहणा-पादुकासु य । तधंजितकच्छभके विहत्थी डवणामिते ॥ १७९२ ॥ विपंचके वा सिहते अट्टके विकसंजुते । सत्तगे तिगसंजुते दसाहो उज्जुपेक्खिते ॥ १७९३ ॥ छ ॥

## [ २४९-२७० वे पण्णरसवग्गा जाव एगे अपरिमिते ]

तिपंचके य सिहते दसक्खे य सपंचके। तघेव पाद्जंघे य बूया पण्णरसेव तु ॥ १७९४ ॥ छ ॥ वीसं तु अंसफलके जण्णुके कोप्परेसु य। बेसु चेव दसक्खेसु चडकेसु य पंचसु ॥ १७९५ ॥ छ ॥ जणूसु वीसं मज्झे य ऊरू वे पणुवीसका । तीसं कडीय पणतीसं णिहिसे अंतरोद्रे ॥ १७९६ ॥ चत्तालीसं च णाभीयं णाभीय उवरिं पुणो । पणतालीसं ति वा बूया पंचासं हितयम्मि य ॥ १७९७ ॥ 15 थणंतरे पंचवण्णा उरे सिट्टें वियागरे। जैत्तूसु पंचसिट्टें [ .....] ॥ १७९८॥ अंसे य सत्तरिं बूया गीवायं पंचसत्तरिं। हणुकायं सहोद्वाय, असीतिं पुणमादिसे ।। १७९९ ।। णासायं पंचासीतिं णवती भूमकासु य । णिडाले पंचैंणउतिं सिरम्मि सतमादिसे ॥ १८०० ॥ एवं एतेसु ठाणेसु पंच पंच समारमे । पिद्वोदरे सपिद्वंते सहस्सं बाहु-ताछुके ॥ १८०१ ॥ पुण्णं सतसहस्सं तु संवुतिम्म मुद्दे भवे । अवंगुते मुद्दे कोडी विप्पेतविजिन्भिते ॥ १८०२ ॥ 20 तथा छिद्देसु सञ्वेसु तं अपरिमितं वदे । जधण्णेसु य सञ्वेसु हणुकायं तघेव य ॥ १८०३ ॥ केसमंसूसु लोमेसु भिण्णं तु सतमादिसे । भिण्णं सहस्सं जाणीया मिज्झमाणंतरेसु य ॥ १८०४ ॥ सहस्साणं पमाणं तु मिज्झमेसु वियाणिया । तथा सतसहस्साणि कायवंतेसु णिहिसे ॥ १८०५ ॥ एँतं चतुस्सु कायेसु पमाणं उवलक्खये । संहारे कायवंताणं कोडिं बूयांगचितओ ।। १८०६ ॥ काँयवंते य उम्महे दढे य अमितं धणं । अब्मंतरे दढे णिद्धे पुण्णे पुण्णामसुक्तिले ॥ १८०७ ॥ 25 ् [ ..... । ] समेसु यावि सन्वेसु समं बूयांगर्चितओं ॥ १८०८ ॥ भिन्ने दुसक्खमाधारे वे वा चत्तारि अह वा। आधारिते सते यावि अह चत्तारि वा वदे ॥ १८०९॥ अणुमाणेण सन्वेण सहस्साणि वियागरे । तथा सतसहस्साणि कोडिं वा अंगवी वदे ॥ १८१० ॥ एते[हिं] चेव सव्वेहिं अंगबीजपदेहि तु । णिडणं संपधारेंतो बूया अपरिमितं विधि ॥ १८११ ॥ एत्तो तिविधमाहारं जधन्नं मज्झिमुत्तमं । जुत्तं तदुभयामासे लक्खये तु इमं गमं ॥ १८१२ ॥ 30

एतो तिविधमाहार जधन्न माज्झमुत्तम । जुत्त तदुमयामास लक्खय छ इम गम ॥ १८१२ ॥ उत्तमं अवडुं गीवं हित्तयं पट्टीं च मज्झिमं । किंड-वक्खणे जधण्णे तु एवेस तिविधो गमो ॥ १८१३ ॥ एवं भिण्णसतादीयं गमेणेतेण अंगवी । समे य विसमे चेव विण्णातूण वियागरे ॥ १८१४ ॥ छ ॥

१ णिम्मूले हं॰ त॰ ॥ २ °गुलिमढंसे हं॰ त॰ विना ॥ ३ °भिडीसु हं॰ त॰ ॥ ४ जत्सु हं॰ त॰ ॥ ५ ॰सट्टियं पवं ठाणस्सुणुकम्मे ॥ सि॰ ॥ ६ पंचणिवुति सं ३ पु॰ ॥ ७ एवं हं॰ त॰ ॥ ८ कायवंतेसु उम्मट्टे सं ३ पु॰ ॥ ९ अट्टा सप्र॰ ॥

[ उवसंहारो

१२८

5

10

20

25

30

द्क्लिणाणि तु सन्वाणि सन्वाणेव द्ढाणि तु । अणागताणि सन्वाणि तथा अन्भंतराणि य ।। १८१५।। अब्भंतरंतराणि वा अव्वोयताणि याणि य । उवाताणुत्तमाणि च उत्तमीणंतराणि य ।। १८१६ ।। जाणिं च जोव्वणत्थाणि बंभेज्जाणि य सव्वसो । सुक्कपण्डुपडीभागा णिद्धणिद्धतराणि य ॥ १८१० ॥ औहाराणि य सन्वाणि आहारतरकाणि य । तथा पुरितथमाणि वा पुन्वद्क्तिखणकाणि य ॥ १८१८ ॥ सव्वाणि [य] पसन्नाणि पसण्णतरकाणि य । जे य वामद्धणाहारा [.....। १८१९ ॥] सिवाणि तथ थूलाणि दीहाणुम्मज्जिताणि य । परिमंडला य उम्मडा वट्टा चेव अभिमुहा ॥ १८२० ॥ चतुरस्सा य उम्महा उम्महा पुधुला य जे। कायवंतो य औमहा हितयाणुम्मज्जिताणि य।। १८२१।। रमणीया य उम्महा डहरा थावराणि य । इस्सराणि य सन्वाणि पियाणि य विसेसतो ॥ १८२२ ॥ तघेव आतिमूलीया मञ्झगाढा तघेव य । मुदिताणि सुगंधाणि सेंबुद्धिरमणाणि य ।। १८२३ ।। महापरिग्गहाणिं च सकाणिं च तघेव व । सद्देया दंसणीया य गंघेया उ तघेव य ।। १८२४ ॥ फासेया य रसेया य उम्महा तु जया भवे । तथा अगोयया णेया थलाणि य तघेव य ॥ १८२५ ॥ आबुणेयाणि पुण्णाणि उज्जुकाणि तघेव य । दिव्वाणि तथ सव्वाणि सोमाणि य मितूणि य ॥ १८२६ ॥ पुत्तेयाणि य तंवाणि उत्ताणाणि सूर्यीणि य । वराणि णायकाणिं च आणेयाणि महाणि य ॥ १८२७ ॥ जधा पुण्णामघेयेसु सन्वं दिष्टं सुभासुमं । तथा एतेसु सन्वेसु सन्वं वूया सुभासुमं ॥ १८२८ ॥ छ ॥ मिज्झिमाणि य सन्वाणि वत्तमाणाणि जाणि य । बिहरव्मंतराणि च अब्भंतरबाहिराणि य ॥ १८२९ ॥ सामोवाताणि सोमाणि कैण्हा मिज्झमकाणि य । मिज्झमाणंतराणिं च खत्तवेस्साणि जाणि य ॥ १८३० ॥

मिज्ज्ञिमाणि य सञ्जाणि वत्तमाणाणि जाणि य । विहरम्नंतराणि च अन्मतरवाहिराणि य ॥ १८२९ ॥ सामोवाताणि सोमाणि कैण्हा मिज्ज्ञिमकाणि य । मिज्ज्ञिमाणंतराणि च खत्तवेस्साणि जाणि य ॥ १८३० ॥ विणा य कण्हणीलेहिं पिंडभागा तु सेसगा । सन्वे ज्ञेव ठियामासा कण्हलुक्खेहिं जे विणा ॥ १८३१ ॥ णिद्धलुक्खाणि सन्वाणि लुक्खणिद्धाणि जाणि य । तथा आहारणीहारा णीहाराहारसंजुता ॥ १८३२ ॥ णुँरिमुत्तराणि सन्वाणि पसण्णा मिस्सका य जे । उवथूलाणि जाणंगे जुत्तोउवचयाणि य ॥ १८३३ ॥ जुत्तत्पमाणदीहाणि दीहजुत्ताणि जाणि य । पिरमंडलाणि जाणंगे भवे करणोवसंहिता ॥ १८३४ ॥ तथा मिज्ज्ञिमकाया य मिज्ज्ञिमाणंतरा य जे । आकासाणि य सन्वाणि ईस्सराणंतराणि य ॥ १८३५ ॥ वैगिमस्स-सक-परकाणि सीउण्हाणि समाणि य । सुकुमाले य अंगिन्म तथा वियहसंबुढे ॥ १८३६ ॥ सैण्हाणि महुकाणि च [उज्जुकाणि च] जाणि तु । माणुस्सकाणि सन्वाणि कण्णेयाणि य जाणि [तु] ॥ १८३० ॥ जुवतेयाणि सन्वाणि थीभागाणि जाणि तु । तथा अचवलाई च तथा गोज्ज्ञाणि जाणि य ॥ १८३८ ॥ जथा थीणामधेज्ञेसु सन्वं वुत्तं सुभा-ऽसुमं । तथा एतेसु सन्वंसु फलं वूया सुभा-ऽसुमं ॥ १८३९ ॥ छ ॥

वामाइं च चलाइं च अतिवत्ताणि जाणि य । वाहिराणि य सन्वाणि बज्झबज्झंतराणि य । १८४० ।। कण्हाणि अतिकण्हाणि जधणणाणि य जाणि तु । महन्वयाणि सन्वाणि आदेयाणि तधेव य ।। १८४२ ।। कण्हणीलपढीभागा ित्यामासा तधेव य । लुक्खाणि लुक्खलुक्खाणि णीहारा जे य कित्तिता ।। १८४२ ।। तधा णीहारणीहारा तधा पच्छिमद्किखणा । तधेव पच्छिमाइं च तधेव पच्छिमत्तरा ।। १८४३ ।। अप्पसण्णाणि जाणंगे अप्पसण्णेतरा य जे । जे य पाणहरा वामा वामा धणहरा य जे ।। १८४४ ।। संखावम्माणि जाणंगे अंगे(अग्गे) याणि किसाणि य । परंपरिकसाइं च तधा ह्रस्साणि जाणि य ।। १८४५ ।। तंसा जहण्णकाया य जधण्णतरका य जे । तणू परंपरतणू परमाणू अणू य जे ।। १८४६ ।।

१ अव्वोअयाणि हं॰ त॰ ॥ २ °माणुत्तरा° हं॰ त॰ ॥ ३ आहारी णेयसव्वाणि पियाणि य विसेसतो । तथा पुर° हं॰ त॰ विना ॥ ४ उम्मट्ठा सि॰ ॥ ५ सुबुद्धि॰ हं॰ त॰ ॥ ६ कच्छा मिच्छमकाणि य सप्र॰ ॥ ७ परिमुत्ताणि सं ३ पु॰ सि॰ ॥ ८ इस्सराणितराणि हं॰ त॰ ॥ ९ वामिस्सं सको प्पर॰ सप्र० ॥ १० सण्णाणि महुकाणि च जाणित्तु अंगचितओ सि॰ ॥

### उवसंहारो]

#### णवमो अंगमणी णाम अज्झाओ

१२३

गहणोपगहणा जे य तथा डहरचळाणि य । अणिस्सरा य पेस्सा य पेस्सभूया य अध्यया ॥ १८४० ॥ अंता दीणा य तिण्हा य वापण्णोपहुता य जे । अबुद्धिरमणा दुगंधा तथा अप्पपिरगहा ॥ १८४८ ॥ वंध-मोक्खा परका य सद-वातमणा य जे । अदंसणीया णिण्णा य गंभीरा दुविधा य जे ॥ १८४९ ॥ विसमाणि य तुच्छाणि विवरा दारुणा य जे । पत्थीणाइं खराइं च कुडिळा चंडाणता य जे ॥ १८५० ॥ आयता मुद्दियाणिं च तिज्जजोणिगताणि य । कि दुगाहाणाणि रुहाणि तथा रोगमणाणि य ॥१८५१॥ अ प्यळाइताणि चंडंगिम्म तथा ओमत्थकाणि य । मताणि जाणि चंडंगिम्म तथा पूतीणि जाणि य ॥ १८५२ ॥ किळिहाणि य जाणिं तु तथा णीयाणि जाणि य । तथा अण्णजणाणिं वा णिरत्थाणंतराणि य ॥ १८५३ ॥ जधा णपुंसकाणं तु फळं दिइं सुभासुभं । तथा एतेसु सन्वेसु फळं वूया सुभासुभं ॥ १८५४ ॥ छ ॥

एवं समुचिता एते मणिणो तिण्णि रासयो । पुण्णाम-त्थी-णपुंसेहि कि जिहिहं च जहक्कमं ॥ १८५५॥
तत्थ जो दिक्खणा जिल्ला दीगो रासी अंगिम कित्तितो । सो तु सन्त्रो जधुदिहो पुण्णामेहि समप्फलो ॥ १८५६॥ 10
वितियो मज्झिमादीयो रासी पुन्वं पिकत्तितो । सो वि सन्त्रो जधुदिहो थीणामेहिं समप्फलो ॥ १८५७॥
तितितो वामभागो तु जो रासी पुन्वकित्तितो । सो वि सन्त्रो जधुदिहो णपुंसकसमप्फलो ॥ १८५८॥

एवमेते जधुिह्डा तिधा तिण्णि जधक्कमं । पुण्णाम-त्थी-णपुंसेहिं विण्णातव्वा समप्पत्ना ॥ १८५९ ॥
मणीसमुच्चयो णाम अञ्झायो तिविहप्पत्नो । सतसाहो सहस्सक्खो दारसतसहिस्सओ ॥ १८६० ॥
[......] महापुरिसदिण्णाए समक्खातो महामणी ॥ १८६१ ॥
केवलं अंगविजाए मणिओ अत्थि दीवणो । अंग-त्सरविणिव्वत्तो अंगस्स रयणं मणि ॥ १८६२ ॥
मणिओ अंगहिययं णिमित्तिहिययं तथा । तितयलोकिहतयं तस्स णामं विधीयति ॥ १८६३ ॥
तं णिचसञ्झायरओ णिचमाधारए णरो । अणण्णमतिमं दच्छो तरे वागरणोदाधें ॥ १८६४ ॥
णागतण्णुमिसस्सं व णापुत्तं णासहस्सतं । ण अणातभूतं वायेज्ञो भगवंतं महामणिं ॥ १८६५ ॥
एतमासज्ज हि णरो अणंतमितचक्खुमं । अजिणो जिणसंकासो पचक्खं देवतं भवे ॥ १८६६ ॥
हिता-ऽहिताण अत्थाणं दिव्वमाणुसकाण य । संपया-ऽणागता-ऽतीताण विण्णाया भवतंगवी ॥ १८६० ॥
धियाधारो सूयी सूरो दच्छो सुप्पतिभाणवं । आमास-सह-क्ष्वण्णू जिणो विय वियागरे ॥ १८६८ ॥

॥ णमो अरहंताणं । णमो सन्वसिद्धाणं । णमो भगवतीए महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय समुद्देसो मणिसन्वकारणणिदेसो मणी नाम नवमो अञ्झाओ सम्मत्तो ॥ ९ ॥ छ ॥

25

15

20

१ हस्तचिद्वान्तर्गतमुत्तराद हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ २ हस्तचिद्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ३ भागी तु हं॰ त॰ विना ॥ ४ °तस्ति ॰ हं॰ त॰ विना ॥ अंग॰ १७

# [दसमो आगमणज्झाओ]

flatistic alte flegale in y is

323

णमो भगवतो अरहतो यसवतो महापुरिसस्स महावीरवद्धमाणस्स । अधापुन्वं खलु भो! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय आगमणणामाज्झायो। [तं खलु भो! तमणुवक्खस्सामि]। तं जहा—तत्थ पंचविधं आगमणं जाणितव्वं भवति । तं जधा—णिरत्थयं १ दंसणहयाय २ विण्णासणहयाय ३ ४ आर्थरणहयाय ४ ⊳ अत्थित्थिकत्थताय चेति ५ । तत्थ बज्झामासे चलामासे तुच्छामासे कण्हामासे णिम्मज्जिते णिह्निखिते कासिते खुधिते लुचिते पम्हुहे पपुट्टे प्रमुते अधोमुहे अवलोकिते अवसरिते ओलोकिते ओसारिते सन्वअसकारिते सन्वअसारगते तुच्छके रित्तके वा कुँक्यणायं वा एवंविधसद्द-रूवपादुव्भावे णिरत्थकं आगतो सि त्ति बूया १। तत्थ हितयामासे णयणामासे भुमंतरामासे माता-पितु-भाज-भगिणि-सोदँरी-मित्त-संबंधिगते सञ्वमित्तगते सञ्बदेवगते सञ्वपेच्छागते सञ्वरंगावचरगते सञ्बवित्तगए सन्बरूवगए सैन्ववुद्भवण्णरागगते सन्वदंसणीयगते एवंविधसद्द-रूवपादुन्नमावे दंसण्ट्रयाय आगतो सि त्ति वूया २ । 10 तत्थ भर्भुं खुक्खेवणे अच्छिणि कासिते अंतो मुहे हिसते दरकडायं वा विज्ञायं दरकडे वा सिप्पे दरकडे वा उवकरणे दरसंछाविते वा सव्वद्रकडे वा जूते वा जणवाए वा वादसंछावे वा सव्वमायागते सव्वउवधिगते वा सव्व-चित्तविज्ञागते वा सञ्बपुच्छंतभावगते वा सञ्बगाहणगते वा सञ्बर्अतिसंधणागते वा एवंविधसद्दर्वपादुव्भावे विण्णा-सणहताय आगतो सि त्ति बूया ३ । तत्थ पिंडलोमेसु गतेसु विकूणिते ओहणिकुंजैणे सीसविकंपणे सञ्ववालगते सञ्व-संवाधगते सन्वरोधगते सन्वविवादकडे 😭 र्सन्वविगाहकडे 🖘 कूडमासके कूडणाणके कूडलेक्खे कूडपाउटभावे 15 वा पण्णे पुष्फे फले वा महे वा भोयणे वा वतथा-ऽलंकारे वा सव्वकीड-किविहकपादुव्भावे वा एवंविहसद्द-ह्व-पादुब्भावे आयरणहताय आगतो सि त्ति बूया ४ । तत्थ अब्भंतरामासे र देंदामासे > णिद्धामासे भुँद्धामासे पुण्णा-मासे पुण्णामघेजा ल भासे ⊳ मुदितामासे सञ्बआहारगते वाविद्धे महे वा भूसणे वा उहागिते अभिहट्ठे अभिमट्ठे र्अंच्छाइते पागुते परिहिते अणुलित्ते अलंकिते सेसग्गहणे जण्णबलिहरणगते वणपुण्णामपहट्ट-पसत्थ-परघ-प्चुगतपुष्फे वा फले वा महे वा भूसणे वा सव्वअत्थगते सव्वअत्थोपयारगते सव्वअत्थसद्दगते सव्ववहारगते सव्वसामिद्धिगते 20 सन्वअत्थभोयणगते एवंविधसद्द-रूवपाउन्भावे अत्थित्थिगताय आगतो सि त्ति बूया ५ ।

तैत्थ अत्थे पुन्वाधारिते सन्वमत्थं दुविधमाधारए—सज्जीवं १ अज्जीवं चेव २ । तत्थ सन्वं सन्वचलामासे दढामासे अन्भंतरामासे णिद्धामासे पुण्णामासे पुण्णामधेज्ञामासे मुदितामासे सन्वसज्जीवगते सन्वसज्जीव-पादुन्भावे सन्वसज्जीवपरामासे ॐ सैन्वसज्जीवसद्दगते ▷ सन्वसज्जीवउवकरणपादुन्भावे सन्वसज्जीवउवकरणपरामासे सन्वसज्जीवउवकरणपद्दगते सन्वसज्जीवउवकरणणामधेज्ञोदीरणे अंकुर-परोहगते पत्तुदग-पुष्फ-फलगते एवंविधसद्द-ह्वव25 पादुन्भावे सज्जीवं अत्थं वृया १ । तत्थ वज्झामासे कैंण्हामासे रुक्खामासे मतामासे सन्वअज्जीवगते सन्वअज्जीवसद्दगते सन्वअज्जीवपाउच्भावे सन्वअज्जीवपरामासे सन्वअज्जीवणामधेज्ञोदीरणे सन्ववातंकुर-परोह-पुष्फ-फल-तय-पवालगते सन्वसित्तं रित्ततुच्छगते सन्वसरीरभायणगते धाउगए एवंविधसद्द-ह्ववपादुन्भावे अज्जीवत्थं वृया २ ।

तत्थ सज्जीवे अत्थे पुन्वाधारिते सज्जीवमत्थं दुविधमाधारये-मणुस्सजोणिगतं चेव १ तिरियजोणिगतं चेव २ । तत्थ उज्जकामासे उज्जुगते उज्जुभावगते सन्वमणुस्सपाउन्भावे सन्वमणुस्सपरामासे सन्वमणुस्ससदगते सन्वमणुस्सणाम-

with a sold

१ ८० ० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति॥ २ पम्मते सं ३ पु०॥ ३ कक्क हं० त० सि०॥ ४० द्रीए मित्त॰ हं० त० विना॥ ५० रंगोव॰ हं० त० विना॥ ६ सञ्चयुद्धं बद्धवण्ण॰ हं० त० विना॥ ७० मुक्खुक्से॰ हं० त० विना॥ ८ अइबंध॰ सं ३ पु०॥ ९० णिभुंजि॰ हं० त० विना॥ १० हस्तविह्वान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्तते॥ ११ ८० ० एतिचिह्वान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति॥ १२ मुद्धा॰ हं० त०॥ १३ ८० ० एतिचिह्वान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति॥ १४ अच्छायए पायुए परि॰ हं० त०॥ १५ तहा अत्थे पुव्वाधारे जे सज्जीवं हं० त०॥ १६ ८० ० एतिचिह्वान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति॥ १७ कन्नामासे हं० त० सि०॥

धेज्ञोदीरणे सञ्चमणुस्सरूवागितिपादुङभावे सञ्चमणुस्सरूवागितिपरामासे अ सैञ्चमणुस्सरूवागितिसद्दगते वा असञ्चमणुस्सरूवागितिणामधेज्ञोदीरणे वा एवंविधसद्द-रूवपाउङभावे मणुस्सं बूया १। तत्थ तिरियामासे तिरियगते तिरि-यविछोकिते सञ्चितिरिक्खजोणिपादुङभावे सञ्चितिरिक्खजोणीकपरामासे सञ्चितिरिक्खजोणिकणामधेज्ञोदीरणे सञ्चितिरिक्खजोणिकरूवागितिपाउङभावे सञ्चितिरिक्खजोणिकरूवागितिपरामासे वा सञ्चितिरिक्खजोणिकरूवागितिपामधेज्ञोदीरणे वा सञ्चितिरिक्खजोणिकरुवागितिणामधेज्ञोदीरणे वा सञ्चितिरिक्खजोणिकउचकरणपादुङभावे वा ध्वचितिरिक्खजोणिकउचकरणपादुङभावे वा सञ्चितिरिक्खजोणिकउचकरणपामधे-ज्ञोदीरणे सञ्चितिरिक्खजोणिकउचकरणपामधे-ज्ञोदीरणे सञ्चितिरिक्खजोणिकथी-पुरिसणामधेज्ञोदीरणे वा एवंविधसद्द-रूवपादुङभावे तिरिक्खजोणि बूया २।

तत्थ मणुस्से पुन्नाधारिते अँजो १ पेस्सो २ त्ति पुणरिव आधारियतन्त्रं भवित । तत्थ कि उँद्धं णाभीय गत्तेसु उद्धं णाभीय गत्तोवकरणे सन्वअज्ञसमाचारगते सन्वअज्ञगित सन्वअज्ञपादुन्भावे सन्वअज्ञपरामासे सन्वअज्ञसहगते [ सन्वअज्ञणामधेजोदीरणे सन्वअज्ञस्वागितिपादुन्भावे ] सन्वअज्ञस्वागितिपरामासे वा सन्वअज्ञ-10 स्वागितिसहगते सन्वअज्ञ स्वागितिणामधेजोदीरणे वा कि सन्वअज्ञउवगरणपाउन्भावे आ सन्वअज्ञउवकरण-परामासे सन्वअज्ञउवकरणसहगते सन्वअज्ञउवकरणणामधेजोदीरणे वा सन्वअज्ञउवकरणपासस्य अज्ञं मणुस्सं वूया १ । तत्थ अधोणाभीगत्तामासे अधोणाभीगत्तोपकरणे कि सन्वपेस्सगते सन्वपेस्सो-वयारगए आ सन्वपेस्सपादुन्भावे सन्वपेस्सपरामासे सन्वपेस्ससहगते सन्वपेस्सणामधेजोदीरणे सन्वपेस्सर्वागिति-पादुन्भावे सन्वपेस्सर्वागितिपरामासे सन्वपेस्सर्वागितिसहगते सन्वपेस्सर्वागितिणामधेजोदीरणे सन्वपेस्सर्विकरण-15 पादुन्भावे सन्वपेस्सउवकरणपरामासे सन्वपेस्सउवकरणसहगते सन्वपेस्सउवकरणणामधेजोदीरणे सन्वपेस्सथी-पुरिसणा-मधेजोदीरणे एवंविधसह-स्वपाउन्भावे पेस्सं मणुस्सं वूया २ ।

१ ००० एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ २ अस्सो पेस्से त्ति पुणि हं० त० ॥ ३ हस्तविह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्तते ॥ ४ भते चेव सद्वि हं० त० ॥ ५ चतुरस्रकोष्ठकगतः पाठः सर्वासु प्रतिषु नास्ति ॥ ६ सद्वअज्ञस्वागि-तिणामधेज्ञोदीरणे वा सद्वअज्ञस्वागिति सद्दगते इत्येवं व्यत्यासरूपेण सर्वासु प्रतिषु पाठो वर्तते ॥ ७-८-९-१,-११ हस्त-चिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्तते ॥ १२ ०० एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ १३ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० प्रविद्वान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥

मघेजाधातुजोणिगतपरामासे ये 'थीणामघेजाधातुजोणिगतसङ्गते > थीणामघेजाधातुजोणिगतणामघेजोदीरणे इं 'थीणा-मघेजापाणजोणिगयपाउच्भावे श्चि थीणामघेजापाणजोणिगतपरामासे थीणामघेजापाणजोणिगतसङ्गते थीणामघेजापा-णजोणिगतणामघेजोदीरणे इं 'थीणामघेजामूळजोणिगयपाउच्भावे श्चि थीणामघेजामूळजोणिगतपरामासे थीणाम-घेजामूळजोणिगतसङ्गते थीणामघेजामूळजोणिगतउपकरणणामघेजोदीरणे सञ्बङ्खिसमायारगते इत्थीवेसगते इत्थीणामे 5 पुष्फे फळे वा भूसणे वा भायणे वा एवंविधसङ्-रूवपाउच्भावे इत्थी वूया २ । इति सज्जीवा समणुगता ।

तत्थ दिव्यजोणिगते दिव्यत्थी-पुरिसपाउब्भावे वा परामासे [वा] सद्दगते वा णामधेज्ञोदीरणे वा उपकरणगते वा दिव्यत्थी-पुरिसे एवंगतं जं भवति इति सज्जीवो अत्थि दिव्य-माणुस्सको थी-पुरिसगतो विण्णायव्यो भवति ।

तत्थ सज्जीवे अत्थे पुन्वाधारिते तिरिक्खजोणिगते तिरिक्खजोणिगतं अत्थं तिविधमाधारये। तं जधा—चतुष्पद्गतं १ पिक्खगतं २ परिसप्पातं ३ चेति । तत्थ चउप्पदेसु चतुरस्सेसु चउक्केसु सन्वचउप्पयगते सन्वचउप्पयादुन्धावे सन्वच10 चउप्पयपरामासे सन्वचउप्पयसहगते सन्वचउप्पयणामधेज्ञोदीरणे सन्वचउप्पयस्वागितिपादुन्धावे सन्वचउप्पद्स्वागितिपामासे सन्वचउप्पद्स्वागितिसहगते सन्वचउप्पद्स्वागितिणामधेज्ञोदीरणे सन्वचउप्पद्उपकरणपाउन्धावे सन्वचउप्पउपकरणपाउन्धावे सन्वचउप्पउपकरणपाउन्धावे सन्वचउप्पउपकरणपाउन्धावे सन्वचउप्पउपकरणपाउन्धावे सन्वचउप्पउपकरणपाउन्धावे सन्वचउपपउपकरणपामधेज्ञोदीरणे एवंविधसह-स्वपाउन्धावे चउपप्यगतं अत्थं संचितियं ति वृया १ । तत्थ उद्धं गीवाय सिरोमुहामासे उद्धं गीवा-सिरो-मुहोवकरणउद्धोगिते उस्सिते उच्चारिते उद्धंभागे सन्वपिक्खन्वागितिपरामासे सन्वपिक्खन्वागिति सहगरे सन्वपिक्खनागिति पर्वापिक्खन्वागितिणामधेज्ञोदीरणे सन्वपिक्खन्वागितिपाउन्धावे सन्वपिक्खन्वागितिपरामासे सन्वपिक्खन्वपर्वस्व उपकरणसहगए सन्वपिक्खन्वकरणणामधेज्ञोदीरणे ह्या सेन्वपिक्खन्वमाने सन्वपिक्खन्वमाने सन्वपिक्खन्वमाने पिक्खायं सज्जीवं अत्थं वृया २ । तत्थ दीहेसु सन्वपिक्खणामधेज्ञोदीरणे धी-पुरिसगते एवंविधसह-स्वपाउन्थावे पिक्खगयं सज्जीवं अत्थं वृया २ । तत्थ दीहेसु सन्वपिक्खणामधेज्ञोदीरणे धी-पुरिसप्पच्यागितिपरामासे सन्वपिक्सप्प20 स्वागितिसहगते सन्वपरिसप्पस्वागितिणामधेज्ञोदीरणे सन्वपरिसप्पचवगरणपाउन्धावे सन्वपरिसप्पचवगरणपरामासे सन्वपरिसप्पचगरणसहगते सन्वपरिसप्पचवगरणपरामासे सन्वपरिसप्पचगरणसहगते सन्वपरिसप्पचगरणपरामासे सन्वपरिसप्पचगरणे सज्जीवं अत्थं वृया ३ ।

तत्थ तिरिक्खजोर्णंकते [अत्थे] पुन्वमाधारिते तिरिक्खजोणिकतं कि तिरिक्खं च्या दुविधमाधारये—पुरिसो तिरिक्खजोणी १ इत्थी तिरिक्खजोणी २। तत्थ दिक्खणामासे पुण्णामधेज्ञामासे पुरिसपादुब्भावे पुरिसपरामासे पुरिससद्दकते 25 पुरिसणामधेज्ञोदीरणे पुरिसक्त्वागितिपाउब्भावे एवंविधसद्द-रूवपाउब्भावे पुरिसं तिरिक्खजोणिगतं बूया १। तत्थ वामामासे सरीरत्थीणामधेज्ञादीरणे व्हित्यीपादुब्भावे र्व्यीपरामासे इत्थिसद्दगते इत्थीणामधेज्ञोदीरणे विज्ञोदीरणे इत्थिरतामासे इत्थिसद्दगते इत्थीणामधेज्ञोदीरणे इत्थिरतामासे इत्थिसद्दगते इत्थीणामधेज्ञोदीरणे इत्थिरतामात्राते इत्थीवसगते एवंविधसद्द-रूवपाउब्भावे इत्थीतिरिक्खजोणिगतं वृया २। जधा मणुस्सेसु थी-पुरिस-णपुंसकप्पविभागो तथा तिरिक्खजोणीयं पि आमास-सद्द-रूवपविभागेहिं पुँच्बुद्दिटेहिं णातव्वं भवति। इति सज्जीवो अत्थो विण्णेयो।

30 तत्थ अज्ञीवे अत्थे पुन्वमाधारिते अज्ञीवमत्थं तिविधमाधारये। तं जहा—पाणजोणिगतं १ मूलजोणिगतं २ धातुजोणिगतं ३ चेति । तत्थ चल्लामासे ४ सँव्वपाणजोणिपरामासे ▷ सव्वपाणजोणिपादुव्भावे सव्वपाणजोणिगतप-रामासे सव्वपाणजोणिगतसद्दगते सव्वपाणजोणिगतणामधेज्ञोदीरणे सव्वपाणजोणिथी-पुरिसगते पाणजोणिमयं अज्ञीवं बूया

१ ० ० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ २-३-४ हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्त्तते ॥ ५ हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्तते ॥ ५ हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्तते ॥ ८ ० ० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्तते ॥ ८ ० ० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ९ पुंसुिह्दे सं३ पु० ॥ १० ० ० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० सि० नास्ति ॥

१ । तत्थ दढामासे सञ्वधातुजोणिगते सञ्वधातुजोणिपाउच्मावे सञ्वधातुजोणिगतपरामासे क्रिं सैञ्वधातुजोणिगयसइगए आ सञ्वधातुजोणिगतणामधेज्जोदीरणे सञ्वधातुमये वा उवकरणे सञ्वधातुजोणीथी-पुरिसगते एवंविधसद-स्वपादुञ्भावे धातुजोणिगतं अज्जीवमत्थं बूया २ । तत्थ गहणेसु केस-मंसु छोमगते सञ्वमूळजोणिपादुञ्भावे सञ्वमूळजोणिपरामासे सञ्चमूळजोणिसदगते य सैञ्चमूळजोणिणामधेज्जोदीरणे > सञ्चमूळजोणिमए उवकरणे सञ्चमूळजोणिगए
णामधेज्जे उवकरणे एवंविधसद-स्वपादुञ्भावे थी-पुरिसगयं अत्थं अज्जीवं बूया ३ । य तत्थ पाणजोणिगतणामधेज्ज- 5
उवकरणे \* ऍवंविधसद-स्वपाउञ्भावे णपुंसकगतं \* अत्थं अज्जीवं बूया । >>

तत्थ पाणजोणिगते अत्थे पुन्वमाधारिते पाणजोणिगतं अत्थं दुविधमाधारए-आहारगतं उवकरणगतं चेव १ मूलजोणिगतं उवगरणगतं चेव २ । तत्थ अन्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे आहार-मुह-गीवाय दंतोड्ठे गंडे कवोल-जिन्भ-तालुके पस्तपदे सिहतय-कुिक्स-उदरपरामासे उद्दित्ते परिलीढे णिग्गिणो अस्साविते सैस्साविते सन्वभो-यणगते सन्वपाण-भोयणभायणगते सन्वआहारगते पुष्फ-फले पत्त-पवाले भक्खपिक्सचतुष्पदे परिसप्पगते 10 एवंविधसद्द-रूवपादुन्भावे पाणजोणिगतं अज्जीवआहारगतं अत्थं वूया । तत्थ सन्वउवगरणगते सन्वकारकगते सन्वसि-पिगगते सन्वर्जणणाहारगते पाणजोणिगतं अज्जीवजवकरणगतं अत्थं वूया १ । तत्थ पाणजोणिमेये आहारगते अज्ञीवमत्थे पुन्वमाधारिते पाणजोणिगतो अज्ञीवो आहारगतो अत्थो दुद्धं द्धं णवणीतं तकं धंतं मांसं वसा मज्जमिति, इति पाणजोणिगतो अत्थो आहारगतो ति वूया । तत्थ पाणजोणिगते अज्ञीवे उवकरणगते अत्थे पुन्वमाधारिते अज्ञीवो पाणजोणिगतो उवकरणगतो अत्थो अंदिगतो दंतगओ सिगगतो चम्मगतो ण्हायुगतो लोमगतो वालगतो । कत्तुगतो सोणियगतो चेति, इति पाणजोणिगतो उवकरणगतो अज्ञीवो अत्थो २ ।

तत्थ धातुजोणिगते अत्थे च्यि पुँच्वमाधारिए धातुजोणिगयं अत्थं दुविहमाहारए—अग्गेयं १ अणग्गेयं २ चेति।
तत्थ सव्यअग्गेयेसु उण्हेसु सव्यअग्गिपाउद्मावे सव्यअग्गिपरामासे सव्यअग्गिसदगए सव्यअग्गिणामधिज्ञोदीरणे
सव्यक्तिसु सव्यअग्गिजीवणेसु सव्यअग्गिजीवणोपकरणेसु य अग्गेयं बूया १। तत्थ सव्यअणग्गेएसु सव्यसीयलेसु सव्यउवकवरेसु (सव्यउवकरणेसु) सव्यअणग्गिजीवणेसु अणग्गेयोवजीवणोवकरणेसु य अणग्गेयं धाउजोणिगयं अत्थं बूया २०
२। तत्थ अग्गेये धाउजोणिगए अत्थे पुव्यमाहारिए सव्यलोहाणि खारलोहाणि अग्गेयं च मणिधाउकयं बूया। च्या
तत्थ अणग्गेये धातुजोणिगते अत्थे पुव्याधारिते अणग्गेयं धातुजोणिगतं वण्णधातुगतं कढिणधातुगतं अत्थं
पुढविधातुगतं अणग्गेयं च मणिधातुगतं रसधातुगतं बूया। इति धातुजोणिगतो अणग्गेयो च अग्गेयो 
औग्गेयो 
और्ये दुविधो
अत्थो भवति।

तत्थ मूळजोणिगते अत्थे पुठवाधारिते मूळजोणिगतं अत्थं तिविधमाधारये—मूळगतं १ खंधगतं २ अगगतं ३ 25 चेति । तत्थ अधोभागेसु अधेणाभीय उवकरणे सञ्बमूळजोणिपाउन्भावे सञ्बमूळजोणिपरामासे सञ्बमूळजोणिसइगते सञ्बमूळजोणीणामधेज्ञोदीरणे सञ्बमूळजोणिउवकरणपादुन्भावे सञ्बमूळजोणिउवकरणपरामासे सञ्बमूळजोणिउवगरण-सइगते सञ्बमूळजोणिउवकरणणामधेज्ञोदीरणे एवंविधसइ-रूवपादुन्भावे मूळगतं अत्थं बूया १ । तत्थ सञ्बसमाणे सञ्बन

१ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ २-३ ० एतिच्छान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ \* \* पुक्ष्यन्तर्गतः पाठः सि॰ एव वर्तते । सं ३ पु॰ प्रतिषु रिक्तं स्थानं वर्तते ॥ ५ उट्टिक्किए पिरि॰ हं॰ त॰ ॥ ६ संसाविते हं॰ त॰ विना ॥ ७ अज्ञीवं आहा॰ हं॰ त॰ । अज्ञीवमाहा॰ सि॰ ॥ ८ °अणाहार॰ हं॰ त॰ विना ॥ ९ °णिगते आहा॰ हं॰ त॰ ॥ १० घतमासवमांसमधुमिति हं॰ विना ॥ ११ उत्थिगतो हं॰ त॰ ॥ १२ हस्तिच्छान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते । सं ३ पु॰ सि॰ प्रतिषु पुनरेतत्स्थाने पुव्वमाधारिते धातुजोणिगणेसु य अणग्गेयं धातुजोणिगतं अत्थं वृया । तत्थ अग्गेये धातुजोणिगते अत्थे पुव्वमाधारिते सव्वलोहाणि खारलोहाणि खारलोणाहि अग्गेयं च मणिधातुकं वृया । तत्थ अणग्गेये इति रूपः पाठो वर्तते ॥ १३ ० ० एतिच्छान्तर्गतं पदं हं॰ त० नास्ति ॥ १४ य सवदुविओ अत्थो हं॰ त० ॥

समाणीपकरणेसु सन्वसमभागोपळद्धीयं सन्वसंघगते सन्वसंघपाउन्भावे सन्वसंघपरामासे सन्वसंधिसहगते सन्वसंघणाम-घेजोदीरणे सन्वसंघईकासोवळद्धीयं सन्वसमभागोवळद्धीयं सन्वसंघमये उवकरणे सन्वसंघोवकरणे एवंविधसह-रूवपा-उद्भावे संघगयं बूया २ । तत्थ उद्धंभागेसु उद्धंगत्तोपकरणे सन्वपुष्फ-फल-[पत्त]पादुन्भावे सन्वपुष्फ-फल-पत्तपरामासे सन्वपुष्फ-फल-पत्तसहगते सन्वपुष्फ-फल-पत्तणामघेजोदीरणे सन्वपुष्फ-फल-पत्तउवकरणपाउन्भावे सन्वपुष्फ-फल-पत्त-5 उवकरणपरामासे क्लि सन्वपुष्फ-फल-पत्तउवकरणसहगए आ सन्वपुष्फ-फल-पत्तउवकरणणामघेजोदीरणे एवंविधस-इ-रूवपादुन्भावे अग्गगतं मूलजोणिगतं अत्थं बूया ३ । इति मूलजोणिगतो तिविधो अत्थो भवति ।

तत्थ चलेर्सुं णहं वा पावासिकं वा आतुरं वा बूया-तत्थ अन्भंतरे चलेसु णहं बूया, बाहिरेसु चलेसु पावासिकं वया, विमें ज्हेस चलेस आतुरं व्या । बद्धेस बद्धं व्या । मोक्खेस मोक्खं व्या । तत्थ हियय-कुक्ख-णाभि-उदर-उच्छंग-पोरुस-अंगुहक-कणेहिकापरामासे पयं पयं अंतरेण पुच्छितुं आगतो सि त्ति ब्रया । पुण्णामोपलद्धीयं पुत्तं वया । 10 थीणामोवलद्धीयं दारिकं बूया। पुण्णामघेज्ञेसु पुरिसं अंतरेण पुच्छिउं आगतो सि त्ति बूया। थीणामघेज्ञेसु इत्थीमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि त्ति वूया । णपुंसकेसु णपुंसकमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि त्ति वूया । दढेसु सारिकोपकरण-मंतरेण [पुच्छिउं] आगओ सि ति वूया। कण्हेसु सारिकोपकरणमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति वूया। तंवेसु रत्तोपलद्धीयं च सुवण्णकं वूया । सुकेसु सारवंतेसु य मञ्झकं वूया । सन्वधणोपलद्धीयं धणं बूया । णिरत्थकेस णिरत्थकं बूया । तत्थ णिद्धेसु कूवं वा णिदं वा समुदं वा पुच्छिडं आगतो सि त्ति बूया-तत्थ उठिवद्धेसु कूवं 15 व्रया, दीहेसु णादें व्रया, महापरिग्गहेसु परिक्खेवेसु य समुद्दं व्र्या । तत्थ कसेसु सुत्तं वा अच्छादणं वा कसं वा थी-पुरिसं अंतरेण पुच्छिउं आगतो सि त्ति वूया। तत्थ कसेसु अज्जवेसु केस-मंसु-लोमगते सुत्तं वा तंतुं वा विततं वा बूया। तत्थ वत्थे वित्थते परिहिते पागुते वेष्ठणे वा अच्छादणं बूया। तत्थ सज्जीवेसु पुण्णामेसु पुरिसं वूया। थीणामेसु सज्जीवेसु इत्थिकं वूया। णपुंसकं वूया। तत्थ थलेसु उण्णतेसु पञ्चयं वा पासायं वा उण्णतं बूया। तत्थ गहणेसु रण्णं वूया । उवग्गहणेसु आरामं वूया वणरासिं वा वूया । परिमंडलेसु भायणं वूया । पुधूसु य पुधविं 20 वा किलंजं वा वृया। जण्णेयेसु य जण्णं वा वाघेजं वा वृया। अग्गेयेसु अग्गी वृया। णिद्धेसु उद्गं वा बुिंड वा आहारं वा वूया-उवरिट्टिमेसु णिद्धेसु वासं वूया, समभागेसु णिद्धेसु आहारं बूया, अधेभागेसु णिद्धेसु उद्गं बूया । चतुरस्सेसु चउप्पयं वा खेत्तं वा बूया । बँड्झेसु पावासिकं बूया । बङ्झेसु परस्स अत्थाय पुच्छिडं आगतो सि त्ति वूया। पुरिमेसु अप्पणो अत्थाय पुच्छिडं आगतो सि त्ति वूया। वज्झंतरेसु अप्पणो य परस्स य अंतरेण पुच्छिडं आगतो सि त्ति बूया । पुरिमेसु अणागतं बूया । पच्छिमेसु अतिवत्तं बूया । वामद-25 क्खिणेसु गत्तेसु वत्तमाण वूया । मतेसु मतं वा मतकप्पं वा वूया। छुक्खेसु चारिकमंतरेणं पुच्छिउं आगतो सि त्ति बूया । सेतेमु णिद्धेसु य रुप्पं वूया । चडांसेसु णिद्धेसु चित्तेसु दृढेसु य काहावणं वूया । किण्हेसु अंसकोवकरणमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति व्या । सामेसु आभरणमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति व्या । दीहेसु द्वियमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि त्ति वूया। हस्सेसु पुष्फ-फलमंतरेण पुच्छिउं आगओ सि त्ति बूया। रमणीयेसु ईरिणं वा भट्टं वा रमणिजं वा देसं वूया । मुदितेसु उस्सयं वा समायं वा अंतरेणं पुच्छिउं आगतो सि त्ति वूया । दीणेसु उवसम्गसलुद्धं 30 अंतरेण पुच्छिडं आगतो सि त्ति वूया । पुण्णेसु पसण्णेसु उस्सयं वा वारेज्ञं वा वूया । उद्धंभागेसु दिव्वजोणिगतं बूया । कण्णपट्टे सञ्चवाहणगते चतुष्पद्गतं वा अंतरेण पुच्छिउं आगतो सि त्ति वूया । तिक्खेसु जोग-क्खेमं बूया । तत्थ केस-मंसु-लोमगते मूलजोणिगतं अत्थमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि त्ति बूया। अणूसु सव्वधन्नगतं बूया। सामेसु संपयोगेसु मेधुणमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति वृया । वंभेयेसु वंभणमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति वृया।

१ °खंधगते हं॰ त॰ विना ॥ २ °इनखार्सों सं ३ पु॰ ॥ ३ हस्तचिह्नगतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४ °सु णिद्धं पा° हं॰ त॰ विना ॥ ५ विमिद्सु सप्र॰ ॥ ६ °िच्छतुज्जे आ° सप्र॰ ॥ ७ पण्णेसु या पावा॰ हं॰ त॰ ॥ ८ ईरिणं हं॰ त॰ ॥

### पकाद्समो पुच्छितज्झाओ

कि संतेयेसु खत्तियमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति वूया। कि वेससेजेसु वेस्समंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति वूया। सुद्देजेसु सुद्दमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति वूया। वालेयेसु वालमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति वूया। जोवणत्थेसु जोवणमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति वूया। मिन्झमवयेसु मिन्झमवयमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति वूया। मिन्झमवयेसु मिन्झमवयमंतरेण पुच्छिउं आगतो सि ति वूया। उत्तमेसु उत्तमं वूया। उत्तमसाधारणेसु उत्तम-साधारणं वूया। मिन्झमेसु मिन्झमं वूया। मिन्झमसाधारणेसु मिन्झमसाधारणं वूया। जधण्णेसु जधण्णं वूया। उत्तमसाधारणेसु जधण्णसाधारणेसु जधण्णसाधारणेसु जधण्णसाधारणेसु उत्तमन् वूया। पुरित्थमेसु अभिकंखितं वूया। पिन्छमेसु उवसुत्तं वूया। वामदिक्खणेसु उवसुज्ञमाणं अत्थं अंतरेण अत्थं पुच्छिउं आगतो सि ति वूया। एवं सव्वेसु आमासेसु अंतरंगे वाहिरंगे य अधापिहरूवेण सद्द-रूव-गंध-फास-रसगतेण सव्वं समण्गंतव्वं भवति।।

॥ औगमणो नामञ्ज्ञायो दसमो सम्मत्तो ॥ १० ॥ छ ॥

# [ एकादसमो पुच्छितज्झाओ ]

10

234

णमो भगवतो अरहतो यसवतो महापुरिसस्स महावीरवद्धमाणस्स । अधापुव्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पुच्छितं णामाज्झातं । तं खलु भो ! तमणुवक्खियस्सामि । तं जहा—अप्पाणं ताव दसधा परिक्खेज्ञ । तं जधा—हिद्दैतं १ दीणतं २ आतुरतं ३ आरोग्गतं ४ कुद्धतं ५ पसण्णतं ६ छाततं ७ पीणियततं ८ एकग्गमणतं ९ विखित्तमणतं १० चेति ।

तत्थ हिट्ठे अप्पणि पहिद्वमत्थं वागरे । दीणे अप्पणि दीणमत्थं अणेव्वाणि च वियागरे । कुद्धे अप्पणि आधि 15 कलहं च वियागरे । पसण्णे अप्पणि सम्मोई संपीति च वियागरे । आतुरे अप्पणि आतुरं उवदुतं च वियागरे । आरोग्गे अप्पणि आरोग्गं वियागरे । छाते अप्पणि दुन्भिक्लं तत्थ णिहिसे । पीणिते अप्पणि धातकं अण्णलामं च वियागरे । एकग्गमणसे अप्पणि मणोणिव्वुतिं मणोतुद्धं च वियागरे । विक्लित्तचित्ते अप्पणि विक्लित्तचित्तभावं अप्पसण्णभावं अत्थहाणि च वियागरे ।। छ ।।

अतो परं परस्स पुच्छितं वक्खाइस्सामो । तं जधा—गच्छंतो वा पुच्छेज्ज, ह्रि ठिओ वा पुच्छेज्ज, कुदुको वा 20 पुच्छेज्ज, परिसक्तो वा पुच्छेज्ज, ह्रि उचासणगतो वा पुच्छेज्ज, णिवणणो वा पुच्छेज्ज, अप्पत्थद्धो वा पुच्छेज्ज, एच्छतो वा पुच्छेज्ज, वामतो वा पुच्छेज्ज, दिक्खणतो वा पुच्छेज्ज, अभिमुहो वा पुच्छेज्ज, परम्मुहो वा पुच्छेज्ज, विखवंतो वा पुच्छेज्ज, विखवंतो वा पुच्छेज्ज, विखवंतो वा पुच्छेज्ज, विखवंतो वा पुच्छेज्ज, उण्णमंतो वा पुच्छेज्ज, उत्तरंतो वा पुच्छेज्ज, आरहंतो वा पुच्छेज्ज, विणमंतो वा पुच्छेज्ज, पहत्वीकाकतो वा पुच्छेज्ज, उत्तरंतो वा पुच्छेज्ज, आरहंतो वा पुच्छेज्ज, विणमंतो वा पुच्छेज्ज, पिह्मंतो वा पुच्छेज्ज, कासमाणो वा पुच्छेज्ज, जीवमाणो वा पुच्छेज्ज, पिस्ससंतो वा पुच्छेज्ज, अरहारेमाणो वा पुच्छेज्ज, उछेरंतो वा पुच्छेज्ज, पवहंतो वा पुच्छेज्ज, रोदंतो वा पुच्छेज्ज, हसंतो वा पुच्छेज्ज, आहारेमाणो वा पुच्छेज्ज, सक्तरेमाणो वा पुच्छेज्ज, सक्तरेमाणो वा पुच्छेज्ज, सक्तरेमाणो वा पुच्छेज्ज, असकारेण वा पुच्छेज्ज, भिउडीय वा पुच्छेज्ज, मुिहं

१ हस्तचिद्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एवं वर्तते ॥ २ आगमणोऽज्झाओ ॥ छ ॥ हं॰ त॰ विना ॥ ३ हिट्टयं दीणयं आउरयं आरोग्गयं कुद्धयं पसण्णयं छाययं पीणिमयं एकग्गमणयं विक्खित्तमणयं चेति हं॰ त॰ ॥ ४ भगं णिरुवद्दं वियागरे । छाते अप्पणि विच्छायं दुन्भि॰ सि॰ ॥ ५-६-७ हस्तचिद्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एवं वर्तते ॥ ८ पलायमाणो हं॰ त॰ विना ॥ ९ छल्वंतो हं॰ त॰ विना ॥ १० छन्नेमाणो हं॰ त॰ विना ॥

वा करेमाणो पुच्छेज, मुत्तं वा करेमाणो पुच्छेज, पुरीसं वा करेमाणो पुच्छेज, वार्तं वा करेमाणो पुच्छेज, वंदंतो वा पुच्छेज, सव्वेसु वा जाण-वाहणेसु संतो पुच्छेज, कोहके वा संतो पुच्छेज, अंगणे वा संतो पुच्छेजा, अरंजरमूले वा पुच्छेजा, गब्भिगिहे वा पुच्छेजा, अब्भंतरिगहे वा पुच्छेजा, भत्तिगिहे वा पुच्छेजा, वचिगिहे वा पुच्छेज, णकूडे वा पुच्छेज, उदगगिहे वा पुच्छेज, अग्गिगिहे वा पुच्छेज, रुक्खमूले वा पुच्छेज, भूमिगिहे 5 वा पुच्छेज, विमाणे वा पुच्छेज, गगणगतो वा पुच्छेज, चचरे वा पुच्छेज, संधीसु वा पुच्छेज, समरे वा पुच्छेज, कडिकतोरणे वा पुच्छेज, पागारे वा पुच्छेज, चरिकासु वा पुच्छेज, वेतीसु वा पुच्छेज, गयवारीसु वा पुच्छेज, संक्रमेस वा पुच्छेज, 😝 संयणेस वा पुच्छेज, 😭 वलभीस वा पुच्छेज, 😭 रासीस वा पुच्छेज, 🖘 पंसूस वा पुच्छेज, णिद्धमणेसु वा पुच्छेज, णिकूडेसु वा पुच्छेज, फिलखायं वा पुच्छेज, पावीरे वा पुच्छेज, पेढिकासु वा पुच्छेज, मोहणिगहे वा पुच्छेज, ओसरे वा पुच्छेज, संकेंमे वा पुच्छेज, सोमाणत्थगतो वा 10 पुच्छेज, अन्भंतरपरियरणे वा पुच्छेज, बाहिरायं दुवारसालायं वा पुच्छेज, बाहिरायं वा गिहदुवारवाहायं पुच्छेज, उवडाणजालिंगहे वा पुच्छेज, अच्छणके वा पुच्छेज, सिप्पिगहे वा पुच्छेज, कम्मिगिहे वा पुच्छेज, रयतिगहे वा पुच्छेज, 'ओधिगिहे वा पुच्छेज, ल उँप्पल(उपल)गिहे वा पुच्छेज, ल हिमगिहे वा पुच्छेज, आदंसगिहे वा पुच्छेज, तलिंगेहे वा पुच्छेज, आंगमगिहे वा पुच्छेज, चतुक्किगिहे वा पुच्छेज, रच्छागिहे वा पुच्छेज, दंतिगिहे वा पुच्छेज, कंसिगिहे वा पुच्छेज, पडिकम्मिगिहे वा पुच्छेज, कंकसालायं वा पुच्छेज, आतविगिहे वा 15 पुच्छेज, पणियगिहे वा पुच्छेज, आसणगिहे वा पुच्छेज, भोयणगिहे वा पुच्छेज, रसोतीगिहे वा पुच्छेज, हयगिहे वा पुच्छेज, रधगिहे वा पुच्छेज, गयगिहे वा पुच्छेज, पुष्फिगिहे वा पुच्छेज, जूतिगिहे वा पुच्छेज, पातविगहे वा पुच्छेज, खिलणिगहे वा पुच्छेज, वंधंणिगिहे वा पुच्छेज, 😭 जाणिगहे वा पुच्छेज, 🖘 जाणिगहे वा संतो पुच्छेज ॥ छ ॥

अभिमुहो वा पुच्छेज्ञ अभिमुहअप्पणीयकं अणागतं अत्थं चिंतीस त्ति वृया। परम्मुहो पुच्छेज्ञ अप्पणीयकं 20 अत्थं परम्मुहं अंतरेण पुच्छिजं आगतो सि त्ति वृया। उवसक्ततो पुच्छेज्ञ अत्थो सिग्पं भित्तस्ति त्ति वृया। अवसक्ततो पुच्छेज्ञ अत्थो सिग्पं विणिस्तिहिति त्ति वृया। संहरमाणो अंगाणि पुच्छेज्ञ संजोगं वा समागमं वा अंतरेण पुच्छिजं आगतो सि त्ति वृया। विक्खिवमाणो अंगाणि पुच्छेज्ञ विष्पयोगमंतरेण पुच्छिसि त्ति वृया। उद्देतो पुच्छेज्ञ विष्पयोगमंतरेण पुच्छिसि त्ति वृया। उण्णमंतो पुच्छेज्ञ विवद्धीमंतरेण पुच्छिसि त्ति वृया। णिवेसंतो पुच्छेज्ञ द्विव्यावरमत्थमंतरेण पुच्छिसे ति वृया। उप्तमंतो पुच्छेज्ञ द्वाणीमंतरेण पुच्छिजं आगतो सि त्ति वृया। आरुमंतो पुच्छेज्ञ आगमेस्सो अत्थो भिवस्सिति त्ति वृया। उत्तरंतो पुच्छेज्ञ आवायमंतरेणं पुच्छिजं आगतो सि त्ति वृया। विणामंतो अंगाणि पुच्छेज्ञ दुक्ता अत्थो भिवस्सिति त्ति वृया। णीहरेतो अंगाणि पुच्छेज्ञ णिरागारमंतरेणं पुच्छिज अत्थहाणीमंतरेण पुच्छिसि त्ति वृया। पङ्गिक्षकासंपउत्तो पुच्छेज्ञ वंधं वा घरावासमंतरेणं पुच्छिसि त्ति वृया। पक्तिक्षेत्रा पुच्छेज्ञ अत्थहाणीमंतरेण पुच्छिसि त्ति वृया। णीससंतो पुच्छेज्ञ आयासमंतरेण पुच्छिसि त्ति वृया। णीससंतो पुच्छेज्ञ अत्थहाणीमंतरेण पुच्छिसि त्ति वृया। प्रत्रो प्रमाणो पुच्छेज्ञ अत्थिवणासमंतरेण पुच्छिसि त्ति वृया। प्रवाणा प्रच्छेज्ञ प्रवाणे प्रविप्ति विव्या।

१ हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ २ हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ३ ॰गिद्देसु वा हं॰ त॰ ॥ ध संकामे वा सं ३ पु॰ । संकडे वा सि॰ ॥ ५ ॰परिवरणे हं॰ त॰ ॥ ६ उविगद्दे हं॰ त॰ ॥ ७ ००० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ८ आगम्मिगिद्दे हं॰ त॰ सि॰ ॥ ९ बंभणिगिद्दे हं॰ त॰ विना ॥ १० हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥

हसंतो पुच्छेज रतीसंप्युत्तं अत्थमंतरेणं पुच्छिस त्ति बूया । आहारेमाणो पुच्छेज 😭 भागविवद्धिमंतरेणं पुच्छिस त्ति बूया । छद्देमाणो पुच्छेज हाणीसंपयुत्तं अत्थं पुच्छिसि त्ति बूया । सकारेण पुच्छेज खिप्पं सुहेण अत्थं पाविहिसि त्ति वृया । असकारेण पुच्छेज्ञ दुक्खेणं अत्थं ण पाविहिसि ति वृया । भिउडी करेमाणो पुच्छेज्ञ कोवमंतरेण पुच्छिस त्ति बूया । सुद्धिं करेमाणो पुच्छेज संजोगमंतरेण पुच्छिसि त्ति बूया । 😴 मुत्तं करेमाणो पुच्छेज प्याअपायमंतरेण पुच्छिस त्ति बूया । पुरीसं करेमाणो पुच्छेज अत्थावायमंतरेण पुच्छिस त्ति बूया । वातं करेमाणो पुच्छेज मतं वा 5 मतकप्पं वा अंतरेण पुच्छिसि त्ति बूया । वंदंतो पुच्छेजा इस्सरियं वा उवचयं वा अंतरेण पुच्छिसि त्ति बूया । कोहए पुच्छेज णिगामं अंतरेण पुच्छिस त्ति बूया। अंगणे पुच्छेज महाजणमंतरेण पुच्छिस त्ति बूया। णिकूडे पुच्छेज अरह-स्समंतरेण पुच्छिस त्ति बूया। 🗸 उँदगिगहे पुच्छेज्ज आरोग्ग-हास-सिणेहमंतरेण पुच्छिस त्ति बूया। गंबभिगहे पुच्छेज्ज णिव्वुती-रतीसंपउत्तमत्थमंतरेण त्ति वूया। भगगिहे पुच्छेज अणिव्वुतिमंतरेणं ति बूया। अगिगिहे पुच्छेज सरीर-परितावणमंतरेणं ति बूया । > रुक्खमूले पुच्छेज्ञ सरीरसोक्खमंतरेण पसत्थमत्थमंतरेण य त्ति बूया । भूमिगिहे पुच्छेज्ञ 10 अरहस्सँमत्थमंतरेणं ति बूया । विमाणे पुच्छमाणो सुहमत्थमंतरेणं ति बूया । गगणे संतो पुच्छेज्ञ अव्वत्तमत्थमंतरेणं ति बूया। उवलगिहे पुच्छेज णिसुँहमंतरेणं ति बूया। णरविवुद्धवाहणे पुच्छेज इस्सरियमंतरेणं ति बूया। सयणासणगतो पुच्छेज सोक्खमंतरेणं ति व्या। रासीस विपुलइस्सरिय-आधिपचकारणलाभायं पुच्छसि त्ति पावेहिसि त्ति व्या। वियडप्पकासे पुच्छेज दुरुववण्णमत्थं ति ब्र्या । रायपधे पुच्छेज चलं महाजणासाधारणं रायत्थमंतरेणं ति ब्र्या । सिंघाडग-चचरेस पुच्छेज चतुप्पद्रूव चारीमंतरेणं ति बूया । दुवारे पुच्छेज पुरिसस्स णिगामणमंतरेणं पुच्छिस त्ति बूया । खेत्ते पुच्छेज 15 पच्छण्णं पलायमंतरेणं ति बूया । अट्टालए पुच्छेज भयमंतरेणं ति बूया । ग्यवारीय पुच्छेज सत्तुभयमंतरेणं ति बूया । संधिसमरेस पुच्छेज 

देसंता 

देसंतरगमणमंतरेणं ति बूया। सयणे संतो पुच्छेज भजामंतरेणं ति बूया। वलभीस दंसणीयरतिविहारसंपयुत्तं अत्थमंतरेणं ति ब्रया । उदगपधेसु अमणुण्णणिराससंप्युत्तमंतरेण पुच्छिस त्ति ब्रया । वयेसु पुच्छेज दुप्पावणीयं रायत्थं पुरिससंप्युत्तं ति बूया। रासीसु पुच्छेज सरीरअभिवद्धिमंतरेण पुच्छिस त्ति बूया। वप्पेसु सुभिक्खमंतरेणं ति वया। णिद्धमणेसु पुच्छेज अमणुण्णमत्थमंतरेणं ति ब्या। फिलहासु पुच्छेज रायमंतरेणं ति ब्या। 20 पउलीस पुच्छेज सिद्धदुवारमंतरेणं ति ब्र्या। कोट्ठके पुच्छेज णीहारपावासिकणिग्गमणमंतरेणं ति ब्र्या। अस्समोहणके पुच्छेज मोहणमंतरेणं ति वया। ओसरकेस पुच्छेज बाहिरसाधारणं ति वया। मंचिकास पुच्छेज वेस्समंतरेणं ति वया। सोवाणेसु पुच्छेज अद्धाणमंतरेणं ति बूया। 😝 ' खंभेसु पुच्छेज थावरमंतरेणं ति बूया। 🦏 अब्भंतरदुवारे पुच्छेज आगमणसंरोध[मंतरे]णं ति बूया । बाहिरदुवारे पुच्छेज णिग्गमणमंतरेणं ति बूया । दुवारसालाय बाहिराय पुच्छेज पुरुसअब्भंतरघरप्पवासागमणपतिपुत्तलाभं च त्ति बूया। अब्भितरे विरहे णिग्गमणं, बाहिरे ⊲ दुैवारे ⊳ दुवारवाहायं 25 खिप्पं पवासागमणं, गब्भिणीय य पजायणं ति बूया । अब्भितरिगहे पुच्छेज गोज्झरितसंपयोगमंतरेणं ति बूया । चतुरस्सके पुच्छेज पाणरतिविहारसंपयुत्तं ति बूया । जलगिहे हीससुहविहारमंतरेणं पुच्छिस त्ति बूया । महाणसिगिहे पुच्छेज विध्यवंचणासंपय्तं ति ब्या । अच्छणके पुच्छेज कम्मणिँच्छेदणं ब्या । सिप्पगिहे पुच्छेज विजालाभमंतरेणं ति बूया। कम्मिगहे पुच्छे जे कम्मारंभमंतरेणं ति बूया। रयणगिहे पुच्छे ज रज्जाभिसे कछायाभिगमणमंतरेणं ति बूया। भंड-गिहे पुच्छेज्ञ संचयमंतरेणं ति बूया।ओसधगिहे पुच्छेज्ञ सरीरसंतावमंतरेणं ति बूया। उपलगिहे पुच्छेज्ञ गुरुचलसंसितं 30 अत्थमंतरेण ति बूया । हिमगिहे पुच्छेज णेव्वाणिसंसितं अत्थमंतरेणं ति बूया । चित्तगिहे मणोवितकामंतरेणं ति पुच्छिस

१ हस्तिचिहान्तर्गतः पाठसन्दर्भः हं० त० एव वर्तते ॥ २ ०० एतिचिहान्तर्गतः पाठसन्दर्भः हं० त० नास्ति ॥ ३ अगगिहे सं ३ पु० । अभिगिहे सि० ॥ ४ °स्समंत ° हं० त० ॥ ५ णिमुहुमंत ° हं० त० ॥ ६ °जणसाधा ° हं० त० सि० ॥ ७ °रूवधारी ° हं० त० ॥ ८ गयचारीय हं० त० ॥ ९ ०० एतिचिहान्तर्गतं पदं हं० त० नास्ति ॥ १० हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्तते ॥ ११ ०० एतिचिहान्तर्गतं पदं हं० त० नास्ति ॥ १२ हासमुह ° हं० त० विना ॥ १३ विष्पबंधणा ° हं० त० ॥ १४ °णिव्वेदणं हं० त० विना ॥ १५ जा महप्पभावमंत ° हं० त० विना ॥ अग्र० १८

अंगविजापद्दण्णयं

१३८

25

त्ति बूया। आरंसिगहे पुच्छेज महप्पभावमंतरेणं ति बूया। लतागिहे पुच्छेज थीरतीसंपयोगमंतरेणं ति बूया। आग-म्मिगिहे पुच्छेज वयस्सरितसंपयुत्तं ति बूया। चतुक्किगिहे पुच्छेज असारसंतावमंतरेणं ति बूया। जाणिगिहे पुच्छेज रायत्थविवद्भिमंतरेणं ति वूया । दगकोहुगे पुच्छेज उत्तममहाजणसुहसंपयोगमंतरेणं ति वूया । कोसिगहे पुच्छेज अत्थव-चासमंतरेणं ति बूया । पडिकम्मिगिहे पुच्छेज तरुणसंपयोगमंतरेणं ति बूया । कंकसालायं पुच्छेज सरीरविसुद्धिमंतरेणं ति 5 बूया । आतविगहे पुच्छेज विजयं वा हासदुक्खपरिमोक्खं व त्ति वूया । पणियगिहे पुच्छेज पाणधारणं आयुष्पमाणं व त्ति बूया । पाणिगहे पुच्छेज पमादं वा विन्भमं व त्ति बूया । आसणिगहे पुच्छेज ठाणमंतरेणं ति बूया । भोयण-गिहे पुच्छेज बलविवद्धिं आरोगां च अंतरेणं ति बूया । सयणगिहे पुच्छेज सरीरोवचयमंतरेणं ति बूया । हयगिहे पुच्छेज पंथगमणिमस्सरियसाधारणं ति बूया। गयसालायं पुच्छेज संगामविजयसाधारणं रायमंतरेणं ति बूया। वत्थिगिहे पुच्छेज सोभगमंतरेणं ति बूया। रधसालायं पुच्छेज संगामविजय-रतिविहारमंतरेणं ति बूया। पुष्फिगिहे पुच्छेज 10 आभरणालंका [रमंत]रेणं ति बूया। जूतसालायं पुच्छेज्ज उवधि-णिकिंडिपीलामंतरेणं ति बूया। पाणविगहे पुच्छेज्ज ववहारमंतरेणं ति बूया । लेवणगिहे पुच्छेज कलमंतरेणं ति बूया । तलगिहे पुच्छेज उवदेस-गुरुसंजोगमंतरेणं ति बूया । सेवणिगहे पुच्छेज वाधुज्जसंरोधमंतरेणं ति बूया । उज्जाणिगहे पुच्छेज कामरतिसहाससंपयुत्तं ति बूया । जाणसालाय पुच्छेज भयसंरोधमंतरेणं ति बूया। आएसणे पुच्छेज सरीरस्स कम्मलाभमंतरेणं ति बूया। मंडवे पुच्छेज दारिइमंतरेणं ति बूया। 'लेवणगिहे पुच्छेज महाजणसाधारणपरिरक्खणायं ति बूया। वेसगिहे पुच्छेज 15 वयकम्मवंचणयाय त्ति बूया । कोहाकारे पुच्छेर्ज्ज धण-धण्णमंतरेणं ति बूया । पवासु पुच्छेज्ज दाणविसगामंतरेणं ति बूया। सेतुकम्मेस पुच्छेज परलोगगमणमंतरेणं ति बूया। जणके पुच्छेज दाससंखरणामंतरेणं ति बूया। ण्हाणगिहे पुच्छेज सरीरसोक्खमंतरेणं ति बूया। वचिगहे पुच्छेज अमणुण्णसंजोगमंतरेणं ति बूया। अंगणिगहे पुच्छेज अंगण-गतं सम्मोहप्पयुत्तं ति बूया । आतुरिगहे पुच्छेज वाधिपरिमोक्खमंतरेणं ति बूया । संसरणिगहे पुच्छेज रायत्थविवादं व त्ति बूया। संकसालायं पुच्छेजा अत्थिनतमंतरेणं ति बूया। करणसालायं पुच्छेजा आयुधेयमंतरेणं ति बूया। 20 पणितगिहे पुच्छेज कुडुंववद्धीमंतरेणं ति बूया । परोहडे पुच्छेज संपेसणमंतरेणं ति बूया ।। छ ।।

सेसाणि गिहाणि पडिरूवपडिपोग्गलेहिं णातन्त्राणि भवंति, तं जधा-आसणाणि पछित्यकाओ आमासद्वसतं अपस्सयाणि ठिताणि पुच्छिताणि वंदिताणि आगताणि संलाविताणि चुंविताणि आलिंगिताणि उवदासिताणि णिवण्णाणि सेविताणि । जधा एताणि सन्वाणि आमास-सह-रूव-इंगितागारभावेहिं आधारयित्ता विण्णातन्त्राणि भवंति, एवं पुच्छितज्झायो(ये) एतेहि ज्ञेव सामास-सह-रूवपादुब्भावेहि आधारयित्ता विण्णातन्त्राणि भवति ॥

॥ पुंच्छितनामऽज्झायो एकादसमो सम्मत्तो ॥ ११ ॥ छ ॥

# [बारसमो जोणीअज्झाओ ]

अधापुन्नं खलु भो! महापुरिसिदण्णाए अंगविज्ञाए जोणी णामऽज्ञायो । तं खलु भो! तमणुवैक्ख-स्मामि । [तं जहा—] तत्थ सन्वअपरिग्गहेसु सन्वपासंडगते सन्वपासंडोवकरणे सन्वधम्मप्युत्तगते सन्वधम्मोपगरणे य धम्मजोणी बूया । तत्थ सन्वमहापरिग्गहेसु सन्वअत्थ √गैते सन्वत्थ ⊳ वैक्तमाणेसु थी-पुरिसेसु सन्वत्थैसन्वागते य 30 अत्थजोणी बूया । तत्थ सन्वसामेसु सन्वारीमगते सन्वसामोयिगते सन्वकामोचारगते य गंध-मञ्ज-ण्हाणा-ऽणुलेवण-आ-

हैं॰ त॰ ॥ द क्ष्मिम् हैं॰ त॰ ॥ द वावज्ज हैं॰ त॰ ॥ द संघण हैं॰ त॰ ॥ द संघण हैं॰ त॰ ॥ द क्ष्मिम् पु॰ हैं॰ त॰ ॥ द क्ष्मिम् प्रि॰ त॰ विना ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ ॥ द क्ष्मिम् प्रि॰ त॰ विना ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ विना ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ विना ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ विना ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ विना ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ विना ॥ द क्ष्मिम् द कि त॰ ॥

#### बारसमो जोणीअज्झाओ

१३९

भरणगते य कामजोणि ब्र्या । तत्थ पुण्णेसु उद्धभागे य विवद्धमाणेसु य थी-पुरिसेसु सञ्वविवद्धीयं जुत्तेसु विवद्धि ब्या । तत्थ तुच्छेस अधेभागेस हायमाणेस य थी-पुरिसेस सव्वहाणिसंपयुत्तेस य हाणि व्या । तत्थ समागतेस गत्तेस य महाभरणगतेसु य मेहोपकरणेसु य मिधुणचरेसु य सत्तेसु सव्वसंगमगतेसु य संगमजोणि वृया । तत्थ एकंगेसु गत्तेसु विखित्तेस य एकाभरणे एकचारिस गत्तेस विखिप्पमाणेस सन्वविष्पयोगेस विष्पयोगजोणि वृया। तत्थ पसण्णेस गत्तेस सव्वपसण्णगतेसु य सव्विमत्तगए य सव्वसम्मोयीगते य मित्तजोणि ब्रूया । तत्थ अप्पसण्णेसु गत्तेसु सव्वअप्पसण्णगते 5 य 😭 सँव्यअमित्तगए य सव्यअत्थगए य 🖏 सव्यजोधगते य सव्यसंगामणामघेजोदीरँणे उण्हससुकागउळूगगते अहि-णडलगगते विवादजोणि बूया । तत्थ णीहारेसु चलेसु गाम-णगर-णिगम-जाणपय-पट्टण-णिवेस-सण्णाखधावार-अड-वि-पव्ययदेस-संजाण-जाणगते दृत-संधिवाल-पावासिकगते उदाहिते पावासिकजोणि वया । एतेसामेव ठितसाधारणेस पबुत्थजोणि ब्रया । एतेसामेव आहारोदीरणे आगमणजोणि ब्रया । तत्थ णीहारिस मुदितेस कण्हेस णिग्गमजोणि ब्रया । तत्थ आहारेस मुदितेस आगमजोणि वया । तत्थ उत्तमेस रायोवकरणेस रायजोणि वया । तत्थ उत्तमेस रायाणुपाय- 10 जोणिं बूया । इस्सरेसु रायपुरिसागतेसु य रायपुरिसजोणिं बूया । तत्थ दृढेसु सव्ववणियगतेसु य वणियप्पधजोणिं बूया तत्थ चलेसु सञ्वकारुगगते य सञ्वकारुकोपकरणे कारुकाजोणि बूया । तत्थ सञ्वअणूसु सञ्वकसेसु सञ्वकासिकोपकरणे सन्वत्थीगगते य अणुयोगजोणि वया । तत्थ उद्धं णाभिउवकरणगते य सन्वअज्ञगते य सन्वअज्ञोपचये अज्जजोणि बूया । तत्थ अघेणाभिगते उड्डं जाणुगते सिस्सजोणिं बूया । तत्थ पाद-जंघा-पैस्स-पव्वपेस्सगते य पेस्सजोणिं बूया । तत्थ सोत्तपिडिपिधांणे णेत्तपिडिपिधाणे मुहपिडिपिहाणे अप्पाणपिडिपिहाणे से पैडिपिधाणे सञ्बबंधेसु य बंधणजोणि 15 बुया। तत्थ एतेस सन्वेस आहारसंप्यत्तेस वंधणजोणिं बुया। तत्थ एतेस चेव णीहारेस य जुत्तेस य चलेस सैव्वमोक्खेस य मोक्खजोणि वया । तत्थ मुदितेस सञ्बसाधारणेस य आरोग्गपवित वया । तत्थ उत्तमेस आहारसंपचतेस मुदितजोणि बूया । तत्थ उद्धंभागेसु आहारेसु उवहुतेसु पीडिते साधारणे आतुरजोणि बूया । तत्थ पच्छिमेसु णिम्मद्वेसु अधोभागेसु य मरणजोणि बूया । तत्थ उद्धंभागेसु आहारसंपयुत्तेसु य सयितव्वसाधारणेसु य सयितव्वजोणि बूया । तत्थ सन्वत्थगते छेदणेसु य छिण्णजोणि बूया। तत्थ सोत्तपिडिप्पिधाणे णेत्तपिडिप्पिधाणे मुहपिडिप्पिधाणे अप्पाणपिडिप्पिधाणे 20 णिधाणपिडिप्पिधाणे णिक्खित्त-पम्हुद्वगते य णहुजोणि बूया। तत्थ सन्वत्थ आहारगते विणयजोणि बूया। तत्थ सन्व-बंभेज्ञेसु बंभचारिगजोणि बूया । तत्थ सन्वबंभणेसु सन्वबंभणोपकरणे य बंभणजोणि वूया । तत्थ सन्वस्तेयेसु आयुधभंडे य खत्तियजोणि बूया। तत्थ सञ्ववेस्सेज्ञेसु वेस्सजोणि बूया। तत्थ [सञ्व]सुद्देज्ञेसु सुद्दजोणि बूया। तत्थ सञ्बबालेयेसु बालजोणि बूया । तत्थ सञ्बजोञ्बणत्थेसु जोञ्बणत्थजोणि बूया । तत्थ सञ्बतुहेसु बुहुजोणि बूया । तत्थ सञ्जमिस मिन्समजोणि व्या । तत्थ सञ्जजनेसु उत्तमजोणि व्या । तत्थ सञ्जपन्नवरेसु पन्नवरजोणि 25 बूया । तत्थ सञ्वअव्भंतरेसु अव्भंतरजोणि बूया । तत्थ सञ्वबाहिरेसु बाहिरजोणि बूया । बाहिरव्भंतरेसु सकपरक्र-साधारणेसु साधारणजोणि बूया । तत्थ णपुंसकेसु णपुंसकजोणि बूया । तत्थ पुण्णामेसु पुण्णामजोणि बूया । थीणामेसु थीणामजोणि बूया । तत्थ पुरित्थमेर्सु गत्तेसु अणागतेसु य सद्देसु अणागतजोणि बूया । तत्थ पच्छिमेसु गत्तेसु अतिवत्तेसु य सद्देसु अतिकंतजोणि बूया । [तत्थ] वामद्क्खिणेसु गत्तेसु वत्तमाणेसु य सद्देसु वत्तमाणजोणि बूया तत्थ पुरितथमेसु [गत्तेसु] पुरितथमजोणि बूया । तत्थ उत्तरेसु गत्तेसु उत्तरजोणि बूया । तत्थ पच्छिमेसु गत्तेसु पच्छि- 30 मजोणिं बूया । तत्थ द्क्लिणेसु गत्तेसु द्क्लिणजोणिं बूया । तत्थ द्क्लिणपच्छिमेसु गत्तेसु द्क्लिणपच्छिमजोणिं बूया । तत्थ पच्छिमुत्तरेसु गत्तेसु पच्छिमुत्तरजोणिं बूया । तत्थ पुन्वुत्तरेसु गत्तेसु पुन्वुत्तरजोणिं बूया । तत्थ पुन्व-

१ जुद्रेसु सप्र॰ ॥ २ मलोप॰ हं॰ त॰ विना ॥ ३ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४ °रणे अण्हसमुका-कडल्लगगते॰ हं॰ त॰ ॥ ५ °सुण्णा॰ हं॰ त॰ ॥ ६ सञ्चकेसेसु हं॰ त॰ ॥ ७ °जाणगते सि॰ विना ॥ ८ तं पाद॰ सप्र॰ ॥ ९ पस्सगते या पेयस्सजो॰ हं॰ त॰ विना ॥ १० °धाणे घाणपडिण्पिधाणे मुह॰ हं० त॰ सि॰ ॥ ११ पप्पडिद्दाणे हं० त॰ ॥ १२ सञ्चसोक्खेसु य सोक्ख॰ हं॰ त॰ विना ॥ १३ °सु अत्थेसु अणा हं॰ त॰ विना ॥

#### अंगविज्ञापइण्णयं

द्क्लिणेसु गत्तेसु पुन्वद्क्लिणजोणि बूया । [तत्थ ] उपरिट्ठिमेसु उपरिट्ठिमजोणि बूया । तत्थ हेट्ठिमेसु हेट्ठिमजोणि वूया । तत्थ आहारणीहारेसु आहारणीहारेसु आहारणीहारेसु आहारणीहारेसु आहारणीहारेसु आहारणीहारेसु आहारणीहारेसु आहारणीहारेसु आहारणीहारेसु जोणि बूया । तत्थ णीहाराहारेसु णीहाराहारजोणि बूया । तत्थ पाणजोणियं पाणजोणि बूया । तत्थ धातुजोणीयं धातुजोणीं बूया । तत्थ मूळजोणियं मूळजोणिं बूया । तत्थ सम्बसामेसु आभरणजोणिं बूया । तत्थ अणूसु उध्या । तत्थ त्रण्या । तत्थ त्रण्या । तत्थ अणूसु अध्या । तत्थ उत्तमेसु उत्तमजोणिं बूया । तत्थ अध्यमजोणिं बूया । तत्थ उण्णतेसु उण्णतजोणिं बूया । तत्थ प्रणास्चीणिं बूया । तत्थ उप्तमेसु उत्तमजोणिं बूया । तत्थ अध्यमजोणिं बूया । तत्थ उण्णतेसु उण्णतजोणिं बूया । तत्थ रसेसु रसजोणिं बूया । तत्थ वण्णेसु वण्णजोणिं बूया । [तत्थ ] गंधेसु गंधजोणिं बूया । ात्थ अब्मंतरामासे ४ सँव्विम्म ⊳ सव्वमित्थ त्ति बूया । तत्थ सव्वेहिं इंदियेहिं इंदियत्था विण्णातव्या भवंतीति ।।

॥ जोणी णामऽज्झायो बारसमो सम्मत्तो ॥ १२ ॥ छ ॥

## [ तेरसमो जोणिलक्खणवागरणज्झायो ]

णमो महापुरिसस्स वद्धमाणस्स । अधापुन्तं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय जोणिलुक्खणवागरणो णामऽज्झायो । तं खलु भो ! तमणुवक्खस्सामि । तं जधा-तत्थ तिविधा जोणी सज्जीवा १ णिज्जीवा २ सज्जीवणिज्जीवा ३ चेति । तिविधं लक्खणं-दीणोदत्तं १ दीणं २ उदत्तं ३ चेति । तत्थ इमाणि उदत्ताणि-उत्तमाणि पुण्णामाणि दढाणि विद्वाणि सुक्काणि आहारीणि दिहाणि थूलाणि पुधूणि मधंताणि मंडलाणि लोहिताणि परिमंडलाणि थलाणि मोक्खाणि पसण्णाणि उच्चाणि पुण्णाणि आयुजोणीयाणि वृहाणि अग्गेयाणि हिद्याणि पत्तेयाणि दंसणीयाणि, उदत्तलक्खणाणि वक्खाताणि १ । तत्थ इमाणि दीणलक्खणाणि-णपुंसकाणि चलाणि लुक्खाणि णीहारीणि ह्रस्साणि किसाणि तिक्खाणि दृहरचलाणि मताणि णिण्णाणि वृहाणि अप्पसण्णाणि तुच्लाणि अणूणि वाउजोणीकाणि मताणि अदंसणीयाणि इति दीणाणि २ । तत्थ इमाणि दीणोदत्ताणि-थीणामाणि समाणि दहरत्थावरेज्ञाणि गहणाणि उपग्गहणाणि तणूणि अंताणि 20 अंतिमदीणोदत्ता सद्द-रस-गंध-फासा चेति दीणोदत्ताणि भवंति ३ ।

तत्थ चडिविधा पुच्छणहा भवंति—अत्थाणुगता १ [कामाणुगता २ ] धम्माणुगता ३ वीमंसाणुगता ४ चेति । दीणोद्त्ता सेवते सततसद्दाणि दीणाणि वा उद्त्ताणि वा दीणोद्त्ताणि वा, दीणोद्त्तो वा सेवते घायते गंधाणि दीणाणि वा उद्त्ताणि वा दीणोद्त्ताणि वा, उद्त्तो वा दीणो वा दीणो उद्त्तो वा सेवते चक्खुतो रूवाणि दीणाणि वा उद्त्ताणि वा दीणोद्त्ताणि वा । दीणो वा दीणोद्त्ताणि वा । दीणो वा उद्त्तो वा दीणोद्त्ताणि वा । दीणो वा उद्त्तो वा दीणोद्त्तो वा सेवते यं तत्थ पढमं भवित जत्थ भावोऽणुरज्जति तेण तं णिद्दिसे । पढमं च से पिटिपोगालो तत्थ वेत्तणइंदियत्थेसु य इंदियपण्णाय उवधारियत्ता ततो बूयांगचितओ । उद्त्तो उद्त्तागारो विण्णातव्वो, दीणोद्त्तागारो विण्णातव्वो, व्यांगचितओ । उद्त्तो उद्त्तागारो विण्णातव्वो, वालो तरुणाधिप्पायो विण्णातव्वो । तत्थ सव्वत्थो दुविधो पुच्छणहो दीणोद्त्तो चेति । तत्थ इमाणि उद्त्त्तस्स णिव्वित्तकारणाणि भवंति—तुइं मं पुच्छति, पसण्णं मं पुच्छति, पीणितं मं पुच्छति, आरोगं मं पुच्छति, अविक्खित्तं मं पुच्छति, उद्तिते वालं कारो वालंकारणाणि भवंति—तुइं सं पुच्छति, पसण्णं मं पुच्छति, पीणितं मं पुच्छति, आरोगं मं पुच्छति, अविक्खित्तं मं पुच्छति, विक्षालंकारो, विक्षालंकारो, विद्यालंकारों से पुच्छति, सहरिसं मं अ 'वंदिति, बहुम ⊳तं ति मं उद्त्तवत्थाभरणो उद्त्तमछाणुलेवणो उद्त्तवेसालंकारो,

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

10

\$80

१ रत्तजोणि हं॰ त॰ विना ॥ २ अवमेसु अवम॰ हं॰ त॰ ॥ ३ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ४ ८ ▷ एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ५ दीणाणि हं एव ॥ ६ महंताणि हं॰ त॰ ॥ ७ वा सेवंते वा सेवते सं३ पु॰ ॥ ८ ८ ▷ एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ९ पेक्खिति हं॰ त॰ ॥ १० ० ▷ एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥

उदत्तसयणासणो दिक्खणायतं णिविद्धो उज्जुर्मुहो पेक्खित, उज्जुर्मुक्खो उद्घोकेति, चतुरिक्ख वंदित, पूर्येतो वा पुच्छिति, अविधितं अव्भुष्पवित उम्मज्जिति अब्भुत्तिद्वति, उदत्ते वेसे उदत्ते गंघे जण्णे वा छणे वा उस्सये वा उदत्ते समाये वा उदत्ते पिट्टपोग्गले वा उदत्ते सद-रूविम्म रस-गंध-फासे णिमंतणिम्म य आगमे भक्ख-मोज्जआमंतणिम्म य । तत्थ इमाणि आहारलक्खणाणि भवंति, तं जधा—पवासागमणं कण्णाय अभिवहणं अत्थस्स विविधस्स लामं धणस्स लामं कामलाभो विविधविज्ञालाभो जं च अण्णं पसत्थं पस्सेज्ञ तस्स सव्वस्स लाभो भविस्सिति त्ति बूया । तत्थ उदत्तस्स ७ पुच्छणहो भवित—एक्किसरीयं लाभो त्ति पुरिसस्स लाभो, पुरिसस्स इत्थिलाभो हिरण्णस्स लाभो वत्थलाभो अर्थणालाभो ६ पण्णस्म शामो धातगलाभो इस्सरितलाभो उत्तमजोणीयं आमासो आहारिम्म य उत्तमे ।

पुण्णामघेजे सुके [य] दढे णिद्धे य लोहिते । उदत्तेस असणलाभे य वत्थे आभरणेसु य ॥ १ ॥ गंध-महेस फासे य सह-रूवे य वाहिरे। एरिसे उत्तमे दित्ते इस्सरियलामं वियागरे॥ २॥ 10 एतेसामेव णीहारे अमणुण्णे आगमस्मि य । अमणुण्णे सद्द-रूविम्म इस्सरिये चलणं ध्रवं ॥ ३ ॥ [ ..... । मणुण्णे सद्द-ह्विम्म ] रस-गंघे य उत्तमे ॥ ४॥ उत्तमेस य फासेस तजातपडिपोग्गले। धुवो भूमीय लाभो तथा चेव उ पेसणे।। ५।। एतेसामेव णीहारे अमणुण्णे य आगमे । णिडुते य किलिडे [य] भूमीय चलणं धुवं ।। ६ ।। कण्णा गंडा उरं ओहा दंता अंगुड़के तथा। बाहूदरे य पादे य पुरिसणामं च जं भवे ।। ७ ।। एतेसु सद्द-रूवेसु आहारेसु य कित्तिते । हसिते णट्टे य गीये य वादिते कामसंसिते ।। ८ ।। 15 मधुरे आलाप-संलावे आसिते मद्णे अय । सुगंधे ण्हाण-मह्निम गंधिमम असुगंधिगे ॥ ९ ॥ अं असुगंधि >> अणुळेवणे सव्वाभरणे (१) । अतिमासे य सव्वत्थ गोज्झस्स चेव दंसणे ।। १० ।। पाणिणा पाणलाभिम्म सिचकतस्स मुंचणे । एरिसे सद्द-रूविम्म पुरिसलाभो थिया भवे ॥ ११ ॥ एतेसामेव णीहारे अमणुण्णे आगमम्मि य । अमणुण्णे सद्द-रूविम्म ध्रुवो से असमागमो ॥ १२ ॥ कण्णपाली भुमा णासा जिन्मा गीवा तथंगुली । सोणी णाभी य कुक्खी य अरहस्साणि य आमसे ॥ १३॥ २० अतिमासे य सन्त्रम्मि वियागरे वेसकम्मि य । अलंकारे य सन्त्रम्मि सन्वेसाऽऽभरणेसु य ॥ १४ ॥ ण्हाण-महेसु गंघेसु सुगंघे अणुलेवणे । कामुके कामसंलावे उम्मिते गीत-वादिते ॥ १५॥ पारावत-चक्कवाया य हंस-कागं च किण्णरा । बिपदा चडप्पदा वा वि जे वऽण्णे मिधुणचारिणो ।। १६ ॥ मधुरे आलावसंलावे कामस्स अणुलोमके । आर्छिगिते चुंबिते य सामग्गीय समागमे ॥ १७॥ वधुज्जभंडकपरिकित्तणाय तिलयं ति विवण्णके वा । मणुण्णे सद्द-रूविम्म रस-गंघे य उत्तमे ॥ १८॥ 25 फासे य मणुण्णिम्म आहारे य अणुमते । पिडिपोग्गलेसु एतेसु थिया लाभो ति णिहिसे ॥ १९॥ एतेसामेव णीहारे अमणुण्णे आगमिम य । णिम्महे णिहुते लित्ते ण थिया य समागमो ॥ २० ॥ पासाणं सक्तरं लोणं [तथा] रयतमंजणं । दंतसिष्पिपडलं.....अट्टिअक्खते (?) ॥ २१॥ मणिक्वालिका लोहं हिरण्णपडिपोग्गले । आमासे य मंणुण्णाणं [.....। २२ ॥ ] उत्तमिम य आमासे [.....।] उदत्तमिम य पुच्छंते हिरण्णलाभं धुवं वदे ॥ २३॥ 30 एतेसामेव णीहारे अँमणुण्णे आगमिम य । णिम्महे णिहुते चितते णासो होति हिरण्णके ॥ २४ ॥ लक्खा हरिद्दा मंजिट्टा हरिताल मणस्सिला। कोरेंटैंक सिरियकं मणोज णुत्तमालकं।। २५।।

१ °मुह पेक्खित सप्र०॥ २ अन्भप्पध उम्म ° हं० त० विना ॥ ३ इत्थीहिर ° हं० त० ॥ ४ ๗ ⊳ एति चिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ५ असुगंधिमिम हं० त० विना ॥ ६ ๗ ⊳ एति चिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ७ गीवा य अंगुली हं० त० ॥ ८ अहरस्साणि हं० त० ॥ ९ मणुस्साणं सप्र०॥ १० अमणुण्णमिम य आगमे हं० त० ॥ ११ °टकेसिरियकं वि०॥

अंगविज्ञापइण्णयं

१४२

अमीयाणि य अमी य जिन्भाणिहं च सप्पभं। णिद्ध-लोहितके द्व्वे सुवण्णपिडिपोग्गले ॥ २६॥ एतेस सह-रूवेस मणुण्णाणं च आगमे । उदत्तिम य पुच्छंते ध्वो लाभो सुवण्णके ॥ २०॥ एतेसामेव णीहारे अमणुण्णे आगमिन्म य । णिम्महे णिहते चित्रते ध्वो णासो सुवण्णके ॥ २८ ॥ धण्णं पुरिसो गेण्हित्ता गोमयं उद्कमट्टिका । पुण्णे णिद्धे सुहामासे आहारे उत्तमिम य ॥ २९ ॥ 5 [ ..... ] तिण-तुस-करीसाणि मुहं च परिमद्दति ॥ ३०॥ आहारिम्म य सञ्विम्म तज्जातपिडिपोग्गले । रसाणं दंसणे उदिते पीणियस्स यै सुंछणे ॥ ३१ ॥ एतेस सह-रूवेस मणुण्णाणं च आगमे । धातकं अण्णलामं च एतस्स दंसणे धुवो ॥ ३२ ॥ अण्ण-पाणे विसंजुत्ते बहु खित्तपिपासिते । जायमाणे अलाभिम परिविद्धं भाइतं ति वा ॥ ३३ ॥ अण्ण-पाणस्स णीहारे अमणुन्ने आगमस्मि य । छीतकं अण्ण-पाणं च धुवं णित्थ वियागरे ॥ ३४ ॥ दारकस्मि गिहीतस्मि अक्खिस्मि अंजितस्मि य। दारकाणं च कीलणके दारकाभरणे तथा ॥ ३५ ॥ 10 वच्छके पुत्तके चेति पोतके पिछके तथा । सिंगके [तण्णके व ति ] घत-दुद्धद्रिसणे ॥ ३६ ॥ पुष्फे पवाले तरुणे विरूढे तरुणं हो। जोणिवालिकं दिहा पुत्रामेसु वालको ॥ ३७॥ एतेसामेव णीहारे अमणुण्णाणं च दरिसणे । णिम्मडे णिडुते चित्रते पुत्तणासं वियागरे ॥ ३८ ॥ चतुष्पदं णामे दुष्पदे चतुष्पयं उवकरणे चतुष्पदद्रिसणे वा गहणे चेव वाहिते जोइतिम य ।। एतेसु सहरूवेसु मणुण्णाणं च आगमे । उदत्तिमा य पुच्छंते धुवो लाभो चतुष्पदे ॥ ३९॥ 15 एतेसु चेव णीहारेसु अमणुण्णाणं च आगमे । णिम्महे णिहुते चितते धुवो णासो चतुष्पदे ॥ ४० ॥ चलाणि मुसलं सुप्पं पीढकं पँडाका झयो। पाद-ऽच्छि-पाणि-घटको केसा सोपाणपादुका।। ४१।। पादपुंछणं उपाणहा आभरणं सञ्वपादोवकं च यं । उरुणीं चलोढो वणिसया..... उक्खली (?) ॥ ४२ ॥ [ ..... । ] उत्तमिम य पुच्छते पेस्सलामं धुवं वदे ॥ ४३ ॥ एतेसामेव णीहारे अमणुण्णे य आगमे । णिम्महे णिहते चितते पेस्सणासं धुवं वदे ॥ ४४ ॥ पाँसाण मट्टिया लेडुं काकवालं पिधुला सिला । सन्वलोहे य पुधुले खेत्त-वत्थुपरिगाहे ॥ ४५ ॥ [ .....] अँत्थुते पुघुले दहे ॥ ४६ ॥ उदगम्मि य आमासे सद्द-रूवे य उत्तमे । उदत्तम्मि य पुच्छते वत्थुलामं वियागरे ॥ ४७॥ कि रेंतेसामेव णीहारे अमणुण्णाणं च आगमे । णिम्महे णिहुते चितते वत्थुणासं वियागरे ॥ ४८ ॥ 25 णवधम्मपलासाणि वक्कला कुसुमालिका । चीरं च वासणं चेव पत्तुण्णा वालकाणि वा ॥ ४९॥ उण्णह्वं च कप्पासं तिदं अवकेसु य । वेहिका वक्कभंडं च वित्तम्मि अणूसु य ।। ५० ॥ एएसु सद्द-ह्तवेसु मणुण्णाणं च आगमे । उदत्तिम्म य पुच्छंते वत्थलामं वियागरे ॥ ५१ ॥ 🖘 एतेसामेव णीहारे अम्णुण्णाणं च आगमे । णिम्मडे णिडुते चिहते वत्थहाणि च णिहिसे ॥ ५२ ॥ अञ्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे पुण्णामासे पुण्णामधेजामासे दक्तिवणामासे सञ्वपणितगते सञ्वसिप्पिया-<sup>30</sup> तणुगते सञ्वभंडगते सञ्वसिष्पोपकरणे सञ्वसिष्पिगदंसणे कारुकसंछापकम्भि किट्टिते धुँगयपडिच्छत्ते उदत्तसि-प्पिकामासद्रिसणे।

१ य मुंछणे सं ३ पु॰ ॥ २ कायकं हं॰ त॰ ॥ ३ 'णिचालिकं दिट्टा हं॰ त॰ विना ॥ ४ पडको झयो हं॰ त॰ विना ॥ ५ उरंणी वालो दोवणि° हं॰ ॥ ६ णिहुते णिहुते चिलते सं३ पु॰ सि॰ त॰ । णिहुए चिलए चिलए हं॰ एव ॥ ७°पासाणि हं॰ त॰ ॥ ८ ॰गहे ॥ ४५ ॥ अत्थुते पुघुले चेव दढे य उदरम्मि य । आमासे सह-रूवे य उत्तमे य विसेसओ । उदत्तिम य पुच्छंते। सि॰ ॥ ९ अत्थुते थावरे पुधुले दढे हं॰ त॰ ॥ १० हस्तचिह्नान्तर्गतः श्लोकसन्दर्भः हं॰ त॰ एव वर्तते॥ ११ °िम्म कट्टिते वि॰। १२ सुपडिच्छंते वि॰॥ सुपडिसुंते सं ३ पु॰॥

#### तेरसमो जीणिलुक्खणवागरणज्झायो

१धर

एतेसु सद्दपिहरूवेसु मणुण्णाणं च आगमे—
उदत्तिम य पुच्छेते आहारिम य पुच्छिते। एतेसु सद्द-ह्वेसु कम्मलामं वियाणिया।। ५३॥
एतेसामेव णीहारे अमणुण्णिम य आगमे। णिम्मेडे णिडुते चितिते कम्मणासं वियागरे॥ ५४॥
अब्भंतरामासे णिद्धामासे पुण्णामासे [पुण्णामघेजामासे] दिक्खणामासे अवत्थित-गंभीर-थिमिते आविगते
अदीणसत्तसव्यणाणगिकत्तणे शैठोक-वेय-सामयिके आभिरामिके अभिधम्मीयसुतणाणाणुकित्तणे ितिप-गणित-ह्प-रायविज्ञा- इ
परिकित्तणे अंग-सरे ठक्खण-वंजण-सुविण भोमुप्पात-अंतिठक्खअणुकित्तणे।

एतेसु सद्दूर्वसु मणुण्णाणं च आगमे।
उदत्तिम य आहारे पुच्छंते उदत्तिम य। विज्ञालामं वियाणीया उत्तमं जीविकारणं ॥ ५५॥
एतेसामेव णीहारे अमणुण्णाणं त आगमे। णिम्मेड णिडुते चिलिते विज्ञाणासं वियागरे ॥ ५६॥
अन्मंतरामासे सुद्धामासे पुण्णामासे पुण्णामधेज्ञामासे दिक्खणामासे पुष्फ-फलसद्द-उवभोगसद्द-ओसधीपिडिपो- 10
गालेस उदत्ते भक्ख-भोजे य पेज्ज-लेज्झिकत्तणे य।

एतेस सद्द-रूवेस आगमे उत्तमिम य। धातकं [धण्णलामं च] अत्थलामं च णिद्दिसे ॥ ५७ ॥
एतेसामेव णीहारे अमणुण्णे आगमिम य। णिम्मडे णिडुते चितते छायकं तत्थ णिद्दिसे ॥ ५८ ॥
अन्मंतरामासे णिद्धामासे सुद्धामासे दृढामासे पुण्णामासे पुण्णामधेज्ञामासे उदत्तथी-पुरिसदंसणपादुन्मावे जण्णे
वा छणे वा उस्सये वा समाये वा वाधुज्ञे वा चोलके वा उपणये वा पसत्थ-विस्तत्थ-विमुत्तसुखासणभावे रितहासे 15
पिडिरूवेण णिद्दिसे ।

एतेसामेव णीहारे अमणुण्णाणं वा आगमे । णिम्महे णिहुते चित्रते भयं तत्थ वियागरे ॥ ५९ ॥

तत्थ इमाणि दीणसत्थस्स णिव्वत्तीकारणाणि भवंति । तं जधा-दीणं मं पुच्छति, अगहं मं पुच्छति, छातकं मं पुच्छति, विखित्तं मं पुच्छति, दीणं मं उवसंकैति, दीणं पेक्खित, दीणमधीतं पुँच्छिति, दिवणं बहुमन्नते, िकिलेडं वत्था-ऽऽभरणं किलिहमहा-ऽणुलेवणो अणज्जवेसा-ऽलंकारो अणुद्तत्तसयणा-ऽऽसणो वा उत्तराभिमुहासणाभिग्गहो वा 20 समुज्जतो णिवेहो तिरियम्मुहो ओलोकेंतो तिरियम्मुहो पेक्खित, नीयम्मुखो णिज्झायित, हेट्टामुहो वंदिति , खिंसतो अणव-रिथतं पुच्छिति, परावत्तो णिम्मेजिति ओणमिति, अपसक्कंतो आमासिज्जते अणुदत्ते दीणपिडिपोग्गले दीणे सहरूवे रस-गंध-फासे अणुलेपणे सरे य सव्विम्म दीणे अणुदत्ते किलिटे दीणमाणसे । तत्थ इमाणि दीणलक्खणाणि भवंति । तं जधा-

अपसक्ति १ अपगते २ अपणामिते ३ णिम्महे ४ णिहिते ५ । णिहितम्मि य आहारे अमणुण्णाणं च आगमे ॥ ६० ॥

25

णीहारे सद्द-ह्वाणं फासे गंघे रसिम्म य। पवासागमणे चेव कण्णाणिव्वहणं च जं।। ६१।।
विविधो य अत्थपचयधम्मस्स कामुकस्स खओ सव्वेसिं चेव अत्थाणं अलामो त्ति, तत्थ इमं दिसं पुच्छण्टा
भवंति । जधा - अप्पसत्थस्स अत्थस्स अलामो विणासो विद्दवो विष्पयोगो आतंको आतुरो मरणं छविच्छेयो बंधो
पवासगमणं पराजयो धणापचयो अणावुटी अकम्मं सोमा छातकं पितमयं चेति। जं किंचि अप्पसत्थं सव्वं एतं दीणस्स
पुच्छमाणेसु प्युद्देसु पसुसु य णेकेसुँ जुद्धाय परिते भवे पिते आहतम्मि य मुद्दिणा मिउडीयं च वम्णणे अतिपातिते ३०
विवादे विमाहे त्ति य कलहं तत्थ वियागरे। उकंपिते झिपते खित्ते ओबाधितम्मि य संरुद्धे उपधावंते य रोदंते केलहं धुवं।

१ लोकवेसाम° सं॰ ३ सि॰ पु॰। लोकपसाम॰ हं॰ त॰॥ २ आभिघ॰ हं॰ त॰॥ ३ ॰सरक्लण॰ हं॰ त॰ विना॥ ४ धातकं पुत्तलामं च अतथ सि॰॥ ५ दीणमत्थ हं॰ त॰ विना॥ ६ ॰कमंति हं॰ त॰॥ ७ पुच्छा वंदति णं बहु हं॰ त॰ विना॥ ८ ॰दत्तसमणो वा उत्त से ३ पु॰॥ ९ वामपुजुत्तो हं॰ त॰॥ १० तीरियम्मुखो हं॰ त॰॥ ११ ॰ति खित्तो अण॰ हं॰ त॰॥ १२ णिमज्जति हं॰ त॰॥ १३ आसासिज्जते हं॰ त॰॥ १४ अप्पसत्थस्स लाभो सि॰॥ १५ पराजणोपचयो सं ३ पु॰॥ १६ ॰सु यद्वाय वरिए हं॰ त॰॥ १७ कलहो हं॰ त॰॥

१८८

10

#### अंगविज्ञापङ्ग्णयं

वाचिवाकेविको कलहो तालिते पैहरेहि य। सत्थिम रुधिरुपाया छड्च्छेदं वियागरे ॥ ६२ ॥ संगीमे जुद्धसदेसु अब्भातलपलाइते । सन्नाहे जुद्धसंरागे [रा]यविज्ञाभये भयं ॥ ६३ ॥ जंघापादे य छत्तचोपादिधिकाणि य। जुत्तं च जाणवासं च पंथं च पिडपोग्गेलं ॥ ६४ ॥ पवासगमणे सज्जे कंतार[ग]हणासु य। संपित्थिते पद्गगाहे भंडउग्गाहणासु य ॥ ६५ ॥

होहेसु पञ्चतग्गहँगे तं तिरिययसितियं वा पर्त्थिताणं व दंसणे कोसल्लपुण्णपाते य पवासा आगतो चेति पसत्थपवासागामी य परातं च णिहिते।

एतेसु सद्द-रूवेसु पवासा आगमिम य । आहारेसु य सव्वेसु पवासा आगमं वरे ।। ६६ ।। धिते साधारणे चेव पर्यंत्तं तत्थ णिद्दिसे । णीहारे य णिवट्टेति णहं तत्थ विणिद्दिसे ।। ६७ ।। णीहारे य मणुण्णे य कण्णाणिव्वहणं वदे । आहारे य मणुण्णे य कण्णायावहणं वदे ।। ६८ ।। णीहारे चेव णीहारे दीणंसि मुदिते वि वा । पडिरूवेण पस्सित्ता ततो सम्मं वियागरे ।। ६९ ।।

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय जोणीलक्खणवागरणो णामञ्ज्ञायो तेरसमो सम्मत्तो ॥ १३ ॥ छ ॥

# [चोइसमो लाभदारज्झाओ ]

अधापुर्व्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय लाभद्दारं णामऽज्झायं। तं खलु भो ! तमणुवक्खस्सामि। 15 तं जधा—अत्थदारं १ समागमदारं २ पयादारं ३ आरोग्गदारं ४ जीवितद्दारं ५ कामद्दारं ६ बुद्धिद्दारं ७ विजयद्दारिमति ८ । अतो अत्थद्दारं । तं जधा-अञ्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे मुदितामासे पुण्णामघेजामासे दिक्खणामासे आहारे उत्तमे पुष्फगते फलगते हरितगते परम्घवत्था-ऽऽभरण-मणि-मुत्त-कंचण-प्यवाल-भायण-सयण-भक्ख-भोयणगते परम्बडवकरणगते ण्हाणा-ऽणुलेवण-विभूसिय-पह्डणर-णारिपादुब्भावे एताणि पेक्खमाणो वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसिं वा वाहिरे पादुच्मावे सद्द-रूवे पुच्छेज अत्थलामं वा खेमं वा पुत्तं वा णिचयं वा जाणं वी जुगां वा 20 सयणं वा आसणं वा भो(भा)यणं वा भूसणं वा जं किंचि पसत्थमत्थं पुच्छेज लाभमंतरेण एवमेवं भविस्सति त्ति वत्तव्वं। एताणि चेव पेक्खमाणो वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसिं वा बाहिरे सद्द-रूवपादुव्भावे पुच्छेजा अत्थहाणिं वा खयं वा विणासं वा किलेसं वा अणत्थिसिद्धिं वा जं किंचि अप्पसत्थं पुच्छेजा अलाभमंतरेण भविस्सिति त्ति बूया । एताणि चेव अक्रमंतो पुच्छेज लाभमंतरेण ण भवस्सतीति बूया । एताणि चेव अक्रमंतो पुच्छेज अलाभमंतरेण सन्वं भविस्सिति त्ति बूया । एताणि चेव छिंदंतो वा भिंदंतो वा ४ फींळेंतो वा ⊳ 25 विवाडेंतो वा णिर्क्सवणंतो वा पुच्छेजा अत्थहाणिं वा खयं वा विणासं वा किलेसं वा अणत्थिसिद्धिं वा जं किंचि अप्प-सत्यं पुच्छेज र्थंलाभमंतरेण तिउणो अवायो भविस्सतीति वत्तव्वं । एताणि चेव उवकडूंती पुच्छेज अत्थलामं वा सेमं वा पुत्तं वा णिचयं वा जाणं वा जुग्गं वा सयणं वा आसणं वा भायणं वा भूसणं वा जं किंचि पसत्थमत्थं पुच्छेजा लाभमंतरेणं एवमेतं भविस्सतीति तिगुणो लाभो बूया। एताणि चेव उपकडूंतो पुच्छेज अत्थहाणि वा खयं वा विणीसं वा किलेसं वा अणत्थिसिद्धिं वा जं किंचि अप्पसत्थं पुच्छेज ण भविस्सतीति बूया । एताणि अपकड्ढुंतो पुच्छेज एव-30 मादीणं लाभो ण भविस्सतीति बूया, जं च पुच्छेजा तस्स तिगुणो अपायो भविस्सतीति बूया। एताणि चेव अपकड्ढंतो

१ पहरेद्विया हं॰ त॰। परिहरेहि य सि॰॥ २ संगामजुद्धे सद्देसु हं॰ त॰॥ ३ अब्भालतप॰ सं॰ ३ पु॰ सि॰॥ ४ छत्तावापाद॰ सि॰॥ ५ ॰पोग्गला हं॰ त॰॥ ६ ॰हणेसु य हं॰ त॰ विना॥ ७ ॰हणेतू तंतरियय॰ हं॰ त॰॥ ८ पत्थियणाण दंसणे हं॰ त॰॥ ९ सिते हं॰ त॰॥ १० पयुत्तं हं० त०॥ ११ अत्थं वा लाभं हं० त० सि०॥ १२ वा जोग्गं सि॰ विना॥ १३ एवमेयं भ॰ हं० त०॥ १४ ०० एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति॥ १५ णिक्स्वंतो वा हं० त०॥ १६ अत्थलाभ॰ हं० त०॥ १७ विणासणं वा हं० त०॥

#### अट्ठारसमो जीवितदारज्झाओ

184

पुच्छेज एवमादीणं लाभो ण भविस्सतीति वृया । एताणि चेव उपकड्ढित्ता अपकड्ढेजा ततो पुच्छेज एवमादीणं पुव्वं लाभो अ भैवित्ता पच्छा अलाभो ⊳ भविस्सतीति बूया । एवमादीणि जेव अपकड्ढेजा उपकड्ढेजा ततो पुच्छेज पुव्वं अलाभो भविस्सति पच्छा लाभो भविस्सतीति बूया ।।

# ॥ इति लाभद्दारं ॥ १४ ॥ छ ॥

# [पन्नरसमो समागमदारज्झाओ]

5

समागमहारं वक्खरसामो। तं जधा-हंस-कुरर-चक्कवाक-कारंडव-कातंब-काकाक-मेज्जुकामिधुणचतुरेसु सत्तेसु मेधुणं समाचरंतेसु तेसु आलिंगितं चुंबितं हसितं गीत-वादित-मदग्गहणे वधू-वरसंदंसणे सयणा-ऽऽसण-सव्वसगुण-तिरि-क्खजोणीउपचारे सकुणे णिदिसे चचर-मधापध-सव्वदारसमयितत्थोदुपाणआभोगपणितगते तेसं परिकित्तणासु सागर-णदी-पट्टण-गोत्तमेसु समागते सव्वसमागमागमगते य सव्वसंजोगगते सव्वहरिसपादुवभावे एताणि पेक्खमाणो वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसि वा बाहिरे सद्द-ह्वपादुवभावे पुच्छेज समागमं वा सम्मोइं वा संपीतिं वा मित्तसंगमं वा 10 वीवाहं वा जं च किंचि पसत्थमत्थं पुच्छेज समागममंतरेणं एवमेतं भविरसतीति बूगा।

#### ॥ समागमद्दारं ॥ १५ ॥ छ ॥

# [सोलसमो पयादारज्झाओ]

अध प्यादारं वक्खस्सामो । तं जधा-दारकपादुब्भावे कीलणके दारकाण अभिणव्वे पुष्फ-फल-पवाल-परोहगते सप्पक-सीहक-वच्छवच्छके तरुणपाद्पके अण्णं वा यं किंचि बालकं बालसमाचारं वा एताणि पेक्खमाणो 15 वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसं वा बाहिरे सद्द-रूवपादुब्भावे पुच्छेज्ञ प्यामंतरेण पुच्छसीति वत्तव्वं, भज्ञा ते भविस्सतीति बूया । एताणि चेव पेक्खमाणो वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसिं वा बाहिरे सद्द-रूवपादुब्भावे वा पुच्छेज्ञ प्याविष्पयोगो ण भविस्सतीति बूया । उद्रपडणं वा पुत्तमरणं वा जं किंचि अप्पसत्थं पुच्छेज्ञ प्याविष्पयोगो ण भविस्सतीति बूया ।

॥ पयादारं सम्मत्तं ॥ १६ ॥ छ ॥ [ सत्तरसमो आरोग्गदारज्झाओ ]

20

आरोग्गदारं वक्खरसामी-तत्थ अब्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे सुदितामासे पुण्णामघेजामासे द्विस्खणामासे उत्तमामासे पहटुपुण्फ-फलामासे परम्घवत्था-ऽऽभरणे भूसणगते अब्भुत्थिते उविदेहे हसिते भिणते गीते वादिते अप्पालिते पिक्खते गिज्जते मुदिते णारीगणसमुदिते पसु-पिक्खसंदंसणे उद्गगवत्था-ऽऽभरण-सयणा-ऽऽसणगते एवंविहसद-रूवपादुब्भावे पुच्छेज्ञ आरोग्गं वा पमोदं वा सोमणसं वा जं किंचि पसत्थमत्थं पुच्छेज्ञ आरोग्गमंतरेणं 25 एवमेतं भविरसतीति बूया। एताणि चेव पेक्खमाणो वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसि वा बाहिरे सद्द-रूव-पादुब्भावे पुच्छेज्ञ रोगं वा विणासं वा मरणं वा जं च किंचि अप्पसत्थं पुच्छेज्ञ रोगमंतरेणं ण भविरसतीति बूया।।

# ॥ आरोग्गदारं सम्मत्तं ॥ १७ ॥ छ ॥

# [अट्ठारसमो जीवितदारज्झाओ ]

जीवितद्दारं वक्खरसामो । तं जधा-तत्थ अव्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे पुद्धामासे पुण्णामघेज्ञामासे ३० अणुपहुतामासे आहारे उत्तमे सुपसण्णे सूरे उद्ग्गे उत्तमे उपविट्ठे उल्लोकिते हिसते उक्कट्ठे गज्जिते अप्पालिते पच्छेलिए

१ ० एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ २ °मेज्जका° हं॰ त॰ ॥ ३ सकुणणिद्दे चच्चरमहापघ° हं॰ त॰ ॥ ४ °समागमगते हं॰ त॰ ॥ ५ पयामंतरेणं ण भवि° हं॰ त॰ पयाविष्पयोगेण भवि° ति॰ ॥ ६ पेसिते हं॰ त॰ ॥ ७ उक्कद्विए गज्झिए हं॰ त॰ ॥ ८ अष्फाडिते पच्छिलए सं३ पु॰ ॥ अंग० १९

अंगविजापइण्णयं

३४६.

5

गीते वादिते तल-ताल-फाससमुदिते णर-णारिपादुब्भावे सन्वत्थपरम्घगते सन्वणिच-धुवपादुब्भावे एताणि पेक्खमाणो वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसिं वा बाहिरे सह-रूवपादुब्भावे पुच्छेज्ञ मरणं वा णिव्वाणं [वा] वहं [वा] बाहं वा जं किंचि अप्पसत्थं मरणमंतरेणं पुच्छेज्ञ ण भविस्सतीति बूया।

॥ जीवितद्दारं सम्मत्तं ॥ १८ ॥ छ ॥

[ एगूणवीसइमो कम्मदारज्झाओ ]

कम्मद्दारं णाम वक्खरसामो । तं जधा-रायोपजीवीसु कारुकोपक्खरोपकरणेसु य उद्ग्गपुष्फ-फलगते पच्छेलिते मुदितणारि-णरगते यं किंचि पसत्थमत्थं पुच्छेज पणियमंतरेण एवमेतं भविस्सतीति वूया । एताणि जेव पेक्खमाणो वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसं वा बाहिरे सद्द-रूवपादुव्भावे पुच्छेज कम्महाणि वा कम्मणासं वा पणियविणासं वा जं किंचि अप्पसत्थमत्थं पुच्छेज कम्ममंतरेणे ण भविस्सतीति बूया ।।

॥ कम्मद्दारं सम्मत्तं ॥ १९ ॥ छ ॥

[ वीसइमो बुद्धिदारज्झाओ ]

वुद्धिदारं णाम वक्खस्सामो । तत्थ णिद्धामासे जलामासे णिडुँद्धे णिस्संघिते मुत्त-वच्चकरणे सेद्परामासे उद्गदंसणे उद्गचरसत्तपादुव्भावे णावा-काटिंव-डआलुए पदुमुप्पल-जलय-पुप्फ-फल-कंद्-मूलसंदंसणे सव्वजलोवकरणे सव्वजलोपजीविसंदंसणे सव्वजलपादुव्भावे तेल्ल-घत-दुँद्ध-मधुपाणगते वुट्टि-थणित-मेहगज्जित-विज्जतपादुव्भावे णदी
15 समुद्द-कूप-तलाक-विकरण-पस्सवणोपलंभे एताणि पेक्खमाणो वा भासमाणो वा ल्लामसमाणो वा एतेसिं वा बाहिरे सद्द-क्ष्वपादुव्भावे पुच्छेज्ज बुट्टिं वा वासारत्तं वा उद्कं वा सस्सणिप्फित्तं सस्स[संप]दं वा एवमादी यं किंचि पसत्थमत्थं पुच्छेज्ज बुट्टीमंतरेणं एवमेतं भविस्सतीति बूया । एताणि ज्ञेव पेक्खमाणो वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसिं वा बाहिरे सद्द-क्ष्वपादुव्भावे पुच्छेज्ज दुवुट्टिं वा अपगाहं वा सस्सविणासं वा सस्सवापित्तं वा जं च किंचि अप्पसत्थं पुच्छेज्ज सस्समंतरेणं वासारत्तमंतरेण वा भविस्सतीति बूया ।।

॥ बुद्धिदारं ॥ २० ॥ छ ॥

# [ एगवीसइमो विजयदारज्झाओ ]

तत्थ विजयहारं णाम वक्खस्सामो । तं जधा—तालवेंट-भिगार-वेजयंति-जयविजय-पुस्समाणव-सिविका-रध-पादुब्भावे परम्वत्थ-महाभरणपादुब्भावे परम्वत्थ-महा-ऽऽभरणअप्पिह्रियसंख-भेरि-दुंदुभि-परसद्द-रूब-रस-गंध-फासपा-दुब्भावे सेणालंभे अडवी-पररह-खंधावारणिज्ञातलद्धअधिगते पमुदिते पादुब्भावे पुण्ण-सुद्ध-णिद्ध-दृढ-अब्भंतर-पुण्णा-25 मधेज्ञामासे अपराजितसद्द-रूब-रस-गंध-फासपादुब्भावे पुच्छेज्ञ विजयं वा पररहमद्दणं वा सत्तुपराजयं वा जं च किंचि पसत्थमप्पसत्थं वा पुच्छेज्ञ विजयमंतरेणं एवमेतं भविस्सतीति वूया । एताणि ज्ञेव पेक्खमाणो वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसिं ज्ञेव वाहिरे सद्द-रूवपादुब्भावे पुच्छेज्ञ रायमरणं वा रायहाणि वा रायविष्पलोवं वा रायभंगं वा संगामपराजयं वा जं किंचि अप्पसत्थमत्थं पुच्छेज्ञ पराजयमंतरेण ण भविस्सतीति वूया । जधा पढमं पडलं परिवारितं तथा सब्वाणि पडलाणि परिवारेतव्वाणि ॥

॥ विजयदारं णामं ॥ २१ ॥ छ ॥

# [ वावीसइमो पसत्थज्झाओ ]

अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसिदण्णाय अंगविज्ञाय पसत्थं णामाज्झायं । तं र्खलु भो ! वक्खरसामो । तं जधा-तत्थ कय-विकय-लाभसंपदाय कम्मागतलाभसंपदाय कित्ति-वंदण-माणण-पूर्यणासु उक्किष्टपहट्टसद्दपादुब्भावे केस-

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

23 27.3

#### वावीसइमो पसत्थज्झाओ

330

मोलिकरणे केसांभिवद्धणे कण्णाकण्णविवाहें अक्खलियसव्वविज्ञापयोगसिद्धिस खत्तियसोत्तिउपयोगे 'खितिउवचर्यसद्द-पाउन्भावे इक्खुवण-सस्स-फल-हरियक-सस्साणं च दंसणे खेत्तसुभिक्ख-महाबंधुजणसमागम-वंदणेसु गेज्जकेव्व-पादबंधपँह-कव्वसंपूर्यणासु गोणा-वलक्ख-मिग-णर-णारि-सर्यण-रक्खासु गंध-मह-मार्यण-भूसणसंजोयणासु घण-विज्ञृत-वच्छ-गोच्छक-र्जाणा-ऽऽसण-सयणे सव्वमिधुणचर-कमलवण-भमर-विहग-दुमसमागमेसु घात-वध-वध-रोध-परिरोध-हासभाव-पेतपरिमोय--ण-दंर्सणेसु विसुम-हेमंत-वसंत-सरद-पाउस-वासारत्तयतरासपूयणासु 'ओघट्टपरक्रमोसोपकमच्छदंसणे अग्वेयमणपसादणेस 5 घोडदाढिकरवंधणेसु घंटिक-चिकक-सत्थिक-वेतालिक-मंगलवायणेसु यस्सकसमिद्धसासकगहणे अचापचचणगंध-महा-ऽगरुभरणे चिरप्पवासगतसिद्धयत्तसंबंधिसमागमें भूताधिपचपुणोप्पत्तीस चेतियमहामहिकत्रियसहर्भेती-दंसणेस चोरहित-ब्भट्ट-णट्ट-पतिलाभणेसु चिंधेड्टैयकणैर्कचीणकरघणोदीरणेसुँ लत्तोपाहण-भिगारसंपैदाणेसु रच्छाहसंपदाहस्समुप्पत्तीसु छिदति मासातिमासे ईंच्छ्रपपन्नहाससमुप्पत्तीस् छेगसमावयण-संप्रयणा-ऽभिवंदेणास् अच्छोदकउपपणभीपतिभंगदंसणास् छंद-मणोरहसकपसर्थं कमुपपत्तीस जलभाय पैजलासयपूरणेसु जातकम्मादिपसत्थजलणपज्जालणेसु जीवित-धेण-कण-कणग- 10 रयण-भायण-भूसण-परिधाण-भवण-सुहसरणसंपदासु उँज्ञूअज्ञवसाधुसंपूयणासु जेट्टाणुजेट्टसंथाणथावणासु जोति-जलण-विज्ञ-वज्ज-मणि-रतणतप्पणासणेस् जम्मणपरिवंद्र्णैवालमंडलेस् अज्जजण-सम्माणण-प्रयणास् झाणसमाराधणसमारंभेस् झीण-परिक्खीण-विणट्ट-पुणलाभ-पुराणणवीकरणेसु अञ्झप्पगतिज्ञखिप्पसंदंसणे आञ्झेयणीयसामिसामिद्धयागपचवदाणाँसु झणितणीवारदंसणे झंझणितभूसणणिस्सणसद्दे ततो पचवदाणे तिणते तिरिणे तुच्छापूरिते तेसं तेसं च भावाणं पसत्थाणं दंसणेस अंतोमहचुंबणे <sup>२६</sup>अंतिष्ठिणा रंगसमापेण थलज-जलजपुष्फ-फल-हरित-कंद-मूल-सरसवतारणेस थलपंथ- <sup>15</sup> सिळ्णंथभंडावतारणेसु थिताथितसद्द-सिद्धसाधुभुत्त-गय-तुरय-वसभ-मुदितणर-णारी-णट्ट-गीत-वादित-छंभूसाँससद्द्रपत्ती-सु थति-संथव-सिद्धकम्माणुकित्तणेसु अत्थेरसरियभोगवद्धणेसु थोकाभिवद्धणे थंभासण-सयण-पुरिस-दुमसंसयेसु दुदम्मणे वा पिज्जर्भीदीविगुणसंपयोगसिद्धीस दुम-भवण-तुरंग-पञ्चतारोहणेस उद्देस-देस-पुर-गामवैद्धणेस संदेहधीवेसणेस वदंसक-मुकुड-कुंढला-ऽऽभरणविविधपिणेंधणे<sup>३°</sup> वरतालघणे उद्धविते अधिज्ञमाणे अ उद्धुज्जमाणे ⊳ उद्धे कते अणुमते धातदाणसंप-दाणेण व कते मंडिते णिवेसिते अणुचारिते अणंगजणसतपहिद्वसमागमे अण्णोण्णसंपद्गिण आणंदितदंसणे पचगारूव- 20 जोव्वण-फल-हरितदंसणे वाहिरउक्कट्ठपहट्टसद्दपादुव्भावे पीतिकरविहकसंकीलणेसु पुण्णभोयणेसु दंसणे पेंडिज्जमाणधण-रयण-पुष्फ-फलदंसणे बोधणे रुद्दोपघातकरजलजलणविचय-सव्वभयमोक्खणदंसणेसु पंचरस-वण्ण-फासोपपण्णघाणसुहमणुव्वे-गदंसणेस फलसंपदास फासितसत्तत्थपतिगाहे फीतसव्विकत्तणदंसणेस फुलेंतकमलुप्पलदंसणे उडूससंभमावक्रमेस अड्डोदितिहिइसइसमुब्भवेसु अप्पंसितपरिक्रमसिद्धीसु बलि-मंगळे-यागहरण-सेसापादुब्भावे वालालंकितवलवलकवाहण-दंसणेसु पिवकैतिसरिसरिसकम्मसंपयुत्तेसु बुज्झंतकमळवणवखगमिगणरणारिदंसणेसु वेस्सप्पसादकरणे बोधिजीमाणणरदेव- 25 तुरियणियाणिस्सणेस वंधणागारमोक्खणेसु आभरणपिणिंधणेसु भावपादुब्भावे अभिमुह्पद्किखणासणणिव्वसप्पतासु णिरि-क्खणेसु भमु[हु]क्खेपणे उब्भेद्समुब्भावे भोयणोक्कारणिस्सणे भंडकरंडगुपतिपूरणदंसणे मत्तमातंगदंसणे णिस्सणे माणि-

१ खित्तिउव° हं॰ त॰ ॥ २ °कच्छपा° सप्र॰ ॥ ३ °पायवंचपव्वकट्टसंपू° हं॰ त॰ ॥ ४ °पट्टकव्वसं ° सं ३ पु॰ ॥ ५ °सु णाणावल° हं॰ त॰ ॥ ६ °जाणसयणासणे हं॰ त॰ ॥ ७ °दुगसमा सं ३ पु॰ । दुग्गसमा लि॰ ॥ ८ °सणासु सं ३ पु॰ ॥ ९ उग्घटुपरक्कमोसाप लें ३ पु॰ । उग्घुटुपरक्कमासोप लि॰ ॥ १० °वासागयासिद्ध लें ० त० ॥ ११ °सु धुवाधि हं० त० ॥ १२ °सुवीदंस हं० त० विना ॥ १३ चिंतठय सं ३ पु॰ ॥ १४ °कवीणयकर हं० त० ॥ १५ °सुत्तियोपहाण लि॰ ॥ १६ °संपादणेसु हं० त० ॥ १७ इचूपप हं० त० ॥ १८ °वंदणेसु हं० त० ॥ १९ °पत्तिमंग हं० त० विना ॥ २० °त्थसमुप लि॰ ॥ २१ °णजलाजलस हं० त० विना ॥ २२ °धणकणग सं ३ पु० सि॰ ॥ २३ °उज्जअज्ञव हं० त० ॥ २४ °णजलालमंडणेसु हं० त० ॥ २५ °स्वस्म पि हं० त० ॥ २६ अंतिहणा हं० त० ॥ २७ °सायसह हं० त० ॥ २८ °माणे दीवि हं० त० ॥ २९ °वद्धाणे हं० त० ॥ ३० °णे धर हं० त० ॥ ३१ ०० ०० एतिचिस्र गिन्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ३२ °ल्याह हं० त० विना ॥ ३३ °त्वलवलवलवकवाहाण हं० त० ॥ ३४ °कतिसिस्तम हं० त० ॥ ३५ °जमाणे णर हं० त० ॥ ३६ °यणिम्म हेसु हं० त० ॥ ३७ °गस्स पित हं० त० ॥ व

अंगविजापइण्णयं

386

ज्जमाणे मिधुणसमागमे मुदितणहु-गीत-वाइयसंदंसणे अमेज्झपक्खालियसुद्धदंसणे अमोघिवचेद्विते मंचातिमंचकरंणेऽधिरोहणे जलधरमधुरगयमत्तजयघोसणिग्घोसे यत्ताणुयत्तणिद्देसपतिछंदे वहर-मणि-प्पवाल-मुत्तासंजोयणे जूव-चिति-सेतुवंधणमाय-तणिकिरियासु जे य पसत्था सकंसि देहंसि फंदरेदे योगियोगिसिद्धिसु यण्णेज्ञामासे यण्णदंसेणे हस्सवद्धणे रासिवद्धणे रिपुहडपच्चाणयणे रुहिवरुद्धदंसणे रोयितपुरभावणप्पवेसणे सुरोह्ववल्णिरंद् सत्थसंसिद्धसँ मुप्पयाणेसु रम्मुज्ञाण-सिललय-त्तागमणप्पवेसणेसु अलसदंसणे उद्घालिते आलिंगिते लिलतप्पसादिते उद्घेहिते उद्योकिते वहंघिते वरवधूकित्तणे वारमो-क्खाधिकारसंदंसणे विलंघिते वृहिते उद्योहित वोसहमाणे भायणपूरणे वंदितसत्थवरहसंथवे उस्सिते आसासणे उस्सिंघिते सुद्धमङ्घ-वत्थोदण-बलिकम्मगहण-दंसणे सेवलिकायत्तकहितत्तणा-गति-दंसणेसु सोवचसप्पण्णफासुकाहारसंपदासु संघायसम्मोदणासु ईसितोपहसिते आहारे गतेहित-समीहितसंपयासु हुतहुतासणिचसंभवे हेम-मणि-मुत्त-प्पवालसज्जोयणेसु अहोणिसा-मास-पक्ल-[उ]दु-वासादिसु हंस-कुरर-चक्कवाक-सरमोतुककालपचागमोपसमादिसु।

यं लोके पूर्यितं किंचि मणो यत्थ य रज्जति । यमिंदियाणिमेट्ठं च पसत्थं तम्मि णिदिसे ॥ १ ॥ ॥ इति महापुरिसदिण्णाय० पसत्थो णामऽज्झायो वावीसइमो सम्मत्तो ॥ २२ ॥ छ ॥

# [ तेवीसइमो अप्पसत्थऽज्झाओ ]

अधापुन्तं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय० उप्पातिकमप्पसत्थमज्झायं वक्खस्सामि। तं जधा-तत्थ मे हाणी पुरेक्खडा ण पुंछा अलाभेसु सुहे जीविते वद्धीयं जसे विज्ञायं समागमे जये इति उप्पाया अप्पसत्था भवंति । 15 तं जधा—कड्टिते कासिते किलेसिते उक्कणिते केसणिम्मज्जणे अकोडिते उक्कंदिते खलिते अक्खारिते खिसिते खुधिते खुसिते खाँडिते खंडिते उग्गहिते गालिते गिद्ध-सिगालदंसणे गूहिते गोवयोरसभुज-चरण-मुखाणे गोविते गंदिते ओघ हिते जग्घाडिते घिंघिणोपिते घुण्णिते घेयअमेज्झपादुन्भावे घोरमहन्वयदंसणे घंसिते चित्ते चािते चित्तविन्भमे वुच्छद्डे चेतिविणासणे चोरभयोदीरणे चंदप्पभोपघातिते पच्छादिते पँच्छादाणछिन्ने छुन्ने छेलितछादिते छंदाभिलासअसंपत्तीयँ जज्जरिते जालिकरे जीवितसंसये जुगुच्छितअणिहोपसहदंसणे जेयहितसद्दपादुब्भावे जोतिसाँपणासणे जंभिते झुपिते <sup>20</sup> झामिते झीणे झुझुरायिते अज्झेणणासिते झोसिते उज्झंते तमूभावे तींसिते णिक्खिते तुच्छिते तेणिते तोमरविद्धे तंडिते उत्थते थाणपवायणे थितोपवेसणे णिर्दुते थेव्विद्धे थंभिते उद्दविते दालिते दीणमुहामासे उद्दुते देसपपतणे दोभगो दंड-कसा-लेडुचाते धमिते धाविते धिकारकरणे धुते ओधुते धेणववच्छपघातणे अधोपाणे धंसिते णहे ओणामिते णिहिते णूणे गामपतणे अत्रोसिकते णंदीउवघाते अणंतसोके पब्सट्टे पातिते पीलिते पूतिवापण्णदंसणे पेंडितविच्छोभणे पोकत्तदुरंत-पादुब्भावे पंडकदंसणे फल-पुष्फणासणे फालिते फियावाहिरकपरामासे फुहिते फोडिते वधिरंध-मूय-जलमत्तपादुब्भावे 25 वाधायविँभूविणासणे बुद्धिउपघाते वेस्सद्सणे ओवालिते बंधुजणविष्पयोगे भट्ठे भामिते भिन्ने भुक्खिते भेदिते भोयण-पाण-भक्खवापडासुमंते मिलते उम्मिक्कते ओणिपीलिते उम्मुके उम्मिहिते मोघिविखैद्धिते उम्मित्थिते यतिविणासेयगविणासे-यिट्टविअसकारे जंगमंगे अये पडिसेधिते अयोग्गेयं तस्स य हाणिसु रतिविघाते रायपराजये ओरिके ओरूढे रेचिते <sup>१९</sup>ओरेचिते रंघिते लिलतोपघाते अलातक्खोभणे <sup>१</sup>पुँलखिते लिचिते पघातणे ओलकिते ओलंबिते उविहते ओवारिते विणासिते वृहभेदणे वेसाणरविज्झापणे वोकसिते संचिते ससिते ओसारिते ओसुद्धे सेदणिम्मज्जणे सोणितपादुब्भावे 30 संसरिते ओहते हारिते हिसेते हुंडिते हेडिते अहोणिसाधिकरे हंस-चक्कवाकसव्विमहुणविष्पयोगे चेति एवंविधसइ-

१ °रणोधि भप्र०॥ २ °दंसणे हस्सवद्धणे रिपुहडपञ्चाणयणे रुह्विरुद्धदंसणे हस्सवद्धणे रासि इतिरूपे द्विरावृत्तः पाठः सर्वाखिप प्रतिषु वर्तते ॥ ३ समुप्पयारेसु हं० त० । समुप्पायणेसु ति० ॥ ४ हसतो भप्र० ॥ ५ णामाज्झा हं० त० ॥ ६ ण पुच्छा ति० ॥ ७ खोडते ति० विना ॥ ८ पच्छादणे छिण्णे चुण्णे छेलिते छंदाभिलासे असं ति० ॥
९ °तिसापुणासणे जंपिते हं० । °तिसणासणे जंपिते त० ॥ १० भासि त० एव ॥ ११ णिच्छुद्धे थेचित्ते थंभिए
उद्देशिते त० एव ॥ १२ °विह्वि त० एव ॥ १३ °विचेट्टिए उम्मिच्छए तिणासेयागविणासे पेट्ठअस ह० त०॥ १४ ओरोचिते हं० त० विना ॥ १५ गुलिखित्ते हं० त० विना ॥

#### ंपणुवीसइमो गोत्तज्झाओ

386

5-

रूवपादुन्भावे अप्पणा आधारिते परेण वा पुच्छिते पसत्थे अत्थे णित्थ वैत्तव्वं, अप्पसत्थे पुच्छिते खिप्पं भविस्स-तीति वत्तव्वं । भवंति चऽत्थ सिलोगा—

असुयीणं च सन्वेसिं किलिहाणं च दंसणे । असुभेसु य सदेसु हीणमत्थं वियागरे ॥ १ ॥
तंरूवेण य तंरूवं तिण्णभेण य तिण्णभं । णिभं च णिभमत्तेण तिण्णभोपणिभेण य ॥ २ ॥
पसत्थमप्पसत्थं च उप्पातं ससुपेक्खिया । वियागरेज्ञ णिमित्ती तज्जातपिडिपोग्गला ॥ ३ ॥
॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्जाय अप्पसत्थऽज्झायो तेवीसइमो सम्मत्तो ॥२३॥छ॥

[ चउवीसइमो जातीविजयज्झाओ ]

अधापुन्वं खलु भो! महापुरिसदिन्नाय अंगविज्ञाय जातीविजयो णामान्झायो। तं खलु भो! वक्खस्सामि। तं जधा—तत्थ अज्ञो मिलक्खु त्ति पुन्वमाधारियतन्वं भवति। तत्थ अन्मंतरामासे दृढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे अज्ञो त्ति बूया। तत्थ वज्झामासे चलामासे कण्हामासे लुक्खामासे तुच्छामासे मिलक्खु त्ति बूया। तत्थ अज्ञे 10 पुन्वमाधारिते अज्ञं तिविधमाधारये, तं जधा-वंभणं १ खत्तियं २ वेस्समिति ३। तत्थ वंभेज्ञेसु सुकेसु य वंभणा विन्नेया १। तत्थ खत्तेज्ञेसु रत्तेसु य खत्तिया विन्नेया २। तत्थ वेस्सेज्ञेसु पीतेसु य वेस्सा विन्नेया ३। तत्थ सुद्देयेसु कण्हेसु य सुद्दा सन्वमिलक्खू य विन्नेया।

तत्थ अज्ञेसु मिल्ठक्षूसु वा अणंतरेसु वा पुन्वमाधारितेसु सुक्कामासे सुद्धवण्णा विन्नेया । सामेसु सामामासे सामा विण्णेया । तत्थ कालामासे कालका विण्णेया । महाकायेसु महाकाया विन्नेया । मिल्झिमकायेसु मिल्झिमकाया विन्नेया । विन्नेया भवंति । प्रचंवरकायेसु प्रचंवरकाया विन्नेया । तत्थ चलेसु सन्वववहारगते य ववहारोपजीवी विन्नेया । तिक्खेसु संन्वसत्थगते य सत्थोपजीवी विन्नेया । तत्थ पुधूसु खेत्तोपजीवी विन्नेया । णिक्खुडेसु णिक्खुडवासिणो विण्णेया । दृदेसु चन्नतेसु य पन्व[त]वासिणो विण्णेया । तत्थ पिद्धेसु आपुणेयेसु य दीववासिणो विन्नेया । तत्थ रमणेसु जणपदवासिणो विण्णेया । गहणेसु रण्णवासिणो विन्नेया । चलेसु चक्कचरा विण्णेया । परिमंडलेसु य चउरस्सेसु य णगरवासिणो विन्नेया । तत्थ सन्ववण्णपरिवद्धणेसु य सन्वपाणपतिवद्धणेसु य चेट्टितका विण्णेया । मूलजोणिगते 20 आपेलचिंधा विण्णेया । गहणेसु कण्हा विण्णेया । संबुते कंचुकिचिंधा विण्णेया । उपगहणेसु सामा विण्णेया । सुक्का-मासेसु रमणीयेसु ओवाता विण्णेया । पुरत्थिमेसु गत्तेसु पुरत्थिमदेसीया विण्णेया । दिक्खणेसु दिक्खणदेसीया विण्णेया । पच्छिमेसु पच्छिमदेसीया विण्णेया । चिन्सुडेसु णिक्खुडदेसिज्ञं अम(ण)ज्ञदेसिज्ञा विण्णेया ।।

॥ इति महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय जातीविजयो नामऽज्झायो चउवीसइमो सम्मत्तो ॥ २४॥ छ॥

# [पणुवीसइमो गोत्तज्झायो]

अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय गोत्तनाम अज्झायं । तमणुवक्खस्सामो । तं जधा— तत्थ गोत्तं दुविधं, गहपतिकगोत्तं चेव १ दिजातीगोत्तं चेव २ ।

तत्थ माढ-गोळ-हारित-चंडक-सिकत-(किसत)-वासुळ-बच्छ-कोच्छ-कोसिक-कुंडा चेति गह्पतिकगोत्ताणि १। तत्थ थूळेसु माढा विन्नेया। सन्वसगुणगते य चतुरस्सेसु गोळा विण्णेया। सन्वचतुष्पयगते य णिद्धेसु हाळा ३० विण्णेया। सन्वमद्गते चेव परिमंडलेसु चांडिका विन्नेया। सन्वदंसणीयेसु चेव कसेसु किसता विण्णेया। सन्ववीजगते चेव पुण्णेसु वासुळा विण्णेया। सन्वपुष्फ-फळगते चेव दढेसु वच्छा विण्णेया। सन्वधातुगते चेव चले कोच्छा विन्नेया। सन्वपाणजोणीगते चेव दिहेसु कोसिका विन्नेया। सन्वपरिसष्पगते य हस्सेसु कोंडा विन्नेया। सन्वम्ळजोणिगते

१ वत्तव्वे अप्प° सप्र॰ ॥ २ सव्वगते य पसत्थो° हं॰ त॰ । सव्वत्थगते य सत्थो सं ३ पु॰ सि॰ ॥ ३ रमणिज्ञेसु हं॰ त॰ ॥ ४ ๗ ▷ एतचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ५ °कंडा सप्र॰ ॥

840

तत्थ एतेसिं गोत्ताणं जं गोत्तं इत्थी पुरिसो वा भवति तं गोत्तं विण्णातव्वं भवति। तत्थ बंभणगोत्ताणि चतुव्विधाणि भवंति। तं जधा-सगोत्ता १ सकविगैतगोत्ता २ वंभचारिका ३ पवरा ४ चेति। तत्थ अब्भंतरेस् सकगोत्ता विण्णेया। वंकेसु सगवि[ग]तगोत्ता विन्नेया। उद्धेसु वंभचारिका विण्णेया। उत्तमेसुं पवरा विण्णेया।

उद्धंभागेसु मंडवा विन्नेया। समभागेसु पुथूसु वा सेहिणो। हस्सेसु वासिहा। डहरचलेसु संडिहा। डहरथाव
र रेसु कुंभा। उण्णतेसु माहकी। तिरियंभागेसु कस्सवा। अधोभागेसु गोतमा। अग्गेयेसु अग्गिरसा। दढेसु भगवा। चलेसु भागवता। दोहेसु दढेसु सहया। णिढेसुँ ओयमा। णीहारेसु हारिता। तणूसु छोकिक्खणो। उपहुतेसु कचक्खी। सुकेसु चारायणा विन्नेया। परिमंडलेसु पारावणा विन्नेया। जण्णेज्ञेसु अग्गिवेस्सा विन्नेया। हस्सेसु मोग्गाहा विन्नेया। अव्भंतरअन्मंतरेसु अहिसेणा। वाहिरवाहिरेसु गहणेसु पूँरिमंसा। फरुसेसु गहभा। उपग्गहणेसु वराहा। कण्हेसु डोईला। णिक्जुडेसु कंड्सी। तिरिच्छाणेसु भागवाती। उत्ताणेसु काकुरुडी। णिक्जुजेसु कण्णा। 10 मिड्झिमेसु मञ्झंदीणा। वामेसु वरका। कायवंतेसु मूलगोत्ता। संखासु संखागोत्तं, केस-मंसु-णह-लोमगते पसन्नेसु य भेदाणुजोगगोत्तं वृया। दारुणेसु कढा। कैनेनेसु कल्या। चतुरुस्सेसु वालंवा। सेतेसु सेतरसतरा। आतिमूलिकेसु तेत्तिरिका। मञ्झविगाढेसु मञ्झरसा। अंतेसु वज्झसा णेया। सामेसु छंदोगा। उपुभागेसु पसन्नेसु मुज्जायणा। अप्पस्थिसु कत्थलायणा। सारवंतेसु ग्गहिका। असारेसु णेरिता। कुडिलेसु वंभचा। अच्छतेसु काप्पायणा। विच्छिन्नेसु कप्पा। आपुणेयेसु अप्पसत्थमा। चंडाणयेसु सालंकायणा। सामेसु यणाणा। विसमेसु आमोसला। सामुग्गेसु क्रापायणा। चुद्धिरमणेसु संखेणा। अबुद्धीरमणेसु थंभायणा। मुदितेसु जीवंतायणा। वेरेसु दृढका। णातिवत्तेसु धणाजाया। बुद्धिरमणेसु संखेणा। अबुद्धीरमणेसु लोहिचा। थितेसु अंतभागा पियोभागा। सद्देयु संडिहा। उत्तमेसु जीवसाधारणेसु देवहचा। वंभेयेसु आपुणेयेसु वारिणीला। दृद्दोहरेसु सुघरा।

सन्वधणगते चेव सन्वखिहागते सैंन्वहुगते खघाणसेसु य मूलगोत्तं चेव । हत्थ-पादसंजमे चेव थीणवे । सन्व20 अपरिग्गहेसु चेव सन्वसत्तेसु वेयाकरणं वूया । गणावलोकणे मीमंसका । जत्थ (तत्थ) पमाणे छंदोको । विछिण्णविमहिते सन्वविह्याते पण्णायिकं वूया । ओजासणे किकतजाणे । यण्णेज्ञेसु यण्णिकं वूया । सण्हेसु तिक्खकं
वूया । अग्गेयेसु जोतिसिकं वूया । पतिलोमेसु इतिहासं वूया । संवंधेसु रहस्सं वूया । पुरत्थिमेसु सुयवेदं वूया । सामेसु
सामवेदं वूया । संखतेसु यज्ञुव्वेदं वूया । दारुणे अहव्वेदं वूया । समभागेसु एकवेदं वूया । उद्धंभागेसु दुवेदं वूया ।
उद्धंभागेसु आहारेसु य तिवेदं वूया । उद्धंभागे आहारमंगेसु सव्ववेदं वूया । परिहितेसु छलंगवी वूया । महावकासेसु
25 सिणिका । छक्खेसु णिरागति । अंतेसु वेदपुडं वूया । वंभंतरेसु सोत्तिया । घोसवंतेसु अज्झायी । कन्नेसु आचरियो ।
सुदितेसु जावको । अणुलोमपतिलोमे णगत्ति । उत्तमंगे वामपारा ॥

॥ इति गोत्तज्झायो नाम पंचवीसइमो समत्तो ॥ २५ ॥ छ ॥

# [ छव्वीसइमो णामज्झायो ]

णमो भगवतो य अरहतो यसवतो महापुरिसस्स महावीरवद्धमाणस्स । णमो भगवतीय महापुरिसदिण्णाय 30 अंगविज्ञाय । अधापुञ्चं खळु भो ! महापुरिसदिन्नाय अंगविज्ञाय **णामज्झायं ।** तं खळु भो ! तमणुवक्खा-

यद्ध्र्रिमदं प्रोक्तं, महर्षिप्रविचिन्तितम् । अंगविज्ञावसुं रत्तनामाध्यायं प्रचक्ष्महे ॥ १ ॥ ऋषयो येन बुध्यन्ते ''लोके नामगतं पधं । तदहं प्रोदाहरिष्यामि, सङ्क्षेपं नामसङ्ग्रहम् ॥ २ ॥

१ विकयगो त॰ एव॥ २ अ पचारा हं॰ त०॥ ३ गोत्तमा सप्र०॥ ४ णिट्ठेसु सि॰ विना॥ ५ पूरियंसा हं॰ त०॥ ६ काहला हं॰ त०॥ ७ णिण्णेसु हं॰ त०॥ ८ लंभचा हं॰ त० विना॥ ९ डोला हं॰ त०॥ १९ जणा हं॰ त० विना॥ १२ विवट्टेसु हं० त०॥ १३ सव्ववदुगए खज्जाणरेवसु हं॰ त०॥ १४ कमपारा हं॰ त० विना॥ १५ लोकानां सुगतं सि॰॥

#### छव्वीसइमो णामज्झाओ

१५१

गते यो वाऽनुभाषेत, पढंतो य विसेसतो । जीवमज्जीवसंसद्घं दुविधं नामपमाहं ॥ ३ ॥ सममक्षरसङ्घातं भवेद् वा विसमक्षरम् । ससंजोगमसंजोगं गुणा-ऽभिष्पायकं तथा ॥ ४ ॥ सरादि १ व्यञ्जनादि वा २ सव्वणामगतं ३ तिथा । उपमान्तं १ व्यञ्जनान्तं वा २ स्वरान्तमिति ३ तत् त्रिथा ॥ ५ ॥

थीणामधेयं १ पुण्णामं २ णपुंसकमिति ३ तिधा । एकभस्सं १ दुभस्सं च बहुभस्समिति ३ तिधा ॥ ६॥ 5 अतीता १ ऽणागता काले २ वत्तमाणं च ३ तं तिधा । [ ..... ।। ७ ॥ ] उपसग्ग १ णिपाताणं २ णामा ३८क्खायं च ४ भागसो । विणिच्छितं महेसीणं भस्समेतं चतुव्विधं ॥ ८ ॥ सचं १ चेवालितं चेव २ तथा सचालितं भवे ३ । ण सचा णालिता वा वि ४ गिरा लोके चत्रविधा ॥९॥ अंतरिक्खं १ सिळळजं २ पत्थिवं ३ पाणजं ४ तथा । मग्गा य तस्स अक्खाता णामं जेहिं पवत्तते ॥ १०॥ णक्खत्ताणं गहाणं च ताराणं चंद्-सूरयो । विधीणं मंडलाणाय दिसाणं गयणस्स य ॥ ११ ॥ उक्काणं परिवेसाणं तथा पुरुवगतस्स य । सतहताणं मेताणं पक्तिखळं(णं ) जे णभाळ्या ॥ १२ ॥ कट्ठा-मग्गा-ऽऽलवाणं च गयणस्य णिसाय य । उद्णं च समाणं च तथा मास-ऽद्धमासयो ॥ १३ ॥ णिस्सितं वा वि णक्खत्तं तथा णक्खत्तदेवतं । यं णामधेयं भवति सव्वमाकासणिस्सितं १ ॥ १४ ॥ कूपाणं उद्पाणाणं णदीणं सागरस्स य । ह्रद्-पुक्खरणीणं च णागाणं वरुणस्स य ।। १५ ॥ समुद-पट्टणाणं च दण्णपाणं च सन्त्रसो । सन्त्रवारिचराणं च द्विजा वारिचरा य जे ॥ १६ ॥ णदीरुहा य जे रुक्खा जले जं चामिरोहति । यदस्सियं णामघेजं सन्वं सलिलसंभवं २ ॥ १७ ॥ दुमाणं च छताणं च सञ्बपुष्फ-फलस्स य । देवाणं णगराणं च णातूणं जं जतो भवे ॥ १८ ॥ जत्तु देविणमं किंचि वसुधामिभिणिस्सितं । धातुरत्तगतं वा वि सव्वं तं पुढिवसंभवं ३ ॥ १९ ॥ सुराणं असुराणं च मणुस्साणं च सञ्बसो । चतुष्पदाणं पक्खीणं कीडाणं किमिणं तथा ॥ २० ॥ जदस्सितं णामघेळां जं किंचेवंविधं भवे । बहुप्पदाणं अपदाणं सन्वं तं पाणसंभवं ४ ॥ २१ ॥

सव्वत्थ-भूसण-जाणा ४-ऽऽसँण-> सयण-पाण-भोयण-आवरण-पहरण-पुक्खरगतं चेति, जं चेदं तदिष किंचि एता-रिसं सव्वं तदिष जीवं सव्वणेरियक-तिज्जजोणिगत-मणुस्स-देवा-ऽसुर-पिसाय-जक्ख-रक्खस-किन्नर-किंपुरिस-गंधव्व-णाग-सुवण्णा चेति, जं चऽण्णदिष किंचिदिष एतारिसं दिव्वसंठाणणामघेज्ञं तं जीवसंसद्घं। तदेक-ति-पंच-सत्त-णवेकादसक्खराणि, जाणि वऽण्णाणि चेव समक्खरसंघाताणि णामघेज्ञाणि, ततो परमेतारिसाणि तं विसमक्खरसंघातं ततो द्वि-चतुर्थ-अष्ट-द्श-द्वादशाक्षराणि, जाणि वि अण्णाणि विसमक्खरसंघाताणि णामघेज्ञाणि, अत परमेतारिसाणि समक्खरसंघातं 25 सँ तत इदं सेध-संकरिसण-मदण-सिव-वेसमण-वरुण-जम-चंदा-ऽऽदिच-ऽिग-मारुत-दिवस-रयणि-रोर्दुम-विदंग-णाग-सुवण्ण-देवा-ऽसुर-मणुय-वसुयंतरिक्ख-पव्वत-समुद्द-वसुधाधिप-रत्त्तणिये, एतं जं चऽण्णदिष किंचि एतारिसं णाम-गोत्तं चेति णिघुंटके उभयोरिव णिपयण्णगोण्णं तं तं णक्खत्तदेवयणामघेज्ञेसु जं किंचि दीहसरीरादितं सरादितं वंजणादितं तहा उस्सातं तधा वंजणातं स्वरांताणि भवंति । जधा—थी-पुं-णपुंसकणामघेज्ञाणि एक द्वि-बहुवचनानि अतीत-सांप्रता-ऽनागतानि सवन्नरेव विण्णेयाणि भवंति उच्चारितस्समुम्मद्वे तथा उद्घोकित-ऽञ्भुत्थियसमाचारे यैदिज्झं विव्यंसमुसितमिति 30 संवणणक्खत्तदेवताणिस्तितेसु थी-पुंसयो णामघेज्ञेसु णक्खत्तं वूया । एतेसामेव संधिउदीरणे णक्खत्तणिस्तितं णामघेर्ज

१ वापि सम° सप्र०॥ २ °ित त्रिधा सि० विना॥ ३ 'एकभाष्यं द्विभाष्यं च बहुभाष्यमिति' एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं चेल्यर्थः॥ ४ ००० एतिचिहान्तर्गतं पदं हं० त० नास्ति॥ ५ सि० विनाऽन्यत्र – °िण विविहसमक्खसंघा हं० त०। 'िण विविहसमक्खसंघा सं ३ पु०॥ ६ °िण यं विसंघातं सं ३ पु०॥ ७ संतत इदं सेंडसं हं० त०॥ ८ रोहम ह० त०॥ ९ यदिष्टं वि हं० त० विना॥

बूया। एतेसामेव जमकोदीरणे णक्खत्तदेवतणामधेकं बूया। एतेसामेव जमकोदीरणे संहारे णक्खत्तणिस्सितं णामधेकं बूया। एतेसामेव सञ्बत्तोदीरणे अत्थमितणक्खत्त-चंदा-ऽऽदिचणामधेजं बूया। तेसामेव चलोदीरणे अयहत्थिसु समगमारुतणामघेजं बूया। तेसामेव चलोदीरणे संहारे अजहत्थिस समगमारुतणिस्सितं णामघेजं बूया। अवत्थितोदीरणेस णक्लत्तणामघेजं बूया । तेसामेव च उदीरणे संहारे सुणक्लत्तदेवतणिस्सितं णामघेजं बूया । एतेसामेव अवकरिसणो-ह दीरणे वा पव्वत-सागर-मेदिणी-णदी-वेतिया-ऽऽयागणामघेजं बूया। तेसामेवावकरिसणे वा अधरोदीरणे वा संहारे पव्वत-सागर-मेदिणी-णदी-वेतिया-ऽऽयागणिस्सितं थी-पुमंसयो णामधेजं बूयादिति। तत्थ सव्वतिज्ञजोणिगते तत सञ्वतिज्ञजोणीगते थी-पुमंसयो णामघेजो तिज्ञजोणीणामघेजां बूया। तेसामेव संहारोदीरणे तिज्ञजोणीणिस्सितं णामधेजं बूया । तेसामेव य उदीरणे थावरतिज्ञजोणिणिस्सितं णामधेजं बूया । 😭 तेसामेव च उद्धंभागोदीरणे विह्गणामधेजं वृया। 😪 तेसामेव उद्धंभागोदीरणे संहारे विह्गणिस्सियं नामधेजं वृया। 🛮 तेसामेव उद्धंभागोदीरणे 10 संहारे परिसप्पणिस्सितं णामघेजं बूया । ⊳ तेसामेव थिरोदीरणे संहारे परिसप्पणिस्सितं णामघेजं बूया । तेसामेव सन्वतोदीरणे मच्छणामघेजं बूया। तेसामेव सन्वतोदीरणे संहारे मच्छणिस्सितं [णामघेजं] बूया। तेसामेव अप-करिसणोदीरणे वा कीडिकिपि कणामधेजं वूया। णिम्मज्जित-वाहित-पोरुपविद्धा-ऽवलोकिते णिक्खयसव्वभवण[ग]ते सञ्वधरगते चेति । तत सञ्वणरियकेसु दाणववगतेसु अधरणामधेज्ञं वृया । तेसामेव जमकोदीरणे णिक्खणामधेज्ञं व्या । तेसामेव जमकोदीरणे संहारे णिरयाणिरया-णिस्सितं वा ⊲ हिंसीणिस्सियं वा ⊳ णामघेज्ञं व्या । तेसामेव 15 तिज्ञभागोदीरणे संहारे णाँगणिस्सितं णामधेजं बूया । तेसामेव च उद्धंभागोदीरणे दाणवणिस्सितं णामधेजं बूया । तेसामेव उद्धंभागोदीरणे संहारे दाणवनिस्तितं णामधेजं व्या थी-पंसयोरिति ।

तत्थ णक्खत्तणामघेजां दुविधं-णक्खत्तणिस्सितं चेव १ णक्खत्तदेवतणिस्सितं चेव २।

तत्थ मणुस्सणामघेजं पंचिवधं, तं जधा—गोत्तणामघेजं १ अयणामकं २ कम्मणामघेजं ३ सरीरणामं ४ करणणामं ५ चेति ।

वत्थ गोत्तणामधेजं गहपतिकगोत्तणामधेजं दिर्जातीगोत्तणामधेजं चेति। तत्थ गहपतिकगोत्तणामधेजं तं जधा— माढ-गोल-हाल-चंडिक-सिकत (कसित )-वासुल-वच्छ-कोसिका चेति । अतो परमुद्धं बंभणगोत्तणामधेजं भवति १।

तत्थ अधणामकं समीसु सीसणाम अपि किन्नक-कतरक-उज्झितक-छड्डितका चेति। याणि वऽण्णाणि वि काणिचि-देवजुत्ताणि २।

तत्थ कम्मणामघेजं पंचकमाधिकरणकाहपयोगेकसिमींभिणिस्सितं, जं चण्णदपि किंचिदेतारिसं कम्माधिकरण-25 जुत्तं तं कम्मणामघेजं ३।

तैरैथ सरीरणामघेजं पसत्थमप्पसत्थं च दुविधं—लक्खणदोसजुत्तं च उपदवदोसजुत्तं च । <sup>१९</sup>संड-विकड-खरड-खरड-खलड-विपिण आहारे उद्के यावि देवभूतिवलायसँमाणुवद्धी समवसीवापि अपरिक्रमा।

हडये मित्तवरंगे य गोत्तणामे य सर्व्यर्संस । संजोगेसु य सन्वेसु मित्तं बूया परिक्रमं ॥ १ ॥ णंदी णंदं च दिण्णं च णंदणो णंदिको तथा । णपुंसके अणंदिकरं णिक्खित्ते भैं णिणकुट्टिते ॥ २ ॥

१ समागमारूवणि हं० त०॥ २ हस्तचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्तते॥ ३ ०० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति॥ ४ व्याहिय-पोरुपविविद्घाऽव॰ हं० त० विना॥ ५ ०० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० सि० नास्ति॥ ६ भेव जमकोदीरणे संहारे णाग॰ सं३ पु०॥ ७ णागणिस्सितं णामधेक्कं वूया। तेसामेव सञ्वतोदीरणे संहारे मच्छणिस्सितं णामधेक्कं वूया। तेसामेव च उद्धं सप्र०॥ ८ विजाती॰ हं० त०॥ ९ णाममिप हं० त०॥ १० भामिस्सितं हं० त० विना॥ ११ तत्थ सरीरसरीर सप्र०॥ १२ संढ-विकड-खवड॰ हं० त०॥ १३ लस्माणुवद्धी-यसमव॰ हं० त०॥ १४ सच्वस सि०॥ १५ सण्णकुद्धिते हं० त० विना॥

#### छव्वीसइमो णामज्झाओ

१५३

परिक्रमाणा विण्णेया जे जे पधदुप्पते इति पप्पर्त्वं कोणो वेति, जाणि वंडण्णाणि वि काणि वि एतारिसाणि तहुक्खणदोससंजुत्तं। तत सरीरोपद्वजुत्तं, तं जधा—खंडसीस-काण-पिहुक-कुज्ज-वामणक-कुविक-सब्छ-खंज-वहमो वेति, जाणि वडण्णाणि वि एरिसाणि तं सरीरोपद्वजुत्तं। पागयभासाय तत्थ पसत्थं ति विविधं, तं जधा—वण्णगुणजुत्तं चेव सरीरगुणजुत्तं चेव । तत्थ वण्ण[गुण]जुत्तं तिविधं, तं जधा—सुद्धे सामे कण्हे चेति । तत्थ सुद्धेसु अवदातँको सेडो सेडिलो चेति पागयभासाय । सामे सामा सामली सामकसामला चेति पागयभासाय । तत्थ कण्हे कालककालिका विति पागयभासाय । तत्तो तम्मि पादगोरा चेति इति वण्णणामघेजाणि । ततो सरीरगुणजुत्तं सुमुह-सुदंसण-सुरूव-जात-सुगता चेति । तत्थ सरीरजमभिणिरिसयं चयं चित्तं वालकबालक-डहरक-मिन्झम-थविर-थेरसँमाजुत्ताणि चयो जं सरीरजं चेति ४।

तत्थ करणणामघेजं जं किंचि सँपरिक्कमं । ततो परिक्कमा तिविधा-एँक्कक्खरा दुक्खरा तिअक्खरा चेति । तत्थ एकक्खरा चतुविधा, तं जधा-ककार-छकार-सुकार-णिकारा चेति । तत्थ द्वक्खरो परिक्कमो दुविधो-सव्वगुरू चेवं 10 पधमक्खरलघू पच्छिमक्खरगुरू । तत्थ द्वक्खरो परिक्कमो सव्वगुरू, तं जधा-तात-दत्त-दिण्ण-देव-मित्त गुत्त-भूत-पौल-पालि-सम्म-यास-रात-घोस-भाणु-विद्ध-नंदि-नंद-माना चेति । तत्थ पढमक्खरलघवो पच्छिमेकक्खरगुरू द्वक्खरपरिक्कमा तं जधा-सैचिसिरियवलधरसहवगिरिरिति । अथातधा उक्खरा परिक्कमों विविधा-मिन्झमेकक्खरलघवो चेव पच्छिमेकक्खरगुरवो चेव । तत्थ उक्खरा मिन्झमेकक्खरलघवो तं जधा-उत्तरा-पालित-रिक्खय-णंदण-णंदिक-णंदका चेति । तत्थ उक्खरा पच्छिमेकक्खरगुरवो तं जधा-सिहतमहका चेति इति छव्विधा । एक्कचत्तारीसं परिक्कमा भवंतीति ॥ छ ॥ 15

तत्थ एवमणुगंत्णं सकणामघेळां पढंतेणं इदं तदिति नन्नतअक्खरेरिति। तत्थ छिन्वधमक्खरं—सरा १ फरिसा २ १६ अंतत्था ३ जोगवहा ४ अजोगवहा ५ यमा ६ चेति। तत्थ अकारादयो औकारणिधणा सरा। ककारादयो मकारणिधणा फरिसा। य-र-ल-वा इति १७ अंतत्था। चत्तारो श-ष-स-हेति उष्माणश्चत्वारो योगवहा। तथा विसर्जनीयो उपध्मानीयो जिह्वामूलीयो अनुस्वारोऽनुनासिका चेति तत्थ पंच [अ]योगवहाः—अः इति विसर्जनीयः, क्र कृ इति जिह्वामूलीयः, १९ इत्युप्ध्मानीयः, अं इत्यनुर्स्वारः, ला (लाँ) इति नासिका। क ख ग घ इति येमा चत्तारे। अत्र अकारादीणि १० २० लकारनिधनानि समाणक्खराणि अद्व, दस इचेके। तत्थ ए ऐ ओ औ इति चत्तारो संधिअक्खराणि। अकार-आकारविज्ञा नामिस्तरा, तानेव तु अक्खराणि। ककारादयो मकारणिधणा फरिसा। तत्थ क-च-ट-त-पा ख-छ-ठ-थ-फा श-ष-सा चेति त्रयोदश अघोसा। ग-ज-द-उ वा घ-झ-ढ-ध-भा ङ-ञ-ण-न-मा य-र-ल-वा हकारो य वीसितें घोसवंतो, हकारेण सह एकविंशित । ङ-ञ-ण-न-मा अनुनासिका यमा चेति एकादशानुनासिका। ख-छ-ठ-थ-फा द्वितीया घ-झ-ढ-ध-भा चत्तारो योगवहा। यमनिधना छिव्वधा। पंचसितें सव्ववायोगते भवंति भगवानाह अरहा २५ महापुरिस इति।

ततो विसर्जनीयो हकारो चेति उरे विण्णेयो सर्वोष्मसवण्णे चेति। अकार-आकारा कंठे विण्णेया सवण्णे चेति। ऋकार-ऋकार-कवर्गो जिह्वामूलीयो चेति हतु(तु)मूलजिह्वामूलीयो विण्णेयो सवण्णे चेति। इकार-ईकारो एकार-ऐकारो चवर्गो यकारो शकारो चेति तालुको विण्णेयो सवण्णे चेति। षकारो मिन्झिमो टवग्गो चेति सिरिस विण्णेयो

१ परक्रमाण वि° हं॰ त॰ विना ॥ २ °क्रवाकाणो हं॰ त॰ ॥ ३ °कुधिक° हं॰ त॰ विना ॥ ४ °तको सेणसेडिलो हं॰ त॰ विना ॥ ५ सासणी हं॰ त॰ ॥ ६ वयं विस्सियं वा॰ हं॰ त॰ ॥ ७ °सम्मजु॰ हं॰ त॰ ॥ ८ सपरक्रमं हं॰ त॰ विना ॥ ९ एकिक्करा द्वक्खरा तिक्खरा हं॰ त॰ ॥ १० चेव पधमक्खरगुरू हं॰ त॰ ॥ ११ °पालयालिसम्मतास हं॰ त॰ विना ॥ १२ सव्यस्तरियवलवरसह॰ हं॰ त॰ ॥ १३ अहातहा हं॰ त॰ ॥ १४ °मा तिविधा मण्यः ॥ १५ उत्तर-पालित-रिक्खियणंणंदिकणंदिका चेति हं॰ त॰ विना ॥ १६ अंतस्था ३ योगवहा ४ अयोग॰ हं॰ त॰ विना ॥ १७ अंतस्था हं॰ त॰ विना ॥ १८ क्यारः इति सं३ पु॰। क्यारः ग्ला इति सि॰ ॥ १९ जमा हं॰ त॰॥ २० °णि यकार॰ सप्र०॥ २१ तातेव अक्ख॰ सं३ पु॰। तानेव अक्ख॰ सि०॥ २२ अकार सकार ऋकार कवर्गो हं॰ त॰॥ अंग० २०

अंगविज्ञापङ्ग्णयं

१५४

15

20

25

सवणों चेति । ढुंकारो तवर्गों सकारो छकारो चेति दंतेसु विण्णेयो सवणों चेति । उकार ऊकार ओकार आकार प्रवर्ग उपभानीय वकारो चेति ओहुयो विण्णेयो सवण्णे चेति । दंतमूछे रेफो विण्णेयो सवण्णे चेति । अवत्तवितसंदिष्टे सतह्रपे छकारो विण्णेयो सवण्णे चेति । तथ उद्धंभागेसु इकार-ईकारा एकार-ऐकारा ओकार-औकारा विण्णेया सवण्णा चेति । ऋजुभागेसु अवत्थितेसु ऋकारो विण्णेयो सवण्णे चेति । संवुतेसु उद्धंभागेसु अवत्थितेसु ऋकारो विण्णेयो सवण्णे चेति । संवित्तेसु उद्धंभागेसु अवत्थितेसु ऋकारो विण्णेयो सवण्णे चेति । संवित्त संविध्न संविध्व स्वयाणे हत्थ-पाद-गुप्फ-जाणु- जंघोर-वसण-फिज-कुक्ख-पस्स-हत्थतल-वाहु-सहणुगंड-ओहसवण्णेण नाम चेति समाणेसु । मिधुणचरेसु य सत्तेसु य मलाभरणके चेव समाणं विण्णेयं सवण्णे चेव । उद्धंभागा-ऽधरभागेसु णामिणो विण्णेया सवण्णा चेव । णिर्क्षित्ते पिंडकुंडिते चेव सिंवदुं विण्णेयं सवण्णे चेव । तत्थ वज्झेसु अवभंतरेसु य णीहारेसु पिकण्णेसु एकवंजणमसंजोगं विण्णेयं सवण्णे चेव । तत्थ समाणेसु मिधुणचरेसु य सत्तेसु य मेलाभरणेसु य मलोपकरणेसु य संजोगं विण्णेयं विष्णेयं सवण्णे चेव । तत्थ समाणेसु मिधुणचरेसु य सत्तेसु य मेलाभरणेसु य मलोपकरणेसु य संजोगं विण्णेयं विष्णेयं सवण्णे चेव । तत्थ समाणेसु मिधुणचरेसु य सत्तेसु य मेलाभरणेसु य मलोपकरणेसु य संजोगं विण्णेयं विष्णेयं सिर्मिसंयोगं चेव ।

आहारेसु सरं बूया णीहारे वंजँणाणि तु । णीहारा-ऽऽहार-मिस्सेसु संपभिण्णं पवेदये ॥ १ ॥ कवगामसितेसां SSह यकारं वा वि णिव्वदा । पहिरूवेसु कण्हेसु जकारं तत्थ णिहिसे ॥ २ ॥ डवग्गो य-रकारो श-ष-सा चेव पंडरे । चित्ते लकारो विण्णेयो ससंजोगं च णिहिसे ॥ ३ ॥ चवग्गो य लकारो य हकारं चाँवि तंबसु । णीले पवग्गो विण्णेयो तवग्गो वा वि पीतके ॥ ४ ॥ थले हवग्गो विण्णेयो मकारो यावि मिज्झिमे । उपध्मानीयो विण्णेयो जिह्वामूलीय एव य ॥ ५ ॥ कवग्गो य रकारो थ गकारो य कणीयसो । तवग्गो य लकारो थ कसेसेते पिकत्तिया ॥ ६ ॥ चवग्गो य यकारो य वकारं वा वि जेहगं। णातिथूलेस बोद्धव्या तथा णातिकसेस य ॥ ७ ॥ चतुरस्रेस सञ्बेस सञ्बचतुरपरेस य । चतुकेस य सञ्बेस भैंतपह्नयणेस य ॥ ८ ॥ औकारं वा एकारं वा बूया वण्णेसु वण्णवि । परम्मुहे वा तिज्जं वा चकारोऽविश्यतेसु य ॥ ९ ॥ हकारोऽभिमुहो णेयो औकारो सन्वणिको । अँग्रिधेस य सन्वेस सन्वजोगागतेस य ॥ १० ॥ एँकारं वा यकारं वा ब्रुया सञ्वक्खरेखिधी। एकारमुद्धभागेस जर्कीरमधरेस य ॥ ११ ॥ बूया एकारमाहारे यत "णीहारलक्खणे। शिरो गंडे तथा णाभी जाणु-गुप्फे तैथा हिजा।। १२।। भायणेसु य सन्वेसु यं किंचि परिमंडलं। दृन्वोपकरणं लोके यं वहुं दिस्सते कचि ॥ १३॥ घकारं वा वकारं वा बूया वण्णेस वण्णवि । वट्टे द्व्योपकरणे यदणासी भवे कचि ॥ १४ ॥ हकारो तत्थ विण्णेयो धैकारो चेतरेसु वि । रसद्व्यो तथा द्व्वे सुयपासकडेच्छुके ॥ १५ ॥ आदिरिसे वा सुयायं वा यं वट्टस्स तु अंततो । पुष्फं फलं च यं किंचि दीहवट्टं भवे किच ॥ १६॥ वकारं वा चकारं वा वूया सन्वक्खरेसु वि । आहारे सेति मूलेसु चकारमभिणिदिसे ।। १७ ॥ णीहारेसु चकारो सा सवेसंसगतेसु य । णक्खत्तेसु य सञ्वेसु तथा णक्खत्तदेवते ॥ १८ ॥

१ हकारो सप्त०॥ २ अवत्रियसंदिट्ठे सनरूपे हं० त०॥ ३ °सु अकारो हं० त० विना॥ ४ °क्खिते पणिकुं ° हं० त० विना॥ ५ महाभ ° हं० त०॥ ६ महोप ° हं० त०॥ ७ वंजणेण तु हं० त० विना॥ ८ °साहू हं० त०॥ ६ चावियं वसु हं० त०॥ १० य सकारो हं० त० विना॥ ११ य सेसेप प ° हं० त०॥ १२ य जकारो य सकारं हं० त०॥ १३ चउप्पहूणेसु हं० त०॥ १४ आयवेसु हं० त०॥ १५ एकारं कायकारं वा व्यासव्वखरे सिध हं० त०॥ १६ यकारमधुरे हं० त० विना॥ १७ णीवा(धा)र हं० त०॥ १८ तहा टिका हं० त०॥ १९ वकारो हं० त०॥ २० तथो दव्वे हं० त० विना॥ २१ °पासुकडेच्छुको हं० त०॥ २२ साति थूलेसु हं० त०॥ २३ सा सतेसंगतेसु हं० त०। सा वसंगतेसु सं३ पु०॥

#### छव्वीसइमो णामज्झाओ

१५५

जिन्भगो दंतपज्जं च पैज्ञजन्तुणिसेवणे । केसंते कण्णसकुहं कण्णपालीय य तथा ॥ १९॥ अवत्तं वा वि यं वट्टं अद्वदंताण तं चयं। णमोकते वंदिते वा पूर्यितुहोकिते तथा।। २०॥ चंदणक्खत्तघोसे य डकारमभिणिद्दिसे । भूसंघाते य णिण्णे य गैत्तेयमविणामिते ॥ २१॥ विनामितायं जिन्भायं जं किंचि विंणतं भवे । विणतेस य सन्वेस दन्वोपकरणेस य ॥ २२ ॥ चॅपसंथाणरूपेस हकारमभिणिद्दिसे । वित्थसीसे तिके चेव चित्रके सभुमन्तरे ॥ २३॥ तिकु जं वा वि जं किंचि पैकारं तत्थ णिद्दिसे । कुंचितेस य केसेस मंसु-छोमे य कुंचिते ॥ २४ ॥ कुडिलेसुँ य दव्वेस सव्ववलीगतेसु य । आकुंचितासंगुलीसु गत्तेसाऽऽकुंचितेसु य ॥ २५ ॥ आकुंचितायं जिन्भायं जं किंचि 'कुंडलं भवे । आविहे चेहिते चेव भामिते सन्वसप्पसु ॥ २६ ॥ ठैकारं वा हकारं वा व्या सन्वक्खरेस वि । विधत्तेस ढैंकारो स (सा) हकारे संवुतेस य ॥ २७ ॥ पंडरेस दैंकारो सा चमुतेस णिव्यदा । आकुंचिताणं गत्ताणं जं किंचि वाहिरं भवे ॥ २८ ॥ 10 कुंडिलं नाम जं किंचि नयपीकुंचितं भवे । छिन्ने भिन्ने य भग्गे य कुट्टिते वा वि णिटवेरी ।। २९ ॥ र्हेंकारं वा छकारं वा वूया सन्वक्खरेसु वि । तत्वज्ञेसु सन्वेसु दकारमिणिहिसे ॥ ३० ॥ पंडरेस दकारो स्सा संधिसत्तेस णिव्यदा । ५ पत्ते दहपिलकाय वणे खते तिलकालके ॥ ३१ ॥ चम्मक्खीले तहोसे य पलिते य तथा पुणो । धुरीसमुत्ते सहे य असीवे कण्णगूधके ॥ ३२ ॥ पूतिके रुधिचीके य णिडुते खुविए तथा । विकूणिते कूविते य रुण्ण विकंदिते तथा ।। ३३ ।। 15 कासिते जंभिते चेव वेविते परिदेषिते । पयळाइते पसुत्ते य पतिते विष्पछोट्टिते ॥ ३४ ॥ णिव्वाहिते णिस्सिसते "रोमे संधाणिदंसणे । उवहुते फले पुष्फे पावने पाण-भोयणे ॥ ३५ ॥ उवद्वतेस सव्वेस हकारमभिणिदिसे । ऋजुकेस उज्जुलेहास रकारमभिणिदिसे ॥ ३६ ॥ वालेस सञ्ववीयेस जकारमभिणिहिसे । णामप्पयोगे सँव्यत्त मुदितेस य सञ्वसो ॥ ३७ ॥ 20 .....। सिंद्यकाकाररूपेस मकारमिणिहिसे ॥ ३८ ॥ उत्ताणेस य वत्तेस संयणेसाऽऽसणेस य । उक्ते संयणे बत्थे द्व्वीपकरणे तथा ॥ ३९ ॥ र्ध-जकारो दढहुतं तकारो पैदेमा तथा। उद्धमुहे रकारं वा मकारं वा वि मिञ्जमं।। ४०॥ तिज्ञाणतेसु गत्तेसु सयणेसाऽऽसणेसु य । तिज्ञंभागासणे वत्थे दव्वोपकरणे तथा ॥ ४१ ॥ द-धुकारो यकारो य हाऊणापणमेव य। लघवो पंचवण्णा जे गुरवो जे य कित्तिता ॥ ४२ ॥ लघवो यावि जे वण्णा सेसा वक्खामि गोरवं। वैमा य योगवाहा व संयोगा यावि केवला ॥ ४३ ॥ 25 पंच वार्यतिणिद्धं ति पुन्वरूवगुरू भवे । द्वैवंजणपचवरो सतवंजणमुत्तमं ॥ ४४ ॥ <sup>२७</sup>संजोगकद्वणामस्स संजोगेसु य छिव्वघं । गत्ताणामादिमूलेसु पढमं तत्थ णिहिसे ॥ ४५ ॥ पढमेसु य सब्वेसु द्व्योपकरणेसु य । गैंत्ताणामद्भदेसेसु ततियं तत्थ णिहिसे ॥ ४६ ॥

१ पणुजंतुणि° हं॰ त॰ ॥ २ °यं बद्धं अट्टदंताण संचयं हं॰ त॰ ॥ ३ गत्तेयमिति नामिए हं॰ त॰ विना ॥ ४ विणितं हं॰ त॰ विना ॥ ५ चयसंथाणरूवेसु दकार ँसि॰ ॥ ६ एकारं हं॰ त॰ ॥ ७ °ले सव्वद्वेसु हं॰ त॰ विना ॥ ८ कुंडिलं हं॰ त॰ सि॰ ॥ ९ टकारं वा हुंकारं हं॰ त॰ ॥ १० टकारो हं॰ त॰ ॥ ११ टकारो सांचसुएसु णिच्छदा हं॰ त॰ ॥ १२ भवे हं॰ त॰ ॥ १३ णिच्छदा हं॰ त॰ ॥ १४ डंकारं हं॰ त॰ विना ॥ १५ तववत्थेसु हं॰ त॰ ॥ १६ जपुव्वे दुइ विलकाय चरणे खते हं॰ त॰ ॥ १७ सपुरी॰ हं॰ त॰ ॥ १८ असीवे णकर्गू हं॰ त॰ ॥ १९ सोगे हं॰ त॰ ॥ २० सव्वं च हं॰ त॰ ॥ २१ थऋकारो हं॰ त॰ ॥ २२ पढमा तथा। उद्वसुद्धेरकारं हं॰ त॰ ॥ २३ दवकारो जकारो य हं॰ त॰ ॥ २४ जमा य जोगवणणा य संजोगा हं॰ त॰ ॥ २५ तणिटुं ति हं॰ त॰ ॥ २६ द्धुवंजण॰ हं॰ त॰ ॥ २७ संजोगं कट्ठणामस्स हं॰ त॰ विना ॥ २८ गत्ताणमट्ठदेसेसु हं॰ त॰ ॥

१५६

5

10

15

20

25

30

#### अंगविजापइण्णयं

तैतियेसु य सब्वेसु देव्वाणं मज्झिमेसु य । गत्ताणामंतदेसेसु जे तथा तत्थ णिद्दिसे ॥ ४७ ॥ पच्छिमेसु य सन्वेसु दन्वोवकरणेसु य । आदि-मज्झिधिगाढेसु बितियं तत्थ णिहिसे ॥ ४८ ॥ मिंड्समाणं विमिरिसेसु चउत्थं तत्थ णिद्दिसे । यदक्खरं णामघेजं पुरत्था समुदीरितं ॥ ४९॥ तण्णक्खरं नामघेजं भागाभागं पवेद्ये । थीणामघेजं थीणामे तुझातुझं पवेद्ये ॥ ५० ॥ पुतं णामगते णत्थि गेयेण णंतगायणं । अधीयतां सामवेदं विष्णाणं तष्पुयं भवे ॥ ५१ ॥ सन्वेसेतेस रूवेस पंडरं अभिणिद्दिसे । पुरित्थमेस गत्तेस सद्द-रूवे पुरित्थमे ॥ ५२ ॥ द्क्लिणेसु य गत्तेसु द्क्लिणं दारमादिसे । दक्लिणेसु य सन्वेसु पीते रूवे य द्क्लिणे ॥ ५३ ॥ सन्वकण्हेसु रूवेसु पच्छिमं दारमादिसे । पच्छिमेसु य सदेसु सदे रूवे य पच्छिमे ॥ ५४ ॥ सन्वमेतेसु गत्तेसु उत्तरं दारमादिसे । उत्तरेसु य गत्तेसु सद्दे रूवे य वामतो ॥ ५५ ॥ णासावंसे भुमंगुहे ओहे गंडे सपोरिसे । अंगुलीसु य सन्वासु णंतं भागे पवेदये ॥ ५६ ॥ णंतं चरेस पक्तिस सन्वचतुष्पदेस य। णंतं चरेस सन्वेसु णंतभागं पवेदये।। ५७॥ हृत्थयो पाद्यो चेव जंघयोह्ररयो तथा । गीवायं वा वि वेंद्वो च पुठ्वंभागं पवेद्ये ॥ ५८॥ मिज्झिमेसु य पक्लीसु सन्वचतुष्पदेसु य । मिज्झिमेसु य सन्वेसु पेहिवापुदरे तथा ॥ ५९ ॥ कडं पस्सोद्रं वा वि कुच्छीसु सिरसी तथा। मुहे य दुपधोभागे णक्खत्तं अभिणिद्दिसे ।। ६०॥ कायवंतेसु पक्खीसु सञ्बचतुष्पदेसु य । कायवंतेसु सञ्वेसु महाखेत्तं पवेदये ॥ ६१ ॥ केस-मंसु-णहग्गेसु तणूरु-गहणेसु य । डहरे चले थावरे वा अप्पखेत्तं पवेदये ।। ६२ ॥ सन्ववीयगते वा वि तथा कीड-किविछगे। अणूसु सन्वसुहुमेसु अप्पखेत्तं पवेदये॥ ६३॥ दारुणेस य सन्वेस सन्वपिक्ख-चतुप्पदे । सन्वेस यावि दुग्गेस दारुणंगाणि णिहिसे ॥ ६४ ॥ चलेस चलसंधीस णिहिसे थावरेस य। सन्वेस थावरणो य थावरेस य णिहिसे ॥ ६५ ॥ आसिलेखा तथा मेत्तं वंभेयं विस्सदेवतं । सत्तिभसावज्जमेतेस वंजणंताणि णिहिसे ॥ ६६ ॥ अदा पूसो य साती य महा मूलं च पंचमं । ठँकुरं सव्वगुरुकं पढमेगलघुं तथा ॥ ६७ ॥ सँद्याना तथ ऽस्सिलेसा संसमत्ते [.....]। कित्तिका रोहिणी चेव फरगुणी रेवती तथा।। ६८॥

#### ॥ त्वक्षरं मिज्झमं ॥ छ ॥

द्वितीये गुरुं णेयं पयापित सैंतकतो । ["......] एव गुरुं णेयं महीवूधो ॥ ६९ ॥
[...] भिदेविमितिगुत्तघोसिगिरिविध तथा । परिक्रमा से देवतेते विण्णेया कण्हसंभवा ॥ ७० ॥
सैंम्मसेण करित यो रिक्खतो क्र रींजविगाहा क्र । "रितिणयो [य] सूरो य सहो य सहितिसिरि ॥ ७१ ॥
मित्तभीगाचलो भूति भाणु मित्त महा तथा । पालितो पालिपालो य महितो महिको तथा ॥ ७२ ॥
नीलेसु पतिरूवेसु वैरिसेते परिक्रमा । पैचैक्खरगतं [चेव] लकारो ताम्रसंभवो ॥ ७३ ॥
ततो दत्तो य दिण्णो य णंदणो णंदिको धरो । देवदासो य पितेसु णिकारो णंदको तथा ॥ ७४ ॥
द्वंद्वे गाते तथा "अंघे तथा जमलभूसणे । परिक्रमा ससंजोगा देंतिमिश्राश्रवं तथा ॥ ७५ ॥

१ तियेसु॰ इत्ययं श्लोकः सं ३ पु॰ प्रतिषु द्विराकृतो दृश्यते, मया तु हं॰ त॰ सि॰ प्रतीराश्रित्य सकृदेव आहतः ॥ २ दृश्योवकर-णेसु य सि॰ ॥ ३ उझिवगारेसु हं॰ त॰ ॥ ४ वही च पुच्छं भागं हं॰ त॰ विना ॥ ५ पिटुसापु हं॰ त॰ ॥ ६ थावरेन्ने सं ३ पु॰ ॥ ७ उखरं हं॰ त॰ ॥ ८ सद्धानायवस्सिलेसा संसामते हं॰ त॰ ॥ ९ उझरं हं॰ त॰ ॥ १० सयक्रप हं॰ त॰ ॥ ११ [......] घ गुरुं हं॰ त॰ विना ॥ १२ सम्मासेण हं॰ त॰ विना ॥ १३ \* एतिच्छान्तर्गतः पाठः सि॰ एव वर्तते ॥ १४ रितचितिणेयो सूरो हं॰ त॰ ॥ १५ भागो वलो तृतिभाउमित्त हं॰ त॰ ॥ १६ द्वाद्सेते हं॰ त॰ विना ॥ १७ एकक्खर॰ हं॰ त॰ सि॰ ॥ १८ चरो हं॰ त॰ ॥ १९ अंचे तथा हं॰ त॰ ॥ २० त्रात्तमित्ताश्ल हं॰ त० ॥

#### छव्वीसइमो णामज्झाओ

8419

सत्थे सत्थोपजीवीस परकमकथास य। तीओ गुत्तो य सेणो य रिक्सितो य परिक्रमा ॥ ७६ ॥ संरोधेस य सन्वेस तथा बाहुपरिग्गहे । पैरिक्लेवेस सन्वेस संबाधे बंधणेस य ॥ ७७ ॥ वँछवता तथा गुत्तो पालि पालोयणी तथा । पालितो रिक्सितो चेव विन्नेया गुत्त-रिक्सिते ॥ ७८ ॥ णंदी णंदो बलो मित्तो णंदणो णंदको सिरि । सामेस मुदिते चेव महन्वमहकारिण ॥ ७९ ॥ हत्थयो भासणे चेव सव्वदाणपरिगाहे । दत्तो दिण्णो य विण्णेया पासंडेसु य सव्वसो ॥ ८० ॥ 5 उत्तमे सकतो चेव वंदिए पृतिए तथा । देवो भूति जसो घोसो भाणू णेया महासिरि ॥ ८१ ॥ महितो यावि विण्णेयो सिरिम्हविभूसणे । दढे धातुगते यावि गिरि णेयो धरोऽचलो ।। ८२ ॥ पाद-जंघागते णिचं पादुकोपाहणे तथा । पेस्सोवकरणे यावि दासं व्या परिक्रमे ॥ ८३ ॥ आहारे वोदके या वि ] देव भूति बलो यसो । भाणू वद्धी य सम्मं च सवपीतपरिक्रमा ॥ ८४ ॥ हितये च मित्तवग्गे य गोत्तणामे य सव्वसो । सेसं जोगेस सव्वेस मित्तं वया परिक्रमं ॥ ८५ ॥ 10 णंदी णंदो य दिण्णो य "णंदणो णंदको तथा । णपुंसकेस णंदिकरं णिक्खित्ते सिण्णकुट्टिते ॥ ८६ ॥ णीहीरेस य सन्वेस बाहिरेस चलेस य। णिजीवेस य सन्वेस णामं णिजीवमादिसे ॥ ८७ ॥ आहारेस य सन्वेस दढेसऽब्भंतरेस य। गोणरूवेस सन्वेस गोणणामं पवेदये ॥ ८८ ॥ णीहारेसु य सव्वेसु बज्झेसु य चलेसु य । आभिष्पायिकणामेसु आभिष्पायिकमादिसे ॥ ८९ ॥ अभिहारेस सन्वेस दढेसऽव्मंतरेस य। समणामेस सन्वेस णामं ब्र्या समक्खरं ॥ ९० ॥ समणामेस सन्वेस जमलाभरणेस य । इंद्रे द्व्वीपकरणे य समं जोगं पवेदये ॥ ९१ ॥ एकेकेस य गत्तेस एकाभरणकेवले । वंजणेस य सव्वेस वंजणंतं पवेदये ॥ ९२ ॥ णीहारा-ऽऽहार-मीसेसु वज्झ-ऽब्भंतरमिस्सिते । उम्मत्तेसु य सव्वेसु उम्मत्तं तत्थ णिद्दिसे ।। ९३ ।। आहारेस य सव्वेस दढेसऽब्मंतरेस य। पुण्णामेस य सव्वेस पुण्णामं तत्थ णिद्दिसे ॥ ९४ ॥ णीहार-मिस्सेस तथा बज्झेसऽब्भंतरेस य। णपुंसकेस सब्वेस णामं बूया णपुंसकं ॥ ९५ ॥ एकेकेस य सञ्वेस एकोपकरणेस य । एकभस्से य सञ्विम एकभस्सं पवेदये ॥ ९६ ॥ समाणेसु य सन्वेसु जमलाभरणे तथा । तथा बिवयणे यावि विभस्समभिणिहिसे ॥ ९७ ॥ उक्तवरप्पितीगणेसु बहूपकरणेसु य । बहुभस्सेसु सन्वेसु बहुभस्सं पवेद्ये ॥ ९८ ॥ पच्छिमेसु य गत्तेसु सद्द-रूवे य पच्छिमे । अतीतवयणे यावि अतीतवयणं भवे ॥ ९९ ॥ वाम-द्विखणगत्तेसु सद्दे रूवे तघेव य । संपतेसु य सञ्वेसु वत्तमाणं पवेदये ॥ १०० ॥ 25 पुरित्थमेसु गत्तेसु सद्दे रूवे पुरित्थमे । अणागते य वयणे वक्कं बूया अणागतं ॥ १०१ ॥ उवदुतेसु गत्तेसु सद्दे रूवे उवदुते । सोवसग्गे य सव्वस्मि सोवसगां पवेदये ॥ १०२ ॥ णिम्मज्जिते णिहिहिते छिण्णे भिण्णे णिकूजिते । णिपातेसु य सव्वेसु णिपातमभिणिहिसे ॥ १०३ ॥ दुढामासेस सन्वेस थावरेस य सन्वसो । 😭 र्सन्वनामगए चेव बूया नामगयं विसुं ॥ १०४ ॥ णिमज्जिया पमज्जिया य संधिमद्विभिमज्जिए । आखाए वा वि सन्वत्त आखातमभिणिहिसे ॥ १०५ ॥ 30 उद्धभागेसु सन्वेसु सज्जभंगेसु सन्वसो । उद्धभूए य वयणे सन्वमेवाभिणिहिसे ॥ १०६ ॥ अहोभागेसु गत्तेसु कुद्दिएसु य सन्वसो । 📆 विवरीते य वयणे वितधं तत्थ णिदिसे ॥ १०७ ॥

१ सत्थो सत्थो° हं॰ त॰ ॥ २ तत्तो गत्तो हं॰ त॰ विना ॥ ३ परिखात्तेसु हं॰ । परिक्खेत्तेसु त॰ ॥ ४ चलवंता हं॰ त॰ ॥ ५ मुत्त° हं॰ त॰ ॥ ६ महिणाया वि वण्णेया सिरिमुह्विभूसणा । दहे धातुमप यावि गिरे जेयो वरोऽचलो हं॰ त॰ ॥ ७ नंदिणो नंदिको हं॰ त॰ ॥ ८ णीहारीसु हं॰ त॰ विना ॥ ९ अक्खर° हं॰ त॰ इस्तविद्यान्तर्गतः श्लोकसन्दर्भः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥

१५८

5

#### अंगविजापइण्णयं

उद्धाधर-विमीसेसु कुडिला-ऽकुडिलेसु य। भूता-ऽभूते य वयणे बूया सन्वाणितं गिरं ॥ १०८ ॥ गत्ताणं लिद्देसेहि देन्वणामंतरेसु य। अवत्तेसु य सदेसु असन्वणतमादिसे ॥ १०९ ॥ उद्धंभागेसु खत्तेसु चंदणक्खत्तसंगहे । अंतरिक्खं य सन्वत्त अंतरिक्खं पवेदये ॥ ११० ॥ आपुणेयेसु गत्तेसु जलेयेसु य सन्वसो । सन्वमत्थगते यावि वारिजं तत्थ णिद्दिसे ॥ १११ ॥ दढामासेसु सन्वेसु थावरेसु य णिचसो । सन्वचातुष्पदे यावि पत्थियं णाममादिसे ॥ ११२ ॥ चलामासेसु सन्वेसु लालायं णिगगमेसु य । सज्जीवेसु य सन्वेसु पाणजं णाममादिसे ॥ ११३ ॥

संगहे एकसण्णा। तत्थ एकक्खरणामधेजाणि-श्रीः श्रिया श्रीः श्रियाः वागिति वाचा णौरिति णावा खिमिति आकासं, जाणि वऽण्णाणि एवंविधाणि णामधेजाणि तदेकक्खरं णाम । तत्थ प्लवा चडव्विधा-द्वेक्खरा इयक्खरा ेचतुरक्षरा पंचक्लरा । तत्र द्वक्लरा प्लवा द्विविधा-सञ्बर्गरु चेव पढमक्लर्रु घवो चेव पच्छिमक्लर्गरवो 🔊 चेति । 10 तत्थ द्वन्तरगुरवो 🖂 प्लवा णक्खत्तेसु तं जधा—अहा पूसो हत्थो चित्ता साती जेट्टा मूलो मधा इति, तत्थ णक्खत्ते देवतेसु चंदो रुद्दो संयो अज्ञो तहो वायू मित्ता इंदो तोयं विस्से ऋजा वंभा विण्हू पुस्सा इति णक्खत्तदेवतेसु, कण्हो रामो संबो पज्जण्णो भाणु इति दसारणिस्सितेसु, लक्ष्मी भूती वेदी नदी इति थीणामधेज्ञेसु । तत्थ परिक्रमेसुँ त्रात-दत्त-देव-मित्त-पाल-पालित-सम्म-सेण-दास-रात-घोस-भाग-वृद्धिमात्रा वेति परिक्रमेखिति, अनेन परिक्रमेण संव्यत्थाणुगंतव्यं भवतीति । तत्थ पढमक्खरलघवो 15 पच्छिमक्षँरगुरवो सव्वगुरवो चेति। तत्थ पच्छिमक्खरलघवो व्यक्षरलघवो णक्खत्तेस-अभिजि सवणो भरणी अदिती सविता णिरिती वरुण इति, णक्खत्तदेवर्तेसु सहितमहितरितका चेति परिक्रमेसु इत्येतेन प्छवेनानुगन्तव्यं भवित । तत्थ मद्भक्तररुघवो प्लवा-कत्तिका रोहिणी आसिका मूसिका वाणिजो मगधा मधुरा प्रातिका चेति णक्खत्तेसु, वे फग्गुणीयो रेवती अस्तयाविति णक्खत्तेसु, अज्जमा अधिनाविति णक्खत्तदेवतेसु इति अनेन प्लवेनानुगन्तव्यं भवति। तत्थ पढमक्खरलघवो प्लवा-विसाहा आसाढा दुवे धणिष्ठा इति णक्खत्तेसु, ईद्गिरीति णक्खत्तदेवतेस्विति अनेन प्लवेनानुग-20 न्तर्ज्यं भवति । तत्थ चँतुरक्खरप्लवा सन्वगुरवो तृतीयलघवो प्रथमलघवो प्रथमद्वितीयलघवो । तत्थ सन्वगुरवो तं जधा-रोहत्रातो पुस्सत्रातो फग्गुत्रातो हत्थत्रातो अस्मत्रातो इति देवते, अपच्छिमगुरवो-ऋघसिल अवणिल पृथिविल इति । असप्लव ससित्रात पितृत्रात भवत्रात वसुत्रात अँजुत्रात यमत्रात इति प्रथमलघुरिति । शिवद्त्त पितृद्त्त भवद्त्त अंजुद्त्त यमद्त्त इति विपच्छिमे गुरुणि पुणव्यसु णक्खत्तेसु । प्रजापति बृहस्पति शैतऋतुरिति देवतेसु इति, अनेन प्लवेनानुगन्तव्यं भवति । <sup>१३</sup>संथानेन संथानं प्रमाणेन प्रमाणं परिक्कमेण परिकक्तमं प्लवेन प्लवं 25 सञ्बत्ताणुगंतव्वं भवति ।

इति अक्खरणामिनदं सन्वं णामिविणिच्छयं । सभस्सं जनयं छक्मी यसो य <sup>१४</sup>विछोविद्धारिति ॥ ११४ ॥ ॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय णामज्झायो छन्वीसतिमो सम्मत्तो ॥ २६ ॥ छ ॥

१ द्व्वाणामं हं॰ त॰ ॥ २ द्वक्षरा ज्यक्षरा चतुक्षरा पंचक्षरा । तत्र द्वक्षरा हं॰ त॰ ॥ ३ ८ № एतचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ निस्ता । ४ भुः भ्रात हं॰ त॰ ॥ ५ सव्वत्थोऽणु सप्र॰ ॥ ६ वस्तरलघवो चेति हं॰ त॰ ॥ ७ चउन्वर्षरलघवो चेति हं॰ त॰ ॥ ७ चउन्वर्षरलघवो हं॰ त॰ ॥ ८ अपत्थियगुरवो हं॰ त॰ ॥ ९ अपितल घुरिसिल अव हं॰ त॰ ॥ १० अपत्रात हं॰ त॰ ॥ ११ अपत्रात हं॰ त॰ ॥ ११ विष्णुलो हं॰ त॰ विना ॥ १३ संघातेन संघातं प्रमाणेन सि॰ ॥ १४ विष्णुलो हं॰ त॰ विना ॥ १४ णामाज्ञा हं॰ त॰ ॥

#### अट्टावीसंइमो कम्मजोणिअज्झाओ

848

## [ सत्तावीसइमों ठाणज्ञायों ]

कि गैमो महापुरिसवद्धमाणस्स । कि अधापुन्तं खलु भो ! महापुरिसिदिण्णाय अंगविज्ञाय टाणं णामऽज्झायं, तं खलु भो ! तमणुवन्यत्सामो । तं जधा—तत्थ उद्धंभागेसु सिरोमुहामासे सन्वउद्धंभागे पिड्रिक्वे चैव रायाणं वा रायकिम्मकं वा अमचकिम्मकं वा बूया । अक्लीसु णायकं बूया । कण्णेसु आसण्ल्यं बूया । दंतेसु भांडा-गारिकं बूया । णासायं अन्भागारिकं बूया । जिन्भायं आहारपिड्रिक्वगते य महाणिसकं बूया । थणेसु ग्याधियक्खं उ बूया । पुणरिव य णासायं आहारेसु य मज्जबिरयं बूया । णिद्धेसु पाणियघरियं बूया णावाधियक्लं वा बूया । अगो-येसु सुवण्णाधियक्लं बूया । सन्वचतुष्पयपिड्रिक्वगते य हत्थिअधिगतं वा बूया अस्सअधिगतं वा योगगायरियं वा गोव-यक्लं वा बूया । पिड्रिसे पिड्रिहारं बूया । थीणामेसु अन्भागारिगं गणिकलंसं वा बूया । पुण्णामेसु वलगणकं वा णायकं वा बूया । णपुंसकेसु वरिसधरं बूया । देसेसु वत्थुपारिसदं वा आरामपालं वा प्वंतपालं वा बूया । चलेसु दूतं वा संधिपालं वा बूया । अन्मितरेसु अन्भागारिकं बूया सीसारक्लं वा बूया । बाहिरक्मंतरेसु पतिआरक्लं बूया । परिमंडलेसु णगराधियक्लं बूया । मतेसुं सुसाणवावतं वा सूणावावतं वा बूया । सरिधेसंघणेसु चारकपालं बूया । परिमंडलेसु णगराधियक्लं बूया । मतेसुं सुसाणवावतं वा सूणावावतं वा बूया । कण्णेयसु पुरोहितं बूया । परिमंडलेसु आयुधाकारिकं बूया । पुण्णेसु सेहणापिकं बूया । पुण्णेसु सेहणापिकं बूया । पुण्णेसु सेहणापिकं बूया । पुण्णेसु सेणापितं बूया । अणूसु कोहाकारिकं बूया ।

॥ इति खलु भो! महापुरिसदिण्णाय॰ ठाणज्झायो नाम सत्तावीसतिमो सम्मत्तो ॥ २७॥ छ ॥

# [अडावीसइमो कम्मजोणिअज्झाओ ]

अधापुव्वं खलु भो! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय कम्मजोणीणामज्झायो । तं जधा—तत्थ अत्थि कम्मं 

्य णित्थि कम्मं > ति पुव्वमाधारियत्व्वं भवति । तत्थ अव्भंतरामासे दृढामासे णिद्धामासे अत्थि कम्मं ति बूया । तत्थ विज्ञामासे चलामासे लुक्खामासे तुच्छामासे णित्थि कम्मं ति बूया । तत्थ कम्मं पंचिवधं पुव्वमाधारियत्व्वं भवति । तं जधा—रायपोरिसं ववहारे किसगोरक्खं कारुककम्मं भैतिकम्मं पंचमं भवति । तत्थ उत्तमेसु इस्तिरतेसु य रायपोरिसं 20 बूया । गहणोपगहणेसु सव्वगो-विलवहगते य किसगोरक्खं बूया । तत्थ महापरिग्गहेसु सव्वदाणपैतिगहेसु य वाणियककम्मं बूया । तत्थ चलामासेसु सव्वकारकोपकरणपरिग्गहेसु य कारुककम्मं बूया । तत्थ सव्वकारकोत् य सव्ववेद्धिककम्मकरपयोगे य भैतिकम्मकारकं बूया । तत्थ रायपोरिसे पुव्वमाधारिते उत्तमेसु य रायाणं वा रायमचं वा बूया । सव्वराजोपकरणे चेव तत्थ उपोत्तमेसु अमचं वा अस्सवारिकं बूया । वाहिरेसु सव्वचतुष्पदगते य आसवारियं बूया । अक्खीसु णायकं बूया । खल्यां अव्या । अव्यतिसु अव्भातरावचरं बूया । थिणामेसु अव्याकारियं बूया । रे संवृतेसु भांडागारियं बूया । सीसकोपकरणे 25 सीसारक्खं बूया । चलेसु आहारणीहारेसु य पिडहारकं बूया । उदरे कुक्खिमा मुहे गीवायं सव्वआहारगते य सुतं वा महाणसिकं वा बूया । आपुणेयेसु सव्वपाणगते य मज्ञधिरयं बूया पाणीयधिरतं वा बूया । सव्वचतुकेसु चतुरस्सेसु हत्थाधियक्खं वा महामत्तं वा हत्थिमेठं वा अस्साधियक्खं वा अस्सारोधं वा अस्सवंधकं वा छागळिकं वा गोपालं वा

१ इस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्त्तते ॥ २ संजुत्तेसु हं० त० ॥ ३ सुकआिंठेग हं० त० ॥ ४ ० ० एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ५ पचवारयं वा हं० त० ॥ ६ ० ० एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ७ भाहारिययव्वं हं० त० । माधारेतव्वं सि० ॥ ८ भाहारिययव्वं हं० त० ॥ ९ भवित कारुककम्मं पंचमं सप्र० ॥
१० ०परिगा हं० त० ॥ ११ भवितकम्म हं० त० विना ॥ १२ संथुएसु हं० त० ॥

#### अंगविज्ञापइण्णयं

780

महिसीपालं वा उट्टपालं वा बूया, मगलुद्धगं वा ओरन्भिकं वा अहिनिपं वा बूया । तत्थ रायपोरिसगताणि अस्साति-यक्खो वा ⊲ हैतथाधियक्खो वा ⊳ हतथारोहो वा हितथमहामत्तो वा गोसंखी वा गजाधिपित ति वा। ततथ सुकेसु सन्वहिरण्णकारेसु चेव भांडागारिकं वा कोसरक्खं वा बूया । महापरिग्गहेसु सन्वाधिकतं बूया । अंगुलीसु सन्वालि-पिगते चेव लेखकं बूया । जिन्मीय हितये सन्वबुद्धिरमणेसु य गणकं बूया । सन्वसत्थगते सन्वदेवगते य पुरोहितं 5 बूया । णिद्धेसु चक्कूसु य संवच्छरं बूया । ॲतिअसिणिगामेसु दाराधिगतं वा दारपालं वा बूया । 😂 पुँण्णामेसु वलगणकं बूया 📆 सेणापितं वा बूया । थीणामेसु अब्भागारिकं वा गणिकाखंसकं वा बूया । णपुंसकेसु विरस्धरं बूया । दढेसु वत्थुसु वत्थाधिगतं बूया णगरगुत्तियं वा बूया । चलेसुँ दूतं वा जइणकं वा बूया पेसणकारकं वा र्पतिहारकं वा बूया। णिद्धेसु तरपअट्टं वा णावाधिगतं वा तित्थपालं वा पाणियघरियं वा ण्हाणघरियं वा सुराघरितं वा बूया। छुक्लेसु कट्ठाधिकतं वा तणाधिगतं वा <sup>१</sup> बीतपालं वा बूया। अब्भितरेसुँ ओपेसे ज्ञिकं वा सीसारकलं वा बूया। 10 वाहिरेसु आरामाधिगतं बूआ। वाहिरव्मंतरेसु णगररक्खं वा अव्भागारियं वा वूया। कण्हेसु असोकवणिकापालं वूया वाणाधिगतं वा । सामेसु आभरणागतं वूया । तत्थ ववहारिणं आपुणेयेसु उदकर्वहूँ किं वा मच्छबंधं वा नीविकं वा बाहुविकं वा बूया। तंबेसु सुवण्णकारं अलित्तककारकं वा रत्तरे ज्ञकं वा देवडं उँण्णवाणियं सुत्तवाणियं जतुकारं चित्तकारं चित्तवाँजी वेति । सुकेस तहकारं सुँद्धरजकं वा वूया । खंडिते छिण्णे भिण्णे सुवण्णकारे लोहकारे सीतपेट्टके जतुकारे कुंभकारा य विण्णेया । दढेसु मणिकारं संखकारं च विन्नेयं । थूलेसु कंसकार-पट्टकार-दुस्सिक-रयक-कोसेज्ज-15 वाग-देवडसा(मा)ति विण्णेया। थूलेसु ओरब्भिक-महिसघातका विण्णेया। दीहेसु उँस्सणिकामत्तं छत्तकारक-वत्थोपजीविका विणोया । हस्सेसु रसेसु फलवाणिय-मूलवाणिय-धण्णवाणिया विण्णेया । सञ्वर्आहगते ओद्निक-मंस-कम्मासवाणि-ज्ज-तप्पण-लोणवाणिज्ञा-ऽऽपूपिक-खज्जकारका विण्णेया। तत्थ सन्वगाहणेसु पण्णिक-फलवाणियका विण्णेया। उपगाहणेसु सिंगरेवाणिया विण्णेया । सिरास राया वा अमचो वा अस्सवारिको वा छत्तधारको वा छत्तकारको वा सीसारक्लो वा पसाधको वा विण्णेया। णिढाले हैंत्थिखंसं वा अस्सलंसं व त्ति बूया । अच्छीसु 20 अग्गिउपजीविं वा आहितगिं। वा वूया । कण्णेसु सुवण्णकारो वा कुसीलको [वा] रंगवचरो वा विण्णेया । णासायं गंधिको मालाकारो चुँगिणकारो वा, जिन्मायं सूतमागधं पुस्समाणवं पुरोहितं धम्मद्धं महामंतं गणकं गंधिकगाँयकं दपकारं वेंहुस्सयं वा, गीवायं मणिकारं सुवण्णकारं कोट्टाकं वट्टिकं वा बूया । बाहूसु वेर्थ-पाढकं वत्थुवापतिकं मंतिकं भंडवापतं तित्थवापतं आरामवावतं वा बूया। तत्थ उरे अधिगतं वा रधकारं वा दारुक-आधिकारिका विण्णेया । उद्रे महाणसिकं वा सूतं वा ओद्निकं वा बूया । कडीयं सामेळक्खं वा गणिकाखंसं वा 25 बूया । ऊरुसु हत्थारोहं वा अस्सारोहं वा बूया । जंघासुँ दूतं पेस्सं वा बूया । खुलुकेसु वंधं वा बंधनागरियं वा वूया । पादेसु चोरलोपहारा विण्णेया । सञ्बमूलजोणीगते मूलकखाणक-मूलक-मूलकम्मा विण्णेया । तिर्केंबसु सञ्ब-सत्थका विण्णेया । सारवंतेसु हेरण्णिक-सुवण्णिक-चंद्ण-दुस्सिक-संजुकारका देवडा वेति विण्णेया । बाहिरेसु कम्मा-वयणें धुं तिण्हेसु सन्वचतुप्पयगतेसु सन्वभूमीगते य गोवन्झभतिकारका य विन्नेया । चलेसु य आविद्धेसु

१ ° छुद्धंगधाउरित्तकं वा हं० त० ॥ २ ४ ० एति चिहान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ३ कोसारक्खं सि० ॥ ४ ° भाहियजे सब्ब ° हं० त० ॥ ५ अभिअगणिग्गमेसु अतिमणिग्गमेसु दारा ° हं० त० ॥ ६ हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं० त० एव वर्तते ॥ ७ ° सु हयं वा जणहकं हं० त० ॥ ८ परिहारखंधी वृया हं० त० ॥ ९ णाविगयं वा हं० त० ॥ १० वीयपाळं हं० त० ॥ ११ ° सु अपेसे ° हं० त० ॥ १२ आकरणा ° सं३ पु० ॥ १३ ° वट्टितं हं० त० ॥ १४ नाधिकं वा वाहिधिकं वा सप्र० ॥ १५ ° रज्जूकं हं० त० विना ॥ १६ सुण्णवाणियं हं० त० विना ॥ १७ ° जीवेसेसु ति सुकेसु हं० त० ॥ १८ सुज्जरजकं हं० त० विना ॥ १९ उस्साणिकमेतं उत्त ° हं० त० विना ॥ २० आहारगते सि० ॥ २१ हिथ-संखं वा अस्ससंखं वा हं० त० ॥ २२ सुण्णिको वा हं० त० विना ॥ २३ ° गायिकंद ° हं० त० ॥ २४ बहुसुयं वा हं० त० ॥ २५ वत्थुण ° हं० त० ॥ २६ सामेनरकं वा हं० त० ॥ २७ ° सु हयं पेस्सं हं० त० ॥ २८ नखेसु सब्व ° हं० त० ॥ २९ ° सु विणहे ° हं० त० ॥ ३० असारेसु य आविट्रेसु अ उयका उरडा य हं० त० ॥

## एगूणतीसहमो णगरविजयज्झाओ

355

य ओयकार-ओड्डा य विष्णेया। णिण्णेसु मूलखाणक-कुंभकारिक-इड्डकंगर-बालेपतुंद-सुत्तवत्त-कंसकारक-वित्तकारका विष्णेया। ओकिन्नेसु रूवपक्खर-फलकारका विन्नेया। सन्ववद्धमाणेसु सीकाहारकंमड्डारका विण्णेया। तत्थ अप्पणा पहतेसु कोसज्जवायका दिअंडकंबलवायका कोलिका चेव विण्णेया। उपहुतेसु सन्वओसधगते य वेजा विण्णेया। कायस्स परिमासे केंग्यतेगिच्छका विण्णेया। थणेसु य सन्वसत्थगते सहकत्ता विण्णेया। अच्छिगते सीलाकी, सन्वदेवगते भूतविज्ञिका, वालेज्ञेसु कोमारभिच्चा विण्णेया। सन्वपरिसप्पगते विस्तितिथका विण्णेया। अव्भंतरेसु सिप्य-5 पारगतं वृया। वाहिरव्भंतरेसु मज्झिमं वृया। सन्वपाणजोणिगते वेज्ञ-चम्मकार-ण्हाविय-ओरिक्सक-गोहातक-चोरघाता विण्णेया। बाहिरेसु वि दढं बूया। सिवेसु मायाकारकं वा गोरीपाढकं वा लंखक-मुट्टिक-लासक-वेलंक-गंडक-घोसकं वृया। सन्विछेदेसु सन्वउपहुतेसु मोघं सिप्पं वृया। अविश्वतेसु उड्डुंभागेसु सफलं सिप्पं वृया। अधोभागेसु निप्फलं सिप्पं वृया।

॥ इति भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय कम्मजोणी णाम अट्ठावीसतिमो अञ्झाओ सम्मत्तो ॥ २८॥ छ॥ 10

# [ एग्णतीसइमो णगरविजयज्झाओ ]

अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय णगरविजयो णामाज्झायो । तं खलु भो ! तमणुव-क्खस्सामो। तं जधा-तत्थ अत्थि णगरं णत्थि णगरं ति पुन्वमाधारयित्ववं भवति। तत्थ अव्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे मुदितामासे पुण्णामधेजे सन्वआहारगते य अत्थि णगरं ति बूया । तत्थ बज्झामासे सन्वणीहारगते य णैतिथ णगरं ति वूया । तत्थ णगरे पुन्वमाधारिते समिद्धं न समिद्धं ति औधारियतन्वं भवति । तत्थ 15 अब्भंतरामासादीसु समिद्धं णगरमिति बूया। तत्थ बज्झामासादिसु ण समिद्धं णगरं ति बूया । तत्थ णगरे पुन्वमाधारिते वंभेयेसु सन्ववंभणपिडस्वगते य वंभणज्ञोसियं बूया, वंभणोसण्णं वा णगरं ति बूया । तत्थ खत्तेयेसु सन्वखत्तगते य सन्वखत्तपडिरूवंगते खत्तियज्झोसियं वा खत्तिकोसण्णं वा णगरं ति बूया। वेस्सेज्ञसु सन्ववेस्सपिड्रह्मवगते य वेइस्सझोसितं वा वेस्सोसण्णं वा णगरं ति बूया। सुद्देयेसु सन्वसुद्दपिड्रह्मवगते य सुद्दुझोसियं वा सुद्दोसण्णं वा णगरं ति व्रया। तत्थ णगरे पुव्वमाधारिते थीणामं पुण्णामं ति पुव्वमीधारियतव्वं भवति। तत्थ पुण्णामेसु 20 सञ्बपुरिसपिडक्तवगते य पुण्णामधेकां रायहाणिं बूया । थीणामेसु सञ्बद्दत्थिपिडक्तवगते य थीणामधेकां साखानगरं वा बूया। दढेसु चिरिनिविट्टं नगरं ति बूया। चलेसु अचिरिनविट्टं णगरं ति बूया। णिद्धेसु बहुउदगं वा बहुवुट्टीकं वा णगरं ति बूया। छुक्खेसु अप्पोदगं वा अप्पवुद्वीगं वा णगरं ति बूया। बज्झेसु सञ्बचोरपडिरूवगते य चोरवासो णगरं ति बूया। अव्भंतरेस सव्वअज्ञपडिरूवगते य अज्ञो वासो णगरे ति बूया । आहारेसु अप्पणो णगरं ति बूया । णीहारेसु परणगरं ति बूया। दीहेसु दीहं णगरं ति बूया। परिमंडलेसु परिमंडलं ति बूया। चतुरस्सेसु चतुरस्सं ति बूया। केंसेसु सञ्बमूलजोणीगते 25 य कट्ठपागारपरिगतं णगरं ति बूया । श्रृष्ठेसु इट्टगपागारं ति बूया । दिक्खणेसु दिक्खणोद्दागं णगरं ति बूया । वामेसु वामोद्दागं णगरं ति बूआ । मिन्झमेसु पविद्वं णगरं ति बूआ । पुधूसु वित्थिण्णं णगरं ति बूआ । गहणेसु गहणिपिविद्वं णगरं ति बूआ। उपगाहणेसु आरामबहुलं णगरं ति बूया। उद्धंभागेसु उद्धनिविद्धं पव्यते व ति बूया। णिण्णेसु णिण्णे वा निविवगंदि पाणुप्पविद्वं वा णगरं ति वूया । बैंद्धेसु बहुवाधीतं वा णगरं ति वूया । मोक्खेसु अव्वाधितं वा

१ °कारछावेपबुंद ° हं॰ त॰ ॥ २ °कनट्टहा ° हं॰ त॰ ॥ ३ उपह्वेसु हं॰ त॰ ॥ ४ कायपगिच्छका हं॰ त॰ ॥ ५ सालकी, सत्तदेवगते भूयवेधिका, बालेयेसु हं॰ त॰ ॥ ६ °समित्थका हं॰ त॰ ॥ ७ °प्पकार ° हं॰ त॰ ॥ ८ °बकगतुकघोसकं हं॰ त॰ ॥ ९ °माहारियव्वं हं॰ त॰ ॥ १० णित्थ घरं ति सप्र॰ ॥ ११ आहारियव्वं हं॰ त॰ ॥ १२ °गते पुण्णामधेकां तं वा खत्तिकोसण्णं हं॰ त॰ विना ॥ १३ वइस्सिज्झो ९ सप्र॰ ॥ १४ °माहारियव्वं हं॰ त॰ ॥ १५ केसेसु हं॰ त॰ ॥ १६ मूलेसु हं॰ त॰ ॥ १७ उच्चितिवि हं॰ त॰ विना ॥ १८ वट्टेसु सं३ पु॰ सि॰। वट्टेसु हं॰ त॰ ॥ अंग० २१

#### अंगविज्ञापइण्णयं

अप्पुज्जोगं व त्ति बूया। पसन्नेसु अतिक्खदंडं अप्पपित्क्वेसं वा णगरं ति वूया। अप्पसन्नेसु बहुविगाहं बहुपित्केंवेसकारा-मणं ति व बूया। पुरित्थमेसु गत्तेसु पुरित्थमेसु य सद्द-रूवेसु पुरित्थमायं दिसायं णगरं ति बूया। पिच्छमेसु य गत्तेसु अपिच्छमेसु य गत्तेसु पिच्छमेसु य सद्द-रूवेसु पिच्छमेसु य सद्द-रूवेसु पिच्छमायं दिसायं ति बूया। दिसायं ति बूया। पुण्णेसु बहु अण्णपाणं [ णगरं ] ति बूया। वामेसु गत्तेसु वामेसु य सद्द-रूवेसु उत्तरायं दिसायं ति बूया। पुण्णेसु बहु अण्णपाणं [ णगरं ] ति बूया। क्रिगेयेसु बँहुउण्हं आलीपणगबहुळं व त्ति बूया। आपुजोणीयेसु बहूदकं बहुविहकं बहूदकवाहनं वा णगरं ति बूया। तण्हेसु बहुमकसकं वा संत्थप्पातबहुळं व त्ति बूया। आदिमूळिकेसु आसण्णे णगरं ति बूया। मज्झविगाढेसु जुत्तोपकहणगरं ति बूया। अंतेसु दूरे पचंतिमणगरं ति बूया। अयोगलेमपिडरूवगते सुभिक्खयोगक्लेमगतं अणिभवुत्तं वा णगरं ति बूया। सदेयेसु विस्सुयिकित्तियं ति बूया। दंसणीयेसु दिहपुव्वं वा रमणीयं वा णगरं ति बूया।।

> ॥ इति खल्ज भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय णगरविजयो णामाञ्झायो एगूणतीसतिमो सम्मत्तो ॥ २९ ॥ छ ॥

# [तीसइमो आभरणजोणीअज्झाओ]

अधापुन्वं खलु भो! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय आभरणजोणी णामाज्झायो। तं खलु भो! ति मणु-वक्खरसामो । तं जधा-तत्थ अत्थि आभरणं णित्थ आभरणं ति पुरुवर्मांधारयितव्वं भवति । तत्थ अव्भंतरामासे 15 दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे आबद्धे महे वा भूसणे वा हिसते वा गीते वादितगते सञ्वाभरणगते आबद्धं आभरणं बूया। तत्थ बज्झामासे चलामासे लुँक्लामासे तुच्छामासे कासिते खुहिते णिम्मज्जिते णिहिखिते णिट्मग्गे णिहते ओमुके महे वा भूसणे वा अच्छादणे वा रुण्णे वा कंदिते वा कुंजिते वा सन्वउपदुतेसु य अणाबद्धं आभरणं वूया। तत्थ आभरणं तिविधमाधारयितव्वं भवति-पाणजोणीगतं धातुजोणीगतं मूलजोणीगतं । तत्थ पाणजोणीयं चलेसु य पाण-जोणीयं विण्णेयं। सन्त्रमूलगते मूलजोणीगतं विण्णेयं। 😭 धाउजोणीगए धाउजोणीगयं विण्णेयं। 🖏 तत्थ 20 पाणजोणींमैंयं संखमयं मुत्तामयं दंतमयं गवलमयं वालमयं अद्वमयं चेति। तत्थ मूलजोणीमयं कहुमयं पुष्फमयं फलमयं पत्तमयं चेति । तत्थ धातुमयं सोवण्णमयं रूप्पमयं तंबमयं सीसमयं छोहमयं तपुमयं काललोहमयं औरकुडमयं सन्त्र-मणिमयं गोमेयकं लोहितक्खो पवालकं रत्तक्खारमणिं लोहितकं चेति । तत्थ सेतेसु रूप्पमयं संखमयं सुत्तामयं सुक फिलकविमलकसेतक्खारमणी विण्णेया। तत्थ कालकेसु सीसक-काललोइ-अंजणमूलक-कालक्खारमणी वेति। णीलेसु -सस्सक णीळखारमणी चेति । अग्गेयेसु सुवण्ण-रूप्प-सञ्वलोहमयं लोहितक्ख-मसारकञ्चखारमणी चेति । अणग्गेयेसु <sup>25</sup> अवसेसाणि बूया । कोट्टिते सञ्बलोहमयं विण्णेयं । णिस्सिते सञ्बक्खारमयं विण्णेयं । घडेसु सञ्बमणिमयं विण्णेयं संखगतं पवालगतं वा बूया । विसुद्धेसु ओमधिए परिमद्दिते मुत्ता विण्णेया । तत्थ सिरसि ओचूलका-णंदिविणद्धक-अपलो-कणिका-सीसोपकाणि य आभरणाणिं बूया । कैंग्णेसु तलपत्तका-ऽऽबद्धक-पलिकामदुघनक-कुंडल-जणक-ओकासक-क-णोपूरक-कण्णुप्पीलकाणि य बूया । अक्खीसु अंजणं, भमुहासु मसी, गंडेसु हरिताल-हिंगुलुय-मणिसला विण्णेया । ओहेसु अलत्तको विण्णेयो। कण्णेसु वण्णसुत्तकं तिपिसाचकं विज्ञाधारकं असीमालिका-हार-ऽद्वहार-पुच्छलक-आवलि-

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

10

१६२

१ अप्पजोगं हं॰ त॰ ॥ २ °रिक्केस° हं॰ त॰ विना ॥ ३ ्र ▷ एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ बहुअण्णं उण्हं हं॰ त॰ ॥ ५ सत्थुप्पा° हं॰ त॰ ॥ ६ °माहारिययव्वं हं॰ त॰ ॥ ७ सुक्खा° हं॰ त॰विना ॥ ८ वा कंजिए वा हं॰ त॰ ॥ ९ इस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १० °णीगयं सं° हं॰ त॰ ॥ ११ आकुरड° हं॰ त॰ ॥ १२ चलेसु हं॰ त॰ विना ॥

### एगतीसइमो वत्थजोणी अज्झाओ

का-मणिसोमाणक-अट्टमंगलक-पेर्चुका-वायुमुत्ता-वुप्पसुत्त-पिट्टसराखारमणी कट्टेवट्टका वैति आभरणजोणी बूया। बाह्सु अंगयाणि तुिंद्रयाणि सञ्ववाहोवकाणि बूया। हत्थेसु हत्थकडगाणि कडग-रुचक-सूचीका यानि वा तानि हत्थोपकाणि वा बूया। हत्थेसु अंगुलीसु य अंगुलेयकं मुद्देयकं वेंटकं जाणि य अन्नाणि अंगुलेयकाणि ताणि बूया। कडीयं कंचिक-लापकं मेखलिका कडिउपकाणि य बूया। जंघासु गंडूपयकं णीपुराणि परिहेरकाणि आभरणाणि य बूया। पादेसु खिंखिणिक-खित्तियधम्मका पादमुद्दिका पादोपकाणि य आभरणाणि बूया।।

॥ इति खलु भो महापुरिसदिण्णाय अंविज्ञाय आभरणजोणी नामज्झायो तीसितमो सम्मत्तो॥ ३०॥ छ॥

#### [ एगतीसइमो वत्थजोणी अज्झाओ ]

अधायुव्वं खळु भो ! महापुरिसदिन्नाय अंगविज्ञाय वत्थजोणी णामऽज्झाओ । तं खळु भो ! तमणुवक्खस्सामो । तं जधा-तत्थ अत्थि वत्थं नत्थि वत्थं ति पुञ्चमाधारयितव्वं भवति । तत्थ अन्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे मुदितामासे पुण्णामधिजे सञ्वआहारगते य सञ्ववत्थपिहरूवगते य अत्थि वत्थं ति बूया। 10 तत्थ बज्झामासे चलामासे तुच्छामासादिके हि णत्थि वत्थं ति बूया। तत्थ वत्थे पुव्वाधारिते वत्थं तिविध-माधारयितव्वं भवति—धातुजोणिगतं मूळजोणिगतं पाणजोणिगतं चेति । तत्थ चळामासे सव्वपाणजोणिगते य पाणजोणिगतं बूया । तत्थ दढामासे सब्वधातुजोणीगते य धातुजोणीगतं बूया । तत्थ सब्वकेस-मंसुगते सब्वमूलगते य मूलजोणिं बूया । तत्थ पाणजोणीगते वत्थे पुव्वमाधारिते पाणजोणिगतं वत्थं तिविधमाधारये-कोसेजं पँतुजं आविकं चेति । तत्थ सञ्बचतुष्पद्गते सञ्बचतुष्पयपडिर्ह्मबगए य सञ्बाविकं बूया । तत्थ 15 सञ्वकीडगते सञ्वकीडपडिरूवगते य कोसेजं वा पैत्तुण्णं वा बूया । तत्थ मूलजोणीगते पुञ्चाधारिते मूलजोणिगतं वत्थं चतुव्विधमाधारये-खोमं दुकुछं चीणपट्टं सञ्वकप्पासिकं चेति । तत्थ सव्वतयागते सञ्ववक्रगते सञ्वखंधगते य खोमं वा दुकुहं वा चीणं वा पट्टं वा बूया। तत्थ सव्वफलगते सव्वअगगगते य सव्वपम्हगते य कप्पासिकं बूया। तत्थ धातुगते वत्थे पुरुवमाधारिते धातुगतं वत्थं तिविधमाधारये-लोहजालिका सुवण्णपट्टा सुवण्णखसितं चेति । तत्थ कण्हपडिरूवगते य सञ्वकाललोहजालिकं बूया। तत्थ सञ्वपीतके सञ्वपीतपडिरूवगते य सुवण्णपट्टं सुवण्णविसितं 20 बूया । तत्थ दढामासे अहतं वत्थं बूया । चलामासे परिजुण्णं बूया । अञ्भंतरेसु परग्घं बूया । बाहिरेसु जुत्तग्घं बूया । बाहिरबाहिरेसु समग्घं ति बूया । थूलेसु थूलं, अणूसु अणुकं, दीहेसु दीहं बूया, ईंस्सेसु इस्सं बूया । अंगु-लीसु सकलर्दैसदं बूया। णहेसु बहितं दसं बूया। चलेसु छिन्नदसं बूया। अंगुलीयंतरेसु विवाडितं बूया। वणेसु <sup>१३</sup>सिवितं बूया । छिदेसु छिदं बूया । गहणेसु पावारकं वा कोतवकं वा उण्णिकं वा अत्थरकं बूया । उपग्गहणेसु एयाणं चेव तणुलोमाणि हस्सलोमाणि वा बूया । मुदिएसु वधूय वत्थाणि बूया । दीणेसु मतेसु य मतकवत्थाणि विलातीँ वा 25 वया । अब्भंतरेस सकं वत्थं व्या । बाहिरब्भंतरेस आतवितकं बूया । बाहिरेस परकं बूया । दुवेश्ते णिक्खित्तं वत्थं बूया । चलेसु अपिहतं बूया । आहारेसु याचितकं बूया । णीहारेसु णहं बूया । अतिगमेसु लद्धं बूया । तत्थ अब्भंतरामासे सन्वसेतवण्णपिडह्मवगते य सेयं बूया। कण्हेसु कालकं बूया। जिब्भा-तालु-ओहु-करतल-चरणतलस-व्वरत्तपडिरूवगते य रत्तं बूया । ओमदिते पीतवण्णपडिरूवगते य पीयकं बूया । तत्थ सव्वआहारगते सेवालकं बूया ।

१६३

१ °पेसुकावायुमत्तासुप्पसुत्त° हं॰ त॰ ॥ २ °त्थमंड° हं॰ त॰ विना ॥ ३ अंगुलीकं मुद्दीकं हं॰ त॰ विना ॥ ४ बूया अय एव हत्थोवकाणि बूया। कडीयं हं॰ त॰ ॥ ५ णामाध्यायो हं॰ त॰ विना ॥ ६ कोसेट्ठं प॰ हं॰ त॰ विना ॥ ७ पडम्नं आधिकं हं॰ त॰ ॥ ८ रूवे य हं॰ त॰ विना ॥ ९ पडणणं हं॰ त॰ ॥ १० °खचियं हं॰ त॰ ॥ ११ रस्सेसु रस्सं हं॰ त॰ ॥ १२ °दकं हं॰ त॰ ॥ १३ सिव्वियं हं॰ त॰ ॥ १४ विलयो वा हं॰ त॰ ॥ १५ °सु णिमित्तं हं॰ त॰ ॥

अंगविजापइण्णयं

१६४

10

कैस-मंसुगते सेवालकं बूया । क्या सन्वसंधीसु अंक्खके उदरे तंब-सेतसाधारणे मयूरगगीवं बूया । सेतकण्ह-साधारणेसु करेणूयकं बूया । अक्खीसु वित्तं बूया । सीतपीतसमामासे साधारणे कप्पासिकं पुष्पकं विण्णेयं । सेतरत्त-साधारणे पयुमरत्तकं विण्णेयं । रत्तपीतसाधारणे मणोसिलकं विण्णेयं । तंबकण्हसाधारणेसु मेचकं विण्णेयं । उत्तमेसु उत्तमरागं विण्णेयं । मिन्झिमाणंतरकायेसु ण जधामाणिसकं बूया । पेचवरकायेसु उत्तमरागं विण्णेयं । मिन्झिमाणंतरकायेसु ण जधामाणिसकं बूया । पेचवरकायेसु अपृष्टणुग्गतं व्या । वाहिरव्भंतरेसु जातीपिहिरूपकं बूया । वाहिरेसु अपृष्टणुग्गतं बूया । उद्धंगीवासिरोमुहामासे मुहोपकरणे उद्धंभागेसु य जालकं वा प् पृष्टिकं वा रू वृंहणं वा सीसेकरणं वा बूया । उद्धं णाभीय गत्तेसु उद्धं णाभीय उपकरणेसु सव्वउत्तरिज्ञगतेसु य उत्तरिज्ञं बूया । अधोहेद्दा णाभीय गत्तेसु अधोगत्तोपकरणे अंतरिज्ञं बूया । पट्टीय पचत्थरणं बूया । उद्घोकिते उद्धंभागेसु य विताणकं बूया । तिरियंभागेसु परिसरणकं बूया ॥

।। इति खल्लु भो ! महापुरिसदिन्नाय अंगविज्ञाय वत्थजोणी णामऽज्झाओ एगतीसतिमो सम्मत्तो ॥ ३१ ॥ छ ॥

# [ बत्तीसइमो धण्णजोणी अज्झाओ ]

अधापुन्नं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय धण्णजोणी णामाञ्झायो । [तं खलु भो ! तं अणुव-क्खियस्सामि । ] तं जधा-तत्थ अत्थि धण्णं णित्थ धण्णं ति पुन्नमाधारियतन्त्रं भवति । तत्थ अन्भंतरामासे 15 दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे सुदितामासे पुण्णामधेज्ञामासे आहारगते य अत्थि धण्णं ति बूया । तत्थ सन्वधण्णगते सन्वववहारगते अत्थि धण्णं ति बूया । तत्थ बज्झामासे चलामासे छुक्खामासे तुच्छामासे दीणामासे णपुंसकामासे सन्वणीहारगते य णिथ धण्णं ति बूया ।

तत्थ धण्णाणि सालि वीहि कोइवा कंगू रालका तिला मासा मुग्गा चणका कलाया णिष्फावा कुलत्था यवा गोधूमा कुसुंभा अतसीयो मसूरा रायसस्सव ति । तत्थेकण्णेसु पुव्वमाधारिते पुव्वण्णं अवरण्णं ति पुव्वमाधारियतव्यं 20 भवति । तत्थ पुरिमेसु गत्तेसु पुरिमेसु य सइ-रूवेसु पुव्वण्णं वूया । तत्थ पच्छिमेसु गत्तेसु पच्छिमेसु य सइ-रूवेसु अवरण्णं वूया । तत्थ पुव्वण्णेसु पुव्वमाधारिते सालि वीहि कोइवा रालका कंगू वरका तिला वेति । तत्थ अवरण्णे पुव्वमाधारिते मासा मुग्गा निष्फावा चणवा कलाया कुलत्था यव-गोधूमा कुसुंभा अतसीयो मसूरा रायसस्सव ति बूया ।

तत्थ पुट्यणो पुट्यमाधारिते णिद्धेस साली वीही तिला वा विण्णेया। लुक्खेस कोह्वा रालका वरका वा विण्णेया। णिद्धलुक्खसाधारणेसु वीही वा कंगू वा विण्णेया। सेतेसु सालि सेतवीही वा सेतितला वा बूया। ईरित्तेसु रत्तसालि का कोह्या वा कंगू वा रत्तवीही वा रत्तिला वा विण्णेया। पीतकेसु रालके वा बूया। कण्हेसु कण्हवीही वा कण्हरालके वा कण्हतिले वा बूया। ई सामेसु वरके बूया। मधुरेसु साली कंगू तिले वा बूया। अंबेसु रालके बूया। कसायेसु वीही वा कोहवे वा बूया। तत्थ संवुतेसु कोसिधण्णगते सट्वकोसीगते सट्वसंगिलकागते सट्वसंगिलकागते सट्वअक्तेसु सट्वपरिकिण्णेसु वाहिरेसु सट्वअकोसिधण्णगते सट्वअसंगिलकागते सट्यअसंगिलकागते सट्वअसंगिलकागते सट्यअसंगिलकागते सट्वअसंगिलकागते सट्यअसंगिलकागते सट्वअसंगिलकागते सट्वअसंगिलकागत

१ इस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ २ अक्खीसु उदरे हं॰ त॰ विना ॥ ३ सेयपीयस॰ हं॰ त॰ ॥ ७ ४० रागं वृया। मिल्झि॰ हं॰ त॰ ॥ ५० डिरूबंचिकं हं॰ त॰ ॥ ६ सुहो॰ हं॰ त॰ ॥ ७ ०० एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति॥ ८ वद्मणं हं॰ त॰ विना ॥ ९ नामाण्झा॰ हं॰ त॰ ॥ १० ४ ४ एतिचिह्नान्तर्वती पाठः सर्वासु प्रतिषु द्विरावृत्तो वर्तते । अस्माभिस्तु सक्टदेव स्वीकृतोऽस्ति ॥ ११ काफलेसु र० हं० त० ॥ १२ १ गाह्मवि॰ हं० त० ॥ ० गाध्यवि॰ सिं० ॥

कंगू वा बूया। तत्थ रत्तेसु घणेसु आचितेसु सञ्चपसूतेसु सञ्चपधगगते वरालकं वा कंगू वा बूया। तत्थ खंघगते सञ्च-विसालगते य तिले बूया । तत्थ सञ्चअखंघगते सञ्चअविसालगते य साली वा वीही वा बूया। परिमंडलेसु वहेसु कोहवा वा रालके वा बूया। तत्थ पुँप्फगए अपुष्फगए ति । तत्थ पुष्फवंतेसु कोहवे 'कंगुओ रालके वरके वा बूया। तत्थ अञ्चत्तपुष्फेसु साली वीही वा बूया। सुँच्चत्तपुष्फेसु तिला बूया। इति पुँच्चधणां (पुच्चणां) वक्खातं।

तत्थ अवरण्हे पुव्वमाधारिते जवे वा मासे वा अतसीयो वा क्रमुंभे वा सस्सवे वूया। तत्थ मुक्खेमु णिप्फाव- 5 मुग्गे चणवे कुळत्थे मसूरे वा बूया। णिद्धळुक्लेसु साधारणेसु गोधूमे वा कळाये वा बूया। सेतेसु यवे वा सेतिणप्भावे वा कुसंभे वा बूया। रत्तेस गोधूमे वा कुलत्थे वा अतसीयो वा वरके वा कंगू वा [ बूया ] । पुधूस तिला बूया। दीहेसु साली वा वीही वा बूया । परिमंडलेसु रत्तसासवे वा रत्तणिष्फावे वा बूया । पीतकेसु चणके कलाये वा बूया। कण्हेसु मासा वा सुग्गे वा कण्हतिले वा बूया। णीलेसु हारीडणिप्फावे वा बूया। सामेसु मसूरे वा बूया। मधुरेसु जवे वा मासे वा कलाये वा मसूरे वा वूया। अंबेसु चणवे वा गोधूमे वा कुलत्थे वा वूया। कसायेसु मुग्गे वूया। 10 तित्तकेसु णिष्फावे वा कुसुंभे वा बूया। कडुकेसु सस्सवे बूया। तत्थ सव्वसंवुतेसु कोसीधण्णगते बूया। सव्वसंगिठ-काराते सन्वसंगिलकाफलेसु रक्षेसु सन्वफलसमुग्गधविकाराते य सन्वसिंगिसु य मासे मुग्गे चणवे वा कलाये वा णिप्फावे वा मसूरे वा कुलत्थे वा बूया । तत्थ सन्वघणेसु सन्वआचितेसु सन्वपधगगते सन्वमंजरिगते य जवे वा गोधूमे वा बूया । तत्थ सन्वगुम्म(गुप्फ)गते सन्वगोप्फधण्णगते य कुसुंभे वा सस्सवे वा अतसीको वा बूया । तत्थ सञ्जवहीगते सञ्जवहिधण्णगते य णिप्फावे वा कुलत्थे वा बूया । तत्थ सञ्जगुम्मगते सञ्जगुम्मधण्णगते 15 य मुग्गे वा मासे वा कंछाये वा मसूरे वा चणए वा बूया । तत्थ सव्वखंधगते सव्वखंधमये धण्णगते सस्सए वा कुसुंभे वा अतसीओ वा बूया । तत्थ सञ्बअक्खखंधगते जवे वा गोधूमे वा बूया । तत्थ सञ्बप्धस णिप्पाने वा कुळत्थे वा मसूरे वा बूया । वट्टेस चणए वा मुग्गे मासे वा कुसुंमे वा सस्सपे वा बूया । दीहेसु जवे वा गोधूमें वा बूया । तत्थ सैंव्वत्तपुष्पेस सुगों वा मासे वा चणए वा णिष्फावे वा मसरे वा अतसीको वा सस्सए वा इसुंभे वा बूया। अववत्तपुष्फेस जर्वे वा गोधूमे वा बूया। थूलेस णिष्फावे वा बूया। मज्झिमकायेस जवे वा 30 गोधूमे वा बूया कुसुंभे वा मासे वा मुग्गे वा चणगे वा कलाये वा बूया। पचवरकायेसु अतसीको वा सरसवे वा मसूरे वा व्या । तत्थ णिद्धेसु अतिगमेसु य भायणगतं धण्णं व्या । कायवंतेसु मंजूसागतं पह्नगतं व्या । चलेसु जाणगतं व्या । अब्भंतरेसु णिवेसणगतं व्या । अब्भंतरब्भंतरेसु ओवारिगतं व्या । वाहिरेसु बाहिरी धण्णं व्या । बाहिरबाहिरेसु अरण्णातं व्या । आहारेसुं कीतं वृया । णीहारेसु विकीतं वृया । अन्भंतरन्भंतरेसु सकं वृया । अन्भं-तरेसु मित्तधण्णं बूया । बाहिरब्भंतरे जाचितकं बूया । बाहिरेसु णिक्खे[ब]परिगतं बूया । बाहिरबाहिरेसु अपिर-25 हियं बुया । महापकासेस महापरिग्गहेस य बहुं बुया । अप्पपकासे अप्पपरिग्गहेस य अप्पं बुया । परिजुलेस पोराणं व्या । बालेसु णवं व्या ।।

॥ इति महापुरिसदिन्नाय अंगविजाय धण्णजोणी णामाञ्झायो बत्तीसतिमो सम्मत्तो ॥ ३२ ॥ छ ॥

# [तेत्तीसइमो जाणजोणीअज्झायो ]

18

अधापुन्त्रं खलु भो ! महापुरिसिद्त्राय अंगविज्ञाय जाणजोणी णौँमाज्झायो । तं जधा-तत्थ अत्थि जाणं ३० णित्थ जाणं ति पुन्वमाधारियतन्त्रं भवति । तत्थ अन्भंतरामीसे णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे पुण्णामधेज्ञामासे

१ °पत्तपसु हं॰ त॰ ॥ २–३ °विलासगते हं॰ त॰ विना ॥ ४ पुष्फगते फलगते त्ति हं॰ त॰ विना ॥ ५ कंगू रा॰ हं॰ त॰ ॥ ६ सुवण्णपु॰ हं॰ त॰ ॥ ७ पुक्ववण्णं हं॰ त॰ ॥ ८ °गते सक्वगुष्फधण्णगप य सुग्गे हं त॰ ॥ ९ वण्णमप सस्सवे हं॰ त॰ ॥ १० सुवण्णगुष्फे वा समुग्गे हं॰ त॰ ॥ ११ अवत्तगुष्फेसु हं॰ त॰ ॥ १२ अपहरियं हं॰ त॰ ॥ १३ °स वण्णवं हं॰ त॰ ॥ १४ णामऽज्झा॰ हं॰ त॰ ॥ १५ °माहारिययक्वं हं॰ त॰ ॥ १६ °मासे दहामासे णिद्धा॰ पि॰ ॥

#### अंगविजापइण्णयं

१द६

30

सन्त्रआहारगते अत्थि जाणं ति बूया । तत्थ बज्झामासे चलामासे लुक्खामासे तुच्छामासे दीणामासे णपुंसकामासे सन्त्रणीहारगते य णित्थ जाणं ति बूया ।

तत्थ जाणे पुन्वमाधारिते जाणं दुविधमाधारये-सज्जीवं णिज्जीवं चेति । तत्थ सज्जीवोवलद्धीयं सज्जीवं बूया । तत्थ अज्जीवोवलद्धीयं अज्जीवं । तं दुविधमाधारये-जलयरं थलयरं चेति ।

तत्थ सैन्वथलोपलद्धीयं थलजं विष्णातन्वं भवति। तत्थ सन्वआपुणेयेसु जलयरं विष्णातन्वं भवति। तत्थ थेलचरे सिविका भद्दासणं पहंकिसिका रघो संद्माणिका गिहि जुँगां गोलिंगो सकडं सकडी चेति। तत्थ पुण्णामेहि पुण्णामं ति बूया। थीणामेहि थीणामं ति बूया। तत्थ उत्तमेसु सिविका भद्दासणं वा विष्णेयं—पुण्णामेसु भद्दासणं, थीणामेसु सिविका। सन्वसत्थगते सन्वसंगामगते य रघो विष्णेयो। तत्थ सन्वसयणगते पहंकिसिका विष्णेया। तत्थ विपुलेसु विपुलं बूया। संवुतेसु संवुतं बूया। महन्वयेसु सकडं वा संद्माणिकं वा गिहिं वा बूया। मिन्झिमकायेसु सकडिं व्या। प्रचंवरकायेसु रघं गोलिं[गं] वा बूया। ० तत्थ उद्धंभागेसु उद्घायितं बूया। अधोभागेसु अणुङ्घायितं बूया। तत्थ दीहेसु सकडं वा गिहिं वा जुगां वा सकिं वा बूया। ० परिमंडलेसु भद्दासणं वा रघं वा गोलिकं वा बूया। इति थलचराणि अज्जीवाणि जाणाणि बूया।

तत्थ णिज्ञीवाणि जलचराणि—णावा पोतो कोहिंबो सालिका तप्पको प्लवो पिंडिका कंडे वेलु तुंबो कुंभो दती चेति । तत्थ पुण्णामेसु पुण्णामाणि । थीणामेसु थीणामाणि । तत्थ महावकासेसु णावा पोतो वा विन्नेया । मिन्झमका-15 येसु 'कोहिंबो सालिका संघाडो प्लवो तप्पको वा विण्णेयो। मिन्झमाणंतरेसु कहं वा वेल् वा विण्णेयो। पचंवरकायेसु तुंबो वा कुंभो वा दती वा विण्णेया। इति णिज्ञीवाणि जलचराणि भवंति।

तत्थ सज्जीवा जाणजोणी-अस्सा हत्थी उट्टा गो मिहसा खरा अयेलका मका चेति। तत्थ उद्धंभागेसु सव्विस्निसु य सव्वसंगिलकागते य संगिलकावत्थेसु सव्वगोसिधण्णगते य सिंगी विण्णेया। तत्थ अधोभागे सव्वअसंगिलकागते य फल-वच्छेसु या सव्वअकोसीधण्णगते य असिंगी विण्णेया। तत्थ महावकासेसु हत्थी उट्टा मिहसा वा विन्नेया। 20 मिज्झमकायेसु अस्सा विलवदा वा विन्नेया। मिज्झमाणंतरकायेसु मगे वा खरे वा बूया। पचवरकायेसु अए वा एलके वा बूया। तत्थ सव्वहित्थगते हित्थउपजीविसु हित्थउपकरणे हित्थपिडिक्तवगते य सव्वहित्थपिदुव्भावे हित्थं बूया। तत्थ सव्वशस्तोपकरणे सव्वअस्तोपलिख्दीयं अस्सपादुव्भावे य अस्सं बूया। तत्थ सव्वगोगते सव्वगोउपजीविसु सव्वगोउपकरणणामघेजोदीरणे सव्वगोपादुव्भावे य विलवदं बूया। तत्थ सव्वगिद्धिसोपल्यीयं मिहससहरूवपादुव्भावे य एवमेव मिहसं बूया। एवमेव सव्वउट्टोपलद्धीयं उट्टो विन्नेयो। सव्वखरोपल-25 द्वीयं खरो विन्नेयो। सव्वअयेलकोपलद्धीयं अयेलको विण्णेयो। एवमेव सव्वमगोपलद्धीयं मका विन्नेया। तत्थ गहणेसु अयेलकं विण्णेयं। उपगहणेसु य अवसेसा विण्णेया। तत्थ अव्भंतरव्भंतरेसु सकं जाणं विण्णेयं। बाहिरव्भंतरेसु याचितकं जाणं बूया। बाहिरेसुँ आधावितकं जाणं। वाहिरवाहिरेसु अपहरितकं जाणं। तत्थ वयत्थेसु अभिरामेसु यणवं बूया। अणभिरामेसु महव्वएसु य जुण्णं बूया। छिदेसु दुद्वितं जाणं। घणेसु सुद्वितं जाणं बूया। आहारेसु कीतकं वूया, णीहारेसु विक्नीतं बूया। सामेसु पिडरूवं जाणं ति बूया।।

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिन्नाय अंगविज्ञाय जाणजोणी णामाञ्झायो तेत्तीसतिमो सम्मत्तो ॥ ३३ ॥ छ ॥

१ सन्वोपल° सं १ पु॰ सि॰। सन्ववलोपल° हं॰ त॰॥ २ जलचरे सप्र॰॥ ३ जुग्गगोसंकडसंकडी हं॰ त॰ विना॥४ ०० प्रतिचिह्यन्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति॥ ५ कोडिंबो हं॰ त॰॥ ६ °वच्छेसु हं॰ त॰॥ ७ °सु अहा-वियकं हं॰ त॰॥८ नामज्झा° हं॰ त०॥

## चउतीसइमो संलावजोणी अज्झाओ

१६७

# [ चउतीसइमो संलावजोणी अज्झाओ ]

अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय संलापजोणी णामाञ्झायो । तं खलु भो ! तमणुव-क्यस्मामो । तं जधा—तत्थ वत्तो संलावो ण वत्तो त्ति पुन्वमाधारियतन्वं भवित । तत्थ अन्धंतरामासे दृढामासे णिद्धामासे पुण्णामासे पुण्णामधेज्ञामासे वत्तो संलावो ति वृया । तत्थ बज्झामासे लुक्खामासे पुन्वामासे पुन्वामासे ण वत्तो संलावो ति वृया । तत्थ सज्जीवेसु सज्जीवमंतरेणं वत्तो संलावो ति वृया । तत्थ णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे घोसवंतेसु य सज्जीवमंतरेणं वत्तो संलावो ति वृया । तत्थ वज्झामासे सुक्खामासे लुक्खामासे अघोसवंतेसु य अज्जीवमंतरेणं वत्तो संलावो ति वृया ।

तत्थ जीवैगतं तिविधं-दिव्वं माणुस्सं तिरिक्खजोणीगयं चेति । तत्थ उद्धंभागेसु दिव्वमंतरेण वत्तो संलावो त्ति बूया । उजुभागेसु थीणामामासेसु माणुस्सोपकरणगते य माणुसमंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । तत्तो चतुरस्सेसु चतुष्पदोपकरणेसु य चतुष्पदमंतरेणं वत्तो संलावो ति बूया। तत्थ उद्धंभागेसु सव्वपिक्खगते य पिक्ख-10 मंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया। तत्थ दीहेसु सव्वेसु सव्वपरिसप्पगते य परिसप्पमंतरेणं वत्तो संलावो ति बूया। आयुजोणीयेसु जलचरेसु य जलचरमंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया। 😭 अँणूसु सन्बसुडुसिरीसिवगए य सुडुसिरी-सिवमंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । 🦏 तत्थ पुण्णामासेसु पुरिसमंतरेण वत्तो संलावो त्ति बूया । थीणामघेज्ञेसु थीणाममंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । णपुंसकेसु णपुंसकमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । बंभेयेसु बंभणमंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । खत्तेयेसु खत्तियमंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । वेसेज्ञेसु वेस्समंतरेणं वत्तो संलावो ति 15 बूया । सुदेयेसु सुद्दमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । उड्ढं णाभीय उत्तममंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । अधो णाभीयं उद्धं जाणुकेहि अघे दीणकमंतरेण वत्तो संलावो त्ति बूया । अहे जाणूणं पायजंघेसु पेस्समंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । अणूसु वत्थमंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । सामेसु आभरणमंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । बेंद्रेसु बद्धं वावारकमंतरेणं वा वत्तो संलावो त्ति बूया । चलेसु र्जांणमंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बुया। उद्धंभागेसु पासादं वा चंदं वा सूरं वा णक्खत्तरस वा अंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया। अधोभागेसु कूप-णदीमं- 20 तरेणं वा वत्तो संलावो त्ति बूया । तिण्हेसु सञ्वसत्थगते य आयुधाकारस्स वा आयुधभंडस्स वा अंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । एतेसु ज्ञेव जोधस्स वा खंधावारस्स वा संगामस्स वा अंतरेण वत्तो संलावो त्ति बूया । सञ्वकासुकप-यत्तेसु चलेसु य अंतरेसु य वेसिकं वा गणिकायं वा गूढिकायं वा कासुकस्स वा कामिणीयं वा अंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । तत्थ दढेसु णगरस्स वा जणपद्रस वा सण्णिवेसस्स वा खेत्तरस वा खेडस्स वा आरामस्स वा अंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । णिद्धेसु तलाकस्स वा णदीयं वा सरस्स वा पोक्खरणीयं 25 वा र्डउपाणस्स वा अंतरेण वत्तो संलावो त्ति बूया। हुक्सेबसु कंटकस्स वा सुसाणस्स वा सुण्णघरस्स वा उद्वितपद्रवस्स वा अण्णणगर-गाम-जणपद्स्स वा गिहस्स वा अंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया। णपुंसकेसु णिरत्थकं वत्तो संलावो ति ब्रुया । बज्झेसु दूरजणपद्-णगरमंतरेण वत्तो संलावो त्ति ब्रुया । बाहिरब्भंतरेसु इमस्स जणपद्स्स अंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । अब्भंतरेस सैंकरस वा जणकरस वा उपकरणस्स वा अंतरेणं वत्तो संलावो ति बूया । णीहारेस बज्झस्स वा जणस्स अण्णातकस्स वा उपकरणस्स वा अंतरेण वत्तो संलावो त्ति बूया। 😝 दीहेर्सु दीहकालं वत्तो 30 संलावो त्ति बूया। 🖘 रस्सेस रस्तकालं वत्तो संलावो त्ति बूया। थूलेस हत्थिस्स वा 🗸 भेंहिसस्स वा मच्छस्स

१ नामऽज्झा° हं॰ त॰ ॥ २ तं जहा खलु हं॰ त॰ ॥ ३ जीवमयं हं॰ त॰ ॥ ४ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ५ वट्टेसुवहं वावा° हं॰ त॰ ॥ ६ जालमं° हं॰ त॰ ॥ ७ वा मूढि° हं॰ त॰ ॥ ८ उदुपाण° हं॰ त० ॥ ९ लुक्खस्स कं° हं॰ त॰ विना ॥ १० सकस्स वा उपकारणवत्तो सं३ पु॰ । सकस वा जणसकस्स वा उपकरण वा उपकरेण वत्तो सि॰ ॥ ११ इस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १२ ๗ ०० एतिच्ह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥

#### अंगविजापङ्गणयं ।

वा № शूलपिक्ख-परिसप्पथी-पुरिसमंतरेण वा वत्तो संलावो त्ति बूया । कसेसु खुड्डाकसत्तमंतरेण वत्तो संलावो त्ति बूया । पुथूसु वैत्थुमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया खित्तमंतरेण वा बूया । गहणेसु आराममंतरेणं वत्तो संलावो ति बूया । उपगाहणेसु खित्तसीमामंतरेणं वत्तो संलावो ति बूया । परिमंडलेसु भायणमंतरेणं वत्तो संलावो त्ति बूया । मतेसु मतमंतरेणं वत्तो संलावो ति बूया । उण्णतेसु उलुकमंतरेणं पव्वतमंतरेण वा वत्तो संलावो कि बूया । पर्मणोसु दाणमंतरेण वा वंदणमंतरेण वा क्रि पंतिग्गहमंतरेण वा क्या सम्मोईमंतरेण वा वत्तो संलावो त्ति बूया । अप्पर्मणोसु निच्लोममंतरेण वा णिराकारमंतरेण वा वत्तो संलावो ति बूया । पुण्णेसु आहारमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । उण्णेसु अधारमंतरेण वा वत्तो संलावो ति बूया । उण्णेसु उस्सयमंतरेण वा समवायमंतरेण वा वत्तो संलावो ति बूया । दंसणीयेसु चंदा-ऽऽदिच-गह-ताराक्तवसमिद्धसामिद्धिं गाम-जणपद-णगर-उस्सयसमायमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । अणागतेसु अणागतमंतरेण वा वत्तो संलावो ति बूया । वामदिक्खणेसु वत्तमाणमत्थमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । पच्लिमेसु गत्तेसु अतीतमत्थमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । वामदिक्खणेसु वत्तमाणमत्थमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । पच्लिमेसु गत्तेसु अतीतमत्थमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । वामदिक्खणेसु वत्तमाणमत्थमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । पच्लिमेसु गत्तेसु अतीतमत्थमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । वामदिक्खणेसु वत्तमाणमत्थमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । पच्लिमेसु गत्तेसु अतीतमत्थमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । वामदिक्खणेसु वत्तमाणमत्थमंतरेण वत्तो संलावो ति बूया । पच्लिमेसु वत्ता ।

॥ इति महापुरिसदिण्णाय अंगविजाय संठावजोणी नामाज्झायो चउतीसतिमो सम्मत्तो ॥ ३४ ॥ छ॥

# पणतीसइमो प्रयाविसुद्धीअज्झाओः]

अधापुठ्वं खलु भो ! महापुरिसिद्णणाय अंगविज्ञाय प्रयाविसुद्धी णांमाज्झायो । तं जधा—तत्थ अत्थि पया 15 णित्थ पय त्ति पुठ्वमाधारितव्वं भवति । तत्थ अव्भंतरामासे दृढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे दृढिखणामासे मुद्दितामासे पुण्णामासे पुण्णामधेज्ञामासे सव्वआहाराते य अत्थि पय त्ति बूया । तत्थ उँह्रोहते उस्सिते उचारिते उण्णामिते उपसारिते उपविध्य ते उपलोहिते उपकड्ढिते उपकड्ढिते उपकड्ढिते उपकडिते उपलाहिते उपलाहिते उपमारिते उपविध्य । तत्थ माता-पितु-भिगणि-सोद्दिय-मित्त-बंधुज्ञणसमागमे समाणिते अभिसंगते अभिणादिते उपहासिते उपगृहिते चुंविते अच्छायिते पागुते परिहिते अणुलित्ते अलंकिते वा एवंविध्यह-रूवपादुङ्मावे अत्थ पय त्ति व्या । तत्थ उँकुद्धे अप्फोडिते पाँचते पवादिते सेसाऽऽयाग-बिल्हिरंगते णव-पुण्ण-पसत्थ-पहट्ट-परम्य-पैंचउद्दम्पीये पुष्फे वा फले वा महे वा भूसणे वा अच्छादणे वा क्रिंग वा सयणे वा च्या जाणे वा वाहणे वा उपकरणे वा रयणगते वा धण्णाते वा धण्णाते वा भिग्ने वा पाणे वा भोयणे वा उपणामित-पिडिच्छिते वा एवंविध्यह-रूवपादुङमावे अत्थि पय त्ति वृया । तत्थ उवल्रद्ध-संत-भूत-अत्थियह्मासे चलामासे कण्हामासे जुक्खामासे तुच्छामासे दीणामासे अपचपादुङमावे य अत्थि पय त्ति वृया । तत्थ वज्झामासे चलामासे कण्हामासे जुक्खामासे तुच्छामासे दीणामासे अपचपादुङमावे य अत्थि पय त्ति वृया । तत्थ वज्झामासे चलामासे कण्हामासे जुक्खामासे तुच्छामासे दीणामासे विद्याते विक्खते विच्छादे विचिच्छादे विच्छादे विच्छाते पिद्धादिते णिक्सादिते णिल्लामिते णिद्धादिते णिक्सादिते णिक्सादिते णिल्लामिते णिद्धादिते णिक्सादिते णिक्सादिते णिल्लामिते णिद्धादिते णिक्सादिते णिल्लामिते णिद्धादिते णिक्सादिते णिल्लामिते णिक्कादिते णिक्सादिते णिल्लामिते णिद्धादिते णिक्सादिते णिल्लामिते णिक्कादिते णिक्सादिते णिक्सादिते णिल्लामिते णिक्कादिते णिक्सादिते णिक्होतिते णिल्लामिते णिक्कादिते णिक्सादिते णिल्लामिते णिक्कादिते णिक्सादिते णिल्लामिते णिक्कातिते णिक्कादिते णिक्तादिते णिक्सादिते णिक्सादिते णिक्सादिते णिक्सादिते णिक्लादिते णिक्सादिते णिक्सादिते

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१६८

१ वत्थमं हं ता । २ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं ता एव वर्त्तते ॥ ३ आछापक हं ता ॥ ४ नामोऽज्झा हं ता ॥ ५ णामऽज्झा हं ता ॥ ६ भाहारिययव्यं हं ता ॥ ७ उह्योकिए हं ता ॥ ८ णातं उपणाइ[ए] उपसारिते हं ता विना ॥ ९ उक्कट्ठे हं ता ॥ १० पिच्छितिते हं ता विना ॥ ११ लिट्टूर हं ता ॥ १२ णातं चिते सं ३ पुर । णालुविए हं ता ॥ १६ विधंसिते सि ॥ १७ णाह्योडिए णिक्कट्ठिए हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णिपिद्धे णिच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णिपिद्धे णिच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णिपिद्धे णिच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णिपिद्धे णिच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णिपिद्धे णिच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णिपिद्धे णिच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णिपिद्धे णिच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णिपिद्धे णिच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णिपिद्धे णिच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णिपिद्धे णाच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णापिद्धे णाच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्छोलिए णापिद्धे णाच्युद्धे हं ता ॥ १८ णाच्युद्धे था ॥ १० णाच्युद्

## पणतीसइमो पयाविसुद्धीअज्झाओ

१६९

णिस्सरिते णिप्पतिते णिप्फाडिते 'णिड्डीले णिकुजिते णिव्वामिते णिराकते णिराणते चेति एवंविधसद्द्रवपादुव्भावे णित्थ पय त्ति वूया। तत्थ पम्हुडे प्रमुक्के पट्महे पिकण्णे पैविसिते पमुच्छिते पछोलिते परावत्ते परिसाडिते परिसोडिते पॅंडिसिद्ध पष्फोडिते पडिणायिते पॅंडिहरिते पडिदिन्ने पडिछुद्धे पडिते पॅरिवद्धिते पडिलोछिते पडिसरिते पॅंडिओधुते एवंविधसद्दरूवपादुव्मावे णित्थ पय त्ति वूया। तत्थ अपमट्ठे अपलोलिते अपसारिते अपणासिते अपकड्टिते अपणते अपछुद्धे अपिहते अप्फिडिते चेति एवंविधसद्दूवपादुच्भावे णित्थ पय त्ति वूया । तत्थ ओलोकिते ओसिरते ओमिथिते 5 ओणांमिते ओविट्टते ओळोळिते ओकैंड्रिते ओवत्ते ओणते ओछुद्धे ओतारिए ओमुके महे वा भूसणे वा अच्छाद्णे वा एवंविधसद्दरूवपादुव्भावे णितथ पय त्ति वूया। तत्थ आयरणे असंत-णितथसद्दपादुव्भावे णितथ पय त्ति वूया। तत्थ वंज्झा-संढक-अणवच-पासंडगते संदंसणे य णित्थ पय त्ति वूया। तत्थ णवणीत-तेल्ल-घत-द्धि-गोरसदंसणे वच्छक-पुत्तक-पिल्लक-वप्पक-सिंगक-खुड्डक-बालक-साडक-मोहणक-अंकुर-परोह-पुप्फ-फल-पाद्प-पवाल-हरिताल-हिंगुलुक-मणसिल-सब्ब-समालभणकगते वालकपरिणंदिते जं किंचि वालसमाचारं वा एताणि पेक्खमाणो वा भासमाणो वा आमसंतो वा एतेसिं वा 10 वाहिरे सद्दूवपाउन्भावे पयं वा पयालामं वा पयासामग्गी वा उद्रं वा पुत्तलामं वा इमं से भविस्सतीति वूया। एतेसामेव ''अंतरोरुकरणे अप्पणो गव्भो त्ति वूया। एताणि चेव तिलेमाणो पुच्छेज्ज ससल्ला गव्भिणी मरिस्सिति त्ति वूया। एताणि चेव अकमंती पुच्छेज पैया से विणस्सिस्सिति ति बूया। एताणि चेव पितिगिण्हंती पुच्छेज पैया से भविस्सिति ति तं बूया। एताणि चेव पणामयंती [ पुच्छेज ] पया ते परिहायिस्सित त्ति णं बूया। एताणि चेव उपकडूंती पुच्छेज « पैथा से भविस्सित त्ति णं बूया । एताणि चेव अपकर्डिंती पुच्छेज पया से ण भविस्सिति त्ति णं बूया । ⊳ एताणि चेव उपकडिंता अपकडूंती 15 पुच्छेज पया ते भवित्ता ण भविस्सिति त्ति बूया। एताणि चेव अपकड्टिता उपकड्टिती पुच्छेज पया ते ण भवित्ता ण भविरसित त्ति बूया । एताणि चेव छिंदंती वा णिक्खणंती वा फालेंती वा विवाडेंती वा पुच्छेज पया ते विणस्सि-स्सति त्ति वूया । एतेसामेव आदिमूलगहणेसु उवजिव्वा ते पया भविस्सति त्ति वूया । एतेसामेव मज्झगहणेसु जुत्तोपचया ते [ पया ] भविस्सिति त्ति बूया । एतेसामेव अंतगहणे णिरोपजिन्त्रा ते पया भविस्सिति त्ति बूया ।

तत्थ पयायं पुन्ताधारितायं वावण्णा अवावण्ण त्ति अधारियतन्त्रं भवतीति। तत्थ वावण्णामासे अप्पसत्था-20 मासे दीणामासे वापण्णे वा पुण्फे वा फले वा पाणे वा भोयणे वा सन्ववापण्णेसु वा वापण्णे ति वूया। अवावण्णामासे अणुपहुतामासे सुगंधामासे पसण्णामासे सुदितामासे अन्वापण्णे पुण्फे फले वा पाणे वा भोयणे वा भायणे वा सन्वअन्वापण्णेसु य अन्वापण्ण त्ति वूया। तत्थ पयायं पुन्वाधारितायं विकतं अविकतं पत्नायिस्सिति त्ति पुणो आधारियतन्त्रं भवति। तत्थ उज्ज्ञकामासे उज्जुभावगते उज्जुउद्घोयिते य सन्वमणुस्सजोणीपाहुङभावे य सन्वमणुस्सजोणीणामधेज्ञोदीरणे य सन्वमणुस्सरूपागितिपाहुङभावे य सन्वमणुस्सरूपागितिणामधेज्ञोदीरणे सन्वमणुस्सर्परिरोपकर-25 णणामधेज्ञोदीरणे सन्वमणुस्सरूपागितिपाहुङभावे य सन्वमणुस्सरूपागितिणामधेज्ञोदीरणे सन्वमणुस्सर्परिरोपकर-25 णणामधेज्ञोदीरणे सन्वमणुस्सर्परिरोपकर-वितियज्ञोणीपाहुङभावे तिरियामासे तिरियगते तिरियविलोकिते सन्वतिरियजोणिपाहुङभावे सन्वतिरियजोणीणामधेज्ञोदीरणे सन्वतिरियजोणी-उपकरणे तिरिक्खरूपागितिपाहुङभावे तिरिक्खरूपागितिणामधेज्ञोदीरणे तिरिक्खजोणीमये उवकरणे णामधेज्ञोदीरणे सन्व-तिरिक्खजोणीगते विगतं वूया। तत्थ पंर्यातं पुन्वमाधारियायं कण्णा कुमारो तिर्वं आधारियतन्त्रं भवति। तत्थ अङभंतरामासे दिक्खणामासे पुण्णामधेज्ञामासे पुण्णामे पुष्फे [वा] फले वा पाणे वा भोयणे वा सन्वकुमारोपलद्धीयं च कुमारं 30 वूया। तत्थ बज्झामासे वामामासे थीणामधेज्ञामासे अर्थणामे घ्रष्के वा पाणे वा भोयणे वा भोयणे वा भोयणे वा वय-

१ णिड्डीणा णिकु॰ हं॰ त॰ विना ॥ २ पम्हुके सप्र॰ ॥ ३ पसविते हं॰ त॰ ॥ ४ परिसिट्ठे हं॰ त॰ ॥ ५ परिहरिते हं॰ त॰ ॥ ७ पडिभुप एवं हं॰ त॰ ॥ ८ अपट्ठिते हं॰ त॰ ॥ ९ उण्णामिते सि॰ ॥ १० उक्कद्विते हं॰ त० ॥ ११ अहरोरे॰ हं॰ त॰ ॥ १२ पया ते वि॰ हं॰ त॰ ॥ १३ पया ते भ° हं॰ त॰ ॥ १४ अ ▷ एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ १५ आहारिययव्वं हं॰ त॰ ॥ १६ आहारिययव्वं हं॰ त॰ ॥ १० विना ॥ १८ पयायं हं॰ त॰ ॥ १९ आहारिययव्वं हं॰ त॰ ॥ २० अ ▷ एतिचिह्नान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥ अंग० २२

#### अंगविज्ञापइण्णयं

800

करणे वा सव्वइत्थीउपल्रद्धीयं च कण्णं बूया । तत्थ पजायं पुंच्चमाधारितायं एकं दुवे पजाइस्सित त्ति औधारियतव्यं भवति । तत्थ एककेसु गत्तेसु एकाभैरणे एकोपकरणे एकचारिसु सत्तेसु सव्वएकसाधारणगते य एकं पजातिस्सित त्ति बूया । तत्थ बिएसु गत्तेसु य मॅंहाभरणके य मॅंहोपकरणे मिधुणचरेसु सत्तेसु सव्ववहुसाहागते य दुवे पजातिस्सित त्ति बूया । तत्थ वहवेसु गत्तेसु बहूपकरणके वैहूकोपकरणके संघचारिसु सत्तेसु सव्ववहुसाहागते य बहवो पजाति- सिति त्ति बूया । तत्थ दथ कण्हामासे कण्हवण्णपिडक्वगते य सव्विणप्रभावगते य उहोकिते य कालो पजातिस्सित त्ति बूया । तत्थ सुकामा⊳से सुकवण्णपिडक्वगते य सव्वस्प्पभा [ब]गते य उहोकिते दिवस्वणामासे पुण्णामघेज्ञामासे स्वविद्वाचारिसु सत्तेसु सव्वदिवसोपल्रद्धीयं च दिवा पजातिस्सित त्ति बूया । तत्थ कण्हामासे कण्हवण्णपिडक्वगते य सव्विणप्रभावे ओलोकिते वामामासे थीणामघेज्ञामासे सव्वरत्तीचारिसु सत्तेसु सव्वरत्तीडपल्रद्धीयं च रित्तं पजातिस्सित त्ति बूया । सुकाणि आमसित्ता सुकाणि आमसित्ता पुणो जोण्हे दिवा पजायिस्सित त्ति बूया । कण्हाणि आमसित्ता 10 कण्हाणि आमसिती पुणो काले रित्तं पजातिस्सित त्ति बूया ।।

।। इति खलु भो! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पयाविसुद्धी णामऽज्झायो पंचतीसतिमो सम्मत्तो ॥ ३५ ॥ छ ॥

# [ छत्तीसइमो दोहलज्झाओ ]

अधापुट्यं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय दोहलो गाँमाऽज्झायो । तं जधा—अत्थि दोहलो । 15 णित्थ दोहलो त्ति पुट्यभाधारियतच्यं भवति ।

तत्थ अब्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे पुण्णामधेज्ञामासे सव्वआहारगते य अध्यि होहलो त्ति बूया। तत्थ उल्लोकिते उँसैवत्ते उप्णामिते उत्थित उपमासिते उपणिहे उपलोकिते उँपैवत्ते उपणते उपणद्धे उपलद्धे उपसिते उपविद्वे एवंविधसह-रूवपाउव्भावे अत्थि दोहलो त्ति बूया। तत्थ माता-पितु-भिगिणि-संबंधिजणसमागमे समाणिते सातिज्ञिते पिडिच्छिते अभिणंदिते अभिसंश्चेते उपदासिते चुंविते अच्छाइते पागुते पिहिते अणुलिते अलंकिते एवंविधसह-रूवपादुव्भावे रस-गंध-फासपादुव्भावे अत्थि दोहलो त्ति बूया। तत्थ उक्कुडे अफोडिते पच्छेलिते पवायिते सेसागहणे विलहरणगते एवंविधसह-रूवपादुव्भावे अत्थि दोहलो त्ति बूया। तत्थ जव-पुण्ण-पसत्थ-पहट्ट-परध-पश्चदग्गे पुण्फे वा फले वा पत्ते वा पवाले वा मल्ले वा भूसणे वा आसणे वा सयणे वा विसयणे वा जाणे वा वाहणे वा भायणे वा उपकरणे वा धण्णे वा धणे वा पाणे वा भोयणे वा उपणामिते पिडिच्छिते एवंविधसह-रूवपादुव्भावे अत्थि दोहलो त्ति बूया। तत्थ उपलद्धे अत्थिसहपादुव्भावे अत्थि दोहलो त्ति बूया। उत्थ धाती-कुमार-दारक-बडु-अपश्चसह-रूवपादुव्भावे अत्थि दोहलो त्ति बूया। तत्थ पाणित-दुद्ध-घत-परिसप्पक-अंडक-सप्पक-वच्छक-बालक-मोहणके वालाभरके अंकुर-परोह-वाल-पुण्फ-फलपादुव्भावे परामासे वा हरिताल-हिंगुलुक-मणोसिला-ण्हाण-समालभणकगते वालकपरिवंदितके यं किंचि वालं वालचारं वा एताणि आमसंतो वा वा पेक्खमाणो वा भासमाणो वा एतेसिं वा बाहिरे आमाससह-रूवपादुव्भावे अत्थि दोहलो त्ति बूया।

तत्थ वज्झामासे चलामासे छक्खामासे कण्हामासे तुच्छामासे दीणामासे णपुंसकामासे सव्वणीहारगते य 30 णित्थ दोहलो त्ति बूया । तत्थ कासितेण खुधितेण जंभितेण रुदितेण परिदेवितेण भग्गे छिण्णे भिण्णे विणासिते

१ पुब्वं धारियायं हं॰ त॰ ॥ २ आहारिययब्वं हं॰ त॰ ॥ ३ °भरणके हं॰ त॰ ॥ ४ मलाभ ° हं॰ त॰ विना ॥ ५ मलाभ ° हं॰ त॰ ॥ ७ ๗ ▷ एतिच्चहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ८ सब्वदीवचा ° हं॰ त॰ ॥ ९ नामाज्झाओ हं॰ त॰ ॥ १० नामऽज्झा ° हं॰ त॰ ॥ ११ आहारिययब्वं हं॰ त॰ ॥ १२ उस्सिति हं॰ त॰ ॥ १३ उपवेप हं॰ त॰ ॥

#### छत्तीसइमो दोहलज्झायो

१७१

विपाहिते विक्खिन्ने विच्छुद्धे विच्छिन्ने विण्डे वंते सिंवितालिते रूयकडे पूँसिते विद्मविते एवंविधसह-रूवपादुक्मावे णित्थ दोहलो त्ति व्या । तत्थ णिम्मिक्किते निक्किक्किते णिस्सारिते णिक्विहिते णिछिलिते णिक्किहिते णिक्विहिते णिक्सिते णिप्सासिते णिप्पाविते णिप्पाविते णिक्छोलिते णिक्खणणे णिव्विहे णिच्छुद्धे विच्छुद्धे णिरिसते णिक्किते णिक्वासिते णिरिसासिते णिरिसंधिते णिहुते णित्थुद्धे णिस्सारिते णिप्पाविते णिक्किते णिक्किते णिक्किते णिक्सारिते णिप्पाविते णिक्किते णिक्किते णिक्सारिते णिरिसंधिते णिहुते णित्थुद्धे णिक्षाविते णिरिक्ष णिरिणंदे एवंविधसह-रूवपादुक्मावे णित्थ दोहलो ति व्या । तत्थ प्रमुहे पम्हुते पिकण्णे पढ्युद्धे पिक्ते पिक्किते प

तत्थ दोहले पुन्वमाधारिते दोहलकं पंचिवधमाधारये। तं जधा—सद्दगतो गंधगतो रूबगतो रसगतो फासगतो 15 चेति। तत्थ सद्देयेसु सन्वसद्दपिहरूबगते य सद्देयो दोहलो विण्णेयो। तत्थ गंधेयेसु सन्वगंधपिहरूबगते य गंधेयो दोहलो विण्णेयो। तत्थ अ संन्वफासगते ⊳ सन्व-फासपिहरूबगते य फासगतो दोहलो विण्णेयो। तत्थ अ संन्वफासगते ⊳ सन्व-फासपिहरूबगते य फासगतो दोहलो विण्णेयो।

तत्थ रूवगते दोहले पुन्वमाधारिते रूवगतो दोहलो मणुस्सगतो चतुष्पद्गतो पिक्खगतो पिरसप्पगतो कीडिकिविझगतो पुष्फगतो विद्धिगतो णदीगतो समुद्दगतो तलागगतो वापिगतो पुक्खरणिगतो अरण्णगतो भूमीगतो णगरगतो खंधावारगतो 20
जुद्धगतो किड्डागतो । तत्थ मणुस्सजोणीपिडिरूवगते मणुस्सजोणि बूया । सन्वपिक्खपिडिरूवगते पिक्ख[जोणी] विण्णेया ।
चतुष्पदजोणीपिडिरूवगते य चतुष्पदजोणी विण्णेया । सन्वपिरसप्पिडिरूवगते सन्वपिरसप्पजोणी विण्णेया । अंतोडहरचलेसु कीड-किमिगते य कीड-किविझगातो विण्णेयो । सुदितेसु सन्वपुष्फगते य पुष्फगतो विण्णेयो । पुण्णेसु सन्वफलगते य फलगतो विण्णेयो । दीहेसु णिद्धेसु य णदीगतो विण्णेयो । णिद्धेसु पिरमंडलेसु महापकासेसु समुद्दगतो
विण्णेयो । णिद्धेसु सिण्णिकद्धेसु तलागगतो विण्णेयो । णिद्धेसु वित्थिण्णेसु महासरगतो विण्णेयो । दढेसु पुधूसु य 25
पुढवीगतो विण्णेयो । दढेसु उद्धंभागेसु य महापगाँहेसु य पन्वतगतो विण्णेयो । गहणेसु रण्णगतो विण्णेयो । उपग्गहणेसु
आरामगतो विण्णेयो । चतुरस्सेसु संरुद्धेसु पिरमंडलेसु संखतेसु णगरगतो विण्णेयो । विमुत्तेसु महावकासेसु पुधूसु य
देवगतो विण्णेयो । सन्वसत्थअन्भुज्जोगगते संरुद्धेसु य खंधावारगतो विण्णेयो । संजोगगते सन्विकड्डागते य किड्डागतो
विण्णेयो । तिरिक्खेसु आकोडिते य संगामगतो विण्णेयो । इति रूवगतो दोहलो ।

तत्थ सहगते दोहले पुन्वाधारिते सहगतो दोहलो, तं जधा—मणुस्ससहगतो पिक्खसहगतो चतुष्पदसहगतो ३० पिरसप्पसहगतो दिन्वघोसगतो अवादि त्रिक्षे वादि विष्णेयो । सन्वचतुष्प द्रजोणीपिडिह्रवगते चतुष्पद्जोणीगतो विष्णेयो । सन्वचतुष्प द्रजोणीपिडिह्रवगते चतुष्पद्जोणीगतो

१ सिंविताते हं॰ त॰ विना ॥ २ पूमिए हं॰ त॰ ॥ ३ पम्हुट्टे हं॰ त॰ विना ॥ ४ पुष्फंडिते हं॰ त॰ ॥ ५ परिहरिते परिदिण्णे हं॰ त॰ ॥ ६ पडिबुद्धे हं॰ त॰ विना ॥ ७ अपबुद्धे हं॰ त॰ विना ॥ ८ ओछुद्धे हं॰ त॰ ॥ ९ अंत॰
हं॰ त॰ विना ॥ १० ៧ ॎ एतचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ११ भाढेसु हं॰ त॰ ॥ १२ ៧ ० एतचिह्वान्तर्गतः पाठः
हं॰ त॰ नास्ति ॥

#### अंगविजापइण्णयं

-- १७२

विण्णेयो । [ सव्वपरिसप्पजोणीपडिरूवगते परिसप्पजोणीगतो विण्णेयो । ] सव्वसंखडगते वादित्तगतो विण्णेयो । सव्वसामेसु आभरणघोसगतो विण्णेयो । दिव्वेयेसु उत्तमेसु दिव्वघोसगतो दोहलो विण्णेयो । इति सद्दगतो ।

तत्थ गंधगते दोहले पुच्चमाधारिते गंधगतो दोहलो। तं जधा—ण्हाणगतो अणुलेवणगतो अधिवासगतो पर्घसगतो धूँपगतो मह्नगतो पुप्फगतो फलगतो पत्तगतो आहारगतो चेति। उत्तमेसु ण्हाणगतो विण्णेयो। समभागेसु अणुलेवणगतो विण्णेयो। अगगेयेसु धूवगैतो विण्णेयो पर्घसगतो चुण्णगतो। तणूसु सञ्वत्थगते य अधिवासगतो विण्णेयो। पुण्णेसु सञ्वपुष्फ-फलगते य [पुष्फ-]फलगतो विण्णेयो। 🖙 ईति गंधगओ।

तत्थ रसगए दोहले पुन्वमाधारिते হ्या रसगतो दोहलो । तं जधा—पाणगतो भोयणगतो खज्जगतो लेज्झगतो वेति । तत्थ णिद्धेस सन्वपाणगते य पाणगतो दोहलो विण्णेयो । सन्वभोयणगते सन्वभोयण-भायणगते य भोयणगतो दोहलो विण्णेयो । सन्वहहरचलेस सन्वभक्खगते य सन्वभक्ख-भोयणगते य भक्खगतो दोहलो विण्णेयो । इति आहार10 गतो दोहलो विण्णेयो ।

तत्थ फासगते दोहले पुन्वमाधारिते फासगतो । तं जधा—आसणगतो सयणगतो वाहणगतो गहगतो वत्थगतो आभरणगतो विण्णेयो । सन्वसयणपिडक्रवगते सयणगतो विण्णेयो । तत्थ सन्वआसणगते सन्व अासण ⊳पिड-क्रवगते य आसणगतो विण्णेयो । चलामासेसु सन्वजाण-वाहणपिडक्रवगते य जाण-वाहणगतो विण्णेयो । तत्थ दृढेसु सन्वगहगते य गहगतो दोहलो विण्णेयो । तत्थ तणूसु सन्ववत्थगते य सन्ववत्थपिडक्रवगते य वत्थगतो दोहलो । विण्णेयो । सामेसु सन्वआभरणगते सन्वआभरणपिडक्रवगते य आभरणगतो दोहलो विण्णेयो । इति फासगतो दोहलो ।

तत्थ दोहले पुन्वमाधारिते कता वत्तो दोहलो विण्णेयो भवति ?। तत्थ पसन्नेसु सन्वसरद्पिहरूवगते य सरदे वत्तो दोहलो त्ति विण्णेयो। तत्थ कण्हेसु स्क्खसाधारणेसु सन्विगिम्हपिहरूवगते य गिम्हे वत्तं दोहलं ति बूया। तत्थ णिरुद्धेसु वालेसु य पाउसे वत्तो दोहलो त्ति बूया। तत्थ णिद्धेसु वासार्त्तपिहरूवगते य वासारते वत्तो दोहलो त्ति बूया। संवुतेसु सन्वहेमंतपिहरूवगते य हेमंते वत्तो दोहलो त्ति बूया। तत्थ सामेसु सुदितेसु सन्ववसंतपिहरूवगते य 20 वसंते वत्तो दोहलो त्ति बूया। तत्थ सुकेसु सन्वसुक्षपिहरूवगते य सुक्षपक्ते वंत्तो दोहलो त्ति बूया। तत्थ कण्हेसु सन्वकण्हपिहरूवगते य कालपक्ते वत्तो दोहलो त्ति बूया। अतिमुलीयेसु अवभंतरपंचमी वत्तो दोहलो त्ति बूया। मिन्झमिवगाढेसु परं पंचिमं वत्तो दोहलो त्ति बूया। अवभंतरेसु अवभंतरं दसमीय दोहलो वत्तो दोहलो त्ति बूया। अवभंतरक्षंतरेसु परं दसमीतो वत्तो दोहलो त्ति बूया। सुकेसु अतिमुलेयेसु पायरासे वत्तो दोहलो त्ति बूया। कण्हेसु अतिमुलेयेसु पहोसे वत्तो दोहलो त्ति बूया। सुकेसु अतिमुलेयेसु पहोसे वत्तो दोहलो त्ति बूया। सुकेसु अतिमुलेयेसु पहोसे वत्तो दोहलो त्ति बूया। सुकेसु अतिमुलेयेसु अव्वत्ते वत्तो दोहलो त्ति बूया। कण्हेसु अतिमुलेयेसु अनुगते वत्तो दोहलो त्ति बूया। सुकेसु अतिमुलेयेसु अत्वत्ते वत्तो दोहलो त्ति बूया। कण्हेसु अतेसु अपरण्हे वत्तो दोहलो त्ति बूया। कण्हेसु अतेसु पदोसे वत्तो दोहलो त्ति बूया। पिर्लिमेसु अत्तेसु अपागतेसु य सदेसु अत्तवत्तं बूया। पुरिश्चमेसु गत्तेसु अणागतेसु य सदेसु अणागतं बूया। वामदिक्खणेसु गत्तेसु वत्तमाणेसु य सद्दसु संपतं वत्तमाणं दोहलं बूया।।

॥ इति महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय दोहलो णामाज्झायो छत्तीसतिमो सम्मत्तो ॥ ३६॥ छ॥

१ सन्वखंड° हं॰ त॰ ॥ २ दिन्विएसु हं॰ त॰ ॥ ३ धूमपगतो सप्र॰ ॥ ४ ॰गतो दोहलो विण्णेयो हं॰ त॰ विना ॥ ५ सन्वपण्णफल ि ॥ ६ हस्तविह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ७ ๗ ๗ एतचिह्वान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥ ८ ॰रत्तेसु पढिरूवते य वासरत्ते हं० त० विना ॥ ९ वित्तो हं० त० ॥ १० कण्हेसु हं० त० ॥

#### सत्ततीसइमो लक्खणज्झाओ

#### १७३

## [ सत्ततीसइमो लक्खणज्झाओ ]



अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय लक्खणो णामाज्झायो । तं जधा—तत्थ अन्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे पुद्धामासे पसत्थलक्खणं ति बूया । तत्थ वज्झामासे चलामासे इलेक्खामासे आपुं-सकामासे असुभं लक्खणं ति बूया । ⊲ तैत्थ पुन्वं सुभाणि आमसित्ता पच्छा असुभाणि आमसित सुभाणि पुरिम-खेत्ताणि असुभाणि पच्छिमाणि ति बूया । ⊳ तत्थ पुन्वं असुभाणि आमसित्ता पच्छा सुभाणि आमसित असुभाणि पुरिमखेत्ताणि पच्छिमाणि सुभाणि ति बूया ।

तत्थ लक्खणं बारसिवधं। तं जधा—वण्णो १ सरो २ गित ३ संठाणं ४ संघतणं ५ माणं ६ उम्माणं ७ सत्तं ८ आणुकं ९ पगित १० छाया ११ सारो १२ वेति । तत्थ वण्णसंपण्णे अंजण-हरिताल-मणिसिला-हिंगुलुक-रयत-कंचण-पवाल-संख-मणि-वइर-सुत्तिका-ऽगलु-चंदण-सयणा-ऽऽसण-जाणेसप्पभागते वण्णसंपण्णं बूया । तत्थ चंदा-ऽऽदिच-णक्खत्त-गह-ताराह्व-उक्क-विज्ञुता-मेघ-जलण-सिलल-इंदीवर-इंदगोपक-अद्दारिष्टक-पिअंगु-पियदंसणे वण्णसंपण्णं बूया । तत्थ पुष्प- 10 फल-पवाल-पत्त-घत-मंड-तेलवर-सुर-पसण्ण-पदुमुप्पल-पुंडरीक-कोरेंटदाम-चंपक-परग्धमहाभरणविविधसमाउत्ते वण्ण-संपण्णं बूया । तत्थ वण्णसंपण्णं थी-पुरिसे वा चतुष्पदे वा परिसप्पे वा पियदरिसणे वण्णसंपण्णं बूया । सव्ववण्णगते पाणजोणीयं वा धातुजोणीयं वा मूलजोणीयं वा वण्णसंपण्णं बूया । तत्थ सव्ववण्णगते अपियदंसणे अबुद्धवण्णरागे अवण्णसंपण्णं बूया १ ।

तत्थ सरसंपन्ने हिरन्न-मेघ-दुंदुभि-वसभ-गय-सीह-सदूल-भमर-रधणेमिघोस-सारस-कोकिल-उक्कोस-कोंच-चैक्काक- 15 हंस-कुरर-वरिहिण-तंतीसर-गीत-वाइत-तलतालघोस-उक्कुट-छेलित-फोडित-खिखिणिमहुरघोसपादुब्भावे सरसंपण्णं बूया। तत्थ थी-पुरिस-चतुप्पदे वा परिसप्पे वा पिक्खिम्म वा सरसंपन्ने सरसंपन्ने बूया। तत्थ अमहुरकडुकभणितेसु एवंविधपादुब्भावे असरसंपण्णं बूया। २

तत्थ सीह-वग्घ-उसभ-गय-मज्जार-वरिहिण-सुक-चक्कवाक-हंस-भासय-वलाक-वाल-दहुरसव्वगतिसंपन्ने थी-पुरिसे वा चतुप्पदे वा परिसप्पे वा पक्लिम्मि वा गतिसंपण्णं बूया। तत्थ सव्वम्मि अगतिसंपन्नं बूया ३।

तत्थ दढामासे सन्वधातुगते सन्वसंघातसंपन्ने वा थी-पुरिसे वा चतुप्पदे वा परिसप्पे वा पक्किम्म वा संघातसंपन्नं बूया । तत्थ चलामासे अप्पसारेसु असंघातोपगते असंघातसंपन्नं बूया ४ ।

तत्थ सन्वअविभक्तगते संठाणोपगतेसु य पियरूवेसु संठाणसंपण्णं वूया। दुविभक्तसंठाणोपगतेसु संठाणहीणं वूया ५। तत्थ जुक्तप्पमाणे सन्वमाणगते सन्वपासंडगते य माणसंपन्नं बूया। तत्थ अयुक्तप्पमाणेसु अपमाणसंपण्णं बूया ६।

तत्थ अन्भंतरामासे सन्वगारवोपगते सन्वमहासारेसु य सन्वपरग्घेसु य उम्माणसंपण्णं बूया । तत्थ बन्झामासे <sup>25</sup> सन्वअसारेसु य सन्वअसारोपपेतेसु सन्वअप्पग्घेसु सन्व ४ ईम्माणहीणे य ⊳ उम्माणहीणं बूया ७ ।

तत्थ उत्तमेसु सञ्वजत्तमगत्तेसु सञ्वमहाभोगगते थी-पुरिस-चतुष्पद-पिक्खपरिसप्पगते य सूर-ववसायि-महापर-क्कमगते य सत्तसंपन्नं बूया । तत्थ पचवरकायेसु सञ्वणिष्पभागते य थी-पुरिस-चतुष्पद-परिसप्प-पिक्खिम्म वा अञ्ब-विसते परक्कमहीणे य सत्तहीणं बूया ८ ।

१ नामऽज्झा° हं॰ त॰ ॥ २ हस्तचिह्नान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ३ ४ ० एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ संघयणं हं॰ त॰ ॥ ५ °णतप्प° हं॰ त॰ ॥ ६ °चक्कवाय-हंस° हं॰ त॰ ॥ ७ °भासपवाला हं॰ त॰ विना ॥ ८ ४ ० एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥

अंगविज्ञापइण्णयं

१७४

तत्थ आणूकं—आणूकळद्धी तिविधा आधारेतव्या भवति, तं जधा—दिव्वा १ माणुसा २ तिरिक्खगता ३ चेति। तत्थ देवाणूकाणि दिव्वोपळद्धीयं उवळद्धव्वाणि भवंति। तत्थ देवाणूके पुव्याधारिते देवाणूकविधि दिव्या असुरा गंधव्या जक्खा रक्खसा णागा किन्नरा गरुळा महोरगा एवमादयो सकाहि उवळद्धीहिं उवळद्धव्या भवंति १। तत्थ माणुसाणूके णित्थ विधि २। तिरिक्खजोणीकाणूके पुव्याधारिते तिविधमाधारये, तं जधा—पक्खी परिसप्पा ५ चतुप्पदा चेति। ताणि सकाहि उवळद्धीहि उवळिभतव्याणि भवंति उत्तमा-ऽधम-मिन्झमाणि ३।९।

तत्थ चंदा-ऽऽदिच-नम्खत्त-गह-तारारूव-अग्गि-विज्ञूसव्वपाणगते य छाँयासंपन्नं वूया । सव्वणिप्पभागते

सन्वअच्छायागते य छायाहीणं बूया १०। तत्थ अब्भंतरामासे दढामासे मधुरेसु णिद्धेसु सुकेसु उद्धं जत्तगते सेम्हपडिरूवगते य सेम्हपगतिं बूया। तत्थ बज्झामासे कडुकेसु कसायेसु सन्वअधोभागगते य वातप्पगतिं बूया। तत्थ उण्हेसु तिक्खेसु पीतकेसु अंबेसु वा

10 वापण्णेसु वा सव्वसमाभागेसु पित्तप्पगतिं बूया । तत्थ वाते पित्ते सेंभे वा मिस्सपगतिं बूया ११ ।

तत्थ सारवंतपडिरूवे सव्वसारवंतेसु य सारवंतं वूया। तत्थ सव्वअसारवंतेसु असारवंतं वूया १२।

तत्थ वण्णसंपन्नस्स फलं ण्हाणा-ऽणुलेवणभागी मल्लालंकारभागी सुभगो सुहभागी भवति, वण्णहीणे तेसिं विपत्ति । सरसंपण्णे इस्सरियं इस्सरियसमाणं कित्ति-जससंपण्णं च गहियवक्कं विज्ञाभागी य सरसंपण्णे भवति, सरहीणे एतेसिं विवत्ति । गतिसंपण्णे महाजणपरिवारो गणपकडूको महापक्खजणसमित्तो य भवति, अगतिसंपण्णे तेसिं विवत्ति । ग्रं संठाणसंपण्णे चक्खुरभणतं महाजणपियत्तणं च छायामणोरधसंपत्ती संठाणे भवंति, असंठाणजुत्ते तेसिं विवत्ति । संघातसंपण्णे आज्यसमत्थो वलविरियसमत्थो भवति, असंघातसंपण्णे एसिं विवत्ति । माणसंपन्ने माणिशो य भवति, माणहीणे तेसिं विवत्ति । उम्माणसंपण्णे आयुगारवं साधीणं एत ज्ञेव य विपुलतरं फलं भवति, उम्माणहीणे तेसिं विवत्ति । सत्तसंपण्णे सूरो ववसायी, सत्तहीणे भीरू अव्ववसिते य । आणूके जधाणूकं फलं । छायासंपण्णे-सुवभोगं वूया, छायाहीणे तेसिं विवत्ति । पगतीसु ⊲ जैधापगतं बूया । ⊳ सारवंते सारवंतं बूया, असारवंतेसु 20 असारवंतं वूया ॥

॥ इति महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय लक्खणो णामाञ्झायो सत्ततीसतिमो सम्मत्तो ॥ ३७॥ छ॥

## [अहतीसइमो वंजणज्झाओ ]

अधापुन्नं खलु भो ! महापुरिसदिन्नाय अंगविज्ञाय वंजणो णामाज्झायो । तं जधा—तत्थ दिक्खणतो पुरिसस्स पसत्थं, वामतो इत्थीय । तत्थ दिक्खणेसु परसेसु दिक्खणगत्ते वंजणं ति बूया, वामेसु गत्तेसु वामपस्से वंजणं ति बूया । 25 पुरिमेसु गत्तेसु पुरिमे वंजणं ति बूया, पिच्छमेसु गत्तेसु पिच्छमे पस्से वंजणं ति बूया । उद्धंभागेसु उद्धं वंजणं ति बूया, अधोभागेसु अधो वंजणं ति बूया । पुण्णामेसु पुण्णामं वंजणं ति बूया । थिद्धामासे थिद्धेसु गत्तेसु वंजणं ति बूया । चलामासे चलेसु गत्तेसु वंजणं वूया । णिद्धामासे णिद्धेसु गत्तेसु वंजणं ति बूया । छक्खामासे छक्खेसु गत्तेसु वंजणं ति बूया । सन्वम्हराते कट्ठाभिहतं वंजणं ति बूया । सन्वम्हराते कट्ठाभिहतं वंजणं ति बूया । सन्वम्हराते वंजणं ति बूया । सन्वम्हराते कट्ठाभिहतं वंजणं ति बूया । सन्वम्हराते पासाण लेट्ठ-सक्कराभिहतं वंजणं ति बूया । अभिहते अभिघातं बूया, छिन्नेसु छिन्नं अव्या, वणेसु वणं वूया, उण्णतेसु विलकं बूया, सन्वधातुगते कुणिणहं वूया, मूलधातुगते कुणिणहं फलातं बूया, कण्हेसु तिलकालकं चन्मखीलं वा बूया, उद्धं गीवाय राजलाभाय, बाहूसु सन्वाधिकरणलाभाय, उरे रायपरिसलंभाय, अक्खिसु

१ दिव्वाण्यकविधि देवा असुरा हं॰ त॰ ॥ २ ४ > एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥

#### एग्णचत्तालीसइमो कण्णावासणज्झाओ

णायकलंभाय, थणंतरे धणलंभाय, सामेसु आभरणलंभाय, बज्झेसु जंघासु वा पवासाय, चलेसु जाणलंभाय, थीणामेसु वेथीलंभाय, पुण्णामेसु मणुस्सलंभाय, अंगुड़-कणेद्विकायं थण-हितय-कुक्खि-पोरिससँमामासे सन्ववज्झेसु य अपचलंभाय बूया। वंधेसु वंधं वूया, मोक्खेसु मोक्खं वूया, तणूसु वत्थलाभं वूया, अणूसु धण्णलाभं वूया, वित्थिण्णेसु भूमीलाभं वूया, ओडे सुहलंभाय, अण्णेसु रोगं वूया, महंतेसु रण्णं वूया, महापरिग्गहेसु महापरिग्गहें, अपरिग्गहेसु अपरिग्गहें, पसंतेसु पमोदं, अपपरिग्णेसु विवादं, मतेसु मरणं, आहारेसु आहारं, सिवेसु आरोगं, मुदितेसु हासं, दीणेसुँ सोकं, 5 सामेसु मेधुणसंजोगं।।

॥ इति महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय वंजणऽज्झायोऽहृतीसितमो सम्मत्तो ॥ ३८॥ छ॥

## [ एग्णचत्तालीसइमो कण्णावासणज्झाओ ]

अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय कण्णावासणो णामाज्झायो। तं जधा-तत्थ कण्णा विज्ञि-स्सति ण विज्ञिस्सैति त्ति पुव्वमाधारयितव्वं भवति । तत्थ बन्झामासे चलामासे णीहारेसु मुइतसाधारणेसु कण्णा 10 विजिस्सित त्ति बूया। तत्थ धणु-चाप-सँर-पावरणक-आभरण-मझ-तिछए वाधुज्जभंड-घरवास-पकरणे आिंगिते चुंबिते ण्हाणा-ऽणुलेवणे विसेसिकपेस्समाणयणे य मलाभरणे य मिधुणचरेसु सत्तेसु पक्खी-चतुष्पदेसु कीड-किविछगेसु मिधुणसंपयुत्तेसु कण्णा विजिस्सिति त्ति बूया । तत्थ पुण्णामधेज्ञामासे पुण्णे व चले णिद्धे दक्क्लिणे य कन्ना विजिस्सित त्ति वृया । तत्थ आहारेस अन्भंतरामासे दढामासे दीणेस दीणसाधारणेस वा कण्णा विजिस्सित त्ति वूया । तत्थ लुक्खेस सुक्खेस तुच्छेस कण्णा ण विज्ञिस्सित त्ति वूया । तत्थ विज्ञिस्सित त्ति पुव्वाधारिते पुण्णामेस 15 रायपुरिसस्स वा सूरस्स वा उत्तमस्स वा विज्ञिरसति त्ति बूया। णपुंसकेसु किलिट्टस्स विज्ञिस्सते, से य किलिट्टे खिप्पं मरिस्सतीति बूया । थीणामेस्र ण ताव विज्ञिस्सति, जता य विज्ञिस्सति ४ ससपत्तं विज्ञिस्सति ⊳ित्त बूया । द्ढेसु वामेसु चिरा विजिर्रेसात जिणाती वा णिपुण्णो भविस्सात । द्क्खिणेसु द्क्खिणाचारवेसस्स विजिस्सात त्ति वृया । पुण्णेसु वहुअण्ण-पाण-भोयणस्स विज्ञिस्सित त्ति बूया । तुच्छेसु अप्पण्ण-पाणं कुछं गमिस्सित त्ति बूया । मुइतेसु अचण्णमुइतं कुळं गमिस्सिति त्ति वूया। दीणेसु अचंतदीणं कुळं गमिस्सिति त्ति बूया। जण्णेयेसु 20 बहुउरसयं कुळं गमिरसति त्ति बूया। सद्देयेसु विस्सुयिकत्तियं<sup>१</sup>° कुळं गमिरसित त्ति बूया। दंसणीयेसु दरि-सणीयस्स विज्ञिस्सति त्ति बूया । गंधेयेसु णिचसुगंधस्स विज्ञिस्सति त्ति बूया । रसेज्जेसु पभूतण्ण-पाणस्स विज्ञिस्सित त्ति बूया। फासेज्ञेसु पभूतच्छादणा-ऽणुलेवणस्स विज्ञिस्सित त्ति बूया। मेतेयेसु इहा इहस्स विज्ञिस्सित त्ति बूया । उपदुतेसु बहुरोगस्स दिज्ञिस्सित त्ति बूया । सामेसु रितपधाणस्स दिज्ञिस्सित त्ति व्या । पुत्तेयेसु बहुपुत्तस्स दिज्जिस्सित त्ति बूया । कन्नेयेसु बहुकन्नागस्स दिज्जिस्सित त्ति बूया । चले यमलोदीरणे 25 एकपतिम्मि पतिष्ठा भविस्सिति त्ति बूया । जितसु अंगेसु चला यमलोदीरणा भवति तितसु पतिसु पतिहा भविस्सिति त्ति बूया । <sup>२२</sup>ळजमलोदीरणे परंपरगते वा णीहारोदीरणे ण कहिंचि सातिद्विस्सति त्ति बूया, बहुजलचरा य भविस्स<mark>ति</mark> त्ति बूया । असारेसु अप्पकसे पंचैपव्वयं <sup>११</sup>रोजयिस्सति त्ति बूया। पुण्णामधेज्ञे यमलोदीरणे<sup>१५</sup> पति-देवरेसु संचिट्ठिस्सति त्ति बूया। पुण्णामधेजे चलोदीरणे कण्णा दुसिस्सित त्ति बूया। उद्धं णाभीय इस्सिरियं कारियस्सिति त्ति बूया। अधोणाभीयं उद्धं जाणूणं वेस्सगोचरा भविस्सित त्ति बूया । पाद्जंघे दासत्तं कारियस्सिति त्ति बूया । जमकथीणामो- 30

C

Ø.

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ वज्रेसु हं॰ त॰ विना ॥ २ थीनामलंभाय हं॰ त॰ ॥ ३ °रिससमासे हं॰ त॰ विना ॥ ४ नामऽज्झा° हं॰ त॰ ॥ ५-६ विज्ञस्सित हं॰ त॰ ॥ ७ 'सरपाचणकआभरणमल्लतलिपवाभुज्ञभंड° हं॰ त॰ ॥ ८ ৺ एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ९ °स्सित जणावाचिणीपुणो हं॰ त॰ ॥ १० °कित्तीयं हं॰ त॰ ॥ ११ °सु जला य मल्लोदी॰ हं॰ त॰ ॥ १२ °जलजम॰ हं॰ त॰ ॥ १३ पंचपव्वज्ञं रोज हं॰ त॰ ॥ १४ राजयि॰ सि॰ ॥ १५ °दीरणे ण पतिदेवरेसु संतिट्टस्सित हं॰ त॰ विना ॥

#### अंगविज्ञापइण्णयं

३७६

दीरणे ससवत्तं विजिस्सिति त्ति बूया। जितथं यमकं थीणामधेजं भवति तितिसु सवत्तिसु संतिद्विस्सिति त्ति बूया। अधोभागेसु पेस्सजातीयस्स विज्ञिस्सित त्ति वृया । उरुभागेसु थीणामेसु तुहजातीयस्स विज्ञिस्सित त्ति वृया । उद्धंभा-गेसु पुण्णामघेज्ञेसु उत्तमतरागस्स विज्ञिस्सित ति वृया । वंभेज्ञेसु वंभणस्स विज्ञिस्सित ति वृया । खत्तेयेसु खत्ति-यस्स विज्ञिस्सित त्ति बूया । वेस्सेज्ञेसु वेस्सस्स विज्ञिस्सित त्ति बूया । सुद्देज्ञेसु सुद्दस्स विज्ञिस्सित त्ति बूया । ь महन्वयेसु महन्वयस्स, मिन्झमवयेसु मिन्झमवयस्स, जोन्वणत्थेसु जोन्वणत्थस्स, वालेजोसु वालस्स विज्ञिस्सिति त्ति बूया। अंतेसु विद्धिकरस्स, चलेसु कारुकस्स, कारुकोपकरणेसु य दृढेसु वाणियकस्स, इस्सरिएसु इस्सरोपकरणेसु य इस्सरस्स विजिस्सित त्ति बूया ॥

॥ इति महापुरिसदिन्नाय अंगविज्ञाय कण्णावासणो णामाज्झायो एगूणचत्तालीसतिमो सम्मत्तो ॥३९॥छ॥

# [ चत्तालीसइमो भोयणज्झाओ ]

णमो भगवतो अरहतो जसवतो महापुरिसस्स महावीरैवद्धमाणस्स । अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिन्नाय अंगविज्ञाय भोर्यणो णामऽज्झायो । तं खलु भो ! तमणुवक्खस्सामो । तं जधा-तत्थ अत्थि भोयणं णत्थि भोयणं ति पुन्वमाधारियतन्वं भवति । तत्थ अन्भंतरामासे णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे पुण्णामधेज्ञामासे सुदितामासे दढामासे उल्लोगिते ऊहस्सिते माता-पितुभावणे उक्कहे अप्फोडिते सव्वपुण्णपादुब्भावणे दंतोष्ट-जिब्भ-तालुक-गल-कवोलपरामासे आहारितं बूया । तत्थ उल्लोगिते णिग्गिण्णे अस्साते संपाविते परिलीढे आहारितं बूया । तत्थ 15 णाभोर-वच्छंगे कुक्खि-पस्सोद्रपरामासे आहारितं बूया। तत्थ सन्वआहार-भायणगते मूलगते वा खंधगते वा पत्तगते वा पुष्फगते वा फलगते वा आहारितं बूया । तत्थ बज्झामासे चलामासे लुक्खामासे कण्हामासे तुच्छामासे दीणाँमासे № णपुंसकामासे सञ्वणीहारगते अणाहारितं बूया । तत्थ उँक्कासिते खुविते जंभिते णिम्मज्जिते णिछ्रहिते अपमड़े अपमज्जिते अँवलोणिते पम्हुड़े पँमुके ओलोकिते ओसारिते अणाहारितं बूया। तत्थ अव्भंतरामासे भाणितव्वं। तत्थ आहारे पुन्वमाधारिते आहारं तिविधमाधारये, तं जधा-पाणजोणीगतं मूळजोणीगतं धातुजोणीगतं । तत्थ

20 चलामासे सव्वपाणगते सव्वपाणोवकरणे सव्वपाणमए उवकरणे सव्वपाणजोणीणामधेज्ञ उवकरणे सव्वपाणजोणीणाम-धिज्जथी-पुरिसगते सव्वपाणजोणीपडिरूवगते य एवंविधसद्द-रूव-रस-गंधपादुव्भावे पाणजोणी बूया । तत्थ केस-छोम-णहगते मंसुगते सन्वमूळगते सन्वमूळजोणीगते सन्वमूळजोणीउवकरणे सन्वमूळजोणीमए उवकरणे सन्वमूळजोणिणामधिज्ज-उवकरणे सन्वमूलजोणिणामधेजोदीरणे थी-पुरिसगते एवंविधसद्द-रूवपादुब्भावे मूलजोणीगतं बूया। तत्थ सन्वद्ढामासे सन्वधातुगते 😝 र्सन्वधातुजोणीगते उवकरणे 🤝 सन्वधातुजोणिणामधेज्जे उवकरणे सन्वधातुजोणीणामधेज्जोदीरणे

25 थी-पुरिसगते एवंविधसद्द-ह्व-रस-गंध-फासपादुच्भावे धातुजोणीगतं बूया ।

तत्थ पाणजोणीगते पुन्वाधारिते पाणजोणीगतो आहारो दुद्धं द्धि णवणीतं तक्कं घतं मंसं वसा मधुं ति । तत्थ पाणजोणीगओ आहारो संखओ असंखओ त्ति पुन्वमीधारइयन्वयं भवइ। तत्थ ल संखैए ⊳ संखयं बूया, असंखये असंखर्य बूया । तत्थ संखयं दुद्धं दिध मधु ति । तत्थ संखयाणि दुद्धं वा दिधं वा सोतगुरुं सकरा वा अण्णेहिं द्व्वेहिं संखताणि अण्णे मधुं ति । तत्थ अग्गेय 😝 भैंणगोयं 🖏 ति पुन्वभीधारइयन्वं भवइ । तत्थ अग्गेयेसु

१°वीरस्स व° हं॰ त॰ ॥ २ भोतणो णामऽज्झा° हं॰ त॰ ॥ ३ °रुउच्छंगो हं॰ त॰ विना ॥ ४ ៧ № एतचिहा-न्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ५ उक्कोसिते हं॰ त॰ विना ॥ ६ अवलोकिते प° हं॰ त॰ । अवले अवजिते प° सि॰ ॥ ७ पम्हुके हं त विना ॥ ८ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं त एव वर्त्तते ॥ ९ °णीमओ हं त ।॥ १० °माहारिययव्वं भवति हं॰ त॰ ॥ ११ अ १ एतिचिहान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥ १२ हस्तचिहान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ १३ °माहा-रिययव्वं भवति हं ० त०॥

#### चत्तालीसहमो भोयणज्हायो

१७७

अगोयं ब्या, अणगोयेसु अणगोयं ब्या। तत्थ अगोयाणि घयं वा मंसं वा दुढं वा सिद्धं वसा वा। तत्थ अणगोयाणि दुढं वा ससत्तं दिध णवणीतं मधुं ति। तत्थ सुकेसु सुक्तवण्णपिहरूवगए य दुढं वा दिधं वा क्ष्य तेकं वा ज्याणवणीयं वा [ब्या]। तत्थ पीतके पीतवण्णपिहरूवगए य क्ष्य धेयं ब्या। व्या तत्थ अरसेसु तिक्खदारुणेसु सन्वसत्थगए य मंसं ब्या। क्ष्य तेत्थ सामेसु वसं मधु वा ब्या। व्या तत्थ मधुरेसु घयं वा दुढं वा ब्या। तत्थ वालेयेसु दुढं व्या। तत्थ सिद्धेसु घयं ब्या। तत्थ अविलेसु दिधं वा तकं वा णवणीयं वा क्ष्य व्या। वत्थ घणेसु सुद्धेयेसु दिहं ब्या। सारवंतेसु णवणीयं ब्या। असारवंतेसु तकं ब्या। दुगांवेसु वसं ब्या। क्ष्य हेतेसु वसं ब्या। व्या इति पाणजोणीगतो आहारो।

तत्थ मूळजोणिगए आहारे पुँच्वाधारिए मूळजोणीगतं आँधारं तिविधमाधारये—मूळगतं खंधगतं अगगतं चेति । तत्थ अधोभागेसु गत्तेसु अधोभागगतोपकरणे ४ र्सच्वमूळगते ⊳ सञ्चमूळोपकरणे सञ्चमूळमये उपकरणे कि संच्यमूळजोणीनामधिज्ञोपकरणे आ सञ्चमूळजोणीणामधेयोदीरणे थी-पुरिसगते एवंविधसद्द-रूव-रस-गंध-फास- 10 पादुच्भावे मूळगतं बूया । तत्थ मूळगते पुञ्चाधारिते मूळगतं तिविधमाधारये—मूळगतं कंदगतं तजगतं चेति । तत्थ मूळगते मूळगयं, कंदगतं कंदगतं, तयागते तयागयं बूया ।

तत्थ सन्वमाणेसु गत्तेसु सन्वमाणगतोपकरणे सन्वखंधगते सन्वखंधोपकरणे सन्वखंधगते उवगरणे सन्वखंधणामघेज्ञे उवकरणे सन्वखंधगयणामघेज्ञोदीरणे थी-पुरिसगते एवंविधसइ-रूव-रस-गंध-फासपादुङमावे खंधगयं बूया।
तत्थ खंधगते पुन्वाधारिते खंधगयं दुविधमाधारये—खंधगयं णिज्ञासगतं रे°चेव सन्वखंधगैए ॣ सैन्वसारगते > य 15
खंधगयं बूया। तत्थ सिरिविद्वकसइ-लया-सल्लईहिं कास-सोणिय-पूक-लिसया सन्वणिज्ञासगते य णिज्ञासगतं बूया।

तत्थ उद्धगते अधोसिरमुहामासे उद्धर्जैनुसिरोमुहोपकरणे क्ष्म सर्व्वअगगण सन्वअगोपकरणे द्ध्य सन्व-अगगण उपकरणे सन्वअगणणमधेज्ञो उपकरणे सन्वअगणणमधेज्ञोदीरणे थी-पुरिसगते य एवंविधसद्द-रूव-रस-गंधपाउन्भावे अगगगतं वृया । तत्थ अगगगते पुन्वाधारिते अगगगतं तिविधमाधारये, तं जधा—पत्तगतं पुष्फगतं फलगतं चेति । तत्थ अणूसु सन्वपुधूसु य सन्वपत्तगते य पत्तगतं वृया । तत्थ पत्तगते पुन्वाधारिते पत्तगतं तिविधमाधारये—तरुणं वयत्थं 20 पंडु चेति । तत्थ बालेज्ञेसु तरुणं पत्तं [बूया], तत्थ वयत्थेसु वयत्थं पत्तं बूया, तत्थ महन्वयेसु य महन्वयं बूया ।

तत्थ सन्वमुदितेसु सन्वपुष्फगते य पुष्फगयं बूया । कि तैर्देथ पुष्फगए पुन्नाहारिए पुष्फगयं तिविहमाहारए— पत्तेगपुष्फं गुर्छिकपुष्फं मंजरीपुष्फं चेति । तत्थ एकामासे एककेसु आ एकाभरणे एकोपकरणे एकचारिसु सत्तेसु एकसाहागते एकंगुलिगहणे य पत्तेकपुष्फं बूया । तत्थ बहुकेसु गत्तेसु बह्वाभरणक-बह्वोपकरणे संघचारिसु सत्तेसु बहुसाहागते य बहुअंगुलिगहणे य गुलुकपुष्फं बूया । तत्थ दीहेसु सन्वमंजरिगते य मंजरीपुष्फं बूया । इति 25 पुष्फातं ।

तत्थ पुण्णामेसु सञ्चफलगते य फलगतं बूया । तत्थ फलगते पुञ्चाधारिते फलगतं चतुञ्चिधमाधारये, तं जधा—रुक्खगतं गुम्मगतं विह्निगतं छुपगतं चेति । तत्थ उद्धंभागेसु कायवंतेसु सञ्चरक्खगते य रुक्खफलगतं बूया । तत्थ दीहेसु कुडिलेसु य सञ्चविह्नगते य विह्नफलगतं बूया । तत्थ मिन्झिमाणंतरकायेसु सञ्चगुम्मगते य गुम्मफलगतं बूया । तत्थ पचंवरकायेसु सञ्चछुपगते य छुवफलं बूया ।

१-२-३-४-५ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ६ पुव्वमाहारिए हं॰ त॰ ॥ ७ आहारं हं॰ त॰ ॥ ८ ० ० एतचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १० चेति हं॰ त॰ ॥ ११ ॰गए सव्वगए सव्वसार॰ सि॰ ॥ १२ ० ० एतचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ १३ तत्थ कसिरे चिट्ठकसद्धस्रया॰ हं॰ त॰ ॥ १४ ॰जत्थिसि॰ हं॰ त॰ ॥ १५ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १६ हस्तचिह्वान्तर्गतः सन्दर्भः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १७ ॰जुच्छक॰ हं॰ त॰ ॥ १८ विद्युखत्तछुप॰ सप्र॰ ॥ अंग० २३

अंगविजापइण्णयं

20%

तत्थ अणूसु सन्वधण्णगते य घण्णगतं बूया। तत्थ घण्णेसु पुन्वाधारितेसु सन्वधण्णं दुविधमाधारए, तं जधा— पुन्वण्णं अवरण्णं चेति । तत्थ पुरित्थमेसु गत्तेसु पुरित्थमेसु य सद्द-रूवेसु 😭 पुन्वण्णगते य पुन्वण्णं बूया, तत्थ पिन्छमेसु गत्तेसु पिन्छमेसु य सद्द-रूवेसु 😭 सन्वअवरण्णगते य अवरण्णं बूया।

तत्थ पुन्वण्णे पुन्वाधारिते पुन्वण्णं अट्टविधमाधारये, तं जधा—साली कोइवा वीही कंगू रालका वरका का मामाग(गा) तिला वेति। तत्थ दीहेसु साली वा वीही वा, पुधूसु तिले बूया। तत्थ कसेसु कोइवो कंगू वा रालके वा वरके वा सामाकं बूया। तत्थ रत्तेसु कंगू वा कोइवे वा बूया। तत्थ पीतेसु रालके बूया। फरुसेसु सामाकं बूया। सामेसु वरके बूया। णिद्धेसु सालिं वा वीहिं वा कंगुं वा तिले वा बूया। तत्थ छुक्खेसु कोइवे वा रालके वा वरके वा सामाकं वा बूया। तत्थ मुसलसमाहतगते साली वा वीही वा कंगू वा रालके वा वरके वा सामागं वा बूया। तत्थ पेटे वा पीलिते वा तिले बूया। इति पुन्वण्णं।

10 तत्थ अवरण्णे पुन्वाधारिते अवरण्णं तेरसविधमाधारये। तं जधा—मासा मुग्गा चणका कलावा णिप्पावा मसूरा कुलत्था तुवरयो यवा गोधूमा कुसुंभा सासवा अतसीओ त्ति। तत्थ पीतेसु चणके वा कलाए वा तुवरीओ वा बूया। तत्थ कालेसु मासा वा मुग्गा वा बूया। तत्थ सेतेसु णिप्पावे [बूया]। तत्थ कडुकेसु सासवे बूया। तत्थ कसायेसु गोधूमे बूया। तत्थ अंबेसु चणके कुलत्थे वा बूया। इति अव[र]ण्णं।

तत्थ सन्वधण्णगतं चतुन्विधमाधारये, तं जधा—खंधगतं विहागतं तणगतं छुभगतं चेति । तत्थ मधुरेसु मासा 15 वा मुग्गा वा मसूरा वा कळावा [ वा ] बूया । तएसु णिष्फावा कुसुंभा वा अतसीओ वा तुवरीओ वा बूया । तत्थ खंधगते तिळे वा कुसुंभे वा तुवरीओ वा अतसीओ वा सासवे वा बूया । तत्थ विहागते णिष्फावे वा कुळत्थे वा मसूरे वा बूया । तत्थ गुम्मगते (छुभगते) मासे वा मुग्गे वा चणके वा कळाये वा बूया । तत्थ भाणगते (तणगते) साळी वा वीही वा कोदवे वा राळकं वा जवे वा गोधूमे वा वरके वा बूया ।

तं पुण सन्वर्धंण्णगते दुविधमाधारये—कोसीधण्णं क्ष्य चेव अकोसीधण्णं चेव। आ तत्थ 'अंगुलीगते णहगते 20 पेलागते धविकागते पसिन्विकागते सन्वमुग्गागते सन्वसुसंविकाफलेसु सन्वसिंगिगते य कोसीधण्णं बूया, तं जधा— तिला मासा मुग्गा चणका कलावा णिप्फावा कुलत्था मसूरा तुवरीओ त्ति। अवसेसाणि अकोसीधण्णाणि। इति अंगगयं।

तत्थ सन्वमाहारं छन्विधमाधारये, तं जधा-महुरं तित्तं कसायं अंविलं कटुकं लवणमिति । तत्थ अन्मंतरामासे सन्वमधुरगते मधुरं बूया । तत्थ तिकखामासे सन्वकडुकगते य कडुकं बूया । तत्थ विधिष्ठेसु सकसायोपलद्धीयं कसायं 25 बूया । तत्थ वावण्णेसु सन्वअंविलोपलद्धीयं अंबं बूया । तत्थ अक्खिगूधके कण्णगूधके दंतगूधके सुणासगते य धूमागगते य रेतगते सेयमलगते य सन्वलवणे थें लवणं बूया । तत्थ चलामासे सन्वतित्तगते य तित्तकं बूया ।

तत्थ आधारे पुन्नाधारिए आधारं चतुन्निधमाधारये, तं जधा—भोयणगतं पाणगयं भक्खगतं लेज्झगतं चेति । तत्थ पुण्णामधेज्ञामासे सन्त्रभोयणगते सन्त्रभोयणपिक्षित्रगते य भोयणं बूया । तत्थ णिद्धामासे सन्त्रपाणियेसु सन्त्र-पाणगयं सन्त्रपाण-भोयण-भायणगते य पाणगतं बूया । तत्थ डहरत्थावरेसु डहरचलेसु य सन्त्रभक्खगते य सन्त्रभक्ख- अ संभवेसु य संधीसु य भक्खगतं बूया । तत्थ सन्त्रभक्ख-पाणभीसेसु लेज्झगते य लेज्झं बूया ।

१ इस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ २ °तथ घट्टे वा भासिए वा हं॰ त॰ ॥ ३ तत्थएसु हं॰ त॰ विना ॥ ४ °घण्णं वा दुवि° हं॰ त॰ ॥ ५ इस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ६ अंगुलीगते धणगओ पलगए चिवकागए पसिविकागए सव्वसुग्गगए सव्वसुसंविकाफलेसु सव्वसिरिगए य कोसीधण्णं हं॰ त॰ ॥ ७ अग्गगं हं॰ त॰ विना ॥ ८ वियदेसु हं॰ त॰ ॥ ९ °णागगते हं॰ त॰ ॥ १० य सव्वलवणं हं॰ त॰ ॥

#### चत्तालीसइमो भोयणज्झाओ

१७९

तत्थ भोयणे पुन्ताधारिते भोयणं विविधमाधारये—विसयगतं चेव ४ घैणातं चेव । № तत्थ सन्वविसयकडे ४ सन्वरासिकडे № सन्वपुंजकडे सन्वरसयकडे सन्वविवद्धीकडे सन्वविसयकडे य विसयं व्या । तत्थ सन्वघणकडे सन्वपणिकडे सन्वपुंधकडे सन्ववित्थडकडे सन्वघणण्णकडे य घणण्णं व्या । तत्थ विसयकडे पुन्वमाधारिते विस्सोद्णं वा अतिकूरकं वा ४ गुंळकूरकं वा घतकूरकं वा № व्या । तत्थ सन्वविसयोपळद्धीयं विसयोदणं व्या । उम्महम्महेसु य आहाराहारेसु सन्वअतिमासकडे य अतिकूरं व्या । तत्थ सन्वणेहोपळद्धीयं सन्वघतोपळद्धीयं च घतकूरकं व्या । ठ तत्थ सन्वमधुरोपळद्धीयं सन्वगुळोपळद्धीयं च गुळकूरं व्या ।

तत्थ घणन्नकडे पुन्नाधारिते विलेपिं वा पायसं वा कँसिरिं वा दिधतावं वा तक्कुलिं वा अंबेहिं वा बूया। तत्थ महरोपलद्धीयं विलेपिं वा पायसं वा कसिरं वा बूया। तत्थ अंबिलोपलद्धीयं दिधतावं वा तक्कुिं वा अंबेहिं वा बूया। तत्थ मधुरेसु पुन्नाधारितेसु आपुणेयेसुँ विलेपिं वा बूया। तत्थ वालेयेसु सन्वदुद्धकडे य पायसं बूया। तत्थ कँण्हेसु संखतेसु य कसरं बूया। तत्थ अंबेसु पुन्नाधारितेसु दिधतापं वा तक्कुिं वा अंबेहिं वा बूया। तत्थ भारेसु दिधतावं बूया। असारेसु वैंकुिं बूया। तत्थ पागतेसु अंसितेसु असारेसु य अंबेहिं बूया।

तत्थ भोयणस्स सन्वोपल्रद्धीयं सालि-वीही-कोद्दव-कंगु-रालक-जव-गोधूम-वरक-सामागो त्ति जधुत्ताहिं उपलद्धीहें उपलद्धन्वा भवंति । तत्थ अधण्णोपल्रद्धीयं मुग्गा मासा चणका कल्या णिप्फावा मसूरा तुवरीओ वेति जधुत्ताहिं उपलद्धीयं उपलद्धन्वा भवंतीति । [तत्थ] भोयणस्स णेहोपल्रद्धीयं पाणजोणीगता कि मूल-जोणीगता विकार मूल-

तत्थ भोयणस्स उपसेकोपलद्वीयं रसो जूसो कुलत्थो खलको दिध दुद्धं तक्कं अंबिलकं पालीको ति । सो उप-सेको दुविधो-पाणजोणीसंभवो चेव 😭 भूलजोणिसंभवो चेव । 🖘 सो पुण दुविधो-अंबो चेव मधुरो चेव । सो पुण दुविधो-अगोयो चेव अणगोयो चेव । सो पुण दुविधो-लवणो चेव 😭 अँलवणो चेव । 🖏 तत्थ भोय-णस्स उपसेकोपलद्वीयं मूलगता चेव अगगता चेव ।

तत्थ मूलगता सन्वपिक्समये उपकरणे सन्वपिक्सणामघेज्ञे उपकरणे सन्वपिक्सणामघेज्ञोदीरणे थी-पुरिसगते 20 एवंविधसद्द-रूब-रस-गंध-फासपादुङभावे पिक्समंसं बूया। तत्थ सन्वपिरसप्पणामघेज्ञोदीरणे थी-पुरिसगते एवंविधसद्द-रूब-रस-गंध-फासपादुङभावे क्रि विद्यास्य व्या। तत्थ चउप्पए पुन्वाधारिए चउप्पयं तिविहमाहारये, तं जहा-गम्मा रण्णा [गामारण्णा चेति]। तत्थ अङभंतरेसु गत्तेसु अङभंतरगाम-णगरगए [य अङभंतरगाम-णगरचतुष्पदे य] एवंविहसद्द-रूब-रस-गंध-फासपाउङभावे च्या चउप्पद्मंसं बूया। तत्थ बाहिरङभंतरेसु गत्तेसु सन्ववाहिरङभंतरगते य सन्वगाम- 25 रण्णचतुष्पदे य एवंविधसद्द-रूब-रस-गंध-फासपाउङभावे गामारन्नगतं बूया। सन्ववाहिरेसु गत्तेसु सन्वआरन्नगते य सन्वआरण्णपिडरूबगते य एवंविधसद्द-रूब-रस-गंध-फासपाउङभावे आरन्न बूया। सन्ववाहिरेसु गत्तेसु सन्वआरन्नगते य सन्वआरण्णपिडरूबगते य एवंविधसद्द-रूब-रस-गंध-फासपादुङभावे आरन्न बूया।

तत्थ चतुष्पदमंसे पुव्वाधारिते उद्धंभागेसु उद्धंगीवा-सिरो-मुहामासे सव्वसिंगिगते सव्वसंगिलकागतेसु धन्नेसु सव्वसंगिलकाफलेसु वच्छेसु सिंगीणं चतुष्पदाणं मंसं बूया। तत्थ अधोभागेसु सव्वअंगगते सव्वअसंगिलताफलेसु वच्छेस असिंगीणं चतुष्पदाणं मंसं बूया।

१-२ ४ > एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ३ सव्वतिवट्ठीकडे सं३ पु॰ ॥ ४°पुडकडे हं॰ त॰ ॥ ५ ४ प्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ६ किसिरं हं॰ त॰ ॥ ७ भु विकिपिं हं॰ त॰ विना ॥ ८ कण्णेसु संखवेसु हं॰ त॰ ॥ ९ तत्थ ससा॰ हं॰ त॰ ॥ १० बहुिह्नं वा वूया हं॰ त॰ ॥ ११ असेतेसु हं॰ त॰ विना ॥ १२-१३-१४-१५-१६ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥

्रिट० अंगविजापइण्णयं

तत्थ चतुष्पदेसु परिमिताउपल्रद्धीए-तत्थ कायमंतेसु कायमंता विण्णेया। मिन्झिमकायेसु मिन्झिमकाया विन्नेया। मिन्झिमाणंतरकायेसु मिन्झिमाणंतरकायेसु पचवरकाया विण्णेया। सेतेहि सीता, पीतेसु पीता, पत्तेसु रत्ता, कण्हेसु कण्हा, णीलेसु णीला, पंडुरेसु पंडुरा, फरुसेहिं फरुसा, चित्तेहिं चित्ता, घोसवंतेहिं घोसवंता, मधुरघोसेहिं मधुरघोसा, महुरह्तवेहिं मधुरह्तवा, पियदंसणेहि पियदंसणा, थीणामेहि थीणामा, पुण्णामेहिं पुण्णामा, गणुंसकेहिं णपुंसका विण्णेया। इति चतुष्पयजोणी।

तत्थ पिक्खगते पुन्नाधारिते थलयरा जलयरा पुन्वमाधारियतन्वं भवित । तत्थ सन्वत्थलेसु सन्विणिणोसु सन्वजलगते सेन्वथलगते सन्वजलोपजीविसु सन्वजलयेसु सन्वजलोपकरणेसु य जलयरं बूया । तस्थ पिक्खसु पुन्वा-धारितेसु पक्खी तिविधमाधारये—पुष्फ-फलभोगी मंस-रुहिरभोगी अधणभोगी ा चेति । तत्थ सुदितेसु सन्वपुष्फ-फलभागेते य पुष्फ-फलभोगी बूया । तत्थ सन्वसत्थगते सन्वरुधिरभोगिसु सन्वमंसरुधिरगते य मंसरुधिरभोगी बूया । तत्थ पिक्खसु अपिरिमयातो उपलद्धीतो तत्थ जधुत्तण उपलद्धन्वं भवित । तत्थ कायवंतेसु पुण्णेसु सन्वप्रलगते य उवलद्धीहं सन्वपिक्ख उवलद्धन्वा भवित । इति पिक्खगयं मंसं बूया ।

तत्थ परिसप्पे पुट्याधारिते थल्यरा जल्यर त्ति पुणरिव आधारियत्व भवित । जधुत्ताहिं उवलद्धीहिं थल्यरा जल्यरा उपलद्ध्वा भवित । क्षित्र कायवंताि । क्षित्र कायवंताि परिसप्पा उवलद्धव्या वण्णोपलद्धीहिं वण्ण-वंतो परिसप्पा उवलद्धव्या इति परिसप्पं मंसं वूया । तत्थ सव्वं दुविधमाधारये, तं जधा—अइमंसं सुक्षमंसं चेति । 16 तत्थ णिद्धेसु सव्वइगते य अइमंसं वूया । तत्थ सव्वलुक्तेसु सव्वर्धुक्त्वमंसगते य सुक्त्वमंसं वूया । इति मंसगतं ।

तत्थ मुदितेसु उस्सये भोयणं ति बूया। तत्थ दीणेसु उबहुतेसु य मतकभोयणं क्रिं वी सहकभोयणं वा द्व्या। तत्थ अविश्वतेसु ण वि दीणेसु ण वि मुदितेसु य दासीणं भोयणं बूया। तत्थ वालेयेसु उत्थाणके वा सत्ताहिकायं वा बालोपणयणे वा मुत्तं बूया। तत्थ सन्वकामोपलद्धीयं सन्वकाममुपजुत्ते सर्व्वं धुज्जोपलद्धीयं च वंधुज्जे मुत्तं बूया। तत्थ सन्वदेवगते सन्वदेवोवलद्धीय देवयागे मुत्तं बूया। तत्थ सन्वधम्मोपलद्धीयं जातीयं जण्णे वा मंतगहणे 20 वा मंतसभीवणे वा विज्ञागहणे वा विज्ञासमत्तीयं वा मुत्तं बूया। तत्थ मुदितेसु अभिणवेसु य अभिणवभोयणं बूया। वापण्णेसु सीतभोयणं बूया। तत्थ लुक्खामासे भिक्खोदणं बूया। तत्थ विमुत्तेसु असामण्णेसु असामण्णपिहरूवगते य असामण्णं मुत्तं बूया। तत्थ जीधावातेण वा जधा-संठाणेण वा संठाणं रूवेण वण्णेण वा जाणितन्वं भवति। जातिकुलेणं कुलं, कम्मेण कम्मं, अणुभावेण [ अणुभावं, ] थीणामेण थीणामा, य पुण्णामेण पुण्णामा य, णपुंसकेण णपुंसका य, एवं समणुगंतन्वं भवति। तत्थ सहचरेसु परेण 25 परिविद्वा भवति। एवमेव जातीहिं सन्वमणुगंतन्वं भवति।

तत्थ भोयणस्स भोयणगतं तिविधमाधारियतव्वं भवति, तं जधा—पाणजोणीमयं धातुजोणीमयं मूळजोणीमयं । जधुत्ताहिं उवळद्वीहिं उवळद्वव्वाणि भवंति । तत्थ पाणजोणीमये पुव्वाधारिते पाणजोणीमयं सिष्पिपुडं संखमयं च एवमादीहिं उवळद्वीहिं उवळद्वव्यं भवति । तत्थ मूळजोणीमये पुव्वाधारिते मूळजोणीमयं कट्ठमयं फळमयं पत्तमयं चेति जधुत्ताहिं उवळद्वीहिं उवळद्वव्यं भवति । तत्थ धातुजोणीमये भायणे पुव्वाधारिते धातुजोणीमयं सुवण्णमयं उ० रुप्पमयं तंबमयं कंसमयं काळळोहमयं सेळमयं मत्तिकामयं ति जधुत्ताहिं ⊲ उँवळद्वीहिं ⊳ उवळद्वव्यं भवति । एवं सव्वभायणाणि उपळद्वव्याणि भवंति ।

र °माहारिययव्वं हं॰ त॰ ॥ २ सव्वजलचरगते हं॰ त॰ ॥ ३ °जलयोप° हं॰ त॰ ॥ ४ पुव्वमाहारियएसु हं॰ त॰ ॥ ५ °गतेसु पुष्फ° हं॰ त॰ विना ॥ ६ °तथ सव्वअणूसु हं॰ त॰ ॥ ७ °वंतेहिं पु॰ हं॰ त॰ ॥ ८ विन्त ॥ ६ °तथ सव्वअणूसु हं॰ त॰ ॥ ७ °वंतेहिं पु॰ हं॰ त॰ ॥ ८ विन्त ॥ १० हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १० हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १३ °सु उदासीणाभायणं सं३ पु॰ । °सु दासीण भोयणं सि॰ ॥ १४ सव्ववज्ञोपलदीयं च वाधुर्ये मुत्तं हं॰ त॰ ॥ १५ सव्वसव्वधम्मोपजातीयं जण्णे हं॰ त॰ विना ॥ १६ °मार्णे हं॰ त॰ विना ॥ १७ जधान्वातेण वा जधासंगणेण वा जधासंठाणेण हं॰ त॰ विना ॥ १८ ० ० एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥

तत्थ अब्भंतरेसु सिगहे भुत्तं ति बूया। बाहिरब्भंतरेसु मित्तकुले भुत्तं ति बूया। बाहिरेसु उज्जाणघरे जिमितं ति बूया। मुदितेसु सक्कारपिडरूवेणं सक्कारेणं भुत्तं ति बूया। दारुणेसु भीतपिडरूवे य भीतेणं भुत्तं वूया। दहेसु अविश्वितेणं भुत्तं [ बूया ]। चलेसु उप्पत्तेणं भुत्तं वूया। पसण्णेसु पसण्णपिडरूवगते य पसण्णेणं भुत्तं ति बूया। अप्पसण्णेसु अप्पसण्णपिडरूवगते य अप्पसण्णेण भुत्तं ति बूया। तत्थ अक्खोडिय-परिविद्विय-सव्वकोधपिडरूवगते य कुद्धेणं भुत्तं ति बूया। तत्थ पुरिव्यमेसु य सद रूवेसु पुरिव्यममुहेणं भुत्तं ति बूया। एवं सव्या दिसा 5 समणुगंतव्याओ। इति भोयणगते ति।

तत्थ पाणगते पुन्यमाधारिते पाणगतं तिविधमाधारये—पाणजोणीगतं मूलजोणीगतं धातुजोणीगतं चेति। जहुत्ताहिं उवलद्धीहिं तिविधमपि उवलद्धन्वं भवति। तत्थ पाणजोणीगतं पाणगं दुद्धं द्रधिं तकः रसो घतं वा विततं वसा वा वितता यधुत्ताहिं उवलद्धन्वाणि भवंति। तत्थ मूलजोणीगते पुन्याधारिते मज्जगतं जैवातूगयं फलरसगतं वा वृया। तत्थ मुदितेसु सन्वयद्धधपिडिरूवगते य उच्छुरसं वा गोलोयं वा वृया। तत्थ पुधूसु सन्वयत्तगते य पत्तरसं 10 वृया। तत्थ मुदितेसु सन्वपुष्पपिडिरूवगते य पुष्परसं वृया। तत्थ पुण्णेसु सन्वप्तलपिडिरूवगते य फलरसं वृया। तत्थ आणूसु सन्वधण्णगते य धण्णरसं वृया। तत्थ धातुगते पाणीयं वृया। तत्थ मज्जगतेसु पुन्याधारितेसु यवा पसण्णं वा अयसं वा अरिद्धं वा महुं वा बूया। तत्थ 'ओधुतेसु सन्वोसधीपिडिरूवगते य अरिद्धं वृया। तत्थ पीतेसु सन्वप्तला । स्वर्थ पसण्णं वृया। सेतेसु सेतसुरं वृया। इति मज्जगतं।

तत्थ जैवागूपुच्चाधारितेसु दुद्धजवागुं वा कि धैयजवागुं वा बिह्नजवागुं वा अविह्नजवागुं वा विष्ट्रअं वा ओसधजवागुं वा बूया। तत्थ वालेयेसु पाणजोणिगते सुकेसु मधुरेसु दुद्धजवागुं वा बूया। तत्थ णिद्धेसु पीतेसु य घतजवागुं वा बूया। तत्थ णिद्धेसु समेसु तेह्नजवागुं वा बूया। तत्थ वापण्णेसु अविह्नोपलद्धीयं वा अविह्नजवागुं वा बूया। तत्थ आपुणेयेसु उण्हेसु य उण्हितं बूया। तत्थ उद्धुतेसु सच्वोसधोपलद्धीयं च ओसधजवागुं वा बूया। तत्थ पुण्फ-फलसमाणेसु पाणगतं वा सालयगयं वा बूया। तत्थ सच्वधण्णजोणीयं जहुत्ताय सच्वधण्णरसगते य 20 उवलद्धच्वा। इति पाणजोणिगतो।

तत्थ भैक्खगते पुव्वाधारिते भैक्खगतं दुविधमाधारये—पाणजोणीमयं [मूळजोणीमयं] चेति । तत्थ जधुत्ताहिं उवळद्धीहिं दुविधा उवळद्धव्वा भवंति । तत्थ पाणजोणीगते जधुत्ताहिं मंसोवळद्धीहिं उवळद्भव्वाणि भवंति । इति पाणजोणीगतं ।

तत्थ मूळजोणिगते पुन्वाधारिते मूळगतं खंधगतं णिज्ञासगतं पत्तगतं फळगतिमिति जधुत्ताहिं उवळदीहिं उवळ- 25 द्धन्वाणि । तत्थ मूळगते पुन्वाधारिते आळुकं वा कसेरुकं वा सिंघाडकाणि वा मिसं वा भिसमुणाळं वा चायं वा एवमादी कंदमूळगतो समणुगंतन्वो भवति । तत्थ खंधगते उच्छुं वा अण्णं वा खंधगतं वूया । तत्थ णिज्ञासगते सक्तरं वा मच्छंडिकं वा गुळं वा बूया । तत्थ जधण्णेसु वृद्देसु गुळं बूया । तत्थ पत्रण्णेसु सारवंतेसु सीतलेसु य सक्तरं बूया । तत्थ पिकण्णेसु मच्छंडिकं बूया । मुदितेसु खज्जगगुळं बूया । जधण्णेसु वृद्देसु गुळं बूया । असंवेत्तेसु अण्गगेये य इक्कासं बूया । जधुत्ताहि उवळदीहिं पत्तगतं पुष्फगतं फळगतं धण्णगतं भक्तवं बूया ।

तत्थ सन्वमूलगते रुक्खगते विहार्गतं गुम्मगतं छुभगतं तणगतमिति । तत्थ उद्धंभागेसु पुण्णामेसु दिक्खणेसु कायवंतेसु सन्ववुक्खगते य वुक्खगतं बूया । तत्थ दीहेसु कुडिलेसु वामेसु थीणामेसु सन्वविहारते य विहिफ्लं

१ यवागूगतं हं॰ त॰ विना ॥ २ उदुएसु हं॰ त॰ ॥ ३ जवायुपु॰ हं॰ त॰ ॥ ४ इस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ५ उण्हुतेसु हं॰ त॰ विना ॥ ६–७ रुक्स्व॰ हं॰ त॰ ॥

#### अंगविजापइण्णयं

बूया । तत्थ मन्झिमाणंतरकायेसु गहणेसु सञ्बगुम्मगए य गुम्मफलं बूया । तत्थ पचवरकायेसु उपग्गहणेसु सञ्बहुभ-तणोपलद्भीयं च हुभगतं बूया ।

तत्थ जधुत्ताहिं धण्णोपलद्धीहिं फलोपलद्धीहि य भक्खोपलद्धीओ उपलद्धव्वाओ भवंति। तत्थ पिद्वगते चुण्णगते य तप्पणा वदरचुण्णं वा विकसं वा चुण्णं वा उवलद्भव्या भवंति। तत्थ भक्खगते पिकण्णगते य कलायभिक्षयं वा मुग्ग-5 भिक्षयं वा जवभिक्षयं वा गोधूमभिक्षयं वा सालिभिक्षयं वा तिलभिक्षयं वा एवमादीणि भिक्षतकाणि वृ्या।

तत्थ भक्खगतं चडिवधमाधारये—गुलगतं लवणगतं अगोलीयं लवणमिति । तत्थ लवणगतं दुविधं—अगोयं च अणगोयं च । [तत्थ] अणगोयं सामुद्दं वा सेंधवं वा सोवचलं वा पंसुखारे वा । तत्थ अणगोयाणि जवखारो वा सोवचिका वा पिप्पली वा खारलवणं वा बूया ।

तत्थ सञ्ज्ञालगते सक्तं वा मच्छंडिकं वा गुलेण वा गुलगतं जधुत्ताहिं [ उवलद्धीहिं ] उवलद्धञ्वाणि भवंति ।

10 तत्थ वट्टेण सञ्ज्ञव्हपहिरूवगते य मोदका वा पेंडिका वा पप्पडे वा 'मोरेंडकाणि वा सालाकालिकं वा अंबहिकं वा एवमादीकाणि वट्टाणि उवलद्धञ्वाणि भवंति । तत्थ पुधूसु वित्थडेसु सञ्ज्ञवित्थतपिहरूवगते य पोवलिकं वा वोक्तितकं वा पोवलके वा पप्पडे वा सक्कुलिकाओ वा पूपे वा फेणके वा अक्खपूपे वा अपिडहते वा पित्तहके वा वेंलातिको वा पत्तभिज्ञताणि वा उल्लोपिको वा सिद्धत्थिका वा वीयकाणि वा उक्कारिका वा 'मंडिल्लका वा एवमादीकाणि वूया । तत्थ दीहेसु दीहसक्कुलिकं वा खारविहका वा खोडके वा दीवालिकाणि वा दसीरिका वा मिसकंटकं वा मैत्थ
15 तकं वा, जाणि वऽण्णाणि एवमादीणि वूया । तत्थ गुलोपलद्धीयं गोलिकं वूया । लोणोपलद्धीयं लोणितकं वूया ।

[भक्खोपलद्धीयं]भक्खगतं बूया । आधायणेणं अलवणमगोलिकं वूया । इति भक्खगयं ।

तत्थ लेज्झगते पुट्याधारिते लेज्झगतं दुविधमाधारये—पाणजोणीगतं मूलजोणीगतं चेति । तत्थ जधुत्ताहिं पाण-जोणीयं उवलद्धट्याण पाणजोणीगतं लेज्झगतं उवलद्धट्यं भवति । तत्थ लेज्झं वा पाणजोणीगयं घयं नवणीयं वसा मधुं ति यधुत्ताहिं उवलद्धितिं उवलद्धट्यं । इति पाणजोणीगतं लेज्झं । तत्थ जधुत्तायं मूलजोणीयं उवलद्धीयं मूलजोणीगतं 20 लेज्झं उवलद्धट्यं भवति । तत्थ मूलजोणीगते लेज्झे पुट्याधारिते फाणितं वा कक्कवं वा तिलक्खली वा पलालं वा तंबारागो वा लेज्झचुण्णं वा बूया । तत्थ गुलोवलद्धीयं कक्कवं वा फाणितं वा उवलद्धयं भवति । तिलोवलद्धीयं पललं वा तिलक्खली वा उवलद्धट्या । एवं कदुकेसु रागलेज्झा उवलद्धट्या भवति । इति भोयणं भक्खं लेज्झं पाणं चउट्यिह-मिव समणुगंत्व्यं भवति ।।

॥ इति भोयणो नामाज्झायो चत्तालीसइमो सम्मत्तो ॥ ४० ॥ छ ॥

## [ एगचत्तालीसइमो वरियगंडियज्झाओ ]

णमो भगवतो महावीरवद्धमाणस्स । णमो भगवतो जैसवतो महापुरिसस्स महावीरवद्धमाणस्स । अहापुठ्वं खळु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय विर्यगंडिया नाम अरहस्समज्झायं । तं खळु भो ! तमणुवक्खस्सीमो । तं जधा—तत्थ रतं ण रतं ति पुठ्यभौधारियत्ववं भवति । तत्थ अव्भंतरामासे णिद्धामासे छिद्दामासे अतिमासे सर्व्वपारगते भीते ण रतं ति वृया । तत्थ बज्ज्ञामासे चळामासे छक्खामासे च ण रतं ति वृया । तत्थ सव्वअब्भंतर-

१ मोरंड° हं॰ त॰ ॥ २ पोवितवे वा हं॰ त॰ विना ॥ ३ पूणफेणके हं॰ त॰ विना ॥ ४ वेह्यातिकाओ वा पउ-भिक्तियाणि वा उद्योपिकाओ वा हं॰ त॰ ॥ ५ मंडिह्मिका हं॰ त॰ विना ॥ ६ व दीविति॰ हं॰ त॰ विना ॥ ७ मच्छत्तकं हं॰ त॰ ॥ ८ अहायणेणं हं॰ त॰ ॥ ९ णामाध्यायो हं॰ त॰ विना ॥ १० यसवओ हं॰ त॰ ॥ ११ ॰स्सामि हं॰ त॰ ॥ १२ ॰माहारिययव्वं हं॰ त॰ ॥ १३ ॰व्वसंपार॰ हं॰ त॰ विना ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

25

#### एगचत्तालीसइमो वरियगंडियज्झाओ

गते सन्वमहगते सरगते पुक्खरगते गीत-वादितगते संलाव-हसित-तालगते चुंबिता-ऽऽलिंगित-पाण-भोयण-भक्ख-लेज्झ-गते सयणा-ऽऽसणगते य रतं ति बूया । विकाणिते णिक्काणिते लिविते जंभिते णिहुभिते अविमुत्ते महे वा भूसणे वा पिकणो वा अपपातिते अपलोलिते ण रतं ति बूया । तत्थ पुण्णामेसु पुरिसेण रतं ति बूया, थीणामेसु थिया रतं ति बूया, णपुंसकेसु चुंबित-आलिंगितरतं ति, ण पुण सेवणारतं ति बूया । तत्थ रते पुन्वाधारिते पुण्णामेसु अभारिकेण पुरिसेण रतं ति, थिया वा अपतिकाय । थीणामेसु सभारिकेण पुरिसेण रतं, थिया वा सपतिकाय । णपुंसकेसु उ अणवत्थेण(वचेण) पुरिसेण रतं, थिया वा वंझाय ।

तत्थ तिविहं रतं-दिव्वं माणुस्सं तिरिक्संबजोणियं चेति। तत्थ उद्धंभागेसु सिरोमुहे य एकस्सिकायं अंजलीक-रणे पायुकोपाहणाअधमुंचणे अभिवंदिते आसण-सयणसंपदाणे ण्हाणा-ऽणुलेवणे गंध-मह्नगते छत्त-भिंगार-लाउह्रोपिके वासकडक-लोमहत्थे जक्खोपयाणे समिधजोगपचपयणेसु य दिव्वं रतं ति वूया। तत्थ उद्धंभागेसु सुकेसु अच्छराय रतं ति वूया, थिया य वा देवेण रतं ति वूया। णिद्धेसु णागकन्नाय रतं ति वूया, थिया वा णागेण रतं ति वूया। तिरियं भागेसु 10 किण्णरीय रतं ति वूया, थिया वा किण्णरेण रतं वूया। तत्थ तिरियजोणीगते विगताभिरामेसु य हस्सेसु पिसायीअ रतं वूया, थिया वा पिसाएण रतं ति। दारुणेसु रक्खसीअ रतं ति वूया, किण्यिया वा रक्खसेण रतं ति वूया। द्वा सव्वगंधव्वेसु गंधव्वीय रयं ति वूया, थिया वा गंधव्वेण रतं। अधोभागेसु असुरकन्नाय रतं ति, थिया वा असुरेण रतं ति वूया। तत्थ दुपदजोणीगते सव्वअज्ञीवगते विथांकरणे मतकपिसाय रतं ति वूया। इति दुपदजोणी अज्ञीवा। 15

तत्थ तिरियजोणीगते तिरियजोणीरतं ति बृया। तं दुविधं—सागुणं वा चतुप्पदं चेति। [तत्थ] उद्धंभागेसु सव्यसगुणपाउवभावगते य सगुणीय रतं बूया। चित्तसिहे कक्कडीयं रतं बूया। अमधुरघोसेसु टिट्टिभीय रतं ति बूया। चित्ते असिहे पारेवतीय रतं ति बूया। विगतदारुणेसु छिन्नगालीय रतं। इति पिक्खगतरतं ति। तत्थ सव्यचतुप्पदेसु चतुप्पदेण रतं बूया। तत्थ क्ष्य सव्यसिंगिगए य आ सव्यसिंगीकोसीधण्णगते य गो-महिस-अयेलकेण रतं ति बूया। मिज्झमकायेसु गो-महिसेण रतं ति बूया। मिज्झमाणंतरकायेसु अयेलकेण अस्सतरीहिं वा रतं ति बूया। दारुणेसु २० सुणिकाय रतं ति बूया। साधारणेसु वराहीय रतं ति बूया। वायव्वेसु वलवाय रतं ति बूया। विणतेसु उट्टीय रतं ति बूया। फरुसेसु गहभीय रतं ति बूया। क्ष्ये गवीय रतं ति बूया। इति चतुप्पयगतं रतं ति बूया। क्ष्ये वित्ते व्या। इति

तत्थ माणुसं तिविधं-थिया पुरिसा णपुंसका चेति। थीणामे थिया रतं, पुण्णामेसु पुरिसरतं ति बूया, णपुंसकेसु णपुंसकरतं ति बूया। तत्थ रतं दुविधं-विगतं अविगतं चेति। तत्थ माणुसेसु माणुसं उद्धंभागेसु उवरि गीवाय पासितं विज्ञा। 25 तत्थ सव्वसयणा-ऽऽसणगते परिधाण-पादकलापक-पादिकंकणिका-खित्तिर्थं-धम्मक-पायुकोपाणह-सव्वजाणगते सव्वजाणोव-करणे य माणुसं रतं बूया। तत्थ सव्वमह-मुकुडउद्धगते कूचफणलीखावण-ण्हाण-पधोवण-विसेसंकियाओकुंतणक-हरिताल-हिंगुलक-मणिसला-अंजण-चुण्णक-अलत्तक-गंध-वण्णक-कण्णसोधणक-अंजणीर्संजाका-कुचठावण-कुंच-सूची-धूपण-गंधवि-धि-सव्वआहारगते सव्वभोयणगते भोयण-भायणगते भक्ख-हरित-पुण्फ-फलगते सासा-सिम्मका-वतंसक-ओवास-कण्णपी-लक्क-कण्णपूरक-णंदीविश्वद्धक-कुठीयंधक-तिलक-कुंडल-विह्नका-तलपत्तक-मधुरक-मुहँवासक-चंदै-सुज्ज-णक्खत्त-गह-तारागण 30 पिडिक्वसहपादुव्भावे भुत्तपीते चेति एवंविधसहरूवपादुव्भावे पेासियं बूया। तत्थमणुस्सरतं पुव्वाधारितं 'उद्धितं अवेद्वं वेति।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ भु आभिसारिकेण हं॰ त॰ विना॥ २ भु सारिकेण हं॰ त॰॥ ३ सपालिकाय हं॰ त॰ विना॥ ४ भ्याणिनायं हं॰ त॰॥ ५ एकिमिकायं हं॰ त॰॥ ६ पाउको॰ हं॰ त॰॥ ७ य सहस्से॰ हं॰ त॰ विना॥ ८ इस्तिचिह्नान्तर्गतः पाटः हं॰ त॰ एव वर्तते॥ ९ ॰ १थ चउप्पदजो॰ हं॰ त॰॥ १० वियागरे मत॰ हं॰ त॰॥ ११ भु मिन्छका॰ हं॰ त॰॥ १२ १३ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाटः हं॰ त॰ एव वर्तते॥ १४ ॰ यचम्मक॰ हं॰ त॰॥ १५ ॰ सिक्किपाउकंत् णक॰ हं॰ त॰॥ १६ ॰ सलाकिन कुच हं॰ त॰ विना॥ १७ ॰ णटुककुरीएवित्छक हं॰ त॰॥ १८ ॰ महवासक चंदमुहणखग्गहलरोगहणपिडि॰ हं॰ त॰॥ १९ चंद-सज्जु-णक्खत्तह-गह॰ हं॰ त॰ विना॥ २० पोसितं हं॰ त॰॥ २१ उद्वितं अवेटं हं॰ त॰॥

तत्थ उद्धंभागेसु उस्सितेसु य उद्विताय रतं ति बूया। तत्थ सन्वसयणासणगते जाणि वऽण्णाणि माणुसस्स रतस्स पुन्विलंगाणि एतेसु उवविद्वाय रतं ति बूया। सव्वसयणासणगते संविद्वाय रतं ति बूया। सव्वावस्सयगते अवत्यद्वाय रतं ति बूया। संविद्वरते पुन्वाधारिते दक्किणेसु य गत्तेसु दैक्खिणाय विलोकिते दक्खिणे यावि सद्दम्मि पडिरूविम्म दक्खिणे दक्खिणेण पस्सेण रतं ति बूया । वामेसु य गत्तेसु वामिन्म य विलोकिते वामे पसारिते यावि वामिन्म पडिपोग्गले वामेण रतं ति बूया । 5 तत्थ पट्टीयं सयणासणगते उक्कुज्जभायणिम्म वत्थे वा सद्द-रूव-गंधपादुब्भावे वा एवंविधे तुत्ताणाय रतं ति वूया। तत्थ णिकुज्जे सयणासणे णिकुज्जभायण-भूसणे वा वत्थे वा सञ्वम्मि व पडिगते णिकुज्जे य सद्द-रूवपादुव्भावे वा णिकुज्जाय रतं ति बूया। तत्थ सन्वचतुप्पद्गते अधोभागेसु संधीसु बाहिरेसु ओणते ओलोइते ओसन्ने चेव एवंविधसद्-रूवपादुव्भावे ओणताइ रतं ति बूया। तत्थ उँव्वारितेसु गत्तेसु विसारितेसु गत्तेसु उव्भाय रयं ति बूया। तत्थ एकेकेसु गत्तेसु एकाभरणे एककोपकरणे एककपरामासे एकसाहागते चेव एकेंब्भगायं रतं ति बूया। पसिहिएस 10 उपाएसु पडिरूवेसु पँसहिएसु पसिह्रयवेलुफालिय रतं ति बूया । तत्थ उत्ताणरतं तिविहं-उभयोसंविद्धं अद्धसंविद्धं एक्कापविद्वं ति । तत्थ सन्वापिसते उभयोसंविद्वरतं, उरोपविद्वेसु अद्धसंविद्वरतं, उद्धंभागेसु उपविद्वरतं । तत्थ पणतं तिविधं-कडीगहितं चतुष्पद्रतं रधजातं ति । तत्थ जाणगते आसणगते पादगते जहण्णे पगते अधोणामीय गत्तामासे य कडीगहिताय रतं ति बूया । तत्थ सन्वत्थरणगते सन्वचतुष्पयगते य चतुष्पयरतं ति बूया । तत्थ सिरोमुहोपकरणे सञ्बआहारगते य रधप्पर्यातकं वा रतकं [ति] बूया । तत्थ उपविद्वरयं चतुञ्चिधं—सयणावत्थद्धं आसणावत्थद्धं सीहा-15 वत्थद्धं वक्खावत्थद्धं चेति । तैत्थ स[य]णोपकरणोपलद्धीयं च सयणावत्थद्धरतं ति बूया । सञ्वासणगते कडीयं वा आसणावत्थद्भरतं ति बूया । सञ्वसाहागतेम् साहार्अवस्सिताय रतं ति बूया । सञ्वमूलगते सञ्वमूलजोणीगते अस्सेस् वक्लेर्से वक्खावत्थद्धाय रतं ति व्रया।

तत्थ एकामासे एकोपकरणे एकचरेसु सत्तेसु एकपादुव्भावे य सद्द-रूवाणं एक्सिस रतं ति वूया। तत्थ सामाणेसु गत्तेसु यमलाभरणके मिधुणचरेसु सत्तेसु विसद्द-रूवपादुव्भावे विक्खुत्तो रतं ति वूया। तत्थ भुयंतरेसु नासातिके 20 वत्थीसीसे तालुके हणुसंधिसु विकूणिए णिकुक्के केंग्रिसते छिविते जंभिते ओणामिते णिम्मिक्तिते ओलोकिते तिके सिंघा- इके सव्वतिकसद्द-रूवपादुव्भावे य तिक्खुत्तो रतं ति वूया। तत्थ पादतल्ल-करतले कुँ चतुरस्तेसु चडकेसु चतुरंगुलिगहणे हसिते आविद्धमह-भूसणे उवसिक्ति उवेट्ठे सव्वभोयण-सयणा-ऽऽसणचडरस्ते पैच्छेलिते आलिंगिते चुंविते भुत्ते पीते चतुप्पदोपकरणे चतुप्पदणामघेक्के थी-पुरिसगते चतुप्पदरूवपादुव्भावे चतुक्खुत्तो रतं ति वूया। तत्थ दृश्य-पाद-जाणु- सैमामासे मुद्दीकरणे हत्थाभरणे पंचकसद्दपाउव्भावे य पंचखुत्तो रतं ति । तत्थ भगंड-मणिवंध-गुष्फामासे 25 तिजमलोदीरणे एकके पंचकसिहिए छक्तसद्दपाडक्याते य छखुत्तो रतं ति। तत्थ छसु वा एक्सिहिएसु पंचसु वा दुगसिहिएसु चउसु वा तिगसिहिएसु दोसु वा तिगेसु एक्नासिहिएसु ह्या तिगेसु एक्नासिहिएसु ह्या तिगसिहिएसु वा तिगसिहिएसु वा तिगसिहिएसु वा तिगसिहिएसु वा तिगसिहिएस् वा तिगसिहिएस् वा तिगसिहिएस व्या । तत्थ छलाडमञ्जे उरमञ्जा एकेकअटुकोदीरणे अटुके वा आमाससद्द-रूवपादुव्भावे अटुखुत्तो रतं ति वूया। तत्थ चडक-पंचकोदीरणे तिक-छक्तकोदीरणे विक-सत्तकोदीरणे एक-अटुकोदीरणे णवसद्द-रूवपादुव्भावे वा णवसुत्तो रतं ति वूया। तत्थ सिरो-पाद-अंजलिकरणे कच्छभकरणे पादसमाणणे जमलपंचकोदीरणे चउक-छक्तको- 30 दीरणे एकक-णवकोदीरणे तिअ-सत्तकोदीरणे वियअटुकोदीरणे दसए वा आमाससद्द-रूवपंडिपोग्गलपाउव्भावे दसखुत्तो

१ दिक्खणे य हं॰ त॰ ॥ २ वामंसि य हं॰ त॰ ॥ ३ ओवारितेसु हं॰ त॰ ॥ ४ एकभगायं हं॰ त॰ ॥ ५ पस्सित्तिएसु तुप्पाएसु हं॰ त॰ ॥ ६ पस्सिह्धि॰ सं३ पु॰ ॥ ७ ॰यावकवारयं वृया हं॰ त॰ ॥ ८ साधाव॰ हं॰ त॰ ॥ ९ तत्थासणोप॰ हं॰ त॰ विना ॥ १० ॰वसिवाय हं॰ त॰ ॥ ११ असेसु हं॰ त॰ विना ॥ १२ ॰सु अवत्थ॰ सप्र॰ ॥ १३ कसिए विधिए जं॰ हं॰ त॰ ॥ १४ °सु वत्थर॰ सं३ पु॰ ॥ १५ पवेलिते सं३ पु॰ ॥ १६ ॰समासमामासे तुद्दी॰ सं३ पु॰ ॥ १७ गंधमणि॰ हं॰ त॰ विना ॥ १८ पंचकसद्पाउब्मावे छक्क॰ हं॰ त॰ विना ॥ १९ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ २० ॰पिडपुणणपाउ॰ हं॰ त॰ विना ॥

#### एगतालीसइमो वरियगंडियज्झाओ

264

रतं ति बूया । अतो उद्धं अण्णेण समाजोगेण विकप्पणाय आमास-सद्द-रूव-पडिपोग्गलपाउब्भावेहि गणणापरिसंखाणि रतेसु वा जोजयितव्वं भवति ।

तत्थ विगतेण वीभत्थेण परिमंडले गुदे रतं ति वृया । परिमंडले णाभीय रतं ति वृया । उण्णते थणंतरे रतं ति बूया । हत्थगते थिगगलगते य पाणिणा रतं ति । इति विगतरताणि । तत्थ उवाएसु उवाताय रतं, सामेसु सामाय रतं, कण्हेसु कालिकाय रतं, दीहेसु दीहाय रतं, रस्सेसु रस्साय रतं, थूलेसु थूलाय रतं, किसेसु किसाय रतं । 5 वालेसु वालाय रतं, वयत्थेसु वयत्थाय रतं, मन्झिमेसु मन्झिमाय रतं, महव्वयेसु महव्वयाय रतं। वंभेजेसु वंभणीय रतं, खत्तेजेसु खत्तिकाय रतं ति व्रया, वेसेजेसु वेस्सीय रतं, सुदेजेसु सुदीय रतं, मूल-जोणीगते कसिगोरक्खभज्जाय रतं, दढेसु कारुकभज्जाय सह रतं, थलेसु ववहारीभज्जाय सह रतं । पुण्णामेसु सपतिकाय सह रतं, थीणामेस ससपतिकाय सह रतं, णपुंसकेस पज्त्थपतिकाय सह रतं। दढेस अविधवाय सह रतं, अमुकाय अवट्टिताय सह रतं, चलेसु अणवित्थताय सह रतं चलिचताय ति । णिद्धे उदुणीय सह रतं, 🖙 चु(ल)क्वेसु 10 अणुदुणीय सह रतं, ति वूया, छक्खाय विसदाय [व] रतं वूया। 🖘 कण्हेसु दुस्सीलाय सह रतं तणूसु सुकेस अद्धसंवताय रतं। अव्भंतरेस अव्भंतराय सकाय थिया रतं, वाहिरेस परभज्जाय रतं ति, वाहिरव्भंतरेस मित्त-भजाय सह रतं ति ब्र्या । रायचिंघेस पडिरूवेस रायपुरिसपडिरूवेस य रायपुरिसपडियोगाले य रायपुरिसभारिकाय सह रतं । जस्स जं चिंधं पडिपोग्गलपडिरूवं वा तेण तस्सोवजीवकभारिकाय सह रतं । ⊲ ³णीहारे परिचारिकाय सह रतं । ⊳ गहणेसु पह्नढणख-कक्खरोमाय रतं, उपग्गहणेसु अचिरपह्नढनह-रोमाय रतं, आकासेसु रमणीयेसु 15 सुपरिमज्जितणह-कक्ख-विश्वसीसाय रतं ति बूया । पुधूसु पुधुउपधाय रतं, संखित्तेसु संखित्तभगाय सह रतं, परिमंडलेसु परिमंडलभगाय सह रतं, चउरस्सेसु चउरस्सभगाय, ⊲ तिअंसेसु ⊳ तिअंसभगाय सह रतं। असंख-तेसु अमेहलाय रतं, संखतेसु समेहलाय रतं। कण्णेयेसु कुमारीय सह संकेतो त्ति, जुवतेयेसु जुवतीय « सह ⊳ रतं ति, अतिवत्तेसु विविधाय रतं । ⊲ उत्ताणेसु ⊳ उत्ताणभगाय सह रतं, णिण्णेसु णिण्णभगाय सह रतं । पसण्णेसु पँसण्णा-य सह रतं, अपसण्णेसुँ कुद्धाय रतं । सद्देयेसु चित्ताय वा मुदिताय वा विस्सुयिकत्तीय वा पक्खाताय वा सह 20 रतं ति बूया । दंसणीयेसु सुरूवेसु दंसणीयरूवसंपण्णाय सह रतं, गंधेयेसु सुगंधाय ण्हाणा-ऽणुलेवण-मझ-गंधसंपुण्णाय सह रतं ति बूया । रसेयेसु मधुराय मधुरलवणाय रतिरसगुणसमण्णागयाय बहुभक्ख-पेय-रसगुणसमण्णागतं रतं ति बूया। फासेजेसु फासाय फासगुणसमण्णागयं रयं। मणेयेसु इट्टाय थियाय सह रतं, भुमकाय भिउडीरतं, अक्खिसु णिकाणितं बूया, मुहे चुंबितं बूया, ओहेसु खयं बूया, बाहूसु आर्छिंगियं बूया, उच्छंगेसु उपविद्वं बूया, णहेसु णक्खपदं बूया, दंतेसु दंतपरिमंडलं दंतखयं वा बूया । तणेसु खयं बूया, समेसु घोसवंतेसु यगीतरतं बूर्या, सद्देयेसु 25 हसियं वूया, आहारोपगएस आहारियं बूया, णिमिसिएँस कण्हेस पुसुयं बूया, तिक्लेस सोणियओघायणं बूया, तुच्छेस सुद्दाय रतं बूया, र्कण्णेसु पिडयाय रतं बूया, अप्पसण्णेसु विवादं बूया, अभिकामेसु रतं बूया।

तत्थ काले पुन्वाधारिए कंसि काले रतं ? ति-कण्हेसु रित्तरतं ति, सुक्रेसु दिवा रतं ति बूया, सामेसु संझाकाले रतं बूया, कण्हेसु आदिमूलीयेसु पदोसे रतं, सुक्रेसु आदिभूलीयेसु अवरण्हेसु रतं, सुक्रमञ्झविगाढेसु मन्झंतियए रतं बूया, कण्हेसु मञ्झविगाढेसु अद्धरत्ते रतं, सुक्रेसु अंतेसु अवरण्हे रतं बूया, कण्हेसु खंतेसु पचूसे रतं।

तत्थ आधारियत् आधारियत् रयण(णि)रतं ति केण वा सह रतं ? देवेण वा देवीय वा ? मणुस्सेण वा मणु-स्सीय वा ? तिरिक्खजोणिएण वा तिरिक्खजोणीगीय वा ? किंजीतीयेण किंह्रवेण किंवयेणं किंअलंकारेणं किंसील-भावा-

१ बालायेसु हं॰ त॰ विना ॥ २ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ३ ८० एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ निति ॥ ४ पहिट्ठाय रतं हं॰ त॰ ॥ ५ °सु कट्ठाय हं॰ त॰ ॥ ६ बूया, अद्धेसु हं॰ त॰ विना ॥ ७ °सिए कण्णेसु सुसुनुं बूया हं॰ त॰ ॥ ८ कण्हेसु सि॰ ॥ ९ °भिक्खामे °सि॰ ॥ १० °मूलेसु हं॰ त॰ विना ॥ ११ °सु अंतेसु प° हं॰ त॰ विना ॥ १२ °रियसु आधारियसु रय° हं॰ त॰ विना ॥ १३ °जाईतेण हं॰ त॰ विना ॥ अंग० २४

#### अंगविज्ञापइण्णयं

ऽऽचारेणं १ कथं सेवितं सेवणागार-विगता-ऽविगतसेवणा व त्ति १ कंसि देसंसि आसण-सैयण-अवस्सयविधीसु वा १ गीत-वाइत-हसित संलाविय-आलिंगित चुंविय-णहदंतकेसग्गहण-आगारविगारविधीहिं वा सद्द-रूव-रस-गंध-फास-पिडभोग-इट्टा-णिट्ठबहुँलेति वा १ सम्मोइ-विग्गह-अभिप्पेत-अणिभप्पेय-पिडत-सुट्टय-अणुलोम-अणणुलोमरैतादिकाणि वा १ विविधाणि रताणि केवतिखुत्तो वा १ कंसि वा कालंसि रतं ति १ । एताणि सन्वाणि ठाणाणि अणेगविधभेद-गमाणि जधुत्ताहिं उवलद्धीहिं उवलद्धनाणि भवंति । आमास-सद्द-रूव-रस-गंधपिडपोग्गलेहिं सन्वाणि अणुगंतन्वाणि भवंति ।।

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय रहस्सपैडलो णामज्झाओ एगतालीसइमो सम्मत्तो ॥ ४१ ॥ छ ॥

# [ बायालीसइमो सुविणज्झाओ ]

णमो महावीरवद्धमाणाय। णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स । अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय 10 अंगविज्ञाय सुविणो णामज्झायो । तं खलु भो ! वँकखरसामि । तत्थ दिहो सुविणो ण दिहो अवत्तदिहो सुविणो ति पुन्वमाधारिययन्वं भवति । तत्थ अन्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे पयलाइए पसुत्ते चक्खु-परामासे ति दिहं वत्तं सुविणं ति बूया । तत्थ वज्झामासे चलामासे लुक्खामासे कण्हामासे ण दिहो सुविणो ति बूया । तत्थ वाहिरव्भंतरिमा दढचलिमा णिद्धलुक्खिमा णीहाराहारिमिति अन्वत्तं दिहं सुविणं ति बूया । तत्थ चक्खुम्मि सन्वदंसणीयेसु य सन्वपभागएसु य सन्वणयणोवभोगेसु य दिहं सुविणं बूया । सुभेसु सुभं असुभेसु असुभं 15 दिहं सुविणं बूया ।

तत्थ कण्हेसु उक्कुंडे अप्कोडिए किलकिलायिए मेधंडियकायण-आभरण-हिरण्ण-गीय-वाइय-तंती-तल-ताल-सन्व-आराजाते सन्वसद्दोवलद्वीयं तत्थेंऽक्खरोपपित्तमुपलभते तत्थ सुविणे सुतं वूया, इहे इहं सुतं वूया, अणिडेसु अणिहं सुयं वूया। तत्थ णासायं उस्सिघिते णिस्सिघिते णत्थोकर्ग्मेंन्वमणत्ते सन्वगंधागते सन्वगंधागीणाते सन्वगंध-जोणीणिहिरूवगते य घातं गंधं सुविणे वूया, सुभेसु सुभं गंधं घाणं वूया, असुभेसु असुभं गंधं घाणं वूया। तत्थ वृद्यानुक्तिस्व-पस्स-उद्रप्रामासे सन्वआहारपति सन्वआहारपिहिरूवगए या आहारितं सुविणे वूया, सुभेसु सुभं आहारिअं, असुभेसु असुभं वूया। णासातिमासे तत्थ सन्वभासगते सन्वत्तयागते सन्वसयणा-ऽऽसणगते सन्वभासपिहरूवगते य फासगतं सुविणं वूया, सुभेसु सुभं कासं असुभेसु असुभं वूया। तत्थ कण्णातिमासे णासाति[मासे] णयणातिमासे मुहातिमासे दंतंतरा-तिमासे णक्खन्तरातिमासे संवाधंतरातिमासे अन्भंतरातिमासे किलिवर्रणसन्विद्यरामासे सन्वरतपिहरूवे य रतं सुविणं वूया। सन्वत्वाणगते सन्ववाहणगते सन्वचलेसु य जाणं सुविणं वूया। उम्मिज्जतेसु चलसु ओरूढं सुविणं वूया। उद्यानिक्तिस्व चलसु अरूढं सुविणं वूया। उद्यानिक्तिस्व चलसु अरूढं सुविणं वूया। उद्यानिक्तवाते य जलचरिक्तवाते य जलचरिक्तवाते य निरिक्तवाते य निरिक्तवाते य निरिक्तवाते य तिरिक्तवाते य तिरिक्तवाते य तिरिक्तवाते य तिरिक्तवाते य तिरिक्तवातेणिवं वूया। तिरियभागोसु सन्वतिरिक्तवाणेणिवहरूवाते य तिरिक्तवातेणिवं वूया। तिरियभागोसु सन्वतिरिक्तवाणेणिवहरूवाते य तिरिक्तवातेणिवं वूया। तिरियभागोसु सन्वतिरिक्तवाणेणिवहरूवाते य तिरिक्तवाणेणे

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ °सयवस्सवधी ° हं॰ त॰ विना॥ २ °हुणेते वा हं॰ त०॥ ३ °रताणि वा हं॰ त०॥ ४ किस्स वा हं॰ त०॥ ५ °गविट्ठिभेद ° हं॰ त०॥ ६ °पडलं णामज्झायो एगचत्तालीस ॰ हं॰ त० विना॥ ७ वन्नियस्सा ॰ हं॰ त०॥ ८ °णो [त्ति] तिविहमा ॰ हं॰ त०॥ ९ दिट्ठियत्तं हं॰ त० विना॥ १० उक्कट्ठेसु हं॰ त० विना॥ ११ °घउयकायणभारण्णिह ॰ त०॥ १२ पि॰ विनाऽन्यत्र— ९२थ खरो हं॰ त०। ९२थ करो ॰ सं३ पु॰॥ १३ सुयतं हं॰ त०॥ १४ °म्मधूमणेत्ते हं॰ त० विना॥ १५ °क्कट्ठेय आ ॰ हं॰ त० विना॥ १६ °ववण ॰ हं॰ त० विना॥

#### वायालीसइमो सुविणज्झाओ

360

सुविणं दिष्टं बूया । थीणा[मा]मासे थीणामामासेसु सन्वेसु सन्वत्थीपडिरूवगते य 📂 'थीदिष्टं बूया, 🖘 पुण्णामेसु पुरिसदिहं सुविणे बूया, णपुंसकेसु णपुंसकदिहं बूया।

तत्थ दिन्वेसु पुन्वाधारितेसु देवो देवि त्ति पुन्वमाधारियतन्वं भवति । तत्थ पुण्णामेसु देवो दिह्रो सुविणे त्ति वृया । थीणामेसु दिन्वपादुन्भावेसु देवी दिहा सुविणे त्ति वृया । देवोपलद्भीहि य सेंह्-रूवपादुन्भावेहि य णातन्वाणि भवति । इति दिन्वोपलद्भिसुविणे दिहा उपलद्भन्वा भवति ।

तत्थ माणुसे पुव्वाधारिते माणुसा तिविधा, तं जधा-मता संपदा अणागतं त्ति । तत्थ पच्छिमेसु गत्तेसु ⊲ मतेसु > य मतं मणुस्सं सुविणे दिइं वूया । वामदिक्खणेसु गत्तेसु वत्तमाणेसु य सह-रूवेसु जीवंतं मणुस्सं सुविणे दिइं वूया । पुरिमेसु गत्तेसु अणागतेसु य सद्द-रूवपादुच्भावेसु अणागतं मणुस्सं सुविणे दिइं वूया । तत्थ तिविधा-थीओ पुरिसा णपुंसका इति । तत्थ थीणामे थियं बूया, पुण्णामेसु पुरिसं बूया, णपुंसकेसु णपुंसका विण्णेया । तत्थ थी-पुरिसिसरोमुहामासे वंभणं सुविणे दिइं वृया, वाहूअंतरेसु खित्तयं, पहोद्रे वेस्सं सुविणे दिइं वृया, पाद-जंघेसु 10 सुदं दिइं बूया। तत्थ वये पुन्वाधारिते पाद-जंघासु बालं दिइं बूया, बाहूसु अंतरंसे य मिन्झमवयं दिइं बूया, सिरोमुहे महञ्वयं दिष्टं व्या । अवदातेसु अवदातवण्णं दिष्टं व्या, सामेसु सामवण्णं दिष्टं व्या, कण्हेसु कालकं दिइं वूर्या, ठियामासेस मिस्सकेहि तथावण्णसाधारणं दिइं वूया । तत्थ ठाणे पुन्वाधारिते उद्धं णाभीय अज्जवाणं इस्सरं दिहं ब्रया, अधत्था णाभीयं उवारें जाणूस अवत्तपेस्सं दिहं ब्रया, पाद-जंघास पेस्समेव दिहं ब्रया, 😭 पादेस दासं दिहं बूया, 🦏 उविरं थणेहिं अधत्था गीवाय अज्जवाणं विसिद्धं बूया। जो तु गुरुत्थाणे उविर गीवाय 15 अधत्था भमुहाय अज्जवाणं गुरुत्थाणीतं दिइं बूया, एताणं उद्धं गुरुणो गुरुदिइं बूया। वामेसु पुण्णामेसु थीसणामं दिहं ब्या, वामेस थीणामेस थीसामण्णयं थीगमेव दिहं व्या, दिक्खणेस पुण्णामेस पुरिससामण्णयं पुरिसं व्या, दक्किणेसु थीणामेसु पुरिससामण्णयं महिलं वूया । पुरिसणामे पुरिसणामेसु अधीभागेसु पुत्तं दिहं वूया, पुरिसणामेसु पुरिसभागेसु पवत्तेसु उद्धंभागे पितरं वूया, पुरिसणामा पुरिसणामेसु पवत्तेसु समभागेसु भातरं बूया, पुरिसणामा थीणामेसु पवत्तेसु अधोभागेसु दुहितरं वूया, पुरिसणामा थीणामेसु पवत्तेसु समभागेसु भिगिणं वूया, पुण्णामा थीणा- 20 मेस पवत्तेस उद्धंभागेस मातरं व्या। थीणामेस पवत्तेस थीणामा उद्धंभागेस थिया मातरं व्या, थीणामा थीणामेस पवत्तेर्सु थीसमभागेसु थिया भगिणि दिहं वूया, थीणामा थीणामेसु पवत्तेसु अधोभागेसु थिया दुहितरं बूया । तत्थ थीणामा पुण्णामेस पवत्तेस अधोभागेसुँ जामातरं बूया, तत्थ थीणामा पुण्णामेस पवत्तेस समभागेस भगिणिपतिं दिहं बूया, थीणामा पुण्णामेसु पवत्तेसु उद्धंभागेसु सँसुरं बूया । थीसंसहेसु आमासेसु पुणो पुणो आविलं बूया-थीसंसहेसु पुण्णामेसु बाले बूया, अब्भंतरेसु अब्भंतरं दिहं बूया, बाहिरब्भंतरेसु मित्तं दिहं बूया, बाहिरबाहिरेसु जणं दिहं 25 बूया । इति मणुस्सं सुविणे दिष्टं आमास-सद्द-रूवेहिं बूया ।

तत्थ तिरिक्खजोणियं पुन्वाधारिते तिरिक्खजोणि पंचविधमाधारये, तं जधा—पिक्खगतं चतुप्पदगतं परिसप्पातं जलचरगतं कीह-िकविहाग-दंस-मसगगतं ति । तत्थ उद्धं गीवाय सिरोमुहामासे उल्लोगिते उद्धंभागेसु सन्वसगुणगते सन्व-सगुणोपकरणे सन्वसगुणमये उवकरणे सन्वसगुणोपकरणणामधेज्ञे सन्वसगुणणामधेज्ञे य थी-पुरिसगते एवंविधसह-रूव-पादुन्भावे सगुणं दिष्ठं सुविणं बूया । ते दुविधा—जलचरा थलचरा वेति । तत्थ आपुणेयेसु सन्वउदगचर-उदकोपकरणपा- 30 दुन्भावे जलचरा दिष्ठा विण्णेया । लुक्षेसु थलेसु थलजेसु थलचरेसु थलोपकरणे थलोपकरण-थलज-थलजरणामधेजे सह-रूवपादुन्भावे य थलजा पक्खी सुविणे दिष्ठा भवंति, सुभेसु सुभो असुभेसु असुभो पक्खी दिष्ठो भवति ।

१ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ २ सद्द्रपडिरूवपा॰ हं॰ त॰ । सद्दूरूवपडिरूवपा॰ सि॰ ॥ ३ बाहुअंत॰ हं॰ त॰ ॥ ४ था, विसामा॰ हं॰ त॰ ॥ ५ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ६ ९ सम हं॰ त विना ॥ ७ ९ मातरं हं॰ त॰ ॥ ८ ससरं हं॰ त॰ ॥ ९ उद्धंगए भासेसु हं॰ त॰ ॥

अंगविज्ञापइण्णयं

228

तत्थ चतुष्परेसु चतुरस्सेसु चडकेसु चतुष्पर्उवकरणे चतुष्पयमयेउवकरणे चउष्पयणामधेज्ञउवकरणथी-पुरिस-सद्गादुब्भावे चतुष्परं दिहं सुविणे बूया । ते दुविधा—थलजा जलजा चेति जधुत्ताहिं उवलद्धीहिं उवलद्धव्या भवंति । ते तिविधा पुणरिव उवलद्धव्या—गम्मा गम्मारण्णा आरण्णा चेति । ते यधुत्ताहिं उवलद्धीहिं उवलद्धव्या भवंति । संठाण-वण्ण-घोस-आहार-परिभोगविधीहि य उवलभिउं सुविणे दिहं बूया ।

तत्थ दीहेसु चलेसु तिरियभागेसु य सन्वपरिसप्पगते सन्वपरिसप्पउवकरणगते परिसप्पमये उवकरणे परिसप्प-णामघेज्ञे उवकरणे थी-पुरिससइपाउन्भावे वा परिसप्पं बूया। ते दुविधा—थलजा जलजा य। जधुत्ताहिं उवलद्धीहिं संठाण-वण्ण-संघात-घोस-विरिय-आहार-परिभोगविधीहि य उवलभितुं सुविणे दिहं बूया।

तत्थ अणूसु चलेसु सन्वसुद्दपाणेसु सुद्दपाणणामघेज्ञे उवकरणे थी-पुरिसगते सद्द-रूवपादुव्भावे य कीड-किवि-हुग-दंसमसगे सुविणे दिष्टं बूया। ते दुविधा—थलजा जलजा चेव। जधुत्ताहि उवलद्धीहिं संठाण-वण्ण-घोस-पिडभोग-10 विधीहि य उवलिभेडं सुविणे दिष्टं बूया। दिव्व-माणुस-तिरिक्खजोणियसाधारणोपलद्धीहिं साधारणे दिष्टे बूया। मिस्स-गामासेहिं दिव्व-तिरिक्खजोणिगेहिं मिस्से दिट्टो बूया।

तत्थ रूवा-ऽरूवगते अज्जीवे सुविणे पुन्वमाधारिते रूवगतं अज्जीवं तिविधमाधारये—पाणजोणीगतं मूलजोणीगतं धातुजोणीगतं। तत्थ चलामासे पाणजोणिगते पाणजोणीउवकरणे पाणजोणीमये उवकरणे य पाणजोणी ⊳ णामधेज्ञे उवकरणे थी-पुरिससद्दपाउन्भावे पाणजोणीगतं अज्जीवं रूवगतं सिविणे दिष्टं बूया। तत्थ केस-मंसु-लोमगते सन्वमूल15 जोणीगते मूलजोणीउवकरणे मूलजोणीणामधेज्ञे उवकरणे थी-पुरिसगते य सद-रूवपादुन्भावे वा मूलजोणीगतं अज्जीवरूवगतं सिविणं दिष्टं बूया। तत्थ दढामासे सन्वधातुगते सन्वधातुजोणीगते य सन्वधातुजोणीउवकरणे धातुजोणीमये उवकरणे धातुजोणीजवकरणे धातुजोणीणामधेज्ञे उवकरणे थी-पुरिसगते वा धातुजोणीगतं अज्जीवरूवगतं सुविणे दिष्टं बूया।

तत्थ सद्दगते सुविणे पुन्वाधारिते सद्दगतं सिविणं तिविधमाधारये, तं जधा-भासासद्दगतं आतोज्जसद्दगतं परा-घातसद्दगतं चेति । तत्थ तिविधमाधारये-जीवसमाजुत्तं अ अज्जीवसमाजुत्तं आ जीवाजीवसमाजुत्तं चेति । तत्थ 20 सद्देयेहिं भासासदे आतोज्जसदे पराघाते य भेद-संघायसमुत्थितेहिं सद्देहिं पर्डिक्वेहिं आतोज्जउवकरणपादुब्भावेहि य उवस्रभिजं सद्दगतं इद्वा-ऽणिद्वसद्दगतं सुविणं दिद्वं बूया ।

तत्थ गंधगते सुविणे पुन्वाधारिते गंधगतं सुविणं दुविधमाधारये—सुभगंधं असुभगंधं चेति । तत्थ सुगंधपरामासे सुगंधसद्द-रूवपादुव्भावे य सुभं गंधं सुविणे घातं ति बूया । दुग्गंधपरामासे ल किलिहपरामासे ⊳ दुग्गंधसद्द-रूवपादुव्भावे य असुभं गंधं सुविणे घायं । तत्थ गंधं पुणरिव सुभा ऽसुभं तिविधमाधारये—पाणजोणीगतं मूळजोणीगतं 25 धातुजोणीगतं ति । तत्थ जधुत्ताहि पाणजोणी-मूळजोणी-धातुजोणीउवळद्वीहिं उवळिभितुं सद्द-रूवपादुव्भावेहि य तिविधजोणीयं गंधं सुभा-ऽसुभं सुविणे दिहं बूया ।

तत्थ रसगते सुविणे पुन्वाधारिते ० र्रंसगते ⊳ सुविणे तिविधमाधारये, तं जधा—पाणजोणिगतं मूळजोणिगतं धातुजोणिगतं । तत्थ जधुत्ताहिं उवळद्धीहिं तिविहजोणिओ रसो उवळद्धन्वो भवति । अन्वापण्णजोणीआमास-सह-रूव-पाउन्भावेणं अन्वापण्णो रसो उवळद्धन्वो भवति सुभो । वाँवण्णजोणीआमास-सह-रूवपादुन्भावेण वावण्णरसो उवळद्धन्वो अवति असुभो । तत्थ रसं तिविधजोणीयं पुणरिव छविधमाधारये, तं जधा—तित्तकं अंबिळं ळवणं कटुकं कसायं मधुर-मिति । तत्थ अन्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे मधुरेसु य सह-रूवपादुन्भावेसु मधुरं वूया । तत्थ तिक्खामासे दारुणामासे वज्झामासे कडुगेसु य सह-रूवपाउन्भावेसु अडुगं वूया । वावण्णेसु आमासेसु अंबिळेसु सह-रूवपाउन्भावेसु अंविळरसं सुविणे सेवितं वूया । तत्थ णासापरामासे आसगपरामासे पोरुसपरामासे सन्वआपुणेयेसु अंसु-खेळ-सिंघाणग-परसवण-सन्व-

१ आरण्णा इति सि॰ एव वर्तते ॥ २ ० ० एतचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ३ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४ ॰ स्वगतेहिं सि॰ ॥ ५-६ ० ० एतचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ७ आमासजोणीआमास॰ हं॰ त॰ ॥

#### बायाळीसइमो सुविणज्झाओ

सोयदूसिकापरामासे छवणरससइपादुब्भावे य छवणरसं सुविणे सेवितं बूया। तत्थ विसुत्तेसु विसयेसु परिश्रद्धेसु य सन्वक-सायसइ-रूवपादुब्भावेसु कसायं रसं सुविणे पिडसेवितं बूया। तत्थ चछामासे अंतेसु य सन्वतित्तकसइ-रूवपादुब्भावेसु य तित्तकरसं सुविणे सेवितं बूया। एवंविधजोणीयं रसं छिन्विधं जधुत्ताहिं उवछद्धीहिं उवछद्धव्वं सुविणे दिष्टं बूया।

तत्थ फासगते सुविणे पुरुवाधारिते फासगतं सुविणं तिविधमाधारये, तं जधा-सज्जीवफासगतं १ अज्जीवफासगतं २ मिस्सकं जीवाजीवसंजुत्तं ३ चेति । तत्थ सज्जीवेसु चलामासेसु य सज्जीवसद्द-रूवपादुब्भावेसु य सज्जीवं फासं 5 [ सुविणे सेवितं ] बूया । अज्जीवेसु मयेसु य अज्जीवसद्द-रूवपादुब्भावे य अज्जीवं फासं सुविणे सेवितं बूया । वामिस्सामासे सज्जीवअज्जीवेस य सद-रूवपादुच्भावे मिस्सकं फासं सुविणे सेवितं बूया। तत्थ सज्जीवो फासो दिन्व-माणुस्स-तिरिक्खजोणिकादीहिं जीवजोणीहिं उवलद्भन्वो भवति । अज्जीवो फासो अज्जीवोपलद्धीहि पाण-जोणी-मूलजोणी-धातुजोणीआदीहिं उवलद्भव्यो । मिस्सको फासो मिस्सकोपलद्धीहिं मिस्सको उवलद्भव्यो भवति । तत्थ फासो पुणरिप अट्टविधो उवलद्भव्यो, तं जधा-कक्खडो मडको गुरुको लहुको सीतो उसिणो णिद्धो 10 लुक्खो चेति । तत्थ दृढामासे तिक्खामासे दारुणामासे सव्वकक्खडपडिरूव-सद्दपादुव्भावे कक्खडं फासं वृया । तत्थ मडकामासे सव्वमडकसद्द-पडिरूवपादुव्भावे मडकं फासं सुविणे सेवितं वूया। तत्थ अव्भंतरामासे दढामासे उत्तमामासे सञ्जसारगते य सञ्जसारमंतपिडक्त्व-सद्दपादुन्भावे गुरु-गारवसद्द-क्तवपादुन्भावेसु य गुरुफासं सुविणे सेवितं वृया । तत्थ वज्झामासे चलामासे तुच्छामासे जैहण्णामासे सन्वणीहारगते सैन्वक-लहुस-तुच्छसारजम्मपडिरूव-सइपादुन्भावे य लहुकं फासं सुविणे सेवितं बूया। तत्थ णिद्धामासे सन्वणिद्धफासपिडरूवसइपाउन्भावे णिद्धं फासं 15 सुविणे सेवितं ति बूया। तत्थ छुक्खामासे सञ्बछुक्खपडिरूव-सद्दपाउन्भावे य छुक्खं फासं सुविणे सेवियं बूया। तत्थ सन्वआपुणेयेसु सन्वसीयफासद्व्वोपकरणे पडिरूव-सद्दपाउब्भावे सुपिहिएँ पागुए उवगूढे पाविविए छुक्खसिए हेमंत-उज्जसइभयमाणेसु य आहारोपकरण-सयणा-ऽऽसणपरिच्छद्परिभोगपाउब्भावेसु सद्द-रूवेसु य एवंविघेसु सीतं फासं सुविणे सेवियं वूया । तत्थ अग्गेयेसु सञ्वअग्गिगए 😝 सञ्वउसुमागए 氞 सञ्वउँसुणागए सञ्वउँसुणसद-पडिरूवपाउञ्भावे य उसुणं फासं सुविणे सेवितं बूया। एवं जधुत्ताहिं उवलद्वीहिं सद्द-रूव-रस-गंध-फासगताहिं 😭 सुँभा-ऽसुभाहिं 🕫 आहारियउं सद्द-रूव-रस-गंध-फासगयाओ 😪 सुविणे सेवणाओ विण्णेया भवंति। इति विसयगतो विण्णेयो सुविणो ति।

तत्थ चलेसु णहं वा पावासिकं आउरं वा सुविणे दिहं व्या। तत्थ अब्भंतरेसु चलेसु य णहं व्या। वाहिरेसु चलेसु य पावासिकं दिहं व्या। पुण्णामेसु पुरिसं दिहं व्या। सम्मे सम्मिहतेसु चलेसु आउरं दिहं व्या। बद्धेसु बद्धं दिहं, मोक्खेसु मोक्खं दिहं व्या। तणप्तय-कृक्खि-णाभि-उच्छंग-पोरुस-अंगुट-कणेटिकापरामासे प्यासंतरेण दिहं व्या। चिणेणामेसु पुरिसं दिहं व्या। थीणामेसु थियं दिहं व्या। णपुंसकेसु णपुंसकं दिहं व्या। दढेसु सारिउपकरणं 25 दिहं व्या। कण्डेसु असारिउवकरणं दिहं व्या। तंबेसु सुवण्णकं दिहं व्या। सुके रूप्यं वा कीहावणे वा व्या। सुकेसु दढेसु रूप्यं व्या। चित्तेसु सुकेसु दढेसु य कीहावणे व्या। णपुंसकेसु णिरत्थकं सुविणं दिहं व्या। णीहारेसु हाणि सुविणे दिहं व्या। आहारेसु विद्धं सुविणे दिहं व्या। क्ये वैण्णाउवलद्धीयं सव्ववण्णगए य रण्णं दिहं व्या। चित्रेसु कृवं दिहं णिण्णेसु णितं वा कृवं वा तलागं वा पुक्खराणि वा वाविं वा समुहं वा दिहं व्या। क्ये वैविटिसु कृवं दिहं व्या। चित्रेसीसु पुक्तिसु य पुक्खरणि व्या। चउरस्सेसु सुदितेसु य पुक्खरणि व्या। चउरस्सेसु अविलेसु य पुक्खरणि व्या। चउरस्सेसु अविलेस सुविणेसु सिण्णरुद्धेसु य तलागं दिहं व्या। चउरस्सेसु सुदितेसु य पुक्खरणि व्या। चउरस्सेसु अविलेस सुविणेसु सिण्णरुद्धेसु य तलागं दिहं व्या। चउरस्सेसु सुदितेसु य पुक्खरणि व्या। चउरस्सेसु अविलेस सुविणेसु सिण्णरुद्धेसु व्या। चउरस्सेसु अविलेस सुविणेसु सुविण्या वा वाविं वा सुविणेसु सुविलेसु व्या। चउरस्सेसु अविलेस सुविलेसु य पुक्सरिस सुविलेसु विलेस सुविणेसु सुविलेसु विलेस सुविलेसु विलेसु विलेस सुविणेसु विलेस सुविलेसु विलेस सुविलेसु व्या। चउरस्सेसु अविलेस सुविलेसु विलेस सुविलेसु विलेस सुविलेसु विलेस सुविलेसु विलेसु वि

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ °सोयगदू° सं ३ पु॰॥ २ °धो णातव्वो सि॰॥ ३ जण्हामा° हं॰ त॰ विना ॥ ४ सव्वलकलकुसतुच्छ-सारजम्म ° हं॰ त॰॥ ५ °हिए सुवगृढे पिधगते उलुकुसिते हेमंतउकस्पद्द हं॰ त॰ विना ॥ ६ हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ७–८–९ उसुण स्थाने हं॰ त॰ विना उसण इति पाठो वर्तते ॥ १० हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ११ ५० एतिचिहान्तर्गतः सन्दर्भः हं॰ त॰ नास्ति ॥ १२–१३ कहा हं॰ त॰ विना ॥१४–१५ हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १६ °सु विच्छेसु रुट्टेसु य हं० त॰॥

#### अंगविज्ञापर्णयं

१९०

वाविं बूया। महावकासेसु य समुद्दं दिट्ठं बूया। कसे सुत्तं वा अच्छादणं वा किसं वा थी-पुरिसं दिट्ठं बूया। तत्थ अज्ञीवेसु केस-मंसु-लोमगतेसु सुत्तं वा तंतुवितं वा दिष्टं बूया। तत्थ वित्थतेसु अत्थुतेसु परिहिते पाउते विद्वणे व त्ति अच्छादणं दिहं बूया। थलेसु उण्णतं वा पन्वतं वा दिहं बूया। तत्थ महावकासेसु दढेसु य पन्वयं दिहं बूया । गहणेसु अरण्णं वा पन्वतं वा बूया । तत्थ उण्णएसु गहणेसु पन्वयं बूया । णिण्णेसु 5 कंदरं वा दरि वा बूया । समेसु समं गहणं दिष्ठं बूया । उपगाहणेसु आरामं वा वणराइं वा दिष्ठं बूया। परिमंडलेसु भायणं। पुध्सु किलंजं वा पुधविं वा दिहं बूया। तत्थ पुध्सु दढेसु पुहविं बूया। जण्णेयेसु जण्णं वा वाधुजं वा दिहं वूया। अगोयेसु अगिं। दिहं वूया। णिद्धेसु उदकं वा वुहिं वा आहारं वा दिहं वूया। तत्थ उवरिमेसु णिद्धेसु वुट्टिं वूया । समभागेसु णिद्धेसु आहारं वूया । अधोभागेसु णिद्धेसु उदकं वूया । चडरस्सेसु चडप्पयं वा खेत्तं वा सुविणे दिष्टं बूया। तत्थ चडरस्सेसु चलेसु चतुप्पदं बूया। चतुरस्सेसु दढेसु खेत्तं बूया। 10 वज्झेसु पावासियं वूया । पच्छिमेसु परस्स सुविणं दिहं वूया । पुरित्थमेसु अप्पणो सुविणं दिहं वूया । वज्झब्भंतरेसु अपणो य परस्स य सुविणं दिहं वूया । पुणरिव आधारिते अतिकंतो सुविणो अणागतो वत्तमाणो ति । पुरित्थमेसु अणागतं सुविणं बूया । पच्छिमेसु अतिकंतं सुविणं बूया । वामदिक्खणेसु गत्तेसु वत्तमाणं संपदाकालियं सुविणं अणंतरं दिइं वूया । मतेसु मतकप्पं वा मतं वा दिइं वूया । रक्षेसु चोरियं दिइं सुविणं बूया । वामेसु आभरणं दिहं बूया । दीहेसु अडविं दिहं बूया । हस्सेसु पुष्फफलं दिहं बूया । रमणीयेसु 15 इरिणं वा भट्ठं वा रमणीयं वा देसं दिट्ठं सुविणे वृया। मुदितेसु उस्सयं वा समायं वा दिट्ठं वृया। दीणेसु उवसम्गं वैं। दाणें वा थी-पुरिसं दिट्टं बूया । पेंस्सतेसु उस्सयं वा वाधुज्जं वा दिट्टं बूया । उद्धंभागेसु दिव्वं दिट्टं वूया । कॅण्णपघेसु सव्ववाहणगतं चतुप्पदं वा दिहं वूया । तिखिणेसु जोग-खेमं दिहं वूया । केस-मंसु-लोमगतेसु मूलजोणिगतं वृया । अंतेसु सर्व्वंधण्णगतं वृया । सामेसु संपयोगेसु मेधुणं दिहं वृया । वालेयेसु बालं दिहं वृया । जोव्यणत्थेसु जोव्यणत्थं दिहं वूया । मिन्झमवयेसु मिन्झमवयं दिहं वूया । मिन्झमसाधारणेसु मिन्झमसाधारणं 20 दिष्टं वृया । जधण्णेसु जधण्णं वृया । जधण्णसाधारणेसु जधण्णसाधारणं वृया । तत्थ पुणरवि पुरित्थमेसु अभिकं-खितं दिहं वूया । पच्छिमेसु अणुभुत्तं वूया । वामदिक्खणेसु उवभुज्जमाणं दिहं वूया । पुणरैवि पसण्णेसु सव्वसम्मो-इगते य सम्मोई सुविणं दिहं वूया । विवादेसु दीणेसु सव्वविग्गहगते विग्गहं वा विवादं वा सुमिणे दिहं वूया । उवहुतेसु सव्वछेज्ञगते य छेज्ञं वूया । अञ्भंतरेसु अप्पणो सुविणं दिइं वूया । वाहिरेसु वाहिरेण सुविणं दिइं वूया । तत्थ कंसि देसे सुविणो दिहो ? ति पुव्वमाधारिते अव्भंतरेसु अव्भंतरणगरे सुविणं दिहं वूया । अव्भंतरव्भंतरेसु

तत्थ कंसि देसे सुविणो दिहो ? त्ति पुन्वमाधारिते अन्भंतरेसु अन्भंतरणगरे सुविणं दिहं वूया । अन्भंतरन्भंतरेसु <sup>25</sup> अन्भंतरणिवेसणे सुविणं दिहं वूया । वाहिरेसु बाहिरिकायं सुविणं दिहं वूया । कि वाहिरिकायं सुविणं दिहं वूया । श्

[तत्थ] दिसासु आधारितासु कंसि दिसायं दिहो सुविणो ?। तत्थ पुरित्थमेसु पुरित्थमायं दिसायं [दिहो] सुविणो ति वृया । पिछिमेसु पिछिमायं दिसायं दिहो सुविणो । दिक्खणेसु दिक्खणायं दिसायं दिहो, वामेसु उत्तरायं। दिसाओ विदिसाओ य वामदिक्खणेहिं पुरित्थमपिछिमेहि य साधारणेहिं णातव्वाओ आमासेसु भवंति।

30 तत्थ काले पुन्वाधारित कंसि काले दिहो सुविणो ? ति । तत्थ कण्हेसु रित्तं सुविणो दिहो ति । सुकेसु भंववप्रभागते य दिवा दिहो सुविणो ति बूया। कण्हेसु आदिमूलेसु पदोसे सुविणो दिहो ति । क [ण्हेसु] भेजिझमिव-गाढेसु अद्धरत्तकालं दिहो ति । कण्हेसु अंतेसु पचूसे सुविणो दिहो । सुकेसु आदिमूलेसु पुन्वण्हे सुविणो दिहो ति बूया। भेजिझविगाढेसु सुके मज्झण्हे दिहो सुविणो ति । सुकेसु अंतेसु अवरण्हकाले दिहो सुविणो ति बूया।

१ वा किस वा हं॰ त॰ ॥ २ वा सब्वतं हं॰ त॰ विना ॥ ३ उस्सुयं हं॰ त॰ विना ॥ ४ वा दिट्ठं णं वा हं॰ त॰ ॥ ५ पसंतेसु हं॰ त॰ ॥ ६ कण्हप॰ हं॰ त॰ ॥ ७ व्ववणण॰ हं॰ त॰ ॥ ८ रिव सस्सेसु सब्व॰ हं॰ त॰ ॥ ९ हस्त-विह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १० सप्पभा॰ हं॰ त॰ ॥ ११ मज्झिवि सि॰ ॥ १२ मज्झिमगा॰ हं॰ त॰ ॥

#### तेयाळीसइमो पवासज्झाओ

एवं पक्लोपलद्धीहिं सुक्कपक्ख-कण्हपक्खा उवलद्धन्या भवंति जधा पुैन्वसुद्दिहं । उतुउपलद्धीहिं उदू उप-लद्धन्या छिप्प भवंति जधा पुन्वसुविद्धं । एवं सन्वाहिं आमास-सद्द-रूव-रस-गंध-फासपिडरूबोवलद्धीहिं आधारियतुं सुविणे सैन्वत्ताणुगंतन्वं भवति ।।

> ।। इति खलु भो! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय सुविणो णामाज्झायो बायालीसतिमो सम्मत्तो ॥ ४२ ॥ छ ॥

### [ तेयालीसइमो पवासज्झाओ ]

णमो भगवँतो जसवओ महापुरिसस्स । अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय प्रवासो णामाज्झायो । तं खलु भो ! वक्खस्सामि । तं जधा—तत्थ अत्थि प्रवासो णित्थ प्रवासो ति पुन्वमाहारियन्वं भवति ।
तत्थ वज्झामासे चलामासे सन्वणीहारगते सन्वमोक्खगते उवाहण-छत्तर्गते सन्ववाहणगते सन्वजाणगते पत्थित-पित्यत्थावितसन्वचतुष्पद्-पिक्खि-सिरीसिव-वारिचर-कीड-किविल्लगगते उवाहणआवंधणे छत्तकगाहुँणे तप्पण-कत्तरिका-कुंडि- 10
कुक्खिलिकापादुन्भावे पंथ-प्रवा-णदी-प्रव्यत-तलाग-गाम-णगर-जणपद्-पृष्टृण-सिन्निवेसे असमरंगावचर-पासंड-दूतपरिधावके
एवंविधसद्द-रूवपाउन्भावे अत्थि प्रवासो ति बूया । तत्थ अन्भंतरामासे दढामासे सन्वआहारगते सन्वसंबाधगते
सन्वत्थावरगते सन्वणिवेसितगते सन्वअपरिधावकगते एवंविधसद्द-रूवपादुन्भावे णित्थि प्रवासो ति बूया । तत्थ पाद-जंघपादुकोपाणह-च्छत्तकएवंविधसद्द-रूवपादुन्भावे पादेहिं प्रवासं गिमस्सिति त्ति बूया । तत्थ उद्धंभागेसु चलेसु
सन्वजाणगते सन्ववाहणगते सन्वजाण-वाहणोपगरणगते जाणेण वा वाहणेण वा प्रवासं गिमस्सिति त्ति बूया । तत्थ 15
मुदिएसु मुदितमाणसो प्रवासं गिमस्सिति त्ति बूया ।

तत्थ पवासे पुन्वाधारिए दीहेसु दीहं पवासं गिमस्सित ति व्या । ा रैस्सेसु रस्सपवासं गिमस्सित ति व्या। विश्वा पणामेसु राजपोरुसेण पवासं गिमस्सित ति व्या। थीणामेसु थीपवासे छिमस्सित ति व्या। ये गैपुंसकेसु णिरत्थकं पवासं गिमस्सित ति व्या। घे दिसु तत्थेव गंतुं वाहिसि ति व्या। चे सेस्सित ति व्या। वा प्रामिस्सित ति व्या। वा सेस्सित ति व्या। कि रेथे विविये चलामासे परेण परं गिमस्सिसि ति व्या। कि सेस्सित ति व्या। कि रेथे स्वासे महंतं धणखंधं छिमस्सिति ति व्या। त्रामिस्सिति ति व्या। आहारेसु कतकज्ञो खिप्पं आगिमस्सिति ति व्या। जिहारेसु अकतकज्ञो विरा आगिमस्सिति ति व्या। थूलेसु णिव्वाधिको पैंच्छतो पवासा आगिमस्सिति ति व्या। कसेसु वाधिपरिकिट्टो किसच्छादणो पवासा आगिमस्सिति ति व्या। वसेसु वाधिपरिकिट्टो किसच्छादणो पवासा आगिमस्सिति ति व्या। आगासेसु रमणीयदेसं णिर्देक्खगं गिमस्सिति ति व्या। परिमंडलेसु णगरं गिमस्सिति ति व्या। तण्सु जणपदं 25 गिमस्सिति ति व्या। मतेसु पवासे मिस्सिति ति व्या। उविद्वते पवासे उवहवं पाविस्सिति ति व्या। विदेसु वंधं पाविस्सिति ति व्या। मोक्सेसु पैवासो असंगो भविस्सिति ति व्या। परिमस्तिति ति व्या। परिमंदिति ति व्या। परिमंसिति ति व्या। विदेसु वंधं पाविस्सिति ति व्या। मोक्सेसु पैवासो असंगो भविस्सिति ति व्या, पंथं खेमं गिमस्सिति ति व्या। परिमंणोसु पवासे पाविस्सिति ति व्या। परिमंप्सिति ति व्या। परिमंपोस्सिति ति व्या। परिमंपोसिति ति व्या। परिमंपिति ति व्या। परिमंपोसिति ति व्या। परिमंपोसिति ति व्या। परिमंपोसिति ति व्या। परिमंपोसिति ति व्या।

१ पुट्यदिट्ठं हं॰ त॰ ॥ २ पुट्यदिट्ठं हं॰ त॰ विना ॥ ३ सट्यमणु॰ हं॰ त॰ ॥ ४ वतो महावीरमहा॰ सं ३ पु॰ ॥ ५ °ट्यसोक्ख॰ हं॰ त॰ विना ॥ ६ °गते वाहणछत्तगते सट्य॰ हं॰ त॰ विना ॥ ७ °हणे धपाणकोत्त॰ हं॰ त॰ ॥ ८ °पट्टण-रज्ज-रट्ठपमुहट्ठाणेसु परिधा॰ सि॰ ॥ ९ °ट्यणिवेसगते हं॰ त॰ ॥ १० जाण-वाहणपवासं हं॰ त॰ विना ॥ ११ हस्तिचि-ह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ १२ ०० एतचिह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ १३ हस्तिचिह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ विना ॥ १३ हस्तिचिह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ विना ॥ १३ हस्तिचिह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ विना ॥ १३ एव वर्त्तते ॥ १४ पच्छण्णो प॰ हं॰ त॰ ॥ १५ णिरक्त्यमं ग॰ हं॰ त॰ विना ॥ १६ हं॰ त॰ विनाऽन्यत्र – °हुते हाणि गमिस्सिति त्ति सञ्चया बूया बंधेसु सि॰ ॥ १७ पवासासंगो हं॰ त॰ विना ॥

#### अंगविज्ञापइण्णयं

१९२

मित्तं पाविस्सिस ति बूया । अप्पसण्णेसु पवासे विगाहं वा विवादं वा पाविस्सित ति बूया । उद्धंभागेसुँ मूलेसु य पव्व[य]बहुलं देसं वेहायसं गिमस्सिस ति बूया । अघेडिमे णिण्णेसु य णिण्णं देसं अडवीबहुलं गिमस्सिस ति बूया । त्रुण्णेसु पवासे परस्स हरितं धणं पाविस्सिस ति बूया । आपुण्णेयेसु पवासे अंतरा अधिविस्सिसिति ति बूया । अग्गेयेसु पवासे आठीवणकं पाविस्सिसि ति बूया । वायव्वेसु पवासे वाउव्वातिकं गाविस्सिसि ति बूया । जण्णेयेसु उस्सयं पाविस्सिसि ति बूया , जिण्णुवबहुलं चेव देसं गिमस्सिसि ति बूया । सदेयेसु विस्सुयजणपदं गीत-वाइतबहुलं गिमस्सिसि ति बूया । दंसणीयेसु बहुजणाभिप्पेतं दंसणीयजणपदं गिमस्सिसि ति बूया । वायव्वेस गामिस्सिसि ति बूया । वायव्वेस गामिस्सिसि ति बूया । मिमस्सिसि ति बूया । मिमसिसिसि ति बूया । मिमसिसिसि ति बूया । मिमसिसिसि ति बूया । मिमसिसिसि ति बूया । मिमसिसि ति बूया । मिमसिसिसि ति बूया । मिमसिसिसि ति बूया । मिमसिसिसि ति बूया । विस्वायं पवासं गिमस्सिसि ति बूया । दिसायं पवासं गिमस्सिसि ति बूया । दिसायं पवासं गिमस्सिसि ति बूया । दिसायं पवासं गिमस्सिसि ति बूया । वामपुरित्थमेसु गत्तेसु दुक्खणपुरित्थमायं दिसायं पवासं गिमस्सिसि ति बूया । एवं सव्वदिसाओ आधारियेतुं उवलद्धव्वाओ भवति । जधा लाभा-ऽलाभे जीवित-मरणे सुद-दुक्खे सुकाल-दुक्काल-भया-ऽभयादी य भावा आमास-सद-विण्णेयो भवति । जधा लाभा-ऽलाभे जीवित-मरणे सुद-दुक्खे सुकाल-दुक्काल-भया-ऽभयादी य भावा आमास-सद-विण्णेयो भवति । जधा लाभा-ऽलाभे जीवित-मरणे सुद-दुक्खे सुकाल-दुक्काल-भया-ऽभयादी य भावा आमास-सद-विण्णेयो भवति । जधा लाभा-ऽलाभे जीवित-मरणे सुद-दुक्खे सुकाल-दुक्काल-भया-ऽभयादी य भावा आमास-सद-विण्णेयो भवति । जधा लाभा-ऽलाभे जीवित-मरणे सुद-दुक्खे सुकाल-दुक्काल-भया-ऽभयादी य भावा आमास-सद-विल्लेयो भवति । जधा लाभा-ऽलाभे जीवित-मरणे सुद-दुक्खे सुकाल-दुक्काल-भया-ऽभयादी य भावा आमास-सद-विल्लेयो भवति । जधा लाभा-ऽलाभे जीवित-मरणे सुद-दुक्खे सुकाल-दुक्काल-भया-ऽभयादी व भावा आमास-सद-विल्लेयो स्वायं प्रायं स्वायं प्रायं स्वायं प्रायं स्वायं स्वयं स्वायं स्वय

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पवासो णामाज्झायो तेयालीसइमो सम्मत्तो ॥ ४३ ॥ छ ॥

# [ चउयालीसइमो पवासद्धकालज्झाओ ]

णमो भगवतो यसवतो महावीरबद्धमाणस्स । अधापुच्वं खळु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पवासस्स <sup>20</sup> अद्धाकालं णामाञ्झायं । तं खळु भो ! वक्खायिस्सामि । तं जधा—

तत्थ पुरित्थिमायं दिसायं अञ्चत्तसद्द-रूवे वा अद्धमासे वा पवासं गिमस्सिस त्ति वृया । दिक्खणायं दिसायं अञ्चत्ते वा सद्दे वा रूवे वा पक्खगणणायं पवासं गिमस्सिस त्ति वृया । अञ्चत्तेसु सद्द-रूवेसु दिवसगणणाय पवासं गिमस्सिस त्ति वृया । पिच्छमायं दिसायं अञ्चत्तेसु सद्द-रूवपाउन्भावेसु वस्सगणणाय पवासं गिमस्सिस त्ति [ वृया ] - अञ्चत्तेसु सद्द-रूवपादुन्भावेसु मासगणणाय पवासं गिमस्सिस त्ति वृया । वायं (उत्तरायं) दिसायं अञ्चत्तसद्द-रूव। 25 पादुन्भावे वस्सगणणाय पवासं गिमस्सिस त्ति वृया । अञ्चत्तेसु सद्द-रूवपादुन्भावेसु मासगणणाय पवासं गिमस्सिस त्ति वृया । एएसु चेव एक्क्वीसाय मासाणं पवासं गिमस्सिस त्ति वृया ।

तत्थ आहारनीहारेसु आगम्म पिडगिमिस्सिसि त्ति बूया । अणूसु गाउयं पवासं गिमिस्सिसि त्ति बूया । साधारणे य अँद्धजोयणं पवासं गिमिस्सिसि त्ति बूया । अन्भंतरेसु इस्सैरो रायन्भंतरो पवासो त्ति बूया । अन्भंतरन्भंतरेसु देस-न्भंतरो पवासो त्ति बूया । बाहिरन्भंतरेसु अणंतरं रज्जंतरं गिमिस्सिसि त्ति बूया । बाहिरेसु रज्जंतरं गिमिस्सिसि त्ति बूया । अव30 बाहिरबाहिरेसु अँस्सुयं गिमस्सिसि त्ति बूया । पुधूसु जणपदं गिमस्सिसि त्ति । परिमंडले णगरं गिमस्सिसि त्ति । थाव-

१ °सु थूलेसु य बहुलदेसं हं॰ त॰ विना ॥ २ अधिणिण्णे॰ हं॰ त॰ विना ॥ ३ °बहुयं हं॰ त॰ विना ॥ ४ पवासेसु उहुिन्सि॰ हं॰ त॰ विना ॥ ५ जित्तुव॰ सं ३ पु॰ ॥ ६ °सु ठाणगतो हं॰ त॰ ॥ ७ ๗ ▷ एतिच्छान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ८ आगास॰ हं॰ त॰॥ ९ हस्तिचिह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १० पुरिमायं सि॰॥ ११-१२ °सु समाग॰ हं॰ त॰ विना ॥ १३ अस्सुतिं ग॰ हं॰ त॰ विना ॥ १३ अस्सुतिं ग॰ हं॰ त॰ विना ॥

#### पणयालीसइमो पवेसज्झाओ

रेसु पट्टणाणि गमिस्सिस त्ति बूया । डहरत्थावरेसु खेडाणि गमिस्सिस ति । चैलेसु खंधावारं गमिस्सिस ति । डहर-वलेसु गामं गमिस्सिस ति बूया । इस्सरेसु रण्णो मूळं गमिस्सिस ति बूया । उवउत्तमेसु अमचस्स मूळं गमिस्सिस ति । पुण्णामघेड्जेसु रायपुरिससकासं गमिस्सिस ति । दढेसु 'संसडेसु ववहारं गमिस्सिस ति बूया । अञ्मतरेसु अप्पणो अत्थेण पवासं गमिस्सिस ति बूया । बाहिरेसु परस्स अत्थेण पवासं गमिस्सिस ति । बाहिरब्मंतरेसु मित्तस्स अत्थेण पवासं गमिस्सिस ति बूया । बाहिरबाहिरेसु णेव अप्पणो णेव परस्स अत्थेणं पवासं गमिस्स ► सि 5 ति बूया ।।

> ॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पवासन्झायस्स वि अद्धाकालं णामन्झायो चर्यालीसितमो सम्मत्तो ॥ ४४ ॥ छ ॥

## [पणयालीसइमो पवेसज्झाओ]

णमो भगवतो यसवतो महापुरिसस्स महावीरवद्धमाणस्स । अधापुर्व्वं खळु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगदि- 10 ज्ञाय पवेसं णामाज्झातं तं खलु भो! वक्खरसामि। तं जधा-अञ्भंतरामासे णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे पुण्णामधे-ज्ञामासे उम्महे उल्लोगिते अभिगाहिते भूत्ते पीते खइते लीढे कण्णतेलअव्भंगणे हरिताल-हिंगुलुक-मणरिसला-अंजण-समालभणकराते अलत्तक-कलंजक-वण्णक-चुण्णग-अंगरागगते उश्सिघण-मकखण-ऽब्भंगै [ण]-उच्छंदण-उब्बद्धण-प्रधंस-ण निष्हाण-पंघोवण-पंच्वासेण-अणुलेवण-विसेसकायधूमाधिवाससंजोयणपादुभावेसु परिधाण-उत्तरासंग-सोणिस्तत्त-वर-मञ्च-सुरभिजोगसंविधाणक-आभरणविविधभूसणसंजोयणासु अलंकारमंडणासु य सद्द-रूवेसु य एवंविवेसु पुच्छेज 15 आगमो भविस्सतीति वया । तत्थ सिविका-रध-जाण-जुग्ग-कट्टमुह-गिल्लि-संदण-सकड-सकडि-वाहिज्जविविधअधिरोह-णास हय-गज-बिवाद-कर्भ-अस्ततर-खर-अयेलक-णर-मरुत-हरित-महिरुह-पासाद-विमाण-सयणाधिरोधणासु धय-तौरण-गोपुर-ऽद्दालग-पतागासु समारोधण-समुस्सवणे वा पुच्छेज आगमो भविस्सतीति बूया। तत्थ इत्थसमाणयणे सन्बं-गसमाणयणे य आगमो भविस्सतीति बया । तत्थ दुद्ध-द्धि-सप्पि-णवणीत-तेष्ठ-गुल-लवण-मधु-मच्छ-मंस-सव्वमेद-समामासे आगमो भविस्सतीति । तत्थ पुढवि-दग-अग्गि-वायु-पुष्फ-धण्ण-बी 😝 य-सर्व्वरयणद्व्वसमाधिअणे आगमो 20 भविस्सतीति बूया। तत्थ अंकुर-परोह-पत्त-किसलय-पवाल-तण-कट्ट-लेट्ट्क-सकर-उपल-विविद्सत्थ-सत्थाभरणोउपकरणग-रुविअलोह-मणिसुत्त-रयत-वैरसमावण्णेसु चेव आगमो भविस्सतीति बूया। तत्थ उक्खुलि-पिट्टरग-दविउलंक-रसद्वीसु य छत्तोपाणह्-पाउग-उब्भुभंड-उभिखणफणखपसाणगकुव्वहं 😪 वणपेठिका-विवृहणग-अज्जणी-पसाणग-आदंसग-सरगँ-पतिभोयण-वाधुज्जोपकरण-मालागते वा उवसकिते वा उववसिते वा आबद्धे वा माला-ऽलंकारभूसणे वा पवसिते वा परिहिते वा पाउते वा अँच्छादणे वा पुच्छिज्ञमाणे वा अभिमुहे वा औं छिंगिते वा उवणीए वा एतेसि वा एवमादीणं 25 पिडिपोगालाणं संपद्गाहणे पुच्छिज्ञमाणे आधारिज्ञमाणे वा एवंविधसद्दूवपादुब्भावे आगमो भविस्सतीति बूया।

तत्थ अब्मंतरेसु य सज्जीवेसु य सज्जीवं पवेक्खित त्ति बूया। तत्थ बब्झेसु सव्वअज्जीवेसु य अज्जीवं पवेक्खित त्ति बूया। तत्थ सज्जीवेसु पुठ्याधारिते सज्जीवं तिविधमाधारये—दिव्वं माणुसं तिरिक्खजोणियं चेति। तत्थ उद्धंभागेसु भिंगार-छत्त-पतागा-छोबह्र्व्थेपाणियपादुब्भावे चेव दिव्वं पवेक्खित त्ति बूया। तत्थ उज्जुकामासे समभागेसु सव्वमणुस्सगते य माणुसं पवेक्खित त्ति। तत्थ तिरियामासे सव्वतिरिक्खगते य तिरिक्खजोणियं पवेक्खित त्ति।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ रत्तेसु गंधा° हं॰ त॰ ॥ २ सम्मूढेसु सि॰ ॥ ३ °गउच्छवण° हं॰ त॰ ॥ ४ °हिण्णवणा° हं॰ त॰ ॥ ५ °सजमेद° हं॰ त॰ विना ॥ ६ हस्तिवहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ७ °गरेति° हं॰ त॰ विना ॥ ८ वा पविसिते हं॰ त॰ ॥ १० अच्छोदणे हं॰ त॰ विना ॥ ११ आगच्छन्ते वा हं॰ त॰ ॥ १२ °त्थप-हाणिय° हं॰ त॰ ॥ अग्रेग० २५

#### अंगविजापइण्णयं

१९४

30

ब्रया। तत्थ पुण्णामघेज्ञामासे दक्खिणामासे सव्वपुरिसगते य पुरिसो पवेक्खित ति । पुण्णामे पुव्वाधारिए पुण्णा[मा]दि-पाउब्भावेहि पुरिसा समणुगंतव्वा भवंति। पुण्णामेसु उत्तमेसु गुरुजोणि पवेक्खित त्ति, समभागेसु तुझ्जोणी पवेक्खित त्ति बूया, पचवरकायेसु वालजोणि पवेक्खित त्ति बूया। पाद्-जंघसव्वपेस्सगते सव्वपेस्सोवकरणे पेस्सो पवेक्खित त्ति । तत्थ वण्णे पुन्वाधारिते उवाते उवातो पवेक्खित त्ति, काले कालो, सामे सामो, थूले थूलो, किसे 5 किसो, दीहे दीहो, रस्से रस्सो। अब्भंतरेस सकं, वाहिरेस परकं। बंभेज्जेस ४ खेत्तेज्जेस ⊳ वेस्सेज्जेस सहेज्जेस य बंभण-खत्तिय-वेस्स-सुद्दजोणीयो वत्तव्यातो । पुरिसे पुव्वाधारिते पुण्णामेसु पुरिसो पवेक्खित त्ति, थीणामेसु थी पवेक्खित, णपुंसकेसु नपुंसकं पवेक्खित ति वूया । तत्थ चतुरस्सेसु सव्वचतुष्पद्पादुवभावे य चतुष्पद्पडिरूव-सद्दरसपादुवभावेसु चेव चतुप्पदं पवेक्खित ति । दीहेसु कण्हेसु य सञ्चपरिसप्पगए य परिसप्पपडिरूवपाउच्भावे य परिसप्पं पवेक्खित त्ति वृया । चलेसु उद्धंभागेसु सञ्वपिक्खगए पिक्खपिहरूव-सद्दपादुन्भावे चेव पिकेंख पवेक्खित त्ति । आपुणेयेसु 10 चलेसु य सञ्वजलयरपिंडरूवपादुब्भावेसु जलयरं पवेक्खित त्ति वूया । परिमंडलेसु भायणं पवेखित त्ति, 😭 तैणू-[सु]वत्थं पवेखति त्ति, 🥽 चतुरस्सेसु चित्तेसु सारवंतेसु य काहावणे पवेखति त्ति। रत्तेसु पीतेसु य सारवंतेसु सुवण्णकं पवेखित त्ति, सेतेसु सारवंतेसु य रुप्पं पवेक्खित त्ति, सुकेसु अणग्गेयेसु सीतलेसु मुत्ता पवेक्खित त्ति बुया । घणेसु सारवंतेसु सञ्वप्पभागते य मणी पवेक्खित त्ति । णिस्सितेसु संखतेसु सञ्वप्पभागते य खारमणी पवे-क्खित त्ति वृया । घडेसु सन्त्रमणिगतं सकेहिं वँण्णेहिं विण्णायं भवतीति । कोट्टिते सन्वलोहगतं पवेक्खित त्ति । 15 णिद्धेस सन्वपाणं पवेक्खित त्ति । पुण्णेस आहारं पवेक्खित त्ति । 😭 विपेहेस सत्थं पवेक्खित त्ति । तिण्हेस सत्थं पवेक्खित त्ति । 🥽 अंतेसु उवकरणं पवेक्खित त्ति । थीणामेसु वज्झसाधारणेसु ण्हुसं पवेक्खित त्ति । पुण्णामेसु णीहारेसु य परम्हमावयिता पवेक्खाति ति । थीणामेसु णीहारेसु य विधवा पवेक्खाति ति व्रया । थीणामेसु अप्पसण्णेसु विधवा पवेक्खित त्ति। थीणामेसु दृढेसु कण्णा पवेक्खित त्ति वृया। थीणामेसु चलेसु जुवती पवेक्खित त्ति। थीणामेसु चलेसु मुदितेसु य पवियाता पवेक्खित त्ति । थीणा[मा]मासे 🖙 थियामासे 🖘 वेस्सा पवेक्खित त्ति । थीणामस 20 णिद्धेसु भगा पवेक्खित त्ति । छुक्खेसु निरागता पवेक्खित त्ति, कण्हेसु असारा पवेक्खित त्ति बूया । मतेसु अणाधा पवेक्खित त्ति । पसण्णेसु मुदिता पवेक्खित त्ति । कण्णेयेसु सुतीसीलसमायारा कण्णा पवेक्खित त्ति । सहेयेसु विस्स-तकुल-घरा-ऽऽवासा पवेक्खित त्ति । दंसणीयेसु पतिरूवा पवेक्खिय त्ति। गंधेयेसु गंधवती पवेक्खित त्ति । रसेयेसु रसगुण-संजुत्ता रसवती पवेक्खित त्ति वूया । फासेयेसु फासवती पवेक्खिय त्ति । 😝 मँणेयेसु इहा पवेखियत्ति । 🖏 तत्थ पावासिगगमणे पुण्णामधेज्ञेसु अपरक्कमेण आगमिस्ससीति । थीणामधेज्ञेसु सभज्ञो आगमिस्ससि त्ति । नपुंसकेसु 25 णिरत्थगो आगमिस्ससि त्ति वूया । दढेसु णेदाणिं आगमेस्ससि त्ति । जलेसु खिप्पं आगमिस्ससि त्ति । णिद्धेसु कत-भोगो आगमिस्स सि त्ति वूया । छुक्खेसु णिर्रागतो आगमिस्सिस त्ति वूया । सुकेसु सधणो आगमिस्सिस त्ति । सामेसु सुहं आगमिस्सिस त्ति वूया । वैज्झेसु बहुअंतरागो आगमिस्सिस त्ति वूया । आहारेसु आयबहुलो आगमिस्स-सि त्ति । णीहारेंसुँ हितसारो आगमिस्सिसि त्ति वूया । मतेंसुँ आमतमंतो मिरस्सिति त्ति । तुच्छेसु अामतमतो वाधि पाविस्सति ति । पुण्णेसु सया जोगो आगमिस्सति ति वूया, आगमं वा वि आयं पाविस्सति ति वूया ।।

> ॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पवासो णामज्झायो पणयालीसतिमो सम्मत्तो ॥ ४५ ॥ छ ॥

१ ० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ २ °द्रजोणीपा° सि॰ ॥ ३ हस्तचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ४ विन्नेहिं विण्णेतं भ° हं॰ त॰ विना ॥ ५–६–७ हस्तचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ८ णिरागमो हं॰ त॰ ॥ ९ वग्गेसु हं॰ त॰ विना ॥ १० °सु य आहित° हं॰ त॰ ॥ ११ °सु य आगममओ म° हं॰ त० ॥ १२ आगयमओ वा° हं॰ त० ॥

#### छायालीसइमो पवेसणज्झाओ

१९५

### [ छायालीसइमो पवेसणज्झाओ ]

- Ces

णमो भगवतो यसवतो महापुरिसस्स । अधापुव्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पवेसो णामा-ज्झायो । तं जधा—

गिहं पविसतो वा वि जं जं पस्से सुभा-ऽसुभं। सन्वं हितयेण गेणिहत्ता णिहिसे अंगचिंतओ ॥ १ ॥ बिलवहा यावि अस्सा वा उट्टा वा गहभा वि वा । सुओ मदणसलाका वा कवी मोरा व दिस्सते ॥ २ ॥ 5 एताणि कोइये दिस्स अंगणं पविसे ततो । अणाइलो अंसंदिद्धो दिहीसु य समाहितो ॥ ३ ॥ बंभत्थलिम यं पस्से जं वा पस्से अरंजरे। उठ्वरे वा उवट्ठाणे आसीणगहणे तथा।। ४।। उदुक्खलस्स सालायं कवाडे दै।रकण्णये । आसणस्स य दिण्णस्स अंजलीकरणिम य ॥ ५ ॥ महाणसिमा जं पस्से भत्ताकारीय वा पुणो । तत्थ भत्तघरे वा वि जे य वत्थुस्स णिक्टुंडा ।। ६ ॥ 'ओकद्वितिम्म णेविम्म ओभग्गे ओपणिव्वए । बाहिरत्थरस वावात्तं अंगवी इति लक्खए ॥ ७ ॥ 10 कंबासु विप्पमुकासु ओसरिता महर्का जित । वियडे उत्तमाकारे कुळभंगं वियागरे ॥ ८ ॥ वेदणं वा सिएणिएहिं दास-कम्मकरेहि वा। अणेव्वाणी व अत्थेहि णिह्सि अंगचिंतओ ॥ ९ ॥ द्धि-मंगल-पुष्फ-फलं अक्खते सारतंदुले । विदू सम्मि विद्वा विद्वा विद्वा तत्थ वियागरे ॥ १०॥ तसेहिं वा समोखिणां पंसएण व दिस्सति । अंगारच्छारिओखिणां हाणिं तत्थ वियागरे ॥ ११ ॥ अध रुक्खिम भग्गिम अधवा जज्जरीकते । विमुकेसु य संघीसु कुलभंगं वियागरे ॥ १२ ॥ 15 दारुवण्णकसंपाते संघी जस्स चलाचला । अणेव्वाणि कुडुंबर्संस अत्थं वा वि चलाचलं ।। १३ ।। पुरिसस्स दक्किणे पासे थिया वामे पवेदये । खंडिते पडिते भिण्णे पडिरूवेण णिद्दिसे ॥ १४ ॥ संधिम्मि विष्पमुक्किम्म भगो वा उत्तरंवरे । जमत्थमभिकंखेज तमत्थं 'हीणमादिसे ॥ १५॥ उग्घाडो वा कवाडं वा दारं समणुवत्तति । दुक्खेण अँज्ञितो अत्थो सन्त्रो होति णिरत्थयो ॥ १६ ॥ अधरुत्तरुम्मिरे यावि ओभग्गे विप्पकेंड्रिते । वीसवण्णकसंपाते गिहे बूया अणिव्वुति ॥ १७ ॥ 20 सन्वतो विष्पमुक्तिम ओभगो एकपिसते । कुडुंबिणो अणेव्वाणि अत्यहाणि च निहिसे ॥ १८ ॥ तिलवेलववाका वा कोट्ठते होंति अँच्छुया। पिवीलिया वा दिस्संति वाधिं तत्थ वियागरे।। १९॥ एलओ कोईँए बद्धो वाहरे विगतं जया । अकारणे विरत्तम्मि कुडुंबे भयमादिसे ॥ २०॥ अस्सो कोट्ठए बद्धो कडुं बुवित पच्छतो । णिघंसते णिडालं वा कुडुंबं स विणस्सिति ॥ २१ ॥ पक्खी य कोहए जत्थ छूणपक्खोऽत्थ दिस्सिति । दासा णिगलबद्धा वा हाणि तत्थ वियागरे ॥ २२ ॥ 25 उद्गा दिस्सते पक्खि मोदंताणि देंढं ति य । उद्गात्थपुमंसा य विद्धं तत्थ वियागरे ॥ २३ ॥ एताणि कोट्टए दिस्स पविद्वो अंगणिम्म वि । अणाइलो असंदिद्धो ततो पेक्खेज लक्खणं ॥ २४ ॥ विंह (विद्) सम्मज्जितं दिस्स चक्खुस्सं च वियाणिया । कतं पुष्फोवयारं च विद्धं तत्थ वियागरे ॥ २५॥ दारका जित दिस्संति पलोट्टा धरणीतले । मुत्तं पुरीसमोगाढा हाणि तत्थ वियागरे ॥ २६ ॥ दारका जित दिस्संति अलंकित-विभूसिया। हिट्ठा तुट्ठा पमोदंता विद्धं तत्थ वियागरे।। २७॥ 30

१ असंविद्वो हं॰ त॰ ॥ २ °सणे ग° ति॰ ॥ ३ दारकामए हं॰ त॰ ॥ ४ णिक्खुडा हं॰ त॰ ॥ ५ उक्कद्वितम्मि हं॰ त॰ ॥ ६ °का जिया (जया) हं॰ त॰ ॥ ७ °स्स हत्थं हं॰ त॰ ॥ ८ उत्तरुस्सरे हं॰ त॰ ॥ ९ दीण हं॰ त॰ विना ॥ १० आधितो हं॰ त॰ विना ॥ ११ °कद्विते हं॰ त॰ ॥ १२ दारुवण्ण हं॰ त॰ विना ॥ १३ अद्भुता हं॰ त॰ विना ॥ १४ कुटुओळद्धो हं॰ त॰ ॥ १५ ददंति हं॰ त॰ विना ॥ १६ विटुस्सम्म हं॰ त॰ विना ॥

अंगविजापइण्णयं

388

10

15

20

25

30

अंगणे जत्थ पस्सेज्ज वैण्णं पुष्फ-फलाणि वा । णिण्णिज्जमाणं णीहारं हाणिं तत्थ वियागरे ॥ २८ ॥ अंगणे जत्थ पस्सेज्ज वैण्णं पुष्फ-फलाणि वा । अंतिणिज्जमाणं आहारं विद्धं तत्थ वियागरे ॥ २९॥ अंगणे जत्थ पासेज रोदंतो बज्झतोमुहं। परिदेवमाणं कळुणं हाणि तत्थ वियागरे ॥ ३०॥ अंगणे जत्थ पासेज रममाणं अभिमुहं। उदग्गवेसं मुदितं विद्धं तत्थ वियागरे ॥ ३१॥ अंगणे जत्थ पासेज छिज्जमाणे य णंतए। मङ्ले विवण्ण-वियले हाणि सोयं च णिद्दिसे ॥ ३२ ॥ अंगणे जत्थ पासेज सुक्तिले कंवले सुयि। वासिते य मणुण्णे य विद्वं लाभं च णिहिसे ॥ ३३ ॥ भायणाणि य भिण्गाणि अंगणे जत्थ दिस्सते । पलोहिताणि तुच्छाणि हाणिं रोगं च निद्दिसे ॥ ३४ ॥ भायणाणि य दिस्संति पडिपुण्णाणि अंगणे । चक्खुसाणि अखंडाणि आयं लाभं च णिद्दिसे ॥ ३५ ॥ अंगणे जत्थ दीसंति पोत्ती णंतकविकला। आसंदका य संभग्गा हाणि रोगं च णिहिसे ॥ ३६ ॥ पविद्रो अंगणं साध परसेज णर-णारिओ । अलंकिते सुयी हिट्ठे संपीति-लाभमादिसे ॥ ३७ ॥ अंगणे जित दीसे ज खिजांतं रोसणं नरं। पुच्यं जो कैजिओ अत्थो सच्यो तिम विणस्सिति ॥ ३८॥ कि फैला तु उक्कडरसा अंगणे जित दिस्सिति । पुण्णामा य मणुण्णा य कुडुंबी घरिणिं जिया ।। ३९ ।। 🖘 फला उ उर्कडरसा अंगणे जित दीसित । थीणामा य मणुण्णा य कुडुंवी(विं) घरिणी जये ॥ ४० ॥ पुण्णामधेजा छिंजांते भिजांते य फला जित । बाला तत्थ विवजांते तम्मि उपायद्रिसणे ॥ ४१ ॥ थीणामा जति छिज्ञंते पवालाणि फलाणि वा । दारियाओ विवज्ञंते तम्मि उपायदरिसणे ॥ ४२ ॥ समणो बंभणो वा वि गेहे जस्स पलायति । उप्पायं तारिसं दिस्स हाणिं तत्थ वियागरे ॥ ४३ ॥ पुण्णो अरंजरो जस्स विवज्जेज अणाहतो । कुडुंबस्स विणासाय णिहिसे अंगर्चिततो ॥ ४४ ॥ य तुर्च्छो अरंजरो जत्थ विवज्जेज अणाहतो । कुडुंबिणो विणासाय णिहिसे अंगचिंततो ॥ ४५ ॥ ⊳ कागा अरंजरे पवरे सुणका वा चारुभत्तिया । घरिणी तत्थ कुडुंबस्स जणेण परिभुज्जित ॥ ४६ ॥ चिलेओ अरंजरो जत्थ दुब्बला जस्स पेढिया। पुरिसस्स पुण्णं जाणेज्ज अप्पपुण्णा कुडुंबिणी।। ४७॥ बलिया पेढिया जत्थ दुब्बलो य अरंजरो । घरिणीय पुण्णं जाणेजा अप्पपुण्णो कुडुंबिओ ॥ ४८ ॥ वंभत्यलिम भिण्णिम्म णासं जाणं कुडुंविणो । पियविष्पयोग-मरणं अत्यहाणिं च णिद्दिसे ॥ ४९ ॥ समणस्स आसणे दिण्णे कीलिट्टे अत्थुते पडे। कुडुंवियस्स संपत्ती सह भारियाए णिद्दिसे ॥ ५०॥ समणस्स आसणे दिण्णे सुक्रिले अत्थुते पडें। कुडुंवियस्स संपत्ती सह भजाए णिद्दिसे ॥ ५१॥ अधवा भगगोहिम्म समणो आसणं छमे । पैंडिउज्जमाणे धूमेण कछहं हाणि च णिहिसे ॥ ५२॥ सिद्धमण्णं वियाणेज्ञो जं जधा जारिसं भवे । [वि]भत्ति उवधारेत्ता दीणोदत्तेण णिहिसे ॥ ५३ ॥ <sup>१९</sup>संवेगमुत्तरयतं सुद्धं विमलं च पस्सिया । बंभणं सुक्कवैत्थं च सुयिमोदणमादिसे ॥ ५४ ॥ कापुरेसु य वण्णेसु वामिस्सं ओदणं वदे । जो जस्स वण्णपिडिरूवो तं तथा अण्ण(अत्थ)मादिसे ॥ ५५ ॥ उत्तंदुलिम कलहं कुँघितो रोगमादिसे । अणेव्वाणि वज्त्थिम्म दृढे जीवितसंसयं ॥ ५६ ॥ कुर्घितो पूर्तिको सित्तो कहं सिद्धो दिवा भवे। वहूए परिहाए य तं विणासाय लक्खणं।। ५७॥ विवण्णो अप्पसारो वा पिच्छिलो वा वि ओदणी। कुडुंविणो विणासाय ओदणेण पवेदये।। ५८।। किविद्यकाउ दीसंति उप्पुते या मते वि वा । मतासु मरणं वृया जीवंतीसु उवद्दवं ॥ ५९ ॥

१-२ धण्णं हं० त० विना ॥ ३ अतिणिज्ञमाणं णीहारं हं० त० ॥ ४ रोदसीतो हं० त० विना ॥ ५ षोवीणं किवि हं० त० ॥ ६ अत्थितो अत्थो हं० त० विना ॥ ७ हस्तचिह्नान्तर्गतः स्रोकः हं० त० एव वर्त्तते ॥ ८ उक्कट्टरसा हं० त० विना ॥ ६ विवर्जाते हं० त० ॥ १० ० ० एतचिह्नान्तर्गतः स्रोकः हं० त० नास्ति ॥ ११ पिछिउज्ज हं० त० विना ॥ १२ संखग्णमनुत्तर हं० त० ॥ १३ वत्थतं सु हं० त० ॥ १४ कुट्टिओ हं० त० ॥

केसे दिहे परिकेसं सकराय उवदवं। पराजयमसकारं कंडगम्मि वियागरे ॥ ६०॥ सुत्ते पसारिते दिन्ने अङ्गाणंतेण णिहिसे । तमेव सुत्तं पिलमूढे वंधणंतेण णिहिसे ॥ ६१ ॥ तणं च जित दिस्सेज कुडुंबे जं समीहती । सन्वं णिरत्थकं भवति जित सुक्खं ओदणं भवे ॥ ६२ ॥ जवणीयं च पुच्छेज पहसंती परम्मुही । वेधव्यं सा लिभत्ताणं पच्छा रूकेण जीवति ॥ ६३ ॥ जवणीयं च पुच्छंती समणं जा उ अभिम्मुही । वत्थे वा वि पिलमूढा पुण्णेज पवडेज वा ॥ ६४ ॥ कुडुंबिणो असंपत्ती तिस्से थीया पवेदये । अब्भंतरेण पक्रवस्स बंधणे सा विरुव्भति ॥ ६५ ॥ जवणीयं च पुच्छंती समणं जा उ अभिम्मही । संधितं अंजिं कुजा णिव्वृतिं तत्थ णिहिसे ॥ ६६ ॥ दिनखणे पुत्तलाभाय 'धिती लाभं च वामतो । सकारे सहभागी य असकारे अणेव्वृति ॥ ६७ ॥ संखिप्पे वा खिवे हत्थे पुरुवं भागी वियागरे । विखिप्प संखिवे हत्थे पुरुष्ठा भहं वियागरे ॥ ६८ ॥ 10 र्जैज्जयं अंजिं कि कुजा विपुला अत्थ संपदा । विणतं अंजिंले कुज्जा अत्थहाणि वियागरे ॥ ६९ ॥ अंतो महाणसे सेसं साकं सुवोद्णं द्धि । तन्भावपडिरूवेणं अंगवी उवलक्खये ॥ ७० ॥ दढं च अंगमामसति तिथा उद्घाय आमसे । अभिमुही य भणति अण्णमित्थ त्ति णिदिसे ॥ ७१ ॥ उद्योगिते उम्महे आणिते उवणामिते । हितयोद्राणं आमासे अण्णमित्य ति णिद्दिसे ॥ ७२ ॥ चले चलं अंगमामसति बाहिराणि 'णिसेवति । णिम्महेसु य गत्तेसु अण्णं णित्थ ति णिहिसे ॥ ७३ ॥ रित्तकाणि पदिरसंति भायणाणि समंततो । पलोट्टिताणि भिण्णाणि अण्णं णत्थि त्ति णिद्दिसे ॥ ७४ ॥ 15 तंदुले य पदिस्संति पणालीय गैलेजा य । परिमज्जकं च दुहणं अत्थि मज्जं ति णिहिसे ॥ ७५ ॥ पसुत्ता जित दीसंति मोरा वट्टक-लावका । तेसिं रुता-ऽरुतं सोचा सागुणामऽभिणिद्दिसे ॥ ७६ ॥ ओसुद्धे णिडुते छुद्धे णिसुद्धे ''धंसिते धुते । कलहं व दिर्द्धी बालाणं मंसमित्थ त्ति णिद्दिसे ।। ७७ ॥ रित्तकाणि पदीसंति घेंड-कुड-अरंजरा । पलोट्टिता य भिण्णा थे णित्थि मज्जं ति णिद्दिसे ।। ७८ ।। जलयरेसु य सत्तेसु जलपस्संदणेसु य । उद्केसु य भंडेसु मच्छमत्थि ति णिहिसे ॥ ७९ ॥ 20 द्ब्मे कुसे य द्डूणं अइपुप्फ-फलाणि य । हरितंकुर-पवालाणि सागं हरितकं वदे ॥ ८० ॥ फलाणि जित दीसंति णिद्धाणि मधुराणि य । दन्तोट्ट-जिब्भआमासे फल-सागाणि णिहिसे ॥ ८१ ॥ वामिस्सोदीरणे वण्णा वामिस्सोदीरणे रसा । वामिस्साणि तु सागाणि णिहिसे अंगचिंतओ ॥ ८२ ॥ अत्थि अन्भंतरामासे बज्झामासेसु णत्थि य । आमाससंजोगविधि अंगवी इति छक्खये ॥ ८३ ॥ मच्छमाणं दृष्टूणं तक्कमच्छंबिलं तथा। परिकिण्णसदेसु तथा दृव्वम्मि रसकं वदे।। ८४।। 25 समणं पत्थितं संतं णिग्गतं बज्झतोमुहं । जो ठवेतूण पुच्छेज अप्पसत्थं पवेदये ।। ८५ ॥ पवेडुकामं पुच्छेज अत्थि आगमणं धुवं। निग्गंतुकामं पुच्छेज पवासा णिगामं वदे।। ८६।। कोद्रकम्मि व पुच्छेज बज्झत्थं तं पवेदये । सकारेण य पुच्छंते अत्थि अत्थो त्ति णिहिसे ॥ ८७ ॥ तं चेव अत्थं पुच्छेजा असकारेण अंगविं। जाणे असुमं अत्थं बाहिरं अंगचिंतको।। ८८॥ समणं पज्जवासंतो अंतो वा जित वा विहं। महिला होति असम्मूढा पुरिसा तत्थ वट्टीते।। ८९।। 30 समणं पज्जवासंतो अंतो वा जित वा बिहं । पुरिसा होंति असम्मूढा इत्थिओ तत्थ वट्टांति ॥ ९० ॥ पेम्मं रागं च दोसं च अवणेत्ता वियक्खणो । आधारियत्ता अंगेणं अंगविं अभिणिहिसे ॥ ९१ ॥ छ ॥

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पवेसणो णामाज्झायो र्खंदुचत्तालीसतिमो सम्मत्तो ॥ ४६ ॥ छ ॥

१ अभिमुही हं॰ त॰ ॥ २ °स्स बंभणे सा विरुंभए हं॰ त॰ ॥ ३ अभिमुही हं॰ त॰ ॥ ४ थिती वामं च वासए हं॰ त॰ ॥ ५ °वे सुहित्थ हं॰ त॰ विना ॥ ६ अज्ञयं हं॰ त॰ विना ॥ ७ तहा उद्धाए हं॰ त॰ ॥ ८ णिवेसित हं॰ त॰ ॥ १० वंसिए बुओ हं॰ त॰ ॥ ११ दिई हं॰ त॰ विना ॥ १२ घरकुंड हं॰ त॰ विना ॥ १३ य छिन्नं मज्जं हं॰ त॰ ॥ १४ पट्चत्ता हं॰ त॰ विना ॥

१९८

#### अंगविजापइण्णयं

# [ सीयालीसइमो जत्तज्झाओ ]

णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स महावीरवद्धमाणस्स । अधापुर्व्यं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय जत्ता णामज्झायो । तं खलु भो ! तमणुवैक्खाइस्सीमो । तं जधा-अत्थि जत्ता णत्थि जत्त त्ति पुव्वमाधारय-तव्वं भवति । तं जधा-अब्भंतरामासे धुवे थितामासे दढामासे दिक्खणगत्तामासे णपुंसकामासे पच्छिमगत्तामासे ь उम्मज्जिते उवकसिते उँवट्टिए आउंडिते 'संविट्टे अवस्सिते पह्नत्थियागते छिदापिधाणे पिहिते उगाहिते पचालंबिते पिडकुट्ठे पिडिसिद्धे पवेसिते विक्खिते ठिवते ठावरिथतीए र्लंइते णिकायिते एतेसु आमास-सवण-दंसणपादुब्भावेसु णित्य जत्त ति बूया। तत्थ छत्ते वा भिंगारे वा वियणियं वा तालवेंटे वा सत्थे वा पहरणे वा आयुधे वा आवरणे वा वम्मे वा कवये वा अभिणीयमाणे वा पवेसियमाणे वा णिखिप्पमाणे वा पडिसामिज्जमाणे वा वियाजिज्जमाणे वा विणासिज्जमाणे वा पचालंबिज्जमाणे वा अँवज्जेयमाणे वा णित्थ जत्त ति बूया । अब्भंतरम्मुहे एवंपकारये वा जाणे वा 10 वाहणे वा उवणाहणे (उववाहणे) वी ओमुंचणे वा अतिणयणे वा णित्थ जत्त ति बूया। सन्वेसु य णित्थिकारसद्द-पादुब्भावेसु णित्थ जत्त ति बूया । तत्थ बन्झामासे चलामासे चलणामासे वामगत्तामासे पैसारितामासे गत्तपंचगओ-मजिते णिम्मजिते औँपमजिते उपविद्वे उद्विते पत्थिते वा णिगाते वा णिह्नोकिते वा ⊲ णिह्नांिेंछिते वा ⊳ णिह्निंखिते वा अवसारिते अवसिकते अप्यजाते वा विष्पमुंचणे अपंगुते णिक्षेंद्विते णिण्णेते रिणिक्किहे वा कोसीगते वा गमणिलेंगे-दंसण-सवणपादुव्भावे सज्जीव-णिज्जीवाणं च द्व्वाणं एवंविधाकारपादुव्भावे अत्थि जत्त ति ब्रुया । तत्थ छत्ते 15 वा भिंगारे वा वीयणीयं वा तालवोंटं वा अब्भुत्थिते वा णीणिते वा पहरणे वा आयुधे वा आवरणे वा वस्से वा कवये वा सण्णाहपट्टे वा उँद्वीरमाणे वा णीणीयमाणे वी णेव वाहिरंतो वा जत्तामुहे वा कज्जमाणे व सज्जे वा संजिजमाणे वा अत्थि जत्त ति बूया । तत्थ जाणे वा पवाहणे वा वाहणे वा जुत्ते वा जोयिज्ञमाणे वा र संसिज्जमाणे वा णिग्गते वा णिज्जायंते वा णिव्वृहिज्जमाणे वा णिव्वृहिते वा पादुपाहणाणं वा गहणे आबंधणे वा णिण्णयणे वा आगर्भेणिलिंग-सद्दपादुव्भावेसु वा अत्थि जत्त त्ति बूया। विपद्-चउप्पद्-छप्पद्-बहुपद्-अपदाणं वा <sup>20</sup> सत्ताणं गमणसंथाणसद्द-रूवपादुब्भावे अत्थि जत्त ति वूया ।

तत्थ पुण्णामघेज्ञेसु विजयिका जत्ता भविस्सतीति [ बूया ] । थीणामघेज्ञेसु सम्मोदी जत्ता भविस्सतीति बूया । णुंसकेसु णिरित्थका जत्ता भविस्सतीति । दृढेसु चिरं जत्ता भविस्सतीति । चलेसु ण चिरं जत्ता भविस्सतीति । सुढेसु महाफ्रमा जत्ता भविस्सतीति बूया । कण्हेसु बहुपरिकेसा जत्ता भविस्सतीति बूया । सामेसु मुदितेसु य बहुउस्सवसमीया जत्ता भविस्सतीति बूया, अवि य पमाद्वती जत्ता भविस्सतीति बूया, सुकेसु य पभूतऽण्ण-पाणा । बहुखज्ज-पेज्जजत्ता व्या भविस्सतीति बूया, धणलंभवहुला यावि जत्ता भविस्सतीति बूया, धणलंभवहुला यावि जत्ता भविस्सती त्ति । आहारेसु आयबहुला जत्ता भविस्सतीति बूया । णीहारेसु अपायबहुला जत्ता भविस्सतीति बूया । थूलेसु महन्भया जत्ता भविस्सतीति बूया । किसेसु अप्पजोगा जत्ता भविस्सतीति बूया । पुत्रसु जणपदलंभाय जत्ता भविस्सतीति बूया । परिमंडलेसु णगरलंभाय जत्ता भविस्सतीति बूया । डहरचलेसु गामलंभाय जत्ता भविस्सती । इहरथावरेसु खेडलंभाय जत्ता भविस्सती । गहणेसु अरण्णदेसगमणभूयिद्वा जत्ता भवि-

१ °वक्खइ° हं॰ त॰ ॥ २ °स्सामि सि॰ ॥ ३ °रिययव्वं हं॰ त॰ ॥ ४ ओविट्ठे हं॰ त॰ विना ॥ ५ संशिट्ठे हं॰ त॰ ॥ ६ छइओणिका° हं॰ त॰ ॥ ७ आहारणे हं॰ त॰ ॥ ८ अतिणीयमाणा वा पवासिय° हं॰ त॰ ॥ ९ वा विणि॰ सि॰ ॥ १० असज्जे वा ण हं॰ त॰ सि॰ ॥ ११ °तरे मुहे हं॰ त॰ ॥ १२ वा ओसुंचणे हं॰ त॰ ॥ १३ परिसारितामासे गयपचंग हं॰ त॰ ॥ १४ अपविट्ठे उत्थिते पत्थि हं॰ त॰ विना ॥ १५ ० एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ १६ अपवजाए हं॰ त॰ ॥ १७ णिक्किटते सि॰ । णिक्किटते हं॰ त॰ ॥ १८ णिकट्ठे हं० त० ॥ १९ °छिंगिते वा दंसण हं॰ त॰ विना ॥ २० उद्धीरणमाणे हं॰ त॰ ॥ २१ वा ण व वाहिरओ जत्ता हं॰ त॰ ॥ २२ समिज्ञ हं० त० ॥ २२ समिज्ञ हं० त० ॥ २३ संखिज्ञ हं० त० ॥ २४ णिव्वाहिज्ञ हं० त० ॥ २५ °मणे वा छिंग हं० त० ॥ २६ °मायया हं० त० ॥

#### अडयालीसइमो जयज्झाओ

१९९

स्सति । उवग्गहणेसु आरामदेसगमणभूयिट्टा जत्ता भिवस्सित । णिण्णेसु णिण्णदेसभागगमणबहुला जत्ता भिवस्सित । बद्ध-रुद्ध-वइतेसु गाम-णगर-सिण्णवेसरोधाय जत्ता भिवस्सित । मोक्खेसु सुकेसु अपंगुतेसु य णगररोधविष्पमोक्खाय जत्ता भिवस्सित, णगरं रुद्धं विष्पमुच्चिस्सित ति । पसादेसु पसण्णेसु य विजयाय जत्ता भिवस्सित ति वृया, पसाद-लंभाय जत्ता भिवस्सित ति । अप्पसण्णेसु अप्पसादेसु य पराजयाय विवादबहुला यावि जत्ता भिवस्सित ति । णवेसु भैचुद्ग्गेसु य णवो अपुव्यो जयो जत्तायं भिवस्सित ति । अधोभागेसु पराजयो जत्तायं भिवस्सित ति । विव्दिसिकाविजयाय जत्ता भिवस्सित । व्या मिज्झिमेसु सँगागमं उभयतो समेण जत्ता भिवस्सित ति । विव्दिसिकाविजयाय जत्ता भिवस्सित । विव्दिसिकाविजयाय जत्ता भिवस्सित । तिक्खेसु सत्थसिण्णवायबहुला जत्ता भिवस्सित । जण्णेयेसु बालेयेसु य जाणलाभाय जत्ता भिवस्सित । तिक्खेसु सत्थसिण्णवायबहुला जत्ता भिवस्सित ति । साह्यधम्मेसु साह्यधम्मप्पिक्सित । उवद्वतेसु उवद्दवबहुला जत्ता भिवस्सित । संसियितेसु सस्सियता जत्ता भिवस्सित ति । साह्यधम्मेसु साह्यधम्मप्पिक्सित । चाहिरस्यति । सुदितेसु णिरुबहुता जत्ता भिवस्सित । अव्यत्तेसु उत्तमेसु य सयं अत्थवति जत्तं गिमि- 10 स्मिति ति वृया । बाहिरस्य वाहिरपरिवारो भूयिद्धं अत्थवतिस्स जत्तं गिमस्सित ति । बाहिरव्भंतरेसु बाहिरव्भंतरो भूयिद्धं अत्थवतिस्स जत्तं गिमस्सिति ति । बाहिरव्भंतरेसु बाहिरव्भंतरो भूयिद्धं अत्थवतिस्स जत्तं गिमस्सिति ति । बाहिरव्भंतरेसु बाहिरव्भंतरो भूयिद्धं अत्थवतिस्स जत्तं गिमस्सिति ति ।

वाहिरव्मंतरा वाहिरा बाहिरवाहिरा य आमासपादुब्भावा उत्तम-मिन्झिम-पच्चवर-साधारणेसु णायका परिवारो य जत्तायं आधारियत्ता सकाहिं उवल्रद्धीहिं उवल्रद्धव्यं भवति । तत्थ णीहारेसु णीहारवहुला जत्ता भिवस्सिति ति । णीहारणीहारेसु अपयाता अब्भुत्थिता णिवत्तिस्सिति ति । पुरित्थमेसु पुरित्थमं जत्ता भिवस्सिति । दिक्खणेसु दिक्खणं 15 जत्ता भिवस्सिति । पिच्छमेसु पिच्छमेण जत्ता भिवस्सिते । वामेसु उत्तरेण जत्ता भिवस्सिते । आपुणेयेसु विरसारते जत्ता भिवस्सिते । पिच्छमेसु पसण्णेसु य सरदे जत्ता भिवस्सिते । संवुतेसु सीतलेसु य हेमंते जत्ता भिवस्सिते । अल्ंकितेसु वित्तेसु य सुरभीसु य वसंते जत्ता भिवस्सिते । अल्ंकेसेसु य धिसुमे जत्ता भिवस्सिति ति । उविणि-द्रिस वालेसु य पाउसे जत्ता भिवस्सिति ति बूया ।।

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय जत्ताऽज्झायो नाम सीतालीसतिमो सम्मत्तो ॥ ४७ ॥ छ ॥

## [ अडयालीसइमो जयज्झाओ ]

णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स । अधापुळ्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय जयो णामाज्झायो । तमणुवक्खाइस्सामि । तं जधा—तत्थ अत्थि जयो णित्य जयो ति पुञ्वमाधारियत्व्वं भवति । तत्थ अव्भंतरामासे दृढामासे णिद्धामासे लद्धामासे अणुपहुतामासे > मुदितामासे दिक्खणामासे पुण्णामघेज्ञामासे इस्सरामासे उत्तमामासे 25 खद्धंभागामासे पसण्णामासे अणुपहुतामासे उम्मज्जिते उन्नोगिते उद्त्तेसु सह-रूव-रस-गंध-फासपादुव्भावे य अत्थि जयो ति व्या । तत्थ रण्णं वा रायकुळं वा गणाणं वा णगराणं वा णिगमाणं वा पट्टणाणं वा खेडाणं वा आगराणं वा गामाणं वा सिन्निवेसाणं वा विवद्धीसंपयुत्तासु कहासु उदाहरणोदीरणेसु वा एवमादीणं सद्दाणं अत्थि जयो ति व्या । तत्थ उदुकाळे उस्सये वा स्वस्थाणं वा गुम्माणं वा ळताणं वा बङ्घीणं वा पुष्फ-फळ-तय-पत्त-पवाळ-परोहउद्ग्गपहुदुसह-रूवपादुब्भावेसु पिक्ख-चतुष्पद्-परिसप्प-जळयराणं भैदीद्ग्गसंपयोगे य कधासु वा एवमादीसु पिड्रुवेसु वा अत्थि जयो ति व्या । तत्थ 30 णव-पुण्ण-अहिणवपुष्फ-फळ-पत्त-पवाळ-मूळ-कंद्गतेसु वत्था-ऽऽभरण-भायण-सयणा-ऽऽसण-जाण-वाहणपरिच्छद्-वत्था-णव-पुण्ण-अहिणवपुष्फ-फळ-पत्त-पवाळ-मूळ-कंद्गतेसु वत्था-ऽऽभरण-भायण-सयणा-ऽऽसण-जाण-वाहणपरिच्छद्-वत्था-णव-पुण्ण-अहिणवपुष्फ-फळ-पत्त-पवाळ-मूळ-कंद्गतेसु वत्था-ऽऽभरण-भायण-सयणा-ऽऽसण-जाण-वाहणपरिच्छद्-वत्था-

१ पन्नद्ज्झेसु य हं॰ त॰ विना ॥ २ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ३ समासमं हं॰ त॰ सि॰ ॥ ४ संसंतितेसु हं॰ त॰ सि॰ ॥ ५ विसिमिते° ॥ ६ उण्हेयेसु हं॰ त॰ ॥ ७ सत्ताली° हं॰ त॰ ॥ ८ ०० १० एत्- विह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ९ उत्तरामासे हं॰ त॰ ॥ १० °महोद्ग्ग° हं॰ त॰ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

#### अंगविजापइण्णयं

200

ऽऽभरणोपकरणसममगा-उदत्त परम्घपादुन्भावेसु चेव अत्थि जयो ति बूया। तत्थे धण-धण्णगह्-गाम-णगरलद्ध-अधि-द्वितपभुत्त-जातसद्दपादुच्भावेण खंधावारअक्खुज्जंतउद्गाविजितणिचयपादुच्भावेण सन्वकज्जारंभपुरिसकारणिन्वेस-फलपादुब्भावेण अत्थि विजयो त्ति बूया । तत्थ छत्त-भिंगार-ज्झयविअणि-सिबिका-रध-पासादसइ-रूवपादुब्भावेसु गाम-णगर-खेड-पट्टणा-ऽऽगर-अंतेपुर-गिह-खेत्त-सण्णिवेससंथा-असण-पाण-खाइम-साइमणव-प्चुद्गा-मणुन्नपादुन्भावे 5 पणमापणासु आराम-तलाग-सव्वसेतुसंथावणमापण-सित्रवेसेसु एवंविहेसु सद्द-रूवपादुव्भावेसु अत्थि विजयो त्ति बृया। एवमादीसु मणुण्णोदत्तेसु अन्भंतरबाहिरेसु आमास-सद्द-रूवपादुन्भावेसु विजयं बूया। तत्थ बन्झामासे चलामासे कण्हामासे तुच्छामासे दीहामासे वामामासे णपुंसकामासे पेरसामासे जधण्णामासे अधोभागामासे अप्यसण्णामासे उद्दयामासे ओमज्जिते ओलोगिते अणुदत्तेसु य सद्द-रूव-गंध-रस-फासपादुब्भावेसु णित्थ जयो त्ति बूया । तत्थे धण्णं वा रायकुलाणं वा गणाणं वा देसाणं वा णिगमाणं वा णगराणं वा पट्टणाणं वा खेडाणं वा आगराणं वा गामाणं वा सिण्णवेसाणं वा 10 एवमादीणं अण्णेसिं पि हाणीसंपयुत्ता[सु] कथासु णितथ विजयो त्ति बूया । तत्थ उट्टणं वा मासाणं वा समयाणं वा रुक्खाणं वा गुम्माणं वा लताणं वा वल्लीणं वा पक्खीणं वा चतुष्पदाणं वा परिसप्पाणं वा कीड-किविल्लगाणं वा थीणं वा पुरिसाणं वा उदुकाल-मद्-जोव्वण-पहास-पमुदित-वल वीरिय-अतिवत्त-हीणदीणसद्द-रूवपादुब्भावेसु णितथ विजयो ति । तत्थ परिदीणोवद्भत-वावण्णपुष्फ-फल-पवाल-अंकुर-परोह-पाण-भोयण-वत्था-ऽऽभरणोपकरण-सयणाःऽऽसण-जाण-वाहणपरि-च्छद-आसार-परिविह्ल-भिण्ण-जज्जरपादुव्भावेसु एतेसिं वा एवमादीणं दव्योवकरणाणं विणास-विसंजोयणादिसु सद्-15 ह्वपादुब्भावेसु णित्थ विजयो ति । तत्थ धण-धण्ण-रतणसंचयपरिहाणि-विणास-विष्पलीवणसंइ-ह्वपादुब्भावेसु णित्थ विजयो त्ति वृया। तत्थ धय-छत्त-सत्ति-पास-वीयणी-भद्दासण-सिविक-संदण-रध-वलभी-पदोलि-पवहणभगा-मधित-पिडत-विप्पजोयित-ओणामित-लग्ग-लयित-अपविद्ध-छुद्ध-सिदवारित-पहत-परावत्तिय एवंविधसद्द-रूवपादुवभावेसु णित्थ विजयो त्ति बूया । तत्थ खंधावारपराजय-विणिपातितजोध-विविधवाहण-पडह-तुरिय-वेजयंति-घंटा अणुरत्त-हीण-खामसर-भीत-वाचक-पलातविविधएवंविधसद्द-रूवपादुच्भावे णित्थ जयो ति बूया।

तत्थ अन्नांतरेमु सयं परक्षमेण विजयं वूया। वाहिरन्नंतरेमु सयं परक्षमेण संभुच्चविजयं वूया। वाहिरेमु परसंसयपरक्षमेण विजयो भविस्सति त्ति वूया। पुण्णामेमु परक्षमेण विजयो भविस्सतीति वूया। थीणामेमु संतेण विजयो भविस्सतीति। णपुंसपमु अपुरिसकारेणं विजयो भविस्सतीति। णिद्धेमु समुदितस्स सामिद्धीयं विजयो भविस्सतीति वूया।
छुक्केमु णिरागयस्स अदसंसाय विजयो भविस्सतीति। अन्नंतरेमु रज्जत्यस्स विजयो भविस्सतीति वूया। अन्नंतरम्मतरेमु
रायधाणितं णगरगतस्स विजयो भविस्सतीति वूया। वाहिरन्नंतरेमु रज्जंतरगतस्स विजयो भविस्सति त्ति। वाहिरेमु

25 परिवस्यं गंता विजयो भविस्सतीति। वाहिरवाहिरेमु परिवसयगतस्स परो विजयो भविस्सतीति वूया। आहारेमु आयबहुलो
विजयो भविस्सतीति। णीहारेमुँ जोणिवहुलो विजयो भविस्सतीति। थूलेमु महाविजयो भविस्सती ति वूया। किसेमु अप्पो
विजयो भविस्सतीति। तिक्केमु महता सत्थिण्णवातेण विजयो भविस्सतीति। मतेमु पाणावायबहुलो विजयो भविस्सतीति
वूया। मुदितेमु अहिंसाय मुदितस्स विजयो भविस्सतीति वूया। पुरित्थिमेमु गत्तेमु पुरिथिमायं दिसायं विजयो भविस्सतीति। पिन्छमेमु गत्तेमु पिन्छमायं दिसायं विजयो भविस्सतीति। वामेमु गत्तेमु उत्तरायं दिसायं विजयो भविस्सतीति। पिन्छमेमु गत्तेमु पिन्छमायं दिसायं

कि कंसि काले विजयो भविस्सतीति। अप पुठवमाधारिते जधुत्ताहि कालोपलद्वीहिं उदु-पक्ख-सुक-काल-

१ भयउ° सं ३ पु॰ । भग्घउ° सि॰ ॥ २ १८थ वणवण्ण॰ हं॰ त॰ ॥ ३ अन्भज्जतउद॰ सं ३ पु॰। अन्भुजंतउद॰ सि॰ ॥ ४ १८थ वण्णं वा रायकुलं वा गहणं वा हं॰ त॰ ॥ ५ भहित॰ हं॰ त॰ ॥ ६ भु अत्थस्स सं ३ पु॰॥ ४ भु जाणीब॰ हं॰ त॰ विना ॥ ८ हर्सनिहाम्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥

### पगूणपण्णासइमो पराजयज्झाओ

पुन्वण्ह-मञ्झण्हा-ऽवरण्ह-पदो-सऽहुरत्त-पश्चसोपलद्धीहिं उवलद्भव्या भवंति । पुन्वं जये आधारिते कस्स कधं कंसि खेत्तंसि केण गुणोपजयेण कंसि कालंसि ति एवमादीआओ उवलद्धीओ आधारियत्ता आधारियत्ता जैयमंतरेण जधुत्ताहिं उवलद्धीहिं उवलभिउं वियाकरे तव्याओ भवंति ॥

ा। इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय जयो णामाज्झायो अडयाँलीसतिमो सम्मत्तो ॥ ४ ॥ छ ॥

## [ एगूणपण्णासइमो पराजयज्झाओ ]

णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स । अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पराजयो णामा-ज्झायो । तमणुवक्खस्सामि । तं जधा-तत्थ अत्थि पराजयो णत्थि पराजयो त्ति पुन्वमाधारयितन्वं भवति । तत्थ अव्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे पुण्णामधेज्ञामासे दिक्खणगत्तामासे इस्सरियामासे उत्तमा-मासे उद्धंभागामासे अभिमज्जितामासे मुदितामासे पसण्णामासे णिथ पराजयो ति बूया। तत्थ उदूणं वा कच्छाणं 10 वा छताणं वा गुम्माणं वा वहीणं वा पक्खीणं वा चतुप्पदाणं वा परिसप्पाणं वा जलचराणं वा कीडिकिविहगाणं वा इत्थीणं वा उदुकालहासं समुद्यउद्ग्गसमायुत्तासु कथासु पडिरूव-सद्दपादुव्भावेसु य णितथ पराजयो त्ति बूया । तत्थ णव-परिपुण्ण-अविणहुरुक्ख-पुष्फ-फल-पत्त-मूल-पवाल-पाण-भोयण-वत्था-ऽऽभरण-भायण-जाण-वाहण-वत्था-ऽऽभरणोव-करणपादुव्भावे सद्दोदीरणे वा णित्थ पराजयो त्ति वृया । तत्थ बज्झामासे चलामासे छक्खामासे किलिहामासे तुच्छामासे णपुंसकामासे वामगत्तामासे जधण्णामासे अधोगत्तामासे णिम्मज्जिते अपमज्जिते दीणामासे अप्पसण्णामासे 15 मतामासे उबहुतामासे दुग्गंधामासे पराजयो भविस्सतीति बूया। 😭 तत्थ अरण्णं वा रायकुळं वा देसाणं वा णिगमाणं वा नगराणं वा पट्टणाणं वा खेडाणं वा आगराणं वा गामाणं वा सन्निवेसाणं वा हाणी-उद्घाण-विणासपाउ-ब्सावे एवंजुत्तास कहास य पराजयो भविस्सतीति वूया। 🖏 तत्थ णीहारेस उदूणं वा उस्सयाणं वा स्क्खाणं वा गुम्माणं वा लताणं वा पक्खीणं वा चतुप्पदाणं वा परिसप्पाणं वा जलचराणं वा कीडिकिविल्लगाणं वा पुरिसाणं वा इत्थीणं वा उदुकाल-हांस-जोव्वण-मदोद्गा-अतिवत्त-खीणपादुब्भावेसु पराजयो भविस्सतीति बूया। तत्थ रयणविणासे रज्जविणासे 20 रायविणासे रायकुलविणासे देसविणासे रायधाणिविणासे णगरविणासे णिगमविणासे पट्टण-खेड-आगर-गाम-सण्णिवस-पासाद्-गिह-खित्त-आराम-तलाग-सन्वसेतु-विणासपादुब्भावे चेव एवंजुत्तासु य कथासु पराजयो भविस्सतीति बूया। तत्थ परिजिण्ण-खंड-हीणोपद्भत-हित-विणट्ठ-वावण्णोपकपुष्फ-फल-पत्त-पवाल-कंद्-मूल-अंकुर-परोह्गते पाण-भोयण-वत्था-ऽऽभरण-जाण-वाहण-भायण-सयणा-ऽऽसण-वत्था-ऽऽभरणखवकरणविणासपाखन्भावे पराजयो भविस्सतीति वूया। तत्थ धण-धण्ण-रतणसंचय-सयणा-ऽऽसण-जाण-वाहण-वत्था-ऽऽभरणपरिच्छद्-सत्थावरण-सव्वोपकरणामासेस् असं-पत्ति-असकार-परिभव-अवमाणा-ऽवसिद्धि-असंपत्त-अणिव्वुतिपादुब्भावेसु एवंजुत्तेसु वा उदाहरण-सद्दपादुब्भावेसु पराजयो भविस्सतीति बूया।

तत्थ अब्भंतरे सयं पराजयो भविस्सतीति बूया । बाहिरब्भंतरेसु अण्णेहिं सह पराजयो भविस्सतीति बूया । बाहिरब्भंतरेसु अण्णेहिं सह पराजयो भविस्सतीति बूया । थीणा-बाहिरेसु परसंसितो पराजयो भविस्सतीति । श्रीणा-मेसु संतेण पराजयो भविस्सतीति । श्रीणा-पराजयो भविस्सतीति । श्रीणा-पराजयो भविस्सतीति । विस्सतीति । विस्ति । विस्त

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

K

१ जयंत° हं ति विना ॥ २ णामज्झा° सि ॥ ३ थालातीसिति हं ति ॥ ४ माहारियव्वं हं ति ॥ ५ हस्तिविह्यान्तर्गतः पाठसन्दर्भः हं ति एव वर्तते ॥ ६ भहोद्ग्ग हं ति ॥ ७ हस्तिविह्यान्तर्गतः पाठः हं ति एव वर्तते ॥ अंग २६

#### अंगविज्ञापर्णयं

202.

15

छुक्खेसु निरागताणं पराजयो भविस्सतीति बूया। अब्भंतरेसु रायत्थस्स पराजयो भविस्सतीति। क्वि अब्भंतरेसु राय-हाणीगयस्स पराजयो भविस्सति ति च्वि बूया। बाहिरब्भंतरेसु राजसंधीगतस्स पराजयो भविस्सतीति। बाहिरेसु अरण्णगतस्स पराजयो भविस्सति ति । क्वि बाहिरेसु अरण्णगयस्स पराजयो भविस्सति ति । जिहारेसु अफलो पराजयो परिवस्यगयस्स पराजयो भविस्सति ति । आहारेसु सलाभो पराजयो भविस्सति ति । णीहारेसु अफलो पराजयो मिक्सिति ति । थूलेसु महापराजयो भविस्सति ति । कसेसु अप्पो पराजयो भविस्सतीति बूया । कण्हेसु बहुक्खतो पराजयो भविस्सतीति बूया । सुकेसु अत्थलाभसमाउत्तो पराजयो भविस्सतीति । तिक्खेसु सत्थपातबहुलो पराजयो भविस्सतीति । मतेसु पाणपातबहुलो पराजयो भविस्सतीति । अप्पसण्णेसु अप्पियपराजयो भविस्सति ति । पुरित्थमेसु पुरित्थमायं दिसायं पराजयो भविस्सतीति । दिक्खणेसु गत्तेसु दिक्खणायं दिसायं पराजयो भविस्सति ति । पच्छिमेसु गत्तेसु पच्छिमायं दिसायं पराजयो भविस्सति ति । वामेसु गत्तेसु उत्तरायं दिसायं पराजयो भविस्सति ति ।

एवं पराजये पुन्वाधारिते उपन्ने पादुन्भावे अत्थि पराजयस्य पुणरिव कधं पराजयो भविस्सिति त्ति कि किंक कैधं किंस किंस किंस पराजयो भविस्सिति ति किंक केंसि पराजयो भविस्सिति ति किंक केंसि पराजयो भविस्सिति ति किंक केंसि विसायं पराजयो भविस्सिति ति आधारइत्ता अणुपुन्वसो आमास-सद्द-हव-रस-गंध-फासपादु-क्मावेसु अन्भंतर-बाहिरत्थावणाहि य एवमादीहि यधोत्ताहिं उवलद्धीहिं पराजयो समणुगंतन्त्रो भविति ।।

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पराजयो णामाज्झायो एँगोणपण्णासितमो समणुगंतब्वो भवति ॥ ४९ ॥ छ ॥

## [पण्णासइमो उवदुतज्झाओ]

णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स अधापुन्नं खलु भो! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय उवहुतं नामऽज्ञातो । तं खलु भो! तमणुवक्त्वस्सािम । [तं जधा—] तत्थ सोवहवो निरुवहवो त्ति पुन्नर्माधारियतन्त्रं भवति । तत्थ उवहुतामासे दुगंधामासे किलिहामासे कण्हामासे छुक्त्वामासे अप्पसण्णामासे दीणामासे तिक्त्वामासे सन्वसत्थगते 20 सन्विछ्दगते सन्ववज्ञगते सन्वउपद्वगते सन्वउपद्वगते सन्वउपदुत्तणर-णारि-पिक्तः चउपपद-परिसप्प-जलचर-कीडिकिविहक-पुप्प-फल-कल-क्वल-गुम्म-लता-विह-पत्त-पवाल-अंकुर-परोहगते वत्था-ऽऽभरण-सयणा-ऽऽसण-जाण-वाहण-भायणपरिक्छद-द्व्वोवकरण-धण-धण्ण-रयणगते भिण्ण-विज्ञ-सिवकार-सवाहत-उविहत-कूड-कम्मपाससमाउत्तपादुन्भावे एतारिसे सोवहवे सोवहवं वृया । तत्थ अणुवहुतामासे अन्वापण्णामासे सुगंधामासे अकिष्टामासे सुक्कामासे णिद्धामासे पैसण्णामासे मुदितामासे सन्वअच्छिण्ण-अखंड-अणवज्ञ-अणुवहुतगते सन्वअणुपदुतमुदितणर-णारि-पिक्त-चउप्पद-जलयर25 कीडिकिविद्यगते णव-पुर्णंपुष्फ-फल-रुक्त-गुच्छ-गुम्म-लता-वणे(विह-)पत्त-पवाल-अंकुर-परोहगते उद्गत्तवत्था-ऽऽभरणसयणा-ऽऽसण-जाण-वाहण-भायणपरिच्छद-द्व्वोपकरण-धण-धण्ण-रयणगते अभिण्ण-अविज्ञ-अविकार-अन्वरहत-अफुडितअकूडकम्मदोसविष्पमुक्कपादुन्यावे मणुण्ण-पञ्चदगाऽण्ण-पाण-भोयणपादुन्भावेस चेव एवंविहेस आमास-सह-क्रव-सगंध-फासपादुन्भावेस उदत्तेस णिरुवहुतेस णिरुवहुतो त्ति वृया ।

उवहवे पुन्वाधारिते उपण्णवापादुन्भावेसु सोवहवो कीरिसो त्ति पुन्वमाधारियतन्वं भवति । तत्थ सन्वत्थगते 30 छेजं बूया । सन्वणिण्णेसु विलकं बूया । कण्हेसु तिलकालकं बूया । गहणेसु णत्थकं बूया । उवग्गहणेसु तणं बूया ।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१-२ इस्तिविहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ३ बहुकूलो परा॰ हं॰ त॰ ॥ ४-५ हस्तिविहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ६ भविस्सिति हं॰ त॰ विना ॥ ७ पर्गूण॰ हं॰ त॰ ॥ ८ भाहारिययव्वं हं॰ त॰ ॥ ९ पण्णामासे हं॰ त॰ विना ॥ १० ज्याहरूथपु॰ हं॰ त॰ ॥

अप्पसण्णेसु चलं बूया । वावण्णेसु किडिभकं सरं कुणिणखाणि णयणिवकारो वा विण्णेया । गंठीसु गंठी बूया । वणेसु वणं बूया । अदंसणीयेसु काणं वा अंधं वा बूया । सहेयेसु बिहरं वा कण्णछेजं वा बूया । गंधेयेसु णासारोगं वा णासा- छेजं वा [ बूया ] । रसेयेसु जिब्भारोगं वा जिब्भाछेजं वा बूया । फासेयेसु तयादोसं वा फासोवघातं वा बूया ।

तत्थ उनहुतो अणुनहुतो पुन्नमाधारिते इमे संखेना—उनहुते पिडिपोग्गला उनलद्भन्ना भनंति। तत्थ काणं वा अंधं वा कुंटं वा गंडीपादं वा खंजं वा कुणीकं वा आतुरं वा उनहुतं वा विकलं वा दिहा पिडिक्ते उनहुतो ति ठ बूया। तत्थ पिलतं वा खरडं वा विपण्णा वा तिलकालकं वा चम्मक्खीलं वा दहुं वा किडिगं वा किलासं वा कहं वा सिन्भं वा कुणिणहं वा खतं वा अरुअं वा अण्णतरं वा सोनहवं दन्नमामसित उनहुतो ति जाणितन्नो भनति। तत्थ तेल्ल-दिध-दुद्ध-मधु-पुष्फरस फलरस-मंस-सोणित-पून-वसा-मुत्त-पुरीस-खेल-सिंघाणक-अक्सि-गूधक-कण्णगूधकादीणि एवंविधाणि आमसेज्ञो उनहुतो ति जाणितन्त्रो भनति।

तत्थ किलिट्टेसु किलिट्टमल्लाणुलेवण-किलिट्टपुप्फ-फल-पवाल-मूल-परोह-अंकुरिकिलिट्ट-पिमलातपादुन्भावे वापण्णदुद्ध-10 द्धि-घत-वापण्णपाणमोयण-परिजिण्णवत्थभोयणजज्ञर-परिभिण्ण-खंडद्व्वोपकरणे चेव एवंविघे पेक्सितामासे सद्द-रूव-गंध-फास-रसपाउच्मावेसु उवद्द्वो क्ति बूया। तत्थ उवद्द्वे पुव्वाधारिते उपपण्णे पादुन्मावे कीरिसो उवद्द्वो ति पुव्वाधारिते तत्थ सुकेसु सबलं बूया। हिल्हे पुण्वारकं बूया। हिण्हे पुण्वारकं बूया। वापण्णेसु वापण्णं बूया। णिलेसु पण्ले बूया। गहणेसु णच्छकं बूया। उवमाहणेसु तूणं बूया। सव्वणिद्धेसु पिलकं चम्मस्तिलं वा गलुकं वा बूया। पिलकाय पिलकं चम्मस्तिलं, गलुणा गलुकं, गंडेण गंडं पिलक्वेण जाणितव्वं भवति। तत्थ पिलकं चम्मस्तिलं आपितिलं भवति। तत्थ पिलकं चम्मस्तिलं अग्नेयेसु दहुं बूया। कोढे कोढिकं, कोट्टिते कोट्टितं, आपितिलेण आपितं, वणेण वणं, तज्ञातपित्रकेण एवमादि अणुगंतव्वं भवति। तत्थ पहेसु कुणिणहं, पोरिसेण वातंडं वा अम्हिर्रं वा, वसणेसु वातंडंअरिसं वा भगंदलं वा, उदरे कुच्छिरोगं वा वातगुम्मं वा सूलं वा, हितये छिद्दे वा, उरे हिकं वा, कंठे अविधं वा गलगंडं वा कैट्टंसालुकं (कंठमालकं) वा, कैकेसु अविधं, पट्टीये पिट्टरोगं, सव्वाहारगते खंडोट्टं वा गुरूलं वा करलं वा बूया। मूकं वा खंडदंतं वा अ सामदेतं वा ा आमासपित्रक्तिदें आधारित्रतृण पत्तेगं पत्तेगं सव्वं गीवाय गीवरोगं अविधं वा गलगंडं 20 वा बूया। हत्थेसु कैंस्थछेजं वा अंगुलिछेजं वा अत्थोवद्दवं वा। पिलक्तियोलद्धीहें आमासिहि य उवलद्धे बूया। पादेसु पादछेजं वा अंगुलिछेजं वा पादोवद्दवं वा बूया। सीसे सीसवाधयो बूया। अक्खिस अक्खिवाधयो बूया। पादेसु पादछेजं वा अंगुलिछेजं वा पादोवद्दवं वा बूया। सीसे सीसवाधयो बूया। अक्खिस अक्खिवाधयो बूया।

तत्थ वातिको पेत्तिको संभिको सण्णिवातिको त्ति रोगा पुव्वमाधारियतव्वा भवंति । तत्थ सव्ववायव्वेसु सुकेसु कसायरसपादुब्भावेसु वा सव्वप्योगेसु सव्वचेद्वागते य वातिकं रोगं बूया । तत्थ अग्गेयेसु पीयरस-पादुब्भावेसु पण्णे अंबिल्ररसपादुब्भावेसु लवणरसपादुब्भावेसु सव्वचसुणपरिदाहगते य पेत्तिकं रोगं बूया । आपुणेयेसु 25 दृदेसु सीतलेसु मधुर-पेसल्ररसपादुब्भावेसु चेव सेंभिकं रोगं बूया । तत्थ अधोणाभीयं गैतामासे अधोणाभीगत्तोपकरणेसु य वातिकं रोगं बूया । अधोहितयस्स जाव णाभीतो ति एतेसिं गत्ताणं संपरामासे एतेसिं चेव उवकरणसह-स्वपादुब्भावे पेत्तिकं रोगं बूया । उद्धंहितयगत्तेसु संपरामहेसु एतेसिं चेव गत्तोवकरणेसु धूमणेत्तादिसु पादुब्भावेसु य पुण्णा-भेसु य सह-रूवेसु सेंभिगं रोगं बूया । आमेसु अणगोयेसु य आमा[स]यगतं रोगं बूया । पक्केसु अगोयेसु य पक्कासय-समुप्पण्णं रोगं बूया ।

१ °डिलं वा हं॰ त॰ विना ॥ २ अरूवं वा हं॰ त॰ ॥ ३ हस्तचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४ गंडयेण हं॰ त॰ ॥ ५ °डपरि॰ हं॰ त॰ ॥ ६ कहुसा॰ हं॰ त॰ ॥ ७ ककेसु हं॰ त॰ विना ॥ ८ वा मुरुलं वा करणं वा हं॰ त॰ विना ॥ ८ अ ▷ एतचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ १० हत्थेज्ञं हं॰ त॰ ॥ ११ गंधामासे हं० त० ॥ १२ चेव करणं हं॰ त॰ विना ॥ १३ °क्भांवेहि सुतण्णामे॰ हं॰ त॰ विना ॥

ं अंगविजापंइण्णयं

208

्र एवं वीतिपत्त-सिंभोपलदीर्हि अभिघातिखयोपलद्वीहिं आमासय-पक्तासतोपलद्वीहिं वात-पित्त-सिंभोपलद्वीहिं उवलब्स आमास-सद्द-रूवपादुब्भावेहिं य संगहतो वातिक-पित्तिक-सेंभिक-सन्निवातिका य चउव्विहा भेद्सो अणेगा-गारा आधारियतूणं जधुत्ताहिं उवलद्धीहिं उवलद्धव्वा भवंति । तत्थ तिलकालकं वा चम्मकीलं वा दहुं वा पिलकं वा त्णं वा णत्थकं वा वणं वा एवमादि सुद्धंभागेसु आमद्वेस उद्धंगीवाय विण्णेयाणि भवंति । अधोभागेसु अधोकडीयं 5 विण्णेयाणि भवंति । समभागेसु गत्तेसु आमहेसु अंतरकाये विण्णेया भवंति । कंसि देसे पुव्वाधारितेसु दक्खिणेसु दक्खिणेसु चेव गत्तेसु विण्णेयाणि भवंति। वामेसु वामेसु चेव गत्तेसु विण्णेयाणि। वामदिक्खणेसु वामदिक्खणेसु गत्तेसु विण्णेयाणि। मिज्झमें णेव वामेसु णेव दक्किणेसु मिज्झमेसु चेव गत्तेसु विण्णेयाणि। पुण्णामेसु गत्तेसु पुण्णामेसु चेव विण्णेयाणि। थीणामेस गत्तेस थीणामेस चेव विण्णेयाणि भवंति । नपुंसकेसु अंतसंधिच्छेदेसु विण्णेयाणि । दढेसु दढेसु कक्खडगत्तेसु विण्णेयाणि । चलेसु चलेसु चेव गत्तेसु विण्णेयाणि । णिद्धेसु अच्छीसु कण्णेसु वा णासायं वा मुहे वा पोरिसे वा 10 विण्णेयाणि । छुक्खेसु णहेसु विण्णेयाणि । कण्हेसु केसंते वा उत्तरोड्डे वा सुमकासु वा । सुकेसु णाभीयं वा विश्वसीसे ुवा विण्णेयाणि । सामेसु थणपालीसु विण्णेयाणि भवंति । किसेसु सुयीसु वा दंतेसु विण्णेयाणि । वाहिरेसु वाहिरेसु चेव गत्तेसु विण्णेयाणि । अब्भंतरेसु अव्भंतरेसु चेव गत्तेसु विण्णेयाणि । दीहेसु दीहेसु चेव गत्तेसु विण्णेयाणि । रस्सेसु रस्सेसु चेव गत्तेसु विण्णेयाणि । थूलेसु थूलेसु चेव गत्तेसु विण्णेयाणि । किसेसु किसेसु चेव जाणेज्जो । णिळीडेसु गंडेसु कण्णेसु पादतलेसु करतलेसु चेव विण्णेयाणि भवंति । डहरचलेसु चेव अंगुलीसंधीसु जाणेज्ञो । डहरथावरेसु अंगुली-15 पन्वेसु जाणेजो । गहणेसु सिरंसि कक्खेसु वा विष्थिसीसे वा विण्णेया । उवग्गहेसु भमुहासु अच्छीसु वा जाणेजो । परिमंडलेसु सिरंसि गंडे वा विण्णेया । थलेसु उण्णतेसु जाणेज्ञो । वायव्वेसु णासायं वा मुहे वा अवाणे वा विण्णेया । अग्गेयेसु अग्गेयेसु चेव जाणेजो । तिक्खेसु दंतेसु वा णहेसु वा जाणेजो । आदिम्लिएसु आदिमूलिएसु चेव जाणिजो । मञ्ज्ञिमविगाढेसु मञ्ज्ञिमविगाढेसु चेव जाणेज्ञो। अंतेसु अंतेसु चेव जाणेज्ञो। 😭 तंबेसु वेव जाणेज्ञो। 🖘 दंसणिजेसु दंसणिजेसु चेव जाणेजो ॥

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय उवहुतो णामाञ्झायो पण्णासितिमो सम्मत्तो ॥ छ ॥ ५० ॥

# [एगपण्णासइमो देवताविजयज्झाओ ]

णमो भगवतो यसवओ महापुरिसस्स महावीरबद्धमाणसामिस्स । अधापुन्तं खळु भो ! महापुरिसदिन्नाय अंगविजाय देवताविजयो णामाण्झायो । तं खळु भो ! तमणुवक्खाइस्सामि । तं जधा—उद्धंभागेसु सुरा, अधोभागेसु सुरा,
25 सुयीसु जक्खा, सदेयेसु गंधन्त्रा, चलेसु पितरो, मतेसु पेता, महब्बलेसु दारुणेसु य दारुणा विन्नेया । सारमंतेसु वसवा,
अग्गेयेसु आदिचा, चतुरस्तेसु अस्तिणो, 'णिन्वेद्देसु अन्त्रावाधा, सामेसु देवदूता, कण्हेसु अरिद्धा, बुद्धिरमणेसु
सारस्सता, घोसमंतेसु महतोया, वण्णवंतेसु वण्हिणो, थीणामेसु अच्छरातो, सेतेसु वरुणकाइया, पिन्छिमेसु दिक्खणेसु
मतेसु य पेतका, असारवंतेसु य उत्तरेसु वेसमणकाइया जक्खा, अग्गेयेसु पुरित्थमेसु य अग्गिकाइया सोमकाइया
य विण्णेया । चलेसु कंद्पहस्सेसु य छिद्देसु णक्खत्त-गह-चंद-ताराह्नवाणि विन्नेयाणि भवंति । अक्खिसु चंदा-ऽऽ30 दिचा—तत्थ अग्गेयेसु आदिचा पीतेसु रत्तेसु य विन्नेया, सीतलेसु सुकेसु य चंदो विण्णेयो, संखतेसु णक्खत्ताणि, संखतेसु उत्तमेसु य णक्खत्तदेवताणि, बद्धेसु गहा विण्णेया । सद्देयेसु सामण्णेसु य बल्देव-वासुदेवा
सिव-वेरसमणा खंद-विसाहा अग्गि-मारुया य विण्णेया भवंति । सकाहिं सकाहिं आमास-सद्द-ह्व-पडिह्वोपल्डसीहिं

१ वा चमकासु सं ३ पु॰ । सुमकासु हं॰ त॰ ॥ २ णिडालेसु हं॰ त॰ विना ॥ ३ हस्तचिद्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एवं वर्तते ॥ ४ ॰सतिमो वक्खाओ भवति ॥ ५० ॥ हं॰ त॰ ॥ ५ निव्वट्रे॰ हं॰ त॰ ॥ ६ ॰प्रहेसु सुस्सेसु हं॰ त॰ ॥

णिद्वेहिं सागरो वा णदी वा विण्णेया-तत्थ परिक्लेवेसु सागरा विण्णेया, दीहेसु णदी विण्णेया। छुक्लेसु अगिग इंद्गि वा विण्णेया । सैप्पभेसु आदिचो । उण्हेसु अग्गी । उत्तमसाधारणेसु उण्हेसु य इंद्गि विण्णेयो । मत्थए बंभा उत्तमेसु या विण्णेया । निडालेसु इंदो इस्सरेसु य विण्णेयो । उत्तरेसु उवेंदो सञ्वपरकमगते य विण्णेयो । बाहूसु वलदेवो वा वासुदेवो वा सन्वबलदेवगते य विण्णेया । सामेसु कामो विण्णेयो । सन्ब-कामपउत्ते सन्वरितपयुत्ते चेव संधिसु उदलादला विण्णेया। दृढेसु गिरी विण्णेया। सिवेसु सिवो विण्णेयो। 5 बहुरूवेसु य लिंगपादुव्भावेसु जमेसु य जमो विण्णेयो । सार्वतेसु वेस्सवणो विण्णेयो । सुकेसु य उत्तमेसु य वरुणो विण्णेयो । सोमेसु सोमपादुन्भावेसु य सोमो विण्णेयो । कण्हेसु रत्ती विण्णेया । सुकेसु दिवसो विण्णेयो । सिरंसि सिरी विण्णेया । मुदितेसु कामपजुत्तेसु य अइराणी विण्णेया । महावकासेसु पुधवी विण्णेया । सामेसु एकणासा विण्णेया। दंसणीयेसु णवमिगा विण्णेया । णिद्धेसु सुरादेवी विण्णेया । कण्हेसु णिण्णेसु सञ्वपरि-सप्पादुब्भावे य णागी विण्णेया। उद्धंभागेसु चलेसु य वण्णवंतेसु सुवद्णेसु सव्वपक्खि-पवकपादुब्भावे य सुवण्णा 10 विण्णेया । गरुलवाहणपादुव्भावे य तत्थ अधोभागेसु णिण्णे य अधोलोकोपवण्णा विण्णेया, असुरा वा णागा वा सुवण्णा वा विण्णेया भवंति, सकाहिं सकाहिं उवलद्धीहिं विण्णेया। तत्थ तिरियंभागेसुं उद्धंणाभीय अधोगीवाय तिरियामासे तिरियविलोकिते तिरियसद्पादुच्भावे य तिरिज्वपपातिका दीवकुमारा समुद्कुमारा दिसाकुमारा अग्गिकुमारा वाज्कुमारा थणितकुमारा विज्ञुकुमारा पिसाय-भूत-जक्ख-रक्खस-गंधव्वा चंदिम-सूरिय-गहगण-णक्खत्त-तारारूवा य सकाहि सकाहि उवलद्धीहिं आधारियतूणं आधारियतूणं आमास-सद्द-रूवपादुब्भावेहिं विण्णेया भवंति। उद्धंभागेसु छत्त-वीयणि-भिंगार- 15 पादुन्भावेहिं उद्धं पक्खित्तंसि उद्धंभागीवकरणेसु य एवमादीसु य पडिरूव-सद्दपादुन्भावेसु उद्धंलोकोपपण्णा वेमाणिका देवा विण्णेया कप्पसण्णाहिं विधिआधारणाहिं लेस्सादिआधारणाहिं चेव भवंति। तत्थ उत्तमेसु इस्सरेसु चेव अधिपती विण्णेया। सामाणेसु दंडेसु सामाणपादुच्भावे य सामाणिया विण्णेया। पेस्सेसु आभियोगिका परिसोववण्णा विण्णेया। तत्थ सन्ववाहणगते सन्ववाहणजोणीगते य आभिजोगिका विण्णेया । सन्वपरिसागते सन्वपरिवारगते य परिसोववण्णा विण्णेया । तत्थ सन्वसगुणगते सुवण्णा पुण्णामेसु, थीणामेसु सुवण्णकण्णका जाणितन्वा भवंति । दीहेसु णिद्धेसु णागा 20 पुण्णामेसु, थीणामेसु णागीदेवी विण्णेया । धणगते ववहारगते सारवंतेसु य वेस्सवणो विण्णेयो । सुकेसु णिद्धेसु इस्स-रेसु समुद्दावकपादुब्भावेसु य वरुणो विण्णेयो। 🛭 इस्सरेसु उत्तमेसु सन्वरायपडिरूवेसु य इंदो विण्णेयो। मर्तेसु सञ्बपेतपडिरूवेसु इस्सरेसु य जमो विण्णेयो । ⊳ गो-महिस-गवेलकपादुब्भावे रुद्देसु य सिवं बूया । कुकुड-मयू-रपादुब्भावे सेणावति [विण्णेयो]।कुमारपादुब्भावेसु य खंदो विण्णेयो । छगल-मेंढक-कुमार-असिपादुब्भावे य विसाहो विण्णेयो । दंडेसु सञ्वजोधपादुब्भावेसु य वण्ही विण्णेयो । उण्हेसु अग्गी विण्णेयो । सञ्वद्व्योवकरणपादु- 25 न्भावे य चलेसु तालखंड-वीजणकादिसु य पादुन्भावेसु यातं बूया। दारुणेसु रक्खसा विण्णेया। बिभित-रुद्द-भय-दासेसु पिसाय-भूता चेव विण्णेया, थीणामेसु एतेसु चेव पादुब्भावेसु रक्खसीओ पिसाईओ भूतकण्णा देवीओ विण्णेयाओ भवंति । सन्वगंधन्वगते तंति-तल-तालिणिग्घोसे गंधन्वा विण्णेया, थीणामेसु गंधन्वकण्णाओ विण्णेया। मधुर-घोसेसु पक्खिस पडिरूवपादुब्भावेसु किन्नरा किंपुरिसा य विण्णेया, थीणामेसु किन्नरीओ किंपुरिसकण्णका विणोया । सुयीसु पुण्णेसु यक्खा विण्णेया, थीणामेसु जिक्खणिओ विण्णेयाओ । मूलजोणीगते वण्णस्सतीकण्णाओ 30 विण्णेयाओ। धातुजोणीगते पव्यतदेवता विण्णेया। णिद्धेसु पाणजोणीगए य समुद्द-नदी-कूव-तलाग-पहलदेवयातो विण्णेया-िततथ ] णिण्णेसु परिक्लेवेसु समुद्देवताओ, ल तैत्थ दीहे णदीदेवताओ, ⊳ णिण्णेसु उवट्रेसु परिमंडलेसु य ल कूँव-देवता विण्णेया, णिण्णेसु परिमंडलेसु य ⊳ समुद्देवताओ विण्णेयाओ, विवेक्खिते दिसादेवताओ विण्णेया। तथाऽणुपुच्वं दिसोपलद्धीहिं उवलद्भव्वं भवति । इहेहिं सिरी विण्णेया । बुद्धिरमणेसु बुद्धि-मेहाओ विण्णेयाओ ।

१ सपादेसु हं॰ त॰ ॥ २ °सु अघोणाभीय हं॰ त॰ विना ॥ ३ एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ यतं हं॰ त॰ विना ॥ ५ °यावो वि° हं॰ त॰ ॥ ६–७ ๗ ⊳ एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥

#### अंगविज्ञाप इण्णयं

अब्भंतरेसु लतादेवताओ विण्णेयाओ । दढेसु वैत्थुदेवताणि विण्णेयाणि । परिमंडलेसु णगरदेवताणि विण्णेयाणि । मतेसु सुसाणदेवताणि विण्णेयाणि । दुगांवेसु वचदेवताणि उक्करुडिकँदैवताणि य । उत्तमेसु उत्तमाणि, मञ्झिमेहिं मञ्झिमाणि, पचवरेहिं पचवराणि । आरियोपलद्धीहिं आरियदेवताणि, मिलक्ख्पलद्धीहिं मिलक्ख्हें मिलक्खदेवताणि ।

विमुत्तेसु अपरिगाहेसु उज्जुएसु य ⊲ सप्पमेसु > पसण्णेसु य सम्मभाविताणि । अविमुत्तेसु वंकेसु णिप्पमेसु 5 परिगाहवंतेसु आरुभेसु य मिच्छभावियाणि। पुण्णामेसु पुरिसा विण्णेया, थीणामेसु थिओ विण्णेयाओ भवंति। कण्ह-नील-कापोत-रत्त-पीय-सुक्तिलेहिं वण्णपडिरूवेहिं ठियामासेहि य कण्हणील-काउ-तेउ-वंभ-सुकाओ लेस्साओ सएहिं वण्णपडिरूवेहिं आधारियत्ता आधारियत्ता देवताणं विण्णेयाओ भवंति ॥

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय देवताविजयो णामाञ्झायो एगपण्णासितमो वक्खातो भवति ॥ ५१ ॥ छ ॥

# [बापंचासइमो णक्खत्तविजयज्झाओ ]

णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स महावीरस्स । अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय णक्खत्तविजयो णामाज्झायो। तं खलु भो! वक्खस्सामि। तं जधा—उल्लोगिते उम्मज्जिते <sup>8</sup>सीसुम्मज्जणे पक्लिदंसणे इंद्धणु-विताण-विज्जु-थणित-चंदा-ऽऽदिच-णक्खत्त-गहगण-तारागणजोगा-ऽजोगा ऽत्थमण-अवामस्सा-पुण्णमासी-मंडल-वीधी वि जारिसं थाणं जुग-संवच्छर-उदु-मास-पक्ख-सव्वतिधि-अधोरत्त-खण-लव-15 मुहुत्त-उक्कापात-दिसादाह-संझादंसण-णक्खत्तणाम-थी-पुरिस-पिकख-चउप्पद-द्व्वोवकरणगते एवंविहसइ-रूवपादुक्भावे जोतिसं पुच्छिस त्ति बूया। तत्थ सुकामासे चंदं बूया। णिडाले चेव चंदं बूया। अक्खिस मुहे चेव आदिचं बूया। संधिसु णक्वत्तं वूया । दढामासेसु गहं वूया । पिकण्णामासे तारकाओ वूया । ओमिज्जिए ओलोकिए अत्थमणाणि बूया। उह्रोकिए उम्मिञ्जिए उम्मिट्टिए य उद्यं बूया । चलेसु वियारं बूया। दढामासेसु आहारेसु य गहणं बूया। णीहारेसु चलेसु मोक्खं वूया । परिमंडलेसु परिमंडलाचारं बूया । दीहेसु विधीचारं वूया । आहारेसु पवेसं बूया । 20 णीहारेसु णिगामणं बूया। बज्झेसु बाहिरमंडलायारं बूया, ⊲ सामेसु मज्झिममंडलायारं बूया ⊳ अन्भंतरेसु अन्भंतर-मंडलायारं बूया । तत्थ दीहेसु बहस्सिति बूया । सुकेसु सुकं बूया । रत्तेसु "लोतेकं बूया । मंडलेसु सणिच्छरं बूया । पयलाइएसु निमिल्रियंसि य राहुं बूया । उपहुएसु धूमकेउं बूया । पंडूसु विसुद्धेसु ये बुधं बूया ।

तत्थ पुरिमेसु गत्तेसु कत्तिकादीणि अँसलेसपज्जवसाणाणि पुव्वदारिकाणि सत्त नक्खत्ताणि बूया । दिक्खणेसु गत्तेसु महादीकाणि विसाहापज्जवसाणाणि सत्त नक्खत्ताणि दक्किलणदारिकाणि बूया । पच्छिमेसु गत्तेसु अणुराधादीणि 25 सवणपज्जवसाणाणि सत्त नवखत्ताणि पच्छिमदारिकाणि बूया । वामेसु गत्तेसु धणिद्वादीकाणि भरणीपज्जवसाणाणि सत्त नक्खत्ताणि उत्तरदारिकाणि बूया।

तत्थ पुण्णामेसु पुण्णामं पुणव्वसुं वा पुस्सं वा पुव्वदारेसु बूया । हत्थं वा सातिं वा दक्खिणदारेसु बूया । मूळं वा अभीइं वा सवणं वा पच्छिमदारेसु बूया। उत्तरदारेसु णित्थ पुण्णामाणि णक्खत्ताणि। सन्वाणि उत्तराणि थीणामाणि जाणियव्वाणि भवंति । अवसेसाणि णक्खत्ताणि थीणामाणि एकवीसं जाणियव्वाणि भवंति ।

10

<sup>ं</sup> १ वत्थदे° हं ते ॥ २ दुग्गतेसु हं ते ॥ ३ व्हिकाणि देव हं ते विना ॥ ४ सीसजाणा हं ते ॥ ५ प्रय उद्विपहि उद्यं हं॰ त॰।। ६ ८ ⊳ एतचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति।। ७ छोचकं हं॰ त॰। छोहितकं सि॰।। देनिमिज्झियंसि हं त॰ विना ॥ ९ य धुवं वूर्व हं त॰ ॥ १० अस्सिलेस हं त० ॥ ११ अभीयिं वा समणं हा ता का को ते के तो का ते का ते के पा का की का की का इं० त०॥

तत्थ हत्थ-पाद-जंघोर-बाहु-णामीसु तीसं मुहुत्ताणि बूया। तत्थ पट्टोद्रं-खंध-बच्छेसु सिरंसि च पणयालीसित-मुहुत्ताणि बूया। तत्थ केस-मंसु-लोम-णह-सव्वंगुलीगए अंगुट्टेसु चेव पण्णरसमुहुत्ताणि बूया। एतेसामेवादेसैगाहणे तूणपण्णरसमुहुत्तं अभीयिं बूया।

तत्थ तीसतिमृहुत्तेसु पुन्वदारेसु कत्तिगा मिगसंठाणं पुस्सं ति तिण्णि णक्खत्ताणि वूया। दिक्खणद्दारेसु महा
पुन्वाफगुणी हत्थो चित्तं च चत्तारि णक्खत्ताणि वूया। अवरद्दारेसु अणुराधा मूलो पुन्वसाढाओ सवणो चत्तारि 5
णक्खत्ताणि वूया। उत्तरदारेसु धणिट्ठा पुन्वापोट्ठपदाओ रेवती अस्सिणी य चत्तारि णक्खत्ताणि वूया। एयाणि
तीसमृहुत्ताणि पण्णरस नक्खत्ताणि वूया। तत्थ पणतालीसमृहुत्ताणि पुन्वदारेसु रोहिणी पुण्ण्वसुं च दुवे णक्खत्ताणि
जाणीया। दिक्खणद्दारेसु उत्तराफगुणीओ विसाहा चेव दुवे णक्खत्ताणि जाणीया। पिन्छमद्दारेसु उत्तरासाढा
एगं णक्खत्तं जाणिया। उत्तरदारेसु उत्तरापोट्ठपदा एकं णक्खत्तं जाणीया। एवमेयाणि पणयालीसमृहुत्ताणि छ
णक्खत्ताणि वूया। तत्थ पण्णरसमृहुत्ते पुन्वदारिए अदं असिलेसं च दुवे णक्खत्ताणि जाणिया। दिक्खणदारेसु एकं 10
साइं णक्खत्तं वूया। पिन्छमदारेसु जेटं एकं णक्खत्तं वूया। उत्तरदारेसु सयमिसया भरणी य दुवे णक्खत्ताणि
जाणिया। एयाणि पण्णरसमृहुत्ताणि छ णक्खत्ताणि वूया। अवरद्दारेसु जण्णं पण्णरसमृहुत्तं अभितिं णक्खत्तं एकं
णवसुहुत्तं सत्तावीसं चे [सत्त]सिट्टभागा मुहुत्तस्स जाणिया।

तत्थ तीसमुहुत्ताणि समखेत्ताणि पनरस णक्खत्ताणि उवलद्धीहिं समखेत्तोवलद्धीहिं उवलद्भव्वाणि भवंति । पण्णात्ममुहुत्ताणि छ णक्खत्ताणि दिवड्ढृखेत्तोवलद्धीहिं उवलद्भव्वाणि भवंति । पण्णारसमुहुत्ताणि अद्ध- 15 खेत्ताणि छ णक्खत्ताणि अद्धखेत्तोवलद्धीहिं उवलद्भव्वाणि भवंति । तूणपण्णारसमुहुत्तं तूणपण्णारसमुहुत्तोवलद्धीहिं उवलद्भव्वाणि भवंति । तूणपण्णारसमुहुत्तं तूणपण्णारसमुहुत्तोवलद्धीहिं उवलद्भव्वाणि भवंति । द्धव्यं भवति । एयाणि अद्वावीस णक्खत्ताणि दारतो खेत्तपविभत्तीहि य आधारियतुं आधारियतुं उवलद्भव्वाणि भवंति ।

तत्थ चलेमु चलाणि खिप्पाणि वा व्या-तत्थ चलाणि पुण्व्यस् सवणो धणिष्टा सतिभसय ति, तत्थ खिप्पेसु पुरसो हृत्थो अभियी अस्सिणीउ ति चत्तारि णक्खताणि वृया। तत्थ दढामासे रोहिणीओ तिण्णि उत्तराणि चत्तारि णक्खताणि वृया। दारुणेमु दारुणाणि ब्या, तिण्णि पुव्वाओ महा चेति। तत्थ चत्तारि नक्खत्ताणि सव्वर्सत्थगताणि उग्गाणि 20 बृया, उगाणि पुण अस्सेस जेट्टा मूलो अद्दा भरणी चेति पंच णक्खत्ताणि भवंति। तत्थ मिद्रूमु सव्विमत्तगते पसण्णेमु य मुद्रूणि बृया, तत्थ मुद्रूणि मिगसिरो चित्ता अणुराधा रेवित चत्तारि णक्खताणि बृया। तत्थ साधारणेमु साधारणाणि पुण कित्तिया विसाहा चेति दुवे णक्खत्ताणि बृया। तत्थ वंभेयेमु सव्ववंभणपिहरूवगते य शाणि बृया। तत्थ सव्वविष्टुगते सव्वविष्टुगते सव्वविष्टुगते य सवणं बृया। तत्थ सव्ववसुगते धण-रयणगते य वसु-धण-अभिर्धि बृया। तत्थ सव्वविष्टुगते सव्वमद्गते सव्वमद्मजपिहरूवगते य सतिभसं बृया। तत्थ सव्वअयगते सव्व- 25 अयपिहरूवगते य पोष्टवदं बृया। तत्थ विविद्धसंपयुत्ते सव्वविद्धिगते सव्वअभिवद्धिपिहरूवगते य उत्तरपोट्टपदं बृया। तत्थ सव्वद्याणाते विगाहगते सव्वद्याण-विसगापिहरूव-सहपादुवभावगते चेव रेवित बृया। तत्थ सव्वातिगच्छोवलद्धीहिं सव्वअस्तापे य सम्वअस्तापेजीवीहि य एतेसामेव पिहरूव-सहपादुवभावे अस्तिणि बृया। तत्थ स्वअस्तोपेकरणे सव्वअस्तापेकरणे सव्वक्तरणे सव्वक्तरणेति स्वविष्ट सह- 30 रूवापिहरूवभावे कित्तयाओ बृया। तत्थ पयापुत्तोपळद्धीयं पयावितिसह-रूवपादुवभावेसु चेव सव्वधण्णाते सव्वकासकाते रूवविष्ट सावित्र स्वयाप्राप्ते सव्वकासकाते

१ °रबंधुव° हं॰ त॰ विना ॥ २ °साणिग्गह° हं॰ त॰ विना ॥ ३ °त्ताणि पण्णरसमुहुत्ताणि पण्णरस हं॰ त॰ विना ॥ ४ "चन्द्रस्याभिजिता योगे मुहूर्ता नव कीर्तिताः । सप्तषष्टिभुवोंऽशाश्च मौहूर्ताः सप्तविंशतिः ॥" लोकप्रकारो सर्गः २८ श्लोकः ३२३ पत्रं ३८० ॥ ५ च अदुभागा हं॰ त॰ ॥ ६ पण्णरस णक्खत्ताणि अदुणक्खत्ताणि छ णक्ख° हं॰ त॰ विना ॥ ७ °त्य चत्ताणि णक्ख° हं॰ त॰ ॥ ८ "सत्थाणि गताणि वूया सि॰ ॥ ९ गते दाणविग्ग° हं॰ त॰ ॥ १० °पिडसहरूवपा° इं॰ त॰ विना ॥

सञ्चकासकोपकरणगते कासकोपलद्भीयं सञ्चरूढगते चेव रोहिणी बूया ितत्थ सञ्चसोमगते सञ्चसोमोपलद्भीयं सञ्बसीमकम्मोवयारगते चेव सञ्बसोमकम्मोपलद्धीयं सञ्बसाधारणगते सञ्बकोसीधणगते सञ्बसंगिलकागते सन्वखीरवच्छगते एतेसिं चेव पडिरूव-सद्दपादुब्भावेसु मिगसिरं वूया । तत्थ सन्वरुद्दगते सन्वणिधाणगते सन्वरुद्दोवकरणे सन्वरुद्दोपयारकम्मगते एतेसि चेव पडिरूव-सद्दपादुन्भावेहिं अदं वृया । तत्थ पुणरावत्तिएसु 5 सद्देसु पुणगते य सञ्बल्जदितिगते सञ्बलदितिकम्मोपचारगते सञ्बलदितिजवलद्भीयं एवंविधेसु पिडरूव-सद्-पादुब्मावेसु पुणव्वसुं बूया। तत्थ सव्बबुद्धिगते सव्बबुद्धिकम्मगते 🕼 संव्ववहस्सतिगए 🖘 सव्वबहस्सति-पुस्सकम्मोवयारगते सव्ववहस्सतिपुस्सोवलद्धीसु एतेसिं चेव पडिरूव-सइपादुव्भावेसु पुस्सं वूया। तत्थ सव्वसप्पगते सञ्वसप्पोवलद्वीयं सञ्वसप्पोवजीविगते सञ्वविसगते सञ्वअस्सिलेसोपलद्वीयं एतेसिं चेव पडिरूव-सद्दपादुव्भावे असिलेसं वृया । तत्थ पितुकज्जिकचेपेतिकचगते सव्वसद्दगते सव्वमाघगते सव्वपितुकिचोपलद्वीसु सव्वपितुउवलद्वीसु 10 एतेसिं चेव पडिह्न सहपादुक्मावेसु मघाओं बूया। तत्थ सन्वसोभगा-सोभग्गिय-सुभगगते सन्वह्नवोवजीविगते सन्ववे-सियागते सन्ववेसियाज्वकरणगते सन्वसोभग्गियकम्मोवयारगते सन्ववेसोवलद्धीयं एतेसि चेव पडिक्वसद्दपादुन्भावेसु पुन्वाओं फग्गुणीओ वूया। तत्थ सन्वडज्जगते सन्वसचगते सन्वधम्मगते सन्वधम्मिगगते एतेसिं केनेव पडिरूव-सइ-पादुक्सावेसु उत्तराओ फग्गुणीओ बूया। तत्थ सन्बहित्थगते सन्बहित्थपिडरूवगते य सन्बहित्थि वकरणगते सन्ब-हत्थिकम्मोपचारगते सन्वहत्थिउपजीविगते आदिचकम्मोवयारे आदिचोवलद्वीयं सन्वकारकोपलद्वीयं एतेसिं चेव पडि-15 रूव-सद्द्रपाउन्भावेसु हत्थं बूया। तत्थ सञ्वदंसणीयेसु रूवकार-चित्तकार-कट्ठकार-सञ्वरूवकारोवकरणे सञ्वअलंकारि-यगते सव्वालंकारेसु « अलंकारकम्मोवगरणेसु > अलंकारकम्मोवयारेसु एतेसि चेव पडिरूव-सद्दपादुव्भावेसु चित्तं बूया । तत्थ वायव्वेसु सव्ववायगते वीयणक-तालवेंटगते उखेवगते फूमिते वीजणकम्मोवयारेसु वातयत्तकी-योषचारेसु एतेसिं चेव पहिरूव-सद्दपादुव्भावे सातिं बूया । तत्थ वणस्सतीसु सव्वद्व्वगते सव्वसामण्णगते विसाहं वृया । तत्थ सन्वणानिमित्तसंबंधिगते सन्वमेत्तिज्वयारगते पसण्णेसु य एतेसिं चेव पडिरूव-सद्पादुव्भावेसु 20 अणुराधं व्या । तत्थ इस्सरेस सञ्बजेहगते सञ्बइंदकम्मोवयारगते इंदोपलद्धीयं एतेसि चेव पडिरूवगते सद्दपादुञ्मावेस जिहं वूया । तत्थ सव्वम्लजोणीगते सव्ववीजभूतगते सव्वमूलकम्मगते सव्वमूलोवयारगते एतेसिं चेव पडिरूव-सद-पादुन्भावे मूलं वूया । तत्थ आपुणेयेसु सन्वआपुणजोणीसु सन्वजलगते सन्वजलचरगते सन्वजलोवजीविगते सन्व-जलावगाहीगते णवपोतोवकरणे एतेसिं चेव पडिरूव-सद्दपादुच्भावेसु पुच्वासाढा वूया। तत्थ उव 🖙 सँताउवटू-लकहा द्धासंलावजोणीस 😭 णिहुँरकम्मोवयारेस 😭 णिहुलपिहरूव-सद्दपादुव्भावेस य उत्तरासाढा बूया 25 ल तत्थ अगोयेसु कत्तियं वा विसाहं वा बूया। ⊳ असाधारणेसु अगोयेसु कत्तियं बूया। साधारणेसु अगोयेसु विसाहं बूया । आपुणेयेसु अदं वा पुन्वासाढं वा सतविसयं वा बूया । तत्थ सन्वचतुष्पद्गते चतुकेसु रोहिणि वा मिगसिरं वा इत्थं वा अस्सिणीओ वा बूया । मतेसु मधं वा भरणीयो वा बूया । मूळजोणीपडिरूवगते रोहिणी वा मूछं वा वृया । तत्थ सव्वजाणपिहरूवगते 😭 कत्तियं वा रोहिणिं वा वृया । तत्थ सन्वरायोपळद्वीयं पुस्सं वा जेहं वा बूया । कंटकीरुक्खगते कत्तियं बूया । सगडजाणगते रोहिणि बूया । खीररुक्खेसु 30 चंदोपलद्वीयं मिगसिरपहिरूवे य मिगसिरं बूया । मुदितेसु पुरसं वा सतविसयं वा बूया । तत्थ असणोपलद्वीयं अई वा पुन्वासाढा सतविसयं वा बूया। तत्थ सन्वपरिसप्पगते असिलेसं बूया। तत्थ कोसीधण्णगते विसाहं वा मिगासिरं वा बूया। तत्थ सञ्वजोगगते कम्मोवलद्धीयं च मघा वा पुञ्चफरगुणीओ वा बूया। मतेसु पेतोवलद्धीयं मघा विण्णेया। सोमगीसोभिकोपचारेसु रूवोपजीविडवलद्धीसु य पुट्याओं फग्गुणीओ वूया। सन्वसिप्पिगते हत्थं वूया। वित्तेसु

K. 1

पाठः इं॰ त॰ नास्ति ॥ ५ विद्यानिद्यान्तर्गतः पाठः इं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ २ पिउकज्जोप॰ इं॰ त॰ ॥ ३ चेच हं॰ त॰ ॥ ४ ८ । एतिचिह्यान्तर्गतः पाठः इं॰ त॰ नास्ति ॥ ५ विद्यानिद्यान्तर्गतः पाठः इं॰ त॰ प्रविद्यान्तर्गतः पाठः इं॰ त॰ प्रविद्यान्तर्गतः पाठः इं॰ त॰ प्रविद्यान्तर्गतः पाठः इं॰ त॰ प्रविद्यान्तर्गतः पाठः इं॰ त॰ नास्ति ॥ ९ इस्तिचिद्यान्तर्गतः पाठः इं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥

#### वापंचासहसो णक्खत्तविजयज्झायो

2095

चित्तं बूया । सन्विमत्तगतेसु अणुराधं बूया । सन्वजलचरेसु अहा वा पुन्वासाढाओ वा सतिवसयाओ वा बूया । तत्थ सव्वरुद्दगते सव्वरुद्दोपयुत्तेसु पादुव्भावेसु अद्दा, आवसंपयुत्तेसु पुरिमेसु पडिरुवेसु पुव्वासाढा, सुरालायुहोधि-कमच्छकपादुब्भावेसु सतविसया बूया । तत्थ सब्बद्ब्बगते सब्बज्छगते जमलाभरणकजमलोपकरणे मिधुणचरेस सत्तेसु जमलणक्खत्ताणि वूया । सन्वगणितगतेसु सन्वजोगगते य समणो विण्णेयो । सन्वधण-धण्णगते धणिट्ठा विण्णेया ।

तत्थ पुरित्थमेसु पुरित्थमदाराणि बूया, दिक्खणेसु दिक्खणदाराणि बूया, पच्छिमेसु पच्छिमदाराणि बूया, 5 उत्तरेसु उत्तरदाराणि वूया । पुण्णामेसु पुण्णामाणि वूया, थीणामेसु थीणामाणि वूया । अतिकंतिहिं अतिकंताणं जोगं बूया, अणागतेसु अणागताणि जोगे बूया, वत्तमाणेसु संपतिजोगवत्तमाणाणि बूया । उसुणेसु अगोयेसु य सूरियपादुब्भावेसु य आदिचगताणि वूया । उवदुतेसु समाहाणिं वूया । अब्भंतरेसु जातिणक्खत्तं वूया । आदिमूलीएसु आदाणणक्खत्तं बूया । पुण्णामेसु कम्मणक्खत्तं बूया । बाहिरव्भंतरेसु मित्तसंबंधिणक्खत्तं बूया । बाहिरेसु परस्स णक्खत्तं बूया । पुण्णामेसु पुरिसणक्खत्तं बूया । थीणामेसु थीणक्खत्तं बूया । णपुंसएसु णपुंसकणक्खत्तं बूया । दढेसु णगरणक्खत्तं 10 बूया। पुघूसु देवणक्खत्तं। डहरचलेसु गामणक्खत्तं बूया। डहरत्थावरेसु खेडणक्खत्तं बूया। सुकेसु सुकपक्खे जुत्तं बूया। कण्हेसु कण्हपक्खे जुत्तं बूया। सुकेसु अंतेसु पुण्णेसु य पुण्णिमासिणीय जुत्तं ति बूया। कण्हेसु अंतेसु तुच्छेसु चेव अवामस्साइ जुत्तं ति बूया।

एवमाधारियतु काल-पक्ख-माण-जोगेसु आमास-सद्द-रूवपादुन्भावेसु जधाणिदिद्वाहिं उवलद्धीहिं णक्खत्ताणं जोगकालं बूया । तत्थ कुलणक्खत्तं उपकुलणक्खत्तं ति आधारिते अन्भंतरेसु कुलणक्खत्तं ति बूया, अन्भितरबाहिरेसु 15 कुलोपकुलं विण्णेयं।

चंदमगातो आधारितंसि कधं एतेसिं णक्खत्ताणं अडावीसाए चंदो गच्छति ?। एकविधं उत्तरेणं दक्किलणेणं वा. दुविधं उत्तरतो पमइणेण वा दक्खिणतो पमइणेण व त्ति, तिविधजोएण वा केसं उत्तरतो दक्खिणतो पमइमाणो व ति । णक्खत्ते उप्पण्णंसि पडिरूवतो आमासतो वा दक्क्षिणुत्तरेहिं आमासेहिं असामण्णेहिं एकविधजोगी दक्क्षिणेहिं द्क्लिणतो चंद्मसो गमणं बूया, उत्तरेहिं उत्तरेणं चंद्मसो गमणं बूया । दुविधजोगीणि द्क्लिणेसु मञ्झिमसा- 20 धारणेसु उत्तरेहि य मज्झिमसाधारणेहिं आमासेहिं दुविधजोगीणि णक्खत्ताणि बूया। दिक्खण-उत्तर-मज्झिमाणं आमा-साणं तिण्हं पि सेवणाय तिविधजोगीणि णक्खत्ताणि बूया । एककोदीरणेसु सद्द-रूवेसु एकविधजोगीणि बूया, दुगोदीरणे सइ-रुवेसु दुविधजोगीणि बूया, तिकोदीरणे सइ-रुवेसु तिविधजोगीणि बूया।

तत्थ सव्वसव्वीवणक्खत्ताणं णिएण णक्खत्तेण णक्खत्तसंठाणेण णक्खत्तगोत्तेण णियएण णक्खत्तकम्मोपचारेण णियएण णक्खत्तदेवएण णियएण णक्खत्तपडिरूवेणं णियएण णक्खत्तगोत्तेणं णियएणं णक्खत्तदेवताकम्मोवयारेणं चेव 25 णक्खत्तं णामतो गोत्ततो संठाणतो कुलतो गणतो कम्मतो जोगा-ऽजोगतो चेव सव्वमणुगंतव्वं भवति।।

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय णक्खत्तविजयो णामाज्झायो वक्लातो भवति वापंचासितमो 🗸 सँम्मत्तो 🗠 ॥ ५२ ॥ छ ॥

१ आपुरसंप° हं॰ त॰ ॥ २ आमासेहिं हं॰ त॰ विना ॥ ३ ⋈ ⊳ एतचिहान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥

अंगविज्ञापङ्ग्णयं ....

#### २१०

# [तिपंचासइमो उप्पातणज्झाओ ]

\_\_\_\_

णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स महावीरवद्धमाणस्स । अधापुर्वं खळु भो! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय उप्पातणामज्झायो । तं खलु भो ! तमणुर्वेक्खस्सामि । तं जधा-उद्धं णाभीय उद्धंभागेसु अन्तिलक्खगतं उप्पायं विज्ञा । अघो णामीयं अधोभागेसु भोम्मं उप्पायं बूया । तत्थ अंतिक्खेसु पुव्वाधारितेसु उप्पातेसु परिमंडल-5 गतेसु चंदा-SSदिचगतं उप्पायं वूया । कण्हेसु धूमकेतु-राहुगतं उप्पायं वूया । दीहेसु वहस्सतिगतं उप्पायं बूया। अंतरेसु धूमकेतु-सुक-बुधगतं उपायं बूया। सुद्धसुकेसु सुकगतं उपायं बूया। दंसणीयेसु बुधगयं उपायं बूया। किलिट्टेस धूमकेतुगतं उपायं वूया । ⊲ मेंदेस सणिच्छरगतं उपायं वूया । > थावरेस वुध-सणि-चर-बहस्सतिगतं उप्पायं बूया । चलेसु सुक्रमालोहित-धूमकेतु-राहुगतं उप्पातं बूया । अग्गेयेसु आदिचगतं, [ उप्पायं बूया ] । लोहितंके उक्तागतं उपायं बूया । कण्हेसु रित्तगतं उपायं बूया । संधिसु संझागयं उपायं बूया । सुकेसु आदिमूलीयेसु 10 पुन्वण्हगतं उप्पायं वूया । सुकेस मिन्झमिवगाढेस अद्भरत्तगतं उप्पायं वूया । सुकेस अंतेस अवरण्हगतं उप्पायं वूया । कण्हेसु आदिमूलीयेसु पदोसगतं उप्पायं वूया । कण्हेसु मिञ्ज्ञिमविगाढेसु अद्भरत्तगतं उप्पायं बूया । कण्हेसु अंतेसु पच्चसगतं उप्पायं वूया । अन्भंतरेसु अन्भंतरमगगतं उप्पायं वूया । बाहिरन्भंतरेसु सामेसु य मिन्झमवीधीगतं उप्पायं बूया । बाहिरेसु वेस्साणरपधगतं उप्पायं [बूया ] । पुरित्थमेसु पुरित्थमायं दिसायं उप्पायं बूया । दिक्खणेसु गत्तेसु द्किखणायं दिसायं उप्पायं बूया। पच्छिमेसु गत्तेसु पच्छिमायं दिसायं उप्पायं बूया। वामेसु गत्तेसु उत्तरायं दिसायं 15 डप्पायं वृया । णिद्धेसु उवरिट्टिमेसु मेघगतं उप्पायं वृया । चलेसु पभागतेसु य विज्ञुगतं उप्पायं वृया । फरुसेसु पंसुवुद्धिगतं उप्पायं बूया। कण्हेसु धूमकोपेतं रत्तिगतं उप्पायं बूया। अगोयेसु दिसादाहगतं उप्पायं बूया। णिद्धेसु चलेसु वृद्धिगतं उप्पायं वया । णिद्धेस चलेस रत्तेस य मंस-सोणितवृद्धिगतं उप्पायं वया । एवं पडिरूवोवलद्धीहिं पत्तेकसो पत्तेकसो बुद्धि-उप्पाता तेल्ल-घत-दुद्ध-वसा-विच्छिक-सप्प-परिसप्प-कील्ल-किविल्लगते वा उवलद्भव्वा भवंति । इति अंत-लिक्खगता उप्पाता वक्खाता भवंति ।

वत्थ भोम्मा उप्पाया भवंति माणुसा चतुप्पदा परिसप्पाता मच्छाता खुड्डसिरीसिवगता वणप्फितिगता गिरिणदि-गागता आयतण-उवकरण-सयणा-ऽऽसण-जाण-वाहण-भायणगता चेव भवंति । तत्थ केस-मंसु-लोमगते वणप्फितगतं उप्पायं बूया । तत्थ अपन्ते काले पाणे वा भोयणे वा आभरणे वा हसिते वा भणिते वा गीते वा णहे वा वादिते वा अपन्तकाले पेक्खितम्मि वा चडण्पदे वा परिसप्पे वा सप्पे वा खुड्डसिरीसिवे वा आहारे वा दंसणे वा पयाणे वा अपन्तकाले पुप्फ-फले उप्पातं बूया । तत्थ वणप्फितीसु एतेसु चेव अतिवत्तकालेसु एतेसु चेव पुव्विद्देहुसु पिहरूवेसु अतिवत्तकाले वणप्फितीगतं बूया । तत्थ पाण-भोयण-वत्था-ऽऽभरण-सयणा-ऽऽसण-पुप्फ-फल-घण्ण-प्पकरण-विविधिवविदीयदंसणे विगताभिरामे वा अभूतपुव्वपुप्फ-फल्या दुव्भावे विगतक्रववणप्फिती उप्पायं बूया । तत्थ उद्धं गीवाय सिरोसुहामासे अंजिलकर्षणे एकंसाधारणे उप्पायणोमुंचणे णमोक्कार-वंदित-पूतिय-छत्त-भिगार-लाउल्लोयिक-वासण-कडालोमहत्थ-उस्सय-समाय-महाभागाते चेव देवतागतं गहगतं उप्पायं बूया । दृढेसु पव्वत-गाम-दुग्ग-णगरगतं बूया । संखतेसु गामगतं उप्पायं बूया । अञ्मंतरेसु वित्थडेसु णगरगतं उप्पायं बूया । क्रिसे वित्थडेसु जणपदगयं
३० उप्पायं वूया । उत्तमेसु उण्णपसु य पव्वतगयं उप्पायं बूया । चिक्रसे प्राप्तं उप्पायं बूया । क्रिसे पणिक्रसे कृवगयं उप्पायं बूया । चलेसु पाणजोणीगते
क्रि संव्यपाणजोणीगए च्या सव्वपाणजोणीउवकरणे चेव पाणजोणीगतं वूया । उज्जभागेसु मणुस्सजोणीगतं उप्पायं

१ °प्पायणा णामा° हं॰ त॰ ॥ २ वक्खाइस्सा॰ सं ३ पु॰ । °वक्खायस्सा॰ सि॰ ॥ ३ ๗ ⊳ एतिचहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ °करणे एकंसाकरणे उपाहणोधुवणे णमो॰ सि॰ । करणे उपायणोउंधणे णमो॰ हं॰ त॰ ॥ ५–६–७ इस्तविद्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥

बूया । अत्ति(ति)ज्ञंभागेष्ठ तिरिक्खजोणीगतं उप्पायं बूया । > सन्त्रचउप्परेसु य चउरस्सेसु य चउक्केसु चतुप्पदोपकरणे चतुप्पदणामधेज्ञे थी-पुरिसउवकरणगते चतुप्पयगतं उप्पायं बूया । तत्थ उद्धंभागेसु चलेसु य सन्त्रपिक्स्यगते उक्करणे पिक्खउवकरणगते चीव परिसप्पगतं उप्पायं बूया । तत्थ दीहेसु कण्हेसु सन्त्रपरिसप्पावकरणे परिसप्पणामधेज्ञथी-पुरिसंउवकरणगते चेव परिसप्पगतं उप्पायं बूया । णिढेसु सन्त्रजलचरेसु सन्त्रमच्छेसु सन्त्रजलेसु थी-पुरिसउवकरणगते चेव मच्छगतं बूया । सन्त्रवीयगते कीडिकिविह्नगगए कीडिकिविह्नगगतं उप्पायं बूया । उत्थ छिण्ण-भिण्ण-कोहेतसहे पासाद-गोपुर-ऽद्दाख्ग-हंदधय-तोरणगतं वा उप्पायं बूया । अग्गेयेसु पागार-गोपुर-ऽद्दाख्ग-कोहागाराँ-ऽऽयुधाकार-आयतण-चेतिर्पस अग्गि-जल्ण-धूमपादुन्भावेण विज्ञपत्रणातं उप्पातं बूया । णिढेसु उदक्तवाहॅकअणादके उदकपादुन्भावेण अपवातक-अकालबुटं अणंतबुटं अणंतिमिर-पादुन्भावेणं वा बूया । पुधूसु अज्ञीतेसु सन्त्रभायणपिहिक्त्वगयं चेव भायणगतं उप्पातं बूया । जाणेसु सन्त्रजाणोपलद्धीयं जाणगतं उप्पायं बूया । किसेसु वत्थ-परिच्छदगतं उप्पायं बूया । थूलेसु थलगतं वा पहंकातं वा उप्पायं उद्दिक्गतं 10 अरंजरगतं वा बूया । समिसु सन्त्रभारपणते य आभरणगतं उप्पायं बूया । तिक्खेसु सन्त्रसत्थाते चेव सत्थातं उप्पायं बूया । अन्भंतरेसु णगरगतं उप्पायं बूया । अन्भंतरेसु अतेपुरगतं उप्पायं बूया । वाहिर-न्भंतरेसु वाहिरिकागतं उप्पायं बूया । वाहिरेसु जणपदगतं उप्पायं बूया । एवं आमास-सह-क्त्व-रस-गंध-फासपाउन्भावेसु अंतिलक्ख-भोम्मा चउन्त्रिधो उप्पातो आधारिचा यधुत्ताहिं उवलद्धीहिं उवलद्धन्यो भवति ।।

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय उप्पातो णामाञ्झायो तिपण्णासतिमो सम्मत्तो ॥ ५३ ॥ छ ॥

# [ चउपण्णासइमो सारासारज्झाओ ]

णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स । अधापुत्र्वं खळु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय सारासारो णामाज्झायो । तं खळु भो ! तमणुवक्खायिस्सामि । तं जधा—तत्थ अत्थि सारो णित्थ सारो त्ति पुत्र्वमाधारयि- 20 तत्वं भवति । तत्थ अन्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे पुण्णामघेज्ञामासे सारवंतो ति बूया । तत्थ बाहिरामासे छक्खामासे कण्हामासे तुच्छामासे णपुंसकामासे असारवंतो ति बूया ।

तत्थ सारगते पुग्वाधारिते सारं चतुव्विधमाधारये—धणसारं १ मित्तसारं २ इस्सरियसारं ३ विज्ञासारमिति ४ । तत्थ अब्भंतरेस धणमंतेस य धणसारं वृया १ । तत्थ महापरिगगहेस सव्विमत्तगते य मित्तसारं वृया २ । ॎ त्थ सव्विक्तयगए सव्वित्वयगए य इस्सरियसारं वृया ३ । आ तत्थ बुद्धिरमणेस सव्वसत्थबुद्धिगते य 25 विज्ञासारं वृया ४ । तत्थ उत्तमेस उत्तमो धणसारो वा मित्तसारो वा इस्सरियसारो वा ० विज्ञासारो वा ० विण्णेयो । मित्तसारो वा मित्तसारो वा इस्सरियसारो वा ० विज्ञासारो वा ० विण्णेयो । मित्तसारो वा मित्तसारो वा इस्सरियसारो वा विज्ञासारो वा विण्णेयो । तत्थ पचवरे पचवरो धणसारो वा कि मित्तसारो वा आ इस्सरियसारो वा विज्ञासारो वा विण्णेयो । तत्थ पचवरे पचवरो धणसारो वा कि मित्तसारो वा विज्ञासारो वा विण्णेयो ।

१ ०० एतिचहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ २ °सगते उवकरणे गते हं॰ त॰ विना ॥ ३ °रायमकाराआवव-णचेति॰ हं॰ त॰ विना ॥ ४ °एसु वण्णजलण॰ सि॰। °एसु श्रीयजलण॰ सं ३ पु॰॥ ५ °हकं अणोद॰ हं॰ त॰॥ ६ वाहिरगतं हं॰ त॰॥ ७ °य सारो णामा॰ हं॰ त॰॥ ८ हस्तिचहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ९ ०० एतिचहान्तर्गतः पाठः हं॰ त० नास्ति ॥ १० हस्तिचहान्तर्गतः पाठः हं॰ त० पव वर्तते ॥ ११ ०० एतिचहान्तर्गतः पाठः हं॰ त० नास्ति ॥ १२ हस्तिचहान्तर्गतः पाठः हं॰ त० एव वर्तते ॥

ं अंगविजापइ ण्णयं

288

तत्थ धणसारो भूमीगतो खेत्तगतो आरामगतो यगामगतो > णगरगतो ति भूमीगतो एस सारो पुन्वमाधार-यितव्यो भवति । तत्थ महावकासेसु अवत्तेसु भूमीसारो विण्णेयो । तत्थ सयणा-ऽऽसण-पाण-भोयण-वत्था-ऽऽभरणगते गिहसारं बूया । तत्थ चतुरस्सेसु खेत्तसारं बूया । उवग्गहणेसु आरामसारं बूया । रायगते विजयगते अव्वत्ते गामसारं बूया । रायगते विजयगते अव्वत्ते णगरसारं बूया । एतेसामेव जमकोदीरणे रज्जसारं बूया । इति भूमीगतो धणसारो 5 विण्णेयो ।

तत्थ पाणसारो धणसारो दुविधो आधारयितव्यो भवति—मणुस्ससारो १ तिरिक्खजोणियसारो चेव २। तत्थ सव्वसज्जीवगते पाणसारं वूया । तत्थ उज्जुभागेसु सव्वमणुस्सगते य मणुस्ससद्द-रूवपादुव्भावेसु य मणुस्ससारं वूया । तत्थ तिरियामासे सव्वतिरियजोणिगते सव्वतिरिक्खजोणियसद्द-रूवपादुव्भावे तिरिक्खजोणिगतं सारं वूया ।

तत्थ तिरिक्खजोणियगतो सारो णातव्यो भवति—अस्सा हत्थी गो-महिसं अयेळकं खरोट्टमिति विण्णेयं । तत्थ 10 सव्वासिंगिगते सिंगिपडिरूव-सद्दपादुब्भावे हत्थि-गो-माहिसं अयेळकिमिति विण्णेयं भवति । तत्थ तिणभोयीयु तिणभोयी विण्णेया । मंस-रुधिरभोयीयु हत्थी विण्णेया । कण्हेयु हत्थी वा मासा वा विण्णेया । खत्तियु हत्थी वा अस्सा वा पसू वा विण्णेया । सेतेयु खरा विण्णेया । सामेयु उट्टा विण्णेया । गहणेयु अयेळकं विण्णेयं । उपग्गहणेयु अस्सा गो-माहिसं उट्ट-खरे वूया । आकासेयु अगहणेयु य कायवंतेयु हत्थी विण्णेया । मज्झिमकायेयु अस्सा गो-माहिसा उट्टा य विण्णेया । मज्झिमाणंतरकायेयु खरा विण्णेया । पचवरकायेयु अयेळका विण्णेया । इति तिरिक्खजोणिगतो 15 मणुस्सगतो दुपद-चतुप्पदगतो पाणसारो विण्णेयो भवति ।

तत्थ धणसारो अज्जीवो सज्जीवो य दुविधो विण्णेयो। वित्थरतो एक्का(बा)रसर्विधो भवति—वित्तसारो १ सुवण्णसारो २ रूप्पसारो ३ मणिसारो ४ मुत्तासारो ५ वृत्थसारो ६ आभरणसारो ७ सयणासणसारो ८ भायणसारो ९ दृव्वोपकरणसारो १० अव्भुपहज्जसारो ११ घण(ण्ण)सारो १२। इति धणसारो विण्णेयो। तत्थ सव्वसंघातेसु वित्तेसु चतुरस्सेसु य
काहावणसारो विण्णेयो भवति १। पीतकेसु तंबेसु य सुवण्णसारो विण्णेयो २। सेतेसु अग्गेयेसु य रूप्पसारो विण्णेयो ३।

20 अणगोयेसु ४ मैणिसारो विण्णेयो ४। आपुणेयेसु > मृत्तासारो विण्णेयो ५। किसेसु वित्थतेसु पुधूसु य सव्ववत्थगते
सव्वतंतुगते चेव वत्थसारो विण्णेयो ६। सामेसु सव्वआभरणगते य आभरणसारो विण्णेयो ७। चतुरस्सेसु कडीयं च
आसणसारो विण्णेयो, पट्टेसु ( बट्टेसु ) सव्वसत्तेसु य सयणसारो विण्णेयो ८। पुधूसु सव्वभायणपडिरूवगते य भायणसारो विण्णेयो ९। हत्थ-पादपरामासे सव्वसिष्पिकगते य उवकरणगते य उवकरणसारो विण्णेयो १०। आहारेसु सव्वसु
अव्भुपहज्जेसु सद्द-रूवेसु य अव्भुपहज्जाणं अव्भुपहज्जसारो विण्णेयो ११। अणूसु सव्वधण्णगते य धण्णसारो
१६ विण्णेयो १२। चलेसु पाद-जंघे य जाणसारो विण्णेयो। इति धण्ण(ण)सारो सज्जीवो अज्जीवो य दुविधो विण्णेयो

पक्कारसिविधो (बारसविधो) वित्थरेण वक्खातो भवति।

तत्थ मित्तसारो पंचिवधी आधारियतव्दो भवति । तं जधा—संबंधिसु १ मित्ताणि २ वयस्सा ३ थिया ४ कम्म-कर-मिचवगो ५ चेति । तत्थ अव्भंतरव्भंतरेसु सव्वसंबंधिगते य संबंधिणो विण्णेयो १ । बाहिरव्भंतरेसु सामेसु य मित्ता विण्णेया २। सामेसु वयस्सा विण्णेया ३। थीणामेसु थिया विण्णेया ४। पेस्सेसु अंतेवासी विण्णेया, बाहिरेसु बाहिरो ३० कम्मकर-भिचवग्गो त्ति विण्णेयो ५ । तत्थ थीसु पुव्वाधारितासु समागमेसु भज्जावग्गो विण्णेयो । सामेसु गमेसु अंतेसु सहिवग्गो विण्णेयो । पचवरकायेसु दासिवग्गो कम्मकरवग्गो त्ति वा विण्णेयो । तत्थ भज्जासु पुव्वाधारितासु बालेयेसु थणेसु य कोमारीणं भज्जाणं सारं बूया । चलेसु पुण्यभवाणं भज्जाणं सारं बूया । तत्थ पुरिसेसु संबंधिसु य पुव्वाधा-

१ ०० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ २ °माहारियद्वो हं॰ त॰ ॥ ३ हत्थ सप्र॰ ॥ ४ वा मसा हं॰ त॰ ॥ ५ °पहेज्ज ° हं॰ त॰ विना ॥ ६ ०० ०० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ७ अण्णेसु हं॰ त॰ ॥ ८ समागमेसु हं॰ त॰ विना ॥

#### पणपण्णासङ्मो णिघाणञ्ज्ञाओ

र्१३

रितेसु य सव्वप्पसूर्तेसु पुष्फ-फलेसु पुरिसेसु य पुत्तसारं बूया। एतेसु चैव थीणामेसु कण्णेयेसु कण्णासारं बूया। इति मित्तसारो विण्णेयो भवति ।

तत्थ इस्मिरियसारे पुन्वाधारिते इस्मिरियसारं दुविधं आधारए—अन्त्रचं सुन्वत्तं चेति । तत्थ सुन्वत्तो अधिकरणं णायकत्तं अमचत्तं रीयत्तं वेति । तत्थ अन्वत्ते इस्मिरियसारे पेस्साणं रायपुरिसस्स य पेस्सत्तं वूया । तत्थ अन्वत्तेसु पच्चवरकायेसु चेव संसयं मिन्झमाणंतरेसु पेस्साणं रायपुरिसस्स णिस्सियं इस्मिरियसारं वूया । मिन्झमकायेसु थाणप्पत्तं ठ अधिकरणत्थं वूया । कायमंतेसु सेणापितं वा अमचं वा णायकं वा वूया । एतेसु चेव आहारेसु रायिणं वूया । जधुन्ताहि य थाणन्झाये थाणोवलुद्धीहिं इस्मिरियसारं वूया । इति इस्मिरियसारो विण्णेयो ।

तत्थ विज्ञासारे पुन्वाधारिते सन्वबुद्धिरमणेसु सन्वविज्ञासत्थगते य पडिरूव-सद्दपादुन्भावेसु चेव विण्णेयाणं सत्थाणं वा विज्ञासारं बूया। तत्थ कायमंतेसु विज्ञासारं गतं बूया। मिन्झिमकायेसु उत्तमाणंतरेसु य विज्ञाविस्सुयं बूया। मिन्झिमणंतरकायेसु मिन्झिमजहण्णसारेसु य असमत्तविज्ञं बूया। पचवरकायेसु 10 जहण्णेसु य विज्ञाविलंबितं बूया, विज्ञाछित्तं वा बूया। इति विज्ञासारो विण्णेयो।।

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाए अंगविज्ञाए [सारा]सारो णामाज्झातो वक्खातो चन्यातो ॥ ५४ ॥ छ ॥

# [ पणपण्णासइमो णिधाणज्झाओ ]

----

णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स । अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय णिधाणं णाम- 15 ज्झार्यं। तं खलु वक्खायिस्सामि। तं जधा- कि तैत्थ अत्थि णिहाणं णित्थ णिहाणं ति पुन्वमाहारिययन्वं भवति । तत्थ अन्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे अत्थि णिहाणं ति बूया। तत्थ बन्झामासे चलामासे लुक्खामासे कण्हामासे तुन्छामासे अत्थि (णिह्थ ) णिहाणं ति बूया। अ

तत्थ अत्थि णिधितं ति पुञ्बमाधारिते णिधितमद्विधमादिसे । तं जधा—भिण्णसतपमाणं भिण्णसहस्सपमाणं क्या कोडिपमाणं अपरिमियपमाणिमिति । कायमंतेसु उम्मद्देसु अपरिमियणिहाणं बूया । तेत्थ 20 अपुण्णामेसु अब्भंतरामासे दढ़ामासे णिद्धामासे पुद्धामासे पुण्णामासे य समं बूया । भिण्णे दसक्खे पुञ्चाधारिते दो वा चत्तारि वा अद्व वा बूया । समे पुञ्चाधारिते दसक्खे वीसं वा [चत्तालीसं वा ] सिंह वा असीतिं वा बूया । वीसासु समासु पुञ्चाधारितासु दो वा चत्तारि वा छ वा अट्ठ वा सताणि बूया । तथा सहस्साणि तथा सयसहस्साणि तथा कोडीओ तथा अपरिमिते एतेण 'बीयगमेण दसक्खिभण्णादी जाव अपरिमितो त्ति सञ्चं समे आधारिते समणु-गंतञ्चं भवति । तत्थ थीणामेसु चलेसु छुक्खेसु बज्झेसु सुक्खेसु णीहारेसु समग्गेसु चेव सह-रूवपादुब्भावेसु विसमो- 25 पलद्धीसु चेव विसमं बूया । तत्थ भिण्णे दसक्खे विसमे पुञ्चाधारिते एकं वा तिण्णि वा पंच वा सत्त वा णव वा बूया । इसक्खे पुञ्चाधारिते दस वा तीसं वा पण्णासं वा सत्तरिं वा णउतिं वा बूया । एवं भिण्ण-सतत्त्रमाणे विगले दसक्खेसु पुञ्चाधारितेसु सञ्चमणुगंतञ्चं भवति । तत्थ सतत्त्रमाणे विगले पुञ्चमाधारिते स्तयं वा तिण्णि वा सताणि अ पंचै वा सताणि । सत्त वा सयाणि णव वा सयाणि बूया । एवं भिण्णसहस्स-प्रमाणं विगलेसु एतेसु पुञ्चाधारितेसु समणुगंतञ्चं भवति । एवं विगलसहस्सप्पमाणं भिण्णसहस्स-प्रमाणं भिण्णसहस्स-प्रमाणं भिण्णसहस्स-प्रमाणं भिण्णसहस्स-प्रमाणं भिण्णसहस्स-प्रमाणं भिण्णसहस्स-प्रमाणं भिण्णति भिण्णसहस्स-प्रमाणं भिण्णसहस्स-प्रमाणं भिण्णति भिण्णति । भिण्णन ३०

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ रायित्तं हं॰ त॰ ॥ २–३ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठसन्दर्भः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४ तत्थ पु॰ सि॰ ॥ ५ वीयरागेण हं॰ त॰ ॥ ६ ०० ०० एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥

#### अंगविज्ञापङ्ग्णयं

र१४

सतसहस्सप्पमाणं भिण्णकोडीप्पमाणं अपरिमितं च विगलप्पमाणं एतेण कमेण जधुत्ताहिं उवलद्धीहिं उवलब्भ सव्वमेव विगलप्पमाणं समणुगंतव्वं भवति ।

तत्थ कंसि देसं सि णिधाणं पुञ्चमाधारितं ? ति इमाहिं उवलद्धीहिं समणुगंतञ्वं भवति-तत्थ उल्लोगिते पासायगतं बूया मालगतं वा पट्टीवंसगतं वा आलग्ग[गतं] वा पागारगतं वा गोपुरगतं वा 😭 अट्टालगयं वा रुक्खगतं 🛭 वा 🖘 पव्यतगतं वा बूया । तत्थ असंखयेसु रुक्खगतं वा पव्यतगयं वा बूया । संखतेसु आमास-सद्द-पडिरूव-पादुब्भावेस अवसेसाणि बूया । तत्थ सब्वजोधगते सब्वरायगतेसु य पागार-गोपुर-ऽट्टालक-धयगतं बूया । णिगामपघेसु बारगयं बूया । सिण्णरुद्धेसु पागारगतं बूया । पविद्वेसु अट्टालगगतं बूया । सयणासणे उवविद्वे-संविद्वेसु पासातगतं वूया । सञ्वदिञ्वजोणिगते देवतायतणगतं बूया । केस-मंसु-सञ्वमूलगते य गिहणिस्सितं वूया । णिद्धेसु कूविअणिधितं वूया । गंभीरेसु कूवियणिधितं बूया । उपदुतेसु उद्वितपट्ठे रण्णे वा णिधितं वूया । गहणेसु गहणंसि 10 अरण्णगतं णिधितं बूया । उवग्गहणेसु आरामगतं णिधितं बूया । आकासेसु आकासे णिधितं बूया । गहणाणं आका-साण य सँमामासे जणपद्गतं वा अरण्णाणं वा सीमंतिकासु वा 😭 आरामसीमंतिकासु वा 😪 णिधितं बूया । चतुरस्सेसु संकड्डेसु खेत्तगतं णिधितं वूया। इति थावराणि णिधिताणि वूया। अव्भंतरेसु गत्तेसु दीहेसु रच्छागतं णिधितं [ बूया ]। परिमंडलेसु णिवेसणंसि णिधितं बूया। पुरिमेसु रायमग्गे णिधितं बूया। कायमंतेसु रायमग्गे णिधितं व्या । मन्झिमकायेसु रायमगासमासु रच्छासु णिधितं वूया । मन्झिमाणंतरकायेसु खुडिकासु रच्छासु णिधितं बूया । 15 पचंवरकायेसु णिकुडरच्छासु णिधितं वूया । अञ्भंतरव्भंतरेसु अव्भंतरव्भंतरे णिवेसणे णिधितं वूया । मत्थकेसु मालगतं वृया। कण्हेस आलगगतं वृया। उद्धेस कुडुगतं वृया। केसेस िर्णवगतं [ वृया ]। णासायं णत्थणपोरुसे वा पणालीगतं वृया । अंतेसु गंभीरेसु कुपी[ग]यं ति बूया । पालुस्मि ईुंड्रेसु य वचाडगत्ं ति बूया । उद्रे मुखे वा गव्भगिहगतं [ बूया ] । पुरत्थिमेसु अंगणगतं बूया । अ पैच्छिमेसु पच्छावत्थुगतं बूया । ⊳

कंसि भायणंसि पुन्वमाधारियंसि १-तत्थ मूळजोणिगते कट्टभायणगतं बूया । धातुजोणीयं सारमंतेसु य 20 छोहीगतं वा कडाहगतं वा अरंजरगतं वा कुंडगतं वा उक्खिलगतं वा रिकगतं वा छोहीवारगतं वा बूया । तत्थ महाव-कासेसु उंद्विकं वा छोहिं वा कडाहकं वा बूया । मिन्झमकायेसु कुंडगतं वा उक्खिलगतं वा वारगतं वा छोहवारगतं वा बूया । पचवरकायेसु आयमणी वा सत्थिआयमणी वी चरुकगतं वा ककुळुंडिगतं वा णिधाणं बूया । एतेसामेव तिण्हं सिण्णधाणाणं दढामासेसु तत्थ तिविधं पि य भायणं बूया । तत्थ पिक्छिक्वेहिं आमासेहि य मूळजोणी-धातु-जोणीउवळद्धीहिं संठाणेहि य भायणगतं बूया । वित्थडेसु भूमीयं णिधितं बूया । तत्थ ओमज्जितेसु अणाहारेसु अण्णेहिं इितं णिधियं बूया । ठितामासेसु पच्छा णीहारेसु णिधिद्वाणा विष्पण्डं बूया । केवळणीहारेसु णिधितं ति बूया । अब्भंतरामासे देढामासे णिद्धामासे पप्पे णिधितं ति बूया । तत्थ बज्झामासे चळामासे छक्खा-मासे कण्णामासे अष्पप्पे णिधितं ति बूया । सुभा-ऽसुभेसु पत्तं णिधिं अण्णेहिं हिरतं ति बूया । असुभेसु पुञ्च-पादुक्भावेसु पच्छा सुभेसु पुञ्चमपरिकिट्टो णारासो पाविहिसि । णिधिं ति बूया । एवं गणणापरिसंखाय देस-भागो-वळद्धीहिं भाजणोपळद्धीयं दिसाउवळद्धीयं अप्पणीयक-परातकोपळद्धीहिं छंभ-विष्पणास-णट्ठ-पडिछंभोपळद्धीहि य अपासास-सद्द-क्वपादुक्भावेहिं सन्तं समणुगंतन्त्वं भवति ॥

॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय णिधाणो णामाज्झातो वक्खातो भवति पणपण्णासितमो सम्मत्तो ॥ ५५ ॥ छ ॥

१ इस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ २ °ट्टाणं सं° हं॰ त॰ ॥ ३ समासेण जण° हं॰ त॰ ॥ ४ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ५ खंडिकासु हं॰ त॰ विना ॥ ६ णिद्धगतं हं॰ त॰ ॥ ७ °ठीसगतं हं॰ त॰ विना ॥ ८ दुद्धेसु हं॰ त॰ विना ॥ ९ ० अट्टिकं वा छोहिकं वा हं॰ त॰ ॥ ११ वा चारूक-गतं वा कुछुं° हं॰ त॰ ॥ १२ रूढामासे हं॰ त॰ ॥ १३ णिघितं ति सि॰ ॥

#### छुप्पण्णासङ्मो णिव्वसुत्तज्झाओ

२१५

## [ छप्पण्णासइमो णिव्वसुत्तज्झाओ ]

-00

णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स । अधापुन्नं खलु भो ! महापुरिसिदण्णाय अंगविज्ञाय णिन्तिसुत्तं णामाज्ञायं । तं खलु भो ! तमणुवन्खस्सामि । तं जधा—तत्थ अत्थि बद्धं णित्य बद्धं ति पुन्यमाधारियतन्नं भवति । तत्थ
अन्धंतरामासे दृढामासे उल्लोगिते ओहसिते माता-पितिसह-रूवपादुन्भावे उक्कृद्धे अप्फोडिते णवपुण्णामपहट्ठ-तुट्ठ-पचुद्ग्गे
पुप्फे फले वा उवलद्ध-संत-अत्थिसहपादुन्भावे अत्थि बद्धं ति बूया । तत्थ बज्ज्ञामासे चलामासे उक्कासिते खुधिते ठ
णिम्माज्ञिते णिल्लिखिते पकुट्ठे पम्मुए अवमट्ठे अवलोयिते ओलोगिते ओसारिते अणुद्दत्ते अपचुद्ग्गे अपहट्ठे पुप्फे
फले वा पादुन्भूते एवंविषे वा क्ष्ण्य पाँडिरूव-सहपादुन्भावे आवरण-असंत-णिथसह ज्ञ्ज्ज्ञाणीगतं ३ । तत्थ बद्धं ति
बूया । तत्थ बद्धे पुन्वाधारिते बद्धं तिविधमाधारये—पाणजोणीगतं १ मूलजोणीगतं २ धातुजोणीगतं ३ । तत्थ जधुत्तार्हि
पाणजोणी-मूलजोणी-धातुजोणीडवलद्धीहिं पाणजोणी य [ मूलजोणी य ] धातुजोणी य उवलद्धन्वा भवति । एताणि 10
सन्वाणि आधारियत्ता पत्तेगं जधुत्तार्हिं अवलद्धीहिं > आमास-सह-रूवोपलद्धीहिं उवलद्धव्वाणि भवति ।

मूलजोणीगते पुब्बाधारिते तं चतुव्बिधमाधारये-मूलगतं खंधगतं अगगतं पत्तगतिमिति फलगतिमिति । एतं एवमादि चतुव्विधं मूळजोणीगतं जधुत्ताहिं उवळद्वीहिं पत्तेकसो पत्तेकसो आधारियत्ता आधारियत्ता सव्वं समणु-गंतव्वं भवति । तत्थ धातुजोणिगते पुव्वाधारिते तं दुविधमाधारये—मणिधातुगतं चेव ⊲ लोहेंधातुगतं चेव । ⊳ तत्थ सन्वलोहधातुपिहरूवेण तस्सइपादुन्भावेण चेव लोहधातुगतं उवलद्भन्वं भवति । तत्थ सन्वमणिधातुपिहरूवेण 15 सन्वमणिधातुगतं उवलद्भन्वं भवति । पुणरिव धातुगतं दुविधमाधारियतन्वं भवति—अग्गेयमणग्गेयं चेति । दुविधमवि जधुत्ताहिं उवलद्धीहिं उवलद्भव्वं भवति-तत्थ अग्गेयाणि सव्वलोहगयाणि लोहियक्बो पुलओ गोमेद्ओ मसारगहो खार-मणी चेव, अवसेसाणि धातु अणग्गेयेसु उवलद्भव्वाणि भवंति । तत्थ जधुत्ताहिं उवलद्भीहिं सन्वलोहाइं सन्वमणीसु य उवलद्भव्वाणि भवंति । तत्थ घट्टेसु मणि वा संखमंडं वा पवालयं वा बूया । ओमत्थिते पर(रि)मत्थिते सव्वविद्ध-पिंडरूवे य विद्धैभंडं बूया | मुत्ताओ य आधायितेण अविर्द्धभंडं बूया । तत्थ सामेसु सन्वाभरणगते चेव आभरणगतं 20 बूया । तत्थ कोडिते खोडिते दंतणहे अंजण-पासाण-सक्करा-छेटुक-ढेझिया-मच्छक-फझादिसु सव्वकढिणगते सव्वकडगए सञ्बच्चण्णाते सर्व्वधणपिहरूव उवकरणगते चेव धैणं बूया । उद्धं णाभीय काहावणे बूया । अधो णाभीय णाणकं बूया । तत्थ अन्भंतरामासे सन्वसारगते सन्वकाहावणोपकरणगते य काहावणे बूया । तत्थ काहावणेसु पुन्वाधारितेसु उत्तमेस उत्तमयत्तिए बूया, मञ्झिमेस मञ्झिमयत्तिए बूया, जहण्णेस जहण्णयत्तिए बूया, साधारणेस उत्तममञ्झिम-जैहणोसु साधारणयत्तिए बूया, आदिमूलेसु पुराणे बूया, बालेसु णवाए बूया। तत्थ बन्झामासेसु असारगते य 25 सन्वणाणकपडिरूवगते य णाणकं बूया । तत्थ णाणए पुन्वाधारिते कायमंतेसु सन्वमासकपडिरूवगते य मासए ब्रूया, मज्झिमकाएस अद्धमासकपडिरूव-सद्दपादुब्भावे य अद्धमासए बूया, मज्झिमाणंतरकाएस सव्वकाकणिपडिरूवगते य काकणि बूया, पचवरकाएस सन्वअद्वपिडरूक्याते य अद्वातो बूया। तत्थ अन्भंतरेसु छेए बूया, बाहिरन्भंतरेसु पत्तेये बूया, बाहिरेसु बाहिराहियं बूया, कण्हेसु लोहं बूया, फालितेसु गाढं बूया, दढेसु सारमंते बूया, चलेसु र्अंप्पसारं बूया, चतुरस्सेसु चतुरस्सं बूया, वट्टेसु वट्टं बूया, लेहागते लेहागतं चित्तं बूया, सण्हेसु अप्पलक्खणं बूया, 30 थलेसु उत्ताणलक्खणं बूया, उविद्धेस उविद्धलक्खणं बूया । एतेसु अक्खठाणाणि भवंति ।

१ °ते पम्हुत्ते अव° हं॰ त॰ ॥ २ पादुब्भावे एवं° हं॰ त॰ ॥ ३ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४-५ एत-चिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ६-७-८ विट्ठमं हं॰ त॰ ॥ ९ °व्यडंकरा° हं॰ त॰ सि॰ ॥ १० °व्यवणणप° हं॰ त॰ ॥ १२ °हण्णसाधा° हं॰ त॰ ॥ १३ °सु यत्तिये वृ्या, वाहिरवाहिरे हतं वृ्या, हं॰ त॰ विना ॥ १४ अप्पासा हं॰ त॰ विना ॥

ं अंगविज्ञापइंण्णयं ः

388

एँ एककेसु गत्तेसु एकाभरणे एकोपकरणे एकचरेसु सत्तेसु एकवीणियं एकंगुिठग्गहणे एकसाहागते य एकं बूथा। तत्थ दंडेसु गत्तेसु जमलाभरणे जमलोवकरणे मिधुणचरेसु सत्तेसु विअंगुलिग्गहणे विसाहागते सन्वविगपिडरूवगते य दुवे बूया । तत्थ तिए भमुहासंगयए णासाचूलायं पोरिसे तियंगुलिगाहणे सन्वतियपडिरूव-सद्दपादुव्भावे य तिण्णि बूया । तत्थ चतुरस्सेस चतुकेस सञ्बचतुष्पदेस चतुरंगुलिगाहणे पादतल-पाणितलेस सञ्बचतुसाहागते सञ्ब-5 चतुक्रपडिरूवे य चत्तारि बूया। तत्थ दंतेसु थणेसु अंसे मुद्दीकरणे फियगाहणे पंचकपरामासे पंचकपडिरूवेसु य पंच वूया। तत्थ गंडे मणिबंधणे गोप्फासु छक्कपडिरूवे य छ वूया। तत्थ सोणीयं कण्णेसु पस्सेसु कुक्खीसु य सत्तकपडिरूवे य सत्तकं बूया । तत्थ णिडाले कण्हे उरमज्झे हिदए णाभीयं अडकपिडरूवे य अडकं बूया । तत्थ चतुक-पंचकपरा-मासे एकके अहगसिहए बिए सत्तगसिहए तिए छक्कासिहते णवगपिड रूव-सद्दपादुव्भावे य णव बूया। तत्थ पंचगदंडो-दीरणे पंचकजुवलकपरामासे एकए णवकसिहते विए अट्टगसिहते चउके लक्ष्यासिहते दस बूया। एवं एकारसकसिहते 10 बारसक-तेरसक-चोइसक-पण्णरसक-सोलसक-सत्तरसक-अट्टारसक-एकूणवीसाका वग्गा आमास-पडिरूवसंजोगेहिं पडि-ह्व-सद्द-आकारपादुव्भावेहि य एक्त्तरवड्डीय णेतव्वा भवंति। तत्थ अंसफलए कोप्परे जण्णूसु वीसं ब्रुया। तूरुमज्झे पणुवीसं वूया । पट्टीयं तीसं वूया । अंतरोदरेण पणतीसं वूया । णाभीयं चत्तालीसं वूया । उपरि णाभीयं प्रणतालीसं बूया । उवरि णाभीयं अंगुलेसु पण्णासं बूया । हेट्ठा हितयस्स पंचावण्णं बूया । हियए सिंट बूया । उवरि हिययस्स पंचमिं बूया। अक्खए सत्तरिं बूया। गीवामञ्झे पण्णत्तरिं बूया। हणु-कवोळे असीतिं बूया। उत्तरोडे 15 पंचासीतिं बूया । भमूसु णडतिं बूया । णिडाले पंचाणडतिं बूया । सीसे सतं बूया । बाहुमज्झे उरमज्झे य तीससयं बूया। तालुये जिञ्मायं वासंते मुहे त्ति सहस्सं बूया। गीते विप्पेक्खिते विजिभिते सहस्समेतं बूया। पुँठविद्देण चेव कमेण अक्खहाणाणि यधुद्दिहाणि एक्त्र्तारियाय वड्डीय समत्त-भिण्णोवलद्धीहिं चेव आधारियत्ता आधारियत्ता काहावणा णाणकोवलद्धीओ य आमास-पिहरूवसंजोगोपलद्धीहिं आकार-सण्णा-सद्द-रूवपादुव्भावेहिं सव्वं समणुगंतव्वं

तत्थ 'कंसि वद्धं ?' पुन्वमाधारिते णासायं थणेसु पोरिसे त्ति थैंविकाय त्ति वूया । मुखे पिहंते णाभीयं अक्खीसु त्ति चम्मकोसगतं वूया । अवहत्थेसु कुक्खीसु त्ति पोट्टिलकागतं वूया । दढेसु बद्धं वूया । चलेसु सुकं वूया । अंगेलीसु चक्कवद्धं वूया । चलेसु सुकं वूया । अंगेलीसु चक्कवद्धं वूया । तणूसु हेत्तिवद्धं वूया । अन्मंतरेसु सकं वूया । वाहिरेसु परकं वूया । वाहिर्द्भातरेसु सक्परकसाधारणं वूया । कायमंतेसु सुवण्णप्पमाणं वूया । मिन्झमाणंतरकायेसु सुवण्णमासकप्पमाणं वूया । पचवरकायेसु धुवण्णकाकणि वूया । अन्वरकायेसु धुवण्णकाकणि वूया । अन्वरकुतं वूया । णिव्युएसु णिव्वयं वूया । अन्वरकुद्धं वूया । णीहारेसु वयगयं वूया । थीणामेसु अद्धितमेव वूया ।।

।। इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय णिब्बुसुत्तो णामाञ्झायो वक्खातो भवति छप्पण्णासतिमो ॥ ५६ ॥ छ ॥

१ एकं ए° हं॰ त॰॥ २ णासाभूयालं पो° हं॰ त॰॥ ३ पुब्बुद्दिट्टेण हं॰ त॰॥ ४ चिवकाय हं॰ त॰॥। ५ ओवेट्टित-परिवेट्टिते उअट्टि॰ हं॰ त॰ विना ॥ ६ अणिजुत्तेसु अपरिणिव्वुतिं सं ३ पु॰। अणिव्वपसु अपरिणिव्वयं हं॰ त॰॥ ७ इस्तिचहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ८ ॰सु चय॰ हं॰ त॰॥ ९ अद्धिद्धं मेयं बू॰ हं॰ त॰॥

#### सत्तपण्णासइमो णट्टकोसयज्झाओ

२१७

# [सत्तपण्णासइमो णहकोसयज्झायो]

णमो भगवतो यसवतो महापुरिसस्स वद्धमाणस्स । अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसिद्धणाय अंगविज्ञाए णद्धाणद्दो णामाज्झायो । तं खलु भो ! तमणुवंक्खाइस्सामि । तत्थ णहं ण णहिमिति पुन्वमाधारियतन्वं भवति । तत्थ णत्तंपिडिप्पिधणे सोत्तपिडिप्पिधणे पाणपिडिप्पिधणे पुहपिडिप्पिधणे अद्वाणपिडिप्पिधणे छिदपिडिप्पिधणे वज्झामासे चैलामासे अणामिकागहणे पह्नत्थे पसंखित्ते मुत्ते पिकण्णे णिक्खित्ते उवादिण्णे बँद्धमुत्ते अवसिक्षते अवणामिते विणासिते 5 णह-हरियसद्दपादुन्भावे णहं बूया । तत्थ अन्भंतरामासे दढामासे णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामासे आहारेसु अणह-हरितपादुन्भावे चेव ण णहं ति बूया ।

तत्थ णहे पुन्वाधारिते णहं तिविधमाधारये-णहं वा पम्हुहं वा हरितं वा । तत्थ अणामिकागहणे वंधणमोक्खणे दाणापित्तगते णिक्खेवउपावणे वज्झे णहो त्ति वूया । तत्थ सोत्तपिडिप्पिधाणे णेत्तपिडिप्पिहाणे क्लि धाणपिडि-पिहाणे जिल्ला पप्तिहिप्पिहाणे क्लि प्राचिक प्

तत्थ णहं दुविधं-सज्जीवं अज्जीवं चेति । तत्थ अन्भंतरामासे चलामासे णिद्धामासे पुण्णामासे सव्वसज्जीवगते चेव सज्जीवं णहं बूया । तत्थ बज्झामासे दढामासे लुक्खामासे तुच्छामासे सव्वअज्जीवगते चेव अज्जीवं णहं बूया । तत्थ सज्जीवे णहे पुव्वाधारिते सज्जीवं णहं दुविधमाधारये-मणुस्सजोणीगतं तिरिक्खजोणिगतं चेव ।

तत्थ तिरियामासे तिरियगते तिरियविलोगिते सन्वितिरिक्खजोणिगते पिडिक्तव-सद्देपादुन्भावे सन्वितिरिक्खजोणी- 15 परामासे सन्वितिरिक्खजोणीसद्दगते सन्वितिरिक्खजोणीणामोदीरणे तिरिक्खजोणीणामधेज्जे थी-पुरिसगते तिरिक्खजोणीणामधेज्जे उवकरणे तिरिक्खजोणीउवकरणे चेव तिरिक्खजोणी णृहं बूया । तत्थ तिरिक्खजोणीयं पुन्वाधारितायं तिरिक्खजोणीं तिविधमाधारये—पिक्खगतं चतुष्पद्गतं परिसप्पगतं चेति । तत्थ उद्धंगीवा-सिरो-मुहामासे णक्खतः-चंद्द-सूर-गह-तारागणपिडिक्व-सद्दपादुन्भावे उद्धंभागागते सन्वपिक्खपादुन्भावे सन्वपिक्खणामधेज्जोदीरणे क्रिं र्संवपिक्खणामधेज्जे थी-पुरिसगए आ सन्वपिक्खणामधेज्जोवकरणद्व्वगते सन्व-20 पक्खीउवकरणे चेव पिक्सं नहं बूया । तत्थ सन्वचतुरस्सेसु वा चतुष्पद्सु वा चतुष्पद्पादुन्भावे चतुष्पद्परामासे चतुष्पद्सह्गते य चतुष्पद्णामधिज्जोदीरणे चतुष्पयमये उवकरणे चतुष्पदोपकरणे चतुष्पद्णामधेज्जे थी-पुरिसे चतुष्पद्-उवकरणद्व्वगते चउष्पद्सहरूवातेसुन्भावेसु चउष्पयं णृहं बूया । तत्थ कण्हेसु सन्वदिहेसु सन्वपरिसप्पपादुन्भावे परिसप्पपरामासे परिसप्पसहरूवे सन्वपरिसप्पणामोदीरणे परिसप्पमये उवकरणे परिसप्पउवकरणाते परिसप्पणामधेज्जे थी-पुरिसप्रदेश वेव परिसप्पं नहं ति बूया ।

तत्थ पिक्ससु णहेसु पुन्वाधारितेसु जलचरं थलचरं ति पुन्वमाधारियतन्वं । तत्थ आपुणेयेसु सन्वजलयेसु सन्वजलचरेसु जलचरजलयपरामासे जलचरजलयणामोदीरणे जलचरजलयणामधेज्ञे उवकरणे थी-पुरिसद्व्वोवकरणे सद्द-क्रवपादुब्भावेसु जलचरं पिक्स नष्टं ति बूया । तत्थ लक्सेसु थलेसु य थलयेसु य थलचरेसु य सत्तेसु थलय-थलचरपरामासे थलयथलचरसद्दणामोदीरणे थलयथलचरजवकरणपादुब्भावे सन्वथलयथलचरणामधेज्ञे उवकरणे थी-पुरिसे य थलचरजवकरणसद्द-क्रवपादुब्भावे थलचरं पिक्स णहं बूया । तत्थ अब्भंतरेसु आहारेसु सन्वगामेसु ३०

१ °वक्खस्सा° हं॰ त॰ ॥ २ णेत्तपिडिप्पिघणे मुहपिडिप्पिघणे अवाणपिडिप्पिघणे बज्झा° हं॰ त॰ विना ॥ ३ एलामासे हं॰ त॰ ॥ ४ बद्धमित्ते हं॰ त॰ ॥ ५ °पाणणे हं॰ त॰ विना ॥ ६ हस्तविह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ७ °मेद्दे प॰ हं॰ त॰ विना ॥ ८ हस्तविह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ९ °घेज्रोसु य थी° हं॰ ॥ अंग॰ २८

य गामपिक्ख णहं बूया। तत्थ बज्झेसु नीहारेसु य सन्वआरण्णेसु आरण्णपादुन्मावेसु य आरण्णं पिक्ख णहं बूया। तत्थ कायवंतेसु कायवंतं, मिन्झमकायेसु मिन्झमकायं, मिन्झमाणंतरकायेसु मिन्झमाणंतरकायं, पचंवरकायेसु पचंवरकायं पिक्ख णहं ति बूया। सेदेसु सेदं, तंबेसु तंबं, पीतेसु पीतं, सेवालएसु सेवालयं, णीलेसु णीलं, फरुसेसु फरुसं, चित्तेसु चित्तं, पियदंसणेसु पियदंसणं, अदंसणीयेसु अदंसणीयं, घोसवंतेसु घोसवंतं, अघोसवंतेसु अघोसवंतं जिप्ते पिक्खं णहं ति बूया। मधुररुतेसु मधुररुतं, कडुयरुतेसु कडुयरुतं, दारुणेसु दारुणं, मदूसु मदुं, अविदेसुमिवदं, मंस-रुधिरभोयीसु मंस-रुहिरभोयं, पुष्फ-फलभोयीसु पुष्फ-फलभोयं, अणूसु धण्णभोयं णहं ति बूया। इति पिक्ख-गतं णहं बूया।

तत्थ चडप्पदेसु णहेसु गम्म आरण्ण ति दुविधा आहारा पीतआहारा पीत व्य चेवं ति। तत्थ अब्मंतरेसु आहारेसु सव्वगम्मेसु य गम्मचडप्पदं णहं ति बूया। ॎ तृत्थ बब्झेसु नीहारेसु सव्वआरण्णेसु आरण्णचतुप्पदं नहं 10 ति बूया। ॎ तत्थ सव्वडण्णतेसु सिंगीसु कोसिवलगते य सिंगीचतुप्पदं णहं ति बूया। तत्थ अधोमागेसु असिंगीसु असिंगीसु असिंगिचतुप्पदं णहं बूया। तत्थ कायवंतेसु कायवंतं, मिन्झिमकायेसु मिन्झिमकायं, मिन्झिमाणंतरकायेसु असिंगिचतुप्पदं णहं बूया। तत्थ कायवंतेसु कायवंतं, मिन्झिमकायेसु मिन्झिमाणंतरकायेसु मिन्झिमाणंतरकायं बूया। पचवरकायेसु पचवरकायं चतुष्पदं णहं ति बूया। तत्थ सेतेसु सेतं, तंबेसु तंबं, पीतेसु पीतं, सेवालयेसु सेवालयं, लेप्टूसु ० पण्हुं, णीलेसु णीलं, कण्हेसु कण्हं, फरुसेसु फरुसं, चित्तेसु चित्तं चतुष्पदं नहं ति बूया। थीणामेसु थीणामं, पुण्णामेसु पुण्णामं, णपुंस-15 एसु णपुंसकं चतुष्पदं णहं ति बूया। इति चतुष्पद्गतं णहं।

तत्थ परिसप्पे णहे पुन्वाधारिते तिविधमाधारये—द्व्वीयरं मंडिल राइण्णं चेति । तत्थ वायव्वेसु द्व्वीयरं णहं ति व्या । परिमंडिलेसु परिमंडिलेणो णहे व्या । तिरिच्छीणराईसु तिरिच्छीणराइणो णहे त्ति व्या । उद्धेसु उद्धराइणो णहे त्ति व्या । तत्थ कायमंतेसु कायमंता, मिन्झमकायेसु मिन्झमकाया, मिन्झमाणंतरकायेसु मिन्झमाणंतरकाया, पच्चवरकायेसु पच्चरकाये परिसप्पे णहे त्ति व्या । सेतेसु सेता, तंवेसु तंवा, पीतेसु पीता, सेवालेसु सेवाला, पण्हूसु पण्हू, 20 णीलेसु णीला, कण्हेसु कण्हा, फरुसेसु फरुसा, चित्तेसु चित्ता, थीणामेसु थीणामा, पुण्णामेसु पुण्णामा, णपुंसएसु णपुंसका परिसप्पे णहे त्ति व्या । इति परिसप्पगतं णहं ति व्या । इति तिरिक्खजोणिगतं णहं ।

तत्थ मणुस्सजोणीयं पुव्वाधारितायं उज्जमासे उज्जअपेक्खितं उज्जुकुहोइते सव्वअज्ञवगते य मणुस्सं णहं ति वृया। तत्थ मणुस्से णहे पुव्वाधारिते अज्जो पेस्सो ति पुव्वमाधारियतव्वं भवति। तत्थ उद्धं णाभीयं सव्वअज्ञवगते य अज्जमं णहं ति वृया। तत्थ अधो णाभीयं सव्वपेस्सगते य पेस्सप्पाणं णहं ति वृया। पुण्णामेसु पेस्सेसु दासं णहं ति वृया। विक्रिंग प्रविचाधारिते णायव्वं भवतीति। अज्जगते पुव्वाधारिते वंभणो खत्तितो वेस्सो सुद्दो त्ति पुव्वमाधारियतव्वं भवति। तत्थ वंभिज्ञेसु वंभेयेसु वंभणं णहं वृया। खत्तेयेसु खत्तियं णहं ति वृया। वेस्सेयेसु वेस्सं णहं ति वृया। सुद्देयेसु सुदं णहं ति वृया। वण्णेसु पुव्वाधारितेसु उवातेसु उवातं, कण्हेसु कण्हं, सामेसु सामं, कालस्सामेसु कालस्सामं, सुद्धस्सामेसु सुद्धस्सामं, वण्णपिहरूवेण वण्णसाधारणं वृया। सत्थाणे पुव्वाधारिते दीहेसु दीहं, हस्सेसु हस्सं, थूलेसु थूलं, किसेसु किसं, वालेसु वालं, वयत्थेसु अवव्यत्थं, मज्ज्ञिमवयेसु मज्ज्ञिमवयं, मह्व्वतेसु मह्व्वतं णहं मणुस्सं ति वृया।

तत्थ अन्मंतरो वाहिरो वाहिरन्मंतरो गुरुतुह्रो पश्चवरो ति मणुस्से पुन्वाधारिते–तत्थ अन्मंतरेसु आहारेसु य अन्मंतरं वूया, वाहिरेसु वाहिरं वूया, वाहिरन्मंतरेसु मित्तं वूया, अन्मंतरन्मंतरेसु अप्पणो बंधवं णहं ति वूया, वाहिरवाहिरेसु मित्तामित्तं णहं वूया । अन्मंतरन्मंतरे पुन्वाधारिते उद्धंगीवाय गुरुजोणीयं बूया । अधत्था

१ हस्तचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ २–३ ० एतचिहान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ हस्तचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥

गीवाय उद्धं कडीय तुझजोणीयं बूया। अधत्था कडीय पचवरजातीयं वूया। तत्थ गुरुजोणीयं पुन्वाधारितायं अज्जयं वा पितरं वा आयरियं वा णहं ति बूया। पुण्णामेसु दंडेसु पेतिज्ञं वा मातुलं वा उवज्झायं वा णहं बूया। थीणामेसु दंडेसु मातुिस्सयं वा पितुिस्सयं वा उवज्झायभिगिणं वा णहं ति बूया। पुणो विसेसितेसु दंडेसु थीणामेसु चुझमातुयं वा उवज्झायं वा बूया। अन्भंतरेसु दंडे पितुिस्सयं वा उवज्झायभिगिणं वा णहं बूया। वाहिरेसु दंडेसु थीणामेसु पितुजातिं वा उवज्झायजातिं वा बूया। तत्थ उत्तमुत्तमेसु अन्भंतरव्भंतरेसु य पुण्णामधेजेसु अज्जकं वा उवज्झायं 5 वा णहं बूया। उत्तमुत्तमेसु अज्जियं वा उवज्झायमातरं वा उवज्झायउवज्झायिणिं वा णहं बूया। इति गुरुजोणी णहा वक्खाता भवति।

तत्थ तुझजोणीसु भाता वा वयस्सो वा भिगाणिं वा 'संछो वा भिगाणिं वा पतिं वा मेघुणो वा देवरो वा पतिजेहो वा भातुवयस्सो वा 😭 जैस्स(वयस्स)वयस्सो वा 😪 णहो विण्णेयो भवति । तत्थ रैंदंडेसु भाता विण्णेयो । वामेसु पुण्णामेसु भगिणिपति विण्णेयो । दक्किणेसु पुण्णामधेज्ञेसु मातुलपुत्तो विण्णेयो । वामेसु पुण्णामघेज्ञेसु 10 मातुस्सियापुत्तो विण्णेयो । चलेसु वज्झेयेसु य पुण्णामेसु वयस्सो विण्णेयो । 'दंडेसु चलेसु पुण्णामघेजेसु य भातु-वयस्सो विण्णेयो। वाहिरवाहिरेसु चलेसु पुण्णामेसु य वयस्सवयस्सो विण्णेयो। तत्थ थीणामेसु तुङ्गजोणीयं भज्नं वा सोिछं वा भगिणिं वा मातुस्सियाधीतरं वा पितुस्सियाधीतरं वा पित्तियधीतरं वा जातरं वा णणंद्रं वा सिहं वा जारिं वा णहं जाणिय। तत्थ अन्भंतरेसु चलेसु भुजा वा भातुजा वा विण्णेया भवति। बाहिरन्भंतरेसु चलेसु य सही वा सल्ली वा विण्णेया । बाहिरेसु चलेसु य थीणामेसु जारिं विण्णेया । तत्थ 'दंडेसु भिगिणिं वा भिगिणिगतं वा वूया । 15 तत्थ पुण्णामघेज्ञेसु सोदिरं वा महिपतुकधीतरं वा पित्तियधीतरं वा मातुलधीतरं वा जोणिभिगिणिं वा बूया। तत्थ अब्भंतरेसु सोद्रियं भिगणि वृया । उम्मज्जितेसु पुण्णामेसु मह्पितुयधीतरं भिगणि वृया । उम्मज्जितेसु पुण्णामेसु णामेसु पितियवीतरं भिगिणं वूया । थीणामवेजेसु सोदरियं भिगाणं वूया । थीसाधारणेसु पुण्णामेसु मातुल-धीतरं वृया । वाहिरेसु चलेसु य जोणिभगिणिं वूया । वाहिरेसु थीसाधारणेसु पितुस्सियाधीतरिं वूया, मातुस्सिया-धीतरिं वा। दक्खिणेसु थीणामेसु पितुस्सियाधीतरिं बूया। उद्रेसु सोद्रिडमामेव बूया, दक्खिणपस्से भायरो, वाम- 20 पस्से भगिणीओ बूया । दक्खिणपस्से उदरस्स उम्मिक्कते जेहो भाया, ओमिक्किए कणेहो भाता, थितामासे जमल-भातरो विण्णेया । वामपरसे उदरस्स उम्मज्जिते जेट्टं भिगिणं बूया, ओमज्जिते कणिट्टभिगणीं बूया, थितामासे जमलभ-गिणीओ वूया । इति तुझजोणीणहं वक्खातं भवति ।

तत्थ पँचवरजोणीपुण्णामघेज्ञेसु पुत्तो वा जामाता वा जामातुयभाया वा ण्हुसा वा भाया वा भागिणेज्ञो वा वयस्सपुत्तो वा जोणीपुत्तो वा भाँतिओ वा । तत्थऽब्भंतरेसु पुत्ता विण्णेया । बाहिरब्भंतरेसु दंडेसु भातुपुत्ता विण्णेया । 25 थीणामेसु दंडेसु भिगणीपुत्तो विण्णेया । बज्झेसु थीणामेसु जोणिपुत्ता विण्णेया । बज्झेसु चलेसु वयस्सपुत्ता विण्णेया । तत्थ पचवरजोणीयं थीणामघेज्ञेसु थिया जोणी धीया वा विण्णेया । तत्थ अब्भंतरेसु थीणामघेज्ञेसु धीतरं बूया । बाहिरब्भंतरेसु थीणामघेज्ञेसु भातुधीतरं बूया । जमगथीणामोदीरणे भिगणिधीतरं बूया । बज्झसण्णितेसु थीणामघेज्ञेसु जोणिभिगणीधीतरं बूया । थीणामेसु बज्झेसु चलेसु य वयस्सधीतरं बूया । थीणामघेज्ञसाधारणे जामातरं ण्हुसं वा बूया । पुण्णामेसु अब्भंतरेसु ण्हुसं बूया । इति पचवरजोणी णहे वैक्सबाया भवति ।

एतेसिं पचवरजोणीयं समुद्दिष्टायं अण्णतरंसि आधारिए अण्णत्तरं णहं बूया। तत्थ केण हरितं ?' ति आधारितंसि तत्थ णहं आहारेसु। अञ्भंतरेसु य अञ्भंतरेण हरितं ति बूया। अञ्भंतरेसु य मगामासेसु य जो पुच्छेज

१ संभो वा हं॰ त॰ ॥ २ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ३-४ दढेसु हं॰ त॰ विना ॥ ५ सिर्छ वा हं॰ त॰ ॥ ६ दंतेसु हं॰ त॰ विना ॥ ७ पचत्तर हं॰ त॰ ॥ ८ वा जायाभाया जामाउयजाया वा ण्हुसा हं॰ त॰ ॥ ९ भवित्तओ हं॰ त॰ ॥ १० वक्खातो हं॰ त॰ विना ॥ ११ यमगामामगामासेसु हं॰ त॰ ॥

#### अंगविजापइण्णयं

तेणेव हरितं ति वूया । वाहिरन्भंतरेसु णीहारेसु बाहिं वसंतेण हरितं अन्भंतरेण त्ति वूया । अन्भितरवाहिरेसु आहारणीहारेसु अण्णिहें वसंतेण क्ष्य बाहिरेण हरियं ति वूया । व्या वाहिरेसु अण्णिहें वसंतेण दिष्ठपुन्वेण हरितं ति वूया ।
बाहिरवाहिरेसु अण्णिहें वसंतेण अदिष्ठपुन्वेण हरितं ति वूया । तत्थ णिवेसणे पुन्नाधारिते अन्भंतरेसु णिवेसणगतं
बूया, अन्भंतरन्भंतरेसु उन्वरकगतं वूया, बाहिरन्भंतरेसु पिवेसणरस त्ति यूया, वाहिरेसु बहिद्धा णिवेसणरस त्ति वूया,
बाहिरवाहिरेसु बहिद्धा णगरस्स वूया । तत्थ विहें वा णिवेसणरस त्ति पुन्नाधारिते अन्भंतरे णगरे पुन्नाधारिते अन्भंतरेसु णगरगयं वूया, अन्भंतरन्भंतरेसु पिवेसघरगतं वूया, अन्भंतरवाहिरेसु बाहिरियागतं वूया, वाहिरेसु आरामगतं
वूया, बाहिरवाहिरेसु अरण्णगतं वूया । पुरिश्वमेसु गत्तेसु पुरिश्वमायं दिसायं विसायं वृया । दिस्तवणपुरिश्वमेसु दिस्तवणपुरिश्वमेसु दिसायं ति वूया । दिसायं ति वूया । दिसायं ति वूया । उत्तरपिच्छमेसु पत्तिस्त्रमायं दिसायं ति वूया ।

विस्तियं ति वृया । पिच्छमेसु गत्तेसु पिच्छमायं दिसायं ति वूया । उत्तरपिच्छमेसु पत्तेसु उत्तरपिच्छमायं दिसायं ति वूया ।

उत्तरेसु गत्तेसु उत्तरायं दिसायं ति वूया । उत्तरपुरिश्वमेसु गत्तेसु उत्तरपुरिश्वमायं दिसायं ति वूया । तत्थ उद्धेसु मालगतं वा स्वत्यगतं वा प्रवत्यगतं वा आरुभितकं वा वृया । अधोभागेसु कूवगतं वा वावीगतं वा तल्यगगतं वा प्रवाणगतं वा णदीगतं वा भूमीगतं वा भूमीघरगतं वा णिण्णे वा णिधितं वूया ।

तत्थ अज्ञीवर्पगति अणेकाकारा भवति थाणेण वा णिधाणेण वा । सा तिविधा उवलद्धा—पाणजोणीगता मूल्जोणीगता धातुजोणीगता वेति । तत्थ चलामासेसु पाणजोणी विण्णेया सन्वपाणपिडिरूवगते य । केस-मंसु-नह15 लोमगते मूल्जोणी विण्णेया सन्वमूलपिडिरूवगते चेव । दढामासेसु सन्वधातुपिडिरूवगते चेव धातुजोणी विण्णेया ।
सा दुविधा विण्णेया—संखता असंखता चेव । तत्थ संखते संखता विण्णेया । असंखते असंखता । सा पुणरिव दुविधा विण्णेया—अग्गेया अणग्गेय ति । तत्थ अग्गेयेसु अग्गेया विण्णेया । [अणग्गेयेसु अणग्गेया विण्णेया ।] सा पुणरिव दुविधा विण्णेया—आहारे उवकरणे चेव । तत्थ आहारेसु आहारो विण्णेयो । सन्वभोयणपिडिरूवगते चेव णीहारेसु उवकरणं विण्णेयं सन्वउवक्खरगतं चेव । तत्थ पाणजोणीए आहारे दुद्धं दिधं तक्षं णवणीतं कूचियं आमधितं 
20 गुलदिधं क्रि रैसालादिह अमेथुं परमण्णं दिधतावो तक्षोदणो अतिकूरको मंसं रुधिरं वसा वेति । अवसेसाणि पुँ व्युदिहाणि असंखताणि, दुद्धं दिधं वेति असंखताणि । तत्थ णिद्धेसु पाणीयं, णिद्धसाधारणेसु परमण्णं, अणिद्धेसु दिधतावो तक्षोदणो वा विण्णेयो । अलुक्खेसु अतिकूरको मंसं ति विण्णेयं । लुक्खेसु वङ्करं विण्णेयं एवमादी । इति पाणजोणीगते आहारो विण्णेयो भवति ।

तत्थ मूलजोणीगते आहारे साली वीही कोद्दवा कंगू रालका वरका जव-गोधूमा मासा मुग्गा अलसंद्का 25 चणका णिष्फावा कुलत्था चणविकाओ मसूरा तिला अतसीओ कुसुंभा सामाका वेति । तत्थ आहारेसु अंतेसु धण्ण-गतमेव णहं वूया । जधुत्ताहिं पुन्वोपलद्धीहिं अणूसु संखतेसु मूलजोणीयं आहारं णहं बूया । जधुत्ताहि भोयणपडले आहारोवलद्धीहिं तत्थ सेते साली वीही सेतितला कुसुंभा सेतसासया चेति विण्णेया। सामेसु अदसी विण्णेया। तंबेसु कोद्दवा गोधूमा तंबनिष्फावा तिला कुलत्था वा रायसासवा विण्णेया।

तत्थ सञ्चण्णगतं तिविधं—तणगतं गुम्मगतं विह्नगतं ति। तत्थ तणगतं साली वीही कोइवा कंगू रालका सामाका 30 तणफलं चेति विण्णेयाणि भवंति। तत्थ गुम्मगते अद्सी तिला सासवा चेति विण्णेयाणि। तत्थ वहीगते मुग्गा मासा चणका चणविकाओं अलसंदे वा निष्फावा कुलत्था वेति विण्णेया भवंति। इति आहारगतं णहं ति बूया।

तत्थ उवणिद्धेसु कुसणगतं विण्णेयं मास-सुग्ग-अलसंदका-चणविकातं भवति । तत्थ कोलथो कंबलिको साकरसो थूणिकाखलो दुद्धं दिहं तकं अंबिलं ति विण्णेया र्डपसेका । तत्थ सेतेसु मधुरेसु असंखयेसु य दुद्धं विण्णेया ।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ इस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ २ °पमाति हं॰ त॰ विना ॥ ३ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४ पुञ्चिद्धां हं॰ त॰ ॥ ५ काछ हं॰ त॰ ॥ ६ सारकसो हं॰ त॰ ॥ ७ °का दुः हं॰ त॰ विना ॥ ८ उपसिको हं॰ त॰ विना ॥

#### सत्तपण्णासइमो णट्टकोसयज्झाओ

अंबेसु घणेसु असंखतेसु द्धिं विण्णेयं भवति । तंबेसु संखतेसु य तक्कं विण्णेयं । पाणजोणीगते सोपैरने सोपहुते रस-गतं विण्णेयं भवित । मूळजोणीगते संखयेसु जूसो विण्णेयो । अच्छेसु कंबिळको विण्णेयो । वापण्णेसु अंबिळं ति विण्णेयं । तत्थ सञ्चकोसगए सञ्चकोसीधण्णगते सञ्चिसिगिगते सञ्चसुद्धचूछागते सञ्चचेद्वितिसिहंडिगते सञ्चसंपुड-पेळा-पेळिकगते करंडगगते संकोसकगते पणसक-थइआ-पसेञ्चकगते सगिळकारसं वृया । तत्थ सञ्चवाळेयेसु थूणिका-रसं वृया । सञ्चअंतेसु सागरसं वृया । मुदितेसु पुष्फरसं वृया । पुण्णेसु फळरसं वृया । तत्थ सागगते एतेहिं ज्ञेच 5 पादुञ्भावे णेतञ्चं । सञ्चहेद्विमेहिं मूळगतं विन्नेयं । सञ्चमूळजोणीपडिक्त्वगते य पा(वा)ळेयेसु थूणिकारसो विण्णेयो । तणूसु सागगते चेव सागरसो विण्णेयो । मुदितेसु पुष्फगते य पुष्फरसो विण्णेयो । पुण्णेसु फळेसु फळगते चेव फळ-रसो विण्णेयो । इति फळजोणी वक्खाता भवति ।

तत्थ पसण्णा णिहिता मधुरको आसवो जगलं मधुरसेरको अरिहो अहकालिका आसवासवो सुरा कुसुकुंडी जयकालिका चेति पाणगतं आधारियत्ता आधारियत्ता उवलद्धीहिं जधुत्ताहिं उवलद्धव्वं भवति। तत्थ पसण्णेसु 10 पसण्णा विण्णेया। सेतेसु कुसकुंडी णिहिता जगलं वेति विण्णेया भवंति—तत्थ सारवंतेसु णिहिता, मधुरेसु कुसुकुंडी, सदेसु जगलं विण्णेयं भवति। तत्थ मधुरेसु तंबेसु य आसवो विण्णेयो। तंबेसु कण्हसाधारणेसु कसायेसु य मधुरं विण्णेयं। इति एतेसि एकतरं मज्जं णहं ति बूया। एवं मूलजोणी वक्खातो भवति। पाणजोणी गता आहारजोणी गता चेति।

तत्थ धातुगते णितथ आहारो त्ति बूया । तत्थ धाउजोणीगते उवकरणं आमरणं वा विण्णेयं । तत्थ उवकरणं तिविधं—पाणजोणीजं मूलजोणीजं धातुजोणियं चेति । तत्थ पाणजोणियं मुत्तिकं संखागवलमयं दंतमयं सिंगमयं अद्विक- 15 मयं वालमयं लोहमैयं अद्विकमयं सिंगमयं चम्ममयं वालमयं चेति भाजणगतं विण्णेयं । तत्थ अच्छादणाणि कोसेज्जकं आयिकं अविकपत्तुण्णा अजिणपट्टा अजिणप्येणी चम्मसाडीओ वालवीरा चेति । इति पाणजोणीआणि उवकरण-भाय-ण-भूसण-ऽच्छादणाणि आधारयित्ता आधारयित्ता सकाहिं उवलद्धीहिं उवलद्धन्वाणि भवंति । तत्थ मूलजोणीआभरणाणि कट्टमयं पुष्फमयं फलमयं पत्तमयं चेति । तत्थ मूलजोणीभायणाणि कट्टमयं पुष्फमयं फलमयं पत्तमयं चेति । तत्थ मूलजोणीभायणाणि कट्टमयं पुष्फमयं फलमयं पत्तमयं चेति । तत्थ मूलजोणीयो अच्छादो कप्पासिकं क्ष्य वेकमयं अभरणाणि भायणाणि उवकरणाणि य सन्वं समणुगंतन्वं भवति । तत्थ धातु-जोणिमयं आभरणं सुवण्णमयं रूप्पमयं तंवमयं हारकूटमयं तपुमयं सीसकमयं काललोहमयं वट्टलोहमयं सेलमयं मित्तकामयं । तत्थ धातुजोणिमयो औच्छादो सुवण्णपट्टो सुवण्णखियतो अच्छादो लोहजालिका वेति । पतेसिं एत्तो एगतरं आधारियत्ता आधारियत्ता जधुत्ताहिं उवलद्धिहीं उवलद्धव्वं भवति ।

तत्थ णिद्धेहिं रसगतं णहं बूया। सुक्षेस सुक्षं णहं बूया। चलेस सज्जीवं णहं बूया। दढेस धातुगतं णहं वृया। पुण्णामधेज्ञेस पुरिसं णहं बूया। थीणामधेज्ञेस इतिंथ णहं बूया। णपुंसकेस णपुंसकं नहं बूया। तेणूस वत्थं नहं बूया। सन्वतंतुगते चेव सामेस आभरणं णहं बूया। सुकेस चडरस्सेस चित्तेस सारवंतेस य काहावणे णहे बूया। पिरमंडलेस भायणं णहं बूया। चलणीहारेस जाणं णहं बूया। पुण्णेस आहारं णहं बूया। तिक्षेस सत्थं णहं बूया। अंतेस उवकरणं णहं बूया। तंबेस पीतकेस य सुवण्णकं णहं बूया। बुद्धीरमणेस विज्ञासत्थगतं णहं बूया। उत्तमेस उत्तमे एहं बूया। मिन्झमेस मिन्झमं णहं बूया। जहण्णेस जहण्णं णहं बूया।

तत्थ णहेसु पुव्वाधारिते अब्भंतरणिवेसणंसि कंसि देसंसि भायणंसि ? त्ति । तत्थ थूळंसि अरंजरंसि डिट्ट-आगतं वा पहनातं वा बूया । उवथूळेसु कुडुगतं वा किज्जरगतं वा उखळिकागतं वा बूया । णातिथूळेसु णातिकसेसु

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ °परित्ते हं॰ त॰ विना ॥ २ °रमेरको अरिट्ठो वि अरिट्ठका° हं॰ त॰ विना ॥ ३ °मयं वअइद्विक° हं॰ त॰ ॥ ४ आच्छादो हं॰ त॰ विना ॥ ५ हस्तविह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ६–७–८ आच्छादो हं॰ त॰ ॥ वण्णेसु वत्थं हं॰ त॰ ॥

#### अंगविज्ञापइण्णयं

घडभायणगतं वृया । कसेसु खडुभायणगतं [ वृया ] । पुधूस पेठितागतं वृया । आसन्नेसु पेठिकागतं वा करंडगगतं वा वृया । चतुरस्सेसु सयणा-ऽऽसणगतं वृया । उद्धंभागेसु माठगतं वृया । अक्खिसु वातपाणगतं वृया चम्मकोसगतं वा वृया । णिडाले छुडुगतं वृया । कण्णिछिद्देसु विलगतं वृया । णासायं णालीगतं वृया । गीवाय थंभगतं वृया । भसुद्दासु अंतरियागतं वृया । गंडेसु पस्संतरियागतं वृया । थणंतरेसु कोट्टागारगतं वृया । उदरे भत्तघरगतं वृया । हियए भसुद्दासु अंतरियागतं वृया । गंडेसु पस्संतरियागतं वृया । थणंतरेसु कोट्टागारगतं वृया । उदरे भत्तघरगतं वृया । हियए असोयवणियागतं वृया । प्राणिसे आवुपधगतं पणालीगतं वृया । णाभीयं उदकचारगतं वृया । अवाणे वच्चाडकगतं वृया । उवदुतेसु अरि- दुगहणगतं वृया । सामेसु चित्तगिहगतं [ वृया ] । सुकेसु सिरिघरगतं वृया । कण्हेसु अगिगहोत्तगतं वृया । णिद्रेसु ण्हाणघरगतं वृया । उत्तमेसुँ पुस्सघरगतं वृया । क्ष्मेसु दिसिघरगयं वृया । च्या इति वेसणगतं णट्टं ति वृया । च्या वित्रणातं वृया । उत्तमेसुँ पुस्सघरगतं वृया । क्ष्मेसु दिसिघरगयं वृया । च्या इति वेसणगतं णट्टं ति वृया । च्या वित्रणातं व्या । च्या वित्रणातं वृया व्या वित्रणातं वृया । च्या वित्रणातं वृया । च्या वित्रणातं वृया व्या वि

तत्थ णगरे पुव्वाधारिते मत्थए अंतेपुरगतं वृया । णिडाले अंतेपुरगतं वृया । णासायं भुमंतरे वा तिए वृया । गिपिसे सिंघाडगगतं वृया । उरे पादतल-करतलेसु वा चडकातं वृया । दीहेसु रायपधगतं वृया । जुत्तप्पमाणदीहेसु महारच्छागतं वृया । किंचिदीहेसु उस्साहियागतं वृया । उद्धंभागेसु पासादगतं वा गोपुरगतं वा अट्टालगगतं वा पकंठागतं वा वृया । तत्थ अवभंतरेसु पासादगतं वृया । सुदितेसु तोरणगतं वृया । संखतेसु धण्णगतं वृया । णिगगमिसु वारगतं वृया । दढेसु पव्वतगतं वृया । उवहुतेसु वासुरुलगतं वृया । मतेसु थूभगतं वा एलुयगतं वा वृया, मुदितसाधारथूभगतं वा वृया । दीहेसु पणालीगतं वृया । अधोपभागेसु पवातगतं वा वप्पगतं वा तलाकगतं किंवा दृक्तिसु वार्यगतं वा व्या । तत्थ दीहेसु णिण्णेसु णदीगतं वा फलिहागतं वा वृया । णिद्धेसु णदीगतं वृया । संखतेसु फलिहागतं वृया । चतुरस्सेसु वाहिगतं वृया । चंदाणतेसु तलागगतं वृया । उस्सितेसु अट्टालगतं वृया । दिहेसु परिक्खेवेसु मंडलेसु य पाकारगतं वृया । थलेसु वयगतं वृया । णिण्णेसु परिखागतं वृया । उस्सितेसु अट्टालगतं वृया । दिहेसु परिक्खेवेसु मंडलेसु य पाकारगतं वृया । थलेसु वयगतं वृया । णिण्णेसु परिखागतं वृया ।

तत्थ बड्झगतो णगरस्स त्ति पुट्याधारिते डहुंभागेसु धयगतं वा ्र तोरँणगतं वा ⊳ देवागारगतं वा र्युखानं वा पट्यतगतं वा मालगतं वा थंभगतं वा एलुगगतं वा पालीगतं वा वूया। तत्थ सुदितेसु तोरणगतं वूया। उत्तमेसु व्यागारगतं वूया। मूलजोणीगतेसु रुक्खगतं वूया। बट्टेसु तलागगतं वूया। तणूसु साधारणेसु चडकेसु य वप्पगतं वूया। उपगहणेसु आरामगतं वूया। आगासेसु आगासणिधितं ति वूया। मतेसु उबहुतेसु य सुसाणे णिधितं वूया। तुच्छेसु सुक्करक्खगतं वा सुक्कतलागगतं वा वूया। वायव्वेसु वच्चभूमीयं णिधितं ति वूया, मंडलभूमीगतं वा बूया, जतो वींओ वायति तम्मि देसे निधितं ति वूया। आपुणेयेसु पवा-उदुपाणं वा णदी-तलागं वा वूया। अग्गेयेसु दृहुवणं वा उट्टियपट्टगं वा वूया, जतो वा आदिचो तिम्म देसे णिधितं ति वूया। जण्णेयेसु जण्णवाडगतं वा देवाय- 25 तणगतं वा वूया, जतो वीं तुसिरहो (तुरियसहो) तिम्म देसे णिधितं ति वूया। तिक्खेसु संगामभूमीयं वा णिधितं ति वूया, जतो वा वाधितो तिम्मि देसे णिधितं ति वूया। तिक्खेसु संगामभूमीयं वा णिधितं ति वूया। व्या, जतो वा वाधितो तिम्म देसे णिधितं ति वूया। सद्देयेसु धुतप्यवत्तिकं णटं ति वूया। दंसणीयेसु दिट्टचेटं ति वूया।।

॥ इति खल्ल भो ! महापुरिसदिण्णाए अंगविज्ञाए णहकोसयो णामऽज्झातो सत्तावण्णो वक्लातो भवति ॥ ५७ ॥ छ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ पारिसेजादुपवगवं हं॰ त॰ ॥ २ आवणे वचाडक° हं॰ त॰ । अवाणे वाघाडक° सं ३ पु॰ सि॰ ॥ ३ °सु स्सतु-स्सघर° हं॰ त॰ ॥ ४ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ५ भुमुत्तरे हं॰ त॰ ॥ ६ °सु सुवण्ण° हं॰ त० ॥ ७ ⋈ ⊳ एतिचिह्नान्तर्गतं पदं हं॰ त० निस्ति ॥ ८ तुखि हं॰ त०। ९ सुक्कपल्लगगतं हं॰ त० विना ॥ १० वा जो वा॰ हं॰ त० विना ॥ ११ उद्दितपट्टगतं वा हं॰ त० विना ॥ १२ वा पुरिसद्दो हं॰ त॰ विना ॥ १३ सत॰ हं॰ त० विना ॥

### अद्वण्णासङ्मो चितितज्झाओ

#### २२३

## [ अद्वण्णासइमो चिंतितज्झाओ ]

णमो भगवतो जसवतो महापुरिसस्स वद्धमाणस्स । अधापुव्वं खळु भो ! महापुरिसदिण्णाए अंगविज्ञाए चिंति-तं णामाञ्झातो । तं खळु भो ! तमणुवक्खायिस्सामि । तं जधा—तत्थ चिंतितमचिंतितं ति पुव्वमाधारयितव्वं भवति । तत्थ परित्ता-ऽणंतप्पमाणोपदेसा अणंतमपारगमसंजुत्तं चिंतितमुदाहरिस्सामि । तत्थ अव्भंतरामासे ० दंढामासे ⊳ णिद्धामासे सुद्धामासे पुण्णामधेज्ञामासे सव्वआहारगते एक्कमण्यण-माणसे सुप्पणिहितिंदिय-अविध्यतसरीरमणोवया- ऽ रगते चेव चिंतितं ति बूया । तत्थ वज्झामासे कण्हामासे किलिट्टामासे णपुंसकामासे सव्वणीहारगते अणेकमण्यण-माणसे उच्चावय-चल-इंगितागार-अणविध्यतसरीरमणोपयारे ण चिंतितं ति बूया ।

तत्थ दुविधा चिंता पवत्तित संगहतो तिविधा—जीवचिंता अज्ञीवचिंता तदुभयचिंत ति । जीवचिंता दुविधा— संसारसमावण्णजीवचिंता य असंसारसमावण्णजीवचिंता य । तत्थ सव्वजीवगते सव्वजीवआमासगते जीवणाम-सद्द-रूवपादुव्भावे चलामासेसु य जीवं चिंतितं बूया । तत्थ चिंतिते पुव्वाधारिते सव्वअज्ञीवगते अज्ञीवआमासेसु 10 अज्ञीवणामसद्द-रूवपादुव्भावेसु अज्ञीवं चिंतितं बूया । एतेसु चेव वामिस्सेसु आमास-सद्दपादुव्भावेसु जीवा-ऽजीव-समायुत्तं चिंतितं बूया ।

तत्थ जीवचितायं जीवचितं दुविधमाधारये—संसारसमावण्णजीवचिता चेव असंसारसमावण्णजीवचिता चेव । बत्थ उत्तमेसु उम्मज्जितेसु सव्ववंध-मोक्खेसु सव्विनगमेसु सव्वसंत्र्य (त्त-)सिद्ध-अंतगढ-तिण्ण-सुद्धपादुव्भावेसु चेव असं-सारसमावण्णं जीवं चितितं ति बूया । तत्थ सव्वआहारेसु सव्वबंधेसु सव्वसंजोगेसु सव्वकामभोगेसु सव्वकामभोग- 15 सद्दपादुव्भावेसु जायणविवद्धि-पिडभोगकम्म-चेट्ठ-आवाह-विवाह-चोल्लोपणयण-तिधि-उस्सव-समार्थ-जण्णएवमादियलोइ-यसद्द-क्ष्वपादुव्भावेसु संसारसमावण्णं जीवं चितितं ति बूया । तत्थ संसारसमावण्णजीवचितं चडिव्वधमाधारियतव्वं भवति—दिव्वं माणुसं तिरिक्खजोणिगतं णेरइयसंसारसमावण्णजीवं चितितं चेति ।

तत्थ सन्वेसु चढुंभागेसु एवं वाकरणे वंदिते पूयिते संथुते अन्भुत्थिते चढ्ठोगिते पादुकोपाहणामुंचणे छत्त-पहागावासण-कडग-लोमहत्थ-वीयणि-चामरपाहाणगते क्रिक्क संव्यदेवगते क्रिक्क सन्वदेवायतणगते सेसाय ग्रहणे उस्सय-समाय- 20
अन्भुद्य-उदु-पन्व-देवपादुन्भावे देवणामकम्मोपचारसह-रूवपादुन्भावे चेव देवं चितितं व्या । तत्थ सन्व्यसकुणगते
सुवण्णं चितितं ब्या सन्वजोधपिहरूवगते य गो-मिहस-अय-एलएसु रुदेसु सिवं चितितं ब्या । सङ्गाते वालेयेसु
वेण्हुं चितितं ब्या । सन्वजोधपिहरूवगते य गो-मिहस-अय-एलएसु रुदेसु सिवं चितितं ब्या । सङ्गाते वालेयेसु
कुमारोवकरणे चेव तस्सह-रूवपादुन्भावे चेव खंदं चितितं ब्या । तरुणकच्छाएकगए असिपिहरूवे य विसाहं
चितितं ति व्या । तत्थ पुण्णामेसु देवेसु बंभा बलदेवो वासुदेवो पज्जुण्णो वेस्समणो खंदो विसाहो पन्वतो णागो सुवण्णो 25
एवमादीया उवलद्धव्या भवंति । थीणामेसु णदी अलणा अज्जा अइराणी माज्या सङ्गी एकाणंसा सिरी बुद्धी मेधा
कित्ती सरस्सती एवमादीयाओ उवलद्धव्याओ भवंति । तत्थ उण्हेसु अगिंग चितितं ब्या अगिगसं वा । णिद्धेसु
्र णागं णागधरं वा, थीणामेसु णिद्धेसु > णागिं चितितं ब्या । दारुणेसु रक्खसं, थीणामेसु दारुणेसु रक्खिसं चितितं
ब्या । विगतभयं कंदण्य-भय-हस्सेसु [असुरं, थीणामेसु गंधव्यी ्य ब्या । मधुरघोसेसु पिक्खिसु किंपुरिसं ब्या, थीणा-30
मेसु किंपुरिसकण्णं ब्या । सुयीसु पुण्णामेसु य जक्खो, थीणामेसु य [ जक्खी ब्या । ......]मणोणयणाभि-

१ ्र एतिचिह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ २ °व्वयुतसिद्ध॰ हं॰ त॰ विना ॥ ३ °कामसहभोगपादु॰ हं॰ त॰ ॥ ४ °व्ययुतसिद्ध॰ हं॰ त॰ विना ॥ ५ हस्तविह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ६ खज्जा अइ॰ हं॰ त॰ । अज्जा खइ॰ सं ३ पु॰ सि॰ ॥ ७ मित्ता हं॰ त॰ ॥ ८-९ ८० एतिचिह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥

#### अंगविज्ञापडण्णयं

२२४

रामेसु देवं वेमाणितं चिंतितं वृया । थीणामासु अच्छरसाओ, मूलजोणीगतेसु 😝 अंजोपगते वेति अज्ञाधिउत्थं 🖘 चितितं बूया, थीणामेसु देवीसु वुक्खाधिउत्था चितितं ति बूया । धातुजोणीगए पव्वतदेवतं चितितं ति बूया, थीणामेसु गिरिकुमारिं बूया । णिद्धेसु परिक्खेवेसु य समुदं वा समुद्दकुमारं वा चिंतितं बूया, थीणामेसु समुद्दकुमारिं बूया । महापकासेसु पुधूसु परिक्खेवेसु य दीवकुमारं चिंतितं वूया, थीणामेसु दीवकुमारिं चिंतितं वूया। चतुष्पद्गते वग्ध-5 सीह-हत्थि-वसभपडिमाधिउत्थं चिंतितं वूया। दीहेसु उविणद्धेसु य णागं चिंतितं वूया। सुद्धिणं वंभं चिंतितं। उद्धं-भागेसु धणगते य वेसमणो । सप्पभेसु चंदा-ऽऽदिचा गह-णक्खत्त-तारागणे चिंतिते वूया । 😭 थॅलेसु मारुतं चितियं वया । 🖘 थीणामेसु वातकण्णाओं चितिताओं वूया । मतेसु जमं वूया । आपुणेयेसु उद्धंभागेसु सुक्कवण्णपिंहरूवगते य वरुणं चिंतितं वूया। 'सोम्मेसु सव्वसोम्मगते य सव्वसोम्मपादुव्भावेसु चेव सोमं चिंतितं वूया। इस्सरेसु इंदं वूया । पुघूसु पुधविं बूया । विवेक्खितेसु दिसाकुमारीओ बूया, दिसाओ वा बूया । इहेसु सिरिं चिंतितं 10 बूया। बुद्धीरमणेसु मेधं बुद्धिं सत्थंधिबुत्थाओ चिंतिताओ बूया। विमुत्तेसु णिप्परिग्गहेसु य मोक्खं विज्ञासत्थाहिवुच्छाओ चिंतिताओ वूया । अन्मंतरेसु कुलदेवताओ वूया । दहेसु वत्थुदेवताणि चिंतियाणि बूया । दुग्गंघेसु वचदेवताणि वूया । मतेसु सुसाणदेवताणि बूया। पच्छिमेसु पितुदेवताणि बूया। माणुसदिव्वसाधारणेसु विज्ञाधरे विज्ञासिद्धे वा चारणे चिंतिते ब्या । थीणामेसु दिन्वसाधारणेसु माणुसेसु विज्ञाधरीओ चिंतिताओ वृया । बुद्धिरमणेसु दिन्वसाधारणेसु सञ्विज्ञादेवताओ वया। थीणामेस विज्ञादेवताओ वया। पुण्णामेस देवविज्ञाहिवतथे चिंतिते वया। दिन्वेस 15 सरेस य महरिसयो व्रया । एवमादीदेवताहिं जधुत्ताहिं देवताज्झाये उवलद्धीहिं देवताणामेहिं देवसंठाणेहिं देवआभ-रण-पहरण-कम्मोवयारपादुब्भावेहिं आमास-सइ-रूवपादुब्भावेहिं जधा देवताब्झाये उवदिहं तधा णातव्वं भवति। इति देवतागता चिंता वक्खाता भवति ।

तत्थ उज्जुकामासे उज्जुकविलोइते उज्जुपेक्खित उज्जुभावगते सन्वर्मांणुस्सगते णाम-सइ-रूव-उवकरणपादुन्भावे य मणुस्सजोणीगतं चिंतितं वृया। तत्थ मणुस्सेसु पुत्र्वाधारितेसु मणुस्सेसु तिविधमाधारये—थिओ पुरिसे णपुंसके ति। तत्थ थिं थींणामेसु थिओ चिंतियाओ त्ति वृया। पण्णामेसु पुरिसे चिंतिते वृया। णपुंसकेसु णपुंसके चिंतिते वृया। तत्थ णपुंसके पुत्र्वाधारिते थीणामेसु इस्सापंडका विण्णेया। पुण्णामेसु आसेका विण्णेया। णपुंसकेसु अच्चतोपहता आदिपंडका विण्णेया। वामदिक्खणेसु पक्खापिक्खणो विण्णेया। तुच्छेसु अणुप्पवी विण्णेया चिंतिता भवंति। इति णपुंसकजोणी वक्खाता भवति। तत्थ थी-पुरिस-णपुंसकोपलद्वीयं उवलुद्धायं वंभणो खित्तओ वेस्सो सुद्दो ति। तत्थ सिरो-सुहामासे वंभणो, वाहूसु खित्तओ, पट्टोदरे वेस्सो, पाद-जंघेसु सुद्दो उवलुद्धव्या भवंति। तत्थ वये पुव्याधारिते पाद्गंघे वालो, पट्टोदरे तरुणो, वाहूसु अंतरंसे य मिन्झिमवयो, सिरोमुहामासे महत्वयो चिंतिते ति महत्वय-मिन्झिमवय-वालेयसाधारणोपलद्धी वा वया उवलुद्धव्या भवंति। तत्थ वण्णे पुव्याधारिते अवदातंसु अवदातं थी-पुरिस-णपुंसकं वृया। सामेसु सामं वृया, कण्हेसु कण्हं वृया। अज्ञो पेस्सो त्ति पुव्यमाधारिते तत्थ उद्धं णाभीयं अज्जपाणं चिंतितं ति वृया। अघो णाभीयं उद्धं जाणूणं अव्वत्तं पेस्सं वृया। पाद्जंघेसु पेस्समेव वृया। पादेसु अधत्थ पेस्स-पेस्सं दासं चिंतितं वृया। तत्थ अञ्च पाणे पुञ्चाधारिते पुणरिव ्य गुरुजोणी, अतो उद्धं गुरुणो गुरु चिंतितो त्ति वृया। अधत्था गीवाय उद्धं कडीय तुझजोणीयं वृया। अधर्था कडीयं पच्चरजोणीयं अज्ञपाणं चिंतितं ति वृया। तत्थ समण्णय-संवद्धे पुव्याधारिते वामेसु पुण्णामेसु धीसमण्णयं पुरिसं चिंतितं ति वृया। थीणामेसु पुरिससमण्णयं इत्थि

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ इस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ २ °मारिं चितितं वू° हं॰ त॰ विना ॥ ३ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ४ सोमेसु हं॰ त॰ ॥ ५ दित्तेसु स्रेसु हं॰ त॰ विना ॥ ६ °मणुस्सगते हं॰ त०॥ ७ °ल्रद्धव्वायं हं॰ त०विना ॥ ८ °व्वा इच ति । तत्थ हं॰ त०॥ ९ अचंतं हं॰ त०॥ १० ๗ ▷ एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ११ °त्था गीवाय कडी° हं० त०॥

### अटुवण्णासइमो चितितज्झाओ

चितियं ति बूया । दिक्खणेसु पुण्णामेसु पुरिससमण्णयं पुरिसमेव चितितं ति बूया । पुरिसणामा पुरिसणामेसु पवत्तेसु उद्धंभागेसु पितरं चितितं बूया । पुरिसणामा पुरिसणामेसु पवत्तेसु उद्धंभागेसु भायरं बूया । पुरिसणामा पुरिसणामेसु पवत्तेसु उद्धंभागेसु भावरं बूया । पुरिसणामा थीणामेसु पवत्तेसु उद्धंभागेसु मातरं बूया । पुरिसणामा थीणामेसु पवत्तेसु उद्धंभागेसु भिगाणं बूया । पुरिसणामा थीणामेसु पवत्तेसु उद्धंभागेसु भिगालं बूया । थीसमभागेसु थिया भिगाणं चितितं बूया । थीणामा थीणामेसु पवत्तेसु अधोभागेसु उद्धंभागेसु व्या । थीणामा पुण्णामेसु पवत्तेसु अधोभागेसु जायामातरं बूया । थीणामेसु पवत्तेसु समभागेसु भिगाणिपतिं बूया । थीणामा पुण्णामेसु पवत्तेसु अधोभागेसु घ उद्धंगीवाय ससुरं बूया । थीसंसिद्धेसु पुणो पुणो संिल बूया । थीसंसिद्धेसु पुणोमेसु पवत्तेसु अधोभागेसु घ उद्धंगीवाय ससुरं बूया । थीसंसिद्धेसु पुणो पुणो संिल बूया । थीसंसिद्धेसु पुण्णामेसु पवत्तेसु अवभंतरे वंघवं बूया । वाहिरक्भंतरेसु मित्तं बूया । बाहिरक्षाहिरेसु जणं बूया । तत्थ मणुस्सजोणीवण्णविसेसेहिं थी-पुरिस-णपुंसकादेसेहिं अज्ञ-पेस्सोवलद्धीहिं संठाण-वण्ण-वयप्प।णोहिं सम्मण्णय-संवद्धगवेसणाहिं गुरुजोणि-तुहजोणी-पचंवरजोणीहिं उवलद्धिविचारिवसेसेहिं माणुसजोणी एव जधुत्ताहिं आमास-सद्द-क्वपादुक्भावोपलद्धीहि य णटुकोसए उविदृहतेहिं उवलद्धिविचारिवसेसेहिं माणुसजोणी समणुगंतव्या भवति । इति मणुस्सजोणी वक्खाता भवति ।

तत्थ तिरियामासे तिरियविलोइते तिरियगते सन्वतिरिक्खजोणीमँते उवकरणे तिरिक्खजोणिउवकरणे तिरिक्ख-जोणीसइगते तिरिक्खजोणीणामोदीरणे तिरिक्खजोणीमए उवकरणे थी-पुरिससइ-रूवपादुव्भावे एवंविघे सइ-रूवपादु-ब्भावे तिरिक्खजोणिं बूया । तत्थ तिरिक्खजोणि संगहेण दुविधा-तसगता थावरगता चेव । तत्थ तसोवलद्धीय तस- 15 गता विण्णेया । थावरोवळद्धीय थावरा विण्णेया । सा वित्थरतो छिवविधा आधारयितव्वा भवति । तं जधा-पिक्खगता १ चतुप्पद्गता २ परिसप्पगता ३ उद्कचरगता ४ कीड-पयंगक-िकविक्षकगता चेव ५ एकिंदियथावरकायगता ६ चेति। तत्थ उद्धंगीवाय सिरोमुहामासे उल्लोइते उद्धंभागेसु सन्वसगुणगते सन्वसउणमते उवकरणे सन्वसउणोवकरणे सउजोप-करणे सडणसद्दगते सडणणामघेज्ञोदीरणेसु सडणणामघेज्ञे थी-पुरिससद्द-द्व्योवकरणपादुच्भावे एवंविघे पेक्खितामासे सद्द-ह्रवपादुव्भावेसु पक्ली विण्णेया। ते दुविधा आधारयितव्वा-थलयरा जलयरा चेति, अधवा जलजा थलजा 20 चेति । तत्थ आपुणेयेसु णिण्णेसु य जलजा पिक्ख विण्णेया चिंतितं ति बूया । लुक्खेसु थलेसु थलजेसु य थलजा पक्खी चिंतिय त्ति बूया । तत्थ सेतेसु इंसा सेडिका य विण्णेया । पेण्हूर्सुं चक्क श-चक्क शकरी एसु य विण्णेया । चित्तेसु आँडा टेट्टिवालको णवृहका णदीसुत्तका कारंडवा य विण्णेया। कालेसु काकमज्जुका कातंबा णदीकुक्रुडीको विण्णेया। आरुणेसु उक्कोसा कोंचा गीवा रोहिणिका समुद्दकाक त्ति विण्णेया। 😭 फेरुसेसु वक-इंस-चक्कवाका विण्णेया। 📢 अवसेसा जलजा सगुणो पडिरूवआहारओ य विण्णेया । मंसरुधिरभोयीसु मंसरुधिरभोयी चिंतित त्ति । मुद्धं चूलेसु 25 कातंवा रोहिणिका वलाक त्ति विण्णेया। थीणामेसु सेडिका रोहिणिका णदीकुकुडिका आडाओ टिट्टिमीओ त्ति विण्णेया। तत्थ कायवंतेसु कुररा पारिप्पवा उक्कोसा रोहिणिका वेति विण्णेया। मिज्झमकायेसु हंसा चक्कवाका विण्णेया। मिज्झिमाणंतरकायेसु आडा सेडिका णदीकुकुंडिकाओ कारंडवा चेति विण्णेया। पर्चवरकायेसुँ टेट्टिवालको णवूहका णदीपुत्तका एवमाद्यो विण्णेया। अणुलोम-पडिलोमेसु गत्तेसु उद्धंभागेसु अधोभागेसु य उद्धंरायिसु उद्धंरायी विण्णेया। सेतेसु सेता, एवमादीहिं वण्णेहिं सुवण्णा विण्णेया। तत्थ अक्खतेसु सन्वेसु अतिमासेसु वा आसीविसा विण्णेया। 30 तिण्हेसु तिण्हविसा विण्णेया । तिण्हेपचावत्तितेसु मिदुसाधारणेसु मंद्विसा विण्णेया । वापण्णेसु अविसा चिंतेसि त्ति बूया। ते दुविधा-मंसरुधिरमोजी अमंसरुधिरमोजी चेव। इति जलजा पिक्खणो जलचर ति विण्णेया।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ °सु अहोभा° हं॰ त॰ ॥ २ थीनामयरं बू° हं॰ त॰ ॥ ३ °द्धीहिं वयण° हं॰ त॰ ॥ ४ °णीगते सि॰ ॥ ५ पंडूसु सं ३ पु॰ । पंडरेसु सि॰ ॥ ६ °सु चक्कवाकी पीतेसु य हं॰ त॰ विना ॥ ७ अडा हं॰ त॰ विना ॥ ८ °डा डेंटिवा° हं॰ त॰ ॥ ९ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १० °सु देहिवा° हं॰ त॰ विना ॥ ११ अतिसामेसु हं॰ त॰ ॥ १२ तिण्हेसु प° हं॰ त०॥ अंग० २९

#### अंगविजापइण्णयं

२२६

तत्थ थळजा पक्सी तिविधा आधारियतव्या—गम्मा रण्णा गम्मारण्णा चेति । तत्थ अव्मंतरामासे गामेसु चेव पादुव्भावेसु गम्मा विण्णेया । बाहिरामासेसु आरण्णेसु य पादुव्भावेसु आरण्णा विण्णेया । बाहिरव्मंतरेसु गम्मारण्ण-पादुव्भावेसु चेव गम्मारण्णा पक्सी चिंतिय त्ति विण्णेया । थीणामेसु थीणामा, पुण्णामेसु पुण्णामा, णृपंसकेसु णृपंसका विण्णेया । सेतेसु सेता, रत्तेसु रत्ता, पीतेसु पीता, णीलेसु णीला, कण्हेसु कण्हा, आरुणेसु आरुणा, पंडुसु पंडू, किलेसु किलोस । सेतेसु फरुसा, चित्तेसु चित्ता, जधाप(य)ण्णपिडिरूवतो वण्णे आधारिते पिक्खणो चिंतित त्ति वृया । कायवंतेसु किलेखा स्थूरा कंका छिण्णालिंगाओ सुवण्णाओ चेति, एवमादीका कायवंतेसु चिंतित त्ति वृया । तत्थ मिंद्रिमकाकायवंता मयूरा कंका छिण्णालिंगाओ सुवण्णाओ चेति, एवमादीका कायवंतेसु चिंतित त्ति वृया । तत्थ मिंद्रिमकाच्याचेसु गद्धा वीरहा सेणा उद्धका चेति एवमादयो विण्णेया । मिंद्रिमाणंतरकायेसु सालका कपोता वायसा सुका कोकिला वेसु गद्धा विण्णेया । प्वं वित्तिरा चेव विण्णेया । पचयरकायेसु वातिका तेहुपातिका सगुणीका परसडणिका चैम्मिडिला एवमादी विण्णेया । एवं चित्तकपोतका वण्डकुडा वैद्यकाओ य विण्णेया । डेरसरगते पाणगतेसु य « सेंव्यसडणा > विण्णेया । चित्तेसु वित्तिरा विण्णेया । वित्तकपोतका वण्डकुडा वैद्यकाओ य विण्णेया । घोसवंतेसु घोसवंता विण्णेया । दारुणेसु मंसरुधिरभोयी विण्णेया । अधोसवंतेसु अघोसवंता विण्णेया । मधुररुतेसु महुरुता । कटुकरुतेसु कडुकरुता विण्णेया । तैया अव्यत्त्तचोसेसु अव्यत्त्रचा थळ्या य पिक्सणो आधारियत्ता आधारियत्ता जधुत्ताहिं उवळद्धीहं आमास-सद-पडिरूव-सद्दपादुव्भावेहिं उवळद्धव्या भयंति । इति पिक्सणतो जळय-थळयपिक्ससमायुत्ता दुविधा चिंता १६ वक्साता जीवचिंता भवतीति ।

तत्थ चतुष्पदे चउरस्सेसु य चउष्पदमए उवकरणे चतुष्पदोवकरणे चतुष्पदसद्दगते चतुष्पदणामोदीरणे चतुष्पदणामोदीरणे चतुष्पदणामोदीरणे चतुष्पदणामोदीरणे चतुष्पदणामोदीरणे चतुष्पदणामोदीरणे चतुष्पदणामोदीरणे चतुष्पदणामोदीरणे चतुष्पदणामोदीरणे चतुष्पदाणामोदीरणे प्रविधा आधारये—पञ्जा जलचरा चेव, अधवा थलचरा जलचरा चेति। तत्थ सव्वआपुणेयेसु सव्वजलेसु जलचरेसु य जलचरा विण्णेया। तं जधा—सुंसुमारा उदककच्छभ त्ति मच्छगये विण्णेया भवंति। तत्थ पुणरिव चतुष्पदा आधारियतव्वा था भवंति—गम्मा अरण्णा गम्मारण्णा चेति। तत्थ अव्भंतरेसु सव्वगम्म अगते चेव गम्मा विण्णेया। बाहिरामासेसु सव्वआरण्णातपादुव्भावेसु चेव आरण्णा चतुष्पदा चितित त्ति वूया। अविभतत्वाहिरेसु गम्मारण्णेसु तस्सद्द-रूवपादुव्भावे य गम्मारण्णा विण्णेया। तत्थ गो-महिस-अयेलकोट्ट-खर-सुणका चेव एवमादी गम्मा विण्णेया। सीह-वग्ध-तरच्छ-ऽच्छ-अझ-दीविक-गंज-चमरीओ खम्मा चेति विण्णेया, एवमादयो आरण्णा विण्णेया। तत्थ जे केयि आरण्णा भुत्ता गम्मा भवंति एते गम्मारण्णा भवंति। तत्थ हत्थी अस्सा वराहा वगा सियाला मुंगुसा णडला उंदुर्शै कालका पयला कातो-था द्वा परिसष्पा चेव। तत्थ चउष्पदग्र सव्वज्द्वंभागेसु सव्वपरिसष्पचउष्पदगते चेव परिसष्पचउष्पदा विण्णेया। अजगरं असालिका गोधा तोडुका सैरंता मुंगुसा णङ्ला पयलाका अहिणुका घडोपला रिंदुद्वा चेति।

तत्थ पुणरिव तिविधा चतुप्पदा आधारियतव्वा—थलचरा वुँक्खचरा बिलसाइ त्ति । तत्थ पितथएसु ४ थलेसु № थलचरेसु य थलचरा चिंतित त्ति बूया । उद्धंभागेसु मूलजोणीगते चेव वुँक्खचरा चतुप्पदा चिंतित त्ति ३० बूया । सव्विधिदेसु अधोभागेसु य बिलसायी विण्णेया । तत्थ वुक्खचरा विराला उंदुरा खालका घरपूपला अहिणुका तोडुका य पचलाका वेति एवमादयो चिंतिता विण्णेया भवंति । तत्थ बिलासया दुविधा—सेलबिलासया भूमिविलासया

१ छिण्णां हं॰ त॰ विना ॥ २ सुका काका को॰ हं॰ त॰ ॥ ३ चम्मिट्ठ एव हं॰ त॰ विना ॥ ४ उरसुर॰ सं३ पु॰ । उवसर॰ सि॰ ॥ ५ ⋈ ⊳ एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ६ वहाका॰ हं॰ त॰ ॥ ७ अहातचंतघो॰ हं॰ त० ॥ ८ अचंतघो॰ हं॰ त० ॥ ९ ॰गवज (गवल) चम॰ हं॰ त० विना ॥ १० ॰रा कापयला काओट्टका सरंवा घर॰ हं॰ त० ॥ ११ सरंडा मुं॰ हं॰ त०॥ १२ उदुंवरा हं॰ त०॥ १३-१४ तुख्वरा हं॰ त०॥ १५ थालका हं॰ त०॥

### अद्वण्णासइमो चितितज्झाओ

चेव । तत्थ द्देसु अधोमागेसु सेळविळासया विण्णेया । थूळेसु भूमिविळासया विण्णेया । तत्थ सेळविळासया दीह्वग्घा अच्छमहा तरच्छा साळिमाँ सेघका दीपिका विळाळु अजिणविळाळा सळमा गोघा उंदुरा अयकरा वेति विण्णेया भवंति । तत्थ भूमिविळासयेसु ळोपका णडळा गोघा अहिण्का तोड्वका तोडका चेति एवमादयो विण्णेया । माणुसतिरिक्स्वजोणीसाधारणेसु वाणरा णरसीहा अस्तपूतणा वेति विण्णेया । तत्थ वायुसु चळेसु साहागते अणविद्धयसभावगते य वाणरा विण्णेया । सारवंतेसु सूरेसु य णरसीहा । दारुणेसु तिणादेसु य अस्तपूतणा विण्णेया । असमूळकायवंतेसु ६ असाळिका अथळकरा ▶ हिश्यणो एवमादयो चिंतिता विण्णेया । मिड्झमकायेसु सीह-वग्च-अच्छभह-तर-चळ-णीळिमिग-गयगोकण्णा गो-मिहिस-खरोट्टा य एवमादयो विण्णेया । मिड्झमाणंतरकायेसु दीपिका-तरच्छ-कोच-वग-मग-अथळकिमिति एवमादयो विण्णेया भवंति । पचवरकायेसु सुणग-सिगाळ-मज्जार-सस-मंगुस-णडळएवमादी चिंतिया विण्णेया । अणूसु उंदुरा खाळका तोडका अहिणूका वेति एवमादयो विण्णेया । गो-माहिस-खरोट्ट-अस्ता हिंथ वेति वाहणेसु विण्णेया । तणादेहि तणादा, चळ मंसॅ-रुधरमोयिसु च्या मंसरुधरमोयी विण्णेया । सेतेसु सेता, पीतेसु 10 पीता, रत्तेसु रत्ता, णीळेसु णीळा, कण्हेसु कण्हा, पुंडेसु पुंडा, 'पंडूहि पंडू, आरण्णोहिं आरण्णा, चित्तीहं चित्ता, फरु-सेहिं फरुसा, वण्णतो आधारिते चिंतिता विण्णेया भवंति । पुण्णामेहिं पुण्णामा, थीणामेहिं थीणामा, णपुंसकेहिं णपुंसका, मिथुणचरेहिं मिधुणचरा, गणचरेहिं गणचरा विण्णेया, एकचरेहिं एकचरा चतुप्पदा पक्ती वा । एवमादी पज्जिहें आधारियत्ता आधारियत्ता सव्यमेव समणुगंतव्यं भवति ।

तत्थ परिसप्पजोणी तिविहा-दृव्वीकरा मंडलिणो रायिमंता चेति संगहेण आधारयितव्वं भवतीति। तत्थ तिरिच्छा- 15 णराइणो रत्तराइणो सेत-पीत-चित्त-सेवालका कण्हा अणज्जपुष्फवण्णगा पंचाणुरत्ता वेति वित्थारतो वण्णविसेसेहिं आधा-रियतन्वा भवंति । तत्थ आयतेसु वायन्वेसु य द्व्वीकरा चिंतिता विण्णेया । मंडलेसु मंडलिणो विण्णेया । तिरियामासे तिरियविलोगिते चेव तिरिच्छाणराइणो चिंतिता विण्णेया । अणुलोम-पिंलोमितेसु गत्तेसु उद्धंभागेसु य उद्धराइणो विण्णेया । सेतादीका वण्णसमायोगा य सवण्णपिडरूवेसु परिसप्पाण वण्णो आधारिते विण्णेया चिंतिता भवंतीति । तत्थ अक्खयेसु सन्वेसु अतिमासेसु वा आसीविसा बूया । तिण्हेसुँ तिण्हविसा विण्णेया । तिण्हेसु पंचीवतियेसु मिदु- 20 साधारणेसु वातंद्विसा बूया । पैण्णेसु णिव्विसे बूया । ते दुविधा आधारयितव्वा भैवंति-थलजा जलजा चेति । तत्थ आपुणेयेसु जलजा विण्णेया । तत्थ कदमग-हित्थिय-कच्छभक-औणावचरणिग-पदुमा-भिगणाग-वमारक-राजमहो-रक-जलचर-सवलाहिका कुकुडा देवपुत्तका समाणाहिएँ ति जलजेसु चोदिता। तत्थ अंतलिक्खपरिसप्पा चलेसु उद्धमा-गेसु विण्णेया भवंति 'तॅंलिका पगती । अवसेसा थलचरा । ते चतुष्पदा अपदा बहुपदा चेति पुणरवि आधारियतव्वं भवति । तत्थ चतुष्पदेसु चतुरस्सेसु चतुष्पदमदे उवकरणे चउष्पदोवकरणे चतुष्पदसहोदीरणे चउष्पदणामोदीरणे चतु- 25 प्पद्णामधेजो थी-पुरिसडवकरणगते चेव एवंविधे पेक्खितामासे सद्द-रूवपादुब्भावे चतुष्पद्परिसप्पं चिंतितं बूया, अयर्वर-तोडुक गोधा-सरंट-अहिणूका चेति तत्थ बहुपदेहिं केस-मंसु-णहर्यमामासेसु चेव बहुपद्सद्द-पडिरूवपादु-ब्भावेसु चेव बहुपदा विण्णेया, गोम्मि सतपिद इंदगोविका चसणिका वेति एवमादिणो भवंति। अवसेसा दीहसमा-मासेसु विण्णेया भवंति । थीणामेसु थीणामा, पुण्णामेसु पुण्णामा, णपुंसकेसु णपुंसका । संठाण-वण्णबहुविसं आहार-विधार-जोणिकादीकाणि य जधुत्ताहिं उवलद्धीहिं आधारयित्ता परिसप्पा उवलद्भव्वा भवंति । इति परिसप्पजोणीगते 30 चिंता वक्खाता भवति ।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

६ °भा सेवका हं॰ त॰॥ २ वाडका हं॰ त॰॥ ३ °स्सा वेंति ह° हं॰ त॰॥ ४ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते॥ ५ पण्हूहि पण्हू, आ° हं॰ त॰॥ ६ अवि(धि)मा° हं॰ त॰॥ ७ °सु वण्णवि° हं॰ त॰॥ ८ पच्चोभविति॰ हं॰ त॰॥ ९ वापण्णे॰ हं॰ त॰॥ १० भवंतीति हं॰ त॰ विना॥ ११ अणाव॰ हं॰ त॰ विना॥ १२ °भिंमणागवमीरकराजमवराहारक॰ हं॰ त॰॥ १३ °हिवे ति हं॰ त॰ विना॥ १४ °तितिका हं॰ त॰ विना॥ १५ °करओडुक॰ हं॰ त॰॥ १६ सामासामेसु हं॰ त॰॥ १७ सतापट्टि इंदगोधिका वरुणिका हं॰ त॰॥

#### अंगविजापइण्णयं

228

तत्थ आपुणेयेसु जलचरेसु एवंरूवेसु चेव पिंटूक्व-सहपादुब्भावेसु चेव जलचरे चिंतिते बूया । तत्थ उदकचरा चातुब्विधा आधारियतव्या-दुपदा १ चउप्पदा २ वहुपदा ३ अपदा दीहपदा(इा) ४ वेति । तत्थ दुपदेसु दुपदसहपिंटूक्वे चेव दुपदं चिंतितं बूया, हित्थमच्छा मगमच्छा गोमच्छा ॎॐ अंस्समच्छा च्या णरमच्छा णदीपुत्तका सव्यचरा चेति । तत्थ चतुप्पदेसु चतुक्केसु चतुप्पदसह-क्वयादुब्भावे चेव चतुप्पदा विण्णेया, कच्छभा सुंसुमारा मंदुक्का उदकायो चेति । एवमादयो भवंति । तत्थ केस-मंसु-णह-लोमपरामासे बहुपदपिंटूक्वियाते चेव बहुपदा विण्णेया कुंमारीछा-सकुचिकादयो भवंति । तत्थ दीहामासे सव्यदिहपट्टपिंटूक्वियाते य दीहपदा(इा) विण्णेया, चैंम्मिरा घोहणुमच्छा वहरमच्छादयो भवंति, एवमादयो अपदा । तत्थ दारुणेसु गाहा विण्णेया । सव्यआहारगते चेव सव्यआहारगते आहारोपका विण्णेया । अधोभागगतेसु कृवगता विण्णेया । णिण्णेसु सर-पुक्खरणिगता विण्णेया । सिण्णुरुद्धेसु तब्भागगता विण्णेया । थीणामेसु दीहेसु णिण्णेसु य णदीगता अविण्णेया । महाकायेसु तिमितिमिंगिला य णदीगता अविण्णेया । महाकायेसु तिमितिमिंगिला विण्णेया । मिज्झमकायेसु वालीणा सुंसुमारा कच्छभमगरा गहमकप्पमाणा चिंतित त्ति वूया । मिज्झमाणंतरकायेसु रोहित-पिचक-णल-मिणं-चम्मराजो विण्णेया । पचवरकायेसु कहार्डक-सीकुंडी-उप्पातिका-इंचका-कुडुकालक-सित्थमच्छका वेति चिंतित त्ति बूया । सेतेसु सेता, रत्तेसु रत्ता सवण्णपिंटूक्वयोदुब्यावेहिं जधण्णामासे दंसणीयपादुब्यावे य दिट्टपुब्वो चिंतित त्ति बूया । णयणपिंटिपधाणे य दंसणीयाणं पतिवग्गामेव अदिट्टपुब्वा विण्णेया । सोत्तामासे सब्ब्यासवंतेसु य सुयुव्वा भवंति । सोत्तपिंटिपधाणे घोसवंतविब्यामे य अस्सुतपुब्वा विण्णेया । इति जलचरजोणी वक्खाता भवति ।

तत्थ सञ्वपचवरकायेसु अँणूसु य कीडिकिविह्नकजोणी चिंतिता विण्णेया । वण्णे आधारिते सेतेसु सेता, रत्तेसु रत्ता, पीतेसु पीता, णीलेसु णीला, कण्हेसु कण्हा, सेवालकेसु सेवालका, पण्हूसु पण्हू, फरसेसु फरुसा, चित्तेसु चित्ता, सवण्णपिडिह्मवतो विण्णेया । थीणामेसु थीणामा, पुण्णामेसु पुण्णामा, णपुंसकेसु णपुंसका, एकचरेसु एकचरा, मिधुण-चरेसु मिधुणचरा, गणचरेसु गणचरा चिंतित ति विण्णेया । इति कीड-पतंग-किविह्निकागता तिरिक्सकोणी पिडिह्मव-पादुन्भावेहिं उवलद्धन्या । इति कीड-पतंगगता तिरिक्सकोणी वक्स्याता भवति चिंतिता ।

20 तत्थ थावरितिरक्खजोणी पंचिवधा आधारियतव्या भवति । तं जधा—पुढिवकाइगगता आवुकाइगगता तेउका-इगगता वाउकाइगगर्ता वणप्फितिकाइगगता वेति । तत्थ सव्वद्ढेसु पुढिवीपाउब्भावेसु धातुजोणिगते य पुढिविकाइकं थावरं चिंतितं ति वृया । आपुणेयेसु उदकपादुब्भावे आवुजोणीगते चेव आवुक्कायिका थावरा चिंतित त्ति वृया । अग्गेयेसु अग्गिपादुब्भावे अग्गेयेसु सद्द-रूवपादुब्भावेसु अग्गिउवकरणगते चेव तेवुक्काइका थावरा चिंतित त्ति बूया । वायव्वेसु वायपादुब्भावेसु चेव उवकरणसद्दपादुब्भावेसु चेव वायुक्कायिकं थावरं चिंतितं ति बूया । सब्वगहणेसु 25 सब्वतरुणहरितक-पुप्फ-फल-पत्तपादुब्भावे चेव मूलजोणीगतेसु चेव सद्द-रूव-उवकरणपाउब्भावे चेव एवंविधवणप्फिती-कायिकथावरं चिंतितं ति बूया । इति थावरगया तिरिक्खजोणीकगता चिंता वक्खाया भैवति ।

तत्थ अधोभागेसु जहण्णेसु किण्हेसु संकििहेसु उवहुतेसु अदंसणीयेसु अबुद्धीरमणेसु चेव एवमादीकेसु आमा-सेसु सह-रूवेसु चेव एवंरूवेसु णेरइकपडिरूवेसु णेरइकसदपादुब्भावेसु चेव णेरइयं चिंतितं ति बूया। इति णेरइकगता चिंता वक्खाता भवति।

30 तत्थ सन्त्रपाणा पुणरिव सत्तिविधा आधारियतन्वा भवंति । तं जधा—एकपदा १ विपदा २ चतुष्पदा ३ [ छप्पदा४ ] अङ्गपदा ५ वहुपदा ६ अपदा ७ चेति । तत्थ एकपादुन्भावे एकपदा विण्णेया एँकरुका भवंति १ । दुगपादुन्भावे दुपद्का भवंति । ते दुविधा—माणुसा पक्खी ﷺ भैगणुसतिरिक्खजोणी वेति । ते तिविधा—किण्णरा किंपुरिसा अस्समुहीओ

१ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ २ कुरीला॰ हं॰ त॰ विना ॥ ३ तिम्मरा योह॰ ह॰ त॰ ॥ ४ ॰सु पालीणा सं ३ पु॰ ॥ ५ ॰मीलच॰ हं॰ त॰ विना ॥ ६ ॰डकुसीकुंडिओपातिकाईचकाकुटुकालकमित्थमच्छका हं॰ त॰ विना ॥ ७ अण्णेसु हं॰ त॰ ॥ ८ ॰ता तणवण॰ हं॰ त॰ ॥ ९ भवति छप्पया । तत्थ हं॰ त॰ विना ॥ १० एकारका हं॰ त॰ ॥ ११ हस्तिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥

वेति माणुसा हिंगुतिस्ख य माणुस > जोणीसाधारणे विपदा भवंति। तत्थ सन्त्रं उद्धंभागेसु पक्की दुपदो विणोयो। सन्वितिथढामासेसु माणुसोपकरणेसु चेव माणुस्सदुपद्जोणी विण्णेया। मणुस्सितिरिक्खजोणीसाधारणेसु किन्नरा किंपुरिसा अस्समुहीओ वेति। तत्थ दुपदे थीणामेसु चेव अस्समुहीओ विण्णेयाओ भवंति। सन्वस्तेसु सन्वसउणगते चेव किन्नरा किंपुरिसा विण्णेया। इति माणुसितिरिक्खजोणीसाधारणेसु तिरिक्खजोणी विण्णेया भवित २। तत्थ सन्वचनुष्पदे सन्वचनुष्पद्दपिहस्वगते य चतुकवगगतोणं चेव उवलद्धन्वा भवंति ३। तत्थ छप्पदा छकवगगोवलद्धीहिं पिहस्त्वगते उव- किल्लेखा। लिल्लेखा भवित । तं जधा—भगरा मधुकरीओ मसगा मिक्खकाओ चेति। तत्थ मुदितेसु भगर-मधुकरा विण्णेया। सन्वमूलगते चेव दारुणेसु मसका मिक्खकाओ य विण्णेया। थीणामेसु मधुकरीओ मिक्खकाओ चेव विण्णेया। पुण्णामेसु भगरा मसका चेव विण्णेया । तत्थ अद्वपदा अद्वकवगगपादुन्भावेण अद्वकपिहरूवेण चेव उवलद्धन्वा भवंति ५। केस-मंसु-णह-लोमपरामासे बहुपद्पिहरूवे चेव बहुपदा विण्णेया भवंति ६। अपदेहिं पैरिमंडलेहिं दीहपादु-ध्मावेष्टिं चेव अपदे वि त्ति जाणिय त्ति ७।

तत्थ अहपदा बहुपदा कीडिकिविहारों इमेहिं विण्णेया भवंति । तं जधा—िकविहाकाओ ऑपंविका कुंधू इंदगोपका पंसलिचत्ता कण्हकीडिका ० यूँका मंकुणा उप्पातका रोहिणिका चेति एवमाद्यो । तत्थ उण्हेस जुगलिका कण्हिपपी—िलिका ० कण्हिविच्छिका चेति विण्णेया, जे यऽण्णे उण्हा । रत्तेस रत्ता रोहिणिका इंदगोपगो, जे यऽण्णे रत्ता पिपी—िलिका जगलिका । पृत्थिवेस किविहाका इंदगोपका चेति विण्णेया । कि दृदेस किविहाका जगलिका विण्णेया । प्रमा—15 दृद्दिस पिपीलिका उंगलिका विण्णेया । परिमंडलेस इंदगोपका मंकुणा य । गामेस यूका मंकुणा य विण्णेया । गम्मा—15 रण्णेस घुणा विण्णेया । अवसेसा भूमीणिस्सितेस । अंतिकिक्खेस संताणका उंडणाही घुक्तमरधा वि वा विण्णेया । पिक्खिगते अग्गिकीड-पतंगा मिक्खकाओ भगर-मधुकरा चेव विण्णेया । इति छप्पदा जोणी बहुपदजोणी अपदजोणी चेव कीडिकिविहागगता वक्खाता चिंता भवतीति ।

तत्थ सत्तविधा पाणा पुणरिव आधारियतव्या भवंति दुविधा—जलचरा थलचरा चेति । तत्थ आपुणेयेसु जलचरेसु सव्वजलचरपिडिह्वे चेव जलचरा विण्णेया भवंति । तत्थ थलेसु लुक्वेसु उण्णतेसु य सव्वथलयरगते 20 चेव थलचारी चिंतितं ति बूया । तत्थ उदकचरा विण्णेया उब्भिजा बिलासया अभितचरा चेति । तत्थ उब्भिजा संखणा कैं।कुंथिका वडका सिरिवेर्ट्टेका करिण्हुका पेंग्रुमका सद्दा तीलका इति । उब्भिजेसु एते उम्मेट्टे आमास-सद्द-पिडिह्वेण उवलद्धव्या भवंति उब्भिय ति । तत्थ बिलासयेसु कैंण्ह्गुलिका सेत्गुलिका खुिलका औहाडका कसका वातक्ररीला वातंसु कुतिपि एवमाद्यो अधोभागेर्सु छिन्नेसु वण्ण-आयार-पिडिह्वेणं चेव एतेसु बिलासया भवंति । इति बिलासया । तत्थ अमितचरेसु इलिका-सीकूणिक-णदि-उब्भणाभी तंतुवायका णदीमच्छका जलायुमच्छका वेति बहुपदेहि 25 एते सकेहिं पिडिह्वपाउब्भावेहिं जधोपदिटेहि उवलद्धव्या भवंति ।

तत्थ अपदा दुविधा—परिसप्पा चेव किमिका चेव । तत्थ महावकासेसु परिसप्पा विण्णेया । तत्थ किमिगता आसातिका किमिका चुरु गुँण्हु(गंडू)पया य सव्वष्टका सूकर्मिंडा वेति 😭 एँवमादयो 🖘 विण्णेया भवंति । तत्थ णीलेसु णीला, चित्तेसु चित्ता, संविकट्ठपाणिस्सितेसु आसातिका किमि धुँरुउ त्ति विण्णेया । भूमीणिस्सितेसु गंडूपका

१ एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ २ छवण्णोव॰ हं॰ त॰ ॥ ३ अपिरमंडलदीह॰ हं॰ त॰ ॥ ४ उपिषका हं॰ त॰ ॥ ५ पमलिंचता हं॰ त॰ विना ॥ ६ ४ ▷ एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ७ पिटछपसु हं॰ त॰ ॥ ८ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ९ जंगिका हं॰ त॰ विना ॥ १० °ता वि ता भ॰ हं॰ त॰ ॥ ११ काकुंचिका वंदका हं॰ त॰ ॥ १२ °वेडका हं॰ त॰ विना ॥ १३ पयुसरका सहा तीलुका हं॰ त॰ ॥ १४ कण्णेपुलिका हं॰ त॰ ॥ १५ आभांडका कसकका हं॰ त॰ ॥ १६ °सु छित्तेसु हं॰ त॰ ॥ १७ °स्त्वेसु णं चेव पवं विला॰ हं॰ त॰ ॥ १८ गण्डु-पया हं॰ त॰ ॥ १९ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ २० °मिचकओ त्ति हं॰ त॰ ॥ २१ °सु रूपका सि॰ ॥

#### अंगविजापइण्णयं

विण्णेया । मूलजोणीणिस्सितेसु लिच्छा संवुद्धिका सूँकमिद्दा ति विण्णेया । इति अपद्जोणीयं वक्खाता भवति । इति सत्तविधा पाणजोणी वक्खाता । सज्जीवपिडरूव-आमास-सद्दपादुच्मावेहिं वैवितायं भवतीति ।

तत्थ अज्जीवा तिविधा-पाणजोणीसंभवा मूलजोणीसंभवा धातुजोणीसंभवा चेति। तत्थ चलामासेसु सव्वपाणजो-णीगते चेव पाणजोणी विण्णेया। केस-मंसु-लोम-णहगते य सन्वमूलगते चेव मूलजोणी विण्णेया। तत्थ दढामासेसु सन्व-5 धातुगते चेव धातुजोणी विण्णेया। तत्थ पाणजोणी दुविधा—संखता असंखता चेव, अग्गेया 😝 अँगग्गेया 🖘 चेव दुविधा आधारियतव्या भवति। तत्थ अग्गेयेसु अग्गेया विण्णेया। अणग्गेयेसु अणग्गेया विण्णेया भवंति। सा दसविधा आधारयितव्वा भवति, तं जधा-केसगता ⊲ सिंगैंगता लोमगता > अत्थिगता [मंसगता रुधिरगता] मज्जागता चम्मगता ण्हाउगता मेद्गता वेति । उपजोणीणक पंचविधा, तं जधा-पित्तगता सिंभगता दुद्धगता मुत्तगता रेतगता चेति । तत्थो-वलद्धीओ केसगता लोमगता सिंगगता चेति आहारमेंए उवकरणे उवलद्भव्या भवंति । अंजणी-फणिका-वीर्जणी-दंडाओं 10 धूमणत्तं समग्गपाडकामये आसंद्क-पँछंक-कोडिलक्खणकआसणगते चेव विण्णेया भवंति, इति केसगता । तत्थ लोम-गतं सजीवक-पत्तुण्ण-अजिणप्पवेणि इति पिकण्णकं वीजणिया चामरं अजीणकंबलो बालसाडि बालमुंडिका बालव्य-(विव)यणी वा एवमादीणि विण्णेयाणि । तत्थ चम्मगते उपाणहा अस्समंडं भच्छा दितिका अजीणं अजीणप्पवेणिका वीणा मसूरका पखरगतं दृइरका आहिंगा मुरव त्ति एवमाद्यो विण्णेया भवंति पडिरूवपादुब्भावेणं सएहिं आमास-पिंडरूवेहिं चेव । तत्थ मंसगते आहारो विण्णेयो भवति । तत्थ पैहावुणीगतं दुविधं-हीरगतं गंडिगतं चेव । तत्थ 15 हीरगतं तत-वितेंता व ता विक्खाता वा गुणगतं विण्णेयं भवति । तत्थ अद्विगतं संकुगतं खीलिगतं सिप्पिपुडगतं 😝 संर्थंभायणगतं 😪 विण्णेयं भवति । रुधिरगते अद्विगतं कियागतं विण्णेयं भवति । तथा धातुगतं तथा वसा-गते पुरिसगते कियागतं विण्णेयं भवति ओसहाहारगतं वा । तत्थ आपुणेयेसु वसागतं रुधिरगतं पित्तगतं दुद्धगतं विण्णेयं भवति । तत्थ रत्तेसु रुधिरगतं विण्णेयं । सेतेसु दुद्धगतं रेतगतं वा विण्णेयं भवति । तत्थ वालेयेसु दुद्धगतं विण्णेयं। मुदितेसु विणहेसु य सुकं विण्णेयं भवति। सेतेसु चेव कडुकेसु पित्तं विण्णेयं ⊲ भवति। ⊳ पीतेसु चित्तेसु थूलेसु 20 रुधिर-वसा विण्णेया । अणूसु केस-मंसु-लोमगतं विण्णेयं । उद्धंभागेसु सिंगगतं विण्णेयं । केसगतेसु चेव अग्गेएस् पुरी-दुद्धगतं विण्णेयं । 😝 त्रैणूसु वस्सगयं विण्णेयं । 😪 दारुणेसु रुधिर-ण्हारु-अट्टि-मेदो विण्णेया । सन्वबह्छगते दुद्धं विण्णेयं। परिजिण्णेस वधेस य मुत्त-पुरीसं विण्णेयं। तत्थ आहारेस पाणजोणी चम्मगता विश्वगर्तौ अहि अहि-मजा । जे अद्विगता दुद्धं वसा रुधिरमिति । दीहेसु ण्हारुगतं विण्णेयं । वायव्वेसु वित्थिगतं विण्णेयं भवति । तत्थ आहार-पाणजोणीओ चम्मगता मंसगता वित्यगता ल अहि ⊳ अहिमिज्ञागता य । अहिगता दुद्धं वसा रुधिरमिति । 25 तत्थ भायणगते सिप्पिगतं संखमयं दंतमयं गवलमयं विण्णेयं भवति । तत्थ अद्विमये आभरणलोहितिका विण्णेया भवति । तत्थ चम्मे वत्थी आहारगते विण्णेया भवति, दंतभायणगते विण्णेया । अजिणपट्टे अजिणप्पवेणी अजिणग-कंचुका चेव वत्थगते विण्णेया भवंति, चम्मसाडीओ य विण्णेया भवंति। मूलगते लोमगतं अच्छादणं विण्णेयं भवति । इति पाणजोणिपिङ्कव-सद्दपादुन्भावेहिं समास-वासतो उवलद्भन्वं भवतीति । इति पाणजोणी वक्खाता भवति चिंताया अज्जीवेति ।

30 तत्थ मूळजोणी तिविधामाधारयितव्यं भवति—मूळगता खंधगता अगगता चेति । तत्थ पाद-जंघे मूळजोणी सव्य-धातुगते य उद्धं कडीयं अधो गीवायं खंधं जोणीखंधगतेसु य <sup>धुँ</sup>ज्जुयगेसु य उद्धं गीवाय अगगजोणी उद्धंभागेसु चेव । तत्थ

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ स्कीमद्दा हं॰ त॰ ॥ २ विहायं हं॰ त॰ ॥ ३ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४ ०० ०० एतचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ५ भते सं ३ पु॰ । ॰गते सि॰ ॥ ६ ॰जणीओ दंडाओ भूमणत्तं हं॰ त॰ ॥ ७ ॰पछुंका॰ हं॰ त॰ विना ॥ ८ ॰कप्पतुण्ण॰ हं॰ त॰ ॥ ९ ण्हावणी॰ हं॰ त॰ विना ॥ १० ॰विएया भा वि॰ हं॰ त॰ ॥ ११ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १२ वासुगते हं॰ त॰ विना ॥ १३ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १४ ०ता वाद्विअद्वि॰ हं॰ त॰ विना ॥ १६ उज्जमागेसु उद्धं उद्धं गीवाय उद्धं भागेसु हं॰ त॰ विना ॥

मूलजोणी एकविधा विण्णेया। ≈ 'खंधजोणी दुविधा—तया > गता सारगता चेति। तत्थ तणूस तयागता विण्णेया तयागता चेव । सारगता सारगते विण्णेया भवंति धातुगते चेव । तत्थ अगगगता तिविधा—पत्तगता पुष्फगता फलगता वेति । तत्थ पत्तगया तिविधा—तरुणा मिन्झिमा जरढा चेति । तत्थ पत्तगया ति(वि)विद्दा—पुधूस तणूसु य । पुष्फगते पुष्फगता विण्णेया सुदितेसु चेव । फलगते फलगता विण्णेया पुण्णेसु सारवंतेसु य । तत्थ फलगतं पंचिवधं—सेतं रत्तं पीतं नीलं कण्हमिति । एताणि सवण्णेहिं विण्णेयाणि भवंति । तत्थ फलं पंचरसं आधारियत्ता जधारसं विण्णेयं भवति । तत्थ मूलजोणी दुविधा—सज्जीवा चेव अज्जीवा चेव । तत्थ सज्जीवगते सज्जीवा विण्णेया । अज्जीवगते अज्जीवा विण्णेया । तत्थ सज्जीवा तिविधा—गम्मा ≈ अरण्णा > गम्मारण्णा चेति । तत्थ अवभंतरेसु गम्मा वणप्फतयो विण्णेया । गम्मेसु चेव सव्ववज्झेसु वणप्फतयो आरण्णा विण्णेया । बञ्झव्मंतरेसु गम्मारण्णा विण्णेया वणप्फतयो । सव्वगम्मारण्णेसु चेव तिविधा—थीणामा पुण्णामा णपुंसकणामा चेति । तत्थ थीणामेसु थीणामा, पुण्णामेसु पुण्णामा, णपुंसकणामेसु णपुंसकणामा विण्णेया वणप्फतयो । आपुणेयेसु णदीरुहा । णिण्णेसु य थलेसु थलजा विण्णेया । छक्किसोसु चेव दढेसु ≈ पञ्चतविरुहा विण्णेया । >>

पव्यतपहिरूवेसु य पव्यतरुहेसु चेव ते चतुव्विधा—पुष्फसाली १ पुष्फफलसाली २ ० फैलसाली ० चेव ३ [ण] पुष्फसाली ण फलसाली ४ चेति। तत्थ पुष्फसालिणो तिविधा आधारियतव्या भवंति—पत्तेकपुष्फा गुलुकपुष्फा मंजरिणो। तत्थ एककेसु गत्तेसु एककपादुब्भावे चेव पत्तेकपुष्फा विण्णेया। पत्तेकपुष्फेसु चेव परिमंडलेसु गुलुकपुष्फा विण्णेया। गुलुकपुष्फेसु चेव दीहेसु मंजरिणो विण्णेया। मंजरिपुष्फेसु चेव मंजरिपुष्फेसु ते पंचविधा—सेतपुष्फा १० रत्तपुष्फा पीतपुष्फा णीलपुष्फा कण्हपुष्फा चेति। एते सवण्णतो आधारियत्ता आधारियत्ता विण्णेया—सेतेसु सेता पुष्फा, रत्तेसु रत्तपुष्फा, पीतसु पीतपुष्फा, णीलेसु णीलपुष्फा, कण्हेसु कण्हपुष्फा विण्णेया। एते तिविधं आधारियत्ता सुगंधपुष्फा दुगंधपुष्फा अचंतगंधपुष्फा चेति। तत्थ सुगंधसु सुगंधपुष्फा, दुगंधपुष्फा, अचंतगंधसुष्फा अचंतगंधपुष्फा विण्णेया १।

तत्थ फलसाली चतुव्विधा—कायवंतफला मिन्झिमकायफला मिन्झिमाणंतरकायफला पच्चरकायफला चेति। 20 तत्थ फलसाली चतुव्विधा—कायवंतफला मिन्झिमकायफला विण्णेया भवंति। मिन्झिमकायवंतफला कवित्थं बिल्लपमाणा विण्णेया भवंति। मिन्झिमणंतरकायफला अंब-अंबाहक-णीप-तिंदुक-उदुंबरप्पमाणा विण्णेया। पच्चरकायफला अस्सो-त्थ-वह-पील-पियाल-फर्स-चॅम्मणहोला-कोलक-करमंद-कलायर्प्तबीयप्पमाणाणि। ते पंचिवधा—सेतफला रत्तफला पीत-त्थ-वह-पील-पियाल-फर्स-चॅम्मणहोला-कोलक-करमंद-कलायर्प्पतीयप्पमाणाणि। ते पंचिवधा—सेतफला रत्तफला पीत-फला णीलफला कण्हफला चेति। जधापिहक्वेहिं वण्णतो कायप्पमाणतो चेव आधारियत्ता आधारियत्ता उवलद्धव्वा भवंति भक्खफलगता अभक्खफलगता चेव। तत्थ सव्वआहारगते भक्खफला विण्णेया। अणाहारगते अभक्ख-25 फला विण्णेया। ते तिविधा आधारियतव्वा—सुगंधा दुग्गंधा अच्चतगंधा चेव। सुगंधेसु सुगंधफला, दुग्गंधेसु दुग्गंधफला, अच्चतगंधेसु अच्चतगंधफला विण्णेया। ते पंचिवधा रसफला आधारियतव्वा भवंति, तं जधा—तित्तफला कुक्फफला अविलफला कसायफला मधुरफला चेति। एते जधुत्ताहिं रसोपलद्धीहिं रसतो उवलद्धव्या भवंति २।

तत्थ जे पुष्फेण णज्जंति ण फलेण [ते पुष्फसालिणो,] तं जधा-असोग-णागरुक्खा सत्तिवण्णा तिलका सिंदुवार त्ति, जे यडण्णे एवंविधा वेति । तत्थ जे फलेण उवभुज्जंते ते फलसालिणो । तत्थ इमे फलेण णज्जंते, तं 30 जधा-पणसा पारेवता लडचा मांतुलुंगा उदुंबरा, जे यडण्णे एवमादयो ।

तत्थ इमे पुष्फेण फलेण चेव णजांते पुष्फ-फलोपगा, तं जधा—अंबा अंबाडगा णीव-बउल-जंबु-दालिमा, जे य अण्णे एवंविधा भवंति । पुष्फ-फलैंतो य जे उवयुजांति ते चिंतिता विण्णेया भवंति पुष्फ-[ फल ]सालिणो त्ति ३ ।

१-२-३ ๗ ⊳ एति चिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ °तथफलण्प॰ हं॰ त॰ विना ॥ ५ °धम्मण॰ हं॰ त॰ विना ॥ ६ °संथीय॰ हं॰ त॰ ॥ ७ °णाणग॰ हं॰ त॰ ॥ ८ माउसगा हं॰ त॰ ॥ ९ °ण णज्ञंते फ॰ हं॰ त॰ ॥ १० °लओ य जे वर्जातिए चिति॰ हं॰ त॰ ॥

अंगविजापइण्णयं

233

तत्थ जे ण पुष्फेण फलेण णेव उवजुज्जंते ते णेव पुष्फसालिणो [ णेव ] फलसालिणो त्ति विण्णेया। तं जधा— खिदरा धवा अयकण्णा पूर्तिकरंजो अहिमारो पूर्तिला कुंभकंडका चेति एवमादयो विण्णेया। जे य अण्णे एवंविधा, ते णेव पुष्फसालिणो [ णेव फलसालिणो ] चतुत्था पगती रुक्खाणं विण्णेया इति ४।

एते जधुत्ताहिं सकाहिं उवलद्वीहिं उवलिभत्ता चतुन्विधा उवलद्वन्वा । ते सन्वे चतुन्विधा—कायवंतो मिन्झि
5 मकाया मिन्झिमाणंतरकाया पचंवरकाया चेति तत्थ सन्वरुक्खा विण्णेया । उद्धंभागेसु लता विण्णेया । कुडिलेसु य

वामभागेसु मिन्झिमकायेसु गुम्मा विण्णेया । गहणेसु य तिरियपचवरकायेसु तणा विण्णेया उवग्गहणेसु य । तत्थ

सन्ववीयाणि तणेसु विण्णेयाणि । वीयाणि जधुत्ताहिं उवलद्वीहिं जहावण्णजोणीयं उवलद्वन्वाणि भवंति । तत्थ खंधेयेसु

उच्छू विण्णेया, सन्वं चेव गुलगतं । तत्थ कंदजाणि सन्वाणि धूवणाणि विण्णेयाणि भवंति । अग्गेयेसु धूवणाणि विण्णे
याणि भवंति । उद्धंसिरोसुहामासे ण्हाणोपलेवणकेण पधोवणविसेसिक्कता विण्णेया । मिन्झिमकायेसु अणुलेवणं विण्णेयं ।

10 मिन्झिमकायं च ण्हाणागलु-अलत्तक-कालेयक-देवदारुगतं व गंधे विण्णेयं । मूलगता गंधा विण्णेया मूलगते । खंधगता गंधा विण्णेया खंधगते । तयगता गंधा विण्णेया तयगते । सारगता गंधा विण्णेया सारगते । णिज्जासगता गंधा विण्णेया णिज्जासगते । तणूसु पुधूसु य पत्तगते य पत्तगया गंधा विण्णेया । पुण्णेसु सञ्वफलगते चेव फलगता गंधा विण्णेया । मुदितेसु पुष्फगते य सञ्वपुष्फगता गंधा विण्णेया । पुण्णेसु णिद्धेसु य सञ्वरसगते य रसगता गंधा विण्णेया ।

15 तत्थ गुग्गुलविगतं सज्जलसं इक्कासो सिरिवेडको चंदणरसो तेलवण्णिकरसो कालेयकरसो सहकाररसो मातुलुंग-रसो करमंदरसो सालफलरसो सव्वरसा चेति रसगते विण्णेया भवंति । जधुदिट्ठाहिं सकाहिं उवलद्धीहिं आधारियत्ता उवलद्भव्या भवंति एवमादयो रसा चेति ।

तत्थ तेल्लेस कुसुंभतेलं अतसीतेलं रुचिकातेलं करंजतेलं उण्हिपुण्णामतेलं विल्लतेलं उसणीतेलं वल्लीतेलं सासवतेलं पूर्तिकरंजतेलं सिग्गुकतेलं किपत्थतेलं तुरुकतेलं मूलकतेलं ये अतिमुक्तकतेलं > एवमादीणि तिल्लाणि रुक्ख-गुम्मविल-20 गुच्छ-बल्लयफल्लिव्बक्ताणि विण्णेयाणि भवंति । जधुक्ताहिं रूवोवलद्धीहिं ये गुम्मोवलद्धीहि > य चक्तारि तेल्ला ये विण्णेया—तिलतेलं अतसीतेलं सासवतेलं कुसुंभतेलं चेति पद्मवरकायेसु चेव विण्णेयाणि भवंति । रुचिकातेलं इंगु-णि(दि)तेलं सिगुग्गुतेलं चेति एवमादीणि मिन्झिमाणंतरकायेसु विण्णेया भवंति । अतिमुक्तकतेलं पधकलीतेलं चेति मिन्झिमाणंतरकायेसु विण्णेयाणि भवंति । तत्थ चंपक-चंदणिकापुरसतेलं अतिमुक्तकतेलं जातीतेलं पीलुतेलं यूथिकातेलं उसधतेलाणि चेव उबहुतेसु विण्णेयाणि भवंति । मुदितेसु गंधतेलाणि 25 विण्णेयाणि भवंति । मधुरेसु चंदणिकतेलं विण्णेयं । तिण्हेसु विक्कतेलं विण्णेयं । अग्गेयेसु पुरसतेलं विण्णेयं । पीलित-परिमंडितादीसु उबलद्धीहिं पहिरूवतो आमासतो य जधुक्तं तथा उबलद्धव्वं भवति । इति तेल्लाणि वक्खाताणि भवंति ।

तत्थ मूळजोणी साळी वीही कोइवा कंगू राळका वरका मुग्गा मासा णिप्फावा चणका कुळत्था मसूरा अदसीओ कुसुंभा सासवा चेति आहारगता विण्णेया सञ्च अणूसु चेव । तत्थ सेतेसु साळी जवा सेतितळा सेतिणिप्फावा कुसुंभा वेति विण्णेया। रत्तेसु वीही कोइवा रत्तिणिप्फावा कुळत्था मसूरा सस्सवा वेति विण्णेया। पीतेसु कंगू राळगा 30 सिद्धत्थका चेति एवमादयो विण्णेया भवंति। आपुणेयेसु अतसी कुसुंभा तिळा सासवा वेति क्रिङ्क आहारगया विण्णेया। अवसेसाणि जधुत्ताहिं उवळद्धीहिं उवळद्धव्वाणि भवंति।

तत्थ उवग्गहणगते मूळजोणीगते वत्थाणि खोमकं दुगुह्नं जिग्गकं चीणपट्टा वागपट्टा कप्पासिकं चेति विण्णेयं भवति । जधुत्ताहिं वत्थोपळद्वीहिं उवळद्वव्वाणि भवंति । तत्थ जधा वत्थजोणीयं उविदेहं ति ।

१ °या इति गह° हं ॰ त॰ विना ॥ २-३ ० ० एतिचिहान्तर्गतः पाठः हं ॰ त० नास्ति ॥ ४ ० ० एतिचिहान्तर्गतः पाठसन्दर्भः हं ॰ त॰ नास्ति ॥ ५ उसवते हं ॰ त० ॥ ६ हस्तिचिहान्तर्गतः पाठः हं ॰ त० एव वर्त्तते ॥

तत्थ मूलजोणीयाणि भायणाणि कट्टमयं फलमयं पत्तमयं चेलमयं इति एवमादीयाणि विण्णेयाणि भवंति । तत्थे खंघगते कट्टमयं विण्णेयं सञ्वकट्टपडिरूवे चेव । पुण्णेसु फलमयं विण्णेयं सञ्वफलपडिरूवे चेव । तणूसु पुधूसु य पत्तमयं विण्णेयं सञ्वपत्तपडिरूवगते चेव । किसेसु वित्थडेसु ये चेलमयं विण्णेयं सञ्ववत्थपडिरूवगते चेव । एवमादीहिं सकाहिं सकाहिं उवलद्धीहिं उवलद्धञ्वाणि ≼ भौयणाणि ⊳ भवंति । इति मूलजोणीआँ भायणं ।

तत्थ मूलजोणीयं आभरणं पुष्फमयं फलमयं पत्तमयं कट्टमयं चेति । तत्थ मुदितेसु पुष्फमयं विण्णेयं । पुण्णेसु ह फलमयं विण्णेयं । तणूसु पुधूसु य पत्तमयं विण्णेयं । खंधगते सारगते चेव कट्टमयं विण्णेयं भवति । इति मूलजोणीयं आभरणं चितियायं वक्खातं भवति ।

तत्थ धातुजोणी सारगता वण्णगता चेव । तत्थ सारगता धातुजोणी सारगता विण्णेया । ✓ वंण्णगता वण्णगते विण्णेया भवति । ▷ तत्थ सारगता दुविधा—विर्ठं यगता चेव घणगता चेव । तत्थ विर्ठं यगता णविधा, तं जधा—स्वण्णकं तवुकं तंवगं सीसकं काळठोहं वट्टलोहं कंसळोहं हारकूडगं रूर्विअगमिति एवमादीणि विण्णेयाणि भवंति । 10 तत्थ पीतकेसु सुवण्णकं हारकूडकं चेव विण्णेयं । उत्तमेसु दंसणीयेसु य सुवण्णं विण्णेयं । पचवरेसु सोवहवेसु य पीतएसु हारकूडकं विण्णेयं । तंवेसु सुवण्णकं वा तंवकं वा हारकूडकं वा विण्णेयं । उत्तमेसु रत्तेसु सुवण्णं, मिन्झिमेसु तंवकं, उवहुतेसु हारकूडकं, सेतेसु रुप्पं वा तवुकं वा कंसळोहं वा विण्णेयं । सारमंतेसु सुक्किलेसु रुप्पं, असारेसु तवुकं, सप्पमेसु कंसळोहं विण्णेयं । कण्हेसु सीसकं काळळोहं चेति। तत्थ किर्णेसु काळळोहं विण्णेयं। कण्डेसु सीसकळोहं विण्णेयं। कण्डेसु सीसकळोहं विण्णेयं। कण्डेसु सीसकळोहं, सेववच्छायागते चेव तिक्खेसु काळळोहं, सव्यसत्थगते चेव जण्णेयसु सुवण्णकं वा तंवकं वा कंसळोहं वा विण्णेयं भवति। वत्थसु तंवकं वा सुवण्णकं वा काळळोहं वा विण्णेयं भवति। इति धातुजोणी विळयगता विण्णेया। तत्थ घणजोणी धातुगता वेरळय-फाळिय-मसारकहा ळोहितकखा अंजणम्(पु)ळका गोमेदका अंके मळका सासका सिळप्पवाळा पवाळका वहरं मरगतं विविधा खारमणी वेति। एवमादी पाणजोणी धातुजोणीगता यधुत्ताहिं उवळद्धिहीं आमास-वण्ण-पडिक्व-सहोपकरणोहि सिप्पिकपादुङभावेहिं जाति-विजातीिहें अग्गेय-अणग्गेयोपळद्धीिहें 20 उवळद्धव्या भवंति। इति सारगता चिंता विण्णेया भवंति। इति सारगता चिंता विण्णेया भवंति।

वण्णजोणीगता ततं जधा—सुधा सेडिका पलेपको णेलकैता कडसकरा वेति। रत्तेसु गेरुग-मणोसिला पत्तंगे हिंगुलुकं पज्जणी वण्णैर्मत्तिका इति विण्णेया भवंति। पीतएसु हरितालं मणोसिला वण्णकमित्तिका चेति विण्णेया। णीलेसु णीलकधातुको सस्सकचुण्णकमिति एवमादी विण्णेयं। कण्हेसु अंजणं कण्हमित्तिका चेति। पण्हूसु पण्डुमित्तिका वण्णमित्तिका चेति वा वण्णेसु। खेत्तभूमीए पण्हूभूमीओ विण्णेयाओ। णिद्धेसु णदीमित्तिका विण्णेया। पाणजोणीगते 25 संगमित्तिका विस्णाणमित्तिका विण्णेया। उवहुतेसु विसाणमित्तिका। मुदितेसु देवताययणमित्तिका विण्णेया। तत्थ पुणरिव मित्तिका बहुविधा भवति, तं जधा—कण्हमित्तिका पंडुमित्तिका तंबभूमी भुँरुंबो कडसकरा सुवण्णं जातरूवं मणिस्सिला गोकंटको खीरपको अब्भवालुका लवणं सुद्धभूमी चेति आधारियत्तव्वं भवित सकाहिं। उवलद्धीहिं तत्थ सेतेसु लवणं खीरपओ गोकंडको अब्भवालुका वेति। दढेसु मणिसिला विण्णेया। मिदूसु कण्हमित्तिका भुँरुवो तंबो वेति विण्णेया। इति धातुजोणीगता चिंता वण्णधातुगता वेति वक्खाता भवित।

तत्थ विगता धातुजोणी भूमीसंजुत्ता, तं जधा—खेत्तं वत्थुं गाम-णगर-सण्णिवेस-आवास-कुंड-णदी-तलाग-पुक्ख-११ण-कूव-सर-फेलिह-सेज-पागारो पेंडपाली एलुको <sup>१९</sup>चेति पवा पंथा पव्यता चेति एवमादीयं विण्णेयं भवति । तत्थ

१ °तथ गंघग° हं॰ त॰ ॥ २ य वेउमयं हं॰ त॰ ॥ ३ ८ ० एतिचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ४ णीअ
भा° हं॰ त॰ ॥ ५ ८ ० एतिचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ६–७ वियलगता हं॰ त॰ ॥ ८ रुहिअगमिति हं॰ त॰ ॥
९ कण्णेसु हं॰ त॰ ॥ १० हस्तिचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ११ सच्छाया॰ हं॰ त॰ ॥ १२ °का वमलि हं॰ त॰ विना ॥ १३ °का वाडक सकि हं॰ त॰ ॥ १४ भिल्लिका हं॰ त॰ ॥ १५ मुंडवो करसि हं॰ त॰ विना ॥ १६ मुसंघो वेति हं॰ त॰ विना ॥ १७ °राकूव॰ हं॰ त॰ विना ॥ १८ °फिलिहासतपा॰ हं॰ त॰ विना ॥ १९ 'चेति' चैलम् इलर्थः ॥
अंग० ३०

#### अंगविज्ञापइण्णयं

२३४

30

उद्धंभागेसु उण्णतेसु पञ्चत-पैधा(वा)-पाली-चेति-एलुकमिति, जं च किंचि उण्णतं तं सञ्चं विण्णेयं भवति । णिण्णेसु णदी-तलाग-पुक्खरणी-वावी-कूव-उदुपाण-सर-फलिहा एवमादयो विण्णेया भवंति । सण्णिरुद्धेसु तलाग-पुक्खरणी-वावी-गाम-णगर-णिगम-सन्निवेसादयो उवलद्भव्या भवंति। दीहेसु णदी विण्णेया। चतुरस्सेसु वावी पुक्खरिणी खेत्तं वा विण्णेयं भवति । असंखतेसु णदी पव्वता विण्णेया भवंति । महावकासेसु भूमी वा 😂 पेव्वता वा 🥪 विण्णेया । 5 पुधूसु महावकासेसु भूमी विण्णेया, उद्धंभागेसु द्ढेसु य पञ्चता विण्णेया । उद्धंभागेसु मतेसु य एलुको विण्णेयो । उद्धंभागेसु जिंग्णेयेसु य चीती विण्णेया । पादजंघासु दीहेसु य पॅधा विण्णेया । इति भूमिपयुत्ता धातुजोणी ।

तत्थ धातुजोणीओ आभरणजोणी जधुत्ता आभरणजोणीयं तथा विण्णेयं भवति इति धातुजोणीआभरणजोणि-चिंताय उवलद्भव्या भवति । तत्थ धातुजोणिजा वत्थजोणी लोहजालिका सुवण्णपट्टो खचितं वेति जधुत्तं वत्थजोणीयं तथा धातुजोणीगतं वत्थं विण्णेयं भवति इति धातुजोणिवत्थजोणिजं चिंताय उवलद्भव्वं भवति । तत्थ धातुजोणिया 10 भायणजोणी पुधूसु धातुजोणिगतेसु सञ्वभायणपडिरूवगते चेव मत्तिकामए चेव लोहमये मणिमये सेलमये जधुत्ताहिं जधुत्ताहिं भूमी-सेल-लोह-मणिजो णीहिं समणुगंतव्वं भवति इति धातुजोणिजा भायणा जोणीचिंतायं उवलद्भव्वा भवंति। तत्थ धातुजोणिजो सयणासणजोणी छोहमयी सिलप्पवालमयी मणिमयी सेलमयी भूमी वेति जधुत्ताहिं धातुजोणीहिं उवलद्भीहिं सयणासणोवलद्भीहिं चेव समणुगम्म उवलद्भव्वा भवंति । तत्थ महावकासेसु भूमी विण्णेया । अग्गेयेसु इट्टका, समेसु पेढिका, दढेसु सिलापट्टपासाणा, चतुरस्सेसु सिलापट्टा, दढेसु चेव परिमंडलेसु सिलापट्टा, चतुरस्सेसु 15 परिमंडलेसु वा अग्गेयेसु इट्टका । तत्थ तिविधमेव धातु तिविधमेव आसणं सयणं वा संठाणतो उत्तम-जधण्ण मज्झि-माहिं चेव उवलद्धीहिं उवलद्भव्या भवंति इति धातुजोणिजं सयणासणं चिंताय उवलद्भव्यं भवति । इति धातुजोणी-चिता वक्खाता भवति ।

तत्थ पाणजोणी मूलजोणीसाधारणा, पाणजोणी धातुजोणीसाधारणा, मूलजोणी पाणजोणीसाधारणा, मूलजोणी धातुजोणीसाधारणा, धातुजोणी पाणजोणीसाधारणा, धातुजोणी मूलजोणीसाधारणा, पाणजोणी-धातुजोणीसमभागा 20 समणुगंतव्वा भवति । एवमादी चिंता जीव-अज्जीवसमायुत्ता दिव्व-माणुस्स-तिरिक्ख-णेरइयसंसार्समायुत्ता सिद्धसमा-युत्ता य एवमादी जीवचिंता अजीवचिंता चेव सद्दगता रूवगता रसगता गंधगता फासगता गाम-णगर-खेड-पट्टण-जण-पद-पव्वत-गिह-सण्णिवेस-खेत्त-खल-भूमि-वत्थुगता तलाग-पुक्खरणि-कूव-सर-णदी-समुद्द-धण-धण्ण-रतण-उवकरण-जाण-वाहण-सयणा-ऽऽसण-वत्थ-परिच्छद्-भायणगता पाणजोणिगता मूलजोणिगता धातुजोणिगता अतिकंता-ऽणागतकाल-संपतसमायुत्ता गणणा-परिसंखा-असंखेजसमायुत्ता य विकासितसमायुत्ता य सजीव-अजीवसमायुत्ता दुविधा 25 समासेण उदत्ता अणुदत्ता चेति आमास-सद्द-पडिरूवपादुव्भावेहिं जधुत्ताहिं उवलद्वीहिं आधारयित्ता आधारयित्ता सञ्वं समणुगंतव्वं भवतीति ॥

> इति खलु भो महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय चिंतितो णामाज्झायो अणंतागमसंजुत्तो जिणाणंतरणाणिपवरगुणाणंतपवरागमसंयुत्ताय मणोगतभावप्पकासणकराय-मंगविज्ञाय णमोक्कारयित्ता णमो भगतोयसवतो महतिमहावीर-वद्धमाणाय अभिष्पसण्णाय अंगविज्ञाय चिंता णामज्झायो अट्टावण्णो सम्मत्तो॥ ५८॥ छ॥

१ °पहापा° हं त ।। २ हस्तचिहान्तर्गतः पाठः हं त एव वर्त्तते ॥ ३ जिणेये हं त विना ॥ ४ पवा वि हं त ।। ५°णीमयं सब्वमणु° हं॰ त॰ ॥ ६ ๗ ⊳ सविज्ञासुत्ततथसतथसमा° हं॰ त० ॥ ७ °तराणि प° हं॰ त० विना ॥ ८ पराग° हं ॰ त॰ निना ॥

#### एगूणसद्विमो कालज्झाओ

234

## [ एगूणसिंहमो कालज्झाओ ]

# [पढमं पडलं ]

उसभादी तित्थकरे सिरसा वंदित्त वीरणिच्छेवे । विज्ञं महापुरिसदेसितं च णाणं च णाणी य ।। १ ।। पंचिवहो जो कालो महापुरिसदेसिताय विज्ञाय । सो गाधाहिं णिवद्धो अणुजोगत्थं चियेतूणं ॥ २ ॥ पंचिवधो पुण कालो मुहुत्तमादी दिवसा य पक्खा य। मासे मासा वस्सं वस्साणि य दिग्घकालो य॥ ३॥ ३ जं पुच्छितं मुहुत्तविसए मुहुत्ता तिहं गणेतव्या । जं दिवसाणं विसेणय (विसयो ) तिहं तु दिवसा गणेतव्या ॥४॥ पक्खेस य ते पक्खा एकारसमासिकं च मासेसु । वस्साणं जो विसयो तिहं तु वस्सा गणेतव्या ॥ ५ ॥ अद्वागते य कच्छागते य वित्थारिमे य गणिमे य । माणुम्माण-पमाणे काले वेलागते चेव ॥ ६॥ सञ्विमम अंतिम्मत्ते समाणजोगा य समिगरेसिमा । ओलिमितेदुक्खलक्खे चिरणिप्फण्णे य चिरकालो ॥ ७ ॥ अँडागते य कच्छागते य वित्थारिमे य गणिमे य । माणुम्माण-पमाणे काले वेलागते चेव ॥ ८॥ 10 एतेसिं भावाणं मिन्झमजोगेण मिन्झमो कालो । अहे संपुँण्णा-अणधिकस्मि लेहहकाले य ॥ ९॥ अँद्वागते य कच्छागते य वित्थारिमे य गणिमे य । माणुम्माणपमाणे काले वेलागते चेव ॥ १०॥ एतेसिं भावाणं पतणुकभावे य थोवभावे य । खुडुलक-ह्रस्सभावे आसण्ण-पसण्णभावे य ॥ ११॥ लहुकड-लहुणिप्फण्णे लहुलोभे [.....] आगते सिग्घं। अपरिकेसेण य उवगतम्मि सिग्घो हवति कालो ॥१२॥ वासाणि दीहकालो मासा पक्खा य मिन्झमो कालो। दिवस-मुहुत्ता ह्रस्सम्मि होति कालप्पमाणिम्म ॥ १३॥ 15 वस्सेण व वस्सेहि व अयमत्थो होहिति त्ति उप्पण्णे । वस्साणि विजाणेज्ञो तस्सुप्पादस्स लद्धीए ॥ १४॥ मासेण व मासेहि व अयमत्थो होहिति त्ति ईंप्पण्णे । मासे त्ति विजाणेज्ञो तस्युप्पाद्रस लद्धीए ॥ १५॥ पक्खेण व पक्खेहि व अयमत्थो होहिति त्ति उँपपण्णे । पक्खे त्ति विजाणेज्ञो तस्सुप्पादस्स लद्धीय ॥ १६॥ दिवसेण व दिवसेहि व अयमत्थो होहिति त्ति ईप्पण्णे । दिवसे त्ति विजाणेज्ञो तस्सुप्पादस्स छद्धीए ॥ १७॥ किंचि क्खणं मुहुत्तं अयमत्थो होहिति त्ति उप्पण्णे। जाणसु तत्थ मुहुत्ते तस्सुप्पाद्स्स लद्धीए॥ १८॥ २० समितकंते दिवसे मासे संवच्छरे व जाणाहि । णिव्यत्ते अणुतुरिते कडे य भुत्ते अतीते य ॥ १९॥ संपतकाले दिवसे वत्तंते वत्तमाणदिवसे य । वत्तंतं वासं वच्छरं तु मुण वत्तमाणेसु ॥ २०॥ दिवसे मासे संवच्छरे व पुरतो अणागते जाणे । सव्विम्म अणुष्पण्णे उप्पिजिहिति ति विण्णातो ॥ २१ ॥ समितकंते दिवसे मासे संवच्छरे य जाणेजो । णिव्वत्ते अणुभूते कडे य भूते अतीते य ।। २२ ।। अतिवत्तेसु ण बूया अणागतं ण वि य वत्तमाणाइ । संपतमतिवत्ताणि य ण वागरे वत्तमाणेसु ।। २३ ॥ उपपण्णमतीतेसुं अतिवत्तं जाण सञ्बभावेसु । उपपण्णवत्तमाणे अ वत्तमाणो हवति कालो ।। २४ ।। सन्विम्म अणुप्पण्णे उप्पिज्जिहिति त्ति णागतो कालो । उप्पज्जंतेसु अणागतं व मुण वत्तमाणं वा ।। २५ ॥

उप्पुष्फ-ज्झीणफले मलिणफैले [तह य] मलिण-सुक्खतणे । सुक्खपत्ते व जुत्ते मते व वत्तुस्सए य कालो अतिकंतो ॥ २६ ॥ मुण वत्तमाणकालं गणिज्जमीणे तिरिच्छमाणे वा । दिज्जंते भुज्जंते आढत्ते कीरमाणे वा ॥ २७ ॥

१ अतिस्सप हं॰ त॰ ॥ २ °तलक्खदुक्खे हं॰ त॰ विना ॥ ३ अद्धाग॰ हं॰ त॰ ॥ ४ पुण अणविकम्मि लेट्टट्ट हं॰ त॰ ॥ ५ अच्छागते य क॰ हं॰ त॰ ॥ ६–७–८ उप्पण्णो हं॰ त॰ ॥ ९ विण्णेतो हं॰ त॰ ॥ १० °फले मिसणफले मिलणमुखतणो मुखपत्ते व भुत्ते मत्ते य वत्थस्स॰ हं॰ त॰ ॥ ११ °माणे विविज्जमाणे हं॰ त॰ ॥

अंगविजापइण्णयं

[ तइयं पडलं

२३६

10

15

20

25

30

पुष्फ-फल्ल-सस्स-उद्यसमुद्द य वत्तमाणिमा । णवजोञ्चणकस्सेसु चेव मुण संपदं कालं ॥ २८ ॥ पुष्फ-फल्लाणं सस्से अचिरा ओतरित वा सुहो सरदो । ठायंति बंधवत्था होहिति दुक्खेणं भोतञ्वं ॥ २९ ॥ एहिति दाहिति काहिति होहिति दिज्जिहिति लिभिहिती व त्ति।दस्सामो कस्सामो त्ति होति तु अणागतो कालो ३० संपदमणागतमितिच्छते व एक्कतरगिम भाविम्म । उँवयुत्ते पुच्छते सो कालो होइ बोधव्यो ॥ ३१ ॥ आधारे तत्थ बाहिरेण तिम्म तु तज्जायअविभत्तो त्ति । तिण्हं पि य कालाणं [ ...... ] ॥ ३२ ॥ पंचिंदिएहिं पंचिहं सद्द-फरिस-रस-फ्व-गंधा तु । जे फुड विण्णाता तत्थ ते उप्पाता गणेयव्या ॥ ३३ ॥

॥ पढमं पडलं ॥ १ ॥ छ ॥

# [बितियं पडलं]

किय जातिविसेसा गज्झा केयिच रूवसो गज्झा। कियी वण्णविसेसा केयि ति रसा रसविसेसा।। १।। केयि तथाणिवसेसा गज्झा केयि ति जीवितविसेसा। केयि ण्णामिवसेसा केयिं तु बलावलिवसेसा।। २।। सारगुणा सीलगुणा केयिं कम्मगुणतो सुगेज्झ त्ति । मिदु-कडिण-णिद्ध-रुक्खा सी-उण्हगुणा य केयिं तु ॥ ३॥ "तेतेण सन्वभावा गन्झं तु भावविधिविसेसेण । इहत्तणं उवगता विण्णेया माणुसे छोए ॥ ४ ॥ जे पाणजोणिया मूलजोणिया धातुजोणिया वा वि । उप्पाया उप्पण्णा एताय विधीय णातव्या ॥ ५ ॥ सन्वोसें भावाणं अकित्तिमाणं च कित्तिमाणं च । इहत्तमणिहत्तं मिझमं च तिविधं पुणो णेयं ।। ६ ।। इद्वेस दिग्घकालो मर्ज्झिटेस वि य मज्झिमो कालो । दोसमणिहमसारेस चेव अप्पो हवति कालो ॥ ७ ॥ पुण्णामा सारजुता मन्झिमसारा य होंति थीणामा । जे तु णपुंसकणामा ते तु असारेसु वोधव्या ।। ८ ।। कालो तु महासारेसु महंतो मज्झो य मज्झसारेसु । अप्यो य हवति कालो असारवंतेसु सव्वेसु ॥ ९ ॥ जध णामा तथ रूवा सद्दा गंधा रसा ⊲ यै फासा य । पंचिवधा उप्पाया एतेण गमेण णातव्या ।। १० ।। उप्पत्ति-विपत्तिसुभा दो वि [य] जे संभवंति द्व्वाणं । एगमहोरत्तेण तु तेसु मुहुत्ता सुणातव्या ।। ११।। उप्पत्ति(त्ती य ) विपत्ती य उद्या जे भवंति भावाणं । ⊳ वस्सेहिं तेहिं वस्साणि होंति उप्पज्जमाणेहिं ।। १२।। निमिसंतरमुस्सासा कट्टा व लवा कला व वीसं तु । कालस्स एस आदी एगमुहुत्ता समक्खाता ।। १३ ॥ एते तीसं संखा तु महत्ता जायते अहोरत्तं। एसो तु परो कालो भवति महत्तप्पमाणस्य ॥ १४ ॥ एतेसुप्पातिवधी सुहुत्तवगास्स वन्नयिस्सामि । जेस समुदीरमाणेस सुहुत्ता होति बोधव्वा ॥ १५ ॥ जे य परंपरिकसा परमाणू वा सथावरा उत्ता । जीवा-ऽजीवणिकाया सव्वे उ मुहुत्तसंखाता ॥ १६ ॥ ॥ उप्पातविधिपरिक्खायं उप्पत्तिता अवितयं जधुवदेसं पडलं द्वितीयं ॥ २ ॥ छ ॥

### [तइयं पडलं]

उप्पातिविधिं तु जहक्कमेण वोच्छं दिवसवग्गस्स । उप्पातिविधिं च पुणो मुहुत्तवग्गस्स वोच्छामि ॥ १ ॥ पक्खुप्पातिविधिं पि य तितकं आगमं वोच्छं । मासुप्पातिविधिं पि य वोच्छामि चतुत्थवग्गस्स ॥ २ ॥ वस्साणं पि य उप्पातिविधिं सन्वं जहक्कमं वोच्छं । संवच्छरं कुच्चोिंहं १°दीवो त्ति ण्णाणरासिस्स ॥ ३ ॥ एत्तो अपरिमितिविधिं अपरिमितस्स तु पुणो वि कालस्स । कालमणंतं च पुणो णिरुद्धकालं च वण्णेस्सं ॥ ४ ॥ उद्ध-वस्स-मास-पक्खं दिवसे य मुहुत्तवग्गं च । मंडलवित्थारेहि य कीलणकडवक्खरविधीहिं ॥ ५ ॥

१°कससेसु हं० त० ॥ २°ण होयव्वं हं० त० ॥ ३ गाहम्मि हं० त० ॥ ४ देवजुते हं० त० ॥ ५ किजजाविविसेसा हं० त० ॥ ६ केथि त्ति वण्ण° हं० त० ॥ ७ तेएण सन्वभागा हं० त० ॥ ८ °िज्झमेसु हं० त० विना ॥ ९ ०० एत- विद्यान्तर्गतः श्लोकद्वयाधिकः पाठः हं० त० नास्ति ॥ १० दीवे त्ति हं० त० विना ॥

पंचमं पडलं ]

## एगूणसद्विमो कालज्झाओ

२३७

बारसमासे संवच्छरे य जोतिसगतीय वण्णेस्सं। बारसमासे य पुणो उदुपेयालेण वण्णेस्सं।। ६।।
एगाह-दुग-तिगा चउका पंचके च्छाहा सत्तरत्तं च। अट्ठ णवके दसाहे पण्णरसाहे य वोच्छामि।। ७।।
कालं जोण्हं च पुणो दिवसं रित्तं च वण्णएस्सामि। एकमहोरत्तं वा वेळाणं वण्णइस्सामि।। ८।।
एत्तो बुट्ठीगंडय पुणो अग्घगंडय अग्गिगंडयं। पंचिह वि मूळवत्थूहि जधुत्तं कित्तियस्सामि।। ९।।
एक्तेकीअ य गाधा य मुहुत्ते य दिवसे य पक्खे य। मासे य पुणो वोच्छं मिन्झिमकालप्पमाणिम्म ।। १०॥
तण्णामे तंरूवेहिं चेव तब्भावविधिविसेसेहिं। एत्तो कालपमाणं अपिच्छमं वण्णियस्सामि।। ११॥

॥ भगवतीय महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय कालणामावलिकायामध्यायस्तृतीयः ॥ ३॥ छ ॥

## [ चउत्थं पडलं ]

अंडसुहुमे य वीयसुहुमे य पणकसुहुमे सिणेहे य । वायू सद्दे गंघे सुहुमे सुहुमेसु सव्वेसु ॥ १ ॥ खुडुलक-थोक-डहरक-अणुक-सुहुम-केस-मंसु-रोमेसु । एत्थ भवंति मुहुत्ता अव्भंतरतो अहोरत्ते ॥ २ ॥ 10 खुइक-वराड-संखणग-सिप्पि-गंडूपदे जल्का य। आसालिका वारवत्ते पाण्णयिका सुकेस पट्टेस ॥ ३॥ धिंकुण-लिक्खा-घुण-चम्मकीड-फलकीड-धण्णकीडा [य]। सुत्तजगलिका कुंथू उरणी सुयम्मुत्ता ॥ ४॥ एवमादिका जीव(वा) विंदिका तिंदिका य तसकाया। सुकुमालका डहरका सन्वे तु सुहुत्तसंखाता ॥ ५॥ पुष्फ-फलं धण-धण्णं सद्द-एफरिस-रस-रूव-गंधा य । सुकुमालका सुद्दुमका सन्वे तु सुद्दुत्तसंखाता ॥ ६॥ कंगू-रालकासामाक-वरक-सिद्धत्थका-सरिसवेसु । एत्थ मुहुत्ता णेया सुहुमेसु य सव्ववीयेसु ॥ ७ ॥ 15 धण्णरते अ वण्णरते > पंसुरये छारिका दगरये य । चुण्णेसु अंजणेसु य पदुमरयकतिम य मुहुत्ता ।। ८ ॥ सुकुमालका सुहुमका तिइंदिगा जे तु तेसु तु सुहुत्ता । शूलसरीरेसु तिइंदियेसु दिवसा विधीयंते ॥ ९॥ खुडुलकेसु तु चतुरिंदिएसु दिवसा भवंति णातव्या । शूलसरीरे चतुरिंदिकेसुँ पक्खा विधीयंते ॥ १०॥ खुडुलकेसु तु पंचेंदिकेसु दिवसा व होति पक्खा वा । संवच्छर-मासा वा पंचेंदिकथूलकायेसु ॥ ११॥ खुडुळकेसु तु पंचेंदिएसु एत्थ दिवसा व होंति पक्खा वा । संवच्छर-मासा वा थूलसरीरेसु पक्खीसु ॥ १२ ॥ 20 सिग्ध-चवलेसु मदु-सहुमकेसु पुष्फेसु अप्पसारेसु । आसण्ण-पसण्णेसु य एत्थ मुहुत्ता उ बोधव्वा ॥ १३ ॥ किंचि क्लगं मुहुत्तं बिंदुं थोगं विपचते 'सिहं। बड्ढीयते पडिच्छह एवं तु मुहुत्तिओ कालो।। १४॥ अणुसुहुमिम य काए जित काया पेंडिता व गणिता वा। तित तु मुहुत्ता णेया होंति मुहुत्तप्पमाणिम ॥१५॥

॥ महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय कालप्पमाणो चउत्थो ॥ ४॥ छ ॥

## [पंचमं पडलं]

25

भुम-णयण-कण्ण-णासोट्ट-पोरुसंगोट्ट-अंगुलिग्गहणे। एतेसिं भागाणं उवकरण-उवक्खरविधीसु।। १।। अतिसुहुमे मोत्तूणं खुडुलकेसु वि य सन्वसत्तेसु। आमास-सद्द-दंसण-कक्खेसु दिवसा मुणेतन्वा।। २।। जलुका-ल्र्ता-कोलिक-घरपोपलिकासु चेव अहिल्र्का। भिंगारी-आलकासु चेव दिवसा विधीयंते।। ३।। भमरा मधुकर तोड्डा पतंग तथ मन्छिका मगसकेसु। चउरिंदियतसपाणेसु एत्थ दिवसा विधीयंते।। ४॥ कडुकालमच्छिसिकुवलिका तथ विकलका व पलकेसु। छिर-कुरिल्ट-सिगिलि-मंडूकलिआसु य तथेव।। ५।। 30

१ वारवहें प्पा° हं॰ त॰ विना ॥ २ सुक्कप° हं॰ त॰ विना ॥ ३ °के तु प° हं॰ त॰ विना ॥ ४ सिद्धं हं॰ त॰ विना ॥ ५ °अछ° हं॰ त॰ ॥ ६ °छ-कुभिगिल-मं° हं॰ त॰ विना ॥

15

20

25

30

236

गोम्मी-कीडग-विच्छिय-सुरगोपक-इंदकाइयासु वि य । उंदुर-सरड-क्खालग-खुइलग-चतुष्पदे दिवसा ॥ ६ ॥ पंथोलग-वितेभेदग-गहकंडुक-कुंभिकारीआसु वि य । चोलाडिगासु कुलिंगएसु केसु दिवसा विधीयंते ॥ ७ ॥ धेम्मणग-पंडरागं दासएसु आमलग-जंबुलप्फलेसु । अंबाडग-करमंदे सीवण्णे उंबरफलेसु ॥ ८ ॥ रातण-तोडण-सीडा-लउसु-नुंबुरु-पिप्पलफलेसु । सेलुफल-कोलफल-वारमद्विएसु य तधेव ॥ ९ ॥ घरिफलं करिलेग-लोमसिग-विडालकेसु य तधेव । वार्तिगण-वालुकेसु चेव दिवसा विधीयंते ॥ १० ॥ पूगप्फल-ककोलग-लवंग-जातीफलेसु य तधेव । मुद्दीगा-खज्जूरा-पिप्पलि-मरिएसु य तधेव ॥ ११ ॥ एत्थ विधी हालिसवित्थएसु पक्खा हवंति मासा वा । वहेसु य हस्सेसु य फलेसु दिवसा विधीयंते ॥ १२ ॥ अज्ञ व हिज्जोऽवसरे णियहियं णेव कित्तिदिवसा तु । तंदेसि-तिण्णयोगेसु चेव दिवसा विधीयंते ॥ १४ ॥ पाडिवदाती[या]सु य तिधीसु चाउदसावसाणेसु । दिवसपरिकित्तणाय तु एत्थ तु दिवसा मुणेतव्वा ॥ १५ ॥ बालगसदे बालगमोहणते बालगभरणए य । वालम्मि य पुष्फफले एत्थ तु दिवसा विधीयंते ॥ १६ ॥ सुइलकाया तध जावतिका पेंडिता व गणिता वा । ति दिवसा णातव्वा होति तु दिवसप्पाणेणं ॥ १७ ॥ सुइलकाया तध जावतिका पेंडिता व गणिता वा । ति दिवसा णातव्वा होति तु दिवसप्पाणेणं ॥ १७ ॥

॥ पडलं पंचमं ॥ ५ ॥ छ ॥

### [छट्टं पडलं]

जंघोरु-बाहु-गीवाआँगासे तथ सहत्थ-पादाणं। उवकरण-भूसणकतेसु चेव तह पिक्खओ कालो॥ १॥ तरुणगणर-णारिगणे तरुणवयेसु वि य सन्वसत्तेसु । मिन्झिमकायेसु चतुप्पदेसु पक्सा विधीयंते ॥ २॥ अय-अमिल्र-सुणग-सूअर-मग-पसत-विलालजातीसु । वाणर-सस-लोपासु चेव पक्सा विधीयंते ॥ ३॥ तित्तिर-बट्टक-लावक-पॅरसुत-सुक-सालका-रिकिसिकेसु । काक-कपोतेसु कपिंजलेसु पक्सा विधीयंते ॥ ४॥ बच्छ-कोट्टकवास-सतपत्त-वंजुल-कलिसीसु पि य । स्क्रिरका-मंचुलकेसु चेव पक्सा विधीयंते ॥ ४॥ आडवक-काक-मेज्जक-सेडीका-टेट्टि-कालकेसु पि य । णइकुक्कुडिका-कातंबकेसु पक्सा विधीयंते ॥ ६॥ वंशिकासु फलासु दिरुलेसु मँरकलेसु य तथेव । मंग्गवच्छक-सिंगालकेसु पक्सा विधीयंते ॥ ७॥ अंधक-दालिम-तीतिणि-विद्धि-पहार्षु-केयवसकेसु । मूल-कक्सारक-तवुसकेसु पक्सा विधीयंते ॥ ८॥ मिन्झिमके पुष्फफले मिन्झिमकायेसु चेव दव्वेसु । अट्टागते य कच्छागते य पक्सा विधीयंते ॥ ८॥ इत्यीहिं जाण पक्से पक्साचिछंडुं णपुंसके जाणे । पुरिसिम्म जाण मासं मिधुणजुगले अहोरत्तं ॥ १०॥ इत्यीहिं जाण पक्से पक्साचिछंडुं णपुंसके जाणे । पुरिसिम्म जाण मासं मिधुणजुगले अहोरत्तं ॥ १०॥ सुद्दपस्सरायपस्सं उभयोपस्सं सरीरपस्सं ति । पिडपक्सो त्ति सपक्सो ति पक्सवादो त्ति वा पक्सो ॥ १२॥ अट्टो ति अद्धमासे अंजलिमद्धं सरीरमद्धं च । पुष्फ-फलस्स य अद्धं देसद्धं मंडलद्धं च ॥ १३॥ पक्सस्स तु विणियोगेण जाण पक्सेण चेव संपत्ति । पक्सेण व जं कीरित तेण तु पक्सा विधीयंते ॥ १४॥ मिन्झमकायेसु तथा यति काया पिंडिता व गणिता वा । ति पक्सा णौतव्वा भवंति पक्स्वप्यमाणिम्म ॥ १४॥ मिन्झमकायेसु तथा यति काया पिंडिता व गणिता वा । ति पक्सा णौतव्वा भवंति पक्स्वप्यमाणिम्म ॥ १४॥

॥ पडलं ६ ॥ छ ॥

१ चम्मणग° हं॰ त॰ ॥ २ सेण्णुफल° हं॰ त॰ विना॥ ३ °मासे य विहत्थदोषाणां हं॰ त॰॥ ४ °परसुअक्खसाल° हं॰ त॰॥ ५ °मंतुभुकेसु हं॰ त॰॥ ६ वामिका° हं॰ त॰॥ ७ मचलकेसु हं॰ त॰॥ ८ °मगमच्छ° हं॰ त॰ विना॥ ९ °खुके तबुसके° हं॰ त॰ विना॥ १० णेयच्या हं॰॥

अंद्रमं पंडलं ]

### एगूणसट्टिमो कालज्झाओ

238

## [सत्तमं पडलं]

कडि-उदर-पट्टि-उरसी-सीसामासे य मासिको कालो । आभरणपक्खरगते एतेसिं चेव भागाणं ॥ १ ॥ हय-गय-खरोट्ट-गो-माहिसेसु सत्तेसु कायवंतेसु । मासा विण्णातव्या सव्वेसु महासरीरेसु ॥ २ ॥ वग्च-८च्छ[ भह-]दीपिक-तरच्छ-खग्ग-वगसावदेसु पि य। रोहित-पसत-वराहेसु चेव मासा विधीयंते॥ ३॥ विपुलणदीमच्छेसु व मिन्झमकेसु य समुद्दमच्छेसु । मासा विण्णातव्या गाह-मगर-सुंसुमारेसु ॥ ४ ॥ हंस-कोंचेसु किण्णरेसु कुकुड-मयूर-कलहंसे। मासा विण्णातव्या पारेवत-चक्कवागेसु॥ ५॥ भासकुण-महासकुणा दिग्घग्गीवा य दिग्घपादा य । मासेसु समक्खाता पारिप्पव-ढंकरालीओ ।। ६ ॥ गद्दो कुरलो दलुका भासा वीरल्ल-संसघाती। मासेसु समक्खाता छिण्णंगाला ककीओ य।। ७॥ सन्वे य दीहकीली दन्वीकर-मोलिणो य णातन्वा । मासेसु समक्खाता भिंगारी गोणसा चेव ॥ ८ ॥ उगाविसेसु मुहुत्ता सप्पेसु हवंति विसविसेसेण । सप्पेसु तु मंद्विसेसु एत्थ मासा समक्खाता ॥ ९ ॥ 10 सेतेसु होति जोण्हा कालो पुण होति कण्हसप्पेसु । चित्तेसु माससंधिं संझा पुण होति लोहितके ॥ १० ॥ तलपैक-णालि-केसुक-पिट्ठ-लकुलेसु ⊲ चेव पणसेसु । ⊳ कार्लिंग-तुंब-कूभंडगेसु मासा विधीयंते ॥ ११ ॥ पेंडीसु य गोच्छेसु य पुष्फ-फलेसु य सर्वेट-णालेसु। पोट्टलकभारबद्धे जमलकबद्धे ठियामासे।। १२।। भंडेसुवकरणेसु य पुष्फ-फलेसु वि य काँयवंतेसु । दीहेसु वित्थतेसु य महासरीरेसु पि य मासा ॥ १३ ॥ वैतोपकरण-पुराण-सुत्तेरक-सुतीसोपकेसु सव्वेसु । रुप्पियमासेसु सुवण्णमासके मासमो बूया ॥ १४ ॥ [ .....] पायग्गहणे य दोण्हं पि बाहुणं जाण । उभयोपक्खाय समागतम्मि मासा विधीयंते ॥ १५ ॥ सन्वमहाकायेसु वि जावतिया पिंडिता व गणिता वा । तित मासा णातन्वा होंति मासप्पमाणेणं ॥ १६॥

॥ पडलं सम्मत्तं (सत्तमं) ॥ ७॥ छ ॥

# [अदुमं पडलं]

पतेसु चेव अतिकायेष्ठुँ तु भवंति वस्साणि । कुल-जाति-माण-रूवाधिके य बहुमुह्रसारे य ॥ १॥

उम्मज्जित्णमंगे उम्महेसु वि य सन्वगत्तेसु । विच्छिण्णिथितामासे उड्ढुंगाणं व आमासे ॥ २॥

देविंदो णागिंदो असुरिंद-मिहेंद-नरविंदो ति । सीहो हयो गयो णरवरो ति संवच्छरुप्पाया ॥ ३॥

सुरविंदो णागिंदो असुरिंद-मिहेंद्द-नरविंदो ति । सीहो हयो गयो णरवरो ति संवच्छरुप्पाया ॥ ३॥

सुरविंदो णागिंदो असुरिंद-मिहेंद्द-नरविंदो ति । सीहो हयो गयो णरवरो ति संवच्छरुप्पाया ॥ ३॥

सुरविंदो णागिंदो असुरिंद-मिहेंद्द-नरविंदो ति । तारावती गृहवती जोतिपती जोतिसपति ति ॥ ४॥

आयरिय-उवज्झाया अम्मा-पिउ-गुरुजणे य सन्विम्म । देवा रिसयो ति य साधवो ति संवच्छरुप्पाया ॥ ५॥

जगपति गणपति कुलपति जृहपती मिगपति ति वस्साणि । गोपति पयापति ति य वस्साणि भवंति एतेसु ॥ ६॥ 25

जंबुद्दीवकधासु य अत्थिगरीसु उववण्णणायं च । वस्सधर-वस्सपरिकित्तणाय वस्साणि जाणेज्जो ॥ ७॥

दीवो ति समुद्दो ति य अकम्मभूमि ति कम्मभूमि ति । तेलोकं पुढवी पन्वतो ति संवच्छरुप्पाता ॥ ८॥

अतिदृरं अतिदिग्धं अतिम्महतेसु अतिमहग्धेसु । लंगे कोट्टित-धिणते धिणतबद्धे य वस्साणि ॥ ९॥

चिर-दीह-सस्सत-विमद्दितेहिं संवच्छरेहिं जाणाहि । थिर-बिठक-धुवक्कारे अतिबहुमचत्थकारे य ॥ १०॥

सन्वेसिं भावाणं चिरिणिव्वत्तीय जाण वस्साणि । जोतिसमंडल-पुढवीमंडलं एकचके य ॥ ११॥

गगरिणवेसकतेसु य पासादुद्धी-णदीकधार्य वा । हत्थीणं व पदेसू भवंति संवच्छरुप्पाता ॥ १२॥

गगरिणवेसकतेसु य पासादुद्धी-णदीकधार्य वा । हत्थीणं व पदेसू भवंति संवच्छरुप्पाता ॥ १२॥

१ रद्धों कु° हं॰ त॰ ॥ २ °कीडा य द° हं॰ त॰ विना ॥ ३ °पच्छणा° हं॰ त॰ ॥ ४ °यबंधेसु हं॰ त॰ विना ॥ ५ वेओवयकपु° हं॰ त॰ ॥ ६ °सु उभयं ति व° हं॰ त॰ ॥ ७ गयवई जोगवई जोतिस° हं॰ त॰ ॥ ८ जलपति हं॰ त॰ ॥ ९ °तचणिए वणि° हं॰ त॰ ॥

280

5

10

15

20

25

30

हत्थी पव्वतमैत्तो अस्से य भवंति मालवंतो ति । वसभो य हत्थिमेत्तो ति बेंति संवच्छरुप्पाता ॥ १३ ॥ पक्कीसु माणुसेसु य कीडेसु चतुप्पदेसु य तधेव । पुष्फफले दव्वेसु य वस्ताणि अतिष्पमाणेसु ॥ १४ ॥ अतिकायेसु वि य तथा जित काया पिंडिता व गणिता वा । ति वस्ता णेतव्वा भवंति वस्तप्पमाणिस्म ॥१५॥ वस्तगणणाविभंगं पण्णरसविधं पुणो वि वोच्छामि । पंचिह वि मूलवत्थू एकेण तथा विभंगेणं ॥ १६ ॥

वस्सगणणाविभंगं पण्णरसविधं पुणो वि वोच्छामि । पंचिह वि मूलवत्थू एकेण तथा विभंगेणं ॥ १६ ॥ भिण्णद्सक्खपमाणं वस्साण पुणो मुहुत्तवगामिम । दस चत्तारि य वस्साणि जाण दिवसप्पमाणेसु ॥ १७॥ पण्णरस चेव वस्सा पक्खपमाणेण होंति णीतव्वा । मासपमाणे तीसा चत्ता पण्णा य सही य ॥ १८॥ सद्दी व सत्तरी वा असिती णडती सयं च जाणेज्ञो । वस्सपमाणुप्पाते वस्साण सहस्सवग्गे वा ॥ १९॥ महत्तप्पमाणमसारे तिण्णेव भवंति वस्साणि । छम्मासमसारेसु तु तथ य महासारवंतेसु ॥ २०॥ दिवसप्पमाणमसारे दस वस्साणि तु भवंति णेयाणि । चोद्दस मिझमसारे वीसा य भवे महासारे ॥ २१ ॥ पक्खपमाणमसारे पण्णरसेव तु हवंति वस्साणि । तीसं व मञ्झसारे पणतालीसा महासारे ॥ २२ ॥ मासं पमाणसारे तीसा चत्ता य मञ्झसारम्मि । पण्णासा सद्घी वा मासपमाणे महासारे ॥ २३ ॥ वस्सपमाणमसारे सही वा सत्तरि व्व वासाणि । मिज्झिमकिम्म असीती णवती व सतं महासारे ॥ २४ ॥ कोडी अपरिमितं वा अपरिमितेहिं मुण सन्वभावेहिं। ऊणाधिको दसाहो संजोगविहीहिं बोधन्वो।। २५।। जे पुट्यं उपपणा पंचविधा विसमकं उदीरंति । जे आसण्णा बहुका धुवा य ते वग्गमूलाणि ॥ २६ ॥ 📚 जैति मिस्सा उग्घाया पंचिवहा विसमकं उदीरंति। जे आसण्णा बहुका धुवा य ते वग्गमूलाणि ॥२७॥ 🖘 जे थोवा जे तुहा दूरे पच्छा य जे उदीरंति । ते वस्सद्सक्खाणं वगगगं होति णातव्यं ।। २८ ॥ वस्सपमाणुप्पाता जित ति वस्साणि होंति अंगेसु । जित मूळे विण्णाते पुणरिव एते उदीरंति ।। २९।। मासपमाणुप्पाता जित ति मासा हवंति अंगेस । जित मूले विण्णाते पुणरवि एते उदीरंति ॥ ३०॥ 😭 पॅंक्खपमाणुप्पाया जित तित पक्खा ह्वंति अंगेसु । जित मूले विण्णाए पुणरवि एए उदीरंति ।।३१।। दिवसपमाणुप्पाता जित तित दिवसा हवंति अंगेसु । जित दिवसदसक्खाणं पुणरिव एते उदीरंति ॥ ३२ ॥ जति तु मुहुत्तपमाणा तित तु मुहुत्ता हवंति अंगेसु । जति वस्सद्सक्खाणं पुणरिव एते उदीरंति ॥ ३३ ॥ मूलदसक्ते ऊणे दसऽह वस्ताणि अँगाकं होति । मासा वा पक्ता वा दिवस-मुहुत्ता व णातव्वा ॥ ३४ ॥ वस्साणि य विण्णाते केवतिया केत्तियाणि वि पुणो वि । तावतिया णातव्वा कतम्मि पण्णाविसेसम्मि ॥ ३५ ॥ सुहुमाणि वादराणि य जति द्व्वाणि गणणागते होंति।तति वस्सा णातव्वा पक्खा दिवसा सुहुत्ता वा ॥३६॥ जध कालो तथ लाभो तथ य सुहं जीवियं तथ य दिग्यं। तथ द्व्याणं सारो तथ ठाणगुणा य बोधव्या ।।३०॥

॥ पडलं ॥ ८ ॥ छ ॥

### [ णवमं पडलं ]

पासुत्त निसीधं ति य मोण णिसद्दो तचेव थिमियं ति । मंतो अ रहस्सं ति य अपरिमितो जायते कालो ॥ १ ॥ दुक्खं उठ्वेहेउं वैहिपरिपह्नकं ति गुपितं ति । एयादीया सद्दा पिह्नका दिग्धकालस्स ॥ २ ॥ धण-धण्ण-रयणरासीसु चेव जुद्धे व सठ्वसत्ताणं । अपरिमिता उप्पाया अपरिमिते होंति कालिम्म ॥ ३ ॥ लोको वेदो समयो अत्थो धम्मो तघेव कामो ति । अपरिमिता बोधव्वा अविभत्तसमासवग्गेसु ॥ ४ ॥ वंदं संघो ति गणो महाजणो आउलं णिकायो ति । रज्जं देसो ति य जणपदो ति कालो अपरिमेजो॥ ४ ॥

१ °मज्झे अ° हं॰ त॰ ॥ २ वत्तव्वा हं॰ त॰ ॥ ३ हस्तचिह्नान्तर्गतोऽयं श्लोकः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ४ हस्तचिह्नान्तर्गतोऽयं श्लोकः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ५ म्मिकं हं॰ त॰ विना ॥ ६ विह्निए परिपक्षं ति अपि ॥ हं॰ त॰ ॥

दसमं पडलं ]

### एग्णसद्विमो कालज्झाओ

२४१

चिंता मणोरधो त्ति य हितयागृतं ति अंधकारो ति । ठइयाऽऽवरितं अंतेपुरं ति सुद्धी समग्गो ति ॥ ६ ॥ वीयं रासी पेयोिलतं ति भरितं ते संत ति । अणुमाणं संकं ति य अपरिमितो जायते कालो ॥ ७ ॥ सन्वे जीवणिकाया अचला य अविकंपिणो चेव । अपरिमिता णातन्वा कायसमासोवलद्धीयं ॥ ८ ॥

पुढिव दग अँगणि मारुय आकासं सह (तह) य मूलजोणीओ । अपरिमिता णातव्या कायसमासोवलद्धीयं ॥ ९ ॥

निव्बट्टणा विभत्ता एते ज्ञेव तु भवंति संखेजा। अविभत्ता य अणिव्वट्टिता य ते चेव संखेजा।। १०॥ देविड्ढी देवजुती पित्रतोवम सागरोवमं व ति । कोसो [य] णिधि ति महाणिधि ति कालो अपिरमेजो।।११॥ अतिअग्गी अतिवातो अतिवासं भेदितं डमिरतं ति । सज्जीव-ऽज्जीवाणं अतिउदयं सव्वद्व्वाणं ।। १२ ॥ अतिपेन्ममितपदोसो अतिथुति-अतिर्गंज्जियकधासु । ४ अतिसदे > अतिअव्वाउले य कालो अपिरमेजो ।।१३॥ अलसम्भारो भीरू अतिकिमणो मंथरो ति वा सदो । मञ्ज्ञत्थो ति पमत्तो ति पंगुलो दिग्घपिस ति ॥ १४॥ 10 एवित्या सव्वे चिरकारी जे चिराहि व भवंति । एतेसिं उप्पत्तीय दीहकालो हवइ णेयो ॥ १५ ॥ साहिसको मेहावी लहुको सद्धो ति मुक्कहत्थो ति । 'चंडो सूरो दच्छो ति चेव सिग्घो हवित कालो ॥ १६॥ आदि णिधणं च जस्स तु ण णज्जते ४ णंज्जते > य तुत्तंतो । एरिसका उप्पाता विण्णातव्वा अणंतत्ते ॥१०॥ गब्भा सुद्धो मासे जावजीवे तवे य नियमे य । कोमारवंभचेरे य अणंतं णिद्दिसे कालं ॥ १८ ॥ पाली मेरा सीमंतिक त्ति क्षुँगिति त्ति छिण्णपंथो ति । पागारो फलिहो त्ति य वित ति कालो णिरुद्धो ति ॥१९॥ 15

काल्सिम णिरुद्धिम उ दिइं आगत समागतं वी वि।

कें छंडं वा उप्पणं तं वा वि आगते पुच्छियं सव्वं ॥ २० ॥ जं जावितं छभती जं मगति तं च दिस्सती ताघे । जं इच्छित तं उपज्जते य पिंडपुच्छणाकाछे ॥ २१ ॥ जं चिच्छते करेति य कम्मं सिर्पं णयं विभंगं वा । [ .......... ] णिप्पधं च णाणार्भिगमणं वा ॥२२॥ आहारे णीहारे सरीरमञ्भंतरे व मज्झे वा । सयमप्पणो परस्स व मित्तममित्तस्स वा किंचि ॥ २३ ॥ थ० इच्छिति विसयगुणं वा किंचि धम्म-ऽत्थ-कामजोगं वा । अण्णं वा सुभमसुभं तं चेव णामं च तंवेछं ॥ २४ ॥ सव्यम्मि कडे दिण्णे दिष्टे सम्माणिते वा वि । मणदुक्खं णिच्छिण्णं संपित्तं इच्छितं जाण ॥ २५ ॥ इच्छितसंपत्तीसु वि तसकायाणं च थावराणं च । तंवेछमुवणतासु तु उववण्णत्थं वियाणेज्ञा ॥ २६ ॥ सज्जीव-ऽज्जीवेसु य उवभोगेसु वि य माणुसाणं पि । तंवेछमुवणतेसु य उववण्णत्थं वियाणेज्ञो ॥ २७ ॥

॥ पडलं [ णवमं ] ॥ ९ ॥ छ ॥

## [दसमं पडलं]

संवच्छरं महामंडलेसु मिंड्समगमंडले मासं। खुइलगमंडलेसु य अहोरत्तं वियाणेज्ञो ॥ १ ॥ णक्खत्तमंडर्लेऽद्दागमंडले चंदमंडले मासा। [ ......] सूरमंडले<sup>१९</sup> वस्समो जाणे ॥ २ ॥ जाणेध मंडलेसु तिविधेसु खुइलग-मिंड्सम-महंते<sup>१८</sup>। दिवसं पक्खं छम्मासमेव वित्थारजोगेणं ॥ ३ ॥

१ °पुरिम्म सु° हं॰ त॰ ॥ २ वेया° हं॰ त॰ ॥ ३ °तं निसंमंति हं॰ त॰ विना ॥ ४ अग्गि मा° हं॰ त॰ विना ॥ ५ °णिज्ञं ठियायए चेव हं॰ त॰ ॥ ६ °गिव्वय° हं॰ त॰ ॥ ७ ८ ० एतिच्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ८ °मलारो हं॰ त॰ विना ॥ ९ चंदो हं॰ त॰ विना ॥ १० ८ ० एतिच्वान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥ ११ समान्भि छि° हं॰ त॰ ॥ १२ वा वि । आगते पुच्छियं सब्वं लामालामं वियागरे ॥ २० ॥ जं जाव सि॰ ॥ १३ हस्तचिब्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ १४ जं तिच्छते हं॰ त॰ विना ॥ १५ °मिमतणं सं ३ पु॰ ॥ १६ °ल्रद्धासमं° हं॰ त॰ ॥ १७ °ले पुहद्दमंडले वस्स वि ॥ १८ भणते हं॰ त॰ विना ॥ ३८ भणते हं० त० विना ॥

अंगविज्ञापइण्णयं

[ पकारसमं पडलं

३४२

10

15

20

25

दारमिलणगेसु वि चतुचकीया भवेज उववत्ती। चत्तारि अहोरत्ते व जाण चत्तारि वा मासे।। ४।। दारककीलणगेसु वि वे चकलगाणि होंति क्लि पुत्ताणि। वे होंति आहोरत्ता वे वा मासा विधीयंते।। ५।।

पहुंकक-चकलगे दिवसे मासे व जाण चत्तारि । धाडीचके मासो वस्सं तु भवे सकडचके ॥ ६ ॥ एतेण कारणेण तु मूलं कालस्स सुंहु कातव्वं। जिम्म भवंति सुहुत्ता दिवसा मासा व वस्सा वा।। ७।। पुष्फ-फल-भूसण-ऽच्छादणे य उवकरण भत्त पाणे वा । सज्जीवा-ऽजीवं वा उप्पज्जिति जं णिमित्तम्मि ॥ ८ ॥ जध तू रससंभूतं जध य महग्धं जहाँ महासारं। जध जाती अविसिद्धं तध दिग्धं णिहिसे कालं।। ९।। जे कसका जे य विपुलसरीरा ते रसदीहकार्लभूया । विपुलसरीरेसु य जे कसका दिग्घसकालजुता ॥ १०॥ सिग्घमणिहप्पाते ओयवित सिग्घमो अणिहस्स । अभिलसितसिग्धैलंभो सिग्घं इहोपपत्तीसु ॥ ११ ॥ र्जंध मूलं तथ थोगं जध य समग्घं अजातिमंतं वा। जध सुलभमप्पसारं तथ थोगं णिहिसे कालं।। १२॥ पीतिकरे अणुबद्धो भवति धणइट्टधणसहस्स । दुक्खरस वि अणुवंधो भैवति अणिट्टाणुबंधेसु ॥ १३ ॥ पश्चगा-सरस-णव-तरुणगेस दिवसा हवंति पैकेखा वा । परिणतजुण्णगते रसेस मास-संवच्छरे जाण ॥ १४॥ मासपमाणे य महुम्मि उत्तविसमं व यमिलते मासा । विसमेघेसु तु पक्खा समागमागमसमेसु वस्साणि ॥१५॥ जं दिस्सते छलंसं उन्वंते छ उदू वि जाणेजा। जं वा सणणा असितं तं वा तं ते उदुं जाण।। १६।। रभ्चंभलका पेलग्मुकुडवेट्ठणे मालिकासु वट्टासु । सीसावकस्मि सञ्वस्मि उत्तमत्थं विजाणीया ॥ १०॥ पुर्णामेसु तु पुष्फोवकेसु मासा व होंति वासा वा । पुष्फोवकत्थिणामे रातीओ होंति पक्खा वा ॥ १८॥ संबच्छरेस कुडवेट्टणेस साराणुसारतं व वदे । पुष्फोवकेस मासा पक्ला दिवसा य णातव्वा ॥ १९ ॥ अंहे महे सव्वम्मि मुहुत्ता अंहसरभावेणं । परिमितत-मिलाणेण य विलंबितं कालमो जाण ॥ २०॥ एसेव सञ्बद्व्वेस गमो पाणे व भोयणे वा वि। सद्दे वा रूवे वा एएण गमेण गंतव्वं ॥ २१ ॥

॥ [पडलं दसमं]॥ १०॥ छ॥

## [एकारसमं पडलं]

पुरिमंगाणामासे पुन्वदिसाए य ओवलद्धीए । कत्तिय-मग्गसिर-पोसमासेसु जाणीया ॥ १ ॥ संवच्छरलद्धीयं अग्गेयं मग्गसीस पोसं वा । [जाणे ] संवच्छरमो पुन्वदिसि पुरित्थमंगेसु ॥ २ ॥ दिक्खणगत्तामासे पुणो य दिक्खणिदसोवलद्धीयं । ४ माँहं ▷ फग्गुण चेत्तं वेसाहं वा वदे मासं ॥ ३ ॥ संवच्छरलद्धीयं संवच्छर-माह-फग्गुणं वा वि । चेत्तं वेसाहं वा दिक्खणिदिसि दिक्खणंगेसु ॥ ४ ॥ पच्छिमगत्तामासे अवरिदसायं च ओवलद्धीयं । जेद्वामूला-ऽऽसाढा-सावणमासं चैं मासेसु ॥ ५ ॥ संवच्छरलद्धीयं संवच्छरमिंद विस्स विण्हुं वा । संवच्छरमो बूया पच्छिमदिसि पच्छिमंगेसु ॥ ६ ॥ वामे गत्तामासे पुणो य उत्तरिदसोवलद्धीयं । पोट्ठपदऽस्सोजं वा मासं मासेसु जाणीया ॥ ७ ॥ पोट्ठपदं वा संवच्छरं तु संवच्छरं च अस्सोयं । संवच्छरलद्धीयं उत्तरिदिस वामगत्तेसु ॥ ८ ॥

बारसमं पडलं ]

### पगुणसद्विमो कालज्झाओ

२४३

उद्धंगाणामासे पादुव्भावे य थावराणं तु । फग्गुणमासाढं वा पोहपदं वा वदे मासं ॥ ९ ॥ संवच्छरलद्धीयं फग्गुणमासाढ पोहपादो वा । संवच्छरमो वृया दढ-थावर-सासते भावे ॥ १० ॥ चलमंगाणामासे पादुव्भावे य चंचलाणं तु । सावणमासं वृया मासुप्पातोपलद्धीय ॥ ११ ॥ चलमंगाणामासे पादुव्भावे य चंचलाणं च । संवच्छरलद्धीयं सावणसंवच्छरं वृया ॥ १२ ॥ चलमंगाणामासे पादुव्भावे य चंचलाणं च । संवच्छरलद्धीयं सावणसंवच्छरं वृया ॥ १२ ॥ चलमासे ॥ १३ ॥ वित्तं वे अस्सोयं कित्तयं च मासेसु । पुण्णदगभायणेसु य निद्धंगाणं च आमासे ॥ १३ ॥ वित्तं वेसाहं वा अस्सोयं कित्तयं च जाणीया । संवच्छरमो वृया णिद्धे वासोवर्लिंगे य ॥ १४ ॥ चित्तं वेसाहं वा जेहामूलं तचेव आसाढं । मासं मासेसु वदे रुक्खे गिम्होवर्लिंगे य ॥ १५ ॥ मग्गसिर पोसमासं माहं वा फग्गुणं व जाणीया । मासेसु सीतभावे तचेव हेमंतिलिंगे य ॥ १६ ॥ तं चेव जधुिह संवच्छरलद्धियं च जाणेजो । संवच्छरे तु चउरो सीते हेमंतिलिंगे य ॥ १७ ॥ णीहारेसु तु पक्खा उजुभावेसु पुण संथिते मासा । अहोरते [ पुण ] पक्खं वदे तु पक्खप्पमाणिम्म ॥ १८ ॥ 10 ॥ [ पडलं पक्कारसमं ] ॥ ११ ॥ छ ॥

## [बारसमं पडलं]

तेरुणंकुर-किसल-पत्तलकेहि अंडिकत-जालकेहि वि य । आसित-पोसित-ओकुंभआगमे पाउसं जाणे ॥ १ ॥ अज्जण-कुडय-कर्तंबे सिार्लिध-कंदिल-कुडुंबके चेव । दहुर-मयूर्रगज्जितपडिरूवे पाउसं बूया ॥ २ ॥ "खेत्तप्पवत्तणे वीजणिग्गमे वीयवावणे यावि । गहकरण-पज्जणेसु य उदगर्परणालिकरणे य ।। ३ ।। 15 वासारत्तिकभंडगह्भुयणकावरुत्तकहणेसु । वाहणपडिसामण्णेसु य जलं ति णवपाउसं बूया ॥ ४॥ साढिक सीह्र हैं बंधयतववेसिसगणिअगणिकक्खदिसेसु । णिट्टू लसंलावेसु य आसाढं मासमो बूया ॥ ५॥ हरितं व सद्दछं ति व पविरुद्धतणं ति जातसस्सं ति । णिद्दिज्जिति सस्सं ति य सावणमासं विजाणीया ।। ६ ।। पुण्णपलोरिथतद्कभायणेसु अच्छायकुष्पवट्टे य । वद्दलकअच्छाणीक त्ति पोट्टपादो भवति मासो ॥ ७ ॥ मज्झविगाढे णैंहे उलुंबितो वीलिण ति य किलिण्णे। अभिवद्धमाणगेण य पोहपदं मासमो जाणे।। ८॥ इंद्सयणे य इंद्महभंडके इंद्मोवकरणे य । इंद्धणुइंद्णामेण पोद्वपादो भवति मासो ॥ ९॥ भीली गब्मणिका व ति तित्ति सुज्जते य वीहित्तिकं। बूया पक त्ति य तिला य ओपुप्फित ति वदे ॥ १०॥ अस्तीं इस्सेइ णवमिक त्ति णीरींणिका वर्लीयं ति । अस्तोयं पुण मासं अब्भुत्थाणे णरपतीणं ॥ ११॥ दारग्घाडिं कत्तिय अभया माहातयो सजीवंती । बहुलं मासं बूया वधमोक्खे बंधमोक्खे य ॥ १२ ॥ उववासो दाणं ति य देवतपूय त्ति साधुपूय त्ति । बहुलं मासं बूया उदुंबरभुयो विबुद्धो त्ति ।। १३ ॥ 25 णिव्वट्टमच्छमुद्गं विमलणभं सारसा सुरा सैरदो । दीवा हसंति तघ दंतिक ति दाणं वतोववासो ति ॥१४॥ देवस्स वा वि र्थवणं उदुंबरभूयो विबुद्धो ति । वसागाधा उविरं उवयुत्ते पुच्छंते सो कालो होति बोधव्यो ॥ १५॥ आधारेतव्वं बाहिरेण तम्मि तु भवंति जे भावा । तज्जाता तंरुवा भवंति ते ते पि कालाण ।। १६ ॥ पांचिंदिएहिं पंचिहं सद्द-प्फरिस-रस-रूव-गंघेहिं। अग्गिकते अग्गिकम्मि य बहुलं मासं विजाणेज्ञो।। १७॥ पच्छा जक्लो धणकं सुरयितपडदीवरुक्लो ति । मुण मग्गसीसमासं इक्षिसकडे धमकसद्दे ॥ १८॥ 30

१ भागे हं॰ त॰ ॥ २ इस्तचिह्नान्तर्गतोऽयं श्लोकः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ३ °मासे हं॰ त॰ विना ॥ ४ °मासे हं॰ त॰ ॥ ५ तरुणंकिलरसकिलपत्तकेहि हं॰ त॰ ॥ ६ °रमजि हं॰ त॰ ॥ ७ सत्तप्पवहणे हं॰ त॰ ॥ ८ °पहणा हं॰ त॰ ॥ ५ °स्तप्पवहणे हं॰ त॰ विना ॥ ११ णिट्ठे हं॰ त॰ विना ॥ १० °लवधलविसेअगणिक हं॰ त॰ विना ॥ ११ णिट्ठे हं॰ त॰ विना ॥ १२ °ल्ले ति य हं॰ त॰ विना ॥ १३ सालीगभणकावित्तं ति सु हं॰ त॰ ॥ १४ °स्सा अलेई ण हं॰ त॰ ॥ १५ णोरा हं॰ त॰ ॥ १६ लिला ति हं॰ त॰ ॥ १७ सहो हं॰ त॰ विना ॥ १८ ज्ञवणं हं॰ त॰ विना ॥ १९ तेवं पि हं॰ त॰ ॥

5

10

15

20

25

30

संगितिगं खीरदुमे चतुष्पदे खीरिणीसु खीरेसु । मुण मग्गसीसमासं सोम्मे वा सोम्मणामे वा ॥ १९॥ जाणपवट्टण-यत्तप्पवहणे पुव्वसस्समलणे य । मुण मग्गसीसमासं गिरिजण्णे भूमिजागे य ॥ २०॥ सीतं हिमं ति वा सीतलं ति दीहमहिला णिसा दीहा । थीउत्तरे जुगलगे य एत्थ पोसो भवति मासो ॥२१॥ इंगालसगडिका-अग्गिचुहके तावणे य अग्गिम्मि । गब्भघर-कंबलणिसेवणे य पोसो हवति मासो ॥ २२॥ थीणं महाजणे पुरिसवद्धणे माहमासमो बूया । 'पोतकधमासिकत्थे सद्धे ओछाडिते चेव ॥ २३॥ सव्विम्म सीतभावे सायं गीत-अग्गिसेवणाए य । एत्थ वि माहो मासो अणोज्जवासं विसेसो वा ॥ २४॥ णर-णारीमिधुणगतस्स उस्सवे मेधुणप्पसंगेसु । दित्तेसु य मुदितेसु य फग्गुणमासं वियाणेज्ञा ॥ २५ ॥ सीतक्खयपरिणामे उवगमेसु वि य उण्हभावस्स । णच्चण्हा सीतेसु य फग्गुणमासं वियाणीया ॥ २६॥ आपाणगप्पमोदे उक्कुंडे गीत वादिते हसिते । परभुयसदे चूतकुसुमे य मुण फरगुणं मासं ।। २७ ।। जविंदीवर-सामाककुसुम-अंदोलका वसंतो ति । फरगुणमासं व्या मत्तो अंदोलित जणो ति ॥ २८॥ मिधुणसमागम-मेधुणकथासु सव्वेसु कोमलंगीसु । फग्गुणमासं बूया छणरत्तमंडणासु वि य ॥ २९॥ उस्सयमत्तरमत्ते वसंत्रिंगे य कामिलंगे य । एत्थ वि चेत्तो मासो समे य पुण्णाम-थीणामे ॥ ३०॥ समुद्यमणुबद्धेसु य वसंति हिंगे य काम हिंगे य। चेत्तं मासं बूया समे य थीणाम-पुण्णामे ॥ ३१॥ बत्थगते रूवगते चित्तगते चित्तवण्णजोगे य । चेत्तं मासं बूया चेत्तो विविधे यऽलंकारे ॥ ३२ ॥ पुरुसत्तरे जुगलगे जव-गोधुमसंगहे गहपतीणं । मुण वेसाहं मासं णिदाघमासे उवणतिसम ॥ ३३॥ पाँडल-महिक-विद्कि-सीतजलिसेवणेसु य णराणं । मुण वेसाहं मासं वीयणके तालवेंटे य ॥ ३४॥ णिद्दुधण्णतावे अतिउण्हो वा पवाति वातो त्ति । तण्हा मगतण्ह त्ति य जेहामूलो हवति मासो ॥ ३५॥ तुच्छेस यें लुक्खेस य दुगभायण-णहभायणेस वि य । णदि-कूव-तलागेस वि जेहामूलो हवति कालो ॥ ३६॥ अण्हिकरकउत्थोऽभितप्पणे छेत्ते पावाक्खयं । आपक्खये व णेहक्खए व जेह्रो त्ति ता मासो ॥ ३७ ॥ णिद्धे वासारत्तं हेमंतं व मुण सीतवातं सीतभावेणं । उण्हेहि य छुक्खेहि य गिम्हं सुहेहि य मुणेहिं ॥ ३८॥ जे जिम तिम भावे तसकाया थावरा व सब्वे वि । तेसिं पादुब्भावेण येव तं तं उदुं जाण ।। ३९।। पुष्फ-फल्ल-भूसण-उच्छादणेहि उवकरण-भत्त-पाणेहिं । तं तं उदुं वियाणे जं जिम उदुस्मि भयमाणं ॥ ४०॥ देव-मणुस्सा पक्खी चतुष्पदा जलचरा थलचरा य। जे जं सोभेंति उदुं तेहि तु तं तं उदुं जाण।। ४१।। सज्जीवा-ऽजीवाणं उवलद्धीय वि उ सञ्वभावाणं । तं तं उद्वं वियाणे जं जस्स उद्वस्स भयमाणं ॥ ४२ ॥

॥ पडलं बारसमं ॥ १२ ॥ छ॥

## [तेरसमं पडलं]

सन्वे रूविवसेसा ्य वर्षणिविसेसा ▷ य पितिवसेसेणं। सुन्वत्तमिवण्णाता भवंति कालस्स पिड्रूकं।। १।। सन्वे वण्णिवसेसा रूविवसेसा य पितिविभागेणं। अचंतं विण्णाता भवंति जोण्हस्स पिड्रूकं।। २।। अच्छीणि चंद-सूरा अगी दीवो पभंकरा सन्वे। णाणुज्जोवो तेयो पभ त्ति जोण्हस्स पिड्रूकं।। ३।। चक्खुपणासे जोती पणस्सते चंद-सूरमत्थमणे। अण्णातमिवण्णातेण य कालस्स पिड्रूकं।। ४।। सुद्धं ति पंढरं ति य विमलं उज्जोतितं पभा व ति। दिवसो ति णीरयो ति य पिड्रूकं जोण्हपक्खरस।। ६।। माणोलितिकालाकं पभभंति-नीलं तिमिरंधकारं ति। रत्ती उत्तासो ति य पिड्रूकं कालपक्खरस।। ६।।

१ पेतकधमसिकच्छे हं॰ त॰ ॥ २ °वासं ति भस्सो य हं॰ त॰ विना ॥ ३ पीडयम॰ हं॰ त॰ ॥ ४ य सुण्हेसु य हं॰ त॰ ॥ ५ छत्ते य वाक्स्यं हं॰ त॰ विना ॥ ६ ๗ ▷ एतिचिह्नान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥

पण्णरसमं पडलं ]

# एगूणसद्विमो कालज्झाओ

284

20

थिकतं रित्तं ति व छंछितं ति पडिसामितं ति णिक्खितं । अव्यत्तमदेसं ति य पडिह्तवं कालपक्खस्स ॥ ७ ॥ उदिभण्णं मुक्कमवंगुतं ति पागडियं दंसियं विहद्धं वा । सुव्यत्तं दिस्सित पागडं ति जोण्हस्स पडिह्नवं ॥ ८ ॥ सुव्यति मारमरीति सुज्झिति त्ति ⊲ जोण्हेस्स [जाण] पट्टवणं।विमलं सुद्धं परिमिक्जितं ति ⊳ जोण्हस्स पडिह्नवं ॥९॥ मइलितिकेणं कितकालगो त्ति कालस्स जाण पट्टमणं। मइले कालिकयं ति य भवंति संपुण्णकालस्स ॥ १० ॥ पडलं [तेरसमं]॥१३॥ छ॥

[चोइसमं पडलं]

पण्णरसमं पडलं

पुँण्णामेसु य दिवसं थीणामेहिं रयणि वियाणेज्ञो । दिवसं दिवाचरेहि य रत्ती रित्तिवचारेहि ॥ १ ॥ दिवसकरेण तु दिवसं रयणिकरेण रयणि वियाणेज्ञो । सुज्जोदण्ण दिवसं रित्तं चंदोदण् जाण ॥ २ ॥ उण्हेण जाण दिवसं रित्तं सीतेण संविजाणेज्ञो । उज्जोवेण य दिवसं रित्तं पुण अंधकारेणं ॥ ३ ॥ र्सुज्जपरिवेस-इंदधणु-रायिवासेण दिवसकं जाणे । सोमपरिवेस-विज्जत-उक्कापातेण रित्तं तु ॥ ४ ॥ पासंडजणोवयारोपळद्भीय दिवसमो वियाणेज्ञो । चोराऽऽरिक्तिवाचरितोपळद्भीयं रित्तमो जाण ॥ ५ ॥ भा वियाणेज्ञो । आजीवकआहारोवळद्भीयं रित्तमो जाण ॥ ६ ॥ दिवसाहारिवधी अग्गिजं ति दिवसो त्ति संवियाणीया । कज्ञोवदीविकदीवतारकादंसणे रित्तं ॥ ७ ॥ पासंडसामित-णिक्खितं ठइया-ऽऽवरितं ति रित्तमो जाण । मुक्कमपंगुत-पागडिय-दंसिते दिवसमो जाण ॥ ८ ॥ पयळाइत पासुत्ते सयिते रित्तं वियाणेज्ञो । वुङ्किहितेसु दिवसं दिवसकडे कम्मजोगे य ॥ ९ ॥ पयळाइत पासुत्ते तयेव आणंदसव्वरित्ति ति । रयणि त्ति सव्वरि त्ति य णिस त्ति खणता णिवियरित्त ॥ १०॥ परिसे पुरिसोवकपुरिसपुरिसमावाण दिवसमो जाणे । भिह्लामरणे द्वतेसु महिळिका भवति रित्तिसुं ॥ १९॥ दिवसको दिवसकमकं ति णिव्वावदिवसो त्ति । आय-व्वयदिवसो त्ति य दिवसेसु सम त्ति ये सद्दा ॥ १२॥ विवसको दिवसकमकं ति णिव्वावदिवसो त्ति । आय-व्वयदिवसो त्ति य दिवसेसु सम त्ति ये सद्दा ॥ १२॥ ॥ पडळं [पणणरसमं]॥ १५॥ छ॥

१ छिकियं हं॰ त॰ ॥ २ ๗ ⊳ एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ निस्ति ॥ ३ विपुलि॰ हं॰ त॰ ॥ ४ पादगलकर॰ सप्र॰ ॥ ५ य घणिट्ठिययाणं हं॰ त॰ ॥ ६ उवकरणीचउहत्थ॰ हं॰ त॰ ॥ ७ पण्णगेसु दि॰ हं॰ त॰ ॥ ८ सुज्जदिपरिवसईदवणु॰ हं॰ त॰ ॥ ९ तुट्ठुद्विसु हं॰ त॰ ॥ १० गहियाम॰ हं॰ त॰ ॥

अंगविज्ञापइण्णयं

२४६

10

15

20

25

30

[सोलसमं पडलं]

[ सत्तरसमं पडलं

बारस मासा संबच्छरो ति भागेसु तीसती मासो। पण्णरसेव तु पक्खो तीसं भागे अहोरतं॥ १॥ एतस्स अहोरत्तस्स पुणो तीसतिविधस्स णातव्वं। राति-दिवसपरिवड्ढी हाणी य पुणो गणेयव्वा॥ २॥ राती दिवसं च पुणो बड्ढी हाणी य सुड्ढ णातूणं। सव्वे वि अहोरत्ता वेळाहि पुणो गणेतव्वा॥ ३॥ रत्तो तिण्ह मुहुत्ता वेसंझाउद्विओ य मञ्झण्हो। छ प्पृव्वण्हो वृत्तो छ अवरण्हो मुहुत्तो उ॥ ४॥ बिमुहुत्तो मागधओ बिमुहुत्तो ह्वति पातरासो वि। अणुमञ्झण्हो बिमुहुत्तमो त्ति तिविधो य पुव्वण्हो॥ ५॥ किं वा वत्ते सूरिम्म दिवाभातो वि ह्वति बिमुहुत्तो। अवरण्हो बिमुहुत्तोणिये सूरो विविमुहुत्तो॥ ६॥ संजोगेति तिमिरहा उहेंतो दिणकरो दिसं पुव्वं। तेण मुणे पुव्वण्हं पुव्वदिसायोवळद्वीय॥ ७॥ संजोगेति तिमिरहा अवरदिसं दिनस्वणेण वच्चतो। तेण मुणे अवरण्हं जु दिनस्वणदिसोवळद्वीय॥ ८॥ संजोयेति तिमिरहा अवरदिसं दिनस्वणेण वच्चतो। तेण मुणे अवरण्हं अवरदिसायोवळद्वीय॥ ९॥ पुव्वदिसाए इंदो तस्सुवळंभेण जाण पुव्वण्हं। अवरदिसाए वरुणो तस्सुवळंभेण अवरण्हं॥ १०॥ दिनस्वणतो पेयवती उत्तरतो धणवती दिसाधिवती। एतेसिं उवळद्वीय जाण मञ्झंतियं वेळं॥ ११॥ इंतिस्ते उप्पजति दिसाय विपदं चतुप्पदं वा वि। पुष्प फळं द्व्वाणि व तेण तु तं तं दिसं जाण॥ १२॥ इंतिसे उप्पजति दिसाय विपदं चतुप्पदं वा वि। पुष्प फळं द्व्वाणि व तेण तु तं तं दिसं जाण॥ १२॥

॥ पडलं [सोलसमं] ॥ १६॥ छ॥

[ सत्तरसमं पडलं ]

मङ्ख्ये रत्तकदंसणिम्म संझं त पच्छिमं जाण । अभिणवरत्तकसंदंसणिम्म पुव्वा भवति संझा ॥ १ ॥ रत्तच्छादणणवघडिकुंभे वरत्तकंवलाणं च । पुष्फ-फल-रत्तमणिकेण कुंभेण य जाण सूरुद्यं ।। २ ।। रत्तंबरुत्तरिज्ञे य दारगे रत्तमज्जणिज्ञोगो । रत्तणिवत्थाउवणिगगमे य सुज्जोदया वेळा ॥ ३ ॥ पुण्णामाणुगमणे पुण्णामेण खिचते य थीणामे । 'ओणायकबाहुपावियाय सुज्जोदयणवेला ॥ ४॥ संदीवियगाजलणे य जाण आलोकणे वणद्वस्स । रण्णो वि य आगमणेण जाण सुज्जोद्यणवेलं ॥ ५ ॥ बालतिलकं च कण्णतिलगे य तवणिज्ञ-पदुमतिलके य। उदितं सूरं जाणे उवणीते रत्तमले य।। ६।। एसाऽऽगतो गरिंदो त्ति सामिको सुपुरिसो त्ति वा वूया। जातं दाणि सणाधं ति जाण अइरुग्गतं सूरं ।। ७ ॥ देवतपूया-बिलमंगलकरणे सत्थीवायणकदेवा । विज्ञदीवेण अज्झापणे य मुण मागधं वेलं ॥ ८ ॥ विपणीए सारणेण य पहुवणेसु वि य दिवसकम्माणं । भत्तेवत्थोभे दोसिकम्मि मुण मागधं वेळं ।। ९ ।। बालघतपज्जणेस य मुहधोवण-मुंडकाणुदासेस । खमगजणपारणास य जाणेज्ञो मागधं वेलं ॥ १०॥ ओिहरणंजण-तिलकरण-केसमंडण-पसाधणविधीस । बालजुवतीजणस्स त मागधियं वेलमो जाण ॥ ११॥ सञ्विम्म पातरासे सिद्धवणीते य भुज्जमाणे य । दुद्धणिह्क-द्धितावे अंबेल्लि-विलेपिकादीसु ॥ १२ ॥ ककरपिंडगगंगावत्तगचुकितकवष्पडीसु वि य । अंबद्विकघतउँग्हे पोविकिकासिद्धिविद्धीसु ॥ १३ ॥ भैतकजणसिप्पिकजणस्साहारे तरुणजणपातरासे य । मुण पातरासवेळं मज्झिमिया कूरवेळ त्ति ॥ १४ ॥ जूताजूतकआढवकसेवकाणं च पातरासो त्ति । कज्जविस पातरासे य अणुमज्झण्हं वियाणेज्जो ॥ १५॥ सुद्धिकरवसभागमणे वंधवे इति अत्थवेल त्ति । मग्गो उवहरण त्ति य अणुमज्झण्हं वियाणेज्जो ॥ १६ ॥ आतवछत्तकगहणे जुत्तपसूणं विमोयणेणं च । तण्हाइत-मकतण्हासु चेव मञ्झण्हवेलं तु ॥ १७ ॥ णिद्द्ति व आदिचो उण्हं तण्ह त्ति णिस्ससित भूमिं। उण्हो व वाति वातो त्ति एव मज्झंतियं जाणे।। १८॥

१°मे चेव पक्खकंव° हं॰ त॰ ॥ २ ओयाणकबाहुप्पतियाय हं॰ त॰ विना ॥ ३ °उण्णे पोवलिकासित्ति विट्ठीसु हं॰ त॰ विना ॥ ४ रुयक° हं॰ त॰ ॥

प्गूणवीसइमं पडलं ]

## एगूणसिंहुमो कालज्झाओ

२४७:

डज्झंतभूसित कढतु तिरियं ति वणद्विगाजालो ति । रूवाविधो संतप्पते ति मज्झंतिकं वेलं ॥ १९ ॥
मज्झो ति मज्झिमो ति य मज्झत्थो मज्झदेसकं व ति । मज्झण्हो मज्झितेय तत ति मज्झण्हमेतेहिं ॥ २० ॥
तत्तरस य णिव्ववणे सिरतोमद्धकपिते पसण्णे य । सिद्धावतारणे मज्झिते य उव्वत्तमज्झण्हे ॥ २१ ॥
सैव्वणियमिहताणं कयण्हिकाणं तु भोयणाकाले । पज्जोवत्तं सूरं जाणे एकसत्तरत्तेसु ॥ २२ ॥
विहणगरकम्मजणके सिसद्धकबलिकम्मकरणे य । उज्जाणभोज्जभत्तिककते य अवरण्हमो जाण ॥ २३ ॥
निगांथकयाहारे पच्चक्खाणे पिहते धँणायं च । पासंडालयवसधीकते य मुण पिन्छमं वेलं ॥ २४ ॥
सव्विद्वाचारीणं पसु-पवस्तीणं तु वसतिमिधगमणे । पुण्णामाणं च खयेण जाण सूरत्थमणवेलं ॥ २५ ॥
रत्ते पुष्फ-फले भूसणे य अच्छादणे य रत्तिमा । थीणामेसु य रत्तेसु जाण संझागतं वेलं ॥ २६ ॥

पंडलं [सत्तरसमं]॥१७॥ छ॥

# [ अट्ठारसमं पडलं ]

10

15

20

बालाहारिवधीहि य मागधियं भत्तवेलिकं जाण । आतुरओसधपाणेसु चेवें मुण मागधं वेलं ॥ १ ॥ समगजणपारणाअ य जाणेज्ञो दुद्धवेलिका य ति । समणजणवायरासे आलोलीवेलिकायं वा ॥ २ ॥ सेडकपढमाहारे जाणेज्ञो आणुतासवेलं ति । भतकजणपातरासे जाणेज्ञो कूरवेलं ति ॥ ३ ॥ वुड्डस्सावक-भिक्खुकजणे य मुण पातरासवेलं ति । भिक्खुणाऽऽहारेण य गंडीवेलं वियाणाहि ॥ ४ ॥ किंचोवत्तं सूरं णिगांथजणस्स भत्तवेल ति । जागु ति अण्णपाणे पिधकाणं कांसकाणं च ॥ ५ ॥ अच्छादण-पणियगते अवरण्हे वं(वा)सवेलिकं जाण । णागेहिं णागवेलं पसूहि पसुवेलिकं जाण ॥ ६ ॥ रागेण सायवेलं दीवेहि य दीववेलिकं जाणे । आजीविकमहासारे सामासं वेलिकं जाणे ॥ ७ ॥ धुंभलक सुरा-पुष्फे फले हरितकाण चुण्णणवसेसु । कामुकलिंगोपगतेसु चेव मुण आपदोसो ति ॥ ८ ॥ णिव्वहणे य वधूणं जैति भूतवलिकम्मकरणे य । पातिहे य वधूणं जाणेज्ञो आपदोसो ति ॥ ९ ॥ जामेण जामवेलं भिण्णं अविसारिकाहि जाणेज्ञो । चोरेहिं चोरवेलं महापदोसं च रक्खेहिं ॥ १० ॥ पासुत्त-णिसीधं ति य मोण-णिसहं तघेव थिमितं ति । मंते अरहस्सं ति य थितड्डरत्तं वियाणेज्ञो ॥ ११ ॥ उच्छुणीलणके मोगगरसहे जंत-मुसलसहे य । मंदिरमंथणगागरसहे [ य ] वियाण गोसगां ॥ १२ ॥ गो-माहिसणिगामणे पच्छा(त्था)णे य पिधग-प्पवासीणं । सारइयसालिमइणपंतीसहे य गोसगां ॥ १३ ॥ णरदेव-देवपिडवोधणासु संख-पढहायणादेसु । पच्छिमजामं कुक्कुढसहे वा जाण गोसगां ॥ १४ ॥ मंगिलिक-सत्थिवाचक-गोसिगिकसंखभाणकेसु वि य । देवथुतिमंगलेसु य तवोधणे चेवें तु विभत्तं ॥ १५ ॥ मंगिलिक-सत्थिवाचक-गोसिगिकसंखभाणकेसु वि य । देवथुतिमंगलेसु य तवोधणे चेवें तु विभत्तं ॥ १५ ॥

॥ पडलं [अट्ठारसमं]॥ १८॥ छ॥

# [ एगूणवीसइमं पडलं ]

सीसकलोहेण १३ पुहसीसिका अरुणमो य द्व्या वि । तंबे तु पुव्वसंझं वियाण सुज्जोदयं वा वि ॥ १ ॥ तवणिज्ज-सुवण्णेण तु सूरमुदेंतमुदितं व जाणेज्जो । नवकणक-सुवण्णेसु य पुव्वण्हं पातरासं वा ॥ २ ॥

१ °देसमज्झिम । मज्झ ° हं॰ त॰ ॥ २ °वचारणे मिज्झिते य ओवत्तमज्झण्हो हं॰ त॰ विना ॥ ३ सव्वितयम-द्वियाणं कयण्हिकालं तु हं॰ त॰ ॥ ४ घयाणं च हं॰ त॰ ॥ ५ चेव पुण्णमागयं वेलं हं॰ त॰ ॥ ६ कासवाणं हं॰ त॰ ॥ ७ वुस ° हं॰ त॰ विना ॥ ८ चुंभल ° हं॰ त॰ विना ॥ ९ जिस्ति हं॰ त॰ विना ॥ १० अवसा ॰ हं॰ त॰ विना ॥ ११ चेव ति भव्वं हं॰ त॰ ॥ १२ तु फुसीसका हं॰ त॰ विना ॥

अंगविज्ञापइण्णयं

[वीसइमं पडलं

286

10

15

20

25

30

मज्झंतिकडितं कंसलोहकेणं व कंसभाणे वा। किंचोवत्तं सूरं आमइले कंसलोहिम्म ॥ ३॥ उच्चावरण्हमेव तु णवरुष्पिकेण 'संविजाणाहि । आमइले रुष्पिकके तपुकेण व जाण अवरण्हं ॥ ४॥ अत्थमणवेलकं पि य जाणेज्ञो वट्टलोहेणं। 'वेकंतकलोहेण य जाणेज्ञो णागवेल त्ति ॥ ५॥ अरक्टकेण संझं अत्थमितं जाण काललोहेणं । मुदए आपदोसं थितऽड्टरत्तं च विक्खेणं ॥ ६॥ परिवत्तंगो सग्गं जाणीया णाणकेण सन्वेण । घंटासहेण पुणो य जाण गोसग्गकालं ति ॥ ७॥

॥ पडलं [पग्णवीसइमं]॥ १९॥ छ॥

## [ वीसइमं पडलं ]

जं जिस्से वेळायं दिस्सित विपदं चतुप्पदं वा वि । पुरिसो वा इत्थी वा सा वेळा तेण णातव्या ।। १ ।। जो जिस्से वेलाए सद्दो उप्पज्जति सुव्वती वा वि । < र्सा वेला णातव्वा तस्सुप्पत्तीय सद्दस्स ।। २ ।। जो जिस्से वेलाए गंघो उप्पज्जति दिस्सती वा वि । ⊳ सा वेला णातव्वा तस्सुप्पत्तीय गंधस्स ।। ३ ।। जं जिस्से वेलाए रूवं उप्पज्जित दिस्सती वा वि । सा वेला णातव्या तस्सुप्पत्तीय रूवस्स ॥ ४ ॥ जो जिस्से वेलाए भक्खो उप्पज्जति लब्भती वा वि । सा वेला णातव्या तस्सुप्पत्तीय भक्खस्स ॥ ५ ॥ जं जिस्से वेळाए पाणं उप्पज्जती लभती वा वि । सा वेला णातव्वा तस्सुप्पत्तीय पाणस्स ।। ६ ॥ जं जीसे वेलाए दृव्वं उप्पज्जिति दिस्सती वा वि । सा वेला णातव्वा तस्सुप्पत्तीय दृव्वस्स ।। ७ ।। जं जीसे वेलाए भंडं उप्पज्जित दिस्सती वा वि । सा वेला णातव्वा तस्सूप्पत्तीय भंडरस ।। ८ ।। जं जीसे वेलाए रयणं उप्पज्जिति दिस्सते वा वि । सा वेला णातव्वा तस्सुप्पातस्स लद्धीए ॥ ९ ॥ जं जीसे वेळाए पणितं उप्पज्जिति दिस्सती वा वि । सा वेळा णातव्या तस्सुप्पत्तीय पणितस्स ।। १० ॥ जं उवकरणं णर-णारीणं उपाज्जते [य] जं वेछं। सा वेछा णातव्वा तस्सुवकरणस्स छद्धीए।। ११।। अव्भंतरवाहिरका यं देसं सेवते मणुया। सा वेला णातव्वा तस्सुदेसस्स लद्धीए।। १२।। लेहं रूवं गणितं विज्ञाथाणाणि सत्थणीतीओ । इस्सत्थत्थरूवगतं जुद्धं चऽतिकिच्छयाणि वि य ।। १३ ॥ जं जीसे वेलायं तु मणूसा यं कालं अधीयंते । सा वेला णातव्या तस्सुप्पातस्स लद्धीय ॥ १४॥ वंभणवेदुज्झयणे पासंडाणं च ससमयज्झयणे। णिगांथाणं च सुयम्मि कालके रासिवद्धेयं।। १५।। जं जिस्से वेलायं वंभण-समणा सुतं अधीयंते । सा वेला णातन्वा तस्सुप्पातस्स लद्धीए ॥ १६॥ कामगुणे मणुयगुणे सद्द-प्फरिस-रस-रूव-गंघे य । मदु-कढिण-णिद्ध-रुक्खे फासे सुहे सीतमुण्हे य ।। १७ ॥ जे जिस्से वेळाए णर-णारिगणा सुद्दं अणुभवंति । सा वेळा णातव्वा विसयसुद्दाणोपपत्तीय ।। १८ ।। उक्कट्ठह्सित-गीताइयाइ-णट्टाइविलसियाणं च । णाडिज्जित-वेलंबिय-पढिताणि परूवणाओ य ॥ १९॥ जं जिस्से वेळाए कीडं णर-णारिओ णिसेवंति । सा वेळा णातव्या तस्सुप्पातस्स लद्धीय ॥ २०॥ रामायण-भारिधका तु कहाओ जा य अरहता वत्ता । रायपुरिसाण य जा परक्रमगुणा य सूराणं ।। २१ ।। एता पोराणाओं कथाओं जा जिम्म देस-कालिमा। वत्ता तु कथीयंते सा वेला तेण वोधव्या ॥ २२ ॥ जं सयमणुभूतं णर-णारिगणेहिं जं च सेसेहिं । लाभा-ऽलाभं जीवित-मरणं दुक्खं सुहं वा वि ॥ २३ ॥ जं जीसे वेळाए परेण सुयमप्पणा व अणुभूतं । सा वेळा णातव्या तस्सुपायस्स लद्धीय ॥ २४ ॥ बहिणगरकणिग्गमणे समिद्धजोक-विलकम्मकरणे य । उज्जाण-भोज्ज-भत्तिक-जत्तागमणेसु य णराणं ॥ २५ ॥ जं जीसे वेलाए उज्जाणगुणे णरा अणुभवंति । सा वेला णातव्या जत्तागमणेण तु णराणं ॥ २६ ॥

१ संधि जा° हं॰ त॰ ॥ २ वंकंतयलो॰ हं॰ त॰ ॥ ३ अक्लूणडकेण हं॰ त॰ ॥ ४ ๗ ⊳ एतिचिहान्तर्गते उत्तरार्ध-पूर्वीचें हं॰ त॰ न स्तः॥

एकवीसइमं पड्लं]

#### एगूणसिंहमो कालज्झाओ

288

मज्जिविधी खज्जिविधी फल-हिरितक-सुसिप्पिककडे वा। सुभमसुभे वाऽऽहारे उत्तममासे जहण्णे य।। २७॥ जं जिस्से वेलायं आहारविधि णिसेवए मणुया। सा वेला णातव्वा तस्साऽऽहारस्स लद्धीय।। २८॥ देवतसेतूणं वा णवकरणं वा वि उज्जविणका वा। वय-णियमाणं गहणे दाण-विसग्गे य साधूणं।। २९॥ जं जीसे वेलायं पारत्तिहितं णरा समीहित। सा वेला णातव्वा तस्सुपातस्स लद्धीयं।। ३०॥ वाणियववहारंगेते दिवसववहारे ठिते य ववहारे। भंडपणियस्स कय-विक्रए य णियए विसग्गे य ।। ३१॥ कं जीसे वेलायं ववहारं तु विणया समीहित। सा वेला णातव्वा गहण-विसग्गेण भंडाणं।। ३२॥ कस्सेण कासकाणं वापण्णे खेत्त-खलकम्मजोगे य। धण्णाणं गहणे संगहे य वेला तु जा जत्थ।। ३३॥ जं जीसे वेलायं कम्मारंभं तु कासका कुणते। सा वेला णातव्वा तस्सुपायस्स लद्धीय।। ३४॥ जं वेलं जं कम्मं सुभमसुभं माणुसा णिसेविति। सा वेला णातव्वा कम्मुप्पत्तीय पुरिसाणं॥ ३५॥ थीणं पि सव्वकम्मेसु जाण रंधणक-भोयणादीसु। जं वेलं जं कम्मं करेति तं वेलमो जाण॥ ३६॥

॥ पडलं [वीसइमं]॥ २०॥ छ॥

# [ एकवीसइमं पडलं ]

तिद्वस जातकं दिस्स दारकं जाण सूरमुग्गमणं । किंचुग्गयम्मि सूरे गोरे उत्ताणसेज्जम्मि ॥ १ ॥ ओसतकं कडिगेज्झकं दारकंदिस्स अचिरुद्धितं सूरं बूया। ओवातं दारकं दिरेस परिचकम्मंतं पातरासवेलं बूया। ओवातं दारकं लेहिच्चकं दिस्स उच्चपातरासं बूया । ओवातं दारकं तरुणजुवाणं दिस्स पुन्वण्हं बूया । ओवातं तरुणं 15 दिस्स जुवाणं अणुमज्झण्हं बूया । ओवातं पुरिसं मैज्झवयं दिस्स मज्झंतियं वेळं बूया । ओवातं पुरिसं पवत्तपिठतं दिस्स उठवत्तमञ्झण्हवेलं बूया। ओवातं पुरिसं मिस्सपिलतं दिस्स उचावरण्हवेलं बूया। ओवातं पुरिसं दिस्स पठवपिलतं अवरण्हं बूया । ओवातं पुरिसं दढपकम्महत्थं दिस्स ओलंबमाणं सूरं बूया । ओवातं पुरिसं खट्टासमारूढं दिस्स अत्थ-मितं आदिचं व्या। उत्ताणपिसकं दारिकं दिस्स संझावेलियं व्या। कडिगेज्झिकं दारिकं दिस्स दीववेलियं व्या। पंचकम्मंतिकं [दारिकं] दिस्स पाकंतरं ति बूया। वत्तवोलिकं दारिकं दिस्स पाकडितणक्खत्त-तारं बूया। उब्भिज्ज- 20 माणथणिकं दारिकं दिस्स जामवेलिकं बूया । जोव्वणवत्तं दारिकं दिस्स तिण्णयामं बूया । महाकुमारिं दारिकं दिस्स अड्टरत्तं जाणीया । मञ्झिममहिछं पविआतं दिस्स वत्तड्टरत्तं बूया । बहुप्पयातं जुण्णं दिस्स महागोसग्गं बूया । बुडूं णिव्वियातं दिस्स विधवं वा पासंडवद्धं महिलगोसगां वेलं बूया । ओवाते[सु] पुरिसेसु जोण्हपक्खं बूया । कालकेसु पुरिसेसु कालदिवसे बूया। सामेसु पुरिसेसु मिस्ससंधि बूया। ओवातासु इत्थिकासु जोण्हरात्ति बूया । कालिकासु इत्थिकासु कालरत्ति वृया । सामासु इत्थिकासु मिर्संसा पुण्णमासद्धरत्ति वृया । ओवातसामेसु पुरिसेसु जाव जोण्ह- 25 पडिपदातो जोण्हट्टमित्तो त्ति जोण्हदिवसे बूया। ओवातेसु पुरिसेसु जोण्हट्टमीतो पाय याव जोण्हपुण्णमासीतो दिवसे बूया। कालसामेसु पुरिसेसु जाव कालहमीतो पाय याव चतुइसातो त्ति कालदिवसे बूया। ओवातसामाय इत्थिकाय जाव जोण्हट्टमीतो त्ति जोण्हरत्तिं बूया। ओवातासु इत्थिकासु जोण्हट्टमीतो पाय जाव पुण्णमासीतो त्ति जोण्हरत्ति बूया। कालसामासु इत्थिकासु कालट्टमीतो त्ति कालरत्ति बूया। कालिकासु इत्थिकासु कालट्टमीतो पाय जाव काल-चाउइसातो त्ति कालरत्ति वृया । ओवातं उत्ताणसेज्ञं दिस्स जोण्हपडिपदं वृया । ओवातदारकस्स सरीरजोव्वण- 30 परिवड्टीय जाव तरुणसम्मत्तजोव्वणातो त्ति य दारकपरिवड्टीय जाव पुण्णमासीतो त्ति वत्तव्वं । एवमेव कालकदारक-परिवड्डीय कालपरिवड्डी बूया।

१ °गते दीसववहारे भिए य हं॰ त॰ ॥ २ दिव्वपरचकंतपा॰ हं॰ त॰ ॥ ३ मज्झगर्य दिस्स मज्झिमयं हं॰ त॰ ॥ ४ °स्सायो संधि रित्त हं॰ त॰ विना ॥ अंग० ३२

अंगविज्ञापद्रण्णयं

वावीसइमं पडलं

240

10

15

20

25

30

जधा मणुस्सेसु तथा चउप्पदेसु तथा पक्खीसु तथा परिसप्पेसु तथा कीड-किविल्लकेसु तथा पुष्फ-फलेसु भोय-णेसु तथा अच्छादणेसु तथा भूसणा-सण-महा-णुलेवणकरणेसु तथा लोहेसु (सन्वसाधुसु) सन्वधातुसु य तथा सन्व[ध]-णोसु य तथा सन्वमंडोपक्खर-उवकरणेसु तथा सज्जीव-णिज्जीवेसु सन्वद्व्वेसु समणुगंतव्वं। जधा मणुस्साणं वय-परिणामेणं दिवस-रित्तपरिणामेणं एवं सन्बद्न्वाणं पुरिसज्जुण्णपरिणामेण दिवस-रित्तपरिणामो विण्णातन्वो-पुण्णामेसु 5 दिवसाणं, थीणामेणं रत्तीणं । वण्णविसेसेणं जोण्हा कालो वा विण्णातन्त्रो-सिक्कलेसु सप्पमेसु ओवातेसु जोण्हा णातन्वो, कालवण्णेसु णिप्पमेसु मइलेसु अचक्खुविसयकेसु कालपक्खं बूया॥

॥ पडलं [एगवीसइमं] ॥ २१ ॥ छ ॥

बाबीसइमं पडलं

अग्वस्स तु परिवर्ड्ट् ओसरणं व पुण सन्वमंडाणं । देसिय-मुहुत्त-पक्खिय-मासिक-वस्सप्पमाणेहिं ॥ १ ॥ अतिवैत्ते अतिवत्तो अग्घो हवति णिचयेसु भंडाणं । अणुपालणा ण खमते भवति धुवो छेदको एत्थं ॥ २ ॥ एमेव वत्तमाणेसु जाणयो संपदं भवति अग्घो । वस्ससतस्स तु अंतो एतस्स तु एत्तिओ अग्घो ॥ ३ ॥ खमति णिचयो णिचेतुं खमति य अणुपालणा गहीतस्स । सञ्चमणागतभावे इद्वे य मणाभिलसिते य ॥ ४॥ [ .....। ] खमित णिचयो णिचेतुं वड्डीसु य सन्वमंडाणं ॥ ५॥ बड्डीसु समुद्रएसु य तसकायाणं च थावराणं च । इच्छासंपत्तीसु य लाभस्स वि होति संपत्ती ॥ ६ ॥ सन्वस्मि वि तसकाये थावरकायेसु चेव सन्वेसु । पुष्फ-फल-भोयण-ऽच्छाद्णेसु दन्त्रोवकरणे य ॥ ७ ॥ एतथ तु जे मंगलिया ते धन्ना ते तु लाभिया होंति । एतेसिं उपैत्ती भंडणिचए हवति लाभो ॥ ८॥ धणसंपत्तिकथाए महाधणाणं कुडुंबिणं चेव । कोसपरिवद्धणासु य रुप्प-हिरण्णे सुवण्णे य ॥ ९॥ जुञ्झजये पणियजये विजासिद्धीसु कम्मसिद्धीसु । आरंभाणं सिद्धीसु चेव णिचये धुवो लामो ॥ १०॥ उवणतमणोरधाणं उप्पत्तीए य मणभिलसियाणं । अद्दिष्टसिरीए चिय लाभे लाभस्स संपत्ती ॥ ११ ॥ जध विपुलो उप्पातो जातिविसिद्धो य सारमंतो य । जध जुत्तमपरितोसो तध णिचये लाभओ बहुओ ॥ १२ ॥

र्अप्पो उप्पातो त्ति य अजातिमंतो य अप्पसारो य। जध यडप्पो परितोसो तध णिचये लामओ अप्पो ॥ १३ ॥

जध वागविणो पडिलाभणा य उपाज्जते परीतोसो । अप्पो वा बहुओ वा तथ णिचये लामओ होति ॥ १४ ॥ विट्टिकरं पीतिकरं णिव्वाणिकरं च मंगिलजं च । इहा आणंदकरं च लाभिया होंति उपाता ॥ १५ ॥ छुक्खे तुच्छेसु णपुंसकेसु कसकेसु बाहिरंगेसु। वावण्णेसु चलेसु व ण भंडणिचया पसस्संति॥ १६॥ आरंभ-विवत्तीसु य छेअवितेहि वि य सञ्वभंडेहिं। मोहपँरिधावितेसु य अफलं च कडे पुरिसर्कारे।। १७।। उज्झीयति विज्झीयति हायति त्ति परिहायति त्ति वा सहे। णट्ट-हित-पलाते दूसिते विणट्ठे विपण्णे वा ।। १८।। अँसणिहते विज्जुहते उद्दृढे जित-पराजिते विहले । भग्गो त्ति दुग्गतो किस्सते अणत्तो अणाधो त्ति ॥ १९॥ किवण-वणीमक-पेस्सजण-सन्वपासंडअस्समगते य । अधणेसु दुग्गतेसु व परिहायंतेसु व अलामं ॥ २०॥ अभिलसितस्स अलाभे आसाभंगे १ पणयभंगे य । पडिसिद्धणिराकारे य जायणायं अलाभे य ॥ २१॥ उवहतम्बद्धते वा अभिजुत्ते गहिय-बद्ध-रुद्धे वा । अहेव य मयसेवासु य धुववावत्ती उ णिचयस्स ॥ २२ ॥

१ पुरिसजसपरि° इं॰ त॰ ॥ २ °मासक° इं॰ त॰ विना ॥ ३ °वत्तेसु अति ° इं॰ त॰ विना ॥ ४ °प्पत्तियभं-डिणेज वे हवंति लाभो सप्र॰ ॥ ५ °कहासु य महा° हं॰ त॰ ॥ ६ अग्घो उप्पाओ चिय हं॰ त॰ ॥ ७ °परिहाविएस हं॰ त॰ ॥ ८°कारो हं॰ त॰ ॥ ९ वा भद्दे हं॰ त॰ ॥ १० असिणिहते हं॰ त॰ ॥ ११ य पाणभंगे हं॰ त॰ ॥ १२ अव-चय मवसेवा° इं॰ त॰ विना ॥

बावीसइमं पडलं

एगूणसद्विमो कालज्झाओ

२५१

देवदंड रायदंडे व चोरदंडे व अग्गिदंडे वा । इहाणं च अलाभे उववत्तीए अणिहाणं ॥ २३ ॥ दुमग-वणीवग-छातक-अणसितेहि दुक्कालमो जाण। भुत्त-हसित-प्पहिद्धे मुदिते सुभिक्खं सुवुद्धीयं।। २४॥ आहारेसु दढ-थावरेसु अणुपालणं पसंसंति । मोहा व णिग्गमो विकयो व ण पसस्सते एत्थं ॥ २५॥ मोक्खे चल-णीहारिसु विकयो सिग्घमेव कातव्यो। अणुपालणा ण सहते भवति धुवो छेद्ओ एत्थं ॥ २६॥ गंतागंतुविणित्तेण णामग्गेया पडिभेण्णति । अँक्खोडिते उवक्खिलते णिकिण्णे ण वि विकिते ॥ २७ ॥ णिद्धे यो यंतिते हंती उच्छाहे जीव चिट्ठते । णर-णारीयोऽभिणंदंति ण [क्किणे] विक्किणे वि वा ॥ २८॥ लाभस्स छेर्द्कस्स य परिमाणं पुण पुणो वि वोच्छामि । तस्स पमाणुप्पाते भवंति वहुका महंता य ॥ २९॥ मासिक-पक्खपमाणे मुज्झिमको छेअको व लाभो य । अप्पो छेअक-लाभो दिवस-मुहुत्तप्पमाणे वा ॥ ३०॥ पक्लेबो वा ण भवति पक्लेबो पंचभागसेसो वा । मासपमाणुप्पातेसु अप्पसत्थेसु सव्वेसु ॥ ३१॥ पक्खेंबो वा ल ण भवति पक्खेंबो वा ⊳ तिभागसेसो तु । पक्खपमाणुष्पातेसु अष्पसत्थेसु सव्वेसु ॥ ३२॥ 10 पक्लेवो वा ण भवति चउत्थभागो य छेयको भवति । दिवसपमाणुप्पाते सन्वेसु तु अप्पसत्थेसु ॥ ३३ ॥ पक्लेवो वा ण भवति पंचमभागो व छेदको भवति । सन्वस्मि पणियमंडे असुभस्मि मुहुत्तवग्गस्मि ॥ ३४ ॥ सव्वपमाणुप्पाता तु लाभिका जित अणागता होति । पंचगुणो व बहुगुणो व भंडणिचये भवति लामो ॥३५॥ मासपमाणुप्पाता तु लाभिका जित अणागता होति । तिगुणो चतुग्गुणो वा वि भंडणिचये भवति लामो ॥ ३६॥ पक्खपमाणुप्पाता तु लाभिका जति अणागता होंति। बिगुणो तिगुणो व चतुग्गुणो व भंडणिचये भवति लामो।।३७॥ 15 दिवसपमाणुष्पाता तु लाभिका जित अणागता होति । एक्क्गुणो विख्णो वा भंडणिचये भवति लाभो ॥ ३८॥ होंति मुहुतुप्पाता तु लाभिका जित अणागते कालो। किंचि च्लोका सम्घं व भंडणिचये भवति लाभो।। ३९॥ अच्चन्घे विण्णाते दसक्खवड्ढी तहिं गणेतव्यं । जध वस्सपमाणेण तु णीतदसक्खा सया होंति ॥ ४०॥ सतवगास्स पवद्धी एव सहस्साति संगणेतव्वं । वद्धिसहस्से वगगस्स सतसहस्सं ति णातव्वा ॥ ४१ ॥ जध कोडी दोण्णि विवद्धी भवति सहस्सवग्गस्स । कोडीय तु वद्धीय तु अपरीमाणा गणेतव्वा ॥ ४२ ॥ 20 एसऽग्घे परिवड्डी एवतिकेसु मुण सञ्वपणिएसु । कारणमासिज्जित्ता भवति बहुगुणा असारे वि ॥ ४३ ॥ जोग-क्लेमं वर्ड्डि आसज्जित्ता खयं च भंडाणं। आकाले असंते वड्डी उ भवति अपरिमेया।। ४४।। कइक-च्छेअकलाभो त्ति पुच्छितेण तु पुणो वि णातव्वं । लाभो व छेयको वा सिग्घसिग्घं पहुप्पण्गो ॥ ४५॥ कइक-च्छेयकलाभो त्ति पुच्छितेण तु पुणो वि णातव्वं। लाभो व छेयको वा चिरेण तु चिरं पहुप्पन्ने ॥ ४६॥ सिग्घं दिवस-मुहुत्ता मासा पक्खा य मिन्झिमे काले। चिरदुक्खं पहुपणोहिं जाण संवच्छरे एत्थं।। ४७॥ 25 सुट्टु वि य लाभवंतं अतिवत्तेसु तु अणागतो कालो। छिण्ण-खये वा ण भवति सन्वेसु य अप्पसत्थेसु ॥४८॥ जं जिस्से उवयोगं तिरिक्खजोणीय माणुसाणं वा । तेसिं अँब्भागमणे पियकारो तस्स भंडस्स ॥ ४९॥ जं सेसं उवयोगं तिरिक्खजोणीय माणुसाणं वा । तेसिं णीहारगते अणिग्गमो तस्स भंडस्स ।। ५०॥ 'णिप्फत्तिमणिष्फित्तिं खमणाकालेसु बुद्धि-दुबुद्धी । कइके व अकइके वा अग्घमणग्घं तथा बूया ।। ५१ ॥ पुण्णामचलामासे खय-णीहारे य पुरिसणामाणं । अग्चखयं णासं वा वूया पुण्णामघेयाणं ॥ ५२॥ 30 पुण्णामाणामासे जयमाहारे य पुरिसणामाणं । णिप्फत्ती लाभो आगमो य पुण्णामधेजाणं ॥ ५३॥ थीणामखयामासे जयमाहारे य इत्थिणामाणं । णिप्फत्ती लाभो आगमो य थीणामघेजाणं ॥ ५४॥ ्र थीणामखयामासे खय-णीहारे य इत्थिणामाणं । अग्घखयं णासं वा बूया थीणामघेज्वाणं ॥ ५५ ॥

१ सुबुद्धीयं हं॰ त॰ विना ॥ २ °तु णिव्वत्तेण हं॰ त॰ विना ॥ ३ °डिहण्ण ° हं॰ त॰ विना ॥ ४ अववाडिए उवखडिए विकिण्णे न विविक्षिए हं॰ त॰ ॥ ५ जालं वट्टंते सं३ पु॰। जायं रहत्ते हं॰ त॰॥ ६ छेदकारस्स यं परि॰ हं॰ त॰॥ ७ ๗ ▷ एतिचिह्यान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ८ अचाग ° हं॰ त॰॥

२५२

5

10

20

25

30

भोयणद्व्वाणं पि य चल-णीहारे खये अलाभे य। अग्घखयं णासं वा बूया आहारद्व्वाणं ॥ ५६॥ भोयणद्व्वाणं पि उ उदये लाभे तथेव आहारे। णिष्फत्ती लाभो आगमो य आहारद्व्वाणं।। ५०॥ मुकंगचलामासे खय-णीहारे य मुक्तिलाणं तु । अग्घखयं णासो वा द्व्वाणं मुक्तिलाणं तु ॥ ५८ ॥ सुकंगद्दामासे आहारगते य सुक्तिलाणं तु। णिप्फत्ती लाभं आगमं व मुण सुक्तिलाणं तु॥ ५९॥ रत्तंगचलामासे खय-णीहारे य सव्वरत्ताणं । अग्घखयं णासं वा द्व्वाणं रत्तवण्णाणं ॥ ६०॥ रत्तंगद्ढामासे आहारगते य सव्वरत्ताणं। णिप्फत्ती लाभं आगमं व मुण सव्वरत्ताणं।। ६१॥ कण्हंगचलामासे खय-णीहारे य कालकाणं तु । अग्घखयं णासं वा द्व्वाणं कालकाणं तु ॥ ६२ ॥ कण्हंगदढामासे आहारे चेव कालकाणं तु । णिप्फत्ती लाभं आगमं व मुण कालकाणं तु ॥ ६३ ॥ अगोयचलामासे खय-णीहारे य अग्गिकज्ञाणं । अग्गिखयं णासं वा जाणे अग्गेयणामाणं ॥ ६४ ॥ अगोयदढामासे आहारगए य अगित्व्वाणं । णिष्फत्ती लाभं आगमं व अगोयद्व्याणं ॥ ६५ ॥ पुधुळंगचळामासे खय-णीहारे य पुधुळद्व्वाणं । अग्घखयं णासं वा जाणेज्ञो पुधुविद्व्वाणं ॥ ६६ ॥ 😭 पुर्हिलिंगचलामासे आहारगमे य पुढविद्व्याणं। 🤝 णिष्फित्तिं लाभं आगमं च मुण पुधुलद्व्याणं।।६७॥ निद्धंगचलामासे खय-णीहारे य औपजोणीयं। 😭 अग्घखयं नासं वा जाणेज्ञो आपजोणीयं।। ६८॥ निद्धंगचलामासे आहारगते य आपजोणीयं। 😪 निष्फत्तिं लामं [आगमं] व मुण आँपजोणीयं।। ६९॥ वायव्वचलामासे खय-णीहारे य वायजोणीयं। अग्चखयं णासं वा वायव्वाणं मुणसु तत्थ ॥ ७० ॥ वायव्वदढामासे आहारगते य वायुजोणीयं। णिष्फित्तिं लामं आगमं च मुण वातजोणीयं।। ७१।। छिद्रंगचलामासे खय-णीहारे य झुसिरद्व्वाणं । अग्घखयं णासं वा जाणेज्ञो झुसिरद्व्याणं ।। ७२ ॥ छिद्रंगदढामासे आहारगते य झुसिरद्व्वाणं । णिप्फत्तिं लाभो आगमो म सुसिराण द्व्याणं ॥ ७३ ॥ तिरियंगचलामासे णीहारे चेव तिरियजोणीयं। अग्चखयं णासं वा जाणेज्जो तिरियजोणीयं।। ७४॥ तिरियंगदढामासे आहारगते य तिरियजोणीयं। णिष्फत्तिं लाभं आगमं व मुण तिरियजोणीयं।। ७५॥ दृढमंगचळामासे खय-णीहारे य धातुजोणीयं । अग्चखयं णासं वा वियागरे धातुजोणीयं ॥ ७६॥ उड्टंगदढामासे आहारगते य धातुजोणीयं । णिप्फत्तिं लामं आगमं व मुण धातुजोणीयं ॥ ७७॥ मूलजोणिचलामासे खय-णीहारे य मूलजोणीयं। अग्यखयं णासं वा जाणेज्ञो मूलजोणीयं।। ७८॥ मूळजोणिद्ढामासे आहारगते य मूळजोणीयं। ⊲ णिप्फित्तिं लाभं आगमं च मुण मूळजोणीयं।। ७९॥ ⊳ पाणजोणिचलामासे खय-णीहारे य पाणजोणीय । अग्चखयं णासं वा जाणेजो पाणजोणीय ॥ ८०॥ पाणजोणिद्ढामासे आहारगते य पाणजोणीयं । णिप्फत्तिं लाभं आगमं च मुण पाणजोणीयं ॥ ८१ ॥ उत्तमंगचलामासे खय-णीहारे य उत्तमंगाणं । अग्घखयं णासं वा जाणेज्ञो उत्तमंगाणं ॥ ८२ ॥ उत्तमंगदढामासे आहारगते य उत्तमंगाणं । णिप्फत्ति लामं आगमं च मुण उत्तमंगाणं ॥ ८३ ॥ मञ्झगचलामासे खय-णीहारे य मञ्झिमंगाणं । अग्घखयं णासं वा मञ्झिमजणउपभोग्गाणं ॥ ८४ ॥ मञ्झंगदढामासे आहारगते य मञ्झसाराणं । णिप्फत्ति लाभं आगमं व मुण मञ्झसाराणं ॥ ८५ ॥ पेस्संगचलामासे खय-णीहारे य पेस्सवगास्स । अग्घखयं णासं वा दृव्वाणं पेस्सणामाणं ॥ ८६ ॥ पेस्संगदढामासे आहारगते य पेस्सवग्गस्स । णिप्फत्तिं लाभं आगमं व मुण पेस्सभोगाणं ॥ ८७ ॥ एसेव पंचसु रसेसु गमो पाणेसु भोयणेसु वि य । वत्थे आभरण उवक्खरे य तथ गंध महे य ॥ ८८ ॥

१ इस्तिचिह्नान्तर्गतं श्लोकार्धं हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ २ आवुजो° हं॰ त॰ ॥ ३ हस्तिचिह्नान्तर्गते उत्तरार्ध-पूर्वार्धे हं॰ त॰ एव वर्तेते ॥ ४ आवुजो° हं॰ त॰ ॥ ५ वायजो° हं॰ त॰ ॥ ६ य [मुण] झुसिरद्व्वाणं हं॰ त॰ विना ॥ ७ ๗ № एतिचिह्नान्तर्गत-मृत्तरार्थं हं॰ त॰ नास्ति ॥

बाबीसइमं पडलं ]

## एगूणसद्विमो कालज्झाओ

२५३

तेह-घते गुल-वण्णे एसेव गमो तु सव्वधण्णेसु । मणिसुत्ते रयणेसु य रूप हिरण्णे सुवण्णे य ॥ ८९ ॥ पंचिवधो य अवायो णेयो गहण-णिचयेस भंडाणं । अग्गी उदकं चोरा राया य तिरिक्खजोणीयं ॥ ९०॥ दिव्वो भवति अवाओ उसुण हिम अग्गि मारुतों आपं। मणुयगतिम्म य राया चोरा सयणो परजणो य।। ९१।। सन्वेसु अप्पसत्थेसु अपायो पुन्वविण्णतेसु भवे । ण्डविण्डे जोणिंगते य [.....] अवहिते चेव ॥ ९२ ॥ पुन्वपरिकित्तिएसु तु वासुप्पातेसु अप्पसत्थेसु । उदकातो हु अपायो एत्थ णिस्संकितो बूया ॥ ९३ ॥ मुण य तिरिक्खजोणी तिरिक्खजोणीगओ अपाओ त्ति । दंसणपादुब्भावे असुभा य तिरिक्खजोणीए ॥ ९४ ॥ रायदंडे कोट्टे य आणकोवत्तणे य पणए य। रायगाहेसु य कयकए य मुण रायदंडो त्ति ॥ ९५ ॥ गाहण-कालक्खवणा खया पाणपराभियोगेसु । गुत्ति अंदु-णिगलेसु बद्ध-रुद्धेसु सव्वेसु ॥ ९६ ॥ पंचमहाकारणकारणेसु सन्वेसु रायदिहेसु। रायभये सन्विम्म तु रायकुलगतो अपायो तु ॥ ९७॥ उण्हे वा णिस्ससिते मणसंतावे य अंगदाहे य । हकार-रुदित-कंदित-भयद्दुते रुद्धमाबद्धे ।। ९८ ॥ 10 उण्हहते व उदके व कुथिते तथ तुच्छ दड्डे वा । अग्गीतो हु अवायो धूमाणुगते य आहारे ॥ ९९ ॥ तिरियंगाणामासे तिरिक्खजोणीगते य सञ्विम्म । उवकरणोवखरगते तिरिक्खजोणीय संदेहो ॥ १०० ॥ उंदुर-मुत्तोली या अत्थिला कीडा किविहिकाओ य। दाढी णंगूली संगिणो य णहि-सज्जवाला य॥ १०१॥ जलचर-थलचर-खगचारिणो य पक्खी चतुप्पदा चेव । अवरञ्झंति णराणं असुभा जे अप्पसत्था य ॥ १०२ ॥ तेसिं पादुव्भावे सद्दे रूवे द्वक्खरकते य । तेरिक्खिसु य अवायो त्ति एव णिस्संसयं बेहि ॥ १०३ ॥ इत्थिअतिसंधणायं णियडी-कवडेसु वंचणादीसु । चोरुपर्ति बूया हित-महिताविर्इंझणायं च ॥ १०४॥ कूडतुल-कूडमाणं कूडिहरण्णे य कूडलेहे य । चोरुपत्तिं बूया आयरणायं च सन्वायं ॥ १०५॥ सव्वेस पावकिमस हिंसके होढकेस य णरेस । वीसत्थपाणहरणे य अवायं चोरतो विज्ञा ॥ १०६॥ ॲवि धावह कूवित-कंदितेसु हित-मारिते य छिण्णे य । चोरुप्पत्तिं बूया सव्वेसु य चोरिंगेसु ॥ १०७॥ जध विपुला उपाता तथ विपुलं णिहिसे अपायं ति । मिन्झिमके मिन्झिमकं अप्पसारेसु अप्पं तु ॥ १०८॥ 20 दिण्ण-परिविद्ध-वत्तुस्सय मिम झीणे य भोज्ज-पेयम्मि । णहे पम्हुद्ध पिडसामिते य पिडसाहणायं च ॥ १०९॥ वेस्से दोभगो अप्पिते य णिचकिते य चिकते य। उक्तंठिय परितंते य छेड्या सन्वभंडेसु ॥ ११०॥ एवं अग्घपमाणं एतेण गमेण सन्वभंडाणं। सन्वपणितेसु य तथा तिविधो सारो मुणेयन्वो।। १११॥ तं जधा-साली-वीही-जव-गोधूमादिसु सणसत्तरसेसु धण्णेसु अग्घपमाणं विण्णातव्वं भवति । एवमेव पुष्फ-फलेसु, तेल्ल-घतादिसु णेहेसु, लवणादिसु छसु रसेसु, कप्पासादिसु य सन्वलादणेसु, रूप्प-सुवण्णादिसु य सन्वलोहेसु, 25 वइर-वेरुलिकादिसु य सन्वरतणेसु, मणसिलादिसु सन्वधातुसु, अगुरु-चंदणादिसु सन्वसंखितेसु, सन्वमूलजोणिसु सञ्वतण-कट्टेसु य, मणुस्सादिसु य सञ्वपाणजोणिसु, सञ्विम चेव परिणभंड-पणितगते समणुगंतव्वं भवति । उत्तरं च सविसेसं सुवुडीपडिपोग्गलं दुभिक्खपडिपुँगलं च धण्णग्धं बूया। सुवुडिपडिपोग्गलं च दगभायणेहि सुक्लेहिँ तिरोगेहिँ आपजोणिर्क्खयेण णिद्ध-लुक्खत्तणेण उहाणं सुक्खत्तणेण तण्हाइत-पिपासिताणं च अपाणलंभेणं अवुद्धिं बूया । अवुद्धीयं पुण जावतिकाणि बुद्धिसंभवाणि धण्णादीकाणि सन्वमूलजोणीकाणि एतेसिं अणिष्फत्ती पियंकरं च बूया।। 30 ॥ एवं भगवतीय अंगविज्ञाय महापुरिसदिण्णाय [ वावीसइमं ] अग्घण्पमाणं [ पडलं ] सम्मत्तं ॥ २२ ॥ छ ॥

१ वातुप्पा हं॰ त॰ विना ॥ २ ॰माविट्ठे हं॰ त॰ विना ॥ ३ भुच्छद्॰ हं॰ त॰ विना ॥ ४ ॰विजायाणं च हं॰ त॰ ॥ ५ ॰मिधाहव कू हं॰ त॰ विना ॥ ६ ॰मालतं वण्णयं बूया हं॰ त॰ ॥ ७ ॰हिं णिरोगेहिं हं॰ त॰ विना ॥ ८ ॰णिख-ग्गेण हं॰ त॰ ॥

अंगविज्ञापइण्णयं

248

10

15

20

30

िचउवीसंडमं पडले

ितेवीसइमं पडलं

अगिस्स संभवं पि य अग्गेयेहि मुण सन्वद्न्वेहिं। धूमो त्ति व अग्गि ति व आलीवणकं वणद्वो ति ॥ १॥ संतत्थे वा कोलाहलं च डमरे विलुप्पमाणे वा । अवि धावध सद्दे वा आलीवणकं वियाणेजा ॥ २ ॥ इंगालकोट्टिकंगालसकडिका कडुच्छ-धूपघडिका य । धूमकरडाकधूमणाण पिसायके धूमणेत्ते य ॥ ३॥ छगणि-छारि-क्खारापैको त्ति वीजणक-धूमणालीसु । होमाहुतिकये अग्गिकारिके अग्गिकुंडे य ॥ ४॥ ज्ञगंतको त्ति संदीपणं ति दारु समिध त्ति वा सद्दा। आहुति हुणियति वि त्ति य उवक्खरे यऽग्गि ⊲ होर्तस्स > ॥५॥ दीवो त्ति दीवक त्ति य चुडली मधअग्गि चुझके व त्ति । विज्जु त्ति विज्जुता आयवो त्ति कज्जोपको व त्ति ॥६॥ अणित ति व चुिह त्ति व चितक ति व फुंफुक ति वा सद्दा। एत्थ उ अग्युप्पत्ती अग्गिहे अग्गिकुंडे य ॥॥ अहिमकरिक-अग्गिपखंडकेसु अग्गिस्स जाण उप्पत्ति । रुद्धापिते य संतापिते य संतप्पमाणे य ॥ ८॥ उद्गे व वातउण्हाहते य कुथिते व वुत्थ दड्टू वा । धूमायतम्मि य भोयणिम्म अग्गिस्स उप्पत्ती ॥ ९ ॥ डज्झति सुस्सति भज्जिज्ञते ति उक्खिलते पखिलते ति । कैंड उत्तरीयतेति य अग्गुप्पत्तिं वियाणाहिं ॥ १०॥ अग्गिडवजीवणे अग्गिमेंढपव्वेसु अग्गिकम्मेसु । उवकरणेसु य अग्गिस्स जाण अग्गिस्स उप्पत्तिं ॥ ११॥ उण्हे वातुब्भामे फरुसे वा अग्गिसंभवं जाणे । उम्मुक्परिकूलेसु य अंगारे छारिकायं च ॥ १२॥ रत्तिम य पुष्फ-फले रुधिरणिपाते य सव्वसत्ताणं । तिक्खरसे खारेसु य अग्गुष्पत्तिं वियाणेज्ञो ॥ १३ ॥ अगणि पुण जाततेओ अणलो वा हुतवहो त्ति जलगो ति ।

पवणो त्ति य जोति त्ति य अग्गिस्स भवंति णामाणि ॥ १४ ॥ वस्सपमाणुप्पाते अगोयेसु पुण अप्पसत्थेसु । वित्थिण्णस्स णिवेसस्स झावणं सिण्णवेसस्सा ॥ १५ ॥ मासपमाणुप्पाते अग्गेयेसु वि य अप्पसत्थेसु । मिन्झमर्कस्स णिवेसस्स झावणं मञ्झसारस्स ॥ १६॥ पक्खपमाणुष्पाते अगोयेसु वि य अप्पसत्थेसु । बाहासु सिण्णवेसस्स झामणं मज्झसारस्स ॥ १७॥ दिवसपमाणुप्पाते अग्गेयेसु वि य अप्पसत्थेसु । गिह्झामणिकं बूया ततिमगिहा जित य द्व्वाणि ॥ १८ ॥ मोहुत्तिकप्पमाणं अग्गेयेसु सुण अप्पसत्थेसु । जत्थुप्पज्जति अग्गी तत्थेव पसम्मते सिग्वं ॥ १९ ॥ संवहृका य वाता उण्हा छुक्खा गिहाणि भंजंति । सुमहं अग्गुप्पातो जित भवति उ पुच्छणाकाले ॥ २०॥ तस-थावरसोभाणिव्वृतेसु वाते सुखेम वायंते । सुब्भिगंधा वाता य मणुण्णा खेमभावाय ॥ २१ ॥

॥ पडलं [तेवीसइमं] ॥ २३ ॥ छ ॥

चिउवीसइमं पडलं ] 25

ं वंदितु सव्वसिद्धे सज्जो वुद्धिं तथा अवुद्धिं च । वासारत्तविभागं वासपमाणं च वोच्छामि ॥ १ ॥ वासं ति व सब्वे त्ति व णागा वरुणो जलाधिपो व त्ति । णागिंद् गइंदो सागरो समुद्दो त्ति वा बूया ॥ २ ॥ एतेसिं देवाणं णामे वा भूँसणीवकरणे वा । सामुद्रकेसु भंडेसु चेव वासस्स उप्पत्ती ॥ ३ ॥ इंद्धणु-इंद्केतुगामेसु णिद्धासु इंद्राईसु । की डिंद् कायिका इंद्गोपका इंद्रक्या य ॥ ४ ॥ णिद्धाणं फलिहाणं णिद्धाणं वुग्गमेण मेहाणं। दुमसंह-मच्छ-कच्छभ-गय-णगसंठाणरूवेहिं॥ ५॥ णिद्ध-घणे अच्छिद्दे परिवेसे यावि चंद्-सूराणं । उदय-ऽर्त्थमणेसु समागमेसु तारा-गहाणं तु ॥ ६ ॥ णिद्धायं संझायं णिद्धासु य सूरियस्स रस्सीसु । सूर-पिंडसूरएसु य आवयदसुरसेते व ॥ ७ ॥

१ °पकोविहीजण ं हं॰ त॰ ॥ २ ८ ⊳ एतचिहान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥ ३ वुस्सिति सं ३ पु॰ । भुस्सिति कि ॥ ४ कढतुत्तरीयते छिय हं ॰ त॰ ॥ ५ पम्मुक हं ॰ त॰ ॥ ६ °कम्माणि पसस्सकारणं मज्झ हं ॰ त॰ ॥ ७ भूसणे व करणे हं॰ त॰ ॥ ८ °तथवणे° हं॰ त॰ ॥

विउवीसइमं पडलं ]

एगूणसद्विमो काळज्झाओ

२५५

लोह-गुलाणं झरणे लोहकलंके य णिदिसे वासं। कैडकण्णकग्गहणे पुढिविठिते उण्हमुद्के य ॥ ८॥ तसकायाणं गब्भे जावणे रोहणे य वीयाणं । अंडग[प]पूरणिम य पिपीलिकाणं थलारुभणं ॥ ९॥ गंडूपद्णिक्खमणे कुलीर मंडूक-कच्छभाणं च । उत्थलमारुभणे या मच्छाणं कच्छभाणं च ॥ १० ॥ मच्छ-महंतमहोरग-समुद्दकाका तघेव वम्मीका । कासार-समुद्दच्छेणके य जलफेणके चेव ॥ ११ ॥ मेहे विज्ञुत-गज्जित-फुसिते वा पगिलते पवट्टे वा । जलसत्तपमोदे वा दारुकवासेलिकाकरणके वा ॥ १२ ॥ आपाणकप्पमोदे सोदकउक्कोसणे पपतणे वा । मत्त-पेणइ-पछोट्टे कट्टित-पासासकरणे वा ॥ १३ ॥ उद्घपडसाडके केसपीलणे आसिते सवंते य । उक्कापतणे पुढविजओलुविले णिव्विले चेव ॥ १४ ॥ धोवंतो वा पुच्छिति हत्थं पादं मुहं व दूसं वा । उवकरण भायणं वा सज्जो वुद्धं विजाणेज्जो ॥ १५॥ तेह्र-घत-दुद्ध-द्धि-मज्जपाणिते बहुविघे मधूसु तथा । रस-णिज्जासे णेहेसु चेव वासस्स उपात्ती ॥ १६॥ सागर-णदी-तडागेसु चेव वावि-दह-कूव-वरणेसु । पुण्णेसु अत्थि वासं वासति पुण भिज्जमाणेसु ॥ १७ ॥ कुड-घडग-ऽरंजरुद्दिक-आचमणिक-करक-कुंडिकासु वि य । पुण्णेसु अत्थि वासं वासति य पलोट्टमाणेसु ॥ १८ ॥ कि गेणिस्सें घियाणि दुहेसु मुत्त-पुरीसकरणेसु य काणे । सेआइयपसण्णे सञ्वन्मि सरीरनीहारे ॥ १९॥ एएसु अत्थि वासं वुट्टी पिडपोग्गलेसु सन्वेसु । 📆 लुक्तेसु य तुच्छेसु य सुक्तेसु य आतवं बूया ॥ २०॥ णिस्धुंघिते सवाते वाति जति सगज्जितं तिहं वासं । रुदितेसु विज्जूपतणं उक्कापातं सणिद्धहे ॥ २१॥ पासासिम पवट्टे खेले सिंघाणके य मुकासं। रुदितं पि य अणुबद्धं उच्चारगते महावासं।। २२।। 15 वहिलका वि असेआइते उल्लपडसाडकेसु । वि य वालेसेउसु पविट्टितेसु पविट्टिमं वासं ॥ २३ ॥ द्गअसणि-द्गतुच्छलकेसु मज्जघर-पाणभूमीसु । वच्छच्छगणिम्म य सहले य णिद्धे महितले य ॥ २४ ॥ जातिमा जलचरे जलउवक्खरे जलयरेसु सत्तेसु । पुष्फे फले य जलजे जलोवजीवीसु य णरेसु ॥ २५॥ उद्इकद्ग-वड्टगि-णाविग-जलकिम्म-वाणिकाणं च । तेसिं कम्मुप्पत्तीसु चेव वासस्स उप्पत्ति ॥ २६॥ उद्गपधउदकसंकामणाय पणालीकोरणे य सञ्विमा । दगजंतककुप्पलेसु चेव वासस्स उप्पत्ति ॥ २०॥ 20 देवाणं ण्हाणेसु य रायीणं पि य महाभिसेगेसु । दगसेविगमज्जणके मज्जणग उवक्खरविधीसु ॥ २८॥ वरमज्जणे वधूमज्जणे य गोसग्गण्हाणके चेव । वरपंचमज्जणे मज्जणे य तेरिक्खजोणीय ॥ २९॥ एतेसु वुद्विपडिपोग्गलेसु दित्तेसु सोभमाणेसु । सुदितेसु उदत्तेसु य वुद्विसुदत्तं वियाणेज्ञो ॥ ३०॥ एतेसिं लाभे आगमे य उवगमण उवगमो वा वि । पादुब्भावे वा धारिते य वासस्स उप्पत्ती ॥ ३१॥ एतेसिं वुँखणसेणे व्व हरणे व सण्णिरुद्धे वा । एतेसिं च अलाभेण चेव जाणे अणावुहिं ॥ ३२ ॥ 25 विपुलुत्तमेसु विपुलं मिज्झमसारेसु मिज्झमं वासं । अप्पं च भवति वासं अजातिमंते असारे य ॥ ३३॥ फरुर्संकिदुकसराय तिरिक्खजोणीय माणुसेसु वि य। कडुकासु य णासासु य फरुसासु भवे अणावुद्दी ॥३४॥ अभिजुत्तमभग्ग-हते लग्गे वा बद्ध रुद्धे वा । णिस्ससित-छीत-कासित-जंभायंते अणावुर्हि ॥ ३५॥ णिप्पीलिते णिगलिते झीणे झविते य लुक्ख-तुच्छे य। तुस-कैतलिछारिका-चुण्णछारिकायं चऽणावुद्धी ॥ ३६॥ जित दिवसा आभोगे रोधणकमभिग्गहे व आतम्मि । दुक्खरस व सहितव्वा तित दिवसे आहर्व बूया।।३७॥ ३० जितिहि दिवसेहिं मुचिति इंडेहिं समेहिं इच्छितं छैमिति । जं वेलं च विमुचिति तं वेलं णिहिसे वासं ॥ ३८॥

१ कंडकसगहणे हं॰ त॰॥ २ °णद्धपलोइयहेछिटयपासा॰ हं॰ त॰॥ ३ हस्तचिह्नान्तर्गतः सार्घश्लोकः हं॰ त॰ एव वर्तते॥ ४ सासासिम पवद्धे हं॰ त॰॥ ५ °दगबुचुल॰ हं॰ त॰ विना॥ ६ पाणजोणीसु हं॰ त॰॥ ७ तु खणासणो च सण्णि॰ हं॰ त॰ विना॥ ८ °सकतुगसरा॰ हं॰ त॰ विना॥ ९ °कविलि॰ हं॰ त॰॥ १० आतवं हं॰ त॰विना॥ ११ भवित हं॰ त॰॥

[ चउवीसइमं पडलं

वासप्पाते इहे णिव्वाणिकरे सुभे पसत्थे य । इच्छापूरमपीडाकरेस वासं सुभं बूया ॥ ३९॥ वासुप्पातमणिहे अणिव्वुतिकरे य अप्पसत्थे य । पीलाकरे य असुभे वासं पीलाकरं बूया ॥ ४०॥ वासप्पाते अप्पे अप्पं विपुले भवे महावासं । अणुबद्धे अणुबद्धं दिह्नपणहे य पुण णासो ॥ ४१ ॥ देवंतपूताणियमे समिद्धजाग-बिलकम्मकरणे या । जारिसया सा संपति तारिसकं णिद्दिसे वासं ॥ ४२ ॥ ्रजण्णे छणुस्सए वा वाधुज्जे तथ चोल-उवणयणे । उज्जाणभोज्ज-भत्तिय-जण्णागमणेस य णराणं ॥ ४३॥ .5 आहाररसप्पत्ती गंधेसु वि य तथ गंधसंपत्ति । 🗠 विविधालंकारेसु वि जारिसिया रूवसंपत्ती ।। ४४ ॥ 🗠 एतेस तु मणतुङ्ठी गुणसंपत्तीव जारिसी भवति । हासजणणी णराणं तारिसिया वाससंपत्ती ॥ ४५॥ देव मणुस्सा पक्की चतुष्पदा जलचरा थलचरा य। दीसंति लद्धलामा यथलामो तारिसं वासं।। ४६॥ इच्छासंपत्तीयं तसकायाणं च थावराणं च। जारिसिया संपत्ती तारिसिकं निहिसे वासं ॥ ४७॥ इच्छासंपत्तीसमागमेसु धम्म-ऽत्थ-कामजोगाणं । जारिसिया तु णराणं संपत्ती तारिसं वासं ॥ ४८ ॥ 10 ा 🦠 अत्थकते संपत्ती कम्मकतिम य रतीअ संपत्ती । धम्मत्थे य समाधी जारिसिया तारिसं वासं ॥ ४९॥ राईस इस्सरेस य महाधणाणं कुडुंबिणं चेव । बहुरयणसंचयाणं णगराणं जणपदाणं च ॥ ५०॥ ः इड्डिगुणा रायगुणा आरंभगुणा कुडुंबिणं चेव । णगरगुणा णयराणं णिष्फत्तिगुणा जणपदाणं ॥ ५१॥ जारिसिया सुयजंते कथासु वा जारिसा कधिजंति । आहारिम्म य वत्ते तारिसकं णिदिसे देवं ॥ ५२ ॥ कच्छाय जेहिकायं जित सिद्धी जेहकं भवति वासं । मिञ्झिमिकास य मञ्झं कणिहिकायं कणिहं च ॥ ५३॥ 15 कच्छागतेस जध तथ जातिविसेसे वि समणुगंतव्वं । थाणविसेसेस तथा सारा-ऽसारेस य नराणं ॥ ५४ ॥ कच्छागते ये काणं सेद्रिमतत्थे कामजोगेस । जारिसिया सिद्धीओ तारिसकं णिहिसे देवं ॥ ५५ ॥ ः जुन्झजये पणितजये विज्ञासिद्धीस कम्मसिद्धीस । जारिसिया सिद्धीओ तारिसकं णिहिसे देवं ॥ ५६ ॥ जातीय उत्तमा हीणमुत्तमं उत्तमं च कच्छायं । सारम्मि उत्तमे वा वि उत्तमं णिद्दिसे वासं ॥ ५७ ॥ एत्तो एकतरिम वि जध सिद्धी तारिसं भवति वासं। जैति वृत्तमसंजोगा ताव गुणं उत्तमं वासं।। ५८।। 20 पुण्णामा पुण्णामा दक्किणा य णिद्धा य मंगिलिजा य । विद्विकरा णिदिकरा य एरिसा होति उप्पाता ॥ ५९॥ सव्वे मधुरा य मणोहरा य इहा य णिव्वुतिकरा य । चित्ता आणंदकरा य वरिसिया होंति उप्पाता ॥ ६० ॥ जाती रूवं वण्णो सत्तं सारो बलं व तेयो य। णाणं विष्णाणं विकमो य पगती सभावो य।। ६१।। एताणि मणुस्साणं जध पवराणुत्तमाणि य भवंति । वासधरे समुदीरितिम्म तथ उत्तमं वासं ॥ ६२ ॥ 25 से आयं वा लंभं णर-णारीणं व एकमेक्सिम । पीती बहुमाणीवगाही य पेम्माणुरागी य ॥ ६३ ॥ एतोसिं पिडिपक्खिम अवासं विगगहे सुवे तेसं। एतेसिं च अलाभे णीहारमसंपदायं च ॥ ६४॥ जारिसिया संपत्ती सद्द-फरिस-रस-रूव-गंधाणं। गुणजुत्ता पीतिकरी तारिसकं णिद्दिसे वासं ॥ ६५ ॥ फुसिताणि मुहुत्तेसु तु मुकासं च दिवसप्पमाणिमा । पक्लेसु तु अणुबद्धं मासपमाणे विरेयँ पुरा ॥ ६६॥ ः संवच्छरप्पमाणेसु णदिपूरणं लोकपूरो य । पुण्णो चंदो तो मेघा वासंति संवच्छरप्पाता ॥ ६०॥ । जुक्खंगा तसकाया थावरकाया य रुक्खपुष्फ-फला। लुक्खा य दगत्थाणा वातो य भवे अबुद्वीयं।। ६८॥ । शिद्धंगा तसकाया थावरकाया य णिद्धपुष्फफला । णिद्धा य दगत्थाणा वातो य भवे सुवृहीयं ॥ ६९ ॥ सिसिर-वसंत-णिदाहा तु सुपुप्फ-फल-सीतमुँम्हाणं । अब्भुदये अतिसोभासु चेव अतिसोभमो वूया ॥ ७० ॥

१ देवयपूर्याणिय° हं॰ ॥ २ ๗ ⊳ एतिचिहान्तर्गतमुत्तरार्ध हं० त० नास्ति ॥ ३ °णा य णराणं हं० त० ॥ ४ आधारिमा पितित्ते हं० त० विना ॥ ५ वकाणं सेट्टिमधत्थे हं० त० विना ॥ ६ जित तुल्लम° हं० त० ॥ ७ °राय° हं० त० विना ॥ ८ °पूरं तोकपू° हं० त० ॥ ९ °मुण्हाणं हं० त० ॥

चडवीसइमं पडलं ]

#### एगूणसद्दिमो कालज्झाओ

२५७:

उदुसोभा य उपहता सीतं उण्हं फलं व पुण्फं च । उद्येसु ण सोमंते तदा अबुद्धिं वियाणीया ।। ७१ ।। सन्वा दिसा वितिमिरा चंदा-ऽऽदिचा गहा सणक्खता। विमला विपुलसरीरा दीसंति णभे सुबुद्दीयं।। ७२॥ तिमिराकुला दिसाओ चंदा-ऽऽदिचा गहा सणक्खता। फरुसा किसा विपण्णा दीसंति णभे अवुद्वीयं।। ७३॥ सम्मं चरंति णक्खत्ता उदू पुष्फ-फलाणि या । सम्मं चंदो य सूरो य सम्मं देवोऽत्थ वासति ॥ ७४ ॥ विसमं चरंति णक्खत्ता फलं पुष्फं अणोदुगं। एवमादि जधाकालं काले वासति वासवो।। ७५॥ जजाति य जोतिसं सम्मं उद पुष्फ-फलाणि य । जधाकालं जधासत्तं काले वासति वासवो ॥ ७६ ॥ णक्खत्तजोगा उदुणो दुमा पुष्फ-फलाणि य। ण भवंति जधाकाले पैच्छा देवो ति वासति ॥ ७७॥ पुण्णे पुण्णामे दक्किले य णिद्धे य आमसित्ताणं । एतेसिं पडिपक्लं पुणरिव पच्छा परामसित ॥ ७८॥ परिमे मोसे वासित आसारो पच्छिमेस मासेस । जाव वहुं परिमसते जं बहुकं तं बहुं बूया ॥ ७९ ॥ लुक्खे णपुंसके तुच्छके य वामकडुके य दीणे य । पुन्वं परामसित्ता पडिपक्खं से परामसित ।। ८० ॥ पुरिमे मासे उँगांतो पच्छा वासित य पच्छिमे मासे । जं च बहुं परिमसती जं बहुकं तं बहुं बूया ॥ ८१ !! एसेव सव्वदव्वेस गमो सद्द-रस-रूव-गंघेस । सज्जीवे णिज्जीवे य जं बहुं तं गहेतव्वं ॥ ८२ ॥ जवमञ्झा उप्पाता मुर्तिगमञ्झा य जे उदीरंति । मञ्झपसत्था अंतेसु गरिता पुरिमणिच्छेवा ॥ ८३ ॥ एतेस मज्झवासं मासे अस्तोय-पोहपादेस । सावणबहुलामासेस दोस आसारमो बूया ॥ ८४ ॥ जे होंति पणवमज्झा किविछका वैज्ञ-मुसलमज्झा वा । मज्झिम्म पिलत्ता अंतँकेसु विपुला पसत्था य ॥ ८५॥ 15 एवं पुरिमं वासं मज्झे पच्छा व होति णातव्वं । तथ पुरिम-पच्छिमं वा मज्झं वा जेण पुण जुज्जे ।। ८६ ॥ र्सिसवेसयसव्वे वि सोभमाणा सव्वकालिकपसत्था। सव्वे वि अप्पसत्था तदा अवुद्धिं वियाणेज्ञो।। ८७॥ दिवस-मुहुत्तपमाणे वासारत्तो तु हवति दोमासो । फूसि यत्थ वासित ण य होतित्थ सारधण्णाणि ॥ ८८॥ पक्खपमाणुप्पाते वासारत्तो तु इवति तेमासो । फूसि एत्थ वासित ण य होति तेलालपुरत्था ॥ ८९ ॥ चातुम्मासं वासति वासपमाणे तु मिञ्झमं वासं । मिञ्झिमिका एत्थ भवे णिप्फत्ती सव्वधण्णाणं ॥ ९० ॥ वासित य पंचमासे वासपमाणे तु उत्तमं वासं। णिप्फज्जते य सस्सा अधिगं सई सारधण्णाणं।। ९१ 1। पुण्णामे पुण्णेस य णीरोगेसुवचितेसु णिद्धेसु । मुदितेसु उदत्तेसु य णिप्फत्ती सव्वधण्णाणं ॥ ९२ ॥ लुक्खे णपुंसकेस य तुच्छेस किसेस अप्पसारेस । थाणेसुवहुतेस य इति बूया अवुट्टिं वा ॥ ९३ ॥ पुण्णेस सुबुद्धिं धातकं च अधिगं सैंई य धण्णाणं । तुच्छेण अबुद्धिं छातकं व सइ सस्सणासाय ॥ ९४॥ पुण्णामे णिष्फत्ती पुण्णामाणं तु सञ्बधण्णाणं । थीणामे णिष्फत्ती थीणामाणं च धण्णाणं ॥ ९५॥ पुण्णामा थीणामा य णित्य सस्सा णपुंसके केयि । वासच्छिदं च भवे रित्तफला जायते सस्सा ॥ ९६ ॥ उत्तममंगामासे पादुक्मावे य उत्तमाणं तु । उत्तमया भौगाणं णिष्फत्ती सन्वधण्णाणं ॥ ९७ ॥ मिज्झिमगाणामासे पादुन्भावे य मिज्झमाणं तु । मिज्झमजहण्णगाणं णिप्फत्ती सन्त्रधण्णाणं ॥ ९८ ॥ पेस्संगाणामासे पादुब्भावे य पेस्सवग्गस्सा । णिप्फात्तं धण्णाणं पेस्सजणस्सेव भोगाणं ॥ ९९॥ पुण्णामा थीणामा उत्तम-मज्झिम-जहण्णवग्गा य । णिरुवहुता उवचिता य जति य होति पसण्णा वा ॥१००॥ 30 तण्णामा तव्वण्णा तं ताणि य जणामोपभोगा वा। निष्फज्जते य सस्सा अधिकं च सईमणा होति॥ १०१॥

#### ॥ पडलं चोवीसतिमं ॥ छ ॥

१ पन्चा देवोऽत्थ वा° हं॰ त॰ विना ॥ २ वासे वासित आकारो हं॰ त॰ ॥ ३ जो बहुं हं॰ त॰ विना ॥ ४ तु अंतो हं॰ त॰ विना ॥ ५ भु मिरि हं॰ त॰ ॥ ६ मज्झमुसलबज्झा हं॰ त॰ ॥ ७ अंधकेसु हं॰ त॰ ॥ ८ णिसाएत सब्वे हं॰ त॰ विना ॥ ९ अधिसगई हं॰ त॰ ॥ १० गं सिई हं॰ त॰ विना ॥ ११ भागेणं हं॰ त॰ ॥ अंग० ३३

अंगविज्ञापइण्णयं

246

10

15

20

25

# [पणुवीसइमं पडलं

# [पणुवीसइमं पडलं]

देवाणं तु पणामेण मुहुत्ता वंदितेण दिवसा तु । अभिसंथुतीए पक्खा ओवयित-णमंसिते मासा ॥ १ ॥ धूमो चुण्णेसु कतो त्ति मुहुत्ता मुक्कपुष्फयो दिवसा । कंठेगुणेसु पक्खा मासा तु समिद्धजोगेसु ॥ २ ॥ लामस्स तु धुवकारे एवं कालो तु एस बोधव्यो । दुक्खस्स उ आगमणे पडिलोमो एस बोधव्यो ॥ ३ ॥ अम्मा-पितीसु मासा पक्खा तु भवंति मातुवग्गम्मि । पुत्तेसु होंति दिवसा अप्पसरीरम्मि य मुहुत्ता ॥ ४॥ अप्पत्थिम्म मुहुत्ता पुत्तत्थिम्म दिवसे वियाणेज्ञो । मित्तत्थिम्म य पक्खा मासा य महाजणत्थिम्म ॥ ५ ॥ रायत्थो त्ति मुहुत्ता महतरकत्थो त्ति दिवसमो जाणे। णिगमत्था वि य पक्खामासा य भवे जणपदत्थे।। ६। रायाणं ति मुहुत्ता महतरकाणं ति दिवसमो जाणे। णिगमाणं ति य पक्खा मासा गामस्स आणं ती।। ७॥ सेहिपसादे मुहुत्ता दिवसा जाण पगतीपसादिम्म । ल मंतिपैसादे पक्खा मासा रायप्पसादिम्म ॥ ८ ॥ ⊳ इंदिगा त्ति मुहुत्ता पवणिंग त्ति दिवसा विधीयंते । उदरिगा त्ति य पक्खा मासा आदिचमिंग त्ति ॥ ९॥ विज्ञुपंतणे मुहुत्ता अग्गिणिपाते य दिवसमो जाणे । सूरणिपाते पक्खा मासा वुट्टीणिपातिम्म ॥ १०॥ चोरूपरोघे मुहुत्ता वासुवरोघेण दिवसमो जाणे। मित्तुवरोघे पक्खा मासा रातोवरोधिमा ॥ ११॥ समितिच्छिए मुहुत्ता थितम्मि दिवसा उवेक्खते पक्खा । मासा य णिवण्णम्मि तु वासा य भवे पसुत्तम्मि ॥१२॥ संपत्थितो त्ति मासा अद्धपधं आगतो त्ति ⊲ पक्खा तु। एकवसिध त्ति ⊳ दिवसा अतीति एते त्ति य मुहुत्ता ।।१३।। परभज्जा ति मुहत्ता दिवसा पणितमहिल त्ति णातव्या । मित्तमिधुणं व पक्खा मासा य सकासु पत्तीसु ॥१४॥ अंतो वारमृहुत्ता दिवसा अव्भितरे उवट्ठाणे । पक्खा य आतिकासु तु मासा पुण अंगणे होंति ॥ १५॥ अंतोनिवेसणे होंति मुहुत्ता कोट्ठके तथा दिवसा । उव्वरकम्मि य पक्खा मासा य भवे पडिदारे ॥ १६॥ सारीमुहेसु तु दिवसा मुहुत्ता णिवेसणस्स दारिमा । सारीसु होंति पक्खा मासा पुण रायमग्गिमा ॥ १७ ॥ अंतोपुरे मुहुत्ता अंतोणगरे य दिवसमो वूया । बाहिरकायं पक्खा मासा गामंतरगयम्मि ॥ १८॥ सीमागते मुहुत्ता दिवसहाणिम्म दिवसमो जाणे । पक्खा पक्खहाणे मासा पुण दिवसमहाणे ॥ १९॥ मंडवको त्ति मुहुत्ता दिवसा उदयभंडघरकेसु । तणसालासु य पक्खा मासा य घरे समालम्मि ॥ २०॥ रायगिहेसु तु मासा पक्का तेमग्गिहेसु णातव्वा । कारुगगिहेसु दिवसा पधिकणिलयेसु तु मुहुत्ता ॥ २१॥ संधारो त्ति मुहुत्ता दिवसा गामेसु होंति णातव्वा । खेडेसु होंति पक्खा मासा णगरेसु णातव्वा ॥ २२ ॥ सव्वेसु किच्छवित्तिसु सुहुत्ता कारुगेसु दिवसा तु । पक्खा वडपासेसु तु मासा सामाइयजणिम्म ॥ २३॥ जण्ण-छणपरिवेहणेसु एत्थ वासाणि होति मासा वा । णिचणिवासणगेसु तु दिवसा पत्रखा व णातव्या ॥ २४ ॥ चक्खणिक त्ति महत्ता थित घोट्टेति दिवसा विधीयंते । भायणसुराय पक्खा मासा आपाणके होंति ॥ २५ ॥ पाणीयम्मि मुहुत्ता गुलपाणीयं परं च दिवसा तु । बहुपिट्टीयं पक्खा जातिपसण्णा अरिट्ठे य ।। २६ ।। मज्जमयो त्ति मुहुत्ता इस्परियमयेसु वासमो बूया । विज्ञामयो त्ति पक्खा मासे जाणे कुलमयो त्ति ॥ २०॥ णीवारम्मि मुहुत्ता दिवसा कोदवउरालभत्तेसु । वीहीसु होंति पक्खा मासा सालीसु णातव्वा ॥ २८ ॥ ु अच्छंबिले मुहुत्ता दिवसा याकूस होंति णातव्वा । पक्खा अंबेझि-विलेवियम्मि मासा य कूरम्मि ॥ २९॥ दुद्धे होंति मुहुत्ता दिवसा दिधकिम्म होंति णातव्वा । लवणरसिम्म य पक्खा मासा मधुरे रसे होंति ॥३०॥ भिक्खायं तु मुहुत्ता दिवसा पुण वट्टितो होंति । परिवेसणं ति पक्खा मासा भोजं ति णातव्वा ॥ ३१ ॥ दाणं पुष्फाणं होंति मुहुत्ता भत्तवतदाणके दिवसा । अच्छादणिम्म पक्खा मासा य हिरण्णदाणिम्म ॥ ३२॥

१ ०० एतिचहान्तर्गतमुत्तरार्ध हं० त० नास्ति ॥ २ ०० एतिचहान्तर्गतः पाठः हं० त० नास्ति ॥ ३ ऐए ति य हं० त० ॥ ४ भिका एम हं० त० ॥ ५ वहणे हं० त० विना ॥ ६ दाणं युवब्वेणं हं० त० ॥

चजुवीसइमं पडलं ]

### एगूणसट्टिमो कालज्झाओ

२५९

उत्ताणसेज्जगे होंति मुहुत्ता रिंगमाणके दिवसा । तरुणवयिम्म य पक्खा मासा पुण मिज्झमवयिम्म ॥ ३३॥ संझायं तु महत्ता दिवसा पढिमिछके पदोसिमा । पक्खा तु मासवेलं मासा तु ठितद्धरत्तिमा ॥ ३४॥ मासा चेव पवित्तगतिस्म लेहागमे तु पक्ला तु । दिवसा गतागमणे तस्स णिग्गमणिस्म य मुहत्ता ॥ ३५॥ अरुणोद्ये मुहुत्ता दिवसा सुज्जोद्ये विधीयंते । पुन्वण्हिम य पक्खा मासा य भवंति अवरण्हे ॥ ३६ ॥ छोहरजे तु ⊲ मुहुत्ता ⊳ दिवसा तवु-सीसगेसु छोहेसु । पक्खा य तंबहारं कूडके सुवण्णे तथा मासा ॥३७॥ 5 दुविधिमम काललोहे मासे संवच्छरे य जाणेजो । मासा तु तिक्खलोहे वस्साणि तु मुंडलोहिम्म ॥ ३८ ॥ अङ्घागते हिरण्णिस्म मुहुत्ता णाणकस्मि दिवसा तु । पण्णरसदे पक्ला मासा तीसोवके होंति ॥ ३९ ॥ अट्ठाकयाकये होंति मुहुत्ता मासर्केकये दिवसा । अड्डक्कये य पक्खा मासा पडिकैक्कये होंति ॥ ४० ॥ काहापणा यति कयक्कयम्मि मासा तु तत्तिया होति। जति होति सताणि कयाकयस्य तति होति वस्साणि।।४१।। तीसितभागो सुहुमिन्म सुहुत्ता होति सुहुमछेदे ति । खुडुलकभागछेदो मितिभागे दिवसमो जाण ॥ ४२ ॥ पण्णरसमिम भागे मिञ्झिमकायेसु पक्लमो जाण । बारसभागिम य कइकेसु मासो भवति कालो ॥ ४३ ॥ अँचत्थमहासारे बारसभागम्मि वस्समो जाणे । तति वस्सा णातव्वा हवंति जति भागलद्वीओ ॥ ४४ ॥ अत्थित्थिकागमणिम्म पुण्णहृत्थिम्म लाभमो बूया । रित्तक-तुच्छकहृत्थिम्म आगते णित्थ संपत्ती ॥ ४५ ॥ उच्छंगभायणे होंति मुहुत्ता दिवसमी तु पुडिकासु । पक्खा तु विअलभाणे मासा पुण लोहभाणिम्म ॥ ४६॥ वस्सपुप्किते मुहुत्ता दिवसा किंचि पवट्टिते होंति। पक्खा वहिलकाया मासा ये भवे विरजसूरे।। ४७॥ उल्लोकिते मुहुत्ता णक्खत्तेसु दिवसा विधीयंते । तारा-गहेसु पक्ला मासा पुण चंद-सूरेसु ॥ ४८ ॥ एक्कग्गामे एकणगरे व एक्कम्मि निवेसणे वा वि । मासा पक्खा व भवे बहु जणसाधारणे देसे ॥ ४९ ॥ एकक्षर-एकसेजा-एकासण-एकभायणगते य। एको ऽत्थ अहोरत्तो अचासण्णे य मिलतिम्म ॥ ५०॥ एतेसिं भावाणं पसत्थगुणसंथवे सुभो लाभो। णिंदित-दोसगरहणासु चेव असुभो भवति लाभो।। ५१।। पुप्फ़रतिम्म मुहुत्ता दिवसा पुण होंति सुक्कपुष्फिम्म । गुच्छेसु होंति पक्खा भुंभलक-उरच्छके मासा ॥ ५२ ॥ 20 आपेलगेसु दिवसा पक्खा पुण मालिकासु णातव्वा । वट्टापेले मासा मुकुडेसु भवंति वस्साणि ॥ ५३ ॥ अवरण्हे वंण्णेसु य दिवसा मासा व होंति सकलेसु । कणलीकतेसु पक्खा चुंण्णाणि कतेसु य सुहत्ता ॥ ५४॥ देवेसु य रायीसु य मासा संवच्छरा य णातव्वा । पक्ला वा मासा वा सेसेसु मणुस्सभागेसु ॥ ५५ ॥ आयरिय उवज्झाये अम्मा-पितु-गुरुजणे य सव्विमा । थाणितथते य सव्विम्म मासे संवच्छरे जाणे ॥ ५६॥ एतेणऽणुमाणेण तु कालं मुण सञ्वद्व्वेसु । थाणत्थाणिवसेसेहिं चेव मुण माणुसाणं पि ॥ ५७ ॥ जध कैंछो तथ लाभो तथा सुहं तह य जीवितं ''देहं। तथ द्व्वाणं सारो तथ ठाणगुणो य बोधव्यो ॥ ५८॥ लाभो कालविभंगो सारा-ऽसारे य पुच्छणहुस्स । एगणिमित्तेण वि अणुगतम्मि जुत्तेण बोधव्यं ॥ ५९ ॥ आधारणासु 😝 बेहुसु वि जित सो चेव अणुबंधए भावे। ण य अण्णा उप्पज्जित तेण उ सन्वं ववसियन्वं।।६०॥ वामिस्सेसुं 😪 बहुसु वि णाणत्थेसु समुदीरमाणेसु । जे तब्भावणुबंधी तज्जोणीया य ते गज्झा ॥ ६१ ॥

॥ पडलं [ पणुवीसइमं ॥ २५ ] ॥ छ ॥

30

१ ४ № एतिचिहान्तर्गतं पदं हं॰ त॰ नास्ति ॥ २–३ °ककसे हं॰ त॰ ॥ ४ अन्मत्थ हं॰ त॰ ॥ ५ य स्वे विरजमूले हं॰ त॰ ॥ ६ णेयन्वा हं॰ त॰ ॥ ७ धण्णेसु हं॰ त॰ विना ॥ ८ कसणीक हं॰ त॰ विना ॥ ९ पुण्णा हं॰ त० विना ॥ १० कूलो हं॰ त॰ ॥ ११ दीहं हं॰ त॰ ॥ १२ हस्तिचिहान्तर्गतः श्लोकपरिमितः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥

अंगविजापइण्णयं

िसत्तावीसइमं पडलं

३६७

15

# [ छव्वीसइमं पडलं ]

दिट्टम्मि आगतम्मि य लद्धे थोवतरके मुहुत्तगो । दीवस्स य णिव्वामण एकदिवसो मुणेतव्वो ॥ १ ॥ एकजुगलम्म पुरि[सि] त्थिसंगमे एकमो अहोरत्तं । 😝 रैत्तंबरवुच्छेहि य परिवृत्यं होयहोरत्तं ॥ २ ॥ 🖘 जित मिधुणकाणि संवेंडिताणि तित णिद्दिसे अहोरते । जित पुण्णामाणि समागताणि तित णिद्दिसे दिवसे ।। ३ ।। जं जितिह अहोरत्तेहि होंति जं जितिहि भवति दिवसेहिं। पक्खेहिं व मासेहि व तस्सुप्पत्तीय सो कालो।। ४।। जो जित्तएण कालेण जाति जातं च भवति णिष्फण्णं। सो कालो णातन्त्रो तस्सुप्पायस्स लद्धीय।। ५।। जं जत्तिएण कालेण कीरते जस्स देसकालस्स । जिम्म व कीरित काले सो कालो तेण णातव्यो ॥ ६॥ कतिणिद्वितिम्म दन्वे वालाभमुपद्वितिम्म कालेण। जेण यतं निष्फज्जिति सो कालो तेण बोधन्वो।। ७।। ा आगतमेत्ते व समागते व दिण्णाम्म णिहिते लखे । सिग्घं च पडुप्पण्णे संपत्ती तत्तियं वेलं ।। ८ ।। एहिति दाहिति काहिति कम्मं होहिति व मा वतूरित्थ। दुक्खेण व परिगणितिम्म दिग्घकालो भवति कालो।।९॥ थोवं सेसं सिद्धं विपचते थाहि ता मुहुत्तागं। दूरागतो पधे वा गतेहिं दिवसा मुहुत्ता वा ॥ १०॥ पुण्णेसु समत्तेसु य मासं संवच्छरं ति जाणेज्ञो । सन्वहेसु य पक्खो दिवसो य चतुत्थमागेसु ॥ ११ ॥ जुण्ण-विमद्दित-खलित-विलिहिते दीहेण भवति कालेण। णव-तरुण-सरस-लहुसंपदासु थोवो भवति कालो ॥१२॥ सव्वेसिं दृव्वाणं अकत्तिमाणं च कत्तिमाणं च । इहत्त-मिञ्झममणिहता य तिविधा गती णेया ॥ १३ ॥ पुण्णामा सारजुता मज्झिमसारा य होंति थीणामा । जे तु णपुंसकणामा ते तु असारेसु बोधव्या ॥ १४॥ कालो तु महासारेसु महंतो मज्झो य मज्झसारेसु । अप्पो य हवति कालो असारवंतेसु सन्वेसु ॥ १५ ॥ जध णामा तथ रूवा सद्दा गंधा रसा य फासा य । पंचिवधा उप्पाता एतेण गमेण बोधव्या ॥ १६ ॥

॥ भगवतीय महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय कालर्झायो पडलं ॥ २६ ॥ छ ॥

### [ सत्तावीसइमं पडलं ]

20 अधापुव्यं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय कालप्पविभागं णामञ्झायं वक्खस्सामि । तं जधा-तत्थ कालो पंचविधो भवति । तं जधा-मुहुत्तप्पमाणं दिवसप्पमाणं पक्खप्पमाणं मासप्पमाणं संवच्छरप्पमाणमिति ।

मुहुत्तप्पमाणं ⊲ तिविधं - ० दिवसप्पमाणं रित्तप्पमाणं भिण्णरित्त-दिवसप्पमाणमिति । तत्थ दिवसप्पमाणं तिविधं - एकपक्खप्पमाणं दसरत्तप्पमाणं पण्णरसरत्तप्पमाणमिति । तत्थ पक्खप्पमाणं विविधं - एकपक्खप्पमाणं विपक्खप्प-माणमिति । तत्थ मासप्पमाणं एकारसिवधं - एकमासप्पमाणं विमासप्पमाणं तिमासप्पमाणं चतुमासप्पमाणं पंचमास25 प्पमाणं छम्मासप्पमाणं सत्तमासप्पमाणं अद्वमासप्पमाणं णवमासप्पमाणं दसमासप्पमाणं एकारसमासप्पमाणं ० भिति ।
तत्थ संकच्छरपमाणं अपरिमितविधं भवति ।

तत्थ केस-मंसु-णह-लोमसमामासे खुडुसत्तेस अणूस ठिएस अच्छरप्फोडणे अंगुलिप्फोडणे य मुहुत्तप्पमाणं बूया।
तत्थ कण्हा णासा सुमका णयण-जिब्भोट्ट-दंत-पोरिसपरिमासे अंगुट्ठकंगुलिग्गहणे मिन्झिमाणंतरकायेसु चेव पुष्फ-फलेसु
दिवसप्पमाणं > एवं बूया। तत्थ जंघोरु-हत्थ-पाद-बाहु-गीवा-अंस-कोप्पर-फिजागहणे मिन्झिमकायेसु सत्तेसु मिन्झिमअ कायेसु पुष्फ-फलेसु चेव पक्खप्पमाणं बूया। तत्थ पट्टी-उदर-कडी-उर-सीससमामासे कायवंतेसु सत्तेसु चेव पुष्फ-फलेसु
मासप्पमाणं बूया। एते चेव उद्धंभागेसु उम्मद्देसु वासं संवच्छरप्यमाणं बूया। तत्थ अवदातेसु सुकक्षपक्खं दिवसं वा

१ णेवापेण हं॰ त॰ विना ॥ २ हस्तचिह्नान्तर्गतमुत्तरार्धं हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ३ °म्मि दिवसे वालारसु पट्टि° हं॰ त॰ ॥ ४ उद्मायो सम्मत्तो ॥ छ ॥ हं॰ त॰ विना ॥ ५ ०० एतिचिह्नान्तर्गतः पाठसन्दर्भः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ६ ०० एतिचिह्नान्तर्गतः

सत्तावीसइमं पडलं ]

एग्णसद्विमो कालज्झाओ

२६१

बूया । कण्हेसु कालपक्षं रित्तं वा बूया । सामेसु संझं वा पक्षसंधि वा बूया । णिद्धेसु वासारतं बूया, कण्हेसु वि वासारत्तं बूया । सिकेसु सरदं बूया, पसण्णेसु वि सरदं बूया । सीते हेमंतं बूया, अ संबुतिसु य हेमतं बूया । । । । । । सिसिरं बूया, मिहं बूया, मिहं बूया, मिहं बूया । बालेयेसु पाउसं बूया । चालेयेसु पाउसं बूया, उविणिद्धेसु णिद्धेसु वा पाउसं बूया । एवं रत्तीयं वा दिवसे वा सुक्षपक्षे वा कालपक्षे वा अण्णतरिस्स वा छण्हं उदूणं उदुंसि आधारितंसि संझा-पक्षसंधीसु वा उदुसंधीसु वा आधारितेसु एतेहिं जधुत्तेहिं आमासेहिं उवलद्धव्यं भवति, सह-क्ष्वपादुव्भावेसु चेव समणुगंतव्यं भवति ।

तत्थ मासेसु पुन्वाधारितेसु कतमो मासो १ ति । तत्थ पुरिमेसु गत्तेसु कत्तियं वा मग्गसिरं वा पोसं वा बूया, संवच्छरे पुन्वाधारिते अग्गेयं वा सोमं वा पोसं वा संवच्छरं बूया । दिक्खणेसु गत्तेसु क्रिं वा फग्गुणं वा चेत्तं वा वेसाहं वा मासं बूया, संवच्छरे पुन्वाधारिते आमाहं वा फग्गुणं वा चेत्तं वा वेसाहं वा संवच्छरं बूया । पिच्छमेसु गत्तेसु जेट्टामूलं वा आसाढं वा सावणं वा मासं बूया, संवच्छरे पुन्वाधारिते जेट्टामूलं वा आसाढं वा 10 सावणं वा संवच्छरं बूया । वामेसु गत्तेसु पोट्टपदं वा अस्सयुजं वा मासं बूया, संवच्छरे पुन्वाधारिते पोट्टपदं वा अस्सोजं वा संवच्छरं बूया । दढेसु गत्तेसु फग्गुणं वा आसाढं वा पोट्टपदं वा मासं बूया, संवच्छरे पुन्वाधारिते क्षागुणं वा आसाढं वा पोट्टपदं वा अस्सोजं वा कत्तियं वा पोट्टपदं वा अस्सोजं वा कत्तियं वा संवच्छरं बूया । चिन्नेसु सावणं वा पोट्टपदं वा अस्सोजं वा कत्तियं वा संवच्छरे पुन्वाधारिते सावणं संवच्छरे पुन्वाधारिते सावणं वा पोट्टपदं वा अस्सोजं वा कत्तियं वा संवच्छरे बूया । छक्तेसु चेत्तं वा वेसाहं वा जेट्टामूलं वा आसाढं वा मासं बूया, 15 संवच्छरे पुन्वाधारिते चेत्तं वा वेसाहं वा जेट्टामूलं वा आसाढं वा सावच्छरं बूया । एवं आमास-संवच्छरे पुन्वाधारिते चेत्तं वा वेसाहं वा पोसं वा माहं वा मासं बूया । एवं आमास-संवच्छरेपल्डिं कम्म-चेट्टापैविचारेहिं णक्खत्तदेवयकम्मोवयारेहिं उवल्द्धीहिं चेव जधोपदिट्टेहि आधारियत्ता आधारियत्ता मास-संवच्छरोपल्डिं।हिं कमसो पवासमणुगंतव्वं भवति । इति मासपरिसंखा ।

्र संवैच्छरपरिसंखा > पमाणाणिचेव णामतो देवतोपछद्धीहिं उदुप्पविभागेहिं चेव वक्खातं भवतीति । तत्थ पक्खे 20 पुट्वाधारिते णीहारेसु पक्खपमाणं बूया । उजुभागेसु अवत्थितेसु मासप्पमाणं बूया । आहारेसु तिपक्खपमाणं बूया ।

दिवसे पुव्वाधारिते एकाने एकाभरणके एकोपकरणे एकचरेसु सत्तेसु एकसाहागते चेव एकाहिकप्पमाणं बूया।
तत्थ दंडेसु गत्तेसु विअंगुलिगहणे यमलाभरणके यमलोपकरणे मिधुणचरेसु चेव सत्तेसु विहप्पमाणं बूया। तत्थ
तिअंगुलीगहणे भुमकंतरे णासग्गे तिके अपदूर्य अखत्तरे पोरिसे वित्थिसीसे तियमलोपकरणे तिकसद्दपिडिह्नव-आकारपादुव्भावेसु चेव तिहप्पमाणं बूया। तत्थ चउरंगुलिग्गहणे पादतलपाणितले उम्मिज्जते उल्लोकिते उद्विते ण्टे गीते वादिते 25
दंडजमलोदीरणे चतुककसद्दपिड्ह्नवे आकारपादुव्भावेसु चेव चातूहिकप्पमाणं बूया। तत्थ पंचगुलिग्गहणे मुद्दिगाहणे
थणग्गहणे फिजागहणे सयणा-ऽऽसणे सपुरिसे सव्वपंचकपरामासे पंचकसद्दपिडिह्नवा-ऽऽगारपादुव्भावेदिं चेव
पंचाहप्पमाणं बूया। तत्थ गुप्फग्गहणे मणिबंधग्गहणे छसु वा एककेसु तिसु वा विकेसु विसु वा तिकेसु एकके
पंचकसिहते विके चतुक्कसिहते छक्कसद्दपिडिह्नव-आकारपादुव्भावेदिं चेव छाहिकप्पमाणं बूया। तत्थ सत्तकपरामासे
चतुके तिगसिहते पंचगे दुगसिहते छके एककसिहते विसु वा तिकेसु एकमाधारणेसु उक्ष्मि वा विकेसु एकसाधारणेसु उक्षमाचारणेसु वेव सत्ताहिकप्पमाणं बूया। तत्थ विच दुगाणं दंसणे अद्वसु

१ ๗ ० एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ २ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ३ °परिचारे ° हं॰ त॰ विना ॥ ४ ๗ ० एतचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ५ अपत्तयं अखंतरे हं॰ त॰ विना ॥ ६ मुट्टिकरणे थणंतरे गहुणे फिजा ° हं॰ त॰ विना ॥

#### अंगविज्ञापइण्णयं

वा एककेसु अट्ठकसद्दपडिह्नव-आकारपादुब्भावेसु चेव अट्ठाहिकं बूया। तत्थ चउक्कपंचकोदीरणे अट्ठके एक्कगसहिते तिकाणं वा तिण्हं दंसणे सत्तके विकसहिते णवण्हं वा एक्ककाणं उदीरणे परामासे वा णवकसद्दपडिह्नवा-ऽऽकार-पादुब्भावे चेव णवाहिकप्पमाणं बूया। तत्थ पंचकदंडोदीरणे पंचकजुगलग्गहणे पंचण्हं वा विकाणं दंसणे दसकपरामासे वा दसकवग्गोदीरणे वा दसकपडिह्नव-आकारपादुब्भावे चेव दसाहिकप्पमाणं बूया। एवं णेतव्वं वा योगेणं दिवसप्पमाणं जाव एकूणतीसतिरत्तातो। विपक्तवे वाऽऽधारिते उप्पण्णे वा जोगेणं पण्णरसरत्तातो उद्धं जाव भिण्णमासमासप्पमाणातो ति णेतव्वं दिवसप्पमाणं भवति। इति दिवसप्पमाणं वा योगते आमास-सद्द-पडिह्नवपादुब्भावेहिं य उवलद्धव्वं भवति। तत्थ मासप्पमाणे पुव्वाधारिते एतेणेव एक्कवग्गादिणा दुग-तिग-च उक्क-पंचक-छक्कक-सत्तक-अट्ठक-णवक-दसक-

तत्थ मासप्पमाणे पुन्वाधारित एतणव एक्क्षत्रगादिशा दुगन्तरा पुन्तरा पु

10 इति 🖏 मासप्पमाणं वक्खातं भवतीति ।

२६२

तत्थ संवच्छरप्पमाणे पुठ्वाधारिते संवच्छरप्पमाणे उप्पण्णे जधा मासप्पमाणेण एक्कवग्गादिणा बिग-तिग-चउक्क-पंचक-छक्क-सत्तक-अट्ठक-णवक-दसकवग्गक्कमेण जधा मासप्पमाणमुवदिट्टं आमास-सद्द-पिंड्र्स्वा-ऽऽकारपादु-क्मावेहिं तथा संवच्छरप्पमाणं व णेतव्वं भवति । जाव कोडिवग्गाओ अपरिमितवग्गातो वा यथा वा जोग्गा अक्ख-द्वाणं आमासा य उविदेडा णिधीसुत्ते तथा णेतव्वं भवति संवच्छरप्पमाणं परिमितं अपरिमितं चेति । मुहुत्त-दिवस-15 पक्खप्पमाण-मास-संवच्छरप्पमाणाणि चेव पुणरिव अण्जोण्णसमाजोगेणं भिण्णाणि एतेहिं चेव वग्गेहिं वा जोगट्ठाणेहि य आधारियत्ता संजोयणाविसेसेहिं सम्मं समणुगंतंव्वाणि भवंति ।।

।। इति खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय कालज्झायो णाम एगोनषष्टि(णसट्टि)मो सँम्मत्तो ।। छ ।।

# [सिंहिमो पुव्वभवविवागज्झाओ-पुव्वद्धं]

अधापुन्वं खलु भो ! महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय पुन्वभविवागं णामज्झायं । तं खलु भो ! तमणुवक्तवस्सामि । तं जधा—तत्थ अंगवता अन्वगणं मज्झत्थेणं तणुरागदोसेणं भवित्णं अप्पणो अज्झत्थभावेणं परेण वा
पुच्छितेणं 'को मे भंते ! पुरिमो अणंतरपच्छाकडो भवो ?' त्ति एवमुत्तेणं सम्ममन्वग्गसतीकेणं अंतरंगे बाहिरंगे वा
तदुभये वा भवो चडिन्वहो आधारयितन्वो भवति । तं जधा—देवभवो मणुस्सभवो तिरिक्खजोणिकभवो णेरइकभवो
वेति । तत्थ उद्धंगीवाय सिरोमुहामासे उम्मज्जिते उद्घोकिते पहिस्सते उस्सिते उद्दिते एकंसाकरणे छत्त-भिंगार-पडागा25 लोमहत्थ-वासणकडकँ-चामरा-वीजणीदंसणे सेसाजोग-जण्ण-बिल्पायुडभावे पहेणकगते अचिगते वंदिते पूर्यित सकते संथुते
णमोकारअंजिकरणे देवतपूर्यापादुडभावे सन्वदेवगते सन्वदेवणामोदीरणे सन्वदेवणामधेज्ञे थी-पुरिसगते देवकम्मपरिकित्तणामु सन्वदेवोपचारगते एवंविघे पेक्खितामासे सद-पिडह्मवपादुडभावे चेव देवभवातो आगते सि देवा अणंतरपच्छाकडो त्ति बूया । तत्थ कतरातो देविणकायातो आगतो ? त्ति पुणरिव आधारयितन्वं भवति । तं जधा—देर्वज्झाते
तं उविदिष्टं विधी देविणकायाणं आमास-सद-पिडह्मवपादुडभावोपलद्धीहिं तथा आधारयितन्वं भवति, आधारयित्ता
30 उवलद्धव्या भवति । तत्थ पुणरिव देवोपलद्धीयं देवत्तातो आगतो आधारयितन्वं भवतीति इति देवैभयो पुरिमो
विण्णेयो भवति ।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ वा जोगेणं हं॰ त॰ ॥ २ ८ ० एतचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ३ हस्तचिहान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्त्तते ॥ ४ °तब्वं भवति हं॰ त॰ ॥ ५ समाप्तः हं॰ त॰ ॥ ६ उविहए एकं॰ हं॰ त॰ ॥ ७ °करमेरावीजणादं॰ हं॰ त० ॥ ८ देवस्सए उविद्धं हं॰ त॰ ॥ ९ देवस्तो हं॰ त॰ ॥

#### सद्विमो पुन्वभवविभागऽझाओ-पुन्वदं

तत्थ समगत्तामासे उज्जुकपेक्खिते उर्जुकवक्कोपचारे उज्जुमावगते उज्जुववहारगते णिक्ट्रे णिरुवहते सव्वउज्जुक-कम्मोपचारगते अविसंवादणाय सव्वमाणुसगते सव्वमाणुसोपचारगते क्ष्य सव्वमाणुसोपकरणगए आ सव्वमाणुस-कम्मचेहागते चेव एवंविघे पेक्खितामासे पिहरूव-सहपादुब्भावे चेव माणुसभँवातो आगतो सि माणुसभवातो अणंतर-पच्छाकहो त्ति बूया । तत्थ कतमेहि माणुसेहिं आगतो त्ति जधुत्तं आधारियतव्वं । तस्स जातीविचये आरिय-मेळक्खु-अज्ज-पेस्सोपळद्वीयं दीव-समुद्द-पव्यतवासीतो वा आमास-पिहरूव-सहपादुब्भावोपळद्वीहिं आधारियत्ता आधारियत्ता इवळद्वव्वं भवतीति । तत्थ पुणरिक् थीभावातो वा पुरिसभावातो वा कत्तो आगतो त्ति आधारितंसि जधुत्ताहिं थी-पुरिसण्पंसकोपळद्वीहिं उवळद्वव्वं भवतीति । इति मैणुस्सभवो पुरिमो विण्णेयो ।

तत्थ तिरियामासे सन्वउवधि-णिकिंड-साँतिकजोगकरणे सन्वअणज्ञवभावगते सन्वतिरिक्खजोणीगते सन्वतिरिक्खजोणीकणामगते सन्वतिरिक्खजोणीकजवचारगते सन्वतिरिक्खजोणीकजवकरणे सन्वतिरिक्खजोणीकजवकरणे सन्वतिरिक्खजोणीकजवकरणे सन्वतिरिक्खजोणीकजवकरणे सन्वतिरिक्खजोणीकणामवेज्ञे थी-पुरिसउवकरणगते एवंविघे पेक्खितामासे पडिह्नव-सहपादुन्भावे चेव तिरिक्खजोणिगभवातो 10-सि आगतो त्ति वृया । पुन्वमाधारितंसि जधुत्ताहि एकेंदिय-वेइंदिय-वेइंदिय-चडरिंदिय-पंचिंदियोपल्रद्धीको जीवणि कायाणं तसाणं थावराणं व तिरिक्खजोणीकाणं व विधिभेदोपल्रद्धीयं चितिते अञ्झाये आमास-सह-रूवपादुन्भावेहिं तथा सन्वं समणुगंतन्वं भवतीति । तत्थ पुणरिव आधारितंसि कत्तो आगतो ? इति (इत्थि) भाँवातो पुरिसभाँवातो णपुंसकभीवातो ? त्ति । इमे कायणपुंसका विण्णेया भवंति, तं जधा—पुढविकाइया आयुकायिका तेजकायिका वाजका-यिका वर्णेष्फितिकायिका, एते एकेंदिया एकेंदियोपल्रद्धीयं णपुंसकवेदा वेति विण्णेयं । 'पंचेंदियतिरिक्खजोणिकेसु सकायं उवलद्धीयं उवलद्धीसु तिविधमाधारियतन्वं भवति—थियो पुरिसा णपुंसका चेति । एते जधुत्ताहि थी-पुरिस-णपुंसकोपल्रद्धीहें आधार-यित्ता थियो पुरिसा णपुंसका चेति थीणामाणंतरा विण्णेया भवति। इति तिरिक्खजोणीगता पुरिमभावा अणंतरपच्छाकडा उवलद्धव्या भवंतीति।

तत्थ अधोगत्तामासे णिण्णामासे कण्हामासे उवहुतामासे संिकठिद्वामासे दुग्गंधामासे दारुणामासे अमणुण्ण- 20 सद्द-पिड्कव-गंध-फासगते सञ्वदारुणकम्मोपचारगते सञ्वणेरइयणामपादुङमावे सञ्वणिरयपुरक्वडोपचारगते सञ्वणेरयिकणामधे थी-पुरिसगते एवंविधसद्द-ह्वपादुङमावे चेव णेरइकमवातो सि आगतो णेरइकमवो ते अणंतरपच्छाकडो
ति वृया। तत्थ कतमेहिं णेरियकेहिं आगतो ? त्ति पुणरिव आधारितंसि जधुत्ताय चिंतायं णेरइकोपलद्धीओ लेस्साहिं वेदणाहिं ठितिविसेसेहिं आमास-सद्द-पिड्ह्विपादुङमावोपलद्धीहिं तथा सञ्वं समणुगंतञ्वं भवतीति। तत्थ पुणरिव णेरइए
पुञ्वाधारिते णेरइया णपुंसका चेव सञ्वे उवलद्धञ्चा भवंतीति। एवं लेसाहिं वेदणाहिं ठितीविसेसेहिं पुढवीए विचयेण 25पढमाय वितियाय तित्याय चडत्थीयं पंचमीयं छट्टीयं सत्तमीयं ति आगमणाणि आधारियत्ता आधारित्ता आमास-सद्द-पिड्ह्विसण्णाभिणिवेसेहि य उवल्क्स णेरियकमवो पुरिमो विण्णेयो भवतीति।।

॥ पुरिमभवविभागो णामा षष्टिमोऽध्यायः समाप्तः ॥ छ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

२६३

१ °ज़ुवकोप° हं॰ त॰ ॥ २ अतिसं° हं॰ त॰ ॥ ३ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ एव वर्तते ॥ ४ °भावतो हं॰ त॰ विना ॥ ५ °सी चेव आ° हं॰ त॰ ॥ ६ माणुसभवे पुरिसमो हं॰ त॰ विना ॥ ७ °माति हं॰ त॰ विना ॥ ८ °जोणीगप भ° हं॰ ॥ ९ °वेदिय-तेंदिय° हं॰ ॥ १०-११-१२ भावओ हं॰ त॰ ॥ १३ °णस्सइका° हं॰ त॰ ॥ १४ वेदिया तेंदिया हं॰ त० ॥

अंगविजापइण्णयं

२६४

# [ सहिमो उववत्तिविजयज्झाओ-उत्तरद्धं ]

अधापुन्नं खलु भो ! महापुरिसिद्दिण्णाय अंगविज्ञाय उववित्तिविजयो णामज्झायो, तमणुवक्खरसामि । तत्थ अंगविदा सम्मं अप्पाणं पिट्टिक्षियाणं सन्वंगेण सन्वंगेसकेणं अवहट्ट राग-दोसे मज्झत्थेणं सम्मं आधारणे जोगं समंताहारपणिधितेणं एकम्मानिदियसमंताहारेणं तप्परेणं अप्पणो अज्झत्थे सण्णायं आधारयमाणेणं 'कत्थ इमं जोगं समंताहारपणिधितेणं एकम्मानिदियसमंताहारेणं तप्परेणं अप्पणो अज्झत्थे सण्णायं आधारयमाणेणं 'कत्थ इमं जंतुमुपपिज्ञिस्सित ?' त्ति 'काऽस गती पुरेक्खडे ?' त्ति एव पुन्नाधारितेण वा आधारयमाणेणं उपपत्ती जीवाणं उवल- द्वा भवति । तं जधा-णिरयभवोपपत्ति तिरिक्खनोपपत्ति मणुस्सभवोपपत्ति देवभवोपपत्ति सिद्धिअभवउपपत्ति णिन्वाणमिति । तत्थ णेरियकोपपत्ति तिरिक्खनोणिकोपपत्ति मणुस्सगतोपपत्ति देवोपपत्ति चेति चतुन्विधा संसारोपपत्ती विण्णेया भवति । तत्थ अंतरंगे विण्णेया भवति । सिद्धउपपत्ती मोक्खो अपुणन्भवो संसारविप्पमोक्खो असंसारोपपत्ती विण्णेया भवति । तत्थ अंतरंगे वा बाहिरंगे वा तदुभये वा आधारियत्ता संसारोपपत्ती पुणन्भवो चतुन्विधो सिद्धीउपपत्ती चेव अपुणन्भवो इमेहिं 10 आमास-सद्द-पिहरूविसेसेहिं उवलद्धन्वं भवतीति ।

तत्थ अधोगत्तामासे णिण्णामासे कण्हामासे किलिहामासे दुग्गंधामासे अ उवदुतामासे ⊳ सव्वदारुणगते सञ्वणिरयपुरक्खडोपचारगते णेरयिकणामपादुच्मावे णेरयिकपडिक्वगते णेरयिकणामथी-पुरिस उवचारगते णिरयणामो-दीरणे णिरयाणुभागपरिकित्तणासु णिरयोपपातकधासु अमणुण्णसद्द-पडिरूव-गंध-रस-फासोदीरणेसु चेव उठवेदणीयासु एवंविघे पेक्खितामासे सद्द-पिड्रह्मवपादुव्मावे चेव णिरयमुपपि जिस्सतीति णिरयमावो ते अणंतरपुरक्खडो ति बूया। 15 तत्थ कतमं णिरयमुपपज्जिस्सतीति पुव्वमाधारिते सीतवेदणीयं उसिणवेदणीयं व त्ति । तत्थ अगगेयेसु सव्वअगिगपादुब्भावे सन्वउसुणफासपादुन्भावे सन्वपयणपादुन्भावे सन्वतापणपादुन्भावेसु उसु[ण]जोणीकेसु सत्तेसु अग्गिउवकरणेसु अगिासरीरेसु वा उवकरणेसु एवंविघे सद्द-रूवपादुब्भावे वा उसुणवेदणीयं णिरयं उपपिक्कास्सति त्ति बूया। तत्थ सव्वआपुणे-येसु संवत्ततेसु सव्वसीतफासेसु सव्वसीतआपुजोणीयं सव्वआपुमये उवकरणे हेमंतोपकरणेसु हेमंतसीतफास-सीत-वातपरिकित्तणासु सीतजोणिकेसु सत्तेसु सीतद्वयपरिकित्तणासु चेव एवंविधे सद्द-पिक्वपादुब्भावे सीतवेदणीयं णिरयं 20 उपप्रज्ञिस्सति त्ति वया । किंलेसे निरये उपप्रज्ञिस्सति त्ति लेसायं आधारितायं कण्हवण्णपिडिरूवगते कण्हलेस्सजीव-प्रिकृत्तणे चेव कण्हलेसं णिरयं उपपज्जिस्सति ति वृया। तत्थ णीलवण्णे पिडमोगपरामासे णीलवण्णपिडिह्नवगते य णीळळेस्सजीवपरिकित्तणेसु चेव एवंविधे सद्द-पडिरूवपादुब्भावे णीळळेस्सं णिरयं उपपज्जिस्सति त्ति ब्रुया । तत्थ कावुवण्णपिडभोगपरामासे कावुवण्णपिडरूवगते कावुलेस्सजीवपरिकित्तणेस चेव एवंविधे सदपिडरूवपाद्वभावे काबुलेस्सं णिरयं उपपज्जिस्सति ति वूया । तत्थ 'कतमस्सि पुढवीयं उपपज्जिस्सति ?' ति पुठवमाधारयितव्वं 25 भवति । गणणापरिसंखायं एकक-विक-तिक-चडक-पंचक-छक-सत्तकेहिं ठियामासठाणेहिं उवलब्भ पढम-बितिय-तितय-चडत्थी-पंचमी-छट्टी-सत्तमीयो पुढवीयो अमुकिसिंस पुढवीयं उपपिक्कास्सति ति बूया । 'किंठितीयं उपपिकास्सति णिरयं' ति पुन्वमाधारितंसि सन्वपादुन्भावेसु सँन्वंगिकिं ठितिं बूया । जधण्णपिलतोवमेसु वा आधारितेसु पिलयपिडरूवेसु पिलयपिडरूवेहिं सद्देहिं य पिलतोवमं विण्णेयं, सागरपिडरूवेण य सागरसिद्दोदीरणेहि य सागरोपमं विण्णेयं । गणणापरिसंखाय णेतव्वाणि पिठतोवमाणि सागरोपमाणि य आधारयित्ता आधारयित्ता विण्णेयाणि भवंति .30 सागरोपमाणं परिसंखा ।

सिद्धं खीरिणि ! खीरिणि ! उदुंबरि ! स्वाहा, सञ्वकामद्ये ! स्वाहा, सञ्वणाणसिद्धिकरि ! स्वाहा १ । तिण्णि छट्ठाणि, मासं दुद्धोदणेणं उदुंबरस्स हेट्ठा दिवा विज्ञामधीये, अपच्छिमे छट्ठे ततो विज्ञाओ य पवत्तंते रूवेण य दिस्सते,

१ ९ सिणिकेण हं॰ त॰ ॥ २ ० ० एतिचिह्नान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति ॥ ३ उपपयिस्सिति हं॰ त॰ विना ॥ ४ सन्विमा किं हं॰ त॰ ॥ ५ सागरसर्मुद्दों हं॰ त॰ विना ॥

#### सद्विमो उववत्तिविजयज्झाओ-उत्तरद्धं

भणति—कतो ते पविसामि ?, तं जहा ते पविसामि तं ते अणंगं काहामीति । पविसित्ता य भणति—सोलस वाकरणाणि वा णाहिसि एकं चुिकहिसि । एवं भणित्तु पविसति सिद्धा भवति ।

णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो सन्वसाधूणं, णमो भगवतीय महापुरिसदिण्णाय अंगविज्ञाय, आकरणी वाकरणी छोकवेयाकरणी धरणितले सुप्पतिद्विते आदिश्च-चंद-णक्खत्त-गहगण-तारारूवाणं सिद्धकतेणं अत्थकतेणं धम्म-कतेणं सन्वलोकसुर्वुहेणं जे अट्ठे सन्वे भूते भविरसे से अट्ठे इध दिरसतु पसिणिम्म स्वाहा २। एसा आभोयणीविज्ञा 5 आधारणी छट्टग्गहणी, आधारपविसंतेण अप्पा अभिमंतइतन्वो, आकरणि वाकरणि पविसित्तु मंते जैवति पुस्सयोगे, चउत्थभत्तेणमेव दिरसति।

णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो भगवतो यसवतो महापुरिसस्स, णमो भगवतीय सहस्मपरिवाराय अंगविज्ञाए, इमं विज्ञं पयोयेस्सामि, सा मे विज्ञा पिसज्झतु, खीरिणि खीरिणि! उदुंवरि! खाहा, सर्वकामदये! खाहा, सर्वकामदये! खाहा, सर्वकामदये! खाहा, सर्वकामदिद्धिरिति खाहा ३। उपचारो-मासं दुद्धोदणेण उदुंवरस्स हेट्ठा दिवसं विज्ञामधीये, अपच्छिमे छट्ठे कातव्वे 10 ततो विज्ञा ओवयित त्ति रूवेण दिरसित, भणित य-कतो ते पविसामि ?, जतो य ते पविस्सिस्सं तीय अणंगं काहामि। पविसित्ता य भणिती-सोछस वाकरणाणि वाकरेहिसि, ततो पुण एकं चुिकहिसि, वाकरणाणि पण्णरस अच्छिड्डाणि भासिहिसि, ततो अजिणो जिणसंकासो भविस्सिस, अंगविज्ञासिद्धी खाहा। परिसंखा णेतव्वा, तच्छीसोपिर पुढवीयं ठिती विण्णेया।

एसा उक्कट्ठो पिठतोवमाणं गणणा। परं दस ४ कोडाँकोडीओ आधारियत्ता दसकोडा > कोडीओ सागरोवमं 15 पिठतोवमाणं विष्णेयाणि भवंति। उक्करसं सागरोवमं विष्णेयं भवति। उक्करसा णिरयेसु ठिती तेत्तीसं सागरोवमाणि विष्णेयाणि भवंति। तत्थ कतमायं पुढवीयं ति एवं ठितीयो निरयो निरयोपपाते आधारियत्ता उक्करस-जहण्णायं पुढवी- उवलद्धीयं चेव उवलटभ अमुकठितीकं णिरयमुपपि क्रिस्सतीति बूया। इति णिरयोपपाता विण्णेया। भवंति वा वि एत्थं गाहाओ — ]

अधोगत्ताणि आमसति किलिहाणि य सेवति । दीणे दीणपरामासे अधोदिद्वीय माणवो ॥ १ ॥ उपद्वुताणि सेवंतो उव्विग्गो जो तु पुच्छति । अमणुण्णे सद्द-रूविम्म णिरयाणं कथासु य ॥ २ ॥ णिरयोपपातकरणे वत्तंते वा वि दंसणे । एतारिसे समुप्पाते जाणेज्ञा णिरयोपकं ॥ ३ ॥ इति ।

तत्थ तिरियामासे तिरियविछोकिते तिरियगमणे तिरिच्छागमणे तिरिच्छाकरणे सव्वकुिडछागते सव्वअणज्ञवगते सव्वअणज्ञवभावगते सव्ववधि-णिकिड-सातिजोगकरणे सव्वअतिसंधणागते सव्वअणज्ञवववहारगए च्छादणा-गृहणासु चेव सव्वतिरिक्खजोणीगते सव्वतिरिक्खजोणिकपिड्छ्वगते सव्वतिरिक्खजोणिकणामपादुव्भावे सव्वतिरिक्खजोणिकसहगते 25 ल्यंविदिक्खजोणिकउवकरणगते ल्यंविदिक्खजोणिकसरीरमये उवकरणे सव्वतिरिक्खजोणिकणामधेज्ञे थी-पुरिसे एवंविघे पेक्खितामासे सह-पिड्छ्वपादुव्भावे तिरिक्खजोणी उपपिज्ञिस्सति ति तिरिक्खजोणीभावो ते अणंतर्पुरक्खडो ति बूया । तत्थ तिरिक्खजोणिकभावे पुव्वाधारिते तिरिक्खजोणी पुणरिव पंचविधामाधारये । तं जधा—एकेंदिए वेइंदिए वेदिए पंचेंदिए पंचेंदिए चेति ।

तत्थ एक्केसु गत्तेसु एक्काभरणके एक्कोपकरणे एक्कवेणीकरणे एक्कचरेसु सत्तेसु एक्कसाधारगते एक्कपादुब्भावे सब्वे- 30 केंदियपादुब्भावे एकेंदियणामपादुब्भावे एकेंदियमये उवकरणे एकेंदियणामधेज्ञथी-पुरिसउवकरणे चेव एवंविधे सद्द-पिड- रूवपादुब्भावे चेव एकेंदियकायभवं बूया। तत्थ एकेंदिये पुब्वाधारिते एकेंदियं पंचविधमाधारये, तं जधा—पुढविक्का- इके आवुक्कायिके तेवुक्कायिके वायुकायिके वणप्फतिकायिके चेति।

२६५

20

१ अत्थकत्थकएणं हं॰ त॰॥ २ °वहेणं हं॰ त॰॥ ३ आलोयणी॰ हं॰ त॰॥ ४ युवति हं॰ त॰ विना॥
५ ८० एतिचिह्वान्तर्गतः पाठः हं॰ त॰ नास्ति॥ ६ °माति॰ त॰ विना॥ ७ ८० एतिचिह्वान्तर्गतः पाठः त॰ नास्ति॥ ८ °पुराकडो
त॰ सि॰॥ ९ एकामाहार॰ त॰॥
अंग॰ ३४

## अंगविज्ञापइण्णयं

२६६

तत्थ दढामासे सव्वधातुजोणीगते पुढवीकायपादुव्भावे पुढविणामधेजोदीरणे पुढवीउवकरणगते पुढवीधातुमये उवकरणे पुढवीणामधेज्जे थी-पुरिसउवकरणपादुव्भावे एवंविघे पेक्खितामासे सद्द-पडिरूवपादुव्भावे पुढवीकायएकेंदिय-काये उपपिक्तिस्सिति त्ति पुढिविकाइओ ते अणंतरपुरक्खडो त्ति वृया। तत्थ पुढिविकाइये पुन्वाधारिते पुणरिव सुद्धपुढवी पत्थरपुढवी मणिपुढवी धातुपुढवी कायवंतपुढवीकायं च अधापिडिरूवतो आधारियत्ता आधारियत्ता सजोणीहिं 5 आमास-सद-पडिरूवपादुब्भावेहिं चेव वृया इति पुढविकायोपपत्ती विण्णेया भवति ।

तत्थ आपुणेयेसु पाणजोणीगते सन्वउद्कपादुन्भावे उद्कसद्दगते य उद्कणामघेज्ञोदीरणे आपुजोणिकद्न्त्रोव-करणपादुच्मावे पाणजोणीमये उवकरणे आपुजोणीणामधेजे थी-पुरिसउवकरणगते चेव आपुकायिको ते एकेंदियकायिको अणंतरपुरक्खडो त्ति वूया। तत्थ आपुकायिके पुव्वाधारिते आपुकायं सत्तविधमाधारये, तं जधा—सायोदकं लवणोदकं मधु-रोद्कं वारुणोद्कं खीरोद्कं घतोद्कं खोतोद्कं ति। एताणि उद्काणि जधोवदिद्वेहिं रस-पहिरूवोपलद्भीहिं आमासोपलद्भीहिं 10 चेव उवलद्भव्याणि भवंति । तं समासेण पुणरवि दुविधमाधारयितव्यं भवति—अंतलिक्खं भोम्मं चेति । एताणि उदकाणि अंतिक्खोपलद्धीहिं भोम्मोपलद्धीहिं चेव उवलद्भव्याणि भवंति । तत्थ उद्धंभागेसु गत्तेसु सद्द-पडिरूवेसु चेव अंतिल-क्वेसु य अंतिलक्वोदकं वूया। अधोभागेसु गत्तेसु भोम्मेसु चेव सद्द-पिडिरूवेसु य भोम्ममुदकं वूया। तत्य भोम्मे उद्के पुव्यमाधारिते तं अद्वविधमाधारये, तं जधा—सामुदं णादेयं तालुकं रोढं कोप्पं पहलजलं पस्सवणजं उद्गिजामिति । एताहिं जधुत्ताहिं उवलद्वीहिं समुद्द-णदी-तलाक-कूपादिकाणि उवलद्वीहिं 😭 आमास-सद्दपाउन्भावेहिं 😪 उवल-15 द्धव्वाणि भवंति इति आपुकायो विण्णेयो भवतीति ।

तत्थ अगोयेसु सन्वअग्गिपादुन्भावे सन्वअग्गिगते सन्वअग्गिणामगते अग्गिउवकरणेसु अगोयेसु उवकरणेसु अग्गिजीवणेसु अग्गेयकम्मं उपचारपादुव्भावेसु 🕼 तै अग्गिनामधेजे थी-पुरिसउवकरणपादुव्भावेसु 🧐 चेव तेवुकायं उवविज्ञस्सति त्ति वूया, तेवुकायो ते एकेंदियकायो अणंतरपुरक्खडो त्ति वूया। तत्थ तेवुकाये पुरुवाधारिते अणुसरीरं वादरसरीरं वा कतमं उपपज्जिस्सित ? ति पुणरिव आधारियतव्यं भवति । तत्थ अणूसु आमास-सद-पडिरूवपादुव्भावेसु 20 अणुसरीरं तेनुकायं उपपिज्ञस्सतीति वूया । तत्थ कायवंतेसु वायरसद्द- 🕼 पेंडिरूव 🖏 पादुव्भावेसु चेव वाद्रस-रीरमुपपिज्ञस्सिति त्ति वूया । तत्थ तेवुकायस्स सुभत्तमसुभत्तं चेति आधारियत्ता आधारियत्ता आमास-सद्दपिडिरूव-पादुब्भावेसु चेव णेतन्वं भवतीति इति तेवुकायोपपातो विण्णेयो भवति ।

तत्थ वायव्वेसु वाउकायपादुव्भावेसु वायुकायसद्गते वायुकायणामोदीरणे वायुकायोपकरणेसु विजेणय-ताल-विंटादीसु संख-पन्वत-योगणालकादिसु आतोज्ञेसु वायुकायणामघेज्ञे थी-पुरिसउवकरणगते चेव एवंविघे पेक्खितामासे 25 सद्द-पहिरूवगते पादुच्भावे वायुक्कायमुपपिक्तस्सिति त्ति वृया, वायुक्कायो ते एकेंदियभवो अणंतरपुरक्खडो त्ति वृया। तत्थ वायुकाये पुन्वाधारिते वायुकायस्य अणुसरीर्ता वाद्रसरीरता य सुभता असुभता य आमास-सद्द-पहिरूव-पादुव्भावेहिं जधुत्ताहिं उवलद्धीहिं उवलद्भव्यं भवतीति इति वायुक्कातोपपातो उवलद्भव्यो भवतीति ।

तत्थ मूळजोणिगते सव्वतण-वणस्मति-हरितपादुव्भावेहिं मूळजोणीसद्दगते मूळजोणीणामपादुव्भावे मूळजोणी-उवकरणगते मूलजोणीमये उवकरणे मूलजोणीणामघेजे थी-पुरिसउवकरणगते अहोगत्तामासे सव्वखंधगते सव्वमूलगते 30 सव्यवीजगते चेव एवंविधे पेक्खितामासे सद्द-पडिरूवपादुव्भावे वणप्फतिकायं उपपज्जिस्सति ति वृया, वणप्फितिकायो ते एकेंदियभयो अणंतरपुरक्खडो ति वृया । तत्थ वणप्फतिकाये पुच्वाधारिते तं णवविधमाधारये, तं जधा-रक्खगतं लतागतं गुम्मगतं गुच्छगतं वलयगतं उदाणगतं तणगतं थलज-हरितगतं चेति । तत्थ उद्धंभागेसु सव्वखंधगते चेव रुमखं वूया । उज्जूसु उद्धंभागेसु य उम्महेसु य लतायो बूया । गहणेसु गुम्मे वूया । दीहेसु कुडिलेसु य सन्वगुच्छगते

१ तालुकं वोढं सं ३ पु॰ सि॰ ॥ २-३-४ हस्तचिह्नान्तर्गतः पाठः त॰ एव वर्त्तते ॥ ५ °वीजण° त॰ ॥ ६ °रस्स भावादसरीराता य त॰ ॥

#### सद्मि। उववत्तिविजयज्झाओ-उत्तरद्धं

चेव गुच्छे वृया। कायवंतेसु रुक्खे वृया। मिन्झिमकायेसु गुम्मे वृया। मिन्झिमाणंतरकायेसु वलये वृया। पचवरकायेसु तणाणि हरिताणि वा वृया। आपुणेयेसु मूलजोणीसाधारणेसु थलजोणिहरिताणि वृया। सद-पिहरूवपादुन्भावेसु
चेव सन्वाणि सिरिसेहिं वृया। तत्थ वणप्फिति सन्वं पुणरिव चउन्विधमाधारये—कंदगतं मूलगतं खंधगतं अगगतां
चेति। तत्थ कंदगते कंदगता विण्णेया, मूलगते मूलगता विण्णेया, खंधगते खंधगता विण्णेया, अगगता विण्णेया भवंतीति। तत्थ अगगता चतुन्विधामाधारयितन्वा भवंति, तं जधा—पत्तगता पुष्फगता फलगता वीजगता विण्णेया। पुण्णेसु सन्वपत्तगते चेव पत्तगता विक्रेया। मुद्दितेसु सन्वपुष्फगते चेव पुष्फगता विण्णेया। पुण्णेसु सन्वपत्तगते चेव पत्तगता विक्रेया। मुद्दितेसु सन्वपुष्फगते चेव पुष्फगता विण्णेया। पुण्णेसु सन्वपत्तगते चेव वीयगता विण्णेया। तत्थ एसा वणष्फती दुविधा समासेण—जलजा थलजा चेव। णविधा रुक्खादिकेण वित्थारेणं। पुणरिव चउन्विधा समासेण—कंदगता मूलगता खंधगता अगगता चेव। जधुत्ताहिं उवलद्वीहिं आमास-सद-पिहरूवसमुत्थिताहिं विण्णेया आधारयित्ता आधारयित्ता उवलद्वव्या भवंति। इति वण्फतितउपपातो विण्णेयो भवतीति।

तत्थ दंडोदीरेंणे दंडेसु गत्तेसु जमलाभरणके यमलोपकरणे यमलपीतिकरणे मेधुणचरेसु सत्तेसु सन्विवयपादुक्मावे कि वेइंदियसत्तपादुन्भावे कि सन्वविद्यंदियसद्दगते विद्दंदियणामोदीरणे वेइंदियोपकरणे विद्दंदियसरीरमये
उवकरणे विद्दंदियणामधेके थी-पुरिसज्वकरणगते एवंविधे पेकिखतामासे सद्द-पिहरूवगते विद्दंदियकाये उपपिक स्मिति त्ति
व्रूया, विद्दंदियकायो ते अणंतरपुरक्खडो ति व्रूया इति विद्दंदियोपपातो विण्णेयो भवति । तत्थ तिकपादुन्भावेसु
भुमकंतरे णासग्गे सिंघाडगे सन्वितकपादुन्भावेसु तिद्दंदियसत्तपादुन्भावे तिद्दंदियणामधेकोदीरणे तिद्दंदियोपकरणे 15
तिद्दंदियसरीरमये उवकरणे तिद्दंदियणामधेके थी-पुरिसज्वकरणगते पादुन्भावे एवंविधे पेकिखतामासे सद्द-पिहरूवपादुन्भावेहिं तिद्दंदियोपपिक स्मितीति तिद्दंदियभवो ते अणंतरपुरक्खडो भविस्सितीति व्रूया इति तेद्दंदियोपपातो भवतीति
विण्णेयो । तत्थ चजकेसु सन्वचजकवग्गपादुन्भावे सन्वचजिर्दियसत्तपादुन्भावे सन्वचजरिंदियसद्दगते चजरिंदियणामवेकोदीरणे चजरिंदियजवकरणे चजरिंदियमते ज्वकरणे चजरिंदियणामधेके थी-पुरिसज्वकरणपादुन्भावे चजरिंदियसद्दिहरूवपादुन्भावे चेव चतुरिंदियभवो ते अणंतरपुरक्खडो त्ति इति चतुरिंदियोपपातो भवतीति ।

तत्थ पंचकामासे पंचकपादुन्भावे सन्वपंचेंदियगते सन्वपंचेंदियोपकरणे सन्वपंचेंदियतिरिक्खजोणिकसरीरमये 30 उनकरणे सन्वपंचेंदियतिरिक्खजोणिकणामघेज्ञे थी पुरिसउनकरणगते एवंविवे पेक्खितामासे सद्द-पिडह्मवपादुन्भावे चेव पंचेंदियतिरिक्खजोणीयं उपपिक्तिससि त्ति बूया, पंचेंदियतिरिक्खजोणीकभवो ते अणंतरपुरक्खडो त्ति बूया। तत्थ

२६७

१ मिदितेसु त॰ विना ॥ २ °रणेसु गत्तेसु त॰ विना ॥ ३ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः त॰ एव वर्तते ॥ ४ जंग॰ त॰ ॥ ५ °या ओपभोग्गया अणोपभोग्गया सु॰ त॰ ॥ ६ हस्तचिह्वान्तर्गतः पाठः त॰ एव वर्तते ॥

#### अंगविज्ञापइण्णयं

पंचेंदियतिरिक्खजोणीयं पुन्त्राधारितायं पंचेंदियतिरिक्खजोणी पंचविधा आधारयितन्त्रा भवति, तं जधा-पिक्खगता चतुष्पद्गता सरीसिवगता परिसप्पगता जलचरगता चेति । एस पंचविधा वि पंचेंदियतिरिक्खजोणीयं जधा पुव्वचिंति-तायं उविदृहा समास-वित्थरेहिं आमास-सद-रूवपादुव्सावोपलद्धीहिं तथा सव्वा समणुगंतव्वा भवतीति । एवं पंचेंदि-यतिरिक्खजोणीकउपपातो उवलद्भव्यो भवतीति । भवंति चावि एत्थं गाहाओ, तं जधा-

तिरियं गत्ताणि आमसति तिरियं वा वि विपेक्खित । तिरिच्छागमणे चेव तिरिच्छागमणेसु य ॥ १॥ उवधी-णियडिजोगेसु सातिजोगमणज्जवे । तिरिक्खजोणीसमुप्पाते तेरिच्छसद्दरूविते ॥ २ ॥ तिज्जजोणिसणामके थी-पुमंसे उवक्खरे । एरिसे सद्द-रूविम्म तिज्जजोणिकमादिसे ॥ ३ ॥ तत्थ उज्जुकामासे उज्जुकपेक्खिते उज्जुकोपगमणे उज्जुकवापगते सन्वणिक्वहितगते सन्वअणुकूलगते सन्वमाणुस-गते सव्यमाणुसपिंहरूवगते माणुससद्गते माणुस्सणामपादुव्भावे मणुस्सोवकरणगते सणुस्सकम्मोवयारगते माणुसकम्मो-10 व्यारपरिकित्तणासु चेव एवंविधे पेक्खितामासे सद्द-रूवपादुव्भावेसु चेव मणुरसभवं उपपिक्तिस्सिसि त्ति मणुरसभवो ते अणंतरपुरक्खडो त्ति बूया। तत्थ मणुस्सभवे पुव्वाधारिते मणुस्सा आरिया मिलक्खू अज्ञा पेस्सा थी-पुरिस-णपुंसक-सिप्प-कम्म-विज्ञा-खेत्तोववातविसेसेहिं चेव एवमादीकेहिं उक्षस्स-मिज्झम-जहण्णकेहिं उवलद्धीहिं जधा जातीविचये उबदिहं आमास-सद्द-पडिरूवपादुव्भावोपलद्धीहिं तथा सव्वमाधारियत्ता आधारियत्ता सम्मं समणुगंतव्वं भवतीति । भवंति वा वि एत्थ गाहाओ-

उज्जगत्तसमामासे उज्जकोवकरणिम्म य । उज्जुकं पेक्खिते चेव उज्जमावगतेसु य ॥ १॥ सन्यज्जवोपयोगेसु ववहारिम्म य उज्जुके । उज्जुकम्मोपचारे य 🗸 मीणुसाणं च दंसणे ॥ २ ॥ समे सद्दोवकरणे उवचारे य ⊳ माणुसे । माणुसे पहिरूवे य माणुसं भवमादिसे ॥ ३ ॥ एवं मणुस्सभवोपपातो विण्णेयो भवतीति ।

तत्थ उद्धंगीवाय सिरोमुहामासे उल्लोकिते उम्मट्ठे उपहसिते उस्सिते उद्विते एकंसाकरणे छत्त-भिंगार-आदंस-20 पताका-लोमहत्थ-वीजणि-वासण-कडकपादुव्भावे वंदिते पूजिते सक्कते संथुते अचिते पणमिते अभिवादिते सेसाजोग-जण्ण-बिहरणगते सव्वपहेण-गंध-मह-धूप-लापण्णकपयोगगते चेव सव्वदेवागारगते देवणामोदीरणे देवतोपचारे देवकम्म-परिकित्तणासु सञ्बदेवणामघेजे थी-पुरिसडवकरणगते एवंविघे पेक्खितामासे सद्द-रूव-रस-गंध-फासदिव्वियपादुव्भावे देवभवं उप्पक्षिस्सतीति देवभवो ते अणंतरपुरक्खडो त्ति वृया । तत्थ देवभवे पुव्वाधारिते देवाणं णिकायविसेसा ⊲ आधिवचविसेसा ⊳ सामाणिकविसेसा परिसाविसेसा ⊲ लेसैं।विसेसा ⊳ खेत्तविसेसा आभिजोग्गिकविसेसा 25 थी-पुरिसविसेसा भावणाविसेसा जहा देवज्झाए उवइट्टो तहा नेयव्यं भवइ। उवलद्धीयं पि आमास-सह-पडिरूव-णामपादुन्मावेहिं णेतन्त्रं भवतीति । भवंति चापि एत्थं गाहाओ-

उद्धं गीवाय गत्ताणि आमसंतो तु पुच्छति । उँहोकंतो जो जं तु गत्तमुम्मज्जए तु जो ।। १ ।। एगंसाययकरणे छत्त-भिंगारदंसणे । पताका-वेजयंतीणं पहेणाणं च दंसणे ।। २ ।। देवकम्मोपचारेसु देवकम्मकधासु य । देवोपपातं जाणीया पादुव्भावे य तारिसे ॥ ३ ॥

एवं देवोपपातो विण्णेयो भवतीति । 30

२६८

तत्थ दिव्वजोणीयं अत्ताणं उम्मज्जणाय उत्तमहेसु उत्तमेसु सव्वमोक्खेसु सव्वअसंखतेसु सव्वविसंजोगेसु सन्वमोक्खोपायकधासु सन्वमोक्खसत्थोदीरणासु सन्वसिद्धिगते सन्वणिन्वयगते सन्वतिण्णगते ⊲ र्सन्वअरुजगते ⊳ सव्वअकम्मगते सव्वमुक्कगते ⊲ सव्वअयोगगते ⊳ सव्वपरिसुद्धगते चेव एवंविधे पेकिस्तामासे सद्द-रूवपादुब्भावेसु

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१ आयरिया त॰ ॥ २-३-४ ๗ ⊳ एतचिहान्तर्गतः पाठः त॰ नास्ति ॥ ५ उल्लंकंतो जो जं तु गत्त सम्म° त॰ ॥ ६-७ एतचिहान्तर्गतः पाठः हं ० त० नास्ति ॥

#### सद्विमो उववत्तिविजयज्झाओ-उत्तरद्वं

२६९

चेव सिद्धिं उपपिक्तिस्सिस त्ति वृया, सिद्धिभावो ते अर्णतरपुरक्खडो त्ति वृया। भवंति चावि एत्थं गाहाओ— गत्ताणि देवजोणीयं उम्मक्कंतो तु पुच्छिति। मोक्खेसु वा वि सव्वेसु उम्मेट्ठ उत्तमिम्म य ॥ १ ॥ सिद्धो मुत्तो त्ति तिण्णो त्ति णीरयो णिव्वुतो त्ति य। असंगो केवळी बुद्धो असरीरकधासु य ॥ २ ॥ अकम्मो णिप्पयोगो त्ति सद्देसेवंविधेसु य। [.....] सिद्धिभावं पवेद्येदिति ॥ ३ ॥ इति सिद्धोपपत्ती अपुण्वभवा विण्णेया इति ॥

# ॥ इति खलु भो ! महापुरिसदिन्नाय अंगविज्ञाय उपपत्तीविजयो णामऽज्झायो सद्वितिमो सम्मत्तो ॥ ६०॥

णमो भगवतो अरहतो यसवतो महापुरिसस्स महावीरवद्धमाणस्स । णमो भगवतीय महापुरिसदिन्नाय अंगवि-ज्ञाय सहस्तपरिवाराय भगवतीय अरहंतेहिं अणंतणाणीहिं उविदृष्टाय अणंतगमसंगहसंजुत्ताय पण्णसमणसुतणाणि-वीजमतिअणुगताय अणंतगमपञ्जायाय ॥

णमो अरहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो आयरियाणं। णमो उवज्झायाणं। णमो छोए सञ्वसाहूणं।। णमो भगवतीए सुतदेवताए।। छ।। यंथाप्रम् ९०००॥ छ।।

# ॥ अंगविजा[ पइण्णयं ] संपुण्णं ॥

१ सिद्धमु° त॰ विना ॥ २ असंसारकधा° त॰ विना ॥ ३ ग्रंथाग्रम् ८८०० ॥ अंगविद्यापुस्तकं समाप्तम् ॥ त० ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS

परिशिष्टानि

# प्रथमं परिशिष्टम्

॥ जयन्तु वीतरागाः ॥

# सरीकं अंङ्गविद्याशास्त्रम्

...तानां कालोऽन्तरात्मा सर्वदा सर्वदर्शी शुभाशुभैः फलसूचकैः सविशेषेण प्राणिनामपराङ्गेषु स्पर्श-व्याहारे-ज्ञानां कालोऽन्तरात्मा सर्वदा सर्वदर्शी शुभाशुभैः फलसूचकैः सविशेषेण प्राणिनामपराङ्गेषु स्पर्श-व्याहारे-ज्ञान्ने कालोऽन्तरात्मा सर्वदा सर्वदर्शी शुभाशुभैः फलसूचकैः सविशेषेण प्राणिनामपराङ्गेषु स्पर्श-व्याहारे-ज्ञान्ने कालोऽन्तरात्मा सर्वदा सर्वदर्शी शुभाशुभैः फलसूचकैः सविशेषेण प्राणिनामपराङ्गेषु स्पर्श-व्याहारे-ज्ञानां कालोऽन्तरात्मा सर्वदा सर्वदर्शी शुभाशुभैः फलसूचकैः सविशेषेण प्राणिनामपराङ्गेषु स्पर्श-व्याहारे-क्षित्रचेष्टादिभिर्तिमित्तैः फलमभिद्गेयति । तत्प्रयतो दैवज्ञोऽप्रहतमित्रदर्शिक्षे स्वशास्त्रार्थमनुस्य यशोवत्मीनुप्रहार्थ-मर्थिनां शुभा-शुभानां भावा-भावमिभिनिर्दिशेत् ।

तत्र दिशं दिशः कालं व्या[हा]रद्रव्यदर्शनम् । अङ्गप्रयङ्गस्पर्शनं समीक्ष्य फलमादिशेत् ॥ १ ॥ इति ॥ १ ॥

स्थानं पुष्पसुहासिभूरिफलभृतसुक्तिग्धकृत्तिच्छदा-ऽसत्पक्षिच्युतशस्तसंज्ञिततरुच्छायोपगृहं समम् । देवर्षि-द्विज-साधु-सिद्धनिलयं सत्पुष्प-सस्योक्षितं, सत स्नाद्दकनिर्मलत्वजनिताह्नादं च सच्छाडुलम् ॥ २॥

10

25

छिन्न-भिन्न-कृमिखात-कण्टिक-सुष्ट-रूक्ष-कुटिलैने सत्कुजैः। क्रुरपक्षियुतनिन्द्यनामभिः शुष्कशीर्णबहुपर्णचर्मभिः॥३॥

एवंविधे: कुजै:-वृक्षेर्युतं असत् । कींट्रशै: १ छिन्नै:-कित्पतैः, भिन्नै:-कुटिछैः, कृमिखातैः-किटिक्षितैः, कण्ट-किमि:-सकण्टकैः, प्रुष्टैः-दुष्टैः रूक्षैः-अक्षिग्धेः, कुटिछै:-अस्पष्टैर्न शोभनैः । कौ-भूमौ जायन्त इति कुजाः । तथा क्रूरै:-अनिष्टैः पिक्षिमिः-विहगैः काक-गृध्र-वकाधैर्युक्तैः निन्द्यनामिभिः-कुत्सितसंज्ञैः विभीतकार्त् । राष्ट्रिभः-विहगैः काक-गृध्र-वकाधैर्युक्तैः-कित्यनामिभिः-कुत्सितसंज्ञैः विभीतकार्त् । राष्ट्रिकैः-कित्यनामिभिः-विहगैः काक-गृध्र-वकाधैर्युक्तैः निन्द्यनामिभः-कृतिस्ति। विभीतकार्त् । राष्ट्रिकैः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनामिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्यनिभिः-कित्य

इमद्यान-ज्ञून्यायतनं चतुष्पथं तथाऽमनोज्ञं विषमं सदोषरम्। अवस्करा-ऽङ्गार-कपाल-भस्मभिश्चितं तुषैः ज्ञुष्कतृणैर्न ज्ञोभनम्॥ ४॥

एवंविधं स्थानं पृच्छायां न शोभनम् । कीदृशम् ? इमशानं-शवशयनप्रदेशः । शून्यायतनं-उद्घासितदेवगृहम् । 'चतुष्पथं' चत्वारः पन्थानो यत्र । तथा 'अमनोइं' न चित्ताह्वादकम् । विषमं-निम्नोन्नतम् । सदा-सर्वकालमूषरं-

१ प्रन्थोऽयमाद्यन्तविरहितः खण्डित एव प्राप्तोऽस्ति, अतो नामाप्यस्येदं मत्परिकल्पितमेव ज्ञेयमिति ॥

#### अङ्गविद्याशास्त्रं सटीकम्।

सिकतासंयुक्तम् । अवस्करै:-गृहमुक्तैरशुचिभिरनुपयोग्यैभीण्डैश्चितं-व्याप्तम् । तथाऽङ्गारकै:-दग्धकाष्टैः कपाछै:-अस्थि-सफालै: भस्मना च चितं-युक्तम् । तथा तुषै:-धान्यचर्मभि: शुष्कै:-नीरसैस्तृणैश्चितं न शोभनमिति ॥ ४ ॥ अन्यदप्याह—

> प्रवित्त-नग्न-नापित-रिपु-बन्धन-सौनिकैस्तथा श्वपचैः। कितव-यति-पीडितैर्युतमायुध-माक्षीकविकयादशुभम्॥ ५॥

एवंविधं स्थानं प्रच्छायामशुभम् । प्रव्रजितः-तापसो लिङ्गी । नग्नः-विवस्तः । नापितः-दिवाकीर्तिः शिल्पी सूत्रधारप्रभृति । रिपु:--शत्रुः । बन्धनं - बन्धशाला । सौनिकः -पशुघातकः । एतैर्युक्तं स्थानम् । तथा श्वपचै: - चाण्डालैः । कितवः - यूतकारकः । यतिः - त्रिदण्डी । पीडितो रोगादिना । एतैर्युक्तं स्थानम् । तथाऽऽयुधं आयुधशाला यत्र, माक्षीकं - मधु तद्विऋयशाला करपपालगृहसमीपाद्वेतोरशुभमिति ॥ ५॥ अथ दिकाललक्षणमाह-

# पागुत्तरेशाश्च दिशः प्रशस्ताः प्रष्टुर्न वाय्वम्बु-यमा-ऽग्नि-रक्षः। पूर्वीहकालेऽस्ति द्युमं न रात्रौ सन्ध्याद्वये प्रश्नकृतोऽपराहे ॥ ६॥

दिश:-आशाः प्राक्-पूर्वा उत्तरा ऐशानी च पृच्छायां 'प्रशस्ताः' शुभाः 'प्रष्टः' पृच्छकस्य, तद्भिमुखः शुभ इसर्थः। 'वाय्वम्बुयमाग्निरक्षः' वायवी वारुणी दक्षिणाऽऽग्नेयी नैर्ऋती च न शस्ताः, न शुभाः एता दिशः प्रष्टुः । 'पूर्वोह्नकाले' दिनप्राग्भागसमये 'प्रश्रकृतः' पृच्छकस्य 'शुभं' शोभनफलमस्ति विद्यते, 'रात्रौ' निशि ['सन्ध्याद्वये'] सायं प्रातः अपराह्वे च न शुभिमति । तथा च परासरः—''छिन्नभिन्नशुष्करूक्षवक्र.....द्ग्धकण्टकक 15 .....द्विज ... षिधिनाः प्रशस्तनामाङ्कितपादपच्छायश्मशानवन्यायतनबन्धरोषितरिपुनापितायुधमद्यविक्रय ....... सु नैर्ऋताम्रेययाम्यवारुणवायव्याशाभिमुखः प्रचोद्येत्, स्पष्टमर्थमनर्थाय विन्दात्"। अपि च---

वेलाः सर्वाः प्रशस्यन्ते पूर्वाह्वे परिष्टुच्छताम् । सन्ध्ययोरपराह्वे तु क्षिपायां च विगर्हिता ॥ १ ॥ इति ॥ ६ ॥ अन्यद्प्याह—

# यात्राविधाने च शुभाशुभं यत् प्रोक्तं निमित्तं तदिहापि वाच्यम्। ह्या पुरो वा जनताहृतं वा प्रष्टुः स्थितं पाणितलेऽथ वस्त्रे ॥ ७ ॥

यात्राविधाने यत् शुभाशुभं 'प्रोक्तं' कथितम्, "सिद्धार्थका-ऽऽदर्श-पयो-ऽञ्जनानि" इति शुभद्म्, "कर्पासौषध-कृष्णधान्यम्" इत्यशुभम् । तथा तत्र शाकुनं यित्रमित्तं 'प्रोक्तं' कथितं तद् 'इहापि' प्रश्नसमये 'वाच्यं' वक्तव्यम् । 'पुरो' अप्रतो वा दृष्ट्वा य...नो वरजनता-जनसमूहः तया आहृतं-आनीतं 'प्रष्टुः' पृच्छकस्य 'पाणितले' हस्ते 'वस्ने' अम्बरे वा स्थितं दृष्ट्वा शुभमादिशेदिति । तथा च परासरः—

यात्राविधाने निर्दिष्टं निमित्तं यच्छुभाशुभम् । तदेव दृष्टा दैवज्ञो वाञ्छासिद्धिं विनिर्दिशेत् ॥ १ ॥ ७ ॥ अधुना अङ्गानि पुंसंज्ञकान्याह—

अथाङ्गान्यवीष्ठ-स्तन-वृषण-पादं च दशना, भुजौ हस्तौ गण्डौ कच-गल-नखा-ऽङ्गुष्ठमपि यत्। सराङ्कं कक्षांसं अवण-गुद-सन्धीति पुरुषे,

स्त्रियां भू-नासा-स्फिग्-विल-किट-सुलेखा-ऽङ्गुलिचयम्॥८॥

अथैतानि पुंसंज्ञकान्यङ्गानि भवन्ति - ऊरू ओष्ठौ स्तनौ वृषणौ-मुष्कौ पादौ-चरणौ 'द्शनाः' दन्ताः 'मुजौ' बाहु 'हस्ती' करी 'गण्डी' मुखकपोछी कचा:-केशाः गलः-कण्ठः नखाः-कररुद्दाः अङ्गुष्ठी-हस्तपादाङ्गुष्ठी, एतत् सर्वं यत्तद्पि 'पुरुषे' पुंसि । कक्षौ प्रसिद्धौ, अंसौ-स्कन्धौ, श्रवणौ-कणौं, गुदं-पायुस्थानं सन्धिमहणे सर्वाङ्गसन्धय उच्यन्ते, 'इति' एवं प्रकाराः सर्व एव पुरुषे पुंसि होयाः । तथा च परासर:-"तथाङ्गानि मुष्क-अंग० ३५

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

२७३

10

20

30

प्रथमं परिशिष्टम्।

२७४

10

20

35

स्तन-पादा-ऽङ्गुष्ठोरु-गुह्य-भुज-हस्त-मस्तक-कर्णा-ऽक्षि-कक्ष-शङ्ख-दन्ता-ऽङ्गुष्ठौष्ठं नख-गल-स्कन्ध-गण्डं केश-सन्धयः पुरुषाख्यानीति"। अथ स्त्रीसंज्ञानाह—'स्त्रियां' इति एतान्यङ्गानि स्त्रियां भवन्ति । भुवौ प्रसिद्धे । नासा-प्राणम् । एरुषाख्यानीति"। अथ स्त्रीसंज्ञानाह—'स्त्रियां' इति एतान्यङ्गानि स्त्रियां भवन्ति । भुवौ प्रसिद्धे । नासा-प्राणम् । स्त्रिजौ-प्रसिद्धौ । वली-लेखा, यथा त्रिवली । कटि:-प्रसिद्धा । सुलेखा-शोभनलेखा करमध्यस्था । अङ्गुलि-चयं-अङ्गुलिसमूहः ॥ ८ ॥ अन्यानि स्त्रीसंज्ञानाह—

जिह्ना ग्रीवा पिण्डिके पार्ष्णियुग्मं जङ्घे नाभिः कर्णपाली कृकाटी।
वक्रं पृष्ठं जत्तु जान्वस्थि पार्श्वे हृत्तात्विक्ष स्थान्मेहनोरस्त्रिकं च॥९॥

'जिह्ना' रसना । 'श्रीवा' कृकाटिका । 'पिण्डिके' जङ्घयोः पश्चिमभागौ । 'पार्ष्णी' चरणयोः पश्चिमभागौ 'जङ्घे' प्रसिद्धे । 'नाभिः' तुन्दः । 'कर्णपाली' प्रसिद्धा । 'कृकाटी' श्रीवापश्चिमभागः । [ ..........] ॥ ९॥

नपुंसकारूपं च शिरो ललाटमाश्वाद्यसंज्ञैरपरैश्चिरेण । सिद्धिभवेजातु नपुंसकैनों रूक्ष-क्षतैभीग्न-कृशैश्च पूर्वैः ॥ १०॥

'शिरः' मस्तकम्। 'छलाटं' मुखपृष्ठम्। एतत् सर्वं नपुंसकाख्यम्। तथा च परासरः—''शिरो-छलाट-मु...

बु...पृष्ठ-जठर-जत्तु-जान्विश्च-पार्श्व-हृदय-कर्णपीठा-ऽक्ष-मेहनोरिश्वक-ताल्विति नपुंसकाख्यानि"। अथ 'आद्यसंज्ञैः' प्रथमत उत्तैः पुन्नामिभः स्पृष्टैः 'आद्यु' श्लिप्रमेव सिद्धिः 'स्याद्' भवेत्। 'अपरैः' तदनन्तरोक्तेः स्त्रीनामिभिश्चरगा सिद्धिभवेदिति। नपुंसकैः स्पृष्टैः 'न जातु' न कदाचित् सिद्धिः स्यात्। 'रूक्ष-क्षतैभन्न-कृशैश्च पूर्वैः' इति, नेत्यनुवर्तते, विष्टुर्वैः पुनामिभः स्त्रीनामिभवां रूक्षैः—अस्त्रिग्धः क्षतैः—सप्रहारैः भन्नैः—स्फुटितैः कृशैश्च—अल्पमांसैर्न जातु सिद्धिः। तथा च प्रासरः—''तत्र पुन्नामिभरिस्तिग्धमनुपहतमरोगमङ्गं स्पृष्टं दिग्देश-काल-व्याहारेष्टदर्शन-निरुपहतप्रष्टुः पृच्छार्थे सकलम-विभित्तयति, स्त्रीसत्कमिप पूर्वोक्तलक्षणमुक्तं तत् कालान्तरेणासकलम्। नपुंसकाख्यमकार्यसिद्धिमनर्थानां च गमनं कृर्यात्। अपि च भवति याऽत्र—

पुंसंज्ञेष्वाशु सिद्धिः स्यात् स्त्रीसंज्ञेषु चिराद् भवेत् । अशुभं त्वेव निर्दिष्टं नपुंसकसनामसु ॥ १ ॥
पुरुषाख्येऽपि संस्पर्शे वाह्ये रूक्षे च लक्षिते । नार्थिसिद्धिमथो त्रूयादङ्गविद्याविशारदः ॥ २ ॥" इति ॥ १० ॥
अथ पृथक् पृथक् फलनिर्देशार्थमाह—

स्पृष्टे वा चालिते वाऽपि पादाङ्गुष्ठेऽक्षिरुग् भवेत्। अङ्गल्यां दुहितुः शोकं शिरोधाते नृपाद् भयम्॥ ११॥

तत्र पृच्छायां पादाङ्ग्रष्टे चालिते स्पृष्टे वा प्रष्टुः 'अक्षिरुग्' नेत्रपीडा 'स्याद्' भवेत् । अङ्गुल्यां स्पृष्टायां दुहितुः 25 शोकं वदेत् । 'शिरोघाते' शिरोऽभिहत्य पृच्छेत् तदा 'नृपाद्' राजतो भयं ब्रूयात् । अथ पृथक् पृथक् फलनिर्देशः—
तत्र पादाङ्गुष्टं प्रचालयन् स्पृष्ट्वा वा पृच्छेत् तत्प्रष्टुश्चक्षुरोगं विनिर्दिशेत्, अङ्गुलीं स्पृष्ट्वा दुहित्रशोकम्, शिरिस हन्यमाने
राजभयम् ॥ ११ ॥ अन्यद्प्याह—

विषयोगमुरसि खगोत्रतः कर्पटाहृतिरनर्थदा भवेत्। स्यात् प्रियाप्तिरभिगृह्य कर्पटं पृच्छतश्चरण-पादयोजितुः॥ १२॥

30 ....सह विष्रयोगं प्रवदेत् 'खगोत्रतः' आत्मीयवर्गात् । 'कर्पटाहृतिः' वस्त्रत्यागः 'अनर्थद्।'....। 'कर्पटं' वस्त्रं 'अभिगृह्य' प्राप्य चरणं—पादं पादे—द्वितीये चरणे योजयति तस्य 'पृच्छतः' प्रष्टुः प्रेयलाभः स्यात् । तथा च परासरः—''उरः स्पृष्ट्वा विष्रयोगं गोत्रात् , वस्त्रमुत्सृजतोऽनर्थागमम् , पादं पादेन संस्पृशेत् पटान्तमभिगृह्य वा पृच्छेत् प्रियसमागमं विद्यात्" ॥ १२ ॥ अन्यद्प्याह—

पादाङ्गुष्टेन विलिखेद् भूमिं क्षेत्रोत्थचिन्तया। हस्तेन पादौ कण्डूयेत् तस्य दासीमया च सा॥ १३॥

प्रष्टा क्षेत्रोत्यचिन्तया पादाङ्गुष्टेन 'भूमिं' भुवं विलिखेत् , 'हस्तेन' करेण पादं कण्डूयेत् तदाऽस्य 'सा' चिन्ता

#### अङ्गविद्याशास्त्रं सटीकम्।

२७५

'दासीमया' दासीकृता। तथा च परासरः—''अङ्गुष्ठेन भूमिं विलिखेत् क्षेत्रचिन्तां विजानीयात्, इस्तेन पादौ कण्डूयेद् दासीकृता च सा"।। १३।। अन्यद्प्याह-

ताल-भूर्जपटदर्शनेंऽशुकं चिन्तयेत् कच-तुषा-ऽस्थि-भसगम्। व्याधिराश्रयति रज्ञु-जालकं वल्कलं च समवेक्ष्य बन्धनम् ॥ १४॥

तालवृक्षपत्रदर्शने भूर्जपटदर्शने वा प्रष्टा 'अंशुकं' वस्त्रं चिन्तयेत् । 'कचतुषा-ऽस्थि-भस्मगं व्याधिराश्रयति' ह कचा:-केशाः तुषं-धान्यवर्म अस्थि-प्रसिद्धम् , भस्म, एषामन्यतमस्योपरिगतं प्रष्टारं 'व्याधिः' पीडा आश्रयति । रज्जः-प्रसिद्धा, जालकं-यत्र मत्स्य-पक्षिणो बध्यन्ते तदेव तत्सदृशं वा, 'वलकलं' त्वक्, एषामन्यतमस्थं वा 'समवेक्य' अवलोक्य गृहीत्वा वा प्रच्छेत् तदा बन्धनं वदेत्। तथा च परासरः—''ताल-भूर्जपत्रदर्शने वस्त्रार्थे, केशा-ऽस्थि-भस्मनाऽऽक्रम्य व्याधिभयं ब्रूयात्, निग(मृग)जाल-रज्जु-सिक्थ-वल्कलान्यधिष्ठाय दर्शने वा बन्धनं मतम्" ॥ १४ ॥ अन्यद्प्याह— 10

> पिष्पली-मरिच-सुण्ठि-वारिदै रोध-कुष्ठ-वसना-८म्बु-जीरकैः। गन्धमांसि-शतपुष्पया वदेत् पृच्छतस्तगरकेन चिन्तनम् ॥ १५॥ स्त्री-पुरुषदोष-पीडित-सर्वा-ऽध्व-स्नुता-ऽर्थ-धान्य-तनयानाम्। द्वि-चतुःशफ-क्षितीनां विनाशतः कीर्त्तितैर्दृष्टैः ॥ १६॥

पिष्पलीति । पिष्पल्यादिदर्शने ख्यादिचिन्तां क्रमशो व्यपदिशेत् । तत्र पिष्पलीदर्शने या स्त्री दोषदुष्टा 15 सदोषा तत्कृतां चिन्तां वदेत् । मरिचदर्शने दोषयुतस्य सपापस्य पुरुषस्य चिन्तां प्रवदेत् । सुण्ठिदर्शने पीडितस्य-व्याधितस्य मृतस्य चिन्तां वदेत् । वारिदा--मुस्ता तेषां दुर्शने सर्वनाशकृताम् । रोध्रदर्शने अध्वनाशकृताम् । कुष्ठदर्शने सुतनाशकृतां-पुत्रनाशजाम् । वसनं-वस्त्रं तद्दर्शने अर्थनाशकृताम् । अम्बुद्र्शने धान्य[नाश]कृताम् । जीरकद्र्शने तनयस्य-पुत्रस्य नाशकृताम् । गन्धमांस्या द्विशफानां-द्विपद्नाशकृताम् । शतपुष्पया चतुःशफानां-चतुष्पद्विनाश-कृताम् । तगरेण क्षिते:-भूमेः नाशकृताम् । एतैः 'कीर्त्तितैः' उचरितैर्वा 'दृष्टैः' अवलोकितैर्वा विनाशहेतोः पृच्छा 20 भवति । तथा च परासरः-"'पिप्पलीनां दर्शने प्रदुष्टस्त्रीकृतां चिन्ताम्, मरीचकस्य पापपुरुषकृताम्, शृङ्गबेरस्य मृतचिन्ताम्, अजाज्याः सुतनाशकृताम्, रोध्रस्याध्वनाशकृताम्, मुस्तस्य सर्वनाशकृताम्, कुष्टस्य सर्वनाशकृताम् वसनस्यार्थनाशकृताम्, तगरस्य भूमिनाशकृताम्, शतपुष्पायाश्चतुष्पात्राशकृताम्, मांस्या द्विपदनाशार्थाम्" ॥ १५ ॥ १६ ॥ अन्यद्प्याह—

> न्यग्रोध-मधुक-तिन्दुक-जम्बू-प्रक्षा-ऽऽम्र-बदरजातफलैः। धन-कनक-पुरुष-लोहां-Sद्युक-रूप्योद्यम्बराप्तिरपि करगैः॥ १७॥

25

'न्यग्रोधादिजातफलैः' तत्सम्भवैः फलैः 'करगैः' हस्तस्थैः धनाद्याप्तिभवति । तत्र न्यग्रोधजातफलैः प्रष्टुईस्तस्थै-र्धनाप्ति:-वित्तलाभो भवति। मधुकफलैः कनकस्य-स्वर्णस्याप्तिः। तिन्दुकफलैः द्विपदस्य-पुरुषस्याप्तिः। जम्बूफलैर्लोहस्य। प्रक्षफ्ळैः अंशकस्य-वस्तस्य । आम्रफ्ळैः रूप्यस्य । बदरफ्ळैरुदुम्बरस्य-ताम्रस्येति । तथा च परासरः-"अथ न्यप्रोधफलैहिस्तस्थैः पृच्छेद् धनागममादिशेत्, मधुकोदुम्बरफलैः काञ्चनागमम्, द्विपदागमं तिन्दुकैः, वस्त्रागमं प्रक्षजैः, 30 रूप्यस्य आम्रेः, ताम्रस्य बद्रैः, लोहस्य जाम्बवैः" इति ॥ १७॥ अन्यद्प्याह—

> धान्यपरिपूर्णपात्रं, कुम्भः पूर्णः कुदुम्बवृद्धिकरः। गज-गो-शुनां पुरीषं, धन-युवति-सुहृद्विनाशकरम् ॥ १८॥

धान्यपरिपूर्णं पात्रं कुम्भः पूर्णः कुदुम्बवृद्धिकरः । 'गज-गो-शुनां पुरीषं धन-युवति-सुहृद्विनाशकरं' गजानां हिस्तनां 'पुरीषं' विष्ठा गवां पुरीषं च शुनां—सारमेयानां पुरीषं धनस्य—ऐश्वर्यस्य युवतीनां—स्त्रीणां व्यभिचारं सुहृदां च विनाशं 35 करोति ॥ १८॥ अन्यद्प्याह—

प्रथमं परिशिष्टम्।

305

25

30

पशु-हस्ति-महिष-पङ्कज-रजत-व्याधैर्लभेत सन्दष्टैः। आविक-धन-निवसन-मलयज-कौदोया-ऽऽभरणसङ्घातम्॥ १९॥

पश्चादिभिः पृच्छासमये 'सन्हष्टैः' अवलोकितैः अव्याद्याभरणसङ्घातं—समूहं प्रष्टा लभेत । तत्र पशुद्र्शने पश्चादिभिः पृच्छासमये 'सन्हष्टैः' अवलोकितैः अव्याद्याभरणसङ्घातं—समूहं प्रष्टा लभेत । तत्र पशुद्र्शने आविकस्य—औणिकस्य कम्बलादेलीभः । हस्तिनः—करिणो द्र्शने धनागमः । महिषद्र्शने निवसनस्य—श्रौमवस्त्रस्य, अविकस्य—पद्मस्य द्र्शने मलयजस्य, रजतस्य—हृत्यस्य द्र्शने कौशेयस्य वस्त्रस्य, व्याद्र्वद्र्शने आभरणस्यागमः । तथा च परासरः—"महिषस्य श्रौमवस्त्रागमम्, मणिभाण्डस्य गवाजिनम्, औणिकानां पशुद्र्शने, व्याद्यस्याभरणागमं वदेत्, प्रकृतस्य द्र्शने रक्तवस्त्रचन्दनलाभम्, हृत्यस्य द्र्शने कौशेयवस्त्राणाम्" ॥ १९ ॥ अन्यद्प्याह—

पृच्छा वृद्धश्रावक-सुपरिव्राड्दर्शने नृभिविहिता। मित्र-वृतार्थभवा गणिका-नृप-सुतिकार्था वा॥ २०॥

10 वृद्धश्रावकः-कापालिकः तद्दर्शने-तदालोकने 'नृभिः' पुरुषेः मित्र-द्यूतार्थभवा 'पृच्छा विहिता' कृता पृच्छा । गणिका-वेश्या नृपः-राजा सूतिका-प्रसूता स्त्री तत्कृता ॥ २०॥ अन्यद्प्याह्--

शाक्योपाध्याया-ऽर्हन्निर्यन्थ-निमित्त-निगम-कैवर्तैः। चौर-चमुपति-वाणिज-दासी-योधा-ऽऽपणस्य-वध्यानाम्॥ २१॥

शाक्यादीनां दर्शने चौरादीनां पृच्छा । शाक्यदर्शने चौरकृताम् । उपाध्यायदर्शने चमूपतिकृतां—सेनापतिकृताम् । 15 अर्हतो दर्शने वाणिजकृताम् , निर्श्रन्थदर्शने द।सीकृताम् । नैमित्तिकस्य—दैवविदो दर्शने योधकृताम् । नैगमस्य दर्शने आपणस्थस्य-श्रेष्ठिनः कृताम् । कैवर्तस्य धीवरस्य दर्शने वध्यकृतां चिन्तामिति ॥ २१ ॥ अन्यद्प्याह—

तापसे शौण्डिके दृष्टे पोषितः पशुपालनम्। हृद्गतं पृच्छकस्य स्यादुञ्छवृत्तौ विपन्नता॥ २२॥

तापसे दृष्टे पृच्छकस्य 'हृद्गतं' चित्तस्यं 'प्रोषितः' प्रवासे यः कश्चित् स्थितः तस्य प्रवासिनश्चिन्तनम् । 'शौण्डिके' 20 मद्यास के दृष्टे पशुपालनं चित्तस्थम् । 'उञ्छवृत्तौ' शैलोञ्छवृत्तौ दृष्टे विपन्नार्थिचन्ताम् । तथा च प्रासरः—''निर्प्रन्थ-दृश्गेने दासीपृच्छाम् , वृद्धश्रावकद्शेने मित्रद्यतकृताम् , शाक्यस्य चौरकृताम् , परिव्राजकस्य नृप-सूतिका-गणिकार्थां वा, उपाध्यायस्य चम्पतिकृताम् , नैगमस्य श्रेष्टिकृताम् , नैमित्तिकस्य योधार्थाम् , उञ्छवृत्तीनां विपन्नार्थाम् , अईतो वाणिजकृताम् , तापसस्य प्रोषितार्थाम् , शौण्डिकस्य पशुपालनार्थाम् , कैवर्तस्य वध्यघातकृताम्" इति ॥ २२ ॥ अन्यद्प्याह—

इच्छामि द्रष्टुं भण पर्यत्वार्यः समादिशेत्युक्ते। संयोग-कुरुम्बोत्था लाभैश्वर्योद्गता चिन्ता॥ २३॥

इच्छामीत्याद्युक्ते यथासङ्क्षयं संयोगादिकताम् । तत्रेच्छामि द्रष्टुमिति 'उक्ते' भाषिते संयोगकृतां चिन्तां वदेत् । भणेत्युक्ते कुदुम्बकृताम् । पश्यतु आर्य इत्युक्ते लाभाङ्गकृतां लाभार्थकृताम् । समादिशेत्युक्ते ऐश्वर्योद्गतां चिन्तामिति ।। २३ ॥ अन्यद्प्याह—

निर्दिशेति गदिते जया-ऽध्वजा प्रत्यवेक्ष्य मम चिन्तितं वद । आशु सर्वजनमध्यगं त्वया दृश्यतामिति च बन्धु-चौरजा ॥ २४॥

निर्दिशेति 'गदिते' उक्ते पृच्छा 'जयाध्वजा' जयार्थं कृता जाता अध्वजा वा । 'प्रत्यवेक्ष्य' विचार्य मम 'चिन्तितं' हृद्रतं वदेत्युक्ते वन्धुकृता । सर्वजनमध्यगं द्रष्टारमेवं वक्ति 'आग्रु' श्लिप्रमेव त्वया दृश्यतामिति 'चौर-जाता' तस्करकृता चिन्ता । तथा च परासरः— 'आदिशेत्युक्ते ऐश्वर्यचिन्ताम्, मणेत्युक्ते कुटुम्बचिन्ताम्, इच्छामि अऽ द्रष्टुमिति संयोगचिन्ताम्, पश्यत्वार्य इति लाभकृताम्, निर्दिशेत्यध्वकृतां जयपृच्छां वा, पृच्छामि तावदार्येति वा सम्यक् सम्प्रत्यवेक्षस्वेति वन्धुकृताम्, अथ काले निष्पन्नार्त्तः सहसा बहुजनमध्यगतं दृश्यतामिति पृच्छेचौरकृतां जानी-यादिति ॥ २४ ॥ अथ चौरज्ञानमाह—

#### अङ्गविद्याशास्त्रं सटीकम्।

२७७

अन्तः स्थेऽङ्गे खजन उदितो बाह्यगे बाह्य एव, पादाङ्गुष्ठा-ऽङ्गुलिकलनया दास-दासीजनः सात्। जङ्घे पेष्यो भवति भगिनी नाभितो हृच भार्या, पाण्यङ्गुष्ठा-ऽङ्गुलिचयकृतस्पर्शने पुत्र-क्रन्ये॥ २५॥

'अन्तः स्थेऽङ्गे' अभ्यन्तरस्थे 'अङ्गे' अवयवे स्पृष्टे पृच्छायां चौरः 'स्वजनः' आत्मीय एव 'उदितः' उक्तः । 5 वाह्यगेऽङ्गे स्पृष्टे वाह्यत एवोदितश्चौरः। 'पादाङ्गुष्ठाङ्गुलिकलनया' पादाङ्गुष्टे स्पृष्टे दासश्चौरः, अङ्गुलीषु—पादाङ्गुलीष्व- प्येवं दासीजनः 'स्याद्' भवेत्। जङ्गास्पर्शने 'प्रेष्यः' कर्मकरो भवति। नाभितो भगिनी। हृदि 'भार्या' आत्मीया जाया। पाणिः—हस्तः, हस्ताङ्गुष्टस्पर्शने पुत्रः। अङ्गुलिचयस्पर्शने कन्या—आत्मीया तनया चौरी। एवं कृतस्पर्शने चौर- ज्ञानम्।। २५।। अन्यद्प्याह—

मातरं जठरे मूर्धि गुरुं दक्षिण-वामकौ । बाहू भ्राताऽथ तत्पत्नी स्पृष्ट्वैवं चौरमादिशेत् ॥ २६॥

10

'जठरे' उद्रे स्पृष्टे 'मातरं' जननीं चौरीं वदेत्। 'मूर्घ्नि' शिरिस गुरुम्। दक्षिण-वामकौ बाहू स्पर्शने यथासङ्ख्यं आताऽथ तत्पत्नी, दक्षिणवाहुस्पर्शे आता, वामे तत्पत्नी। 'एवं' अङ्गस्पर्शने दृष्टे 'चौरं' तस्करं 'आदिशेद्' वदेत्। तथा च परासरः— ''वाह्याङ्गस्पर्शने वाह्यं चौरम्, अन्तः स्वकृतम्, तत्र पादाङ्गष्टे दासम्, अङ्गिलेषु दासीम्, जङ्गयोः प्रेष्यम्, जठरे मातरम्, हस्ताङ्गिलेषु दृहितरम्, अङ्गुष्टे सुतम्, नाभ्यां भिगनीम्, गुरुं शिरिस, 15 हृदि भार्याम्, दक्षिणवाहौ आतरम्, वामवाहौ आत्रभार्याम्' ॥ २६॥ अथापहृतस्य लाभाऽलाभज्ञानमाह—

अन्तरङ्गमवमुच्य बाह्यगं स्पर्शनं यदि करोति एच्छकः। श्लेष्म-मूत्र-शकृतस्यजन्नथ पातयेत् करतलस्थवस्तु चेत्॥ २७॥ भृशमवनामिताङ्गपरिमोटनतोऽप्यथवा,

जनधृतरिक्तभाण्डमवलोक्य च चौरजनम्। हृत-पतित-क्षता-ऽस्मृत-विनष्ट-विभग्न-गतो-

20

न्मुषित-मृतायनिष्टरवतो लभते न धनम् ॥ २८॥

अन्तरङ्गमिति । एवंविधेर्निमित्तैः प्रष्टा हतं धनं न लभेत । कैः ? इत्याह—'अन्तरङ्गं' अभ्यन्तरस्थमवयवं प्राप्तं 'अवमुच्य' परित्यज्य बाह्यमवयवस्य स्पर्शनं यदि पृच्छकः करोति । अथवा ऋष्म-मूत्र-शकृतः 'त्यजन्' परित्यजित तत्कालम् । अथवा करतलस्थं—पाणितलस्थं किञ्चिद् वस्तु पातयेत् ॥ २७ ॥

भृतामवनामिताङ्गमिति । अथवा 'भृशं' अत्यर्थं अवनामिताङ्गावयवो अङ्गानामेव परिमोटनं—चटचटाशब्दमृत्पाद्यति । तथा तत्कालं जनभृतं—लोकस्थादेवितरिक्तभाण्डं (?) 'अवलोक्य' दृष्ट्वा । तथा 'चौरजनं' तस्करमवलोक्य ।
अथवा हृत-पतिता-ऽक्षता-ऽस्मृत-विनष्ट-विभग्न-गतोन्मुषित-मृतादि, एषामिनष्टरवतः—शब्दश्रवणात् , आदिग्रहणात्रष्ट-कष्टदृष्टा-ऽनिष्ट-जीर्णशब्दश्रवणात् प्रष्टा हृतं न लभत इति । तथा च परासरः— "अन्यत्र रोगं स्पृष्ट्वा निर्हरणं वा स्रोडममृत्र-पुरीषाणां कुर्यात् , हस्ताद्वा किञ्चित् पातयेत् , गात्राणि वा स्फोटयेत् , कृत-हत-पतित-मुषित-विस्मृत-नष्ट-कष्टा- 30
ऽनिष्ट-भग्न-गत-जीर्णशब्दप्रादुर्भावो वा स्थात् , रिक्तभाण्ड-तस्कराणां दर्शने नष्टस्यालामं विन्द्यात्" ।। २८ ।।

अथ पीडार्थानां मरणाज्ज्ञानमाह—

निगदितमिदं यत् तत् सर्वं तुषा-ऽस्थि-विषादकैः, सह मृतिकरं पीडात्तीनां समं रुदित-क्षुतैः।

''अन्तरङ्गमवमुच्य'' इत्यत आरभ्य यदिदं नष्टचिन्तायां 'निगदितं' उक्तं तत् सर्वं तुषा-ऽस्थि-विषादकैः 'सह' 38 साकं तथा रुदित-क्षुतैः 'समं' सह 'पीडार्तानां' रोगिणां 'मृतिकरं' मरणं करोति । आदिप्रहणात् छिन्न-भिन्न-भृत-दुग्ध-

प्रथमं परिशिष्टम्।

206.

20

25

30

द्ग्ध-पाटितशब्दैरिति । तथा च परासरः—अथो रोगाभिचातत्थर्दि (?)मूत्र-पुरीषोत्सर्ग-केशा-ऽस्थि-भस्म-तुष-विषादानां अशुभानां दर्शने, तथा छिन्न-भिन्न-व्यापन्न-हत-गत-क्षुत-जग्ध-बद्ध-द्ग्ध-पाटित-रुदितशब्दश्रवणे वा रोगिणां मरण-मादिशेत्" ॥ अथ भोजनज्ञानमाह—

अवयवमपि स्पृष्ट्वाऽन्तःस्थं दृढं मरुदाहरे-

दतिबहु तदा मुक्तवाऽत्रं सुस्थितः सुहितो वदेत् ॥ २९ ॥ 'अन्तःस्थं' अभ्यन्तरिथतं 'दृढं' स्थिरमवयवं स्पृष्ट्वा 'मरुद्' वायुं 'संहरेत्' उद्गिरन् पृच्छेत् तदा स पृच्छको

'अतिबहु' अतिप्रभूतमन्नं भुक्तवा 'सुहितः' तृप्तः सुस्थित इति वदेत् ॥ २९ ॥ अन्यद्प्याह—

ललाटदर्शनाच्छ्कदर्शनाच्छालिजोदनम्।

उरःस्पर्शात् षष्टिकारूयं ग्रीवास्पर्शे च यावकम् ॥ ३०॥ ललाटद्शेनाच्छ्कधान्यानां वा दर्शनाच्छालिजौदनं प्रच्छकेन भुक्तमिति वदेत्। उरः नबक्षःस्पर्शात् षष्टिकान्नम् ।

मीवास्पर्शे 'यावकं' यावात्रम् ॥ ३०॥ अन्यद्प्याह—

कुक्षि-कुच-जठर-जानुस्पर्शे माषाः पयस्तिल-यवाग्ः। आखादयतश्रौष्ठौ लिहतो मधुरं रसं ज्ञेयम्॥ ३१॥

कुक्षिस्पर्शे माषा भुक्ताः । कुचौ-स्तनौ तयोः स्पर्शे पयः-क्षीरौदनम् । जठरं-उदरं तत्स्पर्शने तिलौदनम् । । । जन्यद्प्याह—। । जानुस्पर्शे यवागूं-यावकम् । ओष्ठौ आस्वादयतो लिहतो वा प्रष्टुर्मधुरं रसं भुक्तमिति ज्ञेयम् ॥ ३१ ॥ अन्यद्प्याह—

विसक्ते स्फोटयेजिहामम्ले वक्त्रं विकोपयेत्। कटुकेऽसौ कषाये च हिष्केत् छीवेच सैन्धवे॥ ३२॥

'जिह्नां' रसनां विस्के स्फोटयेद्वा प्रष्टाऽम्ले भुक्ते । मुखं विकोपयेत् कटुके 'असौ' पृच्छकः । कषाये भुक्ते हिष्केत् । 'सैन्धवे' लवणे भुक्ते ष्टीवेत् ॥ ३२ ॥ अन्यद्प्याह—

श्रेष्मत्यागे शुष्क-तिक्तं तदल्पं श्रुत्वा ऋव्यादं प्रेक्ष्य वा मांसमिश्रम् । भ्रू-गण्डोष्टस्पर्शने शाकुनं तद् भुक्तं तेनेत्युक्तमेतन्निमित्तम् ॥ ३३॥

ऋष्मणः परित्यागे शुष्कं रूक्षं तिक्तं तद्रलपं च भुक्तम् । 'क्रव्यादं' मांसाशिनं प्राणिनं [श्रुत्वा] 'प्रेक्ष्य' दृष्ट्वा वा तन्मांसिमश्रं भुक्तम् । भ्रूगण्डोष्ठस्पर्शने शाकुनं मांसं 'तेन' प्रष्ट्रा तद् भुक्तमिति । 'उक्तं' कथितमेतद् 'निमिक्तं' चिह्नम् ॥ ३३ ॥ अन्यद्प्याह—

मूर्द-गल-केरा-हनु-राङ्क-कर्ण-जङ्घं च बस्ति च स्पृष्ट्वा। गज-महिष-मेष-राकर-गो-रारा-मृग-महिषमांसयुतम्॥ ३४॥

म्र्ड्रादिस्पर्शने यथाक्रमं गजादिमांसं वक्तव्यम् । मूर्द्धा-शिरस्तत्स्पर्शने गजमांसं भुक्तं वदेत् । गलस्पर्शने माहि-षम् । केशस्पर्शने मेषमांसम् । हनुस्पर्शने शौकरं मांसम् । शङ्कास्पर्शने गोमांसम् । कर्णस्पर्शने शशमांसम् । जङ्कास्पर्शने मृगमांसम् । वस्तिस्पर्शने च माहिषमांसयुतमेव भुक्तमिति ।। ३४ ॥ अन्यद्प्याह——

दृष्टे श्रुतेऽप्यशकुने गोधा-मत्स्यामिषं वदेद् भुक्तम्। गर्भिण्या गर्भस्य विनिपतनमेवं प्रकल्पयेत् प्रश्ने ॥ ३५॥

अश्कुने दृष्टे श्रुते अवलोकिते वा.....गोधामिषं मत्स्यमांसं वा भुक्तं वदेत्। एवमेव गर्भस्य पृच्छायां 'अश्कुने' दुर्निमित्ते दृष्टे श्रुते वा गर्भिण्याः क्षियो गर्भपतनं वदेत्। तथा च परासरः—"तथा क्षिग्ध-दृढमभ्य-न्तराङ्गं स्पृष्टोद्गिरन् पृच्छेद् भुक्तमन्नं विन्दात्। तत्र ललाटस्पर्शे श्रुकानां च दर्शने शाल्योदनम्, उरिस संस्पृष्टे पष्टिकान्नम्, प्रीवायां यावकान्त्रम्, जठरे तिलौदनम्, कुक्षौ माषौदनम्, स्तनयोः क्षीरौदनम्, जान्वोर्यावकमा-स्वादयेत्, ओष्टौ वा परिलेढि मधुरम्, विसके जिह्नां वा स्फोटयेत्, अन्ले मुखं विकृणयेत्, कदुके हिष्केत्, कषाये

#### अङ्गविद्याशास्त्रं सटीकम्।

निष्ठीवेत्, तिक्ते शुष्के श्रेष्माणमुत्स्जेदिति, लवणम् । कव्यादानां दर्शने मांसप्रायम् । तत्र भ्रू-गण्ड-जिह्वौष्टसंस्पर्शने शाकुनम्, हन्वोर्वाराहम्, कर्णयोरछागम्, जङ्घयोर्गाम्, केशानामौरभ्रम्, शङ्खयोर्गव्यम्, वस्ति-गलयोर्माहिषम्, मृप्नि कौञ्जरम्, पाटित-छिन्न-भिन्नानां दर्शने श्रवणे गोधा-मत्स्ययोर्मांसमिति ॥ ३५॥ अथ गर्भिण्या गर्भज्ञानमाह—

## पुं-स्त्री-नपुंसकारूये दृष्टेऽनुमिते पुरःस्थिते स्पृष्टे । तज्जनम भवति पाना-ऽन्न-पुष्प-फलदर्शने च शुभम् ॥ ३६॥

गर्भपृच्छायां पुरुषे 'दृष्टे' अवलोकिते 'अनुमिते' विकृते 'पुर:स्थिते' अग्रतः स्थिते स्पृष्टे वा तस्मिन् तस्मिन् 'तज्जन्म भवति' पुंजन्म भवति । एवं स्त्रियां दृष्टायां च पुर:स्थितायां वा स्पृष्टायां स्त्रीजन्म । नपुंसकास्त्र्ये दृष्टे स्पृष्टे पुर:स्थितेऽनुमिते नपुंसकजन्म भवति । 'पाना-ऽन्न-पुष्प-फलद्र्शने च शुभं' इति पानस्य—आसवस्य अन्नस्य—भोजनादेः पुष्पाणां—कुसुमानां फलानां च द्र्शने 'शुभं जन्म' सुखप्रसवो भवति ॥ ३६ ॥ अन्यद्ष्याह—

# अङ्गुष्टेन भूदरं चाङ्गुलीर्वा स्पृष्ट्वा पृच्छेद् गर्भचिन्ता तदा स्यात्। मध्वाज्यादौईम-रत्न-प्रवालैरग्रस्थैर्वा मातृ-धात्र्यात्मजैश्च ॥ ३७॥

स्त्री स्वाङ्गुष्ठेन भ्रूयुगमुद्रं वाऽङ्गुलीर्वा सृष्ट्वा पृच्छेत् तदा गर्भचिन्ता 'स्याद्' भवेत् । अथवा 'अमस्थितैः' पुरोऽवस्थितैः 'मध्वाज्याद्यैः' मधु—माक्षिकं आज्यं—घृतम्, आदिमहणात् पुंनामभिः शोभनफलैश्च, तथा 'हेम-रत्न-प्रवालैः' हेम—स्वर्णं रत्नानि—मणयः प्रवालं—विद्यमम्, तथा 'मातृ-धाज्यात्मजैश्च' माता—जननी धात्री—स्तनदायिनी आत्मजः—पुत्रः, एतैरप्यमस्थैर्गर्भपृच्छां जानीयात् । तथा च प्रासरः—''अथ स्त्री भ्रुवौ जठरमङ्गुष्ठेनाङ्गुलिं स्पृष्ट्वा 15 पृच्छेद् गर्भचिन्तां जानीयात्, तथा फल-च्छायावृक्ष-प्रवाला-ऽङ्कुर-मधु-घृत-हेम-गर्भ-प्राजापत्यं वा मातृ-धात्री-पुत्रनिर्दर्शनशब्दप्रादुर्भावे गर्भपृच्छामेव'' ॥ ३० ॥ अन्यद्प्याह—

### गर्भयुता जठरे करगे स्याद् दुष्टनिमित्तवज्ञात् तदुदासः। कर्षति तज्जठरं यदि पीडोत्पीडनतः करगे च करेऽपि॥ ३८॥

'जठरे' उद्रे 'करने' हस्तगते हस्तेन स्पृष्टे स्त्री गर्भयुता 'स्याद्' भवेत् । तस्मिन्नेव प्रच्छासमये 'दुष्टनिमित्त- 20 वशाद्' दुष्टनिमित्तदर्शनात् क्षुत्-पतित-भग्न-विनष्ट-दग्ध-श्लीणादिदर्शन-श्रवणात् 'तदुदासः' गर्भपतनं भवति । अथवा तज्जठरं 'पीडोत्पीडनतः' पीडमईनं कृत्वा कर्षति कद्भवत्, 'करने च करेऽपि' हस्तं हस्तेन वाऽवलम्ब्य प्रच्छिति तथापि तदुदास इति ॥ ३८ ॥ अथ गर्भग्रहणे कालज्ञानमाह—

# घाणाया दक्षिणे द्वारे स्पृष्टे मासोऽन्तरं वदेत्। वामेऽब्दे। कर्ण एवं मा द्वि-चतुर्घे श्रुति-स्तने॥ ३९॥

अङ्गुष्टेनेत्रनुवर्त्तते । 'व्राणायाः' नासिकाया दक्षिणे 'द्वारे' श्रोतिस अङ्गुष्टेन रपृष्टे गर्भग्रहणे मासोऽन्तरं 'वद्द्' ब्रूयात् , मासेन गर्भग्रहणं भविष्यतीति । वामे श्रोतिस रपृष्टे 'अब्दौ' वर्षद्वयमन्तरम् , वर्षद्वयेन गर्भग्रहणं भवतीति । एवं वामे कर्णे वर्षद्वयेनैव । माःशब्देन मास उच्यते, श्रुतिः—कर्णः दक्षिणे कर्णच्छिद्रे रपृष्टे मासे द्विन्नं—द्विगुणम् , मासद्वयेन गर्भग्रहणं भवतीति । वामे वर्षद्वयेन स्तनस्पर्शने । माश्रातुर्नं—चतुर्मासैः स्तनद्वयस्पर्शनेनेति ॥३९॥ अन्यद्प्याह—

# वेणीमूले त्रीन सुतान कन्यके द्वे कर्णे पुत्रान पश्च हस्ते त्रयं च। अङ्गुष्टान्ताः पश्चकं चाऽनुपूर्व्या पादाङ्गुष्टे पार्ष्णियुग्मेऽपि कन्याम्॥ ४०॥

वेणी-केशकलापः तन्मूले पृच्छायां स्पृष्टे त्रीन् 'सुतान्' पुत्रान् द्वे कन्यके जनयिष्यसीति वक्तव्यम्। 'कर्णे' कर्णयुग्मे स्पृष्टे पुत्रान् पञ्च। हस्तयोः स्पर्शने पुत्रत्रयं च। कनिष्ठिकाङ्कुलेरारभ्याङ्गुष्ठाङ्गुलिं यावदानुपूर्व्या क्रमेण पुत्रपञ्चकं सूते। तत्र कनिष्ठिकास्पर्शने एकं पुत्रम्, अनामिकास्पर्शने द्वौ, मध्यमायां त्रयः, तर्जन्यां चत्वारः, अङ्गुष्टे पञ्च। पादाङ्गुष्टे स्पृष्टे पार्ष्णियुग्मेऽपि स्पृष्टे कन्यामेकां सूते।। ४०।। अन्यद्प्याह—

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

२७९

10

25

प्रथमं परिशिष्टम्।

260

15

सच्या-ऽसच्योरसंस्पर्शे स्ते कन्या-सृतद्वयम् । स्पृष्टे ललाटमध्या-ऽन्ते चतु-स्त्रितनया भवेत् ॥ ४१ ॥

सन्यं—दक्षिणमूरु तत्संस्पर्शे कन्याद्वयं सुतद्वयं च सूते। असन्ये—वामेऽप्येवमेव। ललाटमध्या-ऽन्ते स्षृष्टे यथासङ्क्यं चतुस्तितन्या भवेत्, ललाटमध्ये स्पृष्टे चतुस्तन्याः—चतुःपुत्राः, ललाटान्ते त्रितन्या भवेत्। तथा च प्रासरः—
5 ''तत्र जठरस्पर्शने गर्भिणीमेव ब्रूयात्, अङ्गष्टेन नासाश्रोतासि दक्षिणे कुर्यान्मासान्तेन गर्भप्रहणम्, वामे द्विवर्षान्तरेण, कर्णच्छिद्रे मासद्वयेन, वामे वर्षद्वयेन, स्तन्योरङ्गष्टेनैव स्पृशेचतुर्भिर्मासैः। पीठमर्द-कचान्तरे कृत्वोपरं कण्डूयेत्, अप्र-हस्तं हस्तेनावगृद्ध वा पृच्छेद्, भग्नलोहिका-विधरउद्दालक-कुठार-सुतवित-भग्नदर्शन-श्रवणे पंजन्म विन्द्यात्, स्त्रीपुंसंज्ञानां विश्वात् । तथाऽन्न-पान-पुष्प-फलं प्रेक्ष्य द्वि-चतुष्पदामन्यद्रव्याणां पुंसंज्ञकानां दर्शन-श्रवणे पंजन्म विन्द्यात्, स्त्रीपुंसंज्ञानां स्त्रीपुंजन्म, नपुंसकाख्ये नपुंसकानाम्। अथ विशेषः—वेणीमूलमतिगृद्ध पृच्छेत् तस्य 10 द्वित्रान् पृत्रान् जनयिष्यसीति ब्रूयात्, ललाटमध्यं स्पृशन्तीति चत्वार्यपत्यानि, ललाटान्तं त्रीणि, कर्णयोः संस्पर्शे पञ्चा-पत्यानि विन्द्यात्, हस्ततलसंस्पर्शे त्रीणि, कनिष्ठा-ऽनामिका-मध्यमा-प्रदेशिनी-तर्जन्यङ्गष्ठानामेक-द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चापत्यानि, दक्षिणोरुस्पर्शे द्वौ पुत्रौ दे कन्यके जनयिष्यसीति, वामस्य तिस्रः कन्यका द्वौ पुत्रौ, पादाङ्गुष्ठस्य कन्यकैका, पाष्ट्याँ-कन्यकैकैव" इति ॥ ४१ ॥ अथ गर्भिण्याः कस्मिन् नक्षत्रे जन्म भविष्यतीति तष्वार्यतीति तष्वार्यमीहि—

हिरो-ललाट-भ्रू-कर्ण-गण्डं हनु-रदा गलम् । सन्योऽपसन्यः स्कन्धश्च हस्तौ चिवुक-नालकम् ॥ ४२ ॥ उरः कुचं दक्षिणमप्यसन्यं हत्पार्श्वमेवं जठरं कटिश्च । स्किक्पायुसन्ध्यूरुयुगं च जानू जङ्गेऽथ पादाविति कृत्तिकादौ ॥ ४३ ॥

सूते इत्यनुवर्तते । पृच्छासमये गर्भिण्याः शिरःप्रभृतिसंस्पर्शने कृत्तिकादौ नक्षत्रे जन्म विन्द्यात् । 'शिरः' मूर्द्धानं संस्पृशेत् कृत्तिकानक्षत्रे जन्म भवति, गर्भिणी सूते । छछाटे रोहिण्याम्, भ्रुवोर्मृगशिरे, कर्णयोराः 20 र्रायाम्, गण्डयोः पुनर्वसौ, हन्त्रोः पुष्ये, रदाः—दन्तास्तेष्वश्लेषायाम्, गछे—प्रीवायां मघासु, सब्ये—दक्षिणस्कन्धस्पर्शने पूर्वफल्गुन्याम्, अपसब्ये—वामस्कन्धस्पर्शने उत्तराफल्गुन्याम्, हस्तयोः स्पर्शने हस्ते, चिबुके—आस्याधोभागे चित्रायाम्, नालके—वक्षःसन्धौ स्वातौ, उरसि—वक्षसि विशाखायाम्, दक्षिणकुचस्पर्शेऽनुराधायाम्, असब्ये—वामे ज्येष्ठासु, हृदि मूले, पार्थद्वयं 'एवं' प्राग्वत्, दक्षिणपार्थे पूर्वापाढासु, वामपार्थे उत्तरापाढासु, जठरे अवणे, कट्यां धनिष्ठायाम्, स्किग्—गुदसन्धिस्पर्शने शतभिषजि, दक्षिणोरुस्पर्शने प्राग्मद्रपदायाम्, वामे उत्तरभद्रपदायाम्, जान्वो रेवत्याम्, जङ्कयोरिश्वन्याम्, पादयोर्भरण्यामिति । तथा च परासरः— "शिरसि स्पृष्टे कृत्तिकासु जन्म विन्द्यात्, छलाटे रोहिण्याम्, भ्रुवोः मृगशिरसि, कर्णयोराद्रायाम्, गण्डयोः पुनर्वसौ, हन्त्रोस्तिष्ये, दन्तेष्वश्लेषायाम्, पीवायां मघासु, दक्षिणासे प्राक्फल्गुन्याम्, उत्तरायां वामे, हस्ते हस्तयोः, चिबुके चित्रायाम्, खातौ नालके, उरसि विशाखायाम्, दक्षिणो स्तनेऽनुराधायाम्, वामे ज्येष्ठसु, हृदि मूले, दक्षिणपर्श्वे प्रागाषाढासु, उत्तराषाढास्वपरपार्थे, जठरे अवणे, अविष्ठासु श्रोण्याम्, स्किग्गुदयोर्वरुणे, दक्षिणे प्राक्प्रोष्टपदायाम्, वामेनोत्तरायाम्, जानुभ्यां पौष्णे, जङ्कयोराश्विने, अभरण्यां पादयोः" इति ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ अथोपसंहारा [ र्थमाह— ]

इति विरचितमेतद् गात्रसंस्पर्शलक्ष्म, प्रकटमभिमतास्यै वीक्ष्य शास्त्राणि सम्यक् । विपुलमतिरुदारो वेत्ति यः सर्वमेत-त्ररपति-जनताभिः......।। ४४॥

[॥ अप्रे खण्डितोऽयं प्रन्थः॥]

# द्वितीयं परिशिष्टम् अंगविजाए सदकोसो ।

|                          |                         |                                | )                                       |                         |                       |            |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| शब्द                     | पत्र                    | शब्द                           | पत्र                                    | शब्द                    | पत्र                  |            |
|                          | ·· अ                    | अग्गिवेस्स                     | गोत्र १५०                               | अज्ञजोणि                |                       | 939        |
| अइराणी                   | देवता ६९-२०५-२२३        | अरिगहोत्त                      | 909-222                                 | अज्ञणी                  | भाण्ड                 | 993        |
| अइरिका                   | देवता ६९                | अगोय                           | 973                                     | अज्ञय                   | पितामह                | २१९        |
| अकरपट्टक                 | 996                     | अग्गेयया                       | 926                                     | अज्ञव                   | आर्थ १३४-             | -960       |
| भकंत                     | अप्रिय १२०              | अग्घणमाणं [पडलं]               | २५३                                     | अजा                     | देवता                 | २२३        |
| अकिट्ठामास               | . 202                   | अग्धायते                       | आजिव्रति ८३                             | अज्ञाधिउत्थं            | देवता                 | २२४        |
| अकोडित                   | अकुच्चित ? १४८          | अग्घाहिति                      | भाघास्यति ८४                            | अजिया                   | आर्यिका               | ३३         |
| अकोसीधण्ण                | 906                     | अघोसा                          | १५३                                     | अज्जुण                  | वृक्ष                 | ६३         |
|                          |                         | अचपला                          | 49                                      | अज्झप्पवित्त            | अध्यात्मवृत्त         | 9          |
| अक्खक                    | आमू. ६०-६५              | अचला                           | देवता ६९                                | अज्ञायी                 | गोत्र                 | 940        |
| अक्खपूप                  | भोज्य १८२               | अचलाय                          | अचलायाम् १८                             | अज्झेणणासित ?           | क्रिया.               | 386        |
| अक्खमालिका               | आमू. ७१                 | अचवलाई<br>अचवलाई               | १२८                                     | अञ्झोआताणि              |                       | ९२         |
| अक्लाम                   | अक्षाम ४३               |                                |                                         | अद्वालय                 |                       | -518       |
| अक्खारित ?               | क्रिया. १४८             | अचवले                          | 924                                     | अद्यगत                  | अद्विगात              | २१६        |
| अविखकूड                  | अक्षिकूट ७२-१२३         | अचिरुद्वित                     | अचिरोत्थित २४९                          | अटुकालिका               | सुरा                  | 253        |
| अक्खिगुलिका अ            | ाक्षिगुलिका-कंनीनिका ६६ | अच्चत्थकार                     | अत्यर्थकार २३९                          | भट्ठक्खाणंसि            | अर्थाख्याने           | 30         |
| अक्खिगूधक                | अक्षिगूथ १७८-२०३        | अच्चत्थहसित                    | भत्यर्थहसित ३५                          | भट्टखुत्तो              | अष्टकृत्वः            | 188        |
| अविखबत्तिणी              | अक्षिपत्रिका ६६         | अच्छीण                         | अत्यालीन ८७                             | अटुपद                   | भर्थपद                | Ę          |
| अक्खीणमहाणस              | । अक्षीणमहानसरुव्धि ८   | अचा                            | . अर्चा १४७                             | अट्टमय                  | आभू.                  | १६२        |
| अक्खुजंत ?               | 200                     | अचाड्क                         | अत्यायिक ३७                             | अट्टमसाधणी              | अष्टमसाधनी            | 6          |
| अक्खोडित                 | आस्फोटित २५१            | अचाइत                          | अत्यायित ४१                             | भट्टमंगलक               | कण्ठआभू. ६५           |            |
| अक्खोडिय                 | आस्फोटित १८१            | अच्छणक                         | आसनक १३६                                | अटुमंडल                 | -200                  | 318        |
| अक्खोल                   | फल ६४-७१                | अच्छदंत                        | पर्वत ७८                                | अटुविधि                 | अर्थविधि              | 20         |
| अखई                      | अक्षयिका १८             | अच्छभछ                         | चतुष्पद ६२                              | अट्टाहिक                | अष्टाहिक              | 120        |
| अखुयाचार                 | अक्षुद्राचार ४          |                                | जादित १३,०-१७०                          | अट्टिक                  | अस्थिक (?)            | 34         |
| अगणिकाइयाणि              | 46                      | अच्छाद                         | वस्त्र २२१                              | अद्विकमय                |                       | -223       |
| अगतिसंपन्न               | १७३                     | भच्छाद्ण                       | आच्छादन १९०                             | अद्विमिजा<br>अस्त्रिकार | अस्थिमजा<br>गोत्र     | 904        |
| अगल्ल                    | आकल्य १४३               | अच्छायित                       | आच्छादित १६८<br>सर्पजाति ६३             | अट्टिसेणा<br>अडिल       |                       | 940<br>89  |
| अगोलिक                   | गुडवर्जित भोज्य १८२     | भज                             | सर्पजाति ६३<br>चर्मवस्र २३०             | अडुोदित<br>अडुोदित      | चतुष्पद<br>अर्द्धोदित | 180        |
| अगोलीय                   | गुडवर्जित भोज्य १८२     | अजिणगकंचुक -                   |                                         | अणणमणताय                | अनन्यमनस्तया          | 40         |
| अगिग                     | 99                      |                                | र्मवस्त्र २२१-२३०<br>प्राणिज वस्त्र २२१ | अणपभूय                  | भनात्मभूत             | 90         |
| अग्गिइंद्गिग             | देवता २०५               | अजिणप्यवेणी                    |                                         |                         | अनभिचि(जि)त           | 30         |
| अग्गिउपजीवि              | कर्माजीविन् १६०         | अजिणविळाळ                      | पशु २२७<br>अजिन २३०                     | अणामायत<br>अणामावुत्त   | अन्तियुत्त            | 142        |
| आग्गिउपजात्य<br>आग्गिगिह | अधिगृह १३६              | अजीण<br>अजीणकंबल               | नाजन २३०                                |                         | अनामपुरा              | 93         |
|                          | अग्निगृह ४३             | अजीणप्पवेणिका<br>अजीणप्पवेणिका | प्राणिज वस्त्र २३०                      |                         | अक्षत                 | 30         |
| अग्गिघर                  | वेवता २०४               | अजोगवहा                        | अयोगवाहाः १५३                           |                         | गुल्मजाति             | ६३         |
| अग्गिमारुय               | गोत्र १५०               | अजा                            | भार्य १३१-१४९                           |                         | आमू.                  | <b>६</b> 4 |
| अग्गिरस शंग              | ० ३६                    | Alat                           |                                         |                         | 4                     |            |
| અંગ                      |                         |                                |                                         |                         |                       |            |

|            | 11       |
|------------|----------|
| अंगविज्ञाए | सद्दकासा |

| २८२ अंगविजाए सहकोसो |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                                     |       |                         |                            |      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|------|
| 101                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          | पत्र                                |       | शब्द                    | पत्र                       |      |
| হাত্ত্              | पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शब्द                 |          |                                     | 900   | अद्धकोसिजिक             | वस्त्र                     | ७१   |
| भणंतरपच्छाकड        | अनन्तरपश्चात्कृत २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The Company          |          | भुनक्ति                             | ६२    | अद्वेत्ताणि             |                            | २०७  |
| अणंतरपुरक्खड        | अनन्तरपुरस्कृत २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          | अतः परम्<br>धान्य                   | 348   | अद्धपछित्थिका           | अर्धपर्यस्तिका             | 96   |
| अणंतोहिजिण          | of the art of the art of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अतसी                 | •        | ५७–९२-                              |       | अद्धसंविट्टरत           |                            | 828  |
| अणाउत्त             | अनायुक्त १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |                                     | 588   | अद्धसंबुताय             | अर्धसंवृतया (              | १८५  |
| अणागतजोणि           | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          | अतिकृपण<br>भोज्य ६४                 |       |                         | कण्ठआभू. ६५-               | 982  |
| अणागताणि            | ५७-८३-१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          | माज्य ६४                            | 138   | अद्धाकाल अज्झाय         |                            | 993  |
| अणादिता             | देवता ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |                                     | 336   | अधभूतत्थ                | यथाभूतार्थ                 | ५९   |
| अगाधारयमाग          | क्रिया १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |                                     | 33    | अधमजोणि                 |                            | 180  |
| अणापस्सय            | अन्पश्रय ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          | अतिकाम्यत्                          | 94    | अधरुत्तरुमिरे ?         |                            | 384  |
| अणायकाणि            | 70-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          | अतिश्रेष्ठ                          | 308   | अधापुच्व                | यथापूर्व १-५-९-            | 384  |
| अणावलोइयते          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <sup>५</sup> अतिफुह  |          | अतिस्फुटित                          |       | अधामय                   | यथामत                      | ९०   |
| अणावलोक             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <sup>8</sup> अतिमंग् |          | अतिअग्रुभम्                         | ९५    | अधिकंतण ?               |                            | ч    |
| अणाबुहिसुबुहि       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अतिमु                |          |                                     | २३२   | अधिकमणक                 | उत्सव ? ९८-                | 929  |
| भणिकुज              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अतिमुत्त             |          | <b>बृक्ष</b>                        | ६३    | अधिज                    | अध्येत                     | 90   |
| अणिस्सरा            | 46-999-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 411/1/36             | उय       |                                     | १७२   | अधिवसिस्सित             | अधिवत्स्यति                | 992  |
| अणुक                | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भातवर                | गणि      | 40-69                               |       | अधिवास                  | दोहद                       | 302  |
| भणुजल               | अनुज्वल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <sup>8</sup> अतिवि   | ह्रढ     |                                     | 996   | अधीयता                  | तृतीय <mark>ैकवचनम्</mark> | 4    |
| भणुतुरित            | अनुत्वरित २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आतहर                 | ति       | क्रिया.                             | 900   | अधीयाण                  | क्रिया.                    | ५६   |
| अणुद्त्त            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | े अत्तभा             | वपरिक्खा |                                     | 33    |                         |                            | २७   |
| अणुपहुतामास         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६ अत्तभा             | वपरीणाम  |                                     | 99    | अधोगागार ?              |                            | 200  |
| अणुपुच्चसो          | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ९ अत्तमा             |          | आत्ममान                             | 9 8   | अधोभागामास              |                            | १५३  |
| अणुयोगजोणि          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८ अत्थज              | णी       | ५३-५                                | 4-936 | अनुनासिका               |                            | 343  |
| अणुयोगविधि          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27:07                | यकत्थताय | अर्थार्थिकार्थतया                   | 330   | अनुस्वार<br>अन्नोसक्तित | अन्यावष्विकत               | 186  |
|                     | अनुलिस १३०-१६८-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                     | 988   |                         | अपकृष्ट                    | 88   |
| अणुलेवण             | दोहदप्रकार १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          | अर्थपीडा                            | 22    |                         | अपकर्षत्                   | 188  |
| अणुल्लायित ?        | क्रिया. ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 -                  |          | आस्तरक १७-६९                        |       |                         | अपकर्षित                   | 988  |
|                     | मि अनुव्याख्यास्यामि ७-१३<br><del>-वि</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अत्थवा               |          | अर्थव्यापत्                         |       | 21141911                | अपकर्षती                   | 145  |
| अणुवक्खयिस्स        | ॥म<br>जुब्याख्यास्यामि ५–१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          | अर्थसत्य                            |       | or this gare            | अपकर्षयेत्                 | 142  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९७ अत्थार            |          | र्थाय चतुर्थी एकव                   |       | जानगर् हुन्ता           | अपक्षप्यत्<br>अपक्षिप्त    | 36   |
|                     | गमि अनुन्याख्यास्यामि २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          | नाय प्रधान दुन्य<br>नायम्-अर्थलाभम् |       |                         | अपक्षिप्त १६९              |      |
| अणुसूयक             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ० अत्थित             |          | क्षुद्रजन्तु                        |       |                         | भोज्य                      | 962  |
| अणुस्सित्त          | अनुत्सिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |                                     |       |                         |                            |      |
| अणूणि               | 46-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | णायक     | आस्तृत ११<br>, अर्थोपनायक           |       |                         |                            | -909 |
| अणे                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          | , जवापनायक                          |       | ગવગાામહ                 | क्रिया.                    | 303  |
| अणेब्वाणि           | 0 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | ાય દ     |                                     | 200   | or doubleton            | क्रिया.                    | १६९  |
| अणोक्कंत            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५ अदसी<br>१२ अदंसा  | n m      | धान्य                               |       | -11.10                  |                            | -१३५ |
| अणोज                | No the last of the |                      |          |                                     | 90    | of 4 miles              | क्रिया.                    | 163  |
| अणोदुग              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३ अदंसण             |          |                                     | 3-150 |                         | अप्रमार्जितापमृष्ट         | २५   |
| अणाजुग              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५७ अदिति             |          | देवता                               |       |                         | 9 द ९ - 9 ७ ९              |      |
| अण्णजोणी            | 46-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          | गदर्शमण्डल ११                       |       |                         | अवमक                       | 94   |
| भण्णेयाणि           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४ अद्दारि           |          | वनस्पति                             |       |                         | अवमतर                      | ९५   |
| ज्यपाय[[ण           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६ अद्धक              | वहुग     | भाण्ड                               | ६     | अपमयापमय                | अवमकावमक                   | ९५   |

| शब्द                      | पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शब्द                        | पत्र                          |      | शब्द         | पत्र           |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|--------------|----------------|------|
| अपमाणसंपण्ण               | 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अप्पसण्णतरा                 |                               | 992  | अभिणंदित     | क्रिया. १६८    | -900 |
| अपयात क्रिय               | ग. १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अप्यसण्णा                   |                               | 46   | अभिधम्मीय    | अभिधार्मिक     |      |
| अपरायित अपरावि            | तेत ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भप्पसत्थऽज्ञाय              |                               | 388  | अभिप्पायक    |                | 949  |
| अपरिमित                   | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अप्पसत्थभा                  | गोत्र                         | 940  | अभिमट्ट      | 24             | -330 |
| अपरिमिताणुगमण             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अप्पसत्थमज्झायं             |                               | 386  | अभिमजित      | अभिमार्जित     | 29   |
| अपरिमेज अपरिमेय           | 885-083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अप्पाणे                     | आत्मनि                        | 9    | अभिमजितामास  |                | २०१  |
| अप्छिखित किंग             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अप्पिया                     | 46-                           | -353 | अभिमिछंते    | अभिमीलति       | 38   |
| अपलोकणिका शीर्ष आ         | The Party of the P | अप्पुट्ठितविभासा            |                               | ४६   | अभिवहण       | उत्सव ?        | 189  |
| अपलोलित क्रिया. १६९-      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अप्पुट्ठिताणेक्कवीसं        |                               | 1-84 | अभिवंदहे     | अभिवन्दे       | 4-8  |
| अपवद्दित अपवर्ति          | तंत १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अप्पोवचया                   | 101 20                        | -338 | अभिसंगत      | क्रिया.        | 956  |
| अपवत्त अपवृ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अप्फिडित                    | आस्फिटित                      | 188  | अभिसंथुत     | अभिसंस्तुत     | 900  |
| अपवाम                     | ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | कोटित १६८-१७०                 | -१७६ | अभिहट्ट      | अभिहष्ट ३९     | -930 |
| अपविद्व                   | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अप्फोतिका                   | वनस्पति                       | 90   | अभुदइक       | अभ्युद्यिक     | 929  |
| अपविद्ध                   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अप्फोय                      | <b>बृक्ष</b>                  | ६३   | अभोगाकरिणी ? | कर्माजीविन्    | ६८   |
| अपव्वाम                   | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अबुद्धीरमणा                 | ५८-१२२                        |      | अमणुण्ण      | अमनोज्ञ        | 30   |
| अपसक्तंत अपष्वष्क         | त् १४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अब्भराया                    | देवता                         | £9   | अमिल         | भाण्ड          | ७२   |
| अपसण्णअपसण्णा             | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अब्भवालुका                  | मृत्तिका                      | २३३  | अमिला        | अविला          | २३८  |
| अपसण्णामास                | २०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अब्भेतरअब्भेतरक             |                               | ८६   | अम्हरि       | रोग            | २०३  |
| अपसन्व अपसन्              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अब्भंतरजोणि                 |                               | 336  | अयकण्ण       | <b>बृक्ष</b>   | ६३   |
|                           | <b>ES-303</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अब्भंतरितामास               |                               | 58   | अयकण्ण       | फल             | २३२  |
| अपस्सयम्हि अपश्र          | ये ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अब्भंतरपरियरण               |                               | १३६  | <b>अयमार</b> | वृक्ष          | ६३   |
| अपस्सयविहि अपश्रयविधि     | 9-90-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अब्भेतरबज्झा                |                               | 66   | अयसा         | सुरा           | 969  |
| अपस्सया सत्तरस            | 99-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अब्भंतरबाहिराणि             | 40-                           | -926 | भयसीतेल      |                | २३२  |
| अपस्तिअ अपश्रित अपार्श्वि | क ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अब्भंतरंतराणि               |                               | 326  | भयेलका       | भजैडकौ         | १६६  |
| अपहट्ठ अपह                | ष्ट २१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अब्भंतराणंतरिया             |                               | 60   | अयो          | भतः            | 88   |
| अपहरितक अपहर              | क १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अटभंतराणि                   | ५७-८७-९०                      |      | अयोगक्खेम    | भयोगस्रेम      | १६२  |
| अपहित अपह                 | त १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अब्भंतरापमट्ट               |                               | २५   | अरक          | कृमिजाति       | ६९   |
| अपंगुत अप्रावृ            | त १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अब्भेतरामास                 | 130-                          |      | अरकूडक       | धातु           | 586  |
| अपातयं अपातप              | म् ७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अब्भेतरावचर<br>अब्भाकारिक ? | कर्माजीविन्<br>कर्माजीविन् ६७ |      | अरऌसा        | वृक्षजाति      | 90   |
| अपातव अपात                | ाप ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अब्साकारिक !                | कर्माजीविन् ८८-               |      | अरस्स        |                | 255  |
| अपावुणंत अप्रावृण्व       | त् ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                               |      |              | लघट ३०-३१-६९   |      |
| अपिधावधिकधा ?             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | अभ्रतलपलायित                  |      | भरंजरमूल     |                | १३६  |
| अपीलये ?                  | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अव्भितरगिह                  | अभ्यन्तरगृह                   | 130  | अरंजरवली     |                | 90   |
| अपीलित अपीरि              | ते २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अविंभतराभिमद्व              | त्कृष्ट-अभ्युःकथित            | २५   | भरिट्ठ       | देवता          | 508  |
| अपी(वि)त्ररा              | 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अब्भुकारत जन्यु             |                               | 3-90 | अरिट्ठा      | सुरा ६४-१८     |      |
| अप्पणामंतो अपनामय         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | अभ्युत्तिष्ठति                | 189  | अलकपरिक्खेव  | भलकपरिक्षेप    | 48   |
| भ्रप्पणिं आत्म            | नि ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अब्भुत्तिट्टति              | अभ्युत्प्लवते                 | 383  | अलगा         | देवता          | २२३  |
| अप्पणी आत्मनि १०-१        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अब्भुप्पवति                 |                               |      | अलत्तक       | अलक्तक         | १६२  |
| अप्पणीयक आत्मीयक ११-      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अभत्तीण                     | अभक्तया                       | 8    |              | वणवर्जित भोज्य | 963  |
| अप्पणोक आत्मीय            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अभिकंखित                    | अभिकाङ्क्षित                  | 190  | भलसंदक       | धान्य          | 250  |
| अप्पणिणया ?               | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अभिजिय ?                    | क्रिया.                       | 999  | अलंकित       | भलङ्कृत        | 386  |
|                           | 922-929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अभिणवभोयणं                  |                               | 960  | भलंदक        | भाण्ड          | ६५   |
| भप्यम्जित अप्रमावि        | ति २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभिणव्व                     | अभिनव                         | 384  | भलंदिका      | भाण्ड          | ७२   |

| अंगविजाए सहकोसो           |                                  |            |                            |                           |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|---------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 268                       |                                  |            |                            | पत्र                      |            | शब्द               | पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .7                        |
| शब्द                      | पत्र                             |            | शब्द                       | अन्यक्तपृष्ट              | ३६         | अस्सायेति          | आस्वादते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900                       |
| अलि ?                     |                                  |            | अब्वत्तपुच्छित             |                           |            | अस्सारोध अ         | धारोह कर्माजीविन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५९                       |
| अलित्तककारक .             |                                  |            | अव्वंग                     |                           |            | अस्सावित           | आश्रावित १३३-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८६                       |
| भलिंद                     | भाण्ड                            | ६५         | अब्बापण्णामास              |                           |            | अस्सिणो            | देवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०४                       |
| अञ्चीणमञ्जीण              | भालीनालीन                        | 00         | अब्बाबाधा                  |                           | 40         | अस्सोत्थ           | फल '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३१                       |
| अवक ?                     |                                  | 385        | अन्त्रोआताणि<br>अन्त्रोकडू |                           | 33         | अहरहं              | अहरहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40                        |
| अवकडुति                   | अपक्षात                          | 30         | अन्वाकह                    |                           | 926        | अहब्वेद            | गोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 940                       |
| अवकरिसेंत                 | अन्याक्षिप्त                     | 36         |                            | अस्य १७-५०-५४-            | २६४        | अहिआण              | अधीयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                         |
| अवक्खित                   | क्रिया.                          | 996        | असण                        | वृक्ष                     | <b>£</b> 3 | अहिणी              | सर्पिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६९                        |
| अवज्ञेयमाण ?              | कृकाटिका                         | 998        | असत्थिण्णा ?               |                           | . ५२       | अहिणूका            | सर्विणी ६९-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -220                      |
| अवडु<br>भवणामित           | क्रिया.                          | २१७        | असरसंपण्ण                  |                           | १७३        | अहिधावति           | अभिधावति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                        |
| अवणेंत                    | अपनयत्                           | 36         | असलेसा                     | अश्लेषा                   | २०६        | अहिनिप             | अधिनृप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360                       |
| <b>अवत्थं</b> भ           | अपस्तम्भ                         | २७         | अस्छीण                     | असंलीन                    | ४६         | अहिमार             | फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३२                       |
| अवस्थिया                  | e ·                              | 46         | असङ्घीणुद्धित              | असंलीनोत्थित              | 84         | अहिरण्णक           | <b>वृ</b> क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६३                        |
| अवदातक                    |                                  | १५३        | असन्वओ                     | यशस्वतः                   | 9          | अहिल्हका           | परिसर्पजीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २३७                       |
| अवमह                      | अपसृष्ट                          | २१५        | असहस्सदिं                  | असहस्मृतिं                | 90         | अंकोल              | वृक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६३                        |
| अवयि                      | रोग                              | २०३        | असंघातसंपन्न               |                           | १७३        | अंको छपुप्फ        | पुच्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६३                        |
| अवरण्ण                    | अपराह्व १६४                      |            | असामण्णं भुत्तं            |                           | 960        | अंखिणो             | अक्षिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 355                       |
| अवरण्ह                    | अपराह्                           | १६५        |                            | सालिका-जलचर               | <b>ξ</b> 9 | अंगजक              | आभू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६५                        |
| अवरसजमगत्त ?              |                                  | २६         | असित                       | वर्ण ९०                   | -904       | अंगणगिह            | अङ्गनगृह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 356                       |
| अवलोणित                   | क्रिया.                          | १७६        | असितवण्णपडिभ               |                           | 46         | अंगत्थवो अज्ञ      | मायो अङ्गस्तवोऽध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d                         |
| अवलोयित                   | अवलोकित                          | 534        | -2-                        | असियष्टि                  | 994        | अंगदुवारधर         | अङ्गद्वारधर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                         |
| <b>अवसक्त</b>             | <b>अ</b> वष्वष्कत्<br>अवष्विष्कत | 934<br>98  | असिंगीण                    | अश्रिङ्गणाम्              | 909        | अंगदेवी            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 995                       |
| अवसिक्स                   | अवष्विष्कते                      | 90         | असीति                      | अशीति                     | 920        | <b>अंगम</b> णीअज्झ | ाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | षु७                       |
| अवसिक्अम्हि               | अवस्वस्कित                       | 290        |                            | कण्ठआभू.                  | 9 4 2      | अंगयाणि            | बाहुआभू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६३                       |
| <b>अवसकित</b>             | अपसृत                            | 930        | 2                          |                           | 84         | अंगरक्ला           | अङ्गरक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| अवसरित                    | अपसन्य                           | .98        | 7 0                        | रु कर्माजीविन्            | 980        | अंगविज्ञा          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| अवसन्व<br>अवसिद्ध         | अपसिद्ध                          | ६७         |                            | <b>नुक्ष</b>              | ६३         | अंगविजाविस         | गरत अङ्गविद्याविशारद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९९                        |
|                           | गंगातब                           | 96         | 1 0                        | अशोकवनिका                 |            |                    | अङ्गवित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-18                      |
| अवस्सय<br><b>अवस्</b> सित | अपश्रित                          | 990        |                            | कर्माजीविन्               |            | अंगहिय             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| अवह                       | अङ्ग                             | <b>६ ६</b> |                            | नृक्ष                     |            | अंगहियय            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the state of the state of |
| अवहत्थ                    | -                                | २१६        |                            | पशु                       | 220        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                         |
| अवहत्थग                   |                                  | ६०         | . 0                        | कर्माजीविन्               | 9 4        | , अंगुलिपोट्टिय    | रा अङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| अवंग                      | आभू.                             |            |                            | ,,                        |            | र अंगुलिमु दिव     | हा आमू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| अवाइमा                    | अपाचीना                          |            |                            | भाण्ड                     | 33         | , अंगुलीमंडल       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338                       |
| अवामस्सा                  |                                  |            | ९ अस्समच्छ                 | मत्स्यजाति                | 22         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| अवाहणंत                   |                                  |            |                            |                           | 991        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| अविकपत्तुण्णा             |                                  |            |                            |                           | 33         | ७ अंगोद्धि         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                         |
| अविधेय                    |                                  | 9          |                            |                           | 94         | ९ अंछणिका          | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O |                           |
| अविवरा                    |                                  |            | ८. अस्सात ?                |                           | . 90       | ६ अंजणमूलक         | धातु '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १ १६२                     |
| अविस्सर                   | अविस्वर                          |            | ६ अस्सातियक्ख              |                           | 98         | ॰ अंजणी            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| भवेगिअ                    | अवेगित                           |            | अस्सादेहिति                | े आस्वाद् <b>यि</b> ष्यति | . 6        | ४. अंजणेकसक        | वृक्षजाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 90                      |

| शब्द           | पत्र                    |     | शब्द           | पत्र         |      | शब्द              | पत्र            |            |
|----------------|-------------------------|-----|----------------|--------------|------|-------------------|-----------------|------------|
| अंतणिजमाण      | अन्तर्नीयमान १९         | 3 € | आगच्छते        | क्रिया.      | 82   | आदंसगिह           | आदर्शगृह १३६-   | -936       |
| अंतत्था 💮      | 90                      | 13  | आगण्णेति       | आकर्णयति     | 900  | आदाणणक्खत्त       |                 | २०९        |
| अंतपाल         |                         | 19  | आगतविभासा णामं | पडलं         | ४२   | आदित्तमंडल        |                 | 994        |
| अंतर           | . 9 7                   | १६  | आगताणि सोलस    |              | 83   | आदिपंडक           | नपुंसकविशेष     | 228        |
| अंतरंस         | 9                       | 00  | आगमगिह         | आगमगृह       | १३६  | आदेयाणि           |                 | 926        |
| अंतरिज अ       | न्तरीय वस्त्र ६४-१६     | 8   | आगमण अज्झाय    | 930-         | -934 | आधारमचिंताय       | अध्यात्मचिन्तया | 40         |
| अंतरिय         | " ?                     | 23  | आगमणजोणि       |              | 138  | आधायित            | क्रिया.         | २१५        |
| अंतलिक्खाय     | अन्तरिक्षक              | 3   | आगम्णविधिविसेस | 9-9          | 0-49 | आधार              | आहार            | 906        |
| अंता           | 48-989-9                | २९  | आगमेसभद्       | आगमिष्यद्भद् | 306  | आधारइता           |                 | 9-69       |
| अंतोघर         | અન્તર્ગૃ <sub>ह</sub> : | ३२  | आगमेहिति       | आगमिष्यति    | 82   | आधारए             | आधारयेत्        | 99         |
| अंतोणाद        |                         | 83  | आगम्म          | आगत्य        | 999  | आधारणाय           | आधारणायाः       | 9          |
| अंतोवारीय      | अन्तर्वार्याम्          | 64  | आगम्मगिह       |              | 936  | आधारणो अज्झा      | ओ               | O          |
| अंदोलंति 💮     | क्रिया.                 | 60  | आगर            | आकर          | २०१  | आधारतित्ता        | आधार्य          | 69         |
| अंधक           |                         | 36  | आगामिभद        |              | 906  | आधारयित्          | आधार्य          | 964        |
| अंघी           | आन्ध्रदेशजा             | ६८  | आगारेति        | आक रयति      | 900  | आधारयित्ता        | आधार्य          | 80         |
| अंव            | आमृतृक्ष                | ६३  | आचमणिका        | भाण्ड        | २५५  | आधावितक           | क्रिया.         | 9 4 4      |
| अंबकध्वि       | भोज्य प                 | 09  | आचरिय          | गोत्र        | 940  | आधिपच             | भाधिपत्य        | 992        |
| अंब द्विक      | भोज्य १८२-२             | 8 द | आचिक्खति       | आचष्टे ८३    | -900 | आधुत              | क्रिया.         | 60         |
| अंबपिंडी       | भोज्य                   | 9   | आचित           | क्रिया.      | १६५  | <b>आधोधिक</b>     | आधोऽवधिक        | 9          |
| अंब (त) राइं   |                         | ५९  | आच्छण्ण        | आच्छन्न      | 90   | आपडित             | आपतित           | 909        |
| अंबाडक         | <b>बृक्ष</b>            | ६३  | आजीवक          | गोशालकमत     | 284  | आपंचमंडल          |                 | 998        |
| अंबाडकधूवी     | भोज्य                   | 9   | आजीवणिक        |              | 99   | आपुणेय            | 128             | -388       |
| अंवासण         | पर्वतः                  | 30  | आजोग           | आयोग         | २०   | आपुरायण           | गोत्र           | 940        |
| अंबिल          | अम्ल २                  | २०  | आज्झेयणीय      | अध्ययनीय     | 180  | आपूपिक            | कर्माजीविन्     | 360        |
| अंबिलक         | भोज्य १                 | ७९  | आडवंक          | पक्षी        | २३८  | आपेलग             | आपीड            | २५९        |
| अंबिलजवागू 💮   | • भोज्य १               | 63  | आडविक          |              | 948  | आपेलचिंध          | आपीडचिह्न       | 188        |
| अंबेह्रि       | भोज्य ७१-१७९-२          | 8 € | आडा            | पक्षी ६९     | -224 | आफकी              | वृक्षजाति       | 90         |
| <b>अं</b> सकूड | अङ्ग                    | ७२  | आणावचरणिग      | स्थल-जलचर    |      | आबद्धक            | कर्णभाभू.       | 982        |
| अंसकोवकरण      |                         | 38  | आणु(णू)क       | लक्षण १७३    |      | आबंधण             | क्रिया.         | 996        |
| अंसपीढाणि      | अङ्ग १                  | 36  | आणुतासवेला ?   |              | २४७  | आबाधिक            | (म्राप्ताः      | £3         |
| अंसवीफाणिए     | अङ्ग                    | 99  | आणेयाणि        |              | 358  | आभरणगत            | दोहदप्रकार      | 902        |
|                | आ                       |     |                | आतपगृह १३६   |      | आभरणजोणी          | दाहदुत्रकार     | <b>६</b> ५ |
| आइल            | आविल                    | 8   | आतवितक         | वस्र         | १६३  | आभरणजोणी अ        | ज्झाय १४०-१६    |            |
| आउर            | आतुर                    | 92  | आतिअ[ति]       | आददाति       | 900  | आभरणाधिगत         | कर्माजीविन्     |            |
| आउंडित 🗸       | आकुब्रित १              | 36  | आतिगंछिति      | आचिकित्सति   | 5.8  | आमरणावगत<br>आभिजण |                 |            |
| आएसण           | आवेशन १                 | 36  | आतिमूलिकाणि    |              | 46   |                   |                 | £-308      |
| आओग :          | आयोग                    | २०  | आतिमूलीया      |              | -926 | आभिजोग्गिक        |                 | २६८        |
| आकारण्णपवत्तणा |                         | 88  | आतुरगिह        | आतुरगृह      | 936  |                   | अ।भिनिबोधिक     | 9          |
| आकासवियड       |                         | 38  | आतुरजोणि       |              | 939  |                   |                 | 340        |
| आकासाणि        | 46-996-9                |     | आतुरता         |              | 334  |                   | देवता           | २०५        |
| आकुंडित        |                         | 34  | आतोजसद         | आतोद्यशब्द   | 966  |                   | आसृष्ट २१-२४-११ |            |
| आकोडित         | आकुञ्चित १              | 109 | भादंसग         | आदर्श-दर्पण  | 335  | आमतमत             | भामयमय          | 368        |

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

|            | 11     |
|------------|--------|
| अंगविज्ञाए | सहकासा |
| 0,000      |        |

| २८६ अंगविज्ञाए सद्दकोसो |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |                       |                                          |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--|--|
| 404                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | पत्र                    | शब्द                  | पत्र                                     |  |  |
| शब्द                    | पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शब्द                  |                         | भासंदी                | आसन ७२                                   |  |  |
| <b>आमधित</b>            | आमथित भोज्य २२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | या. ५१–१८४<br>१८३       | आसाइत                 | आस्वादित १०७                             |  |  |
| आमलक                    | फल ६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आर्छिगितरत            | 4-10                    | आसाति(छि)का           | कृमि २२९                                 |  |  |
| आमली                    | वृक्षजाति ७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आहिंगियविधि           | 33-356                  | आसार ?                | 200                                      |  |  |
| भामसती                  | आमृशति १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आहिंगियाणि चउद्दस     |                         | आसालक                 | आसनविशेष २६                              |  |  |
| भामसमाण                 | आमृशत् १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         | आसासण                 | आश्वासन १४८                              |  |  |
| भामसं                   | आमृशन् ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | नक १६२-१६८              | आसित                  | क्रिया. २४३                              |  |  |
| आमसंत                   | आमृशत् १४५-१६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | नक १९२-२५४<br>भोज्य १८१ | आसिलेखा               | अश्लेषा नक्षत्र १५६                      |  |  |
| आमसित्ता                | आमृश्य १०३-१७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आलुक                  |                         | भासेक                 | नपुंसकविशेष २२४                          |  |  |
| आमा[स]य                 | <b>६-२०३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आलेक्ख                | आहेख्य ११६<br>२४७       | आहाडक                 | उद्गिज २२९                               |  |  |
| आमासहसय                 | ७-११-२१-१३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | आलोलीवेलिका           | आविंगत १४३              | आहार                  | ५८-१०७-१२८                               |  |  |
| आमासपडिरूव              | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                       |                         | आहारगत                | दोहद्वकार १७२                            |  |  |
| आमास-सद्द-रू            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आवरित                 |                         | आहारजोणि              | 180                                      |  |  |
| आमेलक                   | पुष्पापीडक ६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                         | आहारणीहार             | 46-906-926                               |  |  |
| भामोसला                 | गोत्र १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 209                     | आहारणीहारजोणि         |                                          |  |  |
| आमोसहिपत्त              | आमशौंषधिप्राप्त ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | गापातयति ३६             |                       | 926                                      |  |  |
| आयताणि .                | ५९-१२५-१२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आवाह                  | उत्सव २२३               | आहारतरकाणि            | 906                                      |  |  |
| आयमणी                   | आचमनी ५५-७२-२१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आविक                  | वस्त्र १६३              | आहारमाहार             |                                          |  |  |
| आययमुद्दिता             | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | ाच्यत्स्यति ८४          | आहारसम्मत्ति          | 900                                      |  |  |
| आयरणट्टयाय              | आदरणार्थतया १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आवुजोणिय              | 158                     | आहाराहारा             | ٧٥                                       |  |  |
| आयाग                    | ३५२-३६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आवुणेया               | ४८                      | आहारिपेक्खित          | आहारिप्रेक्षित ३४<br>कर्माजीविन् १०१-१६० |  |  |
| आयिक                    | प्राणिजवस्त्र २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                     | अप्पथगत २२२             | आहितग्गि व<br>आहिंचति | क्रमाजाायम् १०१-१६० क्रियाः ८३           |  |  |
| भायुक्कायिकाणि          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आसक                   | आस्य ४७                 | आहेच <u>ि</u> छति     | क्रिया. ८४                               |  |  |
| <b>आयुजोणीय</b>         | अप्योतिक १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आसिजित्ता             | आसज्य २५१               | બાફાપ્છાલ<br>-        |                                          |  |  |
| <b>आयुधाकारिक</b>       | आयुधागारिक १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | ोहदप्रकार १७२           |                       | इ                                        |  |  |
| आयुप्पमाणणिहे           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | नगृह १३६-१३८            |                       | गदपूत्ती अन्ययम् ४                       |  |  |
|                         | ससतप्पमाणाणि ५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | सनाध्याय १८             | इकास                  | भोज्य १८१                                |  |  |
| आयोग                    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आसणिह                 | आसने १६                 | इकास                  | रस १३४-२३२                               |  |  |
| <b>आ</b> रकूडमय         | पित्तलभाभू. १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आसणविधी तिविहा        | 94                      | इचेव                  | इत्येव ८०                                |  |  |
| आरामजोणि                | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आसणस्स दिसा भट्ट      | 49                      | इट्टक                 | आसन ७२                                   |  |  |
| आरामपालक                | कर्माजीविन् ८९-१५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आसणहारक               | 63                      | इट्टगपागार            | इष्टकाप्राकार १६१                        |  |  |
| आरामवावत                | कर्माजीविन् १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आसणाणि                | 356                     | इड्डकार               | कर्माजीविन् १६१                          |  |  |
| <b>आरामाधिगत</b>        | कर्माजीविन् १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आसणाणि बत्तीसं        | 93                      | इतिपिंडी              | भोज्य ७१                                 |  |  |
| आरिट्ठक                 | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>आसणाभिग्गहविही</b> | 913                     | इतिहास                | गोत्र १५०                                |  |  |
| <b>थारियदेवता</b><br>•  | देवता २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आसणावत्थद्धरत आसन     |                         | इत्तेव                | इत्येव ७८                                |  |  |
| आरुभंत                  | आरोहत् १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आसव                   | सुरा ६४-२२१             | इत्थिआ                | स्त्रियाः ३५                             |  |  |
| आरुभितक                 | आरूढक २२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आसवासव                | सुरा २२१                | इत्थीय                | स्त्रियाः १८                             |  |  |
| आरोग्गता                | १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | पक्षिनाम ६२             |                       | . इमानि ५                                |  |  |
| आरोग्गदार               | 188-184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | मांजीविन् १५९           |                       | पुब्प ६३                                 |  |  |
| आलका                    | क्षुद्रजन्तु २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | आसन ६५-२३०              |                       | 938-990                                  |  |  |
| आलग्ग                   | २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | आसन १५-२६               |                       | वस्र ७१                                  |  |  |
| आहिंगा                  | वाद्य २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आसंद्णा               | भास्यन्दना २६           | इस्सराणंतराणि         | 186                                      |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |                       |                                          |  |  |

| द्वितीयं प | रिशिष्टम् |
|------------|-----------|
|------------|-----------|

| शब्द             | पत्र                  | शब्द            | पत्र             | शब्द पत्र                        |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| इस्सराणि         | 356                   | उकासित          | क्रिया. १७६-२१५  | उद्वित्त क्रिया. १३३             |
| इस्सज            | ऐश्वर्य ६१            | उक्कुज          | उत्कुब १८४       | उडुनोणि १४०                      |
| इस्सरभूत         | 46-999                | उक्ट            | उत्कृष्ट ९३      | उडुंबर वृक्ष ६३                  |
| इस्सरा           | 46-999                | उक्ट            | उत्कृष्ट १७०     | उणमासक सिक्क ६६                  |
| इस्सरियामास      | २०१                   | उक्ट            | ध्वनि १७३        | उण्णत उन्नत ३३-५२४               |
| इस्सरोपक्खर      | 999                   | उक्कुडुक        | उत्कुटुक ३७      | उण्णतजोणि १४०                    |
| इस्सापंडक        | नपुंसकविशेष ७३-२२४    | उक्कुलिणी       | भाण्ड ७२         | उण्णता ५८                        |
| इंगालकारक        | कर्माजीविन् ९२        | उक्रूज          | उत्कृज १५५       | उण्णमंत उन्नमत् ३३-१३५           |
| इंगालकोट्ठक      | अङ्गारकोष्ठक २५४      | उक्रणित         | उत्कृणित १२३-१४८ | उण्णरूव १४२                      |
| इंगालछारिगा      | अङ्गारभूति १०६        | उक्कोस          | ध्वनि १७३        | उण्णवाणिय कर्माजीविन् १६०        |
| इंगालवाणिय       | कर्माजीविन् ९२        | उक्कोस          | पक्षी २२५        | उण्णामित क्रिया. १६८-१७०         |
| इंगुणि(दि)तेह    | २३२                   | उक्कोसस         | देवता ६९         | उण्णिक शहर                       |
| इंचका            | मत्स्यजाति २२८        | उक्खणंत         | उत्खनत् ३८       | उण्हणाभि उर्णनाभ ७०              |
| इंदकाइया         | क्षुद्रजन्तु २३८      | उक्खिलका        | उद्खलिका १९१     | उण्हा                            |
| इंदकेउ           | इन्द्रध्वज १०१        | उक्खली          | उद्खली ७२-१४२    | उण्हाली चतुष्पदा ६९              |
| इंदगोपक          | क्षुद्रजन्तु १७३-२२९  | उक्खंभमाण       | उत्तम्भयत् ४२    | उण्हिक भोज्य १८१                 |
| इंदगोविका        | स्थलचर बहुपदा २२७     | उक्खित          | उत्क्षिप्त १७१   | उण्हिपुण्णामतेल्ल २३२            |
| इंदणाम           | 909                   | उक्खित्ततुंबिक  | 83               | उण्होलक वृक्ष ६३                 |
| इंदघणु           | २०६                   | उक्खुली         | भाण्ड १९३        |                                  |
| इंद्घय :         | इन्द्रध्यज २११        | उ <b>ख</b> लिका | उद्खलिका २२१     | उतदुंबरमूलीय ?                   |
| इंदमह            | इन्द्रमह १०१          |                 |                  | उतु ऋतु १९१                      |
| इंदवडुइ          | इन्द्रवर्धिकन् १०१    | उग्गहित         | उद्गृहीत १४८-१७१ | उत्तमजोणि १३९                    |
| इंदिआली इंदिआ    |                       | उग्घाडित        | उद्घाटित १४८     | उत्तममज्झिमसाधारणाणि ९६          |
| इंदीवर           | पुल्प ६३-१७३          | उच्चपातरास      | 586              | उत्तमाणंतराणि १२८                |
|                  | क                     | उच्चंपति        | क्रिया. ५०७      | उत्तमाणि वीसर्ति ५७-९३           |
| <b>ईसाभिमदित</b> | र<br>ईषद्भिमर्दित २५  | उच्चारित        | किया. १३२-१७०    | उत्तमामास १४५-२०१                |
|                  |                       | उच्छंदण         | क्रिया. १९३      | उत्तरजोणि १३९                    |
| ईसिसंपीलित       | ईषत्सम्पीडित २२       | उच्छाडित        | अउच्छादित १०६    | उत्तरदारिक २०६                   |
| ईसुम्मटु         | ईषदुन्मृष्ट २२        | उच्छुद          | उत्क्षिप्त १७१   | उत्तरपञ्चित्थम ५८                |
|                  | उ                     | उच्छुरस         | 969              | उत्तरपच्छिम १११                  |
| उउपाण            | उदपान १६७             | उज्जवणिका       | उद्यानिका २४९    | उत्तरपुरत्थिम ५८                 |
| <b>उकरालीसं</b>  | एकचत्वारिंशत् ११७     | उज्जाणगिह       | उद्यानगृह १३८    | उत्तराणि ५८-११०                  |
| उकट्ठा           | उत्कृष्टा २४-३३       | उज्जाणभोज       | उद्यानभोज्य २५६  | उत्तरिज उत्तरिय ६४-१६४           |
| उक्कद्वित        | शोकार्त्त १२१         | उजालक           | 99               | उत्ता उक्ता ३८-२३६               |
| उक्कडुओकडु       | उत्कृष्टापकृष्ट ८६    | उजुउछोइत        | ऋजू हो कित ३४    | उत्ताणपस्सिक उत्तानपार्श्विक २४९ |
| <b>उक्कडु</b> ति | उत्कर्षति ८०          | उज्जुकाणि       | 49-976           | उत्ताणस्त १८४                    |
| उक्करिसाऽपगरिस   | ा उत्कर्षापकर्षात् १० | उजुकामास        | १३०-१६९          | उत्ताणसेज उत्तानशस्या २४९        |
| उकस्स            | उत्कर्ष १५            | उज्झंत          |                  | उत्ताणाणि १२८                    |
| उक्तंठका         | उत्कण्ठा १३६          | उज्झीयति        | उत्क्षीयते २५०   | उत्ताणुम्मत्थकाणि ५९-१२५         |
| उक्कंदित         | क्रिया. १४८           | उद्दपाल उद्दपा  |                  | उत्तिममज्झिमसाधारणाणि ५७         |
| उकापात           | उल्कापात २०६          | उद्दिका         | भाण्ड ७२-२१४     | उत्थत क्रिया. १४८                |
| उकारिका          | भोज्य १८२             | उद्वितपट्ट      | 218              | उत्थित क्रिया १६८-१७०            |
|                  |                       |                 |                  |                                  |

|          | 11       |
|----------|----------|
| अंगविजाए | सद्दकासा |

| २८८           |                        |              | 91-11-1-01            | 12 114                |         |                                         | पत्र          |           |
|---------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| शब्द          | पत्र                   |              | হাত্ত্                | पत्र                  |         | शब्द                                    |               | 0.00      |
|               |                        | 932 :        | उपकुलणक्ख्त           |                       | २०९     | उम्मजिताभिमटु                           |               | 333       |
| उद्कचर        |                        |              | उपगूहित               | क्रिया.               | १६८     | उम्मजित्ण                               |               | २३९       |
| उद्कचार       | **********             |              | उपगहण                 | उपग्रहण               | 398     | उम्मह                                   | उन्मृष्ट      | 23        |
| उद्कजत्ता     | उद्कयात्रा             |              | उपचिक                 | त्रीन्द्रियजन्तु      | २६७     | उम्महाणि                                | 90-           | 926       |
| उद्कवडुकि     | कर्माजीविन्            |              | उपापत<br><b>उप</b> णत | क्रिया. १६८           | -900    | उम्मत्थित                               | उन्मथित       | 386       |
| उद्काय        | मत्स्यजाति             |              | उपणद                  | उपनद्ध १६८-           | -900    | उस्मर                                   | दे॰ देहली     | २९        |
| उद्कुण्हिका   | उद्कोष्णिका भोज्य      |              | उपणब<br>उपणय          |                       | 183     | उम्महित                                 | उन्मथित       | 286       |
| उदकेचर        |                        |              | उपणयण<br>उपणयण        | उत्सव                 | 90      | उम्माण                                  | लक्षण         | १७३       |
| उद्गगिह       | उदकगृह                 |              | उपणामित               | क्रिया. १६८           | -900    | उम्माणसंपण्ण                            |               | 303       |
| उद्गचर        |                        |              |                       | आलिङ्गित ? १६४        |         | उम्माणहीण                               |               | १७३       |
| उद्गपरणालि    | उद्कप्रणाली            | -            | उपदासित               | official and a second | १५३     | उम्मुक                                  | उन्मुक्त      | 386       |
| उद्गवल्ली     | वृक्षजाति              |              | उपध्मानीय             |                       | २६९     | उरच्छक                                  | वर्म          | २५९       |
| उदगग          | उद्ग                   | THE PARTY OF | उपपत्ती विजयोऽ        | उझाया                 | 96      | उरणा                                    | पुष्प         | <b>£8</b> |
| उदत्त         | 353-                   |              | उपमाणक                | -cf-17-               | 32      | उरालक                                   | धान्य         | ६६        |
| उदत्तदेसे     |                        |              | उपरिगह                | उपरिगृह               |         | उरुणी                                   | कच्छ          | 385       |
| उद्पाग        |                        |              | उपरिद्धिमजोणि         | उपरिमयोनि             | 380     | उहांघित                                 | क्रिया.       | 286       |
| उदलादल        | देवता                  | २०५          | उपलगिह                | उपलगृह                | 130     | उछंहित                                  | उल्लिब        | 386       |
| उदाहित        | उदाहृत                 | 86           | उपलद                  | उपलब्ध                | १६८     | उल्लायक                                 | कर्माजीविन्   | ९०        |
| उदुकालहास     | ऋतुकालभास              | २०१          | उपलोलित               | क्रिया. १६८           |         | उल्लाचित                                | क्रिया.       | 286       |
| उदुणीय        | ऋतुमत्या               | 964          | उपवति                 | गोत्र                 | 340     | उल्लाउत                                 | उछुप्त        | 998       |
|               | 984-223                |              | उपवत्त                | उपवृत्त १६८           | -900    | उह्नुरधूविता                            | भोज्य         | .0.3      |
| उदुपाण        | ऋतुशोभा                | २५७          | उपविपत ?              | क्रिया.               | 3 8 6   | उछोइत :                                 | उल्लोकित      | 986       |
| उदुसोभा       | अोदी <b>च्य</b>        | 904          | उपविट्ठ               | उपविष्ट               | 900     | उह्णोपुंत                               | उल्लोकयत्     | 85        |
| उदिच          | जापुर ज्य              | 99           | उपविद्वरत             |                       | 388     | उ <b>छा</b> द्य<br>उ <mark>छोकित</mark> | क्रिया.       | 900       |
| उदीरणा        |                        |              | उपविद्वविधिविर        | तेस                   | 49      |                                         | उल्लोकयति     | 388       |
| उद्दवित       | उद्गुत                 | 386          | उपसन्नत्थिय           | उपसन्न्यस्त           | 98      | उल्लोकिति                               |               |           |
| उहुत          | उद्भुत                 | 286          | उपसरित                | क्रिया.               | 900     | उछोगित किया.                            | ४३-१३०-१७६-   | २१५       |
| उदुयामास      |                        | 200          | उपसारित               | क्रिया. १६०           | 6-900   | >->-                                    | भोज्य         | 962       |
| उह्द          | उदूढ                   | 540          | उपसेक                 | 90                    | 9-220   | .उह्योपिक<br><u>२</u> ०-                | क्रिया.       | 990       |
| उद्भागा       |                        | ५८           | उपाणह                 | उपानत् १४             | 2-963   | उल्लोयित                                |               |           |
| उद्धमुङ्घोगित | <b>ज</b> र्ध्वाङ्गोकित | 38           | उपल                   | उत्पल                 | 94      | उछोहित                                  | क्रिया.       | 908       |
| उद्दलक ?      |                        | 998          | उप्पलगिह              | उत्पलगृह              | 938     |                                         | उपकृष्टे      | 90        |
| उद्धवित ?     | क्रिया.                | 380          | उप्पाडक               | त्रीन्द्रियजन्तु      | २६७     |                                         | उपकृष्ट       | 386       |
| उद्धं भागामा  | स                      | २०१          | उपात अज्झार           |                       | 290     | उवक्खलित                                | उपस्वलित      | २५१       |
| उद्धिततर      |                        | 900          |                       | त्रीन्द्रियजन्तुः २२  | 9-250   | <b>उवगू</b> ढ                           | क्रिया.       | ८६        |
| उद्धीरमाण     | उद्भियमाण              | 996          | उप्पातिका             | मत्स्यजाति            |         |                                         |               | 96        |
| उद्धुज्जमाण   | उद्ध्यमान              | 180          | उप्पुत                | उत्प्लुत              |         | उवजिन्वा                                | क्रिया.       | 988       |
| उद्धुमात      | परिपूर्ण               |              | उब्भुभंड              | भाण्ड                 | 193     | उवट्टाणजाळगिह                           | उपस्थानजालगृह | १३६       |
| उपक           | पक्षिनाम               |              | उभयभया                |                       |         | Man | उपस्थूल       |           |
| उपकडूंत       | उपकर्षत्               |              | उभयोसंविट्टर          | đ                     | 968     | The second second                       | उपनामयत्      | ३७        |
| उपकडुंती      | उपकर्षन्ती             |              |                       | पसाणगकुब्बट्टं ?      | 993     |                                         |               | 90        |
| उपकड्वित      | उपकृष्ट                |              | उमुक ?                |                       | 31      |                                         |               | 922       |
| उपकड्डित्ता   |                        | 184          |                       | उन्मजित २५-१          |         |                                         | उपस्थ         | 118       |
| - Taig (1)    | 012:44                 |              | 2.72                  |                       | S. 15.4 |                                         |               |           |

| 00.     | 00         |
|---------|------------|
| ाद्धताय | परिशिष्टम् |

शब्द पत्र शब्द पन्न शब्द पत्र उवथूलाणि उस्सयभोयण उत्सवभोजन ओकुंभ ? 46-998-986 960 283 उवदासिताणि आलिङ्गितानि ओऋणंत 936 उस्सव २२३ उत्सव 83 949 ओगृढ उविदत ? उस्सात ऊष्मान्त किया. 386 अवगृह ८६ उस्सारित उत्सारित ओघट्ट 994 उपद्रुत ५८-१२२ अवघट्ट . उवहुत 980 उस्साहिया उच्छाखिका ओघट्टित अवघदित उवहुतामास 209 386 उस्सित उच्छित १३२-१७० ओचक्खति ? क्रिया. उवहतो अज्झायो 207-708 63 उस्सिघण आच्राण ओचुलक उवधाइणि ? शीर्षआभू. 9 6 2 ६८ उस्सिंघित आघात १४८-१८६ ओछद अवक्षिप्त 989 उपधारयेत उवधारए 900 उच्छीर्ष उस्सीस ६४ ओझीण अपक्षीण 338 उवधि उपधि-माया २६५ उंगुणी वक्षजाति ओड़ कर्माजीविन उवप्फरिसते उपस्पृशति 969 900 उंडणाही भ्रद्रजन्तु २२९ ओणत अवनत ३३-४२-१६९-१७१ उपलक्षयेत् उवलक्खये 990 ऊ ओणमंत अवनमत् ४२-१३५ उवलगिह उपलगृह 130 **ऊरुजालक** आभू. ओणामित अवनामित १६९-१७१-१८४ उपलब्ध उवलद्ध 900 308 ऊहस्सित क्रिया. ओणिपीलित अवनिपीडित उवलेवमंडल 998 羽 उववत्तिविजयो अज्झायो ओतारिअ अवतारित २६४ 988 992 ऋरिकसुत्त उपोषित उववसित ओतारित 993 ए उवविद्वविहि उपविष्टविधि ९-१०-११-१३ अवतीर्ण ३३-१७१ ओतिण्ग एकणासा देवता 204 ओतिण्णोतारित उववित्त 94 क्रिया. एकभाष्य-एकवचन 949 एकभस्स 900 ओदणपिंडी भोज्य उववुत्त उपवृत्त 99 गोत्र 940 एकवेद उपव्यक्तमाण ३७-१३५ उवसकत ओदनिक कर्माजीविन 980 देवता २२३ एकाणंसा उपष्विकत उवसक्किअ ओदीवसिह 99 आभू. 09 एकावलिका उपष्विकते 90 उवसिक्अिन्ह ओधावति अवधावति 60 49 एककाणि उपव्विष्कित १८४-१९३ उवसकित उपधिगृह ओधिगिह 938 एकगामणता एकाग्रमनस्कता 934 उवहित उपहित २०२ ओधिजिण अवधिजिन एकवचन 940 एकभस्स 386 उवाताणुत्तमाणि अवधृत ८०-१४८ एकसरिक ओधुत एक्कसिरीय 189 उवादिण्ण उपादत्त 230 388 ओपणिब्वय क्रिया. 994 एकापविद्वरत उपविष्ट 388 उवेट्ट ओपविका एकैक 928 क्षद्रजन्तु २२९ एकेक उपविशत 934 उवेसंत ओपुप्फ एगपाद हिअ एकपादस्थित 33 63 उद्वर्त्तन 993 उन्बदृण कर्माजिविन् एतं ५६- ११४ ओपेसेजिक 980 पुणं अपवरक १९५-२२० उच्चरक ओबाधित अवबाधित एतया २३६ 383 एताय उद्वरित उव्वरित 999 एतेषाम् । ओम अवम 384 33 एतेसं उद्वलित 308 उब्बलित अपमार्जित १२०-२१९ एतेषाम् ७३-१४१ ओमजित पुतेसां उब्बलेंत उद्वलत् 36 ओमत्थकाणि 979 233 एलुक 922 उद्वात उन्वात २२२ ओमत्थित अधोमुखीकृत १७१-२१५ एलुय उद्वेहित 300 उच्चेल्लित " 4-33 ओमथित भवमथित 989 एलूग उद्वैहासिक 386 उब्वेहासित एष्यत्कल्याण ओमहित अवमर्दित १६३ एसक्छाण २३२ उसणीतेल ओ ओमुक अवमुक्त 983 २३२ उसधतेल ओमुक भवमुक्त १६९-१७१ ओकट्ठ आभू. 88 उसभक ओमुंचमाण अवमुञ्जत् 36 " 909-994 उष्ण 358 ओकद्वित उसिण कर्माजीविन् भोयकार 383 ओकड्वित उत्सवः उस्सभो गोत्र 940 कर्णभाभू. 982 ओयमा ओकासक कर्माजीविन् 980 उस्मणिकामत्त

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

अंग० ३७

|            | 11       |
|------------|----------|
| अंगविज्ञाए | सद्दकास। |

| 260           |                |        | બના                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | amis cie man          |       |                                |                     |
|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------------|---------------------|
|               | पत्र           |        | शब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्र                  |       | शब्द                           | पत्र                |
| शब्द          | साधयति         | २४२    | ओहसित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उपहसित ८१-            | -२१५  | कडिकतोरण                       | कटिकातोरण १३६       |
| ओयवति         | कर्माजीविन्    | 9 6 9  | ओहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उपहास                 | 9     | कडिगेज्झक                      | कटिग्राह्यक २४९     |
| ओरविभक        | आमू.           | 9      | ओहिजंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अपजिह्यित्            | 63    | कडित                           | कटित-कटयुक्त ३०     |
| ओराणी         | अवरिक्त        | 386    | ओहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपहृत अवहित           | 38    | कडीगहितरत                      | 3 < 8               |
| ओरिक          |                | 39     | ओहीण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपहीन                 | ४६    | कडुकाल <b>म</b> च्छ            | . २३७               |
| ओरुज्झ        | अवरुह्य        | 33     | ongi-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क                     |       | कडुमाय                         | चतुष्पद ६२          |
| ओरुभंते अवरोह |                | 986    | ककाडिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कुकाटिका ६६-११२       | -929  | कडूकीका                        | वृक्षजाति ७०        |
| ओरूढ          | अवरूढ          |        | कितजाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गोत्र                 | 540   | कड्ढित                         | कृष्ट १४८           |
| ओरेचित        | अपरेचित        | 286    | ककी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पक्षी ?               | २३९   | कड                             | गोत्र १५०           |
| ओलकित         | अवलगित ?       | 386    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भाण्ड                 | 538   | कडिणधातुगत                     | 133                 |
| ओलमित ?       | क्रिया.        | २३५    | क कुलुंडि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मत्स्यविशेष           | 963   | कणलीकत ?                       | २५९                 |
| ओलंबित        | अबलम्बत        | 386    | कक्कडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गुडविशेष              | 962   | कणवीर                          | गुल्मजाति ६३        |
| ओलोएंत        | अवलोकयत्       | 85     | कक्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुडावराप<br>मोज्य     | 584   | कणवीरका                        | कनीनिके ९३-१२५      |
| ओलोकित        | अवलोकित १३०    |        | कक्करपिंडग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 908   | कणिकार                         | कर्णिकार ९०         |
| ओछोलित        | क्रिया. ८१     |        | ककुस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कुक्स<br>कर्कशः       | 968   | कणिछिका                        | कनीनिका १२५         |
| ओवहित         | अपवर्त्तित १६९ |        | कक्खड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |       | कणेट्ठिका                      | क्षङ्ग १३४          |
| ओवत्त         | अपवृत्त १६९    | -909   | कक्खडाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                     | 33    | क्रणण                          | गोत्र १२५-१५०       |
| ओवयित         | अवपतित         | २५८    | कक्लास्क-ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | फल ६४<br>वृक्षजाति    | -२३८  | कण्णकोवग                       | कर्णआसू. ६४         |
| ओवात          | अवपात १४९      | -583   | कक्वारुणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वृक्षजात<br>गोत्र     | 940   | कण्णखील                        | कर्णञाभू. ६५        |
| ओवातसामाणि    |                | ५७     | कचक्खी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कचित्                 | 948   | कण्णगृधक कर्णग्                | थिक-कर्णमलः १५५-१७८ |
| ओवाताणि       | u              | 10-90  | कचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्थल-जलचर             | 220   |                                | २०३                 |
| ओवातिक        | परिसर्पजाति    | ६९     | कच्छभक<br>कच्छभमगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मत्स्यजाति            | २२८   | कण्णचूलिगा                     | कर्णचूलिका ६६       |
| ओवातिका       | अवपातिका       | ६८     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कक्षा                 | २०१   | कण्णतिल                        | धान्य १६४           |
| ओवादकर        | अवपातकर        | 8      | कच्छा<br>कज्जूरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वर्जूरी <u>वृ</u> क्ष | 00    | कण्णपालिक                      | कर्णभाभू. ११६       |
| ओवारि         |                | १६५    | कज्ञोपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कार्योपग              | २५४   | कण्णपाली                       | कर्णपाली ६६-१२४-१४१ |
| ओवारित        | अपवारित        | 386    | कटुतरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वस्र                  | 09    | कण्णपीलक                       | कर्णआभू. ६५-१८३     |
| ओवालित        | क्रिया.        | 986    | कट्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | काष्ठ                 | 94    | कण्णपुत्तक                     | अङ्ग ९३             |
| ओवास          | कर्णअाभू.      | १८३    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आभू.                  | ६५    |                                | कर्णभासू. ६५-१८३    |
| ओवुलीक        | चतुष्पद        | ६९     | the state of the s | जलवाहन                | 988   |                                | धान्य १६४           |
| ओवेढग         | आभू.           | ६५     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दे॰ काष्ठखोड          |       |                                | कर्णभाभू. ६५        |
| ओवेढिय        | अपवेष्टित      | २१६    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आमू.                  | 9 4 2 | Control and the Control of the | कर्णभाभू, ११६       |
| ओसधगिह        | औषधगृह         | 930    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | काष्ठमयं पीठम्        |       |                                | कर्णभाभू. ७१        |
| ओसधजवागू      | भोज्य          |        | कट्टमुह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वाहन                  |       | कण्णवीही                       | धान्य १६४           |
| ओसघीपडिपोग    | छ              | 183    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | काष्ठहारक             |       |                                | अङ्ग १५५            |
| ओसर           |                | १३६    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कंठमालक) रोग          |       |                                | उत्सव १४३-१४४       |
| ओसरक          | अपसरक          | १३७    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कर्माजीविन्           |       | कण्णातिमास                     | १८६                 |
| ओसरित         | अपसृत          | 989    | कट्टेवट्टक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कण्ठआभू.              | 983   | कण्णातिलग                      | तिलकप्रकार २४६      |
| ओसारित        | क्रिया. १३०-११ | 36-909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्तहभाभू. ६४-६        |       | कण्णापवाहण                     | कन्याप्रवाहन ३१     |
| ओसीसजंमिय     | अवशीर्षजृम्भि  | ात ४७  | कडच्छकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कडुच्छिका             | ७३    | कण्णायावहण                     | उत्सव १४४           |
| ओसुद्ध        | ऋिया. १४       | 6-1990 | कडमच्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्रीन्द्रियजन्तु      |       | कण्णावासणो अ                   | ज्झायो १७५-१७६      |
| ओस्तक         | अवसुप्तक       | २४९    | . कडसकरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वर्णमृत्तिका १०       | 8-23  | कण्णिका                        | कर्णभाभू. ७१        |
| ओहत           |                | 386    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भाण्ड                 |       |                                | वृक्ष ६३            |
| ओहत्यहसिय     | अपहस्तहसित     | ३५     | कडिउपकाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कटीशाभू.              | 94:   | ६ कण्णिवल्लीबंध                | ?                   |
|               |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |       |                                |                     |

| शब्द                  | पत्र            | शब्द          | पत्र         |       | शब्द           | पत्र                 |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|----------------|----------------------|
| कण्णुप्परिका          | अङ्ग १२         | ३ कम्मजोणी अज | झाय १५९-     | -969  | कसक            | उद्गिज २२९           |
| कण्णुप्पलक            | कर्णमाभू. ११    | ६ कम्मणक्खत्त |              | २०९   | कसकी           | वृक्षजाति ७०         |
| कण्णुप्पीलक           | कर्णआभू. १६     | २ कम्मण्ण ?   |              | 4     | कसरि           | भोज्य ७१-१७९         |
| कण्णेपूरक             | कर्णभाभू. १६    |               |              | 986   | कसिगोरक्ख      | कर्माजीविन् १५९-१८५  |
| कण्णेयाणि             | 49-99           | ८ कम्मासवाणिज | कर्माजीविन्  | 980   | कासित          | गोत्र १४९            |
| कण्ह                  | वर्ण १०         | ४ कम्मिक      | कर्मिक       | ६१    | कसेरक          | भोज्य १८१            |
| कण्हकराल ?            | 9               | २ किममिय      | कसिंश्रित    | 64    | कसेरक          | फलजाति ७०            |
| कण्हकीडिका            | क्षुद्रजन्तु २२ | ९ किन्हिय     | ,,           | 90    | कस्स ?         | 138                  |
| कण्हगुलिका            | उद्भिज २२       | ९ कयण्हिक     | कृताह्निक    | २४७   | कस्सव          | गोत्र १५०            |
| कण्हणीलपडीभागा        | 12              | ८ कयर         | पक्षिनाम     | ६२    | कस्सामो        | कक्ष्यामः २३६        |
| कण्हतिल               | रोग २०          | ३ कयार        | कचवर         | 908   | कंक            | रोग २०३              |
| कण्हतुलसी             | वनस्पति ९       |               | <b>बृक्ष</b> | ६३    | कंकण           | करआमृ. ६५            |
| कण्हपडीभागे           | 90              |               | भाण्ड        | ७२    | कंकसालाय       | कङ्कशालायाम् १३६-१३८ |
| कण्हपिपीलिका          | क्षुद्रजन्तु २२ | ९ करणमंडल     |              | -११६  | कंगुका         | पुब्प ७०             |
| कण्हमोयक ?            | ٩               |               | करणशालायाम्  | 336   |                | धान्य १६४            |
| कण्हलुक्ख             | 92              | ८ करणोवसंहिता |              | 356   | कंगू           |                      |
| कण्हवण्णपडिभागा       | 4               | करमंद         | फल ६४-       |       | कंगूक          | वृक्षजाति ७०         |
| कण्ह्विच्छिका         | क्षुद्रजन्तु २२ | ९ करल         | रोग          | २०३   | कंचणिका        | भाण्ड ७२             |
| कण्हाणि               | ५७-९२-१३        | करंजनेल       |              | २३२   | कंची           | कटीसाभू. ७१          |
| कण्हामास              | 93              | करंडग         | करण्डक       | २२१   | कंचीकलापक      | कटीआसू. ६५-१६३       |
| कण्हाल ?              |                 | इ करिण्हुका   | उद्गिज       | 453   | कंचुक          | वस्त्र ६४            |
| कण्हेरी               |                 | ९ करिलेग      | फल           | २३८   | कंटकमालिका     | आमू. ७१              |
| कतमस्सि               | कतमस्याम् २६    | करीस          | करीष १०६     | -385  | कंटकालक<br>• े | कण्टकमय ३३           |
| कतिमास्स कतिल्लास्स ? | राजसम्बद्धाः २० | करण्यक        | वस्त्र       | 3 € 8 | कंटकीरुक्ख     | कण्टिकवृक्ष २७       |
| कतंब                  |                 | ३ करोडक       | भाण्ड        | ६५    | कंटासक         | फल ६४                |
| कतिमिं                | कतमाम् १०       | क्यांस        | "            | ७२    | कंटिका         | आभू. ७१              |
| कत्तरिका              | कत्तीरिका १९    | TEXT          | बाल          | 90    | कंटेण          | चतुष्पद ६२           |
| कत्थलायण              | गोत्र १५        | कलवा          | गोत्र        | 340   | कंठेगुण        | कण्ठसूत्र ? ६४-२५८   |
|                       | स्थल-जलचर २२    | ७ कलस         | भाण्ड        | ६५    | कंडरा          | अङ्ग ६६–११९          |
| कधा                   |                 | 。 कलहिभी      | वृक्ष ?      | २३८   | कंडूसी         | गोत्र १५०            |
| कथामज्झक              | पक्षिनाम ह      | २ कलाय        | धान्य        | 2 € 8 | कंडे           | जलवाहन १६६           |
| कपिट्ट                | फल २३           |               | भोज्य        | 355   | कंतिकवाहक      | ७९                   |
| कपित्थतेल्ल           | 7:              |               | फल           | २३१   | <b>कंद</b> ल   | तेब्त ६३             |
| कपिलक                 |                 | २ कलिमाजक     | फल           | 88    | <b>कंद</b> िल  | वृक्ष २४३            |
| कृष्य                 | गोत्र १५        |               | मत्स्यजाति   | २२८   | कंदित          | ऋन्दित ४६-१६२        |
| कप्पासिक              | वस्र २२१-२      |               | भाण्ड        | ७२    | कंदियविधि      | 880                  |
| कप्पासी               |                 | ० कवल         | चतुष्पद      | ६२    | कंदूग          | आमू. ६५              |
| कप्पोपक               |                 | २ कवछी        | भाग्ड        | ७२    | कंबल           | वस्त्र १७            |
| कभेइका                |                 | ० कविट्ठ      | <b>वृक्ष</b> | ६३    | कंबलिक         | " २२०                |
| कमंडल.                | भाजन १०         | १ कविंजल      | पक्षी        | ६२    | कंसकारक        | कर्माजीविन् १६०-१६१  |
| कस्मकत                | कर्मकृत २५      | ६ कवी         | पक्षी        | 994   | कंसगिह         | कांस्यगृह १३६        |
| कम्मगिद्              | कर्मगृह १३६-१३  | ७ कन्बुड ?    |              | 69    | कंसपत्ति       | भाषद ७२              |

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

| <b>२९२</b>            |                                  |                                  | अंगविज                   | ज्ञाए सद्दकोसो   |       |                                                  |                                     |            |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                       |                                  |                                  | মান্ত                    | पत्र             |       | शब्द                                             | पत्र                                |            |
| शब्द                  | पत्र                             |                                  | शब्द                     | काब्यकर          | 99    | कुद्दित                                          | किया १                              | ५५         |
| कंसलोह                |                                  |                                  | <b>कावकर</b>             | पगण्य पर         | 300   | कुटु <b>बु</b> द्धी                              | कोष्ठबुद्धी                         | 6          |
| कंसिक                 | कांस्यिक                         |                                  | <b>ग</b> स               | कर्षक            | २४९   | कुठारिका                                         | भाण्ड                               | ७२         |
| काकमज्जुक             | पक्षी                            |                                  | कासक                     | पत्रप् पत        | 934   | कुडज                                             | वृक्ष                               | ६३         |
| काकवाल ?              |                                  |                                  | हासमाण                   | 130-186-166      |       | कुडिला                                           | 49-928-9                            | २९         |
| काकंडकवणण             |                                  |                                  |                          | कासमान           | 30    | कुडुकालक                                         | मत्स्यजाति व                        | १२८        |
| काकाक                 | पक्षी                            |                                  | कासंत<br>स्टब्स्         | सिक्क            | ६६    | कुडुंबक                                          |                                     | १४३        |
| काकुरुडी              |                                  |                                  | हाहापण<br>हाहावण         | ,, 938-          |       | कुड्डापस्सय                                      | कुड्यापश्रय                         | 30         |
| काकुंथिका             |                                  |                                  | केजर                     | भाण्ड            | २२१   | कुढारक                                           | भाण्ड                               | ६५         |
| काणिटिहि              | कृमिजाति<br>वृक्षजाति            |                                  | केट्टित                  | कीर्त्तित        | 985   | कुणिणख                                           | रोग :                               | २०३        |
| काणवि                 | वृक्षजात<br>कादंबपक्षी ६२-१४५    |                                  | किडिका<br><u>कि</u> डिका | दे० खडक्किका     | २७    | कुतिपि                                           | उद्गिज :                            | २२९        |
|                       | काद्वपक्षा ५२-१० ५<br>कर्पूरसमान |                                  | किडिग                    | रोग              | २०३   | कुदु(डु)क                                        | कुटुक                               | १३५        |
| कापुर                 | गोत्र                            |                                  | किडिभक                   | ,,               | २०३   | कुहिंस                                           |                                     | 940        |
| काप्पायण              | ५१३-५५                           |                                  | किणिहि                   | कृमिजाति         | ७०    | <b>कुधुल्</b> क                                  | पक्षी                               | ६२         |
| कामजोणी               | ,,,,                             |                                  | कितबुद्धि                | कृतबुद्धि        | 355   | <b>कुद्धता</b>                                   |                                     | १३५        |
| कामद्दार              | रोग                              | THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. | कित्तयिस्सं              | कीर्त्तयिष्यामि  | 38    | कुमंड<br>कुमंड                                   | फल                                  | <b>E8</b>  |
| कामल<br>कामसच         | कामसत्य                          | 7 (2)                            | किपिछक                   | कृमि             | ६६    | कुमंड<br>कुमिंघी                                 | पुष्प                               | 90         |
| कायतेगिच्छक           | कर्माजीविन्                      |                                  | किपिछिका                 | कृमिजाति         | 90    |                                                  | with the first term of the state of | २२८        |
| कायवंतो               | 999-                             |                                  | कि <b>मिका</b>           | ,,               | २२९   | कुमारीला<br>कुम्मासपिंडि                         | कुल्माषपिण्डी                       | 09         |
| काया                  |                                  | 96                               | किमिमंड लिकारिक          | ग                | 998   |                                                  |                                     | <b>ξ8</b>  |
| कारयिस्सति            | कारयिष्यति                       | 904                              | किलकिलायिभ               | क्रिया           | 308   | कुरबक                                            | आभू.                                |            |
| कारिअछिका             | वृक्षजाति                        | 00                               | किलास                    | रोग              | २०३   | कुरबक                                            | वृक्ष                               | £3         |
| कारुककम्म             | कर्माजीविन्                      | 944                              | किलिट्टपरामास            |                  | 308   | कुरिल ?                                          | 700                                 | २३७        |
| कारकाजोणि             |                                  | १३९                              | किलिट्टा                 | 49-978           | ६-१२९ | कुरुड्का                                         | युब्प                               | २०९        |
| कारुगगिह              | कारुकगृह                         | २५८                              | किलिट्टामास              |                  | २०१   | कुलणक्खत                                         | धान्य                               | 168        |
| कारुगिणी              | कर्माजीविनी                      | ६८                               | किलिण्ण                  | <b>ক্টি</b> ন্ন  | 308   | कुलस्थ                                           | भोज्य                               |            |
| कारंडअ-व              | पक्षी ६२-                        | -224                             | किलिम                    | क्रीव            | ७३    | कुलस्थक्र                                        |                                     | 83         |
| कालक                  | पक्षी ६८                         | -२३८                             | किलेसित                  | क्रेशित          | 386   | कुलल                                             | पक्षिनाम                            | ६२         |
| कालककालिका            |                                  | १५३                              | किलंज                    | शलाका १३४        |       | कुलिंगअ                                          | श्चद्रजन्तु                         | २३८        |
| कालक्वारमणी           | आमू.                             | १६२                              | किविछका                  | कृमि ७२          | -253  | कुलीयंधक<br>———————————————————————————————————— | आभू.                                | 963        |
| कालज्झाय              | २६०                              | -२६२                             | किस ं                    |                  | 380   | <b>कु</b> लीर                                    | मृत्स्यजाति                         | <b>ξ</b> 3 |
| कालप्पविभाग           |                                  | २६०                              | किसा                     | 40               | ८-१२८ | 2                                                | सर्पिणी                             | ६९         |
| काललोह                | धातु                             | २३३                              | किस                      | <b>कृ</b> श      | 338   |                                                  |                                     | २०९        |
| काललोहमय              | धातुवस्र                         | २२१                              | कीतक                     | <b>कीत</b> क     | १६६   |                                                  |                                     | १५३        |
| "                     | आभू.                             | १६२                              | कीलणक                    | क्रीड <b>न</b> क | 380   |                                                  | 002                                 | २२०        |
| कालस्साम              | कालस्याम                         | ६८                               | किंसुग                   | वृक्ष            | ६३    | कुसीलक                                           | कुशीलव-कर्माजीविन्                  | 980        |
| कालंची                | भाण्ड                            | ७२                               | कुकुंदल                  | अङ्ग             |       |                                                  | सुरा                                | २२१        |
| कालाडग                | मत्स्यजाति                       | ६३                               | कुक्कयणायं ?             |                  | 130   |                                                  |                                     | 982        |
| कालापरण्णपि           |                                  | 4                                | कुक्ड                    | भङ्ग             |       |                                                  | धान्य                               | १६४        |
| कालिका                | वृक्षजाति                        | 00                               | कुकुडिगा                 | फल               |       | . 0                                              |                                     | २३२        |
| कार्लिंग<br>कार्लिंगी | फल                               | २३९                              | कुविखधारक                | कुक्षिधारक       |       |                                                  | क्रिया.                             | १६२        |
| काछिंगी<br>काछेयकरस   | वृक्षजाति                        |                                  | कुचोछि ?                 |                  | २३१   |                                                  | गुल्मजाति                           | ६३         |
| नगरम्भकर्स            |                                  | २३२                              | कुच्छिया                 | कुत्सिता         |       | ९ कुंडग                                          | भाण्ड                               | ६५         |
|                       |                                  |                                  |                          |                  |       |                                                  |                                     |            |

| शब्द            | पत्र          |       | शब्द            | पत्र              |          | शब्द               | पत्र             |       |
|-----------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|-------|
| कुंडमालिका      | आभू.          | 99    | कोहिंब          | जलवाहन            | 9 द द    | खचित               | धातुवस्र         | २३४   |
| कुंडल           | कर्ण ,, ६४-   | -१६२  | कोटुक           | कोष्ठक १३६-       | .9३७     | खज्जकारक           | कर्माजीविन्      | 9 60  |
| कुंड            | गोत्र         |       | कोट्टाकार       | कोष्ठागार         | 936      | स्रजगगुल           | गुलविशेष         | 969   |
| कुंडिका         |               | 999   | कोट्टाकारिक     | कोष्ठागारिक       | 949      | खजगत               | दोहदप्रकार       | 902   |
| कुंथू .         | क्षुद्रजन्तु  | २२९   | कोट्टागार       | कोष्टागार         | २२२      | खजापज              | खाद्यपेय         | 909   |
| कुंभ            | जलवाहन        | 988   | कोडित           | क्रिया.           | २१५      | खजूर               | फल ६४-           | २३८   |
| कुंभकार         | कर्माजीविन्   | 980   | कोडिलक्खणक      | आसन               | २३०      | खट्टा              | खट्टा १७         | -28   |
| कुंभकारिक       | ,             | 9 8 9 | कोडिवग्गे       |                   | ५९       | खडुग               | मौक्तिककटक ६४-   | 998   |
| कुंभकंडका       | फल            | २३२   | कोडी            |                   | 920      | खडुभायणगत          |                  | २२२   |
| कुंभ            | गोत्र         | 940   | कोढिक           | कुष्ठरोग          | २०३      | खणता               | क्षणदा           | २४५   |
| कुंभिकारीआ      | श्चद्रजंतु    | २३८   | कोतवक           | वस्त्र            | १६३      | खणंत               | खनत्             | 36    |
| कुंभीकपंडक      |               | ७३    | कोत्थकापल       | भाजन              | २७       | खत्तपक             | क्षत्रपक सिक्कक  | ६६    |
| कूचफणलीखावण ?   |               | 963   | कोत्थलग         |                   | 64       | खत्तवंभ            |                  | 305   |
| क्चिय           | भोज्य         | २२०   | कोइव            | धान्य             | १६४      | खत्तवेस्साणि       | 305-             | 926   |
| कूडणाणक         |               | 930   | कोमारभिचा       | कर्माजीविन्       | 3 € 3    | बत्तसुद्द          | 902-             | 903   |
| कूडपुरी         | पक्षिणी       | ६९    | कोरेंटक         | वर्ण १०५          | -183     | खत्तिक             |                  | 905   |
| कूडमासक         |               | 930   | कोरेंटवण्णपडिभा | गा                | 38       | खत्तिकोसण्ण        |                  | 989   |
| <b>कूडलेक्ख</b> |               | 130   | कोलक            | फल                | २३१      | खत्तिय             | पादआभू.          | १८३   |
| कूभंड           | फल            | २३१   | कोलथ            | धान्य             | २२०      | खित्तयजोणि         |                  | 939   |
| कूभंडग          | फल            | २३९   | कोलफल           |                   | २३८      | खत्तियज्झोसिय      |                  | 3 8 9 |
| कूभंडी          | कुष्माण्डी    | 90    | कोलिक           | कर्माजीविन्       | 989      | खत्तियधम्मक        | पादआभू. ६५-      | -१६३  |
| कूरवेला         |               | 280   | कोलिक           | वृक्ष             | ६३       | खत्तेज्ञवेस्सेजाणि | 40-              | -902  |
| कूवित           | क्रिया. १५५   | 3-238 | "               | श्चद्रजन्तु       | २३७      | खत्तेज्ञाणि        |                  | 40    |
| केशा            | रज्जुविशेष    | 994   | कोविडाल         | वृक्ष             | ६३       | खत्तेयाणि          |                  | 909   |
| केजूर           | आभू.          | ६५    | कोविराल         | , ,,              | ६३       | खदिर               | वृक्ष            | ६३    |
| केणिक ?         |               | ६१    | कोसक            | चतुष्पद           | ६२       | खपछापाडण ?         |                  | 908   |
| वेतभी           | वृक्षजाति     | 90    | कोशगिह          | कोशगृह            | १३८      | खफुट ?             |                  | 908   |
| केयवसक          | फल            | २३८   | कोसज्जवायका     | कर्माजीविन्       | 3 8 9    | खरड                |                  | २०३   |
| केयिच           | केचिच         | २३६   | कोसरक्ख         | ,,                | 360      | खराइं              | 49-978           | -929  |
| केला            |               | ३०-७२ | कोसंब           | <b>बृक्ष</b>      | ६३       | खलक                |                  | 48    |
| केलास           | पर्वत         | 96    | कोसिक           | गोत्र             | 186      | खलिणगिह            |                  | १३६   |
| केवतिखुत्तो     | कियत्कृत्वः   | १८६   | कोसिवलगत        |                   | 286      | खिलत               | स्बलित           | 186   |
| केस             | क्रेश         |       | कोसेज्जक        | प्राणिजवस्त्र १६ः | 1-223    | खलुक               | गुल्फमणिबन्ध     | 118   |
| वे.सणिम्मजण     | केशनिर्मार्जन |       | - de contractor | वस्त्र            | 99       | खंजण               | खक्षन            | 93    |
| केसमोलि         | केशमौछि       | , १४६ | कोसेयपारअ       | "                 | ६४       | खंडसीस             | পদ               | 943   |
| केसवाणिय        | केशवणिग्      | ६७    | कोसीधण्ण        | 98                | 8-906    | खंडित<br>खंडित     | क्रिया<br>क्रिया | 385   |
| कोच्छ           | गोत्र         | 188   | कोंटक           |                   | 308      |                    | देवता            | 208   |
| कोज्जक          | युव्प         |       |                 | गोत्र             | 186      | खंद-विसाह<br>खंधार | स्कन्धावार       | २५८   |
| कोटिंब          | नौकाविशेष     |       |                 |                   |          | खंभावस्सय          | स्तम्भापश्रय     | 20    |
| कोट्टकवास       | वृक्ष ?       |       |                 | ख                 | Fire and | . 0                | PERMIN           | ६७    |
| कोट्टाक         | कर्माजीविन्   |       |                 | खादित             |          |                    | खादति            |       |
| कोहित           | क्रिया १९४-२  |       |                 | क्षयिका           |          |                    |                  | 900   |
| कोहिम           | शयन           | ६ ५   | ः खघाणस         | गोत्र             | 340      | बारका              | चतुष्पदा         | ६९    |

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

| २९४ अंगविज्ञाए सद्दकोसो      |                   |                 |                       |       |               |                     |                |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------|---------------|---------------------|----------------|
| शब्द                         | पत्र              | शब्द            | पत्र                  |       | शब्द          | पन्न                |                |
|                              | रत १९४-२१५        |                 | ग                     |       | गहेत्एां      | गृहीत्वा            | ३९             |
| खारमणी<br>——ोन               | धातु १३३          | गजाधिपति        | कर्माजीविन्           | 980   | गंगावत्तग     | भोज्य ?             | २४६            |
| खारलोह                       | भोज्य १८२         | गजित            | क्रिया                | १६८   | गंडक          | कर्माजीविन्         | 353            |
| खारवद्दिका                   | पशु २२७           | गड्डिक ?        |                       | ६२    | गंडसेल        | गण्डशैल             | 96             |
| खालक                         | खादयिष्यति ८४     | गणक             | कर्माजीविन्           | 980   | गंडीपाद       | रोग                 | २०३            |
| खाहिति<br><del>शिक्स</del> म | गोत्र १५०         | गणिकाखंसक       | ,,                    | 9 80  | गंडीवेला      |                     | २४७            |
| खिडागत<br>खिप्पकार           | क्षिप्रकार ४      | गणितापडपणक ?    |                       | ९७    | गंडूपक        | आभू.                | ६५             |
| खि <b>यकार</b><br>खिंखिणिक   | पादआभू. ७१-१६३    | गणेस्सरिक       | गणेश्वरिक             | १२३   | गंडूपक        | कृमि                | २२९            |
| खिखिणमहुरघोस                 | ध्वनि १७३         | गततालुगवण्णपडिय | मागा गजतालु.          | 46    | गंडूपयक       | जङ्घाआभू.           | 383            |
| खिसित<br>- खिसित             | क्रिया. १४८       | गतवय            | गतवयः                 | 900   | गंदित         | क्रिया              | 386            |
| खीणवंस                       | क्षीणवंश १००      | गति             | लक्षण                 | १७३   | गंधगत         |                     | 306            |
| खीरपक                        | मृत्तिका २३३      | गइ              | पक्षी                 | २३९   | गंधजोणी       |                     | 380            |
| खीरपादप                      | क्षीरपादप ३०      | गद्दोय          | देवता                 | २०४   | गंधविसारद     | <b>ग्रन्थविशारद</b> | 8              |
| खीररुक्ख                     | क्षीरवृक्ष २७     | गह्म            | गोत्र                 | 940   | गंधिक         | कर्माजीविन्         | 960            |
| खीरविक्ख                     | ,, 4              | गह्भकप्पमाण     | मत्स्यजाति            | २२८   | गंधिकगायक     | "                   | 980            |
| खीरस्सव                      | क्षीराश्रवलव्धि ८ | गद्भग           | पुच्प                 | ६३    | गंधेय         | ५८-१२३              | - 926          |
| <b>बीरिणिविरणउदुंबा</b>      |                   | गब्भगिह         | गर्भगृह               | १३६   | गंभीरा        | 46-358              | - 358          |
| खुजंग                        | कुबाङ्ग ११७       | गस्म            | ग्राम्य               | 909   | गागरक         | मत्स्यजाति          | ६३             |
| खुडित                        | खण्डित ११५        | गस्मारण्णा      | <b>ग्राम्यारण्याः</b> | 986   | गाढलीण        |                     | 00             |
| खुडुक                        | बाल १६९           | गम्मी ?         |                       | ξ     | गाढोपगूढ      |                     | 60             |
| सुडुग                        | हस्तआभू. ६५       | गयगिह           | गजगृह                 | १३६   | गाणक          | गान                 | 99             |
| खुडुासिरीासिव                | क्षुछसरीसृप १६७   | गयगोकण्ण        | पशु                   | २२७   | गाधमक         | मत्स्यजाति          | ६३             |
| खुड्डाकसत्त                  | क्षुछकसत्त्व १६८  | गयतालुकवण्ण     |                       | 304   | गामणक्खत्त    |                     | २०९            |
| खुड्डिकासु रच्छासु           | 538               | गयवारी          | गजवारी १३६            | - १३७ | गालित         | क्रिया.             | 386            |
| खुधित श्रुधि                 | ात १३०-१४८-२१५    | गयसालाय         | गजशालायाम्            | 336   | गिजाहिते      | गास्रति             | . 88           |
| खुला                         | अङ्ग ११९          | गयाधियक्ख       | गजाध्यक्ष             | 949   | गितकारि       | गीतकार              | 99             |
| खुलुक                        | कर्माजीविन् १६०   | गरुलक           | आभू.                  | ६४    | गिरिकुमारी    | देवता               | २२४            |
| ,,                           | परिसर्पजाति ६३    | गलगंड           | रोग                   | २०३   | गिरिजण्ण      | गिरिजन्य            | 288            |
| खुङ्चिका                     | उद्गिज २२९        | गलुक            | ,,                    | २०३   | गिरिमेरुवर    | पर्वत               | 20             |
| खुवित                        | क्रिया. १५५-१७६   | गछिका           | यान                   | २६    | गिल           | मत्स्यजाति          | ६२             |
| खुसित                        | 386 "             | गवल ?           |                       | 93    | गिछि          | वाहन ७२-१६६         | - १९३          |
| खुहित                        | क्षुच्ध १६२       | गवलभंड ?        |                       | २१५   | गिंघी         | गृद्धि              | 93             |
| खेड                          | २०१               | गवलमय ?         | आभू.                  | १६२   | गीवरोग        | रोग                 | २०३            |
| खेडणक्खत्त                   | २०९               | गहकंडुक         | श्चद्रजन्तु           | २३८   | गीवा          | पक्षी               | २२५            |
| खेडुखंड ?                    | 90                | गहगत            | दोहदप्रकार            | १७२   | गुग्गुलविगत   | रस                  | २३२            |
| खोडक                         | भोज्य १८२         |                 |                       | 989   | गुज्झ         | गुह्य               | १२६            |
| खोडित                        | क्रिया. १४८-२१५   | गहणाणि          | 46                    | -996  | गुढिकायं ?    | गूढिकायाम्          | १६७            |
| खोमक                         | वस्त्र १६३-२३२    | गहणोपगहण        | 121                   | - 979 | गुणोपजय       |                     | २०१            |
| खोमदुगुह्नग                  | वस्त्र - ६४       | गहपतिक          | गोत्र                 | 386   | गुण्हु (गंडू) | पया कृमि            | २२९            |
| खोरक                         | भाण्ड ६५          | गहर             | पक्षी                 | . ६२  | गुरुत्थाणीत   | गुरुस्थानीय         | 960            |
| खोलकमालिका                   | युट्प ७०          | गहिका           | गोत्र                 | 940   | गुरुल         | रोग                 | २०३            |
|                              |                   |                 |                       |       |               |                     | Marie Contract |

| द्वितीयं | परिशिष्टम् |  |  |
|----------|------------|--|--|
|----------|------------|--|--|

| शब्द              | पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शब्द            | पत्र                         |       | शब्द            | पंत्र               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| गुलक्रक           | भोज्य ६४ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गोसग्ग          | प्रभात                       | २४७   | चक्कवा          | पक्षी २२५           |
| गुलखित ?          | क्रिया.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गोसगगण्हाणक     | प्रभातस्त्रान ९८-            | २५५   | चक्रवाकयीअ      | पक्षी २२५           |
| गुलद्धि           | भोज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गोसंखी          | कर्माजीविन्                  | 980   | चकाक            | ध्वनि १७३           |
| गुलभक्खण          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गोहातक          | ,,                           | १६१   | चक्किक          | चिक्रिक १४७         |
| गुलमग '           | भाण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | ਬ                            |       | चक्खणिका        | आस्वादनिका २५८      |
| गुलिक ?           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घडक             | भाण्ड                        | ६५    | चक्खुआकंत       | चक्षुरकान्तः १२०    |
| गुलुकपुष्फ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घडभायण          |                              | २२२   | चक्खुसा         | चक्षुषा ५६          |
| गूहित             | क्रिया.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घडी             | भाण्ड                        | ७२    | चक्खुसाणि       | चाक्षुष्काणि १९६    |
| गेज्जकव्य         | गेयकाव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घणकडत ?         |                              | 986   | चक्खुस्सं       | चक्षुष्मान् १९५     |
| गेज्झ             | ग्राह्य - गृहीत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | घणिपिच्छिलिका ? | आभू.                         | ७३    | चचर             | चत्वर १३६-१४५       |
| गेवेज             | कण्ठआभू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | घतउण्ह          | भोज्य                        | २४६   | चणक             | धान्य १६४           |
| गोकंटक            | मृत्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घतक्रक          | ,, ६४-                       | 909   | चणव             | " १६४               |
| गोच्छक            | युष्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | घयजवागू         | ,,                           | 363   | चणविका .        | ,, २२०              |
| गोजा              | दे०?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | घरकोइला         | चतुष्पदा                     | ६९    | चतु             | १२६                 |
| गोज्झकपती         | गुह्यकपति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | घरपोपलिका       | परिसर्पजीव                   | २३७   | चतुक्कगिह       | चतुष्कगृह १३६-१३८   |
| गोज्झरति          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घरिफल           |                              | २३८   | चतुकाणि         | ५९                  |
| गोज्झाणि          | ५९-१२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contract of the Contract of th | घसेंत           | वर्षयत्                      | ३८    | चतुक्खुत्तो     | चतुःकृत्वः १८४      |
| गोट्टाण           | गोस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | घंटिक           |                              | 380   | चतुचक्कीया      | चतुश्रक्रिका २४२    |
| गोणस              | सर्पजाति ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | घंसित           | घर्षित                       | 386   | चतुपह्नयण ?     | 348                 |
| गोतमा             | गोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घायति           | जिन्नति                      | 900   | चतुप्पदरत       | 168                 |
| गोत्तज्झाय        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | धिं घिणोपित ?   | क्रिया.                      | 386   | चतुरस्सा        | १२८-१६१             |
| गोत्तम ?          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>धिंसुम</b>   | ग्रीष्म १४७                  | - 999 | चतुरंसायत       | चतुरस्रायत ११६      |
| गोधसालक           | सुरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>घुक्तभरध</b> | श्चद्रजन्तु                  | २२९   | चतुवेद          | चतुर्वेद १०१        |
| गोधूम             | धान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घुण्णित         | घूर्णित                      | 386   | चत्तालीसतिवग्गा | 49                  |
| गोधूमभिजय         | भोज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घुमित           | क्रिया.                      | 60    | चपला            | 49                  |
| गोपच्छेलक         | प्राणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | घोट्टेति        | घोटयति                       | २५८   | चमुतेसु ?       | क्रिया. १५५         |
| गोपाल             | कर्माजीविन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घोडदाढिकर ?     |                              | 380   | चम्मकार         | कर्माजीविन् १६१     |
| गोप्फा            | गुल्फो ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | घोडित           | घोटित                        | ४६    | चम्मकोस         | चर्मकोश २१६-२२२     |
|                   | छुराम गगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घोल             | यान                          | २६    | चम्मक्खील चा    | कील-अर्शोरोगः १७४-  |
| गोब्बर            | मत्स्यजाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घोसक            | कर्माजीविन्                  | 989   |                 | 944-203             |
| गोमच्छ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | घोसवंत          | १५३                          | -980  | चम्मणडोला       | फल २३१              |
| गोमयकीडग          | परिसर्पजाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | घोगाइको         | वनस्पति                      | 90    | चम्ममय          | भाण्ड २२१           |
| गोमेदअ            | रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घोटणम्ब         | मत्स्यजाति                   | २२८   | चम्मसाडी        | चर्मवस्र २२१-२३०    |
| गोमेयकमय          | रत्नुभू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | ਚ                            |       | चिम्मरा         | मत्स्यजाति २२८      |
| गोमिम त्रीन्द्रिय |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | चतुर्दशपूर्विन्              | 6     |                 | ,, 276              |
| गोरीपाढक          | कर्माजीविन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                              | -990  | चयणी            | चयनी १०१            |
| गोछ               | गोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | चतुर्विश                     |       | चरिका           | प्राकारसम्बद्धा १३६ |
| गोलिक             | वाहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | अामू.                        |       | चारका           | भाण्ड २१४           |
| गोलिंग            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | जा <i>मू.</i><br>पाषण्डविशेष | 989   |                 | ५७-७९-१२८           |
| गोवज्झभतिकारक     | The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चक्कचर          | पावण्डावश्व                  |       |                 | 130-132             |
| गोवयक्ख           | गोव्रजाख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                              | 998   |                 |                     |
| गोवित             | गोपित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चक्करग          | चक्रक                        | २४२   | चलिका           | फलजाति ७०           |

| २९६             |                         |           | अंग                    | विज्ञाए सद्दकोसो |              |                                  |                                    |
|-----------------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|
| शब्द            | पत्र                    |           | शब्द                   | पत्र             |              | शब्द                             | पत्र                               |
| चिलत            | क्रिया.                 | 386       | चिल्लक                 | वृक्ष            | ६३           |                                  | छ ्रे                              |
| चलोड            | चोलपट                   | 385       | चिह्निक                | नपुंसक           | ७३           | छइच्छेद                          | छविच्छेद १४४                       |
| च्छा            | भङ्ग                    | Ęo        | चिंचिणिक               | वृक्ष            | 00           | छक                               | १२६                                |
| चवला            |                         | 924       | चिंतितं अज्झात         | ते               | २२३          | छखुत्तो                          | षद्कृत्वः १८४                      |
| चसणिका          | स्थल - बहुपदा           | २२७       | विंतितो अज्झा          |                  | २३४          | छगणपीढग                          | छगणपीठक २६                         |
| चसित्त ?        | स्वल नहुन्तु।           | 943       | 01                     | आसन              | 94           | छगली                             | अङ्ग-चोटिका ? ६६<br>षष्ट्रग्रहणी ८ |
| चंडक            | गोत्र                   | 388       | चीणपट्ट                | वस्त्र ६४-१६३    | - २३२        | छट्टग्गहणी<br>सरम्प्राणी         | षष्टसाधनी ८                        |
| चंडाणता         | 49-978                  |           | चीणंसुग                | वस्र             | ६४           | छहुसाधणी<br>छड्डि                | रोग २०३                            |
| चंद             | पुष्प                   | 00        | चीती                   | चिता             | २३४          | छाडुं<br>छड्डेंत                 | छद्यत् ३७                          |
| चंदण            | नु <b>क्ष</b>           | ६३        | चुकितक                 | भोज्य            | २४६          | छण<br>-                          | क्षण १२१                           |
| चंदणरस          | 24.                     | 232       | चुडिलीय                | चुडुल्याः        | 92           | छत्तकारक                         | कर्माजीविन् १६०                    |
| चंदणिकातेल्ल    |                         | 232       | चुण्णक                 | गृहधवलनद्रव्यम्  | 308          | छत्तधारक                         | ,, 980                             |
| चंदलेहा         | देवता                   | £9        | चुण्णछारिका            |                  | २५५          | छत्तंसासणहारण                    |                                    |
| चंपकतेल्ल       | 9401                    | 232       | चुण्णिकार              | कर्माजीविन्      |              | छत्तोध                           | वृक्ष ६३                           |
| चंपकाली         |                         | 308       | चुरु                   | कृमि             | २२९          | छद्देमाण                         | छर्दयत् १३५-१३७                    |
| चंपगपुष्फ       | पुब्प                   | ६३        | चुछम।ता                |                  |              | छप्पि                            | षडपि १९१                           |
| चाउछ            | चापल्य                  | 3         | चुल्ली                 | भाण्ड            | ७२           | छमिणी                            | वृक्षजाति ७०                       |
| चातुब्वण्णविधाण | 41104                   | 903       |                        | चुम्बनानि घोडश   |              | छलंगवी                           |                                    |
| चातूहिक         | चातुरहिक                | २६१       |                        | ४८-१३८-१६८       |              | छलंस                             | षडस्र २४२                          |
| चापछ            | चापल्य                  | 3         | चुंबिय                 | क्रिया.          |              | छलिक ( छंदक                      |                                    |
| चाय             | भोज्य                   | 969       | चुंबियविभासापः<br>-    |                  | 89           | छोलक ( छदक<br>छंदेति             | छन्दयति १३                         |
| चार             | न्य <u>ु</u> क्ष        | <b>63</b> | चुंभल<br>-             | पुष्प            | <b>ξ</b> 8   | छदात<br>छंदोक                    | गोत्र १५०                          |
| चारकपाल         | कर्माजीविन्             | 349       | चुंभलक                 |                  | 285          | <b>छंदोग</b>                     | गोत्र १५०                          |
| चारायण          | गोत्र                   | 940       | 3 3                    | स्तनात्र         | <b>4 4 4</b> | छागलिक                           | कर्माजीविन् १५९                    |
| चाछित           |                         | 386       | चूचुका<br>चेट्टितक ?   | जाति             | 989          | छात                              | दे० बुभुक्षित ३८-१२१               |
| चांडिक          |                         | 388       | चेति                   | चैत्य १४८        |              |                                  | श्चितक १४२ - १४३                   |
| चिति            | चिता १०१-               |           | चेतिक                  | चैत्य            |              | छातक                             |                                    |
| चितका           | ,,                      | 248       | चेतित                  |                  | 33           | छातता                            | क्षुघालुता १३५                     |
|                 | ,,<br>कर्माजीविन् १६० - |           | चेतितपादव              | "<br>चैत्यपादप   | २६           | छायत्त                           | दे० बुभुक्षितस्व ११<br>स्रक्षण १७३ |
| चित्तकृड        | पर्वत                   | 96        | चेतितागत               | चेलागत<br>चेलागत | 30           | छाया<br>छायाखंभ                  | छायास्तम्भ २७-३०                   |
| चित्तगिह        | चित्रगृह १३७ -          |           |                        | चैत्य            | 83           | छायाखम<br>छायासं <b>पन्न</b>     | अवास्तम्म २७-३०                    |
| चित्तजीवी       | कर्माजीविन्             |           |                        |                  | 180          | छायास <b>प</b> क्र<br>छायछायाहीण | 308                                |
| चित्तपडिमा      |                         | 143       | -                      | चेलिकसूत्रजा     | 96           | छापछापाहाण<br><b>छारि</b> अ      | क्षारिका-रक्षा ३९                  |
| वित्तवण्ण       |                         | 304       |                        |                  | २७           |                                  |                                    |
| चित्तवण्णपडिभाग |                         | 46        | चोरघाता                | कर्माजीविन्      | 989          | छिणा                             | गुल्मजाति ६३                       |
| वित्तविज्ञा     | '<br>चित्रविद्या        | 330       | चोरलोपहारा             | ,,               | 950          | डिण्णंगा <u>ला</u>               | छिन्न १-१३१                        |
| चित्रुक         | । पत्रापधा<br>अङ्ग      | 338       | चोरवासो णगर<br>चोरवेला |                  | 9 8 9        |                                  | प्राणी २३९                         |
| चियेत्णं        | चित्वा                  | २३५       | चोरालि                 |                  | २४७          | छित्त                            | स्पृष्ट १ ७९                       |
| चिराइवत्त       | चि <b>रा</b> तिवृत्त    | 16        | चोलक                   | भोज्य            | 99           | छिन्नगाली.                       | कुलटा १८३                          |
| चिराय <u> </u>  | ાપસાતિકૃત               | 94        | चोलाडिगा               | संस्कारोत्सव ९७  |              | डिर<br><del>-</del>              | प्राणी २३७                         |
| चिछाती          | चिलातदेशजा              |           | चोलाडगा<br>चोलोपणयण    | श्चद्रजन्तु      |              | <b>डिरा</b>                      | शिरा ६६                            |
| 15401           | ाप <b>ात</b> पुराणा     | 90        | नालापणयण               | उत्सव            | २२३          | छिवित                            | स्पृष्ट १८३-१८४                    |

|         | The same of the sa |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00.     | परिजिष्टम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TELETIT | THE POPULATION OF THE PARTY OF  |
| 150114  | HAICIDIPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

शब्द पत्र पत्र शब्द शब्द पत्र छिंदंत जधण्णाणि छिन्दत् 36 376 जाणगिह यानगृह १३६-१३८ छिंदंती **छिन्द्**ती जधण्णामास जाणजोणी अज्झाय 989 209 984 छीत जधाजात जाणसाळा यथाजात 88 356 श्चत 386 यानशाला जधाणात यथाज्ञात जाणिजो 4६ जानीयात् १५-१७ छीयमाण क्ष्यमाण 934 जधामाणसिक वस्त्र ? 988 जाणिं ज्यानिम् छुधा 386 क्षधा जधाविधि यथाविधि 88 जाणेंजो जानीयात् ३६ - ४४ - ५४ छुन्न क्षुण्ण 386 यथोक्त जधावुत्त जातकम्म जातकर्म 980 900 छुपगत वनस्पतिप्रकार यथासत्ति जधासितं ६३ जातिणक्खत्त 209 छुभगत 969 ,, जघोहिट्ट यथोहिष्ट जातीतेल्ल २३२ छुवफल 900 जमलभूसण 348 जातीपट्टणुग्गत 358 वस्र छुहा 308 सुधा जम्मणा 46 जातीपडिरूपक 358 वस्त्र छुंछिका चतुष्पदा ६९ जयकालिका २२१ जातीविजयो अज्झायो 188 सुरा छेत्तमंडल क्षेत्रमण्डल 398 जयतणं ? जामवेला २४७ 48 छेलंत सेण्टिकां कर्वत जयविजय ? जामात्रकीक जामात्रिक 36 988 छेलित सेण्टित १४८-१७३ जामिलिक जयसमण पुदप वस्र 99 छोछित सेण्टिकां कुर्वत् 88 जयो अज्झायो जारिका जारी 999 60 ज जलगिह जारीय जार्याः जलगृह 98 930 कर्माजीविन जइणक 980 क्रमिजाति जलपरसंदण जलप्रसंदन 990 जाला 90 जक्खोपयाण यक्षोपयाचन 963 जालिकर क्रिया. 386 जलाउ द्वीन्द्रियजन्त २६७ जगतीजगद्भत जगतिजगभूय ६ गोत्र 986-966 जावक 940 जलामास जगल 223 सुरा जावतिक यावत्क २३८ भोज्य 962 जवभिजय अग्निज्वालनकर्कटिका जगगंतक २५४ जिणसंथवो अज्झाओ 3 यवागू 969 जवातू जगिगक वस्त्र २३२ जिनोक्त जिणोत्त 4 9 जसवओ यशस्वतः जघण्ण जघन्य 38 जिस्से यस्यां 288 326 जहण्णकाया क्रिया. जजरित 386 943 जिह्वामूलीय 40-98 जहण्णाणि स्थानविशेष 336 जणक पक्षिन् ६२ जीवंजीवक 46-929 जंगम कर्णआभू. 982 जणक गोत्र जीवंतायणा पुष्प जंगमाला यज्ञ 929 ज्ञपण 388-384 जीवितहार कर्माजीविन् जंघावाणियक 09 909 यज्ञकारिन् जण्णकारि युगमस्तक 994 जुगमत्थ अङ्ग 63 जंतुतर जन्यजन 96 जण्णजण वाहन १६६-१९३ जुरग जंपितविभासाप**ड**लं 28 यज्ञमुण्ड 909 जण्णमंड जीर्णवयः 900 जुण्णवय जंपिताणि सत्तेव 80 928 अङ्ग जण्णुकाणि 983 फल 83 जुत्तग्ध जंबुफल 338 जण्णुगसंधी युक्तार्घ्य जुत्तग्धिमह 98 भाण्ड जंबुफलक 46-923 जण्णेया जुत्तप्पमाणदीहाणि 394-926 आभू. यज्ञोपवीतक जंबुका 909 जण्णोपइतक जुत्तसंपीलित जुमभायित युक्तसम्पीडित २२ जंभाइत कर्माजीविन् 960 जतुकार 93 जुत्तामासाय 99 जंभाइयाणि सत्त 99 भङ्ग जतुमज्झ जुत्तोपचया 46-998 934 जंभायमाण 60 अङ्ग जतूणि जुत्तोवचयाणि 46-998-926 986-986-988 क्रिया. जंभित 999 जत्ताज्झायो जुवतीयो 924 जंभितविभासा पडलं अङ्ग ९५-१०१-११५-१२१ जत्त्रणि 49-976 ज़वतेयाणि पुष्प 90 जागी 88 यथायुक्त जधजुत्त त्रीन्द्रियजन्तु २६७ जुंगलिका यवाग् ७१-२४७ जागू 990 जधण्णकाया जूतगिह **यूतगृ**ह १३६ याचितक जाचितक 984 जधण्णतरका **चृतशालायाम्** 336 २६ जूतसालाय यानक जाणक 990 जधण्णतरका काया

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

अंग० ३८

| 100  | The contract of |  |
|------|-----------------|--|
| 96   |                 |  |
| 22.0 |                 |  |

### अंगविजाए सहकोसो

|                   | पत्र          |       | शब्द                | पत्र             |            | शब्द                | पत्र             |
|-------------------|---------------|-------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|
| शब्द              |               |       |                     |                  | 33         | णर्तमाल             | वृक्ष ६३         |
| जूधिका            | -             | - 308 | ठियपडल              |                  | 90         | णत्ति               | नप्तृ ६८         |
| जूव               | यूप १०१       |       | <b>ठियपिथिय</b>     |                  | 3          | णत्थक               | दे० नस्तक २०२    |
| जूस               |               | ६४    | ठियविहि<br>२ : २    |                  | 36         | णत्थण               | दे० नस्तन २१४    |
| जेंव              | एव            | 388   | ठियंतिय             |                  | 350        | णित्थ - त्थी        | नास्ति १९        |
| जोइसमंडल          | ज्योतिर्मण्डल | 334   | ठियामट्टा           |                  |            | णदीकुकुडीक          | पक्षी २२५        |
| जोगक्खेम          | योगक्षेम      | 138   | ठियामासा            | 48-308-304       | - 446      | णदीपृत्तक           | ,, २२५-२२८       |
| जोगवहा            | योगवाहाः      | १५३   | 1-7"                | <b>3</b>         |            | णदीसुत्तक           | ,, २२५           |
| जोजयितव्वं        | योजयितव्यम्   | 964   | डआलुअ               | नौविशेष          | 388        | <b>णपुंसकजोणि</b>   | १३९              |
| जोणिका            | यौनदेशजा      | 53    | डहरक                | लघु ९८-१२८       |            | णपुंसकणक्खत्त       | २०९              |
| जोणिवालिक ?       |               | 385   | डहरचल               | 156.             |            | णपुंसकाणि           | ५७ - ७२          |
| जोणी अज्झाय       |               | - 380 | डहराक               | लघु              | 398        | णपुंसकामास          | 9 86 - 20 9      |
| जोणीलक्खण वाग     |               | - 188 | डहंत                | दहत्             | ३८         | णप्फडित             | निस्फटित २१७     |
| जोतिसिक           | गोत्र         | 940   | डिप्फर              | आसनविशेष १७ - २६ |            | णमोक्कत             | नमस्कृत १५५      |
| जोयिजमाण          | योज्यमान      | 386   | डुपकहारक            | नौविशेष          | ७९         | णमोक्कारयित्ता      | नमस्कृत्य ११२    |
| जोब्वणत्थजोणि     |               | 938   | डोभा                | गोत्र            | 340        | णयणातिमास           | 968              |
| जोव्यणत्थमिक्सम   |               | ५७    | डोहला               | ,,               | 940        | णयणामास             | 130              |
| जोव्वणत्थाणि      | 40-90         |       |                     | ढ                |            |                     |                  |
| जोसिता            | युवती         | ६८    | ढंकराली             | पक्षी            | २३९        | णरमच्छ              | मत्स्यजाति २२८   |
|                   | <b></b>       |       | ढेल्लिका            | नितम्बौ          | 338        | ण्रसीह              | पशु २२७          |
| झणित              | ध्वनित        | 380   | ढेल्लिय             | मृत्खण्ड         | २१५        | णरेतर               | ७३               |
| झपित              | ं क्षपित      | 385   | 200 000             | ण                |            | णल                  | वृक्ष ६३         |
| झय .              | ध्वज          | 385   | गारककरिका           | पक्षी            | २३८        | 22                  | मत्स्यजाति २२८   |
| झयक्खंभ           | ध्वजस्तम्भ    | ३०    | णइकुकुडिका          | स्थानविशेष       | 936        | णिखमालिका           | आमू. ७१          |
| झल्रीमंडल         |               | 998   | णकूड<br>णक्खत्तमंडल | स्थानावराव       | 994        | णवखुत्तो            | नवकृत्वः १८४     |
| झंकक              | आभू.          | 48    | णक्खत्तन बजयो       | 2                |            | णवण                 | उत्सव ९८         |
| झंझणित            | क्रिया.       | 380   | 500                 |                  | - 209      | णवणीत               | भोज्य २२०        |
| झामित             | ध्यामित       | 388   | णक्खपद              | नखपद             | 964        | णवमिछिका            | युष्प ७०         |
| झामितापस्सअ       |               | 9-30  | णक्खंतरातिमा        |                  | १८६        | णवमिगा              | देवता २०५        |
| झीण               | किया. ८१      |       | णगत्ति              | गोत्र            | 940        | <u>णंतकविक्</u> लला | नंतकविकला १९६    |
| झुझुरायित         | क्रिया.       | 386   | णगरगुत्तिय          | कर्माजीविन्      | 360        | णेतुका              | पक्षिणी ६९       |
| झुपित             | ,,            | 386   | णगरणक्खत्त          | 2000             | २०९        | <b>णंदिविणद्धक</b>  | शीर्षआभू १६२-१८३ |
| झुसिर<br>झोसिंत   | शुषिर         | 300   | णगरदेवता            | देवता            | २०६        | णवुतिवग्गा          | पुष              |
| झासत              | क्रिया.       | 385   | णगरस्क्व            | कर्माजीविन्      | 360        | णवृहक               | पक्षी २२५        |
|                   | ट             |       | णगरविजयज्झा         | अ                | 169        | णहसिंहा             | अङ्ग १२४         |
| टकारी             | वृक्षजाति     | 90    | णगराधियक्व          | नगराध्यक्ष       | 348        | णहसेढि              | नखश्रेणि १२५     |
| टेहिंवालक         | पक्षी         | २२५   | णगोध                | वृक्ष            | ६३         | णांग                | परिसर्पजाति ६२   |
| 23.               | 3             |       | णच्छक               | रोग              | २०३        | णागतण्णु            | अनागतज्ञ १२९     |
| ठइय               | स्थगित        | २४१   | णहोसक               | नाठ्याचार्यं ?   | ६७         | णाँगमालक            | गुल्मजाति ६३     |
| ठवेत्ण            | स्थापयित्वा   | 390   | णटु                 | नष्ट             | 386        | <b>णागर्रु</b> क्ख  | वृक्ष ६३         |
| ठाणज्ञाय          |               | 949   | णट्टकोसयो अ         | झातो             | २२२        | णांगवेला            | 280              |
| ठितविधिविसेस<br>• |               | 49    | णहजोणि              |                  | 939        | णाणी                | ७६               |
| ठितसाधारण         |               | १३९   | णहाणहो अज्ञ         | ायो 💮            | २१७        | णातिकिसा            | 46-998           |
| <b>ठितामास</b>    |               | 53    | णडिकुक्कडिका        | पक्षिणी          | <b>६</b> ९ | णापुण्णमंडल         | 998              |
| ठिदामास           |               | 5.8   | णतिभया              |                  | 6          | णाभिणिदिसे          | न अभिनिदिशेत् ३८ |
|                   |               |       |                     |                  |            |                     |                  |

|                          | द्वितीयं परिशिष्टम्  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                     |                  |       |  |  |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------|--|--|
| शब्द                     | पत्र                 | शब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | शब्द                                | पत्र             |       |  |  |
| णामज्झाय                 | 946                  | णिक्खुस्सति ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | किया.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306            | णिण्णेत ?                           | क्रिया.          | 986   |  |  |
| णायकाणि                  | ५९-१२६-१२८           | णिक्खेवउपावण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१७            | णितण्णिका                           | पुष्प            | 90    |  |  |
| णाराय                    | नाराच ११५            | णिगमणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निर्गमनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9              | णितरिंगि                            | आभू.             | 99    |  |  |
| णारास ?                  | 518                  | णिगमाणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246            | णित्थणित                            | निस्तनित         | 909   |  |  |
| णारिए ·                  | नार्याः २९           | णिग्गमजोणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 939            | णित्थुद्ध ?                         | क्रिया.          | 303   |  |  |
| णालक                     | भाण्ड ६५             | णिग्गमा एकारस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99             | णिद्जिति                            | नर्दीयते - ऌ्यते | २४३   |  |  |
| णालिक                    | फल २३९               | <b>णिग्गयविधि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 90           | णिद्दीण                             | निर्दीर्ण ?      | 909   |  |  |
| णालिकेर                  | वृक्ष-फल ६३-६४       | <b>णिग्गयविभासापड</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६             | णिधाणो अज्झायो                      |                  | 538   |  |  |
| णालिमज्झाणि              | হার ৩৩               | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | तिंगी १०७-१३३-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७६            | णिथीसुत्त                           |                  | २६२   |  |  |
| णावा                     | नौ १६६               | णिघुंटक ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Charles and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 949            | णिद्धणिद्धतराणि                     |                  | 386   |  |  |
| णावाखंभ                  | नौस्तम्भ २७-३०       | णिचकित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निश्चिकत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २५३            | णिद्धणिद्धा                         |                  | 46    |  |  |
| णावाधिगत                 | कर्माजीविन् १६०      | णिचसो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नित्यशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 946            | णिद्धम                              | निर्धम ३३        | - 33  |  |  |
| णावाधियक्ख               | नावाध्यक्ष १५९       | णिच्छाछित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 986            | णिद्धमण                             | निर्द्भन         | १३६   |  |  |
| णाविक                    | कर्माजीविन् ७९       | णिच्छुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निक्षिप्त १६८-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | णिद्धलुक्ख वर्ण                     | 46-304-356.      | 358   |  |  |
| णाविकस्म                 | ,,                   | णिच्छेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2:4            | णिद्धलुक्खवण्णपृहि                  | भागा             | 36    |  |  |
| णासपुडा                  | अङ्ग ९३              | णिच्छोडण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 908            | णिद्धल्हाणि                         |                  | 900   |  |  |
| णासातिमास                | १८६                  | णिच्छोलित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निस्तक्षित १६८-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0            | णिद्धवण्णपडिभाग                     |                  | 46    |  |  |
| णासाय पुत्तक             | अङ्ग ७६              | णिजामक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निर्यामक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98             | णिद्धा                              | 22.2             | 96    |  |  |
| <b>णिक़</b> डि           | निकृति २६५           | णिजायंतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 986            | णिद्धाडित                           | निर्घाटित १६८-   | 101   |  |  |
| णिकड्वति                 | निकर्षति ८०-१०८      | णिजासगत <b>।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900            | णिद्धाणि                            | उस्महाणि         | 333   |  |  |
| णिकाणित                  | क्रिया. १८५          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | णिद्धामास                           | 130-             |       |  |  |
| णिकुज                    | 0.40                 | णिज्झाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निर्ध्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38             | णिद्धावति                           | निर्धावति        | 60    |  |  |
| णिकुज्जक                 | ,, १८४<br>निकुडाक ४५ | णिद्विता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The second secon | २२१            | णिद्धोत                             | निधौंत           | 308   |  |  |
| णिकुजित                  | निकुब्रित १६९-१७१    | णिट्ठिअभासअ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | निष्टितभाषक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8              | णिप्पतित                            | निष्पतित         | 358   |  |  |
| णिकुंचिमहि ?             | 30                   | णिहुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निष्ट्यूत १४८-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | least the same | णिप्फाडित                           | निस्फाटित        | 353   |  |  |
| णिकुंजण                  | निकुञ्जन १३०         | णिटुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388            | पिएफाव                              | निष्पाव धान्य    | 358   |  |  |
|                          | निष्कूट १३६          | णिट्रुभमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | निष्ठीवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३६            | णिएकावित ?                          | क्रिया.          | 303   |  |  |
| णिकूड                    | क्रिया. १५७          | णिट्टुभंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,, ३७-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३५            | णिप्फीलित ?                         | ,,               | १६८   |  |  |
| णिकू <b>जित</b>          | निष्कृष्ट १९८        | णिहुभित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निष्ट्यूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 963            | णिप्फेडित                           | निस्फेटित        | 303   |  |  |
| णिकदित                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निष्टीवित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60             | णिब्सामित                           | निर्आमित         | १०६   |  |  |
| णिक <b>डि</b> त          | निष्कृष्ट १६८-१७१    | णिहुंघति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | णिमित्तसंग्रह                       | निमित्तसङ्ग्रह   | 8     |  |  |
| णिकाणित<br>***           | निकाणित १८३          | णिहूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०८            | णिमित्तहियय                         | निमित्तहृदय      | 358   |  |  |
| <u>णिकुड्र</u> च्छासु    | 218                  | <b>णिडालपस्साणि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330            | णिमिछहसित                           | निमीलहसित        | इंद   |  |  |
| णिकूड                    | निष्कूट-स्थान १३७    | णिडालमासक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आमू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88             | णिमिछंत                             | निमीलव           |       |  |  |
| णिक्ख                    | निष्क १५२            | णिड्डील ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 8 9          | णिम्मजित                            | निर्मार्जित १३०. |       |  |  |
| णिक्खणंत                 | निष्खनत् ३८-१४४      | णिणादित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निनादित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 द            |                                     | 826-101-128      |       |  |  |
| णिक्खणंती                | निखनती १६९           | <b>णिपणगंभीर</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 358            | णिम्मट्ट                            | निर्मृष्ट        | 53    |  |  |
| णिक्खण्ण                 | निखात १७१            | <u>णिण्णजोणि</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | निम्नयोनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 380            | णिय ?                               |                  | 38    |  |  |
| णिक्खिण                  | निखिन्न ८०-१०८       | णिणयण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निर्णयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386            | णियक्खेति <u> </u>                  | पश्यति           | 900   |  |  |
| णिक्खित                  | निक्षिप्त १४८        | <u>जिन्मा</u> ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46-953-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | णिरत्थकाई                           |                  | 49    |  |  |
| णिक्खित                  | ,, १६८               | <b>णिण्णामित</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | निर्नामित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386            | जिरत्थाणंतराणि<br><del>भिन्ने</del> |                  | 356   |  |  |
| णि <del>वि</del> खप्पमाण | निक्षिप्यमाण १९८     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निर्णीयमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 388            | <b>णिरत्थे</b>                      | <u> </u>         | 356   |  |  |
| णिक्खुड                  | निष्कुट १४९          | <u>जिण्गीत</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | निर्णात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 909            | णिराकत                              | निराकृत          | 3 8 3 |  |  |

|  | अंगविज्ञाए सहकोसो |
|--|-------------------|
|  |                   |

| 200                            | पत्र          |       | शब्द                                             | पत्र              |       | शब्द           | पत्र                 |
|--------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|----------------------|
| शब्द                           | गोत्र         | 940   | णिसढ                                             | पर्वत             | 30    | णीहाराहारजोणि  | 180                  |
| णिरागति<br>~                   | निरानत        | 358   |                                                  | निषण्ण            | 36    | णीहाराहारा     | 46-906-986           |
| णिराणत                         | विस्वित       | ८२    | णिसण्ण                                           | निषिक्त           |       | णीहारि         | . 38                 |
| णिरातार ?                      | निर्वृक्षकं   | 949   | णिसित्त<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | १६८   | णीहारिपेक्खमाण | \$8                  |
| निरुक्खगं                      | निरुक्त       | 2     | णिसीदंत                                          | निषीदत्           | 36    | णीहारेति       | क्रिया. १०८          |
| णिरुत्त<br>णिरोपजि <b>व्वा</b> | निरुपजीव्या   | 988   | णिसुद्ध                                          | पातित             | 380   | णीहू           | वृक्षजाति ७०         |
| णिरिक्खति<br>-                 | निर्छिखति     | 900   |                                                  | निःसृष्ट, अत्यन्त | 88    | णुत्तमालक      | वनस्पति १४१          |
| ाणालम्खात<br>णिलुलित           | क्रिया.       | 909   | णिस्सरित                                         | निःसृत १६९        |       | णुमज्जु ?      | 39                   |
| ाणलुख्य<br>णिलुंचित            | क्रिया.       | 386   | णिस्ससंत                                         | निःश्वसत्         | १३५   | णूण ?          | 386                  |
| ाग <b>ु</b> । यस<br>गिरुद्वित  | क्रिया.       | 386   | णिस्ससित                                         | निःश्वसित १६८     |       | णेयातुकासहा ?  | 33                   |
| णिहिषित निर्हिषित              |               |       | णिस्संघति                                        | निरिशङ्घति        | 300   | णेरइकाणि       | 49-974               |
| णिल्लिक्खण                     | निर्छिखन      | 908   | णिस्संघित                                        | निःशिङ्घित        | 388   | णेरिता         | गोत्र १५०            |
| णिछिहित                        | निर्छिखित     | 940   | णिस्सारित                                        | क्रिया. १६८       | - 909 | णेलकता         | वर्णमृत्तिका २३३     |
| णिस्त्रवित                     | क्रिया.       | 909   | णिस्सावित ?                                      | "                 | 909   | णेलकंठक        | 98                   |
| णि <b>छ्</b> हित               | नीरूक्षित     | 908   | णिस्सित                                          | निश्रित           | 909   | णेलकित ?       | 308                  |
| णिहेले                         | निर्लाख्य ?   | 306   | णिस्सिघंत                                        | निःशिङ्वत्        | ३७    | णेलवंत         | पर्वत ७८             |
| णिल्लोलित                      | निर्लोलित     | 986   | णिसिंसिवित                                       | नि:शिङ्घित        | १८६   | णेहित          | स्निग्ध १०६          |
| णिवण्णविभासापडल                |               | ५३    | णिस्सिंघेम।ण                                     | निःशिङ्घत्        | 934   | णोल्लति        | क्षिपति - नोद्ति ८०  |
| णिवण्णाणि                      |               | 936   | णिस्सेणि                                         | निःश्रेणि         | 39    | ण्हाणगिह       | स्नानगृह १३८         |
| णिवसिहिति                      | निवत्स्यति    | 82    | णिंब                                             | वृक्ष             | ६३    | ण्हाणघर        | ,,                   |
| णिवासेंत                       | निवासयत्      | 36    | णीघाअ                                            | निर्घात           | 4     | ण्हाणघरिय      | कर्माजीविन् १६०      |
| णिवुर                          | वृक्ष         | ६३    | णीपुर                                            | द्वीन्द्रियजन्तु  | २६७   | ण्हाधिति       | स्नास्यति ८४         |
| णिवेट्ठ                        | निविष्ट       | 385   |                                                  | न्नामू. ६५-११६    |       | ण्हायमाणो      | स्नान् ३८            |
| णिवेसण                         | निवेशन        | १६५   | णीयमाण                                           | नीयमान            | 996   | ण्हाविय नापि   |                      |
|                                | निमज्जयति ?   | 306   |                                                  |                   |       | ण्हुसाय        | स्त्रुषायाः २९       |
| <b>णिवोछित</b>                 | निमज्जित ?    | 909   | <b>णीया</b>                                      | 49-176            |       |                | त                    |
| णिब्बगत                        |               | 298   | <b>णीरक्क</b> पु                                 | निराकृते          | 909   | तक             | तक्र-भोज्य २२०       |
| णिब्वहिज्ञमाण                  | निर्वर्त्यमान | 996   | णीलक                                             | वर्ण              | 308   | तकुछि          | भोज्य ७१-१७९         |
| णिब्बद्दित                     | निर्विर्त्तित | 309   | णीलकधातुक                                        |                   | २३३   | तकुली          | पुष्प ७०             |
| णिव्वदा ?                      |               | 848   | णीलकंठक                                          | गुल्मजाति         | ६३    | तकोदण          | भोज्य २२०            |
| णिव्वर ?                       |               | 944   | णीलखारमणी                                        | आभू.              | १६२   | तच्छेमाण       | तक्षत् ३८            |
| णिब्वलक                        | निर्वलक       | 308   | णीलपडीभागा                                       |                   | 308   | तजगत           | त्वगात १७७           |
| णिव्यहण                        | निर्वहन       | 96    | <b>णीलमिग</b>                                    | नीलमृग            | २२७   | तजातपडिपोग्गल  | 385                  |
| णिव्वाडित                      | निष्पातित     | 3.3.6 | णीलवण्णपडीभाग                                    |                   | 40    | तजायपडिरूव     | 16-31                |
| णिव्वाधिक                      | निर्घाधिक     | 999   | णीलवाणियक                                        | नीलवाणिजक         | ९२    | तट्टक          | भाण्ड ६५             |
| णिव्वामण                       | निर्वापन      | २६०   | णीलहारककम्म                                      |                   | ९२    | तटुकार         | कर्माजीविन् १६०      |
| णिव्वामित                      | निर्वामित     | १६९   | णीलीकारक                                         | कर्माजीविन्       | 93    | तड             | तट ३०                |
| णिञ्वासित                      | निर्वासित     | 909   | णीहरति                                           | निःसरति           | 306   | तणच्छत ?       | ५२                   |
| णिब्वाहित                      | निर्वाहित     | 844   | णीहार                                            | 46-900-           | 926   | तणपीढक         | तृणपीठक २६           |
| णिब्बिट्ट                      | निर्विष्ट     | 909   | णीहारगत                                          |                   | 989   | तणसाला         | तृणशाला २५८          |
| णिव्विसुत्तो अज्झायो           | २१५-          | २१६   | <b>णीहारजोणि</b>                                 |                   | 380   | तणसोल्लिका     | मिल्लकाविशेष १०४     |
| णिब्दुति                       | निर्वृति      | 30    | णीद्दारणीहारा                                    | 46-906-           | 976   | तणसोल्लिय      | पुष्प ६३             |
| णिसक                           | भाण्ड         | ७२    | णीहारपडल                                         |                   | 306   | तणहारक         | त्रीन्द्रियजन्तु २६७ |
|                                |               |       |                                                  |                   |       |                | 111 4 401 B 140      |

|               | द्वितीयं परिशिष्टम् |       |                   |                        |              |                                 |                          |           |  |
|---------------|---------------------|-------|-------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| शब्द          | पत्र                |       | शब्द              | पत्र                   |              | शब्द                            | पत्र                     |           |  |
| तणाधिगत       | कर्माजीविन्         | 960   | तस्सायत           | त्र्यस्रायत            | 998          | तिमिरक                          | गुल्मजाति                | ६३        |  |
| तणित          |                     | 180   | तंडित             | क्रिया.                | 386          | तिमिंगिल                        | मत्स्यजाति               | <b>६२</b> |  |
| तणुणह         | तनुनख               | 990   | तंत ?             |                        | 94           | तिमी                            | "                        | ६२        |  |
| तणुत्तय       | तनुत्वक्            | 990   | तंतुवित           | तन्तुब्यूतं            | 990          | तिय                             | त्रिक                    | २१६       |  |
| तणुमज्झः      | तनुमध्य             | 990   | तंदेसि            | तदेशे                  | २३८          | तिरिक्खजोणिका                   |                          | 49        |  |
| तणुलोम        | तनुलोमन्            | 990   | तंबनिष्फाव        | धान्य                  | २२०          | तिरिक्खजोणीकाणूक                |                          | 908       |  |
| तणू           | 46-                 | 326   | तंबभूमी           | मृत्तिका               | २३३          | तिरिच्छजोणिया                   |                          | 924       |  |
| तण्णक         | तर्णक ९७-           | 385   | तंबमय             | आभू.                   | १६२          | तिरिच्छाण                       | तिरश्चीन                 | पंर       |  |
| तण्णिका       | तर्णिका             | ६८    | तंबाणि            | 49-924                 | - 976        | तिरिच्छीण                       | ,,                       | 3.8       |  |
| तण्हाइत       | नृषित               | २५३   | तंवाधावक          | कर्माजीविन्            | ७९           | तिरिण ?                         | क्रिया.                  | 380       |  |
| तताणि         | ५९-                 | 924   | तंबाराग           | लेह्य - भोज्य          | 962          | तिरियामास                       | 939                      | - १६९     |  |
| ततियलोकहितय   |                     | 929   | तंसा              |                        | 46           | तिरीड                           | शीर्षभाभू.               | ६४        |  |
| तध            | तथा                 | २९    | ताडक              | पशु                    | २२७          | तिलक लल                         | गटआभू. ६४-               | - १८३     |  |
| तन्निभोवनिभा  |                     | 10    | तामरस             | युष्प                  | ६३           | ,,                              | <b>नृक्ष</b>             | ६३        |  |
| तपनीयतिलक     | तिलकप्रकार          | २४६   | तालखंड            | व्यजनकविशेष ?          | २०५          | तिलकालक                         | रोग १५५                  | - २०३     |  |
| तपुमय         | आभू.                | 9 8 2 | तालवेंट           | तालवृन्त               | 188          | तिलक्खली                        | तिलखली                   | 962       |  |
| तपुस          | त्रीन्द्रियजन्तु    | २६७   | तालवोंट           | "                      | 996          | तिलतेल                          |                          | २३२       |  |
| तपुसेल्लालुक  | फल                  | ६४    | तालुका            | अङ्ग                   | ६६           | तिलिपेंडी                       | भोज्य                    | 99        |  |
| तप्पक         | तप्रक - जलवाहन      | १६६   | तासित             | त्रासित                | 386          | तिलभजिय                         | "                        | 962       |  |
| तप्पण .       | तर्पण               | 308   | तिउण              | त्रिगुण                | 388          | तिलवेल्लववाका ?                 |                          | 994       |  |
| तप्पणपिंडी    | तर्पणपिंडी          | 99    | तिकाणि            | 49                     | - 923        | तिल                             | धान्य                    | 3 6 8     |  |
| तप्पणा        | भाण्ड उपकरण         | 383   | तिकुज             |                        | 944          | तिलेमाण ?                       | क्रिया.                  | 188       |  |
| ,,            | भोज्य               | 968   | तिक्खक            | गोत्र                  | 940          | तिवेद                           | गोत्र                    | 940       |  |
| तयागत         | त्वग्गत             | 900   | तिक्खलोह          | धातु                   | २५९          | तिह                             | त्र्यह                   | २६१       |  |
| तयो           | ततः                 | 38    | तिक्खा            |                        | - 922        | तिंगिच्छिग                      | आभू.                     | £4.       |  |
| तरच्छ         | तरक्ष               | ६२    | तिक्खामास         |                        | - 202        | ति।गाच्छग<br>तिंदुक             | फल                       | £8        |  |
| तरपअट्ट       | कर्माजीविन्         | 350   | तिक्खिण           | तीक्ष्ण                | 990          |                                 | <b>बृक्षजा</b> ति        | 90        |  |
| तरवच          | तरवारी              | 334   | तिगिंच्छसरिस      | वर्ण                   | 90           | तिंबुरुकी                       |                          |           |  |
| तलकण्णिक      | आभू.                | 998   | तिागेंच्छा        | पुष्प                  | 90           | तीतवय                           | भतीतवयाः                 | 100       |  |
| तलकोड         | गुल्मजाति           | ६३    | तिज्जजोणिगताणि    |                        | -979         | तीता-ऽणागय-संपदा                |                          |           |  |
| तलगिह         | तलगृह १३६-          |       | तिजंभाग           | तिर्थंग्भाग            | 233          |                                 | ात-साम्प्रतात्           | 30        |  |
| तलतालघोस      | ध्वनि               | १७३   | तिजाणत            | तिर्थगानत              | 944          | तीतिणि                          | फल                       | २३८       |  |
| तलपक          | फल ६४-              |       | तिण्णयाम          | तीर्णयाम               | २४९          | तीलक                            | उद्गिज                   | २२९       |  |
| तलपत्तक कर्णअ |                     |       | तिण्ण<br>तिण्णि   | (II-I-III)             | 924          | तीस                             |                          | 9 20      |  |
|               | 9 € 2 -             |       |                   |                        | 356          | तीसतिवग्गा                      |                          | 49        |  |
| <b>ਰ</b> ਲਮ   | कर्णआभू. ६५-        |       | तिण्हा            | परिसर्पजाति            | ६३           | तीसालिका                        | तेव्त                    | . 90      |  |
| तलवरी         | कर्माजीविनी         | ६८    | तित्तिल नीर्था    | गाल-कर्माजीविन्        | 350          | तुच्छाणि                        | 46.15                    |           |  |
| तला           | कृमिजाति            | 90    |                   |                        |              | तुच्छामास                       | प्र <b>३०</b><br>क्रिया. | 238-      |  |
| तलिय          | शयन                 | ६५    | तित्थवापतं तीर्थव | यापृत- ,,              | 3 60         | तु च्छित<br><del>चरि</del> माणी |                          | 988       |  |
| तलुसी         | पुल्प               | 90    | तिद ?             | 5                      | 385          | तुडियाणि<br>नन्मणा              | बाहुआभू.<br>उत्ताना      | 165       |  |
| तवि           | भाण्ड               | ७२    | तिधिणी            | देवता                  | 230          | तुत्ताणा<br>तुरित               | त्वरित                   | 100       |  |
| तवुसी         | त्रपुषी - कर्कटिका  | 90    | तिपिसाचक          | कण्ठआभू.<br>मत्स्यजाति | 9 <b>६</b> २ | तुरस्त<br>तुरकतेल               | GITTI                    | २३२       |  |
| तस्स          | त्र्य <b>स</b>      | १२६   | तिमितिामेंगिल     | भत्लजात                | 170          | A carries                       |                          | 141       |  |

| ३०२         | अंगविज्ञाए सद्दकोसो       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |         |  |  |  |
|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|---------|--|--|--|
| शब्द        | पत्र                      |             | शब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | शब्द         | पत्र              |         |  |  |  |
| तुङ्खा      | तुल्यार्घ                 | 38          | थावरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 936       | द्ढामास      | 136-133           | -966    |  |  |  |
| तुल्लजोणी   |                           | 998         | थिगगलगत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्थिग्गलगत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 964       | द्णि ?       |                   | 390     |  |  |  |
| तुवरि       | धान्य                     | 306         | थितामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 996       | दुर्णपूर्ण ? |                   | 343     |  |  |  |
|             | फल                        | २३८         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५-३४-३६-४७-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 934       | दृति         | इति-जळवाहन        | 988     |  |  |  |
| तुंबुरु     |                           | 90          | थिही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७२        | दहरक         | वाद्य.            | २३०     |  |  |  |
| तुका        | यूका<br>रोग               | २०३         | थीण#खत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०९       | दृदुपिलक     | रोग               | 944     |  |  |  |
| तूण         | ऊन                        | 200         | थीणव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 940       | दहुम्मण      | क्रिया.           | 986     |  |  |  |
| "           | त्वरिष्यसि                | २६०         | थीणामजोणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 939       | द्धिकूर      | भोज्य             | £8      |  |  |  |
| तूरित्थ     | जहां<br>अहा               | ५६          | थीणामाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५७-६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |              | भोज्य ६४-१७९-२२०  |         |  |  |  |
| त्हा        | <sub>फहा</sub><br>स्तेनित | 386         | The State of the S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160       |              |                   |         |  |  |  |
| तेणित       | स्तानत<br>एतेन            | 3 34        | थीण[मा]मास<br>थीपरामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | द्धिवृण्ण    | <b>नु</b> क्ष     | ६३      |  |  |  |
| तेतेण       | पुतन्<br>गोत्र            | २३६         | थीभागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131       | दधिसर        | द्धिसत्कपदार्थ    | 308     |  |  |  |
| तेत्तिरिक   | गात्र                     | 940         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.       | दपकार        | कर्माजीविन्       | 950     |  |  |  |
| तेमग्गिह ?  |                           | २५८         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्त्रियाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28        | द्रकडाय      | ईषत्कृतायाम्      | 350     |  |  |  |
| तेरणि       | वृक्षजाति                 | 90          | थुला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 993       | दुलायते      | विकस्ति           | 43      |  |  |  |
| तेलवण्णिकरस |                           | <b>२</b> ३२ | थूणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्कन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | दलिय         | दलिक              | 60      |  |  |  |
| तेछकूर      | भोज्य                     | <b>E8</b>   | थूणिकाखल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२०       | दलुका        | प्राणी            | 338     |  |  |  |
| तेछजवागू    | ,,                        | 353         | थूणिकारस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२१       | दलभी ?       |                   | ६८      |  |  |  |
| तेवरुक      | त्रीन्द्रियजन्तु          | २६७         | थूभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्तूप १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201       | द्विउलंक     | भाण्ड             | 193     |  |  |  |
| तेसं        | तेषाम्                    | ९५          | थूरका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६६        | दविय         | द्रव्य            | 358     |  |  |  |
| तेसं तेसं   | तेषां तेषाम्              | 180         | थूलाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46-990-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126       | दब्बी        | दवीं–भाण्ड        | ७२      |  |  |  |
| तोड्ण       | फल                        | २३८         | थेव्विद्ध ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्रिया १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 286       |              | सर्पविशेष २१८-२२७ |         |  |  |  |
| तोड्ड       | श्चद्रजन्तु               | २३७         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | द्ब्वीकर     |                   |         |  |  |  |
| तोडुक       | पशु ?                     | २२७         | दकिमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | द्सखुनो      | दशकृत्वः          | 158     |  |  |  |
| तोपभोगतो    | <b>उपभोगतः</b>            | २६७         | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६७       | दसमीण्हाणुक  |                   | 36      |  |  |  |
| तोप्पारुभणा | उत्सव ?                   | 36          | दक्खाणक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आभू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>E8</b> | दसाह         | द्शाह             | 150     |  |  |  |
| तोमर        |                           | 994         | द्विखणगत्तामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 503       | द्सीरिका     | भोज्य             | 365     |  |  |  |
| तोरण        |                           | ६४          | द्रक्खिणजोणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३९       | द्स्सामो     | द्रक्ष्यामः       | २३६     |  |  |  |
| त्तेवं      | इत्येवम्                  | ६७          | दिक्खणदारिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०६       | दहफालिहा     | द्रहपरिखा         | २२२     |  |  |  |
|             | थ                         |             | द्विखणपचित्थिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38        | दहर्चळणा     |                   | 46      |  |  |  |
| थइआ         | नकुलिका प्रकार            | 229         | दिक्खणपच्छिमजोणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३९       | दहर्चला      |                   | 999     |  |  |  |
| थकेंत       | श्राम्यत्                 | 36          | दिवखणपुरिथमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46        | दहरत्थावरा   |                   | 999     |  |  |  |
| थणपाली      | स्तनपाली ६६-              |             | दक्खिणाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80        | दहर्थावरेजा  |                   | 46      |  |  |  |
| थणंत        | स्तनत्                    | ३६          | द्विखणाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40-909-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 386       | दंडमाणव      | पक्षी             | ६२      |  |  |  |
| थणित        | स्तनित                    | २०६         | दक्खिणामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 338       | दंतखय        | दन्तक्षत          | 964     |  |  |  |
| थलचर        | 41.10                     | 960         | दक्खिणोद्दागं णगरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 6 9     | दंतगिह       | दन्तगृह           |         |  |  |  |
| थला         | 46-973                    |             | दग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129       |              |                   | १३६     |  |  |  |
| थलिका       | स्थालिका                  | 30          | द्गकोट्टग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३८       | दंतगूधक      | दन्तगृथ-दन्तमल    | 306     |  |  |  |
| थविका       | अङ्ग                      | 994         | दग्लट्टी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | द्कयष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30        | दंतचुण्ण     | दन्तचूर्ण         | 308     |  |  |  |
| थंभायणा     | गोत्र                     | 112         | द्गवड्ढिग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५५       | दंतपज        | अङ्ग              | 844     |  |  |  |
| थंभित       | सुब्ध                     | 1000        | दुच्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s | 10000     | दंतप्वण      | दुन्तपवन          | 4       |  |  |  |
| थाल         |                           | 386         | दढका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | द् <b>क्षः</b><br>गोत्र १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38        | दंतम्य       | आमृ.              | १६२     |  |  |  |
| थालक        | भाण्ड                     | ६५          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 940       | "            | भाण्ड २१५         | - 3 3 9 |  |  |  |
| थालिका      | "                         | इप          | दृढ्चळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८६       | दंतवेढी      | दुन्तवेष्टि       | ६६      |  |  |  |
| थालका       | "                         | ७२          | दढहुत ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५५       | दंतसिहा      | अङ्ग              | 924     |  |  |  |
| 31/4        | "                         | ७२          | दुढाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40-00-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२८       | दंतसेडिका    | दन्तश्रेणि        | 358     |  |  |  |

|                                | द्वितीयं परिशिष्टम्   |                              |                                    |                    |                 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| शब्द                           | पत्र                  | शब्द                         | पत्र                               | शब्द               | ЧЯ              |  |  |  |  |  |
| दंतंतरातिमास                   | १८६                   | दीणामास                      | 956                                | देवणक्खत्त         | 209             |  |  |  |  |  |
| दंसणह्याय                      | दर्शनार्थतया १३०      | दीणारमासक                    | सिकक ६६                            | देवताययणमंत्रिका   | मृत्तिका २३३    |  |  |  |  |  |
| दंसणियाणि                      | 46-973-976            | दीणारी                       | ٠,, ७२                             | देवताविजयो अज्झायो | २०४-२०६         |  |  |  |  |  |
| दायते                          | क्रिया. ८३            | दीणोदत्त                     | 82-89-180                          | देवदूता            | देवता २०४       |  |  |  |  |  |
| दारकण्णय                       | द्वारकर्णक १९५        | दीपिक                        | पशु २२७                            |                    | यागभोजन १८०     |  |  |  |  |  |
| दारपाल                         | कर्माजीविन् १६०       | दीवरुक्ख दीपवृ               | क्ष-कल्पवृक्ष २७-३०                | देवहचा             | गोत्र १५०       |  |  |  |  |  |
| दारपिंड                        | द्वारपिण्ड ३१         | दीववेलिका                    | 280                                | देवागार            | २२२             |  |  |  |  |  |
| दाराधिगत                       | कर्माजीविन् १६०       | दीवालिकाणि                   | भोज्य १८२                          | देवाणूक            | 908             |  |  |  |  |  |
| दारुकआधिकारिक                  | ,, 960                | दीविक                        | चतुष्पद ६२-७२                      | देसंसि             | देशे ३७         |  |  |  |  |  |
| दारुणा                         | ५९-१२९                | दीविकाधारक                   | कर्माजीविन् ९१                     | दोणी               | भाण्ड ७२        |  |  |  |  |  |
| दारुणामास                      | 336                   | दीविकाहारिक                  | कर्माजीविन् ९१                     | दोहलो अज्ञायो      | 300-302         |  |  |  |  |  |
| दारुणे                         | 358                   | दीहकील                       | सर्प २३९                           | घ                  |                 |  |  |  |  |  |
| दालित                          | दारित १४८             | दीहजुत्ताणि                  | 376                                | धकंटि              | वृक्षजाति ७०    |  |  |  |  |  |
| दालिम दाडिम फल                 | ह ६३-६४-२३१-२३८       | दीहपदा (द्वा)                | मत्स्यजाति २२८                     | धणजाय              | गोत्र १५०       |  |  |  |  |  |
| दालिमपूसिक                     | भाण्ड ६५              | दीहवग्घ                      | श्वापद २२७                         | धणित               | ध्वनित २३९      |  |  |  |  |  |
| दालिय                          | दारित ८०              | दीहसक्कृतिका                 | भोज्य १८२                          |                    | अत्यन्त ४-२३-२४ |  |  |  |  |  |
| दासिघर                         | दासीगृह २२२           | दीहाणि                       | 118-124                            | धंणिता             | प्रिया ६८       |  |  |  |  |  |
| दाहिणाचार                      | ७४                    | दीहाणुम्मजिताणि              | 110-17.                            | धण्णक              | चतुष्पद ६२      |  |  |  |  |  |
| दाहिणामास                      | 93,9                  | दुकुछ                        | दुकूल वस्त्र १६३                   | धण्णजोणि           | ₹2-980          |  |  |  |  |  |
| दिअंडकंब्लवायक                 | कर्माजीविन् १६१       | दुकुंछ<br>-                  | जुगुप्सा १२२                       | धण्णजोणी अज्झाय    | १६५             |  |  |  |  |  |
| दिग्धग्गीव                     | २३९                   |                              |                                    | धण्णरस             | 969             |  |  |  |  |  |
| दिग्घपाद                       | २३९                   | दुगुल -                      | दुकूल वस्त्र २३२<br>१२५-१२९        | धण्णवा             | धान्यवान् १०५   |  |  |  |  |  |
| दिग्घा                         | 46-994                | 3.181.11.1                   | 164-166                            | भण्णवाणिय व        | कर्माजीविन् १६० |  |  |  |  |  |
| दिजाती                         | गोत्र १०१-१४९         | <b>ઉ</b> ન્યાનાના            | 966                                | धमित               | ध्मात १४८       |  |  |  |  |  |
| दिजिस्सिति                     | दास्यति १७५           | दुरगंधपरामास                 | 46-922-929                         | धम्मक :            | पादआभू. १८३     |  |  |  |  |  |
| दिद्विवाय                      | दृष्टिवाद १           | <b>दु</b> ग्गवा              |                                    | धम्मजोणी           | 43-936          |  |  |  |  |  |
| दितिका                         | दितकां २३०            | दुग्गधामासः                  | भोज्य ६४                           | धम्मह              | कर्माजीविन् १६० |  |  |  |  |  |
| दिमिलि                         | द्रविडदेशजा ६८        | दुद्धकूर<br>दुद्धजवागू       | " 969                              | धम्मण              | फल ६४           |  |  |  |  |  |
| दिरुख ?                        | २३८                   | दुष्क्षज्ञागू<br>दुद्धवेलिका | 280                                | धम्मणग             | सर्प २३८        |  |  |  |  |  |
| दिवडुखेत्ताणि                  | द्धार्द्धसेत्राणि २०७ | द्वारीहका दुश्रीह            | णका भोज्य ७१-२४६                   | धम्मण्ण            | वृक्ष ६३        |  |  |  |  |  |
| दिव्वा                         | ५९-१२५-१२८            |                              | ष्य-द्विवचनम् १५१                  | धम्मसच             | धर्मसत्य ९      |  |  |  |  |  |
| दिसाजं                         | दिशि ३२               |                              |                                    | धिमक               | धार्मिक ४       |  |  |  |  |  |
|                                | दिग्दाह २०६           | दुम्मणेजो                    |                                    | धम्मी              | पुष्फ ७०        |  |  |  |  |  |
| दिसादाह <b>े</b><br>दिसावाणियग | कर्माजीविन् ७९        | दुरुमह                       | दुरुन्मृष्ट २२<br>तालायाम् १३६-१३७ | धव                 | वृक्ष ६३        |  |  |  |  |  |
|                                | दिगिममुख १४           |                              | गोत्र १५०                          | धवलपड              | 308             |  |  |  |  |  |
| दिसाहुत्त                      | दृष्ट्वा २४९          | <b>दुवेद</b>                 | कर्माजीविन् १६०                    | धवासी              | वृक्षजाति ७०    |  |  |  |  |  |
| दिसं                           | धति ६                 | दुस्सिक                      | दुर्भग ७९                          |                    | विशेष १६५-१७८   |  |  |  |  |  |
| दिहि                           |                       | <b>दूभग</b>                  | 333                                | धंत                | ध्मात १६८       |  |  |  |  |  |
| दीणंडहोगित                     | दीनोह्नोकित ३४<br>१२१ | <b>दूरमह</b>                 | क्रिया. ८७                         |                    | वंसित १४८-१९७   |  |  |  |  |  |
| दीणगा                          |                       | दूरातिसरित<br>चरेगाव         | दूरावगाढ ८७                        |                    | मुभिक्ष १३५-१४२ |  |  |  |  |  |
| दीणता                          | ૧ <b>૨</b> ૫          | दूरोगाढ<br>देवजोणि           | दूरायगाउँ उउ<br>इर                 | धातीकुमार ?        | १६८             |  |  |  |  |  |
| द्गिणपिडपोग्गेल                | 4.0                   |                              | कर्माजीविन् १६०                    |                    | 34-88-134-180   |  |  |  |  |  |
| दींणीं                         | 46-929-980            | देवड                         | animist 14.                        |                    |                 |  |  |  |  |  |

| ३०४                     |                            |     | अंगवि              | जाए सहकोसो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |                    |       |
|-------------------------|----------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------|-------|
|                         |                            |     | A122               | ਧੁਕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पत्र |                      | पत्र               |       |
| शब्द                    | पत्र                       |     | शब्द               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | शब्द<br>पच्छिमदारिक  |                    | २०६   |
| <b>धातुजोणीसमुत्थाण</b> |                            | २७  | पउण्ण              | वस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09   | पच्छिमपाणि           | 900-               | -926  |
| धातुमय                  | आभू.                       | 385 | पडमकेसरवण्ण        | -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90   |                      |                    | 939   |
| धावित                   | धौत                        | 388 | पउली               | प्रतोली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330  | पच्छिमुत्तरजोपि      |                    | 926   |
| धिवलागत ?               |                            | 88  | पएणि               | वस्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09   | पच्छिमुत्तरा         |                    |       |
| घीतर                    | दुहितृ                     | 538 | पकंठा              | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222  | पच्छेलित             | प्रसेण्टित १४६-१७० |       |
| धीतरी                   | ,,                         | 538 | पकिण्ण             | प्रकीर्ण १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | पच्छोलित             | प्रच्छोटित         | १६८   |
| घीता                    | ,,                         | ६०  | पकुट्ठ             | प्रकुष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१५  | पजाणवं               | प्रज्ञानवान्       | 28    |
| धीया                    | ,,                         | 538 | पकासय              | पकाशय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०३  | पजातिस्सति           | प्रजनिष्यते        | 300   |
| धुत                     | क्रिया.                    | 386 | पक्खच्छयक          | पक्षच्छदक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63   | पजायिस्सति           | ,,                 | १६९   |
| धूतु                    | दुहितृ                     | 49  | पक्खपेंड           | पश्चापिण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330  | पजोजयिस्सं           | प्रयोजयिष्यामि     | 335   |
| धूतुल्लिक               | भाण्ड                      | ७२  | पक्खपेंडकत         | पक्षपिण्डकृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334  | पज्जजनु              | भङ्ग               | 944   |
|                         | दोहदप्रकार                 | 902 | पक्खवेढाय          | पक्षवेष्टया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४२   | पज्जणी               | वर्णमृत्तिका       | २३३   |
| धूपगत                   | भाण्ड                      | २३० | पक्खात             | प्रख्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 364  | पज्जायवायग           | पर्यायवाचक         | 24    |
| धूमणत                   |                            | 248 | पक्खापिक्ख         | नपुंसकविशेष ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -258 | पज्जिया              | प्रार्थिका         | 86    |
| धूमणाली                 | धूम्रनलिका<br>हेयानि       | 35  | पक्खिजोणिय         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६२   | पज्जुवासंतो          | पर्श्वपासयन्       | 990   |
| धेताणि                  | ह्यान<br>धौतक              | 308 | पखरगत              | प्रक्षरगत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २३०  | पज्जोवत्त            | पर्यपवर्त्त        | 280   |
| धोतक ?                  |                            |     | पगति               | प्रकृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७३  | पट्ट                 | वस्र               |       |
| धोवमाण                  | धावयत्                     | ३८  | पगलेंत             | प्रगलत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36   |                      |                    | 943   |
|                         | न                          |     | पग्गाहक            | प्रप्राहक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७९   | पट्टकार              | कर्माजीविन्        | 3 8 0 |
| नत्तिका                 | नर्त्तिका                  | ३३  | पघंस               | दोहदप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७२  | पट्टिक               | वस्र               | 358   |
| नन्नत अक्खरे            | THE R                      | १५३ | पघंसंत             | प्रघर्षत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३९   | पट्ठकब्व             | पाठ्यकाच्य         | 880   |
| नलिणी                   | वनस्पति                    | 00  | पघातण              | प्रघातन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386  | पट्टिवंस             | पृष्ठिवंश          | 518   |
| नहट्टिका                | अङ्ग                       | 34  | पचचण               | प्रचर्चन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 380  | पड                   | वस्त्र             | €8    |
| नानिका                  | मातुर्माता                 | ६८  | पचलाइयाणि सत्त     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99   | पडमट्ट               | भोज्य              | 99    |
| नामपग्गह                | नामप्रग्रह                 | 949 | पचलायणा            | प्रचलायनात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88   | पडल                  | पटल                | २७    |
| नामिस्सरा               | नामिस्बराः                 | १५३ | प <b>च</b> डदग्गीय | प्रत्युद्ग्रीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६८  | पडाका                | पताका              | 385   |
| नारीय                   | नार्याः                    | 90  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | पडालिका              | भाण्ड              | ७२    |
| नाविक                   | कर्माजीविन्                | 980 | पचत्थरण            | वस्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६४  | पडिउज्जमाण           | प्रतियुज्यमान      | 998   |
| निच्छोमे                | निःक्षोभ ?                 | १६८ | पचित्थमा           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46   | पडिओधुत              | प्रत्यवधूत         | १६९   |
| निमित्त                 | ।गःशाम :                   | 3-5 | न ज ज जु । ज       | प्रत्यवदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 380  | पडिकम्मगिह           | प्रतिकर्मगृह १३६.  |       |
| निमिछिय                 | निमीलित                    | २०६ | पचवर               | दे० श्रेष्ठ १७-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | पडिकम्मघर            |                    | 222   |
| निम्महा                 | गम्।।७॥                    |     | पचवरजोणि           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338  | पडिकुंडित            | "                  |       |
| निरागत                  | क्रिया.                    | २०२ | पचंतपाल            | प्रत्यन्तपाल ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | पाडकुाडत<br>पडिच्छित | प्रतिकुञ्चित       | 348   |
| निञ्जिक्खत              | निर्रुक्षित<br>निर्रुक्षित |     | पचंतवसति           | प्रत्यन्तवसति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68   |                      | प्रतीप्सित १६८     |       |
| निव्विगंदि              | निर्विग <b>न्धि</b>        | 303 | पचंतिम             | प्रत्यन्तिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६२  | पडिछुद्ध             |                    | -909  |
| नीयम्मुख                | नीचैर्मुख                  | 161 | पचंवरकाया          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186  | पडिणामित             | प्रतिनामित         | 909   |
| नेमित्तमुपधारणापडल      |                            | 185 | पचालंबिजमाण        | प्रत्यालम्ब्यमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 986  | पडिणायित             | प्रतिनायित         | 388   |
| 0.0 LINE LEW 1.1        |                            | 13  |                    | The second secon |      | O GETTINGTON         |                    | 1000  |

प्रत्यालम्बत

प्रत्याहरणक

प्रत्यवद्वार

प्रच्छादित

प्रच्छद

१३ पचालंबित

१९ पचोदार

98

पचाहरणक

पच्छादित

पच्छिमजोणि

पच्छिमद्विखणा

प्रतिष्ठितायाम्

प्रतिरिक्त-शून्य

प्रतिभावत्

पत्यौ

प्रचलायित ९-१०

पइट्टियायं

पड्भाणव

पइम्हि

पइरिक

पइ्लाइ्य

996

939

पडिणिवेसा

पडितविभासा अज्झाय

पडित

६४ पिडदिण्ण

१४८ पडिपिक्खिया

पडिपेक्खिज

पडिपोग्गल

प्रतिनिवेशात्

पतित ४४-१६९

प्रतिदत्त १६९-१७१

प्रतिप्रेक्षेत

प्रतिप्रेक्षेत

प्रतिपुद्गल १४०-१४४

84

| And the second second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 00.                   | परिशिष्टम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ाट नाग                | मान का सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 18 ताप                | पाराशय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                       | the state of the s |  |

| शब्द                 | पत्र            |      | शब्द             | पत्र             |       | शब्द                | पत्र                         |       |
|----------------------|-----------------|------|------------------|------------------|-------|---------------------|------------------------------|-------|
| पडिबुद्ध             | प्रतिबुद्ध      | 303  | पण्णाधिग         | प्रज्ञाधिक       | 40    | पद्मतिलक            | तिलकप्रकार                   | २४६   |
| पडिमविधि             |                 | 3-90 | पण्णायिक         | गोत्र            | 940   | पद्भव               | प्रदेशविशेष                  | 950   |
| पिंसुंडित            | प्रतिमुण्डित    | 909  | पण्णास-पण्णत्तरि | वस्ससाधारणाणि    | ५७    | पधकलीतेल्ल          |                              | २३२   |
| पडियाणि भट्ट         |                 | 99   | पण्णिक           | कर्माजीविन्      | 940   | पधवावत              | पथस्यापृत                    | 949   |
| पडिलोलित             | प्रतिलोलित १६९- | -909 | पण्णेलिका        | प्रणालिका ?      | 998   | पधावति              | प्रधावति                     | 60    |
| पडिवज्झक             | उत्सव           | 96   | पण्ह             | पाण्डु           | 296   | पधिकणिलय            | पथिकनिलय                     | 246   |
| पडिविक्खिज           | प्रतिप्रेक्षेत  | 93   | पतज्जणहु ?       |                  | 84    | पधित                | प्रहित                       | 999   |
| पडिवेसघर             | प्रतिवेश्मगृह   | 220  | पतिभारक्ख        | प्रत्यारक्ष      | 949   | पधोवंत              | प्रधावयत्                    | 38    |
| पडिसराखारमणी         | कण्ठआभू.        | 143  | पतिगिण्हंती      | प्रतिगृण्हती     | 989   | पपुट्ट              | प्रपुष्ट प्रमृष्ट प्रस्पृष्ट | 930   |
| पडिसरित              | प्रतिसृत १६९-   | -    | पतिगगह           | पतिग्रह          | १६८   | पपुत                | प्रश्रुत                     | 944   |
| पडिसामिज्ञमाण        |                 | 986  | पतिजेट्ट         | प्रतिज्येष्ठ     | २१९   | पप्पड               | भोज्य                        | 968   |
| पंडिसायण             | प्रतिशातन       | 99   | पतिट्ठाण         | प्रतिष्ठान       | 33    | पप्परूव             | प्राप्यरूप                   | १५३   |
| पडिसिद्ध             | प्रतिषिद्ध १६९- |      | पतिहारक          | कर्माजीविन्      | 950   | पप्फडित             | प्रस्फटित                    | 909   |
| पडिसेज्जक            | शयन             | ६५   | पतुज             | वस्त्र           | 983   | पप्फोडित            | प्रस्फोटित                   | १६९   |
| पडिसेधित             | प्रतिषेधित      | 186  | पते              | पतेत्            | 84    | पब्सट्ट             | प्रभ्रष्ट १६९                | -909  |
| पडिहारक              | प्रतिहारक       | ७९   | पत्तकूर          | भोज्य            | ६४    | पमजितापमट्ट         | प्रमार्जितापमृष्ट            | २३    |
| पडिहारित             | प्रतिहारित १६९- |      | प्त्तगत          | दोहदप्रकार       | 305   | पमदायं              | प्रमदायाम्                   | 58    |
| पडिहारी              | प्रतिहारी       | 66   | पत्तभजित         | भोज्य            | 968   | पमइ                 | योग                          | २०९   |
| पढमकिपगो             | प्रथमकल्पिकः    | 62   | पत्तभंड          | भाण्ड            | ६५    | पमिलात              | प्रम्लान                     | २०३   |
| पढिमिछक              | प्रथमक          | २५९  | पत्तमय           | आभू.             | १६२   | पमुक                | ्र प्रमुक्त                  | १६९   |
| पणतालीस              | पञ्चचत्वारिंशत् | 920  | पत्तरस           |                  | 363   | पमुच्छित            | प्रमूर्चिछत १६९              |       |
| पणतालीसतिवग्ग        |                 | 49   | पत्तहारक         | त्रीन्द्रियजन्तु | २६७   | पमुट्ट              | प्रसृष्ट                     | 909   |
| पणतीस                |                 | 920  | पत्तंग           | वर्णमृत्तिका     | २३३   | पमुत्त ?            | क्रिया.                      | 350   |
| पणतीसतिवग्गा         |                 | 49   | पत्तंवेछि        | भोज्य            | ७१    | पसुहम               | प्रमुखक                      | 3 €   |
| पणित्तणी             | प्रनप्तृका      | ६८   | पत्ति            | भाण्ड            | ७२    | पम्मुअ ?            | क्रिया.                      | २१५   |
| पणवमञ्ज्ञ            | पणवमध्य         | २५७  | पत्तुण्ण         | वस्र १४२-        | -363  | पम्हुट्ट            | प्रस्मृत १३०-१३९             |       |
| पणस                  | <b>बृक्ष</b>    | ६३   | "                | भाण्ड            | २३०   | पम्हुत              |                              | 303   |
|                      | फल              | २३१  | पत्तेकसो         | प्रत्येकशः       | २१५   | पयणु                | प्रतनु                       | 990   |
| ,,<br>पणसक           | भाण्ड           | ६५   | पत्तेगपुष्फ      |                  | 300   | पयलाइतविभा          |                              | 80    |
|                      | नकुलिका प्रकार  | २२१  | पत्थरिय          | प्रस्तृत         | 999   | पयलाइताणि           |                              | -356  |
| ''<br>पणाळी          | प्रणाली ३२-३३   |      | पत्थारइतु        | प्रस्तार्य       | 9     | पयलायमाण<br>पयलायंत | प्रचलायमान ४४<br>"           | 30    |
| पणितगिह              | पणितगृह १३६     |      | पत्थित           | प्रस्थित         | 999   | पयादार              | 900                          | -184  |
| पणिवते               | प्रणिपतेत्      | ५६   | पत्थिवपडिमा      | पार्थिवप्रतिमा   | 963   | पयाविसुद्धी अ       |                              | १६८   |
| प्राणवत<br>प्रणुवीसक | 21.11.1         | 920  | पत्थीणाइं        | ५९-१२१           | 3-929 |                     | आमू.                         | 9     |
| पणुवीसतिवग्गा        |                 | 49   | पत्थुत           | प्रस्तृत         | 998   | पयुका               | उद्गिज                       | २२९   |
| पणुवीसपण्णासव        | स्यसाधारणाणि    | 40   | पदक्रमणक         | उत्सव            | 90    | पयुमक               | वस्र                         | 358   |
| पणुवीसवस्सप्पम       |                 | 40   | पदग्गाह          | पद्माह           | 388   | पयुमरत्तक           |                              | 140   |
| पण्णत्तरिवस्सप्प     | माणाणि          | 40   | पदबुद्धी         | पद्बुद्धि        |       | पयोजयिस्सारि        |                              |       |
| पण्णत्तरिवस्सस्      | तसाधारणाणि      | 40   | पदुम             | पद्म ३           | ९-६३  | परका                |                              | 3-356 |
| पण्णरस               |                 | 920  | "                | स्थल-जलचर        | २२७   | प्रम                | 150-188-18                   |       |
| पण्णरसवगगा           |                 | ५९   | पदुमक            | वर्ण             | 904   | प्रम्बत्रक          | परार्ध्यतरक                  | 98    |
| पण्णवोद्दल           | दे॰ पर्णगठरिका  | ३०   | पदे              | पतेत्            | 84    | परग्वनिह            | परार्घ्ये                    |       |
| पण्णा                | प्रज्ञा         | 9    | पदोछि            | प्रतोली          | 200   | परणोञ्चणा           | परनोदना                      | 88    |
| अंग                  | ० ३९            |      |                  |                  |       |                     |                              |       |
|                      |                 |      | •                |                  |       |                     |                              |       |

.CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

| ३०६                | अंगविज्ञाए सद्दकोसो              |                              |                               |                            |     |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                    |                                  | शब्द                         | पत्र                          | शब्द पत्र                  |     |  |  |  |  |  |
| शब्द               | पत्र                             |                              | क्रिया. १३३-१७६-१८६           | पह्नलदेवया प्रवलदेवता      | २०५ |  |  |  |  |  |
| परितका             | वस्त्र ७१                        | परिलीड                       | परिविष्ट ? १८९                | पहुंक शयन १५-२६-६५-        | २३० |  |  |  |  |  |
| परभुत              | परभृत पक्षी २३८                  | परिवह परिवत्तते              | परिवर्त्तते ८०                |                            | 988 |  |  |  |  |  |
| प्रभुयसइ           | परभृतशब्द २४४                    | परिवद्धित                    | परिवर्धित १६९                 |                            | २३८ |  |  |  |  |  |
| पर(रि)मत्थित       | परिमथित २१५                      | परिवंदितक                    | 900                           | पछालुका वृक्षः             | 90  |  |  |  |  |  |
| परमतणू             |                                  | परिविद्व                     | परिविष्ट १८०                  | पल्हित्थकायो बावीसं ११     | -96 |  |  |  |  |  |
| परमाणू             | 48-990-928                       | परिविद्धिय                   | परिवेष्टित १८१                | पल्हित्थगाविहि ९-          | -80 |  |  |  |  |  |
| परमासक             | आमू. ६५                          | परिविहल                      | परिविफल २००                   |                            | २५४ |  |  |  |  |  |
| परमोधिजिण          | प्रमावधिजिन १                    | परिवृद्ध                     | परिवृढ ११४                    |                            | 340 |  |  |  |  |  |
| परम्हमावयिता ?     | 368                              | परिवेढित                     | परिवेष्टित २१६                | पंबरुत्तम प्रवरोत्तम       | ३६  |  |  |  |  |  |
| परंगेणक ?          | ९७                               | परिसक्तो                     | परिष्वष्कतः ३६                | पवलिंत प्रवलयत्            | ३८  |  |  |  |  |  |
| परंपरिकसाइं        | 35-998-998-958                   | परिसकंत                      | परिष्वष्कत् ७७-१३५            | पवस्सिस्स प्रोषितस्य       | २९  |  |  |  |  |  |
| परंपरतणू           | ५८-१२८                           | परिसंडित                     | परिशटित १६९                   | पवा प्रपा १३८-             | 363 |  |  |  |  |  |
| पराघातसद्          | 986                              | परिसप्पक                     | बाल १७०                       |                            | 350 |  |  |  |  |  |
| परातक              | परकीय २१४                        |                              | वस्त्र १६४                    |                            | 356 |  |  |  |  |  |
| परामट्ट            | परामृष्ट २६                      | परिसरणक<br>परिसाडित          | परिशाटित १७१                  | पवायित प्रवादित            | 300 |  |  |  |  |  |
| परावत्त            | परावृत्त १६९-१७१                 |                              | पर्षद्धर्षकः ४                | पवालक आभू.                 | 388 |  |  |  |  |  |
| पराहुत्त           | पराड्युख ३७                      | परिसाहसतो                    | परिशुष्क १७१                  | पवालय रत्न                 | २१५ |  |  |  |  |  |
| पराहूत             | पराभूत १०८                       | परिसुक्त                     |                               | पवासस्स अद्धाकालं अज्झायं  | 385 |  |  |  |  |  |
| परिकस              | परिकृश ११४                       | परिसोडित ?                   | क्रिया. १६९                   | पवासो अज्झायो १९१-१९२-     | 368 |  |  |  |  |  |
| परिकेस             | परिक्केश ३८                      | परिसोववण्ण                   | देव २०५                       |                            | 588 |  |  |  |  |  |
| परिक्खेत्          | परीक्ष्य ११                      | परिहायिस्सति                 | परिहास्यति १६९<br>क्रिया. १६८ | पवितल्लक भोज्य             | 365 |  |  |  |  |  |
| परिक्खेस           | परिक्वेश १६२                     | परिहित                       |                               | पविभज्जतु प्रविभज्यताम्    | 88  |  |  |  |  |  |
| परिखड              | क्रिया. १७१                      |                              | जङ्घाभाभू, ६५-११६-१६३         | पविभागसो प्रविभागशः        | 94  |  |  |  |  |  |
| परिग्गहा सत्त      | . 96                             | परोह                         | प्ररोह २०१                    | पवियात प्रविजात            | 368 |  |  |  |  |  |
| परिघुमति           | परिघूर्णयति ८०                   | पलक                          | प्राणी २३७                    | पविसित प्रोषित ?           | 386 |  |  |  |  |  |
| परिचेट्ठति         | परिचेष्टते ८०                    | पलाडीका                      | पक्षिणी ६९                    | पवुत्थजोणि प्रोषितयोनि     | 356 |  |  |  |  |  |
| परिचकम्मंत         | 289                              | पलात                         | पलायित ६१-९८                  | पवेक्खित प्रप्रेक्षते १९३- |     |  |  |  |  |  |
| परिणिण्णगंभीरा     | 38                               | पलातसंगम                     | पलायितसङ्गम ६७                | पवेक्खयि प्रप्रेक्षते      | 338 |  |  |  |  |  |
| परिदेवणा तेरस      | 99                               | पलाल                         | लेह्यभोज्य १८२                | पवेणी प्रवेणी-वस्त्र       | 30  |  |  |  |  |  |
| परिदेवंत           | परिदीव्यत् ३६                    | पलिकामदुघनक<br>पलित          |                               | पवेदये प्रवेदयेत्          | 85  |  |  |  |  |  |
| परिदेवित           | क्रिया. १६८                      |                              | श्वेतकेश २०३                  |                            | २६९ |  |  |  |  |  |
| परिदेवितविधि       | 9-90                             | पछितोवम पर                   |                               | पवेदिजा प्रवेदयेत्         | ४५  |  |  |  |  |  |
| परिदेवितविभासा     |                                  | पिलिहित                      | प्रलिखित १०६                  | पवेदेजा "२४-४०-४३-४५-४।    |     |  |  |  |  |  |
| परिधावति           | क्रिया. ८०                       | पलेपक-ग                      | वर्णमृत्तिका १०४-२३३          |                            | 390 |  |  |  |  |  |
| परिधावंत           | परिधावत् २०१                     | पलोटित                       | " ८१-१६९-१७१                  | पवेसियमाण प्रविश्यमान      | 386 |  |  |  |  |  |
| परिबाहिरक          | 200                              | पछोद्दित<br>पछोछोह ?         | प्रजुटित ३०-८१                | पवेसो अज्ज्ञायो            | 994 |  |  |  |  |  |
| परिव्भमे<br>परिभीत | परिभ्राम्येत् ८०                 | 3                            | 20                            | पव्वयवा गोत्र              | 940 |  |  |  |  |  |
| परिमात ।           | क्रिया. १०८                      | पहुगत                        | पल्यगत १६५                    | प्सण्णअप्प्सण्णा           | 46  |  |  |  |  |  |
| परिमलिव            | परिमार्जक १९७<br>परिमर्दित २४२   | पछत्थिकाओ<br>पछत्थिकापट्ट    | 356                           | पसण्णतरकाणि                | 326 |  |  |  |  |  |
|                    | परिमदित २४२<br>८-११५-११८-१२८-१६१ | पछात्यकापट्ट<br>पछत्यिकाविधि | 998                           | पसण्णता                    | १३५ |  |  |  |  |  |
| परिमंडलाण करण      |                                  | पञ्जत्थीकाकत                 | 49                            | पसण्णा सुरा १२८-           |     |  |  |  |  |  |
| 100                | 119                              | <b>नश्चाकाकत</b>             | पर्यस्तिकाकृत १३५             | पसंत गवय                   | २३८ |  |  |  |  |  |

| द्वितीयं परिशिष्टम् |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
|                     |  |  |  |  |

| शब्द                       | पत्र                | शब्द            | पत्र                 | शब्द             | पत्र                |
|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|
| पसती                       | गवयी ६९             | पाअसूचिका       | पादभामू. ७१          | पापहिक           | सर्पजाति ६३         |
| पसत्थं णामाज्झायं          | ने १४६              | पाउत            | प्रावृत ४१           | पामुद्दिका       | पादशाभू. ७१         |
| पसत्थो अज्झायो             | 286                 | पाकटित          | प्रकटित २४९          | पामेच्छ          | वनस्पति ? ९२        |
| पसन्नतरका                  | 992                 | पागुत प्रावृत   | १३०-१३४-१६८-१७०      | पायस             | भोज्य १७९           |
| पसन्नाणि                   | 46-976-969          | पाघटिका पादर्घा | हेका शिरआभू. ७१      | पायुका           | पादुका १८३          |
| पसन्ने अप्पसन्ने           | 998                 | पाटालिका        | पुष्प ७०             | पारम्मुह         | पराड्युख ३३         |
| पसरादि                     | वस्र ७१             | .पाठीण          | मस्यजाति ६३          | पारावणा          | गोत्र १५०           |
| पसलचित्ता                  | श्चद्रजन्तु २२९     | पाडल            | पुष्प ६३             | पारावत           | वृक्ष ६३            |
| पसिञ्ज                     | पार्श्विक १८४       | पाण             | वृक्ष ६३             | - 33             | फल ६४               |
| पसंखित्त                   | प्रसङ्ख्यिस १७१     | पाणक            | सुरा ६४              | पारिप्पव         | पारिष्ठव प्राणी २३९ |
| पसाणग                      | उपकरण ? १९३         | पाणगत 🔍         | दोहदप्रकार १७२       | पारियत्त         | पारियात्र पर्वत ७८  |
| पसाधक                      | कर्माजीविन् १६०     | पाणगिह          | पानगृह १३८           | पारिहत्थी        | युष्प ७०            |
| पसाधणकवद्ट                 | प्रसाधनकपट ११६      | पाणजोणि         | <b>३२-४९-१३२-१४०</b> | पारेवत           | फल २३१              |
| पसारितामास                 | 996                 | पाणजोणिगत       | 85-88                | पालिका           | भाण्ड ७२            |
| पसिव्विका                  | नकुलिकाविशेष १७८    | पाणजोणिसमुत्थाण | २७                   | पालिभइग          | वृक्ष ६३            |
| पसुवेलिका                  | २४७                 | पाणविगह ?       | 136                  | पालीक            | भोज्य १७९           |
| पसेब्वक                    | नकुलिकाप्रकार २२१   | पाणहरा वामा     | 976                  | पालु             | वृषण १२४-१२५-२१४    |
| पस्स                       | पार्श्व ४२          | पाणि            | भाण्डोपकरण ७२        | पालोयणी ?        | 340                 |
| पस्सवण                     | निर्झरण १४६         | पाणियघरिय       | पानीयगृहिक           | पावन्न ?         | 944                 |
| पस्संतरिया                 | पार्श्वान्तरिका २२२ | a a             | र्माजीविन् १५९-१६०   | पावरणक           | वस्त्र १७५          |
| पस्से                      | पश्येत् १९५         | पाणुप्पविद्वं   | १६१                  | पावार            | वस्त्रप्रकार ६४-१६३ |
| पहिज्जते                   | प्रहीयते ८१         | पातरासवेळा      | २४७-२४९              | पावासिक          | प्रवासिन् १३४-१३९   |
| पंचकाणि                    | ५९-१२६              | पातवगिह         | पादपगृह १३६          | पावासिय          | प्रवासिक १९०        |
| पंचखुत्तो                  | पंचकृत्वः १८४       | पातिक           | त्रीन्द्रियजन्तु २६७ | पावासि           | प्रवासिनम् ९६       |
| पंचणवुतिवग्गा              | ५९-१२७              | पातिज्ञ         | उत्सव ९८             | पावीर            | स्थानविशेष १३६      |
| पंचडत्ते                   | पञ्च भात्मनि ११     | पातुणंत         | प्रावृण्वत् ३८       | पासातगत          | प्रासादगत २१४       |
| पंचपंचासति वगा             |                     | पाथमक           | प्रथमक ३६            | पासिकुत्ताणक     | पार्श्वकोत्तानक ४५  |
| पंचमंडलिक                  | 115                 | पादकलापक        | पादआभू. ६५-१८३       | पासुत्ताणाणि     | 38                  |
| पंचमिका                    | ९७                  | पादकिंकणिका     | ,, 963               | पाहिति           | पास्यति ८४          |
| पंचमेजण                    | उत्सव ९८            | पादखडुयग        | ,, ६५                | पांगुहिति        | प्रावरिष्यति ८४     |
| पंचवण्ण                    | 920                 | पादगोरा ?       | १५३                  | पिभवंभण          | प्रियब्राह्मण १०१   |
| पंचसद्विवग्गा              | ५९–१२७              | पादजालक         | पादमाभू. ६५          | पिगाणादियवंतरा ? |                     |
| पंचसत्तरिवग्गा             | ५९–१२७              | पादपट्टिओ       | पादपृष्ठिके ७७       | पिचक             | मत्स्यजाति २२८      |
| पंचासतिवग्गा               | . ५९                | पादपुंडण        | पादप्रोञ्छन १४२      | पिट्टरग          | भाण्ड १९३           |
| पंचासवस्सप्पमाण            | गाणि ५७             | पाद्पेसणक       | उत्सव ९७             | पिढरक            | ,, ६५               |
| पंचासीतिवग्गा              | ५९–१२७              | पादफल           | भासन ६५              | पिणंधण           | अपिनहन ४०           |
| पंडक                       | ७३                  | पादबंध          | कान्यविशेष १४७       | पिणिंधण          | " 36                |
| पंडराग .                   | सर्पविशेष २३८       | पाद्मुह्का      | पादआभू. १६३          | पिणेंधण          | ,, 180              |
| पंड                        | वर्ण १०४            | पादसंडी         | अङ्ग ४८              | पितरो            | देवता २०४           |
| पंडुपडीभागे                | 108                 | पादीविक         | 99                   | पितुकज्ञिकच्च    | पितृकार्यकृत्य २०८  |
| पंडुवण्णपडिभाग<br><b>ग</b> | 32                  | पादोपक          | आभू. १६३             |                  | देवता २२४           |
| पंथा                       | पन्थाः २३३          | पाघेज           | पाथेय १९२            |                  | 33                  |
| पंथोलग                     | क्षुव्रजन्तु २३८    | पापढक           | आसू. ६५              | पितुस्सिया       | पितुःष्वसा ६८-२१९   |
|                            |                     |                 |                      |                  |                     |

| ३०८                    |                  |       | अंगविजाए                             | सद्दकोसो         |                  |                     |
|------------------------|------------------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| २०८                    |                  |       |                                      | पत्र             | হাত্ত্           | पत्र                |
| शब्द ्                 | पन्न             |       | शब्द                                 | 36               | पुरोहित          | कर्माजीविन् १६०     |
| पितुस्सियाधीतर         | पितु:ष्वसृदुहितृ | २१९   | पुच्छितपडल                           | ५९               | पुलभ             | रत २१५              |
| <b>पितुस्सियाधीतरी</b> | , ,,             | २१९   | पुच्छितविधिविसेस                     |                  | पुलिंदि          | पुलिन्ददेशजा ६८     |
| पित्तप्पगति            | पित्तप्रकृति     | 908   | पुच्छिताणि चउन्त्रीसं<br>पुच्छियविहि | 9-90             | पुब्वण्ण         | पूर्वाह्न १६४-१७८   |
| पित्तियधीतर            |                  | 288   |                                      | पुटिका २५९       | पुब्बदक्खिणकाणि  |                     |
| पिधयित्ता              | पिधाय            | 85    | पुडिका                               | 46               | पुन्वदक्षिलणजोणि |                     |
| पिधुलाणि               |                  | -385  | पुढविकाइया<br>पुढविधातुगत            | 133              | पुब्बद्क्षिणभाग  |                     |
| पिपीलिका               | त्रीन्द्रियजन्तु | २६७   | पुणोइ                                | पुनः ११          | पुन्वदारिक       | २०६                 |
| विष्यरी                | वृक्ष            | 00    |                                      | 46-158           | पुब्बभवविवाग     | २६२                 |
| पिप्पलफल               |                  | २३८   | पुण्णा<br>पुण्णामजोणि                | 138              | पुन्वामास        | १६७                 |
| पिप्पलमालिका           | आभू.             | 99    | पुण्णामधेजामास                       | 130-184          | पुन्वुत्तरजोणि   | १३९                 |
| पियंगुका               | पुस्प            | 90    | पुण्णामम्ह                           | पुंनाम्नि २४     | पुसुय ?          | 964                 |
| पियाणि                 |                  | -976  | पुण्णामाणि-णिं                       | ५७-१२६           | पुस्सकोक्टिक     | आमू. ६५             |
| <b>पियाल</b>           | प्रियालफल        | 533   | पुण्णामा पण्णत्तरि                   | 49               | पुस्सघर          | पुष्पगृह २२२        |
| पियोभागा               | गोत्र            | 940   | पुण्णामास                            | 120-161          | पुस्सतेल         | २३२                 |
| पिरिली                 | पक्षिणी          | ६९    | पुत्तक                               | बाल १४२          | पुस्समाणव        | कर्माजीविन् १४६-१६० |
| पिलभ                   | पक्षी            | ६२    | पुत्तंगय                             | पक्षी ६२         | पूक              | पूय १७७             |
| पिलक                   | रोग              | २०३   | पुत्तेयाणि                           | ५९-१२५-१२८       | पूतणा            | पक्षिणी ६९          |
| पिलक्खक                | प्लक्षक          | २७    | पुत्थब्वा ?                          | 338              | पूता             | पूजा २५६            |
| पिछा                   |                  | 940   | पुधवी                                | पृथिवी १२१       | पूतिक ?          | 944                 |
|                        | हक ९७-१४२-१५     |       | पुधुला                               | 46-126-182       | पूतिकरंज         | फल २३२              |
| पिछिका                 | लघ्वीबाला        | ६८    | पुधूणि                               | 990              | पूतिकरंजतेल      | २३२                 |
| पिविपिण                | मत्स्यजाति       | ६३    | पुष्फगत                              | दोहदप्रकार १७२   | पूर्तिय          | पूजित २१०           |
| <b>पिंच्छोला</b>       | भाण्ड            | ७२    | पुष्फगिद्                            | पुष्पगृह १३६-१३८ | पूतियं           | 49                  |
| पिंडालुकी              | <b>बृक्ष</b>     | 90    | पुष्फजोणी                            | £8               | पूतिल            | फल २३२              |
| पिंडिक                 | जलवाहन           | १६६   | पुष्फमय                              | आभू. १६२         | पूर्तिगाल        | परिसर्पजाति ६३      |
| पीणक                   | भाण्ड            | ६५    | पुष्फरस                              | 363-223          | पूतीणि           | 124-129             |
| पीतक                   | वर्ण             | 308   | पुप्फाधियक्ख                         | पुष्पाध्यक्ष १५९ | पूप              | भोज्य १८२           |
| पीतवण्णपडिभाग          | П                | ५७    | पुप्फितिक                            | आमू. ७१          | पूचित            | पूजित ४३            |
| पीतिउद्घोगित           |                  | 38    | पुष्फुचाग                            | पुष्पोच्चायक ८९  | पूचिय            | ,, 8€               |
| पितिक                  | पुष्प            | 90    | पुरच्छिमा                            | 46               | पूरिमंसा         | गोत्र १५०           |
| पीडोळकस्स खंभ          |                  | 30    | पुरत्थिमजोणी                         | 138              | पूसित ?          | क्रिया. १७१         |
| पीढक                   | पीठक १५-१        | 9-987 | पुरत्थिमाणि                          | 398-398          | पेक्खमाण         | प्रेक्षमाण १६९      |
| पीढिपिंडी              | भोज्य            | ७१    | पुराण                                | सिकक ६६          | पेक्खितविभासा    |                     |
| पीढफलक                 | भासन             | ६५    | पुरिमभवविभाग                         | २६३              |                  | ७२-७३-८०            |
| पीढिका                 | पीठिका           | 94    | पुरिमंगाणि                           | 903              |                  | कण्ठआभू. १६३        |
| पीणियतता               |                  | 934   | पुरिमा                               | 114              |                  | प्रेक्षते १०७       |
| पीलुतेल्ल              |                  | २३२   | पुरिमुत्तराणि                        | 399-976          |                  | पेय १४३             |
| पुक्खरणी               | पुष्करणी         | २३३   | पुरिसणक्खत्त                         | २०९              | पेढिका           | पीठिका ३१-७२-१३६    |
| पुक्खरपत्तग            | भाण्ड            | ६५    | पुरिसपरामास                          | 939              | पेतक             | देवता २०४           |
| पुच्छलक                | कण्ठआभू.         | १६२   | पुरिसावस्सय                          | पुरुषापश्रय २७   | पेतकिच           | प्रेतकृत्य २०८      |
| पुच्छिजमाण             | पृच्छयमान        | 993   | पुरेक्लड                             | पुरस्कृत १६-१४८  | पेता             | देवता २०४           |
| पुच्छित अज्ञाय         | 930              | 1-936 | पुरोहड                               | भग्रद्वार १३८    |                  | पैतृकम् २१९         |

| द्वितीयं परिशिष्टम् |                        |            |                |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | ३०९        |
|---------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| शब्द                | पत्र                   |            | शब्द           | पत्र                     |           | शब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्र                              |            |
| पेयाल               | रहस्य ६४-              | २३७        |                | <b>फ</b>                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व                                 |            |
| पेयालित             |                        | २४१        | फणिका          | <br>उपकरण ७२-            | -530      | वक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आभू.                              | ६४         |
| पेलग                | आपीड                   | २४२        | फरिसा          | 014(-1-5)                | १५३       | वकुल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वृक्ष.                            | ६३         |
| पेलिका              | पेटा                   | 223        | फरिसायते       | स्पर्शायते               | 63        | बज्झबज्झंतराणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 926        |
| पेलितागत            | पेटागत                 | 222        | फरिसाहिति      | स्प्रक्ष्यति             | 82        | वज्झवज्झाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97-                               | १२६        |
| पेला                | पेटा १७८-              |            | फलक            | भासन                     | 94        | बज्झमंडलचारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 90         |
| पेछिका              | भाण्ड                  | ७२         | फलकारक         | कर्माजीविन्              | 989       | वज्झसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गोत्र                             | 940        |
| पेसणकारक            | कर्माजीविन्            | 980        | फलकी           | आसन १५-१७-२              |           | वज्झामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The second second                 | 930        |
| पेसणिय              |                        | ७९         | फलकीय          | फलक्याः                  | ५२        | बद्रचुण्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भोज्य                             | 965        |
| पेस्सजोणि           |                        | 939        | फलगत           | दोहदप्रकार               | 902       | बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | -922       |
| पेस्सणिक            |                        | 920        | फलजोणी         |                          | <b>£8</b> | वब्बरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वर्बरदेशजा                        | ६८         |
| पेस्सभूया           | 46-999-                |            | फल-पुष्फपोष्टल | फल-पुष्पगठरिका           | 30        | बरिहिण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बर्हिध्वनि                        | १७३        |
| पेस्सा              | 46-929-                |            | फलमय           | धामू.                    | 9 8 2     | The state of the s | कर्माजीविन् १५९-                  |            |
| पेस्सामास           | 1000                   | 200        | फलरस           |                          | -223      | बहिरब्भंतराणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.                               | 356        |
| पेस्सेजाणि          |                        | 999        | फलवाणिय        | कर्माजीविन्              | 950       | बहुअंतराग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्यथा                             | 998<br>२०२ |
| पेस्सेयाणि          |                        | 920        | फलहारक         | आभू.                     | ६५        | बहुक्खत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बहुक्ष् <b>य</b><br>य बहुवचन १५१- |            |
| पेंडिका             | शङ्ग ११९               |            | फलाधियक्ख      | फलाध्यक्ष                | 949       | बहुवाधीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बहुन्याधिक                        | 989        |
| 141 70 730          | भोज्य                  | 962        | 777            |                          |           | बहुस्सय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कर्माजीविन्                       | 950        |
| पेंडपाली ?          |                        | २३३        | फलापस्सव       | फलापश्रय                 | 384       | वंधणगिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बन्धनगृह                          | १३६        |
| पेंडित              | पिण्डित                | 994        | फलामास         |                          | 102       | बंधणजोणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 939        |
| पोभड                | पोच्चड ?               | 96         | फ्लिक          | nflataur.                |           | बंधनागारिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कर्माजीविन्                       | 980        |
| पोकत्त ?            |                        | 386        | फुलिखाय        | परिखायाम्                | १३६       | बंध-मोक्खा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | 928        |
|                     | पक्षिणी                | <b>ξ</b> 9 | फलिहा          | परिखा १३७                | -<==      | बंधुजीवक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वृक्ष                             | ६३         |
| पोटाकी              | दे. गठरिका             | 30         | फलुचाग         | फलोचायक                  |           | बंधुजो भुत्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | बंधुभोजन                          | 960        |
| पोट्टल              | प्रन्थिका              | २१६        | फंदरेदे ?      | गुडविशेष                 | 386       | वंभवत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब्रह्मभूत्र                       | 902        |
| पोट्टलिका           | 7(14)                  | <b>६</b> २ | फाणित          | गुडावराव<br>क्रिया.      | 186       | बंभखत्तेजाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 40         |
| पोट्टह ?            | प्रोष्ठपद              | 200        | फालित          |                          |           | बंभचारिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गोत्र                             | 940        |
| पोट्टवद             | जलवाहन                 | 988        | फार्लित        | स्फालयत्                 | 386       | बंभचारिगजोणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 138        |
| पोत                 | बाल ९७                 |            | फालेंत         | स्फाटयत्                 |           | वंभचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गोत्र                             | 940        |
| पोतक                | पुस्तकर्म<br>पुस्तकर्म | २७         | फासगत          | 114.93                   | ३८६       | बंभण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ब्राह्मण                          | 305        |
| पोत्थकमम            |                        |            | फासेया         | ५८-१२३<br>स्फिग् ६६      |           | बंभणजोणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | १३९        |
| पोरिस               | भङ्ग                   | १५६        | फिजा           | ासकार् पप                |           | बंभणज्झोसिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 989        |
| पोरुपविद्ध ?        | क्रिया.                | 942        | फुट्रफुट्टतर   |                          | १०६       | बंभणोसण्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 189        |
| पोरुस               |                        | -158       | फुलित          | स्फुटित ?<br>पुष्पित     | 986       | बंभण्णू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब्रह्मज्                          | 303        |
| पोरेपच              | पुरःपत्य               | 992        | फुछित          |                          |           | बंभत्थल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अङ्ग                              | 364        |
| पोछ                 | शुषिर                  | १०६        | फुसी           | कृमिजाति                 | ७०        | बं भरिसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ब्रह्मर्षि                        | 303        |
| पोवलक               | भोज्य                  | 365        | <b>फूमणाली</b> | भुंगलिका                 |           | बंभवणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 904        |
| पोवलिका             |                        | -286       | फूमित          | भ्रान्त फुकित            | 338       | बंभवत्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब्रह्मवैश्य                       | 303        |
| पोहटी               | लच्बी युवती            | ३३         | फूसिंह         | तुषाकारा वृष्टि<br>भोज्य | १८२       | बंभविस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 303        |
| पोंडज               | बोंडज भाच्छादन         | ६५         | <b>के</b> णक   | ध्वनि                    | 303       | बंभवेस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "<br>ब्रह्मशूद्ध १०२              | 305        |
| प्रोदाहरिष्यामि     |                        | 940        | फोडित          | स्पोटित                  | 184       | वंभसुद्द<br>वंभेजखत्तेजाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नलसूत्र १०५                       | 905        |
| प्छव                | जलवाहन                 | १६६        | ,,,            | 4.viica                  | 194       | different dividial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |            |

| ३१० अंगविज्ञाए सद्दकोसो      |                        |      |                                         |                                     |      |                                           |                             |      |
|------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|
| शब्द                         | पत्र                   |      | शब्द                                    | पत्र                                |      | शब्द                                      | पत्र                        |      |
| बंभेजाणि                     | ५७                     | -926 | बुद्धि-मेहाओ                            | देवता                               | २०५  | भारदाइ                                    | पक्षिणी                     | ६९   |
| बमजाण<br>बंमेयाणि            |                        | 909  | बुद्धीरमण                               | 46.                                 | -922 | भारधिक                                    | भारतिक                      | 586  |
|                              |                        | 96   | बुवित                                   | ब्रवीति                             | 984  | भारंड                                     | पक्षी                       | ६२   |
| बाडकार<br>बाधिरंग            | वाह्याङ्ग              | 93   | बुवी                                    | <b>अव्रवी</b> त्                    | 90   | भावस्तिओ                                  | भावाश्रितः                  | 350  |
|                              | द्वारगत                | 238  | बेसेलक                                  | फल                                  | €8   | भासकुण                                    | पक्षी                       | २३९  |
| बारगय<br>बालक                | बाल                    | 900  | बोडमच्छक                                | मत्स्यजाति                          | ६३   | भासमाण                                    | भाषमाण                      | 388  |
| बालजोणि                      |                        | -998 | बोंडज                                   | दे० कार्पासफल                       | 36   | भासा                                      |                             | २३९  |
| बालजान                       |                        | ५७   |                                         | भ                                   |      | भासासद                                    |                             | 326  |
| बालजो व्यनस्य                |                        | 900  | भक्ख-भोजकधा                             | भक्ष्य-भोज्यकथा                     | 80   | भाष्य                                     |                             | 40   |
| बालतिलक                      | तिलकप्रकार             | २४६  | भगवती                                   | देवता                               | ६९   | मिउडी                                     | कृमिजाति                    | 90   |
| बालमुंडिका                   | भाण्ड                  | २३०  | भगवा                                    | गोत्र                               | 940  | भिक्खोदण                                  | <b>मिक्षौद</b> न            | 300  |
| बालवीरा                      | प्राणिजवस्र            | २२१  | भगिणिधीतर                               | भगिनीदुहितृ                         | 299  | भिण्ण                                     | भिन्न ४५                    | -१६८ |
| बालव्ययणी                    | बालव्यजनी              | २३०  | भगग                                     | भग्न                                | 386  | भिण्णं सहस्सं                             |                             | 350  |
| बालसाडि                      | भाण्ड                  | २३०  | भगगगिह                                  | भग्नगृह                             | 930  | <b>भिन्नमणोघोसं</b>                       |                             | 83   |
| बाला                         |                        | 30   | भच्छा                                   | भस्रा                               | २३०  | भिस                                       | भोज्य                       | 363  |
| बालाभरक ?                    |                        | 900  | भजाय                                    | भार्यायाः                           | 98   | भिसकंटक                                   | "                           | 968  |
| वालामास                      |                        | २६   |                                         | तकर्भ कर्माजीविन्                   | 949  | भिसमुणाल                                  | ,,                          | 969  |
| बालेपतुंद                    | कर्माजीविन्            | 989  | भत्तघर                                  | भक्तगृह                             | २२२  | भिसी                                      | आसन १५-१६-७३                | -909 |
| बालेयाणि                     |                        | 9-99 | भत्तवेला                                | 23                                  | २४७  | भिंगणाग                                   | स्थल-जलचर                   | २२७  |
| बालोपणयण                     |                        | -960 | भत्तवेलिका                              |                                     | २४७  | भिंगपत्त                                  | भृङ्गपत्र                   | 97   |
| बाहिरओ                       | वहिस्थः                | 9    | भद्दपीड                                 | आसन २                               |      | भिंगराय                                   | पक्षिन्                     | ६२   |
| वाहिरतुंबिय                  |                        | 9-90 | भद्दासण                                 | भद्रासन १५                          |      | <b>मिंगार</b>                             | भाण्ड                       | २०५  |
| बाहिरबाहिराणि                |                        | 40   | भयमाभया                                 | natur v                             | 6    | भिंगारिका                                 | ,,                          | ७२   |
| वाहिरब्भंतरा                 | ५७-८६-                 |      | भरेहते                                  | भरिष्यति                            | 82   | भिंगारी                                   | कृमिजाति                    | ६९   |
| बाहिराणि                     | 69-97                  |      | <b>भंडिंगह</b>                          | भाण्डगृह                            | 930  |                                           | हम <b>न</b> ारा<br>सर्प     | २३९  |
| बाहिरिकायं                   | बाहिरिकायाम्           | 990  | भंजंत                                   | भञ्जत्                              | 36   | ,,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                             |      |
| बाहुजालक                     | आमू.                   | ६५   | भंजुलिका                                | वृक्षजाति                           | 90   | भिंजिक                                    | त्रीन्द्रियजन्तु<br><u></u> | २६७  |
| बाहुणाली                     | अङ्ग ६६-८              |      | <b>भंड</b> ण                            | भृष्डन                              | 80   | भीराहि                                    | सर्पजाति -                  | ६३   |
| बाहुपछ्ळियका                 | बाहुपर्यस्तिका         | 20   | <b>भंडभायण</b>                          | मण्डम                               | ६५   | भीरु                                      |                             | १२६  |
| बाहुपंगुरण                   | बाहुप्रावरण            | ४२   | भंडुवा <b>प</b> त                       | कर्माजीविन्                         | 360  | भीरुअ                                     | वृक्ष                       | ६३   |
| बाहुमंडलक                    | g                      |      | मंडाकारिकिण <u>ी</u>                    | भाण्डागारिणी                        |      | भीरूणि                                    |                             | ५९   |
| बाहुविक                      | कर्माजीविन्            | 998  | भंत-भग्गाणि                             | भाग्डागारि <b>णा</b><br>आन्तभग्नानि | ६८   | भुक्खायं                                  | क्षुधायाम्                  | 80   |
| विक                          | द्विक                  | 356  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | त्रान्तमन्नाम<br>गोत्र              | 33   | भुक्खित                                   | श्चिषित                     | 188  |
| विकाणि                       | (ह्रक                  | 144  | भागवता                                  | માત્ર                               | 940  | भुमंतरामास                                |                             | 330  |
| विग                          | <del>-</del>           |      | भागवाती                                 | ,,                                  | 940  | भुंभलक                                    | मद्यपात्र                   | २५९  |
| विडालक                       | द्विक<br>फल            | 238  | भागसो                                   | भागशः                               | 949  | भूतकूर                                    | भोज्य                       | ६४   |
|                              | क्षेत्रभाष्य द्विवचन   | २३८  | भागहारक                                 |                                     | 63   | भूतविज्ञिक                                | कर्माजीविन्                 | 383  |
| बिद्ध                        |                        | 940  | भागिणेज                                 | भागिनेय ६८                          |      | भूमकंतरवं स                               |                             | ७६   |
| विछतेछ                       | ਸਲ<br><b>ਕਿ</b> ਫਕਰੈਲ  | 58   | भातुजाया                                | भ्रातृजाया                          | 33   | भूमिगिह                                   | भूमिगृह                     | १३६  |
| विह                          |                        | 232  | भातुषीत्र                               | भातृदुहितृ                          | २१९  | भूमिजाग                                   | भूमियाग                     | 588  |
|                              | द्यह<br>जपाळ-कर्माजीवी | २६१  | भात्णं                                  | भ्रातृणाम्                          | 300  | भूमिबिलासय                                |                             | २२७  |
| भावपाछ वा<br><b>भीयका</b> णि | जपाळ-कमाजावा<br>भोज्य  | 340  | भामित                                   | भ्रामित                             | 386  | भूमीकम्म अज                               | माभ                         | ९-५६ |
| बुज्झेहं                     |                        | 962  | भायणजोणी                                | भाजनयोवि                            |      | भूमीकम्मविही                              |                             | 30   |
| 3,416                        | भोत्स्यामि             | 88   | भायणापस्सत                              |                                     | २७   | भूमीकम्मसत्तर                             | ामुद्देसो पडलं              | 33   |

| द्वितीयं | परिशिष्टम् |  |
|----------|------------|--|
|          |            |  |

| -   |   |   |
|-----|---|---|
| 3   | z | 7 |
| 100 |   |   |

| शब्द             | पत्र            | शब्द                                | पत्र            | शब्द       | पत्र              |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| भूमीकम्मस्स विजा |                 | मज्झिमजोणि                          | 139             | मत         | मृत १८७           |
| भेदति            | भिनत्ति ८३      |                                     |                 | मतकपडिमा   | मृतकप्रतिमा १८३   |
| भेदित            | किया. १४८       |                                     |                 | मतकभोयण    | मृतकभोजन १८०      |
| भोगमित्ती        | भोगमैत्री ६८    |                                     | मध्यमे १७       | मताणि      | ५९-१२५-१२९        |
| भोति .           | आमन्त्रणम्      | मज्झिमवय ≪ महब्वय                   |                 | मतामास     | 130-201           |
| भोम्म            | भौम १           |                                     | 40-99           | मतिंग ?    | 98                |
| भोयणगत           | दोहद्यकार १७३   | - 0 0                               | 902             | मत्तिकामय  | धातुवस्त्र २२१    |
| भोयणगिह भो       | जनगृह १३६-१३८   |                                     |                 | मत्थक      | अङ्ग ७६           |
| भोयणी            | भोगिनी ६८       |                                     |                 | ,,         | पुष्पापीड ६४      |
| भोयणो अज्झायो    | 908-96          | मज्झिमाणंतरा                        | 996-986         |            | मस्तककंटक आभू. ६४ |
| भोयणोपक्खर :     | भोजनोपस्कर ३    | मज्झिमाणंतराणि-णिं                  | 40-98-326-326   | मत्थग      | आमू. ६४           |
| Service Services | н               | मज्झिमाणि                           | ५७-९४-७६-१२८    | मत्थतक     | भोज्य १८२         |
| मउक              | मृदुक १८९       | मज्झे विगाढा                        | 353             | मदणस्ंाका  | पक्षी ६९-१९५      |
| मउक              | ,, 4            | महियापीड्य स्                       | गुत्तिकापीठक २६ | मदुक       | 358-356           |
| मउड              | मुकुट ६         | मडहक                                | मडभक ११५        | मद्भवर     | 946               |
| मक               | मृग १६          | <b>म</b> डिहया                      | मडिमका ६८       | मधअग्गि    | महाअग्नि २५४      |
| मकण्णी           | आभू. ७          |                                     | कर्माजीविन् १६१ | मधापध      | महापथ १४५         |
| मकतण्हा          | मृगतृष्णा २४    | म् मङ्गाहसित व                      | काद् हसित ३५    | मधित       | मथित २००          |
| मकरिका           | आमू. ७          | मणवित्तअ                            | मनोविद् ४       | मधु        | सुरा ६४           |
| मकसक ?           | 9 €             | मणस्सिला 💮                          | मनःशिला १४१     | मधुरक      | ,, २२१            |
| मक्खितं          | म्रक्षित ४      | 3 मणाम                              | प्रिय १२०       | ,,         | मुखगामू. १८३      |
| मग               | मृग ६२-१६६-२३   | : मणिओ                              | मणितः १०        | मधुरसेरक   | सुरा २२१          |
| मगमच्छ           | मत्स्यजाति २२   | भ गिक                               | 60              | मधुसित्थ   | मधुसिक्थ १०४      |
| म[ग]यंतिका       | युष्प ७         | भिणकार                              | कर्माजीविन् १६० | मधुस्सव    | मधुस्रवलिध ८      |
| मगरक             | आभू. ६          | <ul> <li>मणित्थवो अज्झाअ</li> </ul> | Ę               | मध्ग       | वृक्ष ६४          |
| मगलुद्धग         | मृगलुब्धक १६    | ० मणिधाउकय                          | 133             |            | कृमिजाति ७०       |
| मगवच्छक          | वनस्पति २३      | ८ मणिधातुगत                         | 133             | मयुं       | मृदु ३५-३६        |
| मगसक             | क्षुद्रजन्तु २३ | ७ मणिबंधहत्था                       | ६०              | मयूरग्गीव  | वस्र १६४          |
| <b>म</b> च्छवंध  | कर्माजीविन् १६  |                                     | आभू. १६२        |            | २३८               |
| मच्छंडिक         | शर्कराविशेष १८  | १ मणिरुवालिका                       | 181             | मरणजोणि    | १३९               |
| मज्जघरिय         | 94              | ९ मणिवर                             | Ę               | मरिन       | फल २३८            |
| मज्जणमालिका      | वेख ०           | 。 मणिवियारभूमिकमम                   | 90              | मरुभूतिक   | 30                |
| मज्झकछाणसोभणा    | 9               |                                     | मणिसंज्ञित १०   | मलय        | पर्वत ७८          |
| मञ्झगाढा         | 9 ?             | ८ मणिसुत्तं                         | 49              |            | मर्दित ११४–१४८    |
| मज्झत्थाणि       | 15              | , मणिसोमाणक                         | कण्ठआसू. १६३    |            | भाण्ड ६५          |
| मञ्झरसा          | गोत्र १५        | , मणीसमुचय                          | 1999            |            | दोहदप्रकार १७२    |
| मञ्झविगाढाणि     | , <b>u</b>      | ८ मणुज                              | मनोज्ञ प        |            | भाण्ड ६५          |
| मज्झंतिक         | २२-७७-१७        | २ मणेय                              | 44-153          |            | वस्त्र ६४         |
| मज्झंतिय         | 2,8             |                                     | गुल्मविशेष १४१  |            | ded 00            |
| मज्झंदीणा        | गोत्र १५        |                                     | मनोरथ २४१       | मह्युंडी   | सर्पिणी ६९        |
| मज्झायं          |                 | मणोसिलक                             | वस्त्र १६४      |            | मसारक ५२          |
| मज्झिमकाणि       | 92              |                                     |                 |            |                   |
| मज्झिमकाया       | 990-93          | ८ मणोसिङाणिभं                       | वर्ण १०५        | . मसारगञ्ज | रत २१५            |
|                  |                 |                                     |                 |            |                   |

| <b>३</b> १२                  | ३१२ अंगविजाए सद्दकोसो   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |                            |                  |      |  |
|------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------|------|--|
|                              | पत्र                    |       | शब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पत्र                    |             | शब्द                       | पत्र             |      |  |
| शब्द                         |                         | 9     | मंजरीपु <sup>ए</sup> फ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 900         | मातु स्सियाधीत             | ि                | 533  |  |
| मसूर                         | धान्य                   |       | मंजिट्टा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 181         | मातुस्सियापुत्त            | मातुः व्वस्पुत्र | २१९  |  |
|                              | करण १५-१७-६५<br>महाध्ये | 3 8   | <b>मंजू</b> सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मञ्जूषा २७-             | -१६५        | मायाकारक                   | कर्माजीविन्      | 353  |  |
| महग्घम्ह                     |                         | २५८   | <b>मंजू</b> सिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मञ्जूषिका               | ७२          | मारुदि                     | मारुति           | 6    |  |
| महतरकाणं                     | महत्तरकाज्ञाम्          | 430   | मंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बृहत्                   | 338         | मालाकार                    | कर्माजीविन्      | 950  |  |
| महतिमहापुरिस                 |                         | 6     | मंडलक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 998         | मालायोणि                   |                  | ३२   |  |
| महतिमहात्रीर                 | नामाग                   | ५९    | मंडलास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 998         | मालुका                     | पक्षिणी          | * ES |  |
| महतिमहावीरवद्धः<br>सम्बद्धाः | महापितृदुहित <u>ृ</u>   | २१९   | <b>मंड</b> ि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सर्प २१८-               |             | मास                        | माषधान्य         | 358  |  |
| मह <b>पि</b> तुयधीतर         | पितुर्माता              | 33    | <b>मंडलिकारिका</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कृमिजाति                | ६९          | मासककाकणी                  |                  | ७२   |  |
| महमातुया<br>महब्वताणि        |                         | 9-99  | मंडव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | म॰डप                    | १३८         |                            |                  | 90   |  |
| महब्बय                       | <b>महावयः</b>           | 960   | मंडवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गोत्र                   | 940         | मासपूरणक                   | शयन ५            |      |  |
| महब्वयाणि                    |                         | -976  | मंडि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वृक्ष                   | 90          | मासालग                     | गोत्र            | 940  |  |
| महंतकाइं                     |                         | 49    | मंडिछका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भोज्य                   | 355         | माहकी                      |                  |      |  |
|                              |                         | 924   | मंडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भाण्ड                   | ७२          | माहिसिक                    | वस्त्र           | 63   |  |
| महंताणि<br>महाजाति           | पुटप                    | 90    | <b>मंडूक</b> लिआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मण्डूकिका               | २३७         | माहिंद                     |                  | 6    |  |
|                              | महाजन                   | 323   | मंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पर्वत                   | 20          | मितु ।                     | मृद्             | २७   |  |
| महाण                         | महाजनप्रेष्यक           | 993   | मंतिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कर्माजीविन्             | 980         | मितुभागा                   |                  | 49   |  |
| महाणपेसक<br>महाणसगिह         | महानसगृह                | 930   | मंतुलित ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क्रिया.                 | 353         | मित्णि                     |                  | 326  |  |
| महाणसिक                      | महानसिक                 | ६७    | <b>मंथ</b> णी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मन्थनी                  | 30          | मित्तजोणि                  |                  | 938  |  |
| महाणि                        | 1911111                 | 926   | मंथु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भोज्य                   | 220         | मिदुभागे                   |                  | 924  |  |
| महानिमित्त                   |                         | 9     | मंदर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पर्वत                   | 30          | मिधो                       | मिथ:             | 3.3  |  |
| महापरिग्गह                   | 40                      | -922  | मंस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कर्माजीविन्             | 980         | <b>मिधोसंलावजु</b> त्त     | of Rose          | 80   |  |
| महापरिग्गहाणि                |                         | 376   | माउस्सहा ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | ३३          | मिलक्खदेवता<br>मिलक्खदेवता | देवता            | २०६  |  |
| महामत्त                      | हस्तिमहामात्र           | 949   | माउस्सिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मातुःष्त्रसा            | ६८          |                            | म्ले <u>च्छ</u>  | 188  |  |
| महामंत ?                     |                         | 980   | माकण्णीकण्णिक ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 998         | मिलक्खु                    |                  |      |  |
| महालोक                       | ,,                      | ६२    | मागधवेला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | २४७         | मिलिंदक                    | सर्पजाति         | ६३   |  |
| महावीर वद्धमाण               | п 9-                    | 9-930 | माढ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गोत्र                   | 388         | मिछेति                     | मुञ्जिति         | 84   |  |
| महासकुण                      |                         | २३९   | माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | लक्षण                   | १७३         | मिस्सका                    | _                | 386  |  |
| महाहिमवत                     | पर्वत                   | 30    | माणक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भाण्ड                   | ६५          | मिस्सकेसि                  | देवता            | ६९   |  |
| महिलापस्सय                   | महिलापश्रय              | २७    | माणसंपन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | १७३         | मिस्सगामास                 |                  | 326  |  |
| महिलाय                       | महिलायाः                | २०    | माणिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भाण्ड                   | ७२          | मीण                        | मत्स्यजाति       | २२८  |  |
| महिसघातक                     | कर्माजीविन्             |       | माणितपुब्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | ८२          | मीमंसका                    | गोत्र            | 940  |  |
| महिसाहा                      | आसन                     | ७२    | माणुस्सकाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 920                     | 3-926       | मुकणंदवण                   |                  | 308  |  |
| महिसीपाल                     | कर्माजीविन्             |       | माणूसाणूक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 308         |                            | भोज्य            | 365  |  |
| महिंद                        | पर्वत                   |       | मात ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 118         | मुगगा                      | नकुलिकाविरोष     | 906  |  |
| महु                          | सुरा                    |       | मातंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 92          | ,,                         | धान्य            | 958  |  |
| <b>मंग</b> लवायण             | मङ्गलवाचन               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मातुलदुहितृ             | २१९         |                            | गोत्र            | 940  |  |
| मंगुल                        | अशुभ                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गाउ <i>ेडा</i> एर<br>फल | ६४          |                            | कर्माजीविन्      |      |  |
| मंगुस                        | पशु                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नु <b>क्ष</b>           |             |                            | मृणालिका फल      |      |  |
| मंचक                         | शयन १५                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पुरा<br>फल              | २३१         |                            | ज्ञात्वा         |      |  |
| मंचातिमंच                    | "                       | 386   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116                     | <b>२३</b> २ |                            | मृदङ्गमध्य       |      |  |
| <b>मं</b> चिका               | शयन २                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मातुःष्वसा              |             |                            |                  | -    |  |
| मंचुलक                       |                         |       | मातुस्सियाधीतर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मातः ह्वस्पट्टि         | 200         |                            | आभू.             |      |  |
|                              |                         |       | With the state of | ાજન્યત્રહાહ્            | २१९         | मुत्ताविल -                | 'n               | 99   |  |

|                                 | द्वितीयं परिशिष्टम् |      |                |                          |       |                           |                   | ३१३       |
|---------------------------------|---------------------|------|----------------|--------------------------|-------|---------------------------|-------------------|-----------|
| शब्द                            | पत्र                |      | शब्द           | पत्र                     |       | शब्द                      | पत्र              |           |
| मुत्तिक                         | मौक्तिक             | 294  | मेचक           |                          | -9    | युत्तग्धम्हि              | युक्तार्थे        | 0.5       |
| ,,                              | भाण्ड               | २२१  | मेजुक          |                          | -14°  | युंजइ                     | युनक्ति           | १इ        |
| मुत्तिका पडिमा                  | मुखतिमा             | १८३  | मेदित          |                          |       | युथिकातेल् <mark>ख</mark> | 3.1100            | <b>73</b> |
| <b>मुत्तो</b> ली                | प्राणिविशेष         | २५३  | मेधुण ?        | पुष्ट                    | 338   | योगवाहा                   |                   | 944       |
| मुद्तिजोणि                      |                     | 929  | सेयकवण्णपडिभाग |                          | ६८    | योगगायरिय                 |                   | 949       |
| मुद्तिसाधारथू भ                 |                     | 222  | मेरक           |                          | 46    |                           | τ                 |           |
| मुदिताणि                        | 46-929              | -926 | मेरा           | सुरा<br>मर्यादा          | £8    | रिकगत                     |                   | 200       |
| सुदितामास                       |                     | 130  | मेलक्खु        |                          | 583   | रक्तित<br>रच्छागिह        | भाण्ड<br>रथ्यागृह | 538       |
| मुद्दिका                        | आभू.                | 998  | मो             | <b>म्ले</b> च्छ          | २६३   | रच्छामि(भ)त्ति            | भोज्य             | १२६<br>७१ |
| ,,                              | भाण्ड               | ७२   | मोक्ख          | पादपूरणे                 | २५६   | रजूक                      |                   | 994       |
| मुद्याणि-णिं                    | 924-                | -929 | मोक्खजोणि      | 92                       | -922  | रणण                       | आरण्य             | 909       |
| मुद्दीगा                        | द्राक्षाफल          | २३८  | मोगरग          |                          | १३९   | रण्णजोणि                  | अरण्ययोनि         | 180       |
| मुद्देयक                        | अङ्गुलिआभू.         | १६३  |                | Acd                      | ६३    | रण्हक                     | रजुविशेष          | 994       |
| मुधुऌक                          | पक्षी               | ६२   | मोगाल          | गोत्र                    | 940   | रतीसंपयुत्त               |                   | 330       |
| मुम्मुलक                        | कृमिजाति            | 90   | मोघविखद्धित    | क्रिया.                  | 386   | रत्त                      | वर्ण              | 308       |
| मुयंग                           | मृदङ्ग              | 83   | मोदक           | भोज्य                    | 368   | रत्तकंठक                  | गुल्मजाति         | ६३        |
| मुरव                            | वाद्य               | २३०  | मोरकंठ         |                          | 99    | रत्तक्खारमणि              | आभू.              | 982       |
| मुख                             | मृत्तिका            | २३३  | मोरेंडक        | भोज्य                    | 968   | रत्तणिप्फाव               | धान्य १६५         | -232      |
| <b>मुरुं</b> ब                  | ,,                  | २३३  | मोलि           | सर्प                     | २३९   | रत्ततिल                   | 33                | 988       |
| मुसल                            |                     | 385  | मोहणक          |                          | 900   | रत्तनामाध्यायं            |                   | 940       |
| मुहफलकं                         | मुखआभू.             | ६४   | मोहणगिह        | मोहनगृह                  | १३६   | रत्तरज्ञक                 | कर्माजीविन्       | 980       |
| मुहवासक                         | ,,                  | 963  | 72             | य                        |       | रत्तवण्णपडीभाग            | 40-               | -904      |
| मुहातिमास                       |                     | 988  | यग्गिक         | याज्ञिक (?)              | ч     | रत्तवीही                  | धान्य             | 3 8 8     |
| मुंगसी                          | चतुष्पदा            | ६९   | यजुब्वेद       | गोत्र                    | 340   | रत्तसाछि                  | ,,                | 188       |
| मुंचंत                          | मुञ्जत्             | 36   | यणाणा          | "                        | 940   | रध                        | वाहन १४६-         | -१६६      |
| मुंडक                           | भाण्ड               | ६५   | यण्णिक         | ,,,                      | 940   | रधकार                     | कर्माजीविन्       | 980       |
| मुंडलोह                         | धातु                | २५९  | यण्णेजामास     | यज्ञेयामर्ष              | 386   | रधगिह                     | रथगृह             | १३६       |
|                                 | द्भीका फल           | 90   | यत्तप्पवहण     | यात्राप्रवहण             | 588   | रधजातरत                   | रथजातरत           | 188       |
| मूलकतेल्ल                       |                     | २३२  | यत्ताणुयत्त    | यतानुयत                  | 385   | रधणेसिघोस                 | ध्वनि             | १७३       |
| मूलकम्म                         | कर्माजीविन्         | 360  | यद्।णअ         | यदाज्ञक                  | 8     | रधप्यातकरत                |                   | 308       |
| मूलक्वाणक                       |                     | -989 | यधलाभ          | यथालाभ<br>यथोक्ताभिः १८८ | २५६   | रधसालाय                   | रथशालायाम्        | १३८       |
| मूलगोत्त                        |                     | 940  |                | वयाक्तामः १८८            | 538   | रभस्सं                    | रहस्यम्           | 30        |
| मूलजोणि                         | ३२-४८-१३२           | -180 | यमगामास        | 942.                     | - 944 | रमणिजाणि                  |                   | 338       |
| मूळजोणिसमुरिथत                  | 2428                | २७   | यमा            |                          | -969  | रमणीयाणि                  | 856-25            |           |
| मूळजोणी <b>मय</b>               |                     | 982  | यव<br>यसवतो    | यशस्त्रतः                | 930   | रयक                       | कर्माजीवी-रजक     | 160       |
| मूलवाणिय                        | कर्माजीविन्         | 980  | यस्स           | यस्य                     | ४६    | रयणकलावग                  | आमू.              | ६५        |
|                                 |                     | २५   | यस्सक ?        |                          | 180   | रयणगिह                    | रत्नगृह           | 330       |
| मूलामास                         | कर्माजीविन्         | 980  | यागहरण         |                          | 180   | रयतगिह                    | रजतगृह            | १३६       |
| मूलिक                           | आभू.                | 99   | याचितक         | क्रिया.                  | १६६   | रययमासभ                   | सिकक              | ६६        |
| मेखल                            | कटीआभू.             | १६३  | याण            | यान                      | २६    | रयितपुब्व                 |                   | ८२        |
| मेखिलका                         | क्रिया.             | 968  | याणुस्सय       | यानोत्सव                 | 80    | रस                        |                   | 48        |
| मेघडयकायण ?                     |                     | . 9  | याव            | यावत्                    | 588   | रसजोणि                    |                   | 180       |
| मेघडंतीय <sup>१</sup><br>अंग० ध | 0                   |      |                |                          |       |                           |                   |           |
| अग्र द                          |                     |      |                |                          |       |                           |                   |           |

|            | 11      |
|------------|---------|
| अंगविज्ञाए | सद्कासा |

| ३१४                       |                                   |              | Stello                       | imile (16 mm.            |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| शब्द                      | чя                                |              | शब्द                         | पत्र                     |            | शब्द                   | पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                           | आभू.                              | 99           | रिद्धिपत्त                   | ऋद्विप्राप्त             | 6          | लकुचि                  | वृक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६३    |
| रसणा                      | भाण्ड                             | 993          | रिसिमंडल                     |                          | 334        | लकुल                   | फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३९   |
| रसदन्वी                   | 411-0                             | 933          | रिंगमाणक                     | रिङ्गत्                  | २५९        | लक्खण                  | लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3-5   |
| रसधातुगत                  | क्रिया.                           | 900          | हक्खजोणि                     |                          | 90         | लक्खणो अज्झायो         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७३   |
| रसायते                    | भोज्य                             | 99           | रुक्खफल                      |                          | 900        | लक्खये                 | लक्षयेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 990   |
| रसाल                      |                                   | 220          | रुक्लामास                    |                          | 930        | <b>छतागि</b> ह         | <b>लतागृह</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 356   |
| रसालादहि                  | "                                 | 46           | हगण ?                        |                          | 92         | <b>लतादेवता</b>        | देवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०६   |
| रसेजा                     | 0.73                              |              | रुचक                         | हस्तआभू.                 | 9 6 3      | लतालिंड                | वृक्षजाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00    |
| रसेया                     |                                   | -926<br>936  | रुचिका                       | वृक्षजाति                | 90         | <b>ल्रद्धामा</b> स     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399   |
| रसोतीगिह                  | रसवतीगृह                          | 999          | रुचिकातेछ                    |                          | २३२        | <b>लभित्ताणं</b>       | लब्ध्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 390   |
| रस्स                      | हस्व                              |              | रुट्टाणि                     |                          | 328        | लयित                   | लगित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200   |
| रहस्स                     | गोत्र                             | 940<br>988   | <b>£</b> ववा<br>४ <u>८</u> ॥ | रुद्ति ४३                | -144       | लवंगपु <b>ष्फ</b>      | युब्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६३    |
| रहस्सपडलो अ               |                                   |              | रुण्णारुत                    | रुदितारुदित              | 38         | लसिया                  | पूर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900   |
| रंगावचर                   |                                   | -989         | रुदित                        | क्रिया.                  | 386        | लंका                   | अङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६६    |
| रंधणक                     | रन्धनक                            | 288          | रुदितविधि                    |                          | 9-90       | <b>उं</b> खक           | कर्माजीविन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 989   |
| रंधित                     | क्रिया.<br>सर्प                   | 386          | रुद्तिगणि वीसं               |                          | 3-85       | लंबा(चा)पलि            | वृक्षजाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00    |
| राइण्ण                    |                                   | 363          | रुद्दा                       |                          | 49         |                        | लगितोल्लोपिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 963   |
| राजपोरुस                  | राजपुरुष<br>स्थल-जलचर             | 220          | रुधिचीक ?                    |                          | 944        | लाउह्योयिक लायित       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| राजमहोरक                  | राजादन-फल                         | २३८          | रुपमय                        | आभू.                     | 9 8 2      | लाजिका ?               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६८    |
| रातण —                    | राजापुनानार                       | 900          | रुप्यिमास                    |                          | २३९        | लाडी                   | लाटदेशजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६८    |
| राते                      | राजोपरोधे                         | 246          | रुपी                         | पर्वत                    | 30         | लाणी                   | पुष्प ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308   |
| रातोवरोधिम                |                                   | 288          | रुरु                         | चतुष्पद                  | ६२         |                        | 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188   |
| रामायण                    | ग्रन्थ                            |              | रूवपक्खर                     | कर्माजीविन्              | 989        | लाभद्दारं अज्झायं      | -6-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| रायजोणि                   |                                   | 139          | रूवाकड                       | क्रिया.                  | 386        | लाविका                 | पक्षिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६९    |
| रायणण                     | राजन्य                            | 3            | रूविअग                       | धातु                     | २३३        | लासक                   | कर्माजीविन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| रायधाणी                   |                                   | 9-209<br>936 |                              | 713                      | 46         | <b>लासित</b>           | क्रिया.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63    |
| रायपध<br>रायपुरिसजोणि     | राजपथ                             |              | रेचित                        | क्रिया.                  | 286        | लिच्छा<br><i>२</i> ००० | कृमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३०   |
|                           | कर्माजीविन्                       |              | 1 0                          | 49-920                   |            | <b>लिंगिच्छी</b>       | वृक्षजाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| रायपोरिस                  |                                   |              | रोट                          | लोह                      |            | <b>लुक्खणिद्ध</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904   |
| रायप्पसात                 | राजप्रसाद                         |              |                              | त्रीन्द्रियजन्त <u>ु</u> | २६७        | लुक्खणिद्धाणि          | 48-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| रायव्भंतर                 | राजाभ्यन्तर                       | 538          | रोहिणिक                      |                          |            | <b>लुक्खलुक्खाणि</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६-१२८ |
| रायमग्गसमास्<br>रायविज्ञा | i reald                           | 385          |                              | श्चद्रज <b>न्</b> तु     | 223        | 9144-1410-1111         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46    |
|                           | धान्य                             |              |                              | पक्षी                    | २२५        | 5.4                    | ५८-१०६-१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| रायसस्यव                  |                                   |              | रोहित                        | रोझ-गवय                  | <b>E ?</b> | 3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338   |
| रायसासव<br>रायाणं         | "<br>राजाज्ञाम्                   | २२०<br>२५८   | ,,                           | मत्स्यजाति               | २२८        | 2                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-386 |
| रायाणुपायजोर्ग            |                                   |              | रोहिती                       | चतुष्पद                  | ६९         | 9                      | कृमिजाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| रायाणुपायजााः रायिणं      | य<br>राज्ञाम                      | 939          |                              | ल                        |            | <b>छितप्पसादित</b>     | क्रिया.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| रायिगं रायिमंत            | राज्ञान<br>सर्पविशेष              |              |                              | <b>छ</b> गित             | 996        |                        | कर्माजीविन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                           | सपावशष<br>त्ते राज्ञः पर्यायपत्नी |              |                              | फल                       | २३१        | <b>लेखा</b>            | वस्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                           |                                   |              | 9                            | "                        | २३८        |                        | लेह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| रालक                      | धान्य १६                          |              |                              |                          | 998        |                        | दोहदप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| रिकिसिक<br>रिट्ठक         | पक्षी ६                           |              |                              | आभू.                     | ७१         | . 9                    | लेह्यचूर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1187                      | वृक्ष                             | 93           | <b>छक्कच</b>                 | वृक्ष                    | ६३         | लेवणगिह                | लेपनगृह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३८   |
|                           |                                   |              |                              |                          |            |                        | Company of the compan |       |

| द्वितीयं परिशिष्टम् |                 |               |                           |                        |       | ३१५             |                        |      |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|
| হাত্ত্              | पत्र            |               | शब्द                      |                        |       |                 |                        |      |
| ं लेहणिक्खिवण       | लेखनिक्षेपण     | 90            |                           | पत्र                   |       | शब्द            | पत्र                   |      |
| लेहपद्यिकमंडल       |                 | 998           | वइंदबुद्धि                | पुब्प                  | 90    | वडभ             |                        | १५३  |
| लेहिचक ?            |                 | 283           | वउत्थ                     | <b>प्रोषित</b>         | १९६   | वड्ड            | बृहत्                  | 118  |
| <b>ह्योकक्लि</b>    | गोत्र           | 940           | वक                        | <b>बुक</b>             | ६२    | वडुकि           | कर्माजीविन्            | 360  |
| लोकमाता             |                 | 3             | वक्कभंड                   | वल्कभाण्ड              | 185   | वणकिमक          |                        | 68   |
| लोकिं ह             | लोके            | 3             | **                        | वस्त्र                 | 553   | वणति            | युष्प                  | 90   |
| लोकहितय             | लोकहृदय         | ५७            |                           | वल्कज आच्छादन          | ६५    | वणपेलिका        | भाण्ड                  | 165  |
| लोणवाणिज            | कर्माजीविन्     | 340           | वक्कल                     | वल्कल                  | 385   | वणप्पड्काइकाणि  |                        | 36   |
| लोतेक ?             |                 | २०६           | विककतेल्ल                 | विककतैरु               | २३२   | वणप्फती         | वनस्पति                | 353  |
| लोद्ध               | चृक्ष           | ६३            |                           | ङ्गण ६०-९६-१०१         |       | वणसंड           | <b>बृक्ष</b>           | ६३   |
| लोपक                | पशु             | 220           | वक्खस्सामि                | <b>ब्या</b> ख्यास्यामि | ३८६   | वणियप्पधजोणि    | वणिक्पथयोनि            | 939  |
| लोपा                | ,,              | ?             | वक्खाइस्सामो              | च्याख्यास्या <b>मः</b> | १३५   | वण्ण            | लक्षण                  | १७३  |
| लोममंडलक            |                 | ११६           | वक्खामि                   | वक्ष्यामि              | 83    | वण्णजोणि        |                        | 380  |
| लोमवासी             | अङ्ग ६६-७१      | <b>4-9</b> 29 | वक्खायिस्सामि             | व्याख्वास्यामि         | 365   | वण्णधातुगत      |                        | 933  |
| लोमसिका             | कर्कटिका        | ७१            | वक्खावत्थद्धरत            | वृक्षापस्तब्धरत        | 828   | वण्णपडीभागा     |                        | 308  |
| <b>छोमसिग</b>       | फल              | २३८           | वग्घपद                    | व्याघ्रपद गोत्र        | 940   | वण्णमत्तिका     | वर्णमृत्तिका           | २३३  |
| लोमहत्थ             | लोमहस्त         | 290           | वचाई                      | कृमिजाति               | ६९    | वण्णयिस्सामि    | वर्णयिष्यामि           | २३७  |
| लोयक                | चतुष्पद         | ६२            | वच्चगिह                   | वर्चीगृह १३            | ६-१३८ | वण्णसुत्तक      | आभू.                   | 982  |
| "                   | दे॰ शटितधान्य   | 33            | वचदेवता                   | वर्चीदेवता ७           | -258  | वण्णा           | वस्र                   | 99   |
| <b>लोलित</b>        | क्रिया.         | 82            | वचभूमीय                   | वर्चीभूम्याम्          | 255   | वण्णेय          |                        | 923  |
| लोवहत्थपाणिय        | भाण्ड           | 993           | वचाडक                     | वर्चीवत् ?             | 222   | वतंसक           | कर्णभाभू.              | 963  |
| लोहका <b>र</b>      | कर्माजीविन्     | 950           | वचाडगत                    | वर्चोभूमी              | 538   | वतिभेदग         |                        |      |
|                     | ातुवस्र १६३-२२१ |               | वच्छ                      | गोत्र                  | 186   | वत्तणासी        | श्चद्रजन्तु<br>सर्पिणी | २३८  |
| लोहजाालका य         | भाण्ड           | 249           | वच्छक                     | बारु                   | 900   |                 | वर्त्तनीपालक           | ६९   |
|                     | भागंड           | 223           | वजिहिते                   | वादयिष्यति             | 68    | वत्तणीपालक      |                        | ८९   |
| लोहमय               | आभू.            | 388           | वदृक                      | पक्षी                  | 999   |                 | वर्त्तनीपालमार्गिक     | 90   |
|                     | ગા <i>ન્</i> યુ | 94            | ,,                        | भाण्ड                  | ६५    | वत्तपुब्व       | वृत्तपूर्व             | ८२   |
| लोहसंघात<br>• ो     | गोत्र           | 940           | वट्टखुर                   | वृत्तखुर               | 998   | वत्तमाणजोणि     |                        | १३९  |
| ं लोहिच             |                 | 9 6 2         | वदृखेलणक                  | वृत्तक्रीडनक           | 998   | वत्तमाणाणि      | ५७-८२                  | -856 |
| लोहितक              | आभू.            |               | वटुज्झाय                  | वृत्ताध्याय            | 998   | वत्ता           | वार्त्ता               | 90   |
| "                   | सर्पजाति        | ६३            | वदृपीढक                   | आसन                    | ६५    | वत्तुस्सय       | वृत्तोत्सव ८१          | -300 |
| लोहितक्ख            | आभू.            | 9 6 2         | वद्दमत्थ                  | वृत्तमस्तक             | 998   | वत्थगत          | दोहदप्रकार             | 302  |
| <b>छोहिति</b> आ     | <b>लोहितिका</b> | 96            | वहमाणग                    | भाण्ड                  | ६५    | वत्थगिह         | वस्रगृह                | 936  |
| <b>लोहिय</b> क्ख    | रत              | २१५           |                           | वृत्तमुख               | 998   | वत्थजोणि        |                        | 180  |
| <b>लोहीगत</b>       | भाण्ड           | २१४           | व <u>ट</u> मुह<br>वट्टलोह | धातु                   | २३३   | वत्थजोणी अज्झाव | 1                      | 983  |
| <b>लोहीवारगत</b>    | भाग्ड           | 538           | वहलोहमय                   | धातुवस्त्र             | 223   | वत्थपाढक        | कर्माजीविन्            | 980  |
| ल्हासेहिति          | लासयिष्यति      | 82            | वदृसीस                    | वृत्तशीर्ष             | 998   | वत्थरिका        | भाण्ड                  | ७२   |
|                     | व               |               | वद्दा                     |                        | -976  | वत्थाधिगत वस्ना | धिकृत कर्माजीविन्      | 950  |
|                     |                 | 9             | वहापेल                    | वृत्तापीड              | २५९   | विष             | बस्ति                  | 68   |
| वइए                 | उक्तः           | 199           |                           | वर्ति                  | ६६    | वि्थत           | भवस्तृत                | 990  |
| वइत                 | क्रिया.         |               | वही                       | वस्र                   | 358   | वत्थिसीस        | अङ्ग ६०                | -508 |
| वइयाकरण             | ब्याकरण         | ५७            | वहुण                      | वृक्ष                  | ६३    | वत्थुदेवता व    | ास्तुदेवता २०६-        | -258 |
| वइरमच्छ             | मत्स्यजाति      | २२८           | वड                        | उद्गिज                 | २२९   | वत्थुपारिसद     | वास्तुपार्षद           | 949  |
| वइस्सज्झोसित        | वैश्यजोषित      | 383           | वडक                       |                        |       |                 |                        |      |

## अंगविजाए सद्दकोसो

| शब्द              | पत्र         |            | शब्द           | पत्र                |             | शब्द              | पत्र              |
|-------------------|--------------|------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                   |              | 050        | वसवा           | देवता               | २०४         | वाधुज्ज उत्सव     | 80-151-183-160    |
| वरथुवापतिक        | कर्माजीविन्  | 950        | वसायं          | वसायाम्             | ч           | वाधुज्जभंड        | विवाहभाण्ड १७५    |
| वत्थोपजीविक       | "            | 3 60       | वसुमंतो        | वसुमान्             | 904         | वाधेज             | विवाह १३४         |
| वदंसक             | अवतंसक       | 380        | वस्सधर         | पर्वत               | 9%          | वापण्णा           | 98                |
| वधुजा             | विवाह        | 383<br>588 | वस्सारत्तं     | वर्षारात्र          | ६७          | वापण्णोपहुता      | . 979             |
| बध्मजण            | वधूमजन       | 338        | वंजण           | व्यञ्जन             | 9           | वापद              | व्यापत् ६१-८०     |
| वद्धक             | आभू.         |            | वंजणऽज्झायो    | 908-                | -904        | वापदिं            | च्यापदं ८९        |
| बद्धणक            | उत्सव        | 9          | वंजणात         | व्यञ्जनान्त         | 949         | वापन्न            | 125               |
| वद्माण            | वर्धमान      |            | वंजुल          | वृक्ष               | ६३          | वामगत्तामास       | 503               |
| वप्प              | वप्र         | 330        | वंत            | वान्त               | 909         | वामणक             | १५३               |
| वपक               | बाल          | १६९        | वंतं ?         |                     | 90          | वामदेस            | ७६                |
| वप्पडी            | भोज्य        | २४६        | वंदहे          | वन्दे               | Ę           | वामद्धणाहारा      | 1986              |
| वप्पा             | वप्ता        | 300        | वंदिताणि       | 99-30               | -936        | वामपक्ख           | ७६                |
| वप्फति            | भुनक्ति      | 300        | वंदियविहि      |                     | ०-५९        | वामपार            | गोत्र १५०         |
| वमारक             | स्थल-जलचर    | २२७        | वाइजो          | वाचयेत्             | 90          | वामभाग            | ७६                |
| वस्मिका           | आभू.         | 03         | वाउकाणी        | वस्र                | 09          | वामसील            | ७६                |
| वय                | व्रज १३७-    |            | वाउजोणीक       | वायुयोनिक           | 180         | वामाइं            | 113-126           |
| वयसाधारणा         |              | 300        | वाउच्चातिक     | वातौत्पातिक         | 997         | वामाणि            | 40-04-990         |
| वरइ               | परिसर्पजाति  | ६९         | वाकपद्दिका     | वल्कपट्टिका         | 96          | वामा धणहरा        | <b>५८-११२-१२८</b> |
| वरक               | धान्य १६४-   |            | वाकल           | वल्कल               | 60          | वामा पाणहरा       | 46-997            |
| "                 | गोत्र        | 940        | वागपट          | वस्र                | २३२         |                   |                   |
| वरड               | बृहत्        | 338        | वागरणजोणि      |                     | <b>E-90</b> | वामामास           | 151               |
| वरस               | रज्जुविशेष   | 334        | वागरणपागड      | <b>ब्याकरणप्रकट</b> |             | वामायार           | ७६                |
| वरमज्जण           | उत्सव        | २५५        | वागरणोद्धि     |                     | 90          | वामावष्ट          | ७६                |
| वराणि             | ५९-१२६-      | १२८        | वागरणोपदेसो अज | झाओ                 | v           | वामा सोवद्वा      | 46-992            |
| वराहा             | गोत्र        | drio       | वाचि वाकेचिक ? |                     | 888         | वामिस्स           | च्यामिश्र ९५-१२८  |
| वरियगंडिया अरहस   | н            | 962        | वाणर           | पशु                 | २२७         | वामोद्दागं णगरं ? | 189               |
| वरिसधर वर्षधर - व | ञ्चिकेन् १५९ |            | वाणाधिगत       | कर्माजीविन्         | 980         | वायुक्काइकाणि     | 38                |
| वरुणक             | वृक्ष        | ६३         | वाणियककग्म     |                     |             | वायुणेय           | 929               |
| वरुणकाइय          | देवता        | २०४        | वाणीर          | "<br>गुल्मजाति      | 949         | वायुमुत्ता        | कण्ठआभू. १६३      |
| वलक्ख ?           |              | 180        | वात            | યુલ્મ ગાાત          | £3          | वायेज्ञो          | वाचयेत् १२९       |
| वलभी              | 934          | -200       | वातकण्ण        | देवता               | 93E<br>228  | वायेहिति          | वाद्यिष्यति ८४    |
| वलुयग             | आभू.         | ६५         | वातकुरील       | उद्गिज              | २२९         | वारक              | भाण्ड ६५          |
| वलयवाणिय          |              | 308        | वातगुम्म       | रोग                 |             | वारमहिअ           | फल २३८            |
| विश्वका           | कर्णआभू.     | १८३        | वातचक्कमंडल    | <b>XIXI</b>         | <b>२०३</b>  | वारवाण            | कञ्चकप्रकार ६४    |
| वछिपरिपछक ?       |              | 280        | वातपाण         |                     | 222         | वारंग             | वृक्ष ६३          |
| विछफ्छ            |              | 900        | वातमणा         | 4/-95               | 3-939       | वारिणीला          | गोत्र १५०         |
| वछीतेछ            |              | २३२        | वातंड          | रोग                 | 203         |                   | वर्षाकालिक १०१    |
| वलूर              | भोज्य        | 220        | वातंडअरिस      | "                   | 203         |                   | विवाह ९८-१३४      |
| ववस्संति          | ब्यवस्यन्ति  | 994        | वातंदविस       | प्राणी ?            | 220         | वालक ?            | 182-100           |
| वसणंतर            | वृषणान्तर    | 924        | वातंसु         | उद्भिज              | २२९         | वालकल्लि          | भोज्य ७१          |
| व(वा)सवेलिका      |              | 280        | वातिक          |                     | ७३          | वालमय             | आभू. १६२-२१५      |
| वसया              | वसता         | 4          |                | फल                  | २३८         | "                 | भाण्ड २२१         |
|                   |              |            |                |                     | .43         |                   |                   |

|                   |                         |     | द्वितीर          | रं परिशिष्टम्    |            |                  |                                                       | ३१७   |
|-------------------|-------------------------|-----|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| शब्द              | पत्र                    |     | शब्द             | पत्र             |            | शब्द             | पत्र                                                  |       |
| वालंवा            | गोत्र १५                | 30  | विक्खित्तमणता    | विक्षिप्तमनस्कता | 934        | विणिकोलंत        | विनिकृजत् ?                                           | ३६    |
| वालिका            | कर्णआभू. ७              | 9   | विक्खित्तविकधा   |                  | 83         | विणिट्टते        | विनिष्ठीवति                                           | 308   |
| वालीणा            | मत्स्यजाति २३           |     |                  | क्रिया. ८०-१६८   | -909       | विणियत्त         | विनिवृत्त                                             | 69    |
| वालुक             | फल ६                    | 8   | विक्खिरे         | विकीरेत्         | ४५         | विणीयविणअ        | विनीतविनय                                             | 8     |
| वालुंक .          | " २३                    | 6   | विखिवंत          | विक्षिपत्        | 134        | विणेच्छिति       | पिनत्स्यति                                            | 68    |
| वालुंकी           |                         |     | विगतस्सर         | विकृतस्वर        | ३५         | विण्णात्ण        | विज्ञाय                                               | 920   |
| वावदारी           | गोत्र १५                |     | विगयसंठाण        | विकृतसंस्थान     | 90         | विण्णासणहुयाय    | विन्यासनार्थतया                                       | 350   |
| वावन्नजोणीभामास   |                         |     | विगलप्पमाण       |                  | 238        | विण्ह ?          | T.                                                    | 368   |
| वावारक ?          |                         |     | विगिलते          | क्रिया.          | 900        | वितड्डीक         | वितर्दिक                                              | Ę     |
|                   | ब्याविद्ध १०८-१३        | , , | विघोछते          | "                | 60         | वितत             | किया.                                                 | 990   |
| वास               |                         | 1   | विच्छिक          | वृश्चिक          | 290        | विताणक           | वस्र ६४-१६४                                           | -२०६  |
| वासकडक            |                         | 63  | विच्छित्त        | विक्षिप्त        | 986        | वित्तीतोस        | वृत्तितोष                                             | ९३    |
| वासघर             |                         |     | <b>विच्छिन्न</b> |                  | -909       | वित्थत           | विस्तृत ११७-१३४-                                      | -990  |
| वासण              |                         | 88  | विच्छुद्ध        |                  | -909       | विदू             | विद्वान्                                              | 30    |
| वासंती            | पुष्प ७०-१              |     | विच्छुद्धगत्त    |                  | पर         | विधत्तेसु        | क्रिया.                                               | 944   |
| वासिट्ट           |                         | 40  | विच्छे ?         |                  | 89         | विधार            | विहार                                                 | २२७   |
| वासुरुल           |                         | 22  | विजयद्दार        | 9 9 9            | -188       | विधावति          | क्रिया.                                               | 60    |
| वासुल             |                         | 88  | विजयिका          | विजयवती          | 986        | विधित्तिक        | फलजाति                                                | 90    |
| वासुल             | पुष्प ७०-१              |     | विजाणीया         | विजानीयात्       | 18         | विधीचार          | वीथीचार                                               | २०६   |
| वाहणगत            | दोहदप्रकार १            |     | विज्ञता          | देवता            | <b>ξ</b> 9 | विधीयति          | विधीयते                                               | 156   |
| वाहिज             |                         | ९३  | विजा             | ,,               | <b>ξ</b> 9 | विपज्जय          | विपर्यय                                               | 84    |
| विअडसंवुडे        |                         | 28  | ,,               |                  | ८-४६       | विपडंत           | विपतत्                                                | 355   |
| विभाकरे           |                         | 80  | विज्ञादेवता      | देवता            | 228        | विपत्तीसंपदा     |                                                       | 30    |
| विइत्त            | विचित्र                 | Ę   | विजाधारक         | कण्ठआभू.         | १६२.       | विपाडित . वि     | वेपातित विपादित <i>्र</i><br>विपाटि <del>त</del> १६८- | 0100  |
| विकडूति           |                         | 60  | विजासत्थाहिवुत्थ |                  | 228        | विपिक्खियविहि    |                                                       | 2-30  |
| विकरण             |                         | ४६  | विजिस्सित        | क्रिया.          |            | विपेक्खितविधिवि  |                                                       | 49    |
| . विकलका          |                         | 30  | विज्ञिहिए        | क्रिया.          | 66         | विष्पकड्वित      | विप्रकर्षित                                           | 994   |
| . विकंपण          |                         | 30  | विज्ञिहिति       | क्रिया.          | 90         | विप्पकिणा        | क्रिया.                                               | 306   |
| विकालिका          |                         | 9   | विज्ञिहिते       | विवक्ष्यति       |            | विप्पघोलति       | क्रिया.                                               |       |
| विकूणंत           |                         | ४२  | विज्             | विद्युत्         |            | विप्पजोयित       | विप्रयोजित                                            | 200   |
| विकूणिअ           |                         | 68  | विजुता           | विद्युत्         |            | विष्पयोगजोणि     |                                                       | 338   |
| विकूणित <u>.</u>  | 923-930-9               |     | विज्ञुयाय        | विद्युति         |            | विप्परिचेट्टते   | क्रिया.                                               | 60    |
| विकृणित           |                         | ८३  | विजेहिते         | क्रिया-          | 990        | विप्परिवत्तते    | ,,                                                    | 60    |
|                   |                         | ८२  |                  | पित विध्यापित १६ | 6-909      | विष्परिसि        | विप्रर्षि                                             | 303   |
| विकस              |                         | ५५  | विज्झीयति        | विक्षीयते        |            | विष्पलोहित       | क्रिया.                                               | 944   |
| विकंदित           | 14/11/15                | 88  | विट्ठण           | वेष्टन           | 990        | विप्पलोवण        | ,,                                                    | 200   |
| विकंदियपडलं       |                         | 88  | विडिएअ           | विटपक            | Ę          | विष्पसारित       | ,,                                                    | 306   |
| विकंदियाणि अट्टेव |                         | ч   | विणह             | विनष्ट १६        |            | विष्वेक्खियाणंगे |                                                       | 3-38  |
| विक्ख             | <b>बृक्ष</b><br>जांग्रक | ७३  | विणमंत           |                  |            |                  | विप्रुडौषधिप्राप्त लब्धि                              | a . c |
| ,,                | नपुंसक<br>विक्षरति      | 84  | विणयजोणि         |                  | 139        | विब्भट्टपिदत     | विभ्रष्टपतित                                          |       |
| विक्खरइ           |                         | 300 | विणासित          | क्रिया. १४       | 6-946      |                  | विभक्तया                                              | 80    |
| विक्खिण           |                         |     | ~ ~              | विनाशयत्         | 36         | विभाएजो          | विभाजयेत्                                             | 88    |
| विक्खित           | विक्षिप्त १२-           | -40 | 14-414           |                  |            |                  |                                                       |       |

३१८

#### अंगविजाए सद्दकोसो

| शब्द                     | पत्र               |      | शब्द                    | पत्र                 |       | शब्द            | पत्र         |       |
|--------------------------|--------------------|------|-------------------------|----------------------|-------|-----------------|--------------|-------|
|                          |                    |      | विसतित्थिका             | कर्माजीविन्          | 989   | वेण्हु          | विष्णु       | २२३   |
| विभावेत्ण                | विभाव्य            | ८६   | विसमाणि                 | 46-128               |       | वेतालिक         | वैतालिक      | 380   |
| विसट्ट                   | विसृष्ट<br>विमर्ष  | २१   | विसलाइत                 | विशलांकित ?          | 60    | वेतिया          | वेदिका       | 345   |
| विमरिस<br>विमिलीसेलण     |                    | 70   | विसंधित                 | क्रिया.              | 356   | वेती            | वेदी         | 938   |
| विमिसिंत<br>विमिसिंत     | दे० प्रकाशित       | Ę    | विसाणमत्तिका            | वर्णमृत्तिका         | २३३   | वेतोपकरण        | वेदोपकरण     | २३९   |
|                          | विमुक्तायाम्       | 20   | विसाह                   | विशाखा               | २२३   | वेदज्झाइ        | वेदाध्यायिन् | 303   |
| विमुक्कायं<br>वियडप्पकास |                    | 930  | विसिणा                  | विशीर्ण              | ८वं   | वेदपुट्ट        | गोत्र        | 340   |
| वियडसं <u>व</u> ुडा      |                    | -926 | विसेसक                  | तिलकविशेष            | ६४    | वेधण            | वस्र         | ₹8    |
| वियागरिज                 | •याकुर्यात्        | O    | विसेसिकया ओ             |                      | 963   | वेधव्व          | वैधव्य       | 380   |
| वियागरे                  | ,,                 | 88   | विस्सत्थ                | विश्वस्त             | 183   | वेमणंसा         | वैमनस्यात्   | 83    |
| वियाजिजमाण               |                    | 996  | विस्ससुद्               | वैश्यश्रुद           | 903   | वेयाकरण         | गोत्र        | 340   |
| वियाणक                   | वितानक             | 990  | विस्सुअ                 | विश्रुत              | 997   | वेलविक          | वस्र         | 99    |
| वियाणिज्ञो               | विजानीयात्         | २४   | विस्सोदण                | भोज्य                | 909   | वेलंबक          | कर्माजीविन्  | 3 € 3 |
| वियाणीया                 |                    | 33   | विहक                    | विहग                 | 980   | वेलंबित         | क्रिया.      | 63    |
| वियाणेजो                 | "                  | 998  | विहि                    | 14611                | 353   | वेलंबेति        | विडम्बयति    | ८३    |
| वियाणेय                  | ,,                 | 98   | विंझ                    | पर्वत                | 30    | वेलातिक         | भोज्य        | 385   |
| विरूच्भित                | "<br>विरुणिद्ध     | 990  | ावझ<br>वी               | अपि                  |       | वेलु            | जलवाहन       | 9 E E |
| विरूढतरक                 |                    | 386  |                         |                      | 30    | वेलुसय          | ~            | 553   |
| विरोध                    | विरुह              | 9    | वीजणी                   | उपकरण                | २३०   | वेछिर           | वृक्षजाति    |       |
| विरोह                    |                    | 9    | वीणा                    | वाद्य                | २३०   | वेछिका ?        |              | 385   |
|                          | ः<br>रोहति (स॰ ए॰) |      | वीयणी                   | उपकरण                | २०५   | वेसगिह          | वेश्यागृह    | १३८   |
| The second second        |                    | ३३   | वीयणीया                 | च्यज <b>नि</b> का    | 986   | वेसण            | स्थानविशेष   | २२२   |
| विलका                    | विलया-वनिता ६८     |      | वीरछ                    | पक्षिनाम ६२          |       | वेसमणकाइय       | देवता        | 508   |
| विलंघित                  | क्रिया.            | 386  | वीवाह                   |                      | 384   | वेसिक           | वैशिक        | १६७   |
| विळात                    | वस्र               | १६३  | वीस                     |                      | 150   | वेसियागत        | वेइयागत      | 206   |
| विछाछ                    | पशु                | २३८  | वीसतिवग्गा              |                      | 49    | वेसेजसुद्देजाणि | ५७.          | -303  |
| विलालु                   | "                  | २२७  | वीहि                    | धान्य                | 9 6 8 | वेसेजाणि        |              | ५७    |
| विलित                    | व्रीडित            | 84   | वुक्खाधि उत्था          | देवता                | 258   | वेस्स           | वैश्य        | 905   |
| विछियंध                  | वृक्ष              | ६३   | बुख .                   | वृक्ष                | २२२   | ,,              | द्वेष्य १२०- | -243  |
| विलिजरा                  | वेल्व              | 90   | बुट्टिदार               |                      | 388   | वेस्सखत         | वैश्यक्षत्र  | 902   |
| विलेपिका                 | भोज्य ६४-१७९       |      | बुद्धिहार               |                      | 388   | वेस्सजोणि       |              | 939   |
| विलोकंत                  | विलोकयत्           | 85   | वुडुजोणि                |                      | १३९   | वेस्सप्पकतिओ    |              | 909   |
| विह्नरी                  | पक्षिणी            | 49   | बुप्पसुत्त              | कण्ठआभू.             | १६३   | वेस्सबंभ        |              | 902   |
| विवदृणग                  | भाण्ड              | 183  | वृहित                   | बृंहित               | 386   | वेस्सवण         | देवता        | २०५   |
| विवरा                    | 46-158             | -858 | वेइया                   | वेदिका               | 33    | वेस्सेयाणि      |              | 902   |
| विवाडित                  | वस्र               | १६३  | वेइछपुप्फिका<br>वेकच्छग | विचकिलपुष्पिका       | 308   | वेस्सोसण्ण      |              | 989   |
| विवाडेंत                 | विपादयत्           | 388  | वेकंतकलोह               | आभू.                 | ६५    | वेहायस          |              | 997   |
| विवाडेंती                | विपाद्यती          | 189  | वेजयंती                 | धातु<br>वृक्षजाति ७० | 286   | वेंटक           | अङ्गुलिकाभू. | 943   |
| विवादजोणि                |                    | १३९  | "                       | पुरुषाति ७०<br>पुरुष | 90    | वोकसित          | ब्यपकृष्ट    | 286   |
| विवाह                    | उत्सव              | २२३  | "<br>वेट्टण             |                      | 3-282 | वोक्तितक        | भोज्य        | 962   |
| विविय ?                  | क्रिया.            | 999  | वेडसी                   | वृक्ष                | 90    | वोमीक           | सर्पिणी      | ६९    |
| विवेक्खित                | विप्रेक्षित        | २०५  | वेढक                    |                      | 3-99E | वोसदृमाण        | विकसत्       | 184   |
|                          |                    |      |                         |                      |       |                 | , etc.       |       |

|              |                |       | ३१९            |                  |            |                |                          |      |
|--------------|----------------|-------|----------------|------------------|------------|----------------|--------------------------|------|
| शब्द         | पत्र           |       | शब्द           | पत्र             |            | शब्द           | पत्र                     |      |
|              | 9              |       | सण्णिरोध       | सन्निरोध         | 3.         |                |                          |      |
| सअंसृग       | साश्चक         | 34    | सण्हमच्छ       | मत्स्यजाति       | 3,5        | सवरी<br>सवल    | शबरदेशजा                 | 33   |
| सक           | स्वक           | १२३   | सण्हाणि        | ५८-१२४           | ६३         | सबुद्धिरमणाणि  |                          | १५३  |
| सकड          | वाहन           | 944   | सत             | 27-148           | 9 20       | सभंडणमुछक      | सभण्डनोह्याप ?           | १२८  |
| सकडचक्       | शकटचक्र        | २४२   | सतधोत          |                  | 308        | समखेत्ताणि     |                          | २०७  |
| सकडपट्टक     |                | 998   | सतपत्त         | पक्षिनाम         | <b>६२</b>  | समगिरेस ?      |                          | २३५  |
| सकडी         | वाहन           | ७२    | ,,             | पुष्पजाति        | <b>4 2</b> | समगुण्हिक      | भोज्य                    | 9    |
| सकडीक        | ,, ७२-         | -988  | सतप दि         | बहुपदा           | 220        | समजुंजं        | समयुक्षन् (?)            | 94   |
| सकपरका       |                | 46    | सतपाय          | त्रीन्द्रियजन्तु | २६७        | समणिम्मट्ट     | समनिर्मृष्ट              | २३   |
| सकलदसद       | वस्त्र         | 5 ६३  | सतवगो          |                  | 49         | समणुवत्तति     | समनुवर्त्तते             | 994  |
| सकविगतगोत्त  | गोत्र          | 940   | सतविसय         | शतभिषग्          | 206        | समितिच्छिअ     | समितकान्त                | २५८  |
| सकस्स        | स्वकस्य        | 28    | सतसहस्स        |                  | 920        | समतुंब         | परिपूर्ण                 | 338  |
| सकाणि-णिं    | 46.            | -976  | सतसहस्सवग्गे   |                  | ५९         | समयमंडल        |                          | 994  |
| सकित (किसत)  | गोत्र          | 988   | सता            | सदा              | ५६         | समिछिकंति      |                          | ५५   |
| सकुचिका      | मत्स्यजाति     | २२८   | सतीमता         | स्मृतिमता        | २५         | समंछणी         | समन्थनी                  | ७२   |
| सकुणि        | पक्षिणी        | ६९    | सतेरक          | सिक्क            | ६६         | समागमदार       | 388-                     | -184 |
| सकत          | सत्कृत         | 30    | सत्त           | लक्षण            | 903        | समाणए          | समापवेत्                 | 4    |
|              | भोज्य          | 962   | सत्तक          |                  | १२६        | समाणक्खराणि    |                          | १५३  |
| सक्कुलिका    |                | २६    | सत्तखुत्तो     | सप्तकृत्वः       | 826        | समाणयंतो       | सम्मानयन्                | ३७   |
| सगड          | शकट            |       | सत्तमिक        |                  | 90         | समाणि          | 45-858-                  |      |
| सगडी .       | शकटी           | २६    | सत्तरि         |                  | 920        | समाणित         | क्रिया १६८-              |      |
| सगलिकारस     |                | २२१   | सत्तरिवग्गा    |                  | ५९         | समाधिअण        | ,,                       | 383  |
| सगुण         | शकुन           | 184   | सत्तिवण्ण      | <b>बृक्ष</b>     | ६३         | समामहा<br>समाय | ज्ञात १२ <i>५</i> -१५३   | 353  |
| सगोत्ता      | गोत्र          | 940   | सत्तुपिंडि     | सक्तुपिण्डी      | - 69       | समारोधण        | उत्सव १३४-१४३<br>समारोहण | 993  |
| सचपिंहार     |                | 9     | सत्थंधिवुत्था  | देवता            | 258        | समालभणक        | क्रिया                   | 900  |
| सज           | वृक्ष          | ६३    | सत्थाण         | संस्थान          | 288        | समास           |                          | -929 |
| सज्जलस       | रस             | २३२   | सत्थावरण       | शस्त्रावरण       | 508        | समासज          | समासाद्य                 | 40   |
| सजा          | शय्या          | 303   | सत्थिआयमणी     | भाण्ड            | 538        | समासेयणक       | समासेचनक                 | 96   |
| सिजजमाण      | सज्यमान        | 986   | सत्थिक         | आसन              | ६५         | समिज्झतु       | समिध्यताम्               | 992  |
| सज्झ         | पर्वत          | 20    | संस्थिक        | स्वस्तिक         | 380        | समिद्धजोक      | समृद्धयोग                | 288  |
| सट्टि        |                | 920   | ,,             | आभू.             | ६५         | समिद्धविहि     | समृद्धविधि               |      |
| सट्टिवग्गा   |                | 49    | सत्थिण्णा ?    | निपन्नप्रकार     | 45         | समुज           | समुद्यत (?) १            |      |
| संडिका       | पक्षिणी        | ६९    | सत्थिसंघातमंडल |                  | 338        | समुजत          | ,,                       | 183  |
| सडुकभोयण     | श्राद्धभोजन    | 960   | सदिवारित       | क्रिया           | 200        | समुज्जुग       | समर्जुक                  | 38   |
| सढिक         | शढिक           | ६७    | सह्मणा         |                  | 6-353      | समुद्दकाक      | पक्षी                    | २२५  |
| सण           | गुल्मजाति      | ६३    | सद्या          | गोत्र            | 940        | समुद्दुमार     | देवता                    | 258  |
| सणिच्छर      | शनैश्वर        | 290   | सद्दा          | उद्भिज           | २२९        | समुद्दुमारी    | ,,                       | 258  |
| सणिचर        |                | 8-230 | सहेया          |                  | 3-926      | समुद्दवल्ली    | वृक्षजाति                | 90   |
| सण्णाखंधावार | सन्नस्कन्धावार | 939   | सन्निकासिय     | सन्निकासित       | 334        | समुद्दावक ?    |                          | 504  |
|              |                | ६४    | सन्निवेस       |                  | २०१        | समुपलिक्लभ     | समुपलक्ष्य               | 93   |
| सण्णाहपट्टक  | क्रिया         | 942   | सप्पक          |                  | 4-900      | समुम्मह        | समुन्मृष्ट               | 25   |
| सण्णिकुद्दित |                | 994   |                | युष्प            | ६३         | समुस्सवण       | समुत्सवन                 | 363  |
| सण्णिरुद्ध   | "              |       |                |                  |            |                |                          |      |

|            | 9 1      |
|------------|----------|
| अंगविज्ञाए | सद्दकासा |

| ३२० अंगविजाए सहकोसी |                 |      |                    |                   |              |                    |                        |  |
|---------------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------|--|
| 440                 |                 |      | माध्य              | पत्र              |              | शब्द               | पत्र                   |  |
| शब्द                | पत्र            | *    | शब्द               |                   | 020          | संकोसक             | नलुलिकापकार २२१        |  |
| समोखिण              | समुद्धिप्त      | 994  | सन्वचलामास         | कृमि              | १३०<br>२२९   | संख                | द्वीन्द्रियजन्तु २६७   |  |
| समोवयितगत्त         |                 | 333  | सन्बहुक            | क्राम             | 356          | संखक्ष             | संस्कृत १७६            |  |
| सम्मई               | सन्सति-वीरजिन   | 90   | सब्वणीहारगत        | ~**** > 0         | - <b>६</b> ५ | संखकार             | कर्माजीविन् १६०        |  |
| सम्मजित             | सम्मार्जित      |      | ,सब्वतोभइ          | आसन ३१<br>सर्वत्र |              |                    | 308                    |  |
| सम्मट्ट             | सम्मृष्ट        | 58   | सब्बत्त            |                   | 348          | संखचुण्ण           | द्वीन्द्रियजन्तु २६७   |  |
| सम्मिका             | कर्णआभू.        | 963  | सन्तत्थीक ?        | ₹0-8              |              | संखणग              | उद्गिज २२९             |  |
| सम्मोई              | सम्मुद् १२-४०   | -333 | सब्बत्थीभावप्पदेसव |                   | 90           | संखणा<br>संखणाभि   | 308                    |  |
| सम्मोदी             | सम्मुत्         | 986  | सब्वपल्ह्रिथका     | सर्वपर्यस्तिका    | 385          | संखता              | संस्कृता २२०           |  |
| सम्मोयिमा           | सम्मुद्         | 38   | सब्वपादोवक         | सर्वपादोपक        |              | TOTAL OF THE PARTY | 294                    |  |
| सयओ                 | सयतः            | Ę    | सन्वबाहिरबाहिर     |                   | 28           | संखभंड             |                        |  |
| सयणगत               | दोहदप्रकार      | 902  | सन्वरंगावचरगत      |                   | 350          | संखमय              | ~                      |  |
| स्यणगिह             | श्यनगृह         | 936  | सन्ववेद            | गोत्र             | 340          | संखमल              | 308                    |  |
| स्यणपाली            | कर्माजीविनी     | ६८   | सव्वसज्जीवपरामास   |                   | 330          | संखवलय             | 308                    |  |
| स्यणावत्थद्धरत      | सयनापस्तब्धरत   | 828  | सन्वसप्पसु         |                   | 344          | संखवाणियक          | शङ्खवाणिजक १०४         |  |
|                     | शतशाख           | 9    | सन्वाणित ?         | -22-              | 946          | संखा               | अङ्ग ७७-१२४            |  |
| सयसाह               | शतसहस्रमुख      | 2    | सन्बोधिजिण         | सर्वावधिजिन       | 3            | संखागवलमय          | भाण्ड २२१              |  |
| सयसाहस्समुख         | शतसहस्रशाखिन्   | 2    | सन्वोसहिपत्त       | सर्वौषधिप्राप्त   | 6            | संखागोत्त          | गोत्र १५०              |  |
|                     | सदाऽभियुक्त     | 93   | सस                 | पशु               | २३८          | संखावम्माणि        | 356                    |  |
| सयाहिजुत्त          | 44101113        | 939  | ससपतिकाय           | सस्वपतिकया        | १८५          | संखावामा           | 46-335                 |  |
| सयितव्वजोणि         | लक्षण           | १७३  | ससविंदुक           | फल                | ६४           | संखिक              | 308                    |  |
| सर के क             | स्वर            | १५३  | ससविंदुिकणी        | वृक्षजाति         | 90           | संखेणा             | / गोत्र १५०            |  |
|                     | भाग्ड           | ६५   | ससित               | श्वसित            | 386          | संगमजोणि           | १३९                    |  |
| सरक-ग               | ,,              | 993  | ससिस्स             | सच्छिष्य          | ч            | संगमत्तिका         | वर्णमृत्तिका २३३       |  |
| सरगपतिभोयण          |                 |      | सस्सकचुण्णक        |                   | २३३          | संगमित             | सङ्गमित ४१             |  |
| सरजालक              | आभू.            | ६५   | सस्सप              | धान्य             | १६५          | संगलिका            | साङ्गरिका ७१           |  |
| सरंट                | शस्ट            | २२७  | सस्सयित            | संशयित            | 999          | संगलिकावत्थ        | सिक्निका १६६-१७९       |  |
| सरसंपण्ण            |                 | १७३  | सस्सावित           | क्रिया            | 933          | संघतण              | संहनन लक्षण १७३        |  |
| सरस्सती             | देवता           | २२३  | सहकाररस            |                   | २३२          | संघमालिका          | आमू. ७१                |  |
| सरिक                | भाण्ड           | ७२   | सहत्थकारी          | स्वहस्तकारी       | 96           | संघाड              | जलवाहन १६६             |  |
| सलाकंजणी            | शलाकाञ्जनी      | ७२   | सहवरपुष्फ          | पुष्प             |              | संघायमंडल          | 998                    |  |
| सछिलयत्ता           | सिल्लियात्रा    | 386  | सहस्स              |                   | 920          | संचित              | क्रिया १४८             |  |
| सछईहिं              | सङ्कीभिः        | 300  | सहस्सदंत           | मत्स्यजाति        |              | संजुकारक           | कर्माजीविन् १६०        |  |
| सहकत्ता             | कर्माजीविन्     | 989  | सहस्सदारजुत्त      | सहस्रद्वारयुक्त   | 2            | संझडित             | संशीर्णः ११८           |  |
| सिक्किका            | <b>इया</b> लिका | ६८   | सहस्सपत्त          | पुष्पजाति         |              |                    |                        |  |
| सङ्घी               | "               | २१९  | सहस्सवगो           | 3.4.011(1         | ५९           | संझादंसण           | २०६                    |  |
| सवणगिह              | सवनगृह          | 336  | सहस्सवागरणा        | सहस्रव्याकरणा     | 6            | संठाण<br>संडिल्ला  | लक्षण १७३<br>गोत्र १५० |  |
| सवलाहिक             | स्थल-जलचर       | २२७  | सहिगिणी ?          | (16/1-414/41)     | ६८           | साड्छ।<br>संद      |                        |  |
| सवाहत               | क्रिया          | २०२  | सहितमहका ?         |                   |              |                    | पंचान २५०              |  |
| सञ्बक्षजीवपरा       | मास             | 130  | संक्घा             | As = Cos          | 143          | संतत्थ             | संत्रस २५४             |  |
| सन्वअसकारित         | क्रिया          | 930  | संकम               | सङ्कथा            | 90           | संताणका            | क्षुद्रजन्तु २२९       |  |
| सञ्चलकारत           |                 | 930  | संकर               |                   | 336          | संतिद्विस्सति      | संस्थास्यति १७६        |  |
| सन्दर्गासिधण        |                 | १६६  |                    | सङ्गोचनोत्थित     | ७३           | संथडिय             | संस्तृत ११६            |  |
| (1-1-11/1/14-s)     |                 |      | 131811             | तकापगात्यत        | 84           | संथित              | ,, 115                 |  |

|                    |                         | द्वितीयं पा                                         | रेशिष्टम्                     |                              | ३२१                       |  |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| शब्द               | पत्र                    | शब्द                                                | पत्र                          | शब्द                         | पत्र                      |  |
| संद्ण              | वाहन १९३                | संसरणगिह                                            |                               | सालयगय                       |                           |  |
| संद्माणिका         | यान ७२-१६६              | संसरित                                              | १३८<br>किया १४८               | सार्खकायण<br>सार्खकायण       | स्वालयगत १८१<br>गोत्र १५० |  |
| संघाणिदंसण         | सन्ध्यानिदर्शन १५५      | संसावित                                             |                               | सालकावन                      | पक्षिणी ६९                |  |
| संधावति            | किया ८०                 | .0                                                  | ,, १८६<br>संशीयमान १९८        | सालाकालिक                    | मोज्य १८२                 |  |
| संधिपालः           | कर्माजीविन् १५९         | संहित                                               |                               | सालाकी                       | कर्माजीविन् १६१           |  |
| संधिवाल            | ,, 66                   | सा स्थात्                                           |                               | साछ                          | धान्य १६४-२१९             |  |
| संघी               | १३६                     | साकरस                                               | 99-22-36-80                   | साछिका                       |                           |  |
| संपडिका            | आमू. ७१                 | साकिजा                                              | 220                           | साछिभ                        | जलवाहन १६६                |  |
| संपडिपेक्खिता      | सम्प्रतिप्रेक्ष्य ४१    | साखानगर                                             | गोत्र १५०                     |                              | पशु २२७<br>भोज्य १८२      |  |
| संपदा              | साम्प्रताः १८७          | सागरस                                               | 989                           | सालिभजिय                     |                           |  |
| संपदाकालिय         | 990                     |                                                     | 253                           | सालिमालिणी                   | देवता ६९                  |  |
| संपभिणा            | सम्प्रभिन्न १५४         |                                                     | कालविशेष २६५                  | सालिया                       | पक्षिणी ६९                |  |
| संपवेदये           | सम्प्रवेदयेत् १४-१२६    | साहक                                                | शाटक १८                       | सास                          | कर्ण आभू. १८३             |  |
| संपवेदेजो          | ,, 40                   | साडक                                                | बाल १६९                       | सासक ?                       | १४७<br>भोज्य ६४           |  |
| संपसस्सते          | सम्प्रशस्यते ३९         | ,,<br>सातिक                                         | वस्र ६४-१७०                   | सासव <b>कूर</b><br>सासवतेल्ल | The second second second  |  |
| संपादेंत           | सम्पादयत् ३८            | सातिज्ञित                                           | मायाप्रकार २६३<br>स्वादित १७० | साहवो                        | २३२<br>साधवः ५            |  |
| संपावित            | सम्प्राप्त १७६          |                                                     |                               | साहाअवस्सितरत                | 968                       |  |
| संबाधंतरातिमास     | 968                     | साधारणजोणि                                          | 156                           | साहावामे                     | 997                       |  |
| संबुक              | द्वीन्द्रियजन्तु २६७    | साधुजुत्त                                           | साधूद्युक्त ४                 | साहायाम<br>साहिक             | त्रीन्द्रियजन्तु २६७      |  |
| संभिक              | श्लेषारोग २०३           | साधूणिज                                             | साधुयोग्य ५                   | साहुक<br>साहुसंपन्न          |                           |  |
|                    | म्भिन्नश्रोतस्-लव्धि ८  | सापस्सत                                             | सापश्रय ३१                    | सिएणिअ ?                     | साधुसम्पन्न ४             |  |
| संभुचविजय          | संभूयविजय २००           | सामकण्हाणि                                          | ५७-९२                         | सिकुत्थी                     | सर्पिणी ६९                |  |
| संल ः              | इयालक २६९               | सामकाल                                              | 333                           | सिकुवालिका                   | प्राणी २३७                |  |
| संलापजोणी अज्झा    |                         | सामली -                                             | १५३                           |                              |                           |  |
|                    | At                      | सामवेद                                              | गोत्र १५०                     | सिक्वाली<br>सिगिला           | 0.0                       |  |
| संलावजोणीओ         |                         | सामंत सा                                            | मन्त-समीप ५                   |                              | ,, ६९<br>प्राणी २३७       |  |
| संलाववंदित         | संलापवन्दित ३९          | सामाग                                               | धान्य १७८                     | सिगिछि                       |                           |  |
| संलावविधिपडलं      | 81-88                   | सामाणि                                              | ५७-१५३                        | सिग्गुकतेल्ल                 | २३२                       |  |
| संलावितविधिविसे    |                         | सामाणिय                                             | देवता २०५                     | सिचकत                        | वस्र १४१                  |  |
| संलाविताणि         | 3 3-3 3 5               | सामासवेलिका                                         | 280                           | सिजति                        | सीदति ५६                  |  |
| <b>संलावियविहि</b> | 9-90                    | सामिद्धि                                            | 150                           | सिण्हक                       | वृक्ष ६३                  |  |
| संवच्छर            | कर्माजीविन् १६०         | C. C. C. San C. | कर्माजीविन् १६०               | सिता 2                       | स्यात् २८                 |  |
| संवत्तमणोरध        | संवृत्तमनोरथं १२१       |                                                     | समुद् ४०-१११                  |                              | निःश्रेण्याम् ३१-३३       |  |
| संविलका            | नकुलिकाविशेष १७८        |                                                     | €८-९१ <b>-</b> १२८            | सित्थमच्छक                   | मत्स्यजाति २२८            |  |
| संविजाणिया         | संविजानीयात् ३२         | सामोवाताणि                                          | लक्षण १७३                     | सिद्ध                        | 300                       |  |
| संविताणक           | पुल्प ६४                | सार                                                 | देवता २०४                     | ातकात्यक<br>-                | भाभू. ७१<br>भोज्य १८२     |  |
| संविद्धविधी        | 90.                     | सारस्यत                                             |                               | ासक् ।त्यका                  | सिद्धयात्र १४७            |  |
| संविधाणक           | 193                     | [सारा] सारो अज्झात                                  | 158                           | 1618411                      | शिल्पगृह १३६-१३७          |  |
| संविभावये          | संविभावयेत् ३६          | सारिकोपकरण                                          | 4,200                         |                              | कर्माजीविन् १६१           |  |
|                    | 22-929 <del>-</del> 928 | साल                                                 | 100                           |                              | द्वीन्द्रियजन्तु २६७      |  |
| संविमहाणि          | कृमि २३०                | सालका                                               | पक्षिन् २३८                   |                              | न ७२-१४६-१६६-१९३          |  |
| संवुद्धिका 👙       | किया ११५                | सालफलरस                                             | . 23                          | (लानका ना ना                 |                           |  |
| संवेहित<br>अंग०    |                         |                                                     |                               |                              |                           |  |

| ३२२              |                       | अंगवि           | जाए सहकोसो      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| হাত্ত্ব          | पत्र                  | शब्द            | पन्न            |      | शब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्र                  |
|                  | श्लेष्म २०३           | सीकाहारक        | कर्माजीविन्     | 989  | सुज्जुग्गमवण्णपडिभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ण ५८                  |
| सिब्भ<br>सिरिकंठ | पक्षिनाम ६२           | सीकुंडी         | मत्स्यजाति      | २२८  | सुजोद्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सूर्योदय २४५          |
| सिरिकंसग         | भाण्ड ६५              | सीडा            | फल              | २३८  | सुविझय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शुद्धित ६             |
| सिरिकुण्ड        | कुण्ड ६५              | सीत             |                 | 358  | सुद्वियम्हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मुस्थिते १७           |
| सिरिघर           | 222                   | सीतपेट्टक       | कर्माजीविन्     | 980  | सुद्वियायं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सुस्थितायाम् १८       |
| सिरियक           | गुल्मविशेष १४१        | सीतभोयण         |                 | 960  | सुणवारक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रोग २०३               |
| सिरिवच्छ         | आभू. ६५               | सीतल            |                 | ७३   | सुणहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | चतुष्पदा ६९           |
| सिरिविट्ठकसद्द   | 300                   | सीतला           |                 | 46   | सुण्णिक ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.6                   |
| सिरिवेट्टक       | रस २३२                | सीता            | भङ्ग            | ६६   | सुण्हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्रुषा २८             |
| "                | उद्गिज २२९            | सीपिंजुला       | पक्षिणी         | ६९   | सुतविंतेहिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सुतपद्भिः ४           |
| सिरी             | देवता २०५             | सीमंतक          | अङ्ग            | ७६   | सुतवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रुतविद् ५६          |
| सिरीस            | वृक्ष ६३              | सीमंतिका        | सीमा २१४        | -283 | सुतीसील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ग्रुचीशील १९४         |
| सिरीसमालिका      | आमू. ७१               | सीया            | शिविका          | २६   | सुतीसोपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३९                   |
| सिरीसिव          | सरीसृप १९१            | सीवण            | फल ६४           | -236 | सुत्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बाभू. ६५              |
| सिरोमुहपरामास    | २६                    | सीवण्णी         | श्रीपणींबृक्ष   | 00   | सुत्तक्किय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सूत्रकृत या १         |
| सिरोमुहामास      | 135                   | सीसमय           | आभू.            | १६२  | सुत्तगुणविभासा पड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| सिलातल           | शयन ६५                | सीसवत्तिया      | वृक्षजाति       | 00   | सुत्तवत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कर्माजीविन् १६१       |
| सिळापदृपासाणा    | 538                   | सीसारक्ख        | कर्माजीविन् १५९ | -980 | सुत्तवाणिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,, १६०                |
| सिलिंध           | वृक्ष ६३              | सीसावक          | शीर्षआभू.       | 285  | सुत्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शुक्तिका १७३          |
| सिलोचय           | पर्वत ७८              | सीसेकरण         | वस्र            | 358  | सुत्तेरक ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . २३९                 |
| सिवाणि           | ५८-११३-१२८            | सीसोपक          | द्यीर्षआभू.     | 382  | सुत्थियागत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्वस्तिकागत ४१        |
| सिविण            | स्त्रम १८८            | सीहक            | बाल ? कोमल ?    | 184  | सुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शूद्ध १०३             |
| सिब्बणी          | अङ्ग ६६               | सीहविजंभित      | सिंहविजृम्भित   | 80   | The second secon | ग्रुद्रक्षत्र १०२-१०३ |
| सिस्सजोणि        | 138                   | सीहस्सभंडक      | आभू.            | 48   | सुद्जोणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,500                 |
| सिस्सोपनखावण     | 4                     | सुउत्तम         | श्रुतोत्तम      | 9    | सुइज्झोसिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ्र विकास              |
| सिहा             | शिखा ६६               | सुकुमालाणि      |                 | -158 | सुद्वंभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305-305               |
| सिंगक            | बाल ९७-१४२-१६९        | सुक             | वर्ण            | 904  | सुइवेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रुद्रवैश्य १०३      |
| सिंगमय           | भाण्ड २२१             | सुक्रपडीभाग     | गुक्कप्रतिभाग   | 903  | सुद्देजाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Market 40             |
| सिंगारवाणिया     | कर्माजीविन् १६०       | सुक्रपण्डुपडीभा |                 | 926  | सुद्दोसण्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 989                   |
| सिंगालक ?        | २३८                   | सुक्छ           | गुष्क ?         | 118  | सुद्धरजक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कर्माजीविन् १६०       |
| सिंगि            | नकुलिकाविशेष १७८      | सुक्रवण्णपहिभा  |                 | -308 | सुद्धवसिईश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गुद्धवसितिक ७         |
| सिं गिका         | <b>छ</b> घ्वी बाला ६८ | सुकामास         |                 | २०२  | <b>सुद्धं सुतसाम</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 37.7.2             |
| सिंगी            | शस्वा १६६             | सुक्किल         | गुक्र           | 308  | सुद्धाकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                    |
| सिंघाडक          | भोज्य १८१             | सुक्ख           | गुष्क           | . 89 | सुद्धामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150-155               |
|                  | गटक-मार्ग १३७-१८४     | सुक्ख-मलाणसु    |                 | 38   | सुपतिटुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भाण्ड ६५              |
| सिंदीवासी        | वृक्षजाति ७०          | सुक्खामास       | 3               | 150  | सुप्प<br>सुप्पतिभाणवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शूर्प १४२             |
| सिंधुवार         | गुल्मजाति ६३-१०४      | सुगंधाणि        | 46-92           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| सिंविताछित ?     | क्रिया ३७३            |                 |                 | 202  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सुभिक्षदुर्भिक्ष ७    |
| सीडक             | आमू. ६४               | सुघरा           | गोत्र           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| सीडण्हाणि        | 996                   |                 |                 |      | The state of the s | गोत्र १५०             |
| सीकवछोकी         | 🏸 वृक्षजाति 🗆 ७०      | <b>9</b>        | 9               | 904  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|                  |                       |                 |                 |      | 24.11.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्चद्रजन्तु २३८       |

| शब्द पत्र शब्द पत्र शब्द पत्र<br>सुराघरित कर्माजीविन् १६० सेंड श्वेत १५३ सेंद्कंठक गुल्मजाति ६३<br>सुरादेवी देवता २०५ सेंडकंद १०४ स्रोकन शोकार्च १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| सुराघरित कमाजीविन् १६० सेड श्वेत १५३ सेंद्रकंटक गुल्मजाति ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ग्राहेवी ने ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83    |
| पुरापना दवता २०५ सडककद १०४ सोकत्त शोकार्त १२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| सुरालायुह्णोधिकमच्छक ? २०९ सेडकणबीर श्वेतकर्णिकार १०४ सोणिय शोणित १७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| सुवण्णक सिक्क १८९ सेडकफिलका श्वेतफिलका १०४ सोणियओघायण श्रोणिउपघातन १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६५    |
| HAUDELL TO BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64    |
| सुवण्णखियत धातुवस्त्र २२१ सेंडि सेटिका १०४ सोतगुल गुडप्रकार १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| सुवण्णखसित , १६३ सेडिका पक्षी २२५ सोतमा श्रोतमा ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५६    |
| सुवणगंुजा ७२ साडल १५३ सोचिया सोन ११००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| मनणाजिमा पक्षी २३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| सवण्णपट्ट धातवस्र १६३-२२१-२२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| संगायपतिणी सेनास्वामिनी ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| सामका गान्न १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| संग्ही पश्चिमा ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| सर्विणाक कर्माजीविन १६० सेत वर्ण १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| सत्गालिका उद्भिज २२९ लामपार सामपायम् १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| सुविण स्वप्त १ सेतिणिष्फाव धान्य १६५-२३२ सोमाण सोपान ३१-३३-१३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३६    |
| सुविणो अज्झायो १८६-१९१ सेतितिला धान्य १६४-२२०-२३२ सोमाणि ५९-१२५-१२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126   |
| Giran artial 104-121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09    |
| चेन्या विण्णामय आभ १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६२    |
| વુરતવનાન હુત્રુનનાન ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६५    |
| Server Se | 9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9     |
| सुंकसालिय ग्रुल्कशालिक १५९ सेंद श्वेत २१८ स्वरान्त स्वरान्त १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ं क्या ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५    |
| सूकिमदा कृमि २३० सेदसाड श्वेतशाटक ६४ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| प्रा ३३७ केल्प प्रा ३३७ ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194   |
| सूकरिका वृक्ष ? २३८ सेलविलासया २२७ हण हुन १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118   |
| सूचिकाणि १२६ सेलमय धातुवस्र २२१ हुणुकायं हुनुके १२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120   |
| सचीका हस्त आभू. १६३ सेलुफल <sup>२३८</sup> हत्थकडगाणि हस्त आभ. १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 4 3 |
| स्णावावत स्नाव्यापृत १५९ सेॡडक फल ६४ हत्थकलावग " ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६५    |
| सतमाग्ध कर्माजीविन् १६० सेवणारत १८२ हत्थखडूग " ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६५    |
| सय ? ३९ संवपूर्त द्वाराता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६५    |
| गुर्नि पुर्-१२८ संबाल्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114   |
| मगर्व पुरु-१२६ संवित्रविधावसस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83    |
| सम्मारीक वर्ण १०५ सीवतावमासापडल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६७   |
| सुवोदण सुपोदन भोज्य १९७ सेविताणि मेवितविधि ९-१० हत्थाधियक्स कर्माजीविन १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149   |
| सेजा शस्या २६ संवियावह सम्बद्धा १४७-१६८ हत्थारोह " १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 950   |
| सेंहिणों गोत्र १५० सेसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

| ३२४ अंगविजाए सद्दर्भासा    |                       |                 |              |      |                          |                |          |  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------|----------------|----------|--|
| হাত্ত্ব                    | पत्र                  | शब्द            | पन्न         |      | शब्द                     | पत्र           |          |  |
| हत्थिअधिगत                 | हस्त्यधिकृत १         | ५९ हंदोलक       | हिंडोलक      | 60   | हित्थिय                  | स्थल-जलचर २:   | २७       |  |
| हत्थिक                     |                       | ६४ हातु         | <b>धा</b> तु | Ę    | हिदयत्ताणक               | आभू.           | ६५       |  |
| हत्थिखंस                   |                       | ६० हार          | कण्ठआभू. ६५  | -982 | हिदयाणि                  |                | 36       |  |
| हित्यसन्छा                 |                       | २८ हारकूडग      | धातु         | २३३  | हिमगिह                   | 136-13         | ३७       |  |
| हत्थिमहामत्त               |                       | ६० हारकूडमय     | धातुवस्त्र   | २२१  | हिमवंत                   | पर्वत प        | 20       |  |
| हत्थिमेंठ                  |                       | ५९ हारावलि      | आमू.         | 09   | हिरण्णपडिपोग्गल          | 91             | 83       |  |
| हतु (नु) मूलजिह्न          | ग्मळीय १              | ५३ हारित        | क्रिया       | 386  | हिसेत ?                  |                | 88       |  |
| हतु ( चु ) नूलाव           | ह्यगृह १३६ <b>-</b> १ | ,,              | गोत्र १४९    | -940 | हिंगुलकप्पभ              |                | ०५       |  |
| ह्याग <sub>र</sub><br>हरित |                       | ६२ हारीहड       | पक्षिनाम     | ६२   | हिंगुलकवण्णपडिभ          |                | ५८       |  |
| हरित                       |                       | ०५ हारीडणिप्फाव | धान्य        | १६५  | हिंछाघोडा                | •              | 99<br>99 |  |
| हरितवण्गपडिभाग             |                       | ५७ हाल          | गोत्र        | 388  | ैहुतासिणा सिहा<br>हुंडित | 3              | 88       |  |
| हरितापस्सत                 | हरितापश्रय            | ३० हालक         | परिसर्पजाति  | ६३   |                          |                | 83       |  |
| हरिताल                     | 9                     | ४१ हासहासित     |              | ३५   | हेट्टासुह<br>हेट्टिम     |                | 99       |  |
| हरितालवण्णपिसार            | п                     | ५८ हिज्जो       | ह्यः         | २३८  | हेट्टिमजोणि              |                | 80       |  |
| हरितालसमप्पभ               | वर्ण १                | , ५ हिंह        | हष्ट १२      | -380 | हेडित •                  |                | 28       |  |
| हरितावस्सअ                 | हरितापश्रय :          | २७ हिट्टता      | हृष्टता      | 334  | हेतिबद्ध                 |                | 9 &      |  |
| हासेतविधि                  | 9-90-                 | ९९ हितयाकृत     | हृद्याकृत    | 338  | हेरणिणक                  | कर्माजीविन् १६ | Ęo       |  |
| हसितविभासा                 |                       | ६ हितयागूत      | "            | 583  | हेलणहाय                  |                | 36       |  |
| हसियाणि चउइस               | 99-3                  | ५ हितयाणि       | हृदयाणि      | 336  | हेलणस्थाय                | हेलनार्थाय ध   | 88       |  |

त्रस्त, लजित

हितयाणुम्मजिताणि

६५ हितयामास

हित्थत

हसमान

आभू.

हसीयमाण

हसुडोलक

हस्सा किंचि दिग्घा

४१ हस्सा य किंचि दिग्घा

१२८ होक्खति

१३० हस्साणि

भविष्यति ८४-९०-९१

334-356

रतीयं परिशिष्टम् अंगविज्ञान्तर्गतानां प्राकृतधातुप्रयोगाणां सङ्ग्रहः

|                    |         | 96                |               |                                 |              |
|--------------------|---------|-------------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| धातुरूपम्          | पत्रम्  | धातुरूपम्         | पत्रम्        | धातुरूपम्                       |              |
|                    | अ       | अपकड्ढित्ता       |               |                                 | पत्रम्       |
| अकोडित             | 286     | अपकड्ढिंती        | १६९           | अभिवंदहे<br>अभिवंदिऊण           | Ę            |
| <b>अक्संती</b>     | १६९     | अपविखत्त          | १६९           | अभिसंगत                         | Ę            |
| अक्खारित           | 288     |                   | 18            | अभिसंथुत                        | १६८          |
| अक्खोडित           | २५१     | अपछुद्ध<br>अपणत   | 1 द ९ - १ ७ १ | अभिहट्ट                         | 900          |
| अग्घायते           | 82-900  | अपणामंत           | 1 8 9 - 9 0 9 | अलंकरेमाण                       | 30-130       |
| अग्घाहिति          | 82      | अपणामित           | ३७            | अलंकारेति                       | ३८ ८३        |
| अच्छीण             | 05      | अपणासण            | 909           | अलंकारेहिते                     | 68           |
| अच्छाइत            | . 130   | अपणासित           | 286           | अलंकित                          | 130-186      |
| अच्छादण            | १९३     | अपत्थद्ध          | 958           | अल्लीण                          | 29           |
| अच्छायित           | १६८     | अपसज्जित          | 134           | अवकडुति                         | 308          |
| <b>अ</b> ज्ञिहिते  | 6.8     |                   | 999-908       | अवकड्टित                        | 306          |
| अज्ञावए            | 3       | अपमह              | 909-908       | <b>अवकरिसेंत</b>                | 30           |
| अज्झेणणासित        | 286     | अपछिखित           | 909           | अवकिण्ण                         | 308          |
| अणभियित            | ३०      | अपलोलित           | १६९-१७१       | अविक्खत्त                       | 98-36        |
| अणवत्थद्ध          | १३५     | अपवद्यित          | 909           | अवचत                            | 306          |
| अणुगंत्ण           | 60      | अपवत्त            | 909           | अवजेयमाण                        | 1986         |
| अणुतुरित           | २३५     | अपविद्व           | 309-500       | अवणामित                         | 230          |
| अणुपविट्ठ          | ۷۵.     | अपसारित           | 3 ह ९- १७ १   | अवणेंत                          | 36           |
| अणुलित्त           | 130-186 | अपहित             | १६९-१७१       | अवमट्ट                          | २१५          |
| अणुलेवण            | १९३     | अपंगुत            | 998           | भवसाणित                         | 306          |
| अणुवक्खइस्सामि     | 9       | अपावुणंत          | 36            | अवयक्खंत                        | 85           |
|                    |         | अप्फालित          | 184           | भवलोकित                         |              |
| • अणुवक्खाइस्सामि  | 9       | अप्फोडित          | १६९-२१५       | भवलोणित                         | 130<br>108   |
| अणुवक्खामि         | 9       | अडभंगण            | 165           | अवलोयित                         | 234          |
| अणोकंत             | 83      | अब्भुक्कदित       | १०६           | अवसकंत                          | 154          |
| अण्हेते            | 900     | अब्भुत्तिट्ठति    | 181           | अवसिकत                          | 196-510      |
| भतिकंत             | 63      | अब्सुत्थित        | 184-166       | अवसिकय                          |              |
| भतिगत              | 900     | अब्भुप्पवति       | 383           | अवसरित                          | 18           |
| अतिवत्त            | 63      | अभिजाणइ           | 8             | अवसारित                         | 930          |
| अतिसरित            | ८६      | अभिजिय            | १९२           | भवस्सित                         | 398          |
| अतिहरंति           | 900     | अभिणंदित          | 386           | अवंगुत<br>अवंगुत                | 388          |
| अधिज्ञमाण          | 180     |                   | 18            |                                 | 284          |
| अधिवसिस्सति        | 993     | <b>अभिणिस्सित</b> | <b>૧૫૨</b> ે  | अवाहणंत<br>अन्वोकडु             | 35           |
| अघीयता             | 4       | अभिणीयमाण         | 398           |                                 | 25<br>23     |
| अघीयाण             | प्रह    | अभिनिद्दिसे       | 25            | अस्साएति<br>अस्सात              | 308          |
| अन्नोसिकत          | 386     | अभिमह             | 150           | अस्सादेहिति                     | 7.8<br>1.0.4 |
| अपकडुंत            | 188     | <b>अ</b> भिमिहंत  | 58            | अस्सादाहात<br><b>अस्साये</b> ति |              |
| अपकड़ित<br>अपकड़ित | १६९     | <b>अभिव</b> ड्डित | \$85          | जस्तापात<br>-                   | 300          |
| ના નવા કુલ         |         |                   |               |                                 |              |

| ३२६                    |    | अंगा    | वेज्ञान्तर्गतानां            | प्राकृतधातुप्रयोगाणां सं | ग्रहः           |         |
|------------------------|----|---------|------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| धातुरूपम्              |    | पत्रम्  | धातुरूपम्                    | पत्रस्                   | धातुरूपम्       | पत्रम्  |
| अस्सावित               |    | १३३-१८६ | आवंधति                       | 53                       | उज्झंत          | 286     |
| अहिजुत्त               |    | 93      | आमसंत                        | १६९                      | उज्झित          | 345     |
|                        |    | 60      | आमसित्ता                     | 300-240                  | उज्झीयति        | २५०     |
| अहिधावति<br>अहियाण     |    | 9       | आरुमंत                       | 354                      | उद्वित          | 333     |
| आह्याग<br>अंदोलंति     |    | 60      | आलद                          | ७९                       | उद्वित्त        | . 933   |
| अदालात                 | आ  |         | आहिंगित                      | 186-185                  | <b>उ</b> द्विंत | १३५     |
| आउंडित                 | on | 996     | आलोकित                       | 350                      | उडुिइइहिसि      | 365     |
| आकुंचित                |    | 944     | आवातेंत                      | ३६                       | उण्णत           | 999     |
| आकुंडित                |    | 994     | आविट्ट                       | 944                      | उण्णभंत         | ३३-१३५  |
| आकोडित                 |    | 909     | आविंधिहिति                   | 82                       | उण्णामित        | १६८     |
| आगच्छते                |    | 82      | आवेदिय                       | 2                        | उत्त            | 36-60   |
| आगच्छतो                |    | 3 &     | <b>आस</b> ज्जित्ता           | २५१                      | उत्तरंत         | १३६     |
| आगण्णेति               |    | 900     | आसते                         | ٤٤                       | उत्थत           | 386     |
| भागत                   |    | 900     | आसाइत                        | 900                      | उत्थित          | १६८     |
| भागमिस्सति             |    | ६०-८३   | आसासण                        | 386                      | उदाहरिस्सामि    | 83      |
| आगमिस्सं               |    | 306     | आसित                         | 282-58A                  | उदीरण           | 286     |
| आगमेहिति               |    | 82      | आहारित                       | १७६                      | उदीरंत          | 306     |
| आगम्म                  |    | 992     | आहारेति                      | 63-900                   | उदीरंति         | 90      |
| आगहिति                 |    | 82      | आहारेमाण                     | 188                      | उद्दित          | 286     |
| आगारेति                |    | 909     | आहित                         | 53                       | उद्दत           | . 986   |
| आचिक्खति               |    | 12-900  | आहिंचति                      | ८३                       | उद्धवित         | 180     |
| आज्झेयणीय              |    | 380     | SAN THE REAL PROPERTY.       | ३६                       | उद्धीरमाण       | 1996    |
| आढत्त                  |    | २३५     |                              | उ                        |                 | 130     |
| आणंदित                 |    | 180     | उक्कडू                       | ८६                       | उद्धुजमाण       |         |
| आणित                   |    |         | उक्कडृति                     | 60                       |                 | १६९     |
| आणीय                   |    | 900     |                              | 306                      | उपकड़ित         | १६८     |
| आणित                   |    |         | उक्तं (उक्तं )               | 9                        | उपकड्ढिता       | वहरू    |
|                        |    | 63      | उक्तंदित                     |                          | उपगूहित         | 386     |
| आतिअ [ति]<br>आतिगंछिति |    | 900     | उकासित                       | 286                      | उपवातित         | 288     |
|                        |    | 82      | उक् <b>ार्</b> स<br>उक्कृणित | १७६-२१५                  | उपणत            | 986-900 |
| आदिसे<br>आधायित        |    | ६६-८३   | उक् <b>रणत</b><br>उक्खणंत    | 386                      | उपणद्ध          | 986-900 |
|                        |    | २१५     | उक्खलित                      | 36                       |                 | ३इ८     |
| आधारइत्ता              |    | 68      | उक्लंभमाण                    | २५४                      | उपदासित         | 236     |
| आधारए                  |    | 30-60   |                              | ४२                       |                 | 188-100 |
| आधारतित्ता             |    |         |                              | 999-909                  |                 | 188-100 |
| आधारय <b>इ</b>         |    | 9.9.    | उगाहित                       | 186-101                  | उपवत्त          | 986-300 |
| आधारये<br>आधारये       |    | 60.     | उग्घाडित<br>उन्नते           | 188                      |                 | १६८     |
| आधारिजमाण<br>आधारित    |    | 1983    | उच्चानि                      | 23                       | उपविद्व         | 900     |
| जावारित<br>जाधारे      |    | 388     | उच्चंपति<br>उच्चारीन         | 900                      |                 | .386.   |
| आधुत                   |    |         | उच्चारित<br>उच्चेत्रण        | 127-100                  | उपसट्ट          | 986     |
| आपहित                  |    |         | उच्छंदण                      | 193                      |                 | 900-    |
| आबद्ध .                |    |         | उच्छाडित                     | ु १०६                    |                 | १६८     |
| 7                      |    | 194.    | . उच्छुद्ध                   | 3,0-909                  | उपसेवण          | 3 09    |

|                     |            | ३२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                         |                  |   |            |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------------|---|------------|
| <b>धातुरूपम्</b>    | पत्रम्     | धातुरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Train.                  | (27-22-22-       |   |            |
| उप्पज्जित           | २४६        | उवसकित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | पत्रम्                  | धातुरूपम्        |   | पत्रम्     |
| उप्पज्जते           | ٢٤         | उवादिण्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 358                     | ओतिणा            |   | 33-303     |
| उपजिहिति            | 82         | <b>उवे</b> ट्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 230                     | ओधावति ं         |   | 60         |
| उप्पुत              | ३७         | <b>उवेसंत</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 308                     | ओधुत             |   | Co-388     |
| उडिभण्ण             | 289        | उब्बद्दण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | १३५                     | ओमत्थित          |   | २१५        |
| उम्मजित             | 388-186    | उच्चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 363                     | ओमथित            |   | १६९        |
| उम्मजित्ण           | २३९        | उञ्चलित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 108                     | ओमधिय            |   | १६२        |
| उम्मिथित            | 286        | उन्वहेंत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                         | ओमुक             |   | १६२-१७१    |
| उम्महित             | 288        | उच्चात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | <b>३८</b><br><b>१२२</b> | ओसुंचमाण         |   | 36         |
| उम्मुक              | 286        | उब्वेह्यित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 308                     | ओरिक             |   | 386        |
| उहांचित             | 186        | उच्चेहासित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 386                     | ओरुज्झ           |   | ३९         |
| उहांहित             | 186        | उस्ससित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 386                     | ओरुभंत           |   | ३३         |
| उह्यालित            | 286        | उस्सारित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 994                     | ओरूढ             |   | 386-386    |
| उल्लोइत             | 946        | उस्सासेंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 30                      | ओरेचित           |   | 386        |
| उह्योकित            | 384-388    | उस्सित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | १३२-१६८                 | ओलकित            |   | 386        |
| उह्योकेति           |            | उस्तिघण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 193                     | ओलमित            |   | २३५        |
| उल्लोगित            | 181        | उस्सिंघित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 386-386                 | -110140          |   | 386        |
| उछागत<br>उछोयंत     | ₹8-90€     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ऊ  |                         | ओलोइत            |   | <b>3</b> 8 |
|                     | 85         | <b>ऊहस्सित</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | १७६                     | ओलोकित<br>ओलोयंत |   | 186-188    |
| उल्लोयित            | 990        | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प् |                         | ओलोयत<br>ओलोलित  |   | 85         |
| <b>उ</b> ह्योहित    | १०६        | पुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 900                     | ओवहित            |   | ८१–१६९     |
| <b>उवकडूंत</b>      | 388        | एमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 909                     | ओवत्त            |   | 9 8 8      |
| उवकसित              | 996        | एहिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 82-80                   | ओवयित            |   | 189-109    |
| <b>उवक्ख</b> लित    | २५१        | पुहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 82                      | ओवारित           |   | 386        |
| उवगूढ               | ८६         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ओ  | A PAR                   | ओवाछित           |   |            |
| उवट्टिय             | 986        | ओकट्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 98                      | ओसरित            |   | 986        |
| <b>उवणामे</b> ति    | 63         | ओकट्टित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 309-384                 | ओसारित           |   | 166-164    |
| <b>उवणामें</b> त    | ३७         | ओकडु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | ८६                      |                  |   | 188-514    |
| <b>उवणिमि</b> छंत   | 38         | ओकड्डित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 953                     | 34               |   | 188-160    |
| उवत्त               | 922        | ओकुणंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 82                      | ओहत              |   | 286        |
| उवि्त               | 286        | ओखिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 384                     | ओहसित            |   | ८१-२१५     |
| उवहुत               | 944        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 35                      | ओहिजंत           |   | 69         |
| उवधारए              | 900        | ओगूढ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 386                     | ओहित             |   | ₹8         |
| उवधारये             | 66-300     | ओघहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | ٤٤.                     |                  | क |            |
| उवपेक्खित           | 38         | ओचक्खति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 158                     | कड़ित            |   | 386        |
| उवप्फरिसते          | 900        | ओछुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 33-101                  | कड़िति           |   | 60         |
| उवलक्खये            | 990        | ओणत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | ₹4-121                  | कत               |   | 63         |
| उवलद्ध व्व          | 9          | ओणमंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 186-500                 |                  |   | 63         |
| उववासित<br>         | 193        | ओणामित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 185-500                 | करिस्सति         |   | 99         |
| उपवास (त<br>उवविट्ठ | 184        | ओणिपीलित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 190                     |                  |   | २३६        |
|                     | 14         | ओतरंति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U  |                         | कंदित            |   | 86-365     |
| <b>उववित्त</b>      | 934        | ओतारिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 363                     |                  |   | 3 €        |
| <b>उवसक्तं</b>      | 10 mm 9 62 | ओवारित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 333-303                 | कारियस्पति       |   | 904        |
| उवसिक्क             |            | A STATE OF THE STA |    |                         |                  |   |            |

| ३२८              |   | . अंग        | विज्ञान्तर्गतान     | प्राकृतधा | तुप्रयोगाणां सं | <b>ंग्रहः</b>           |   |                 |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---|-----------------|
| धातुरूपम्        |   | पत्रम्       | धातुरूपम्           |           | पत्रम्          | धातुरूपम्               |   | पत्रम्          |
|                  |   | १३५          | गजित                |           | १६८-२५५         | छद्देमाण                |   | 388             |
| कासमाण           |   | १३०-१६८      | गमिस्सति            |           | 904-997         | <b>छंदे</b> ति          |   | 93              |
| कासित            |   | 30           | गय                  |           | 60              | छात                     |   | \$6-353         |
| कासेंत           |   | <b>EO-C8</b> | गरहिअ               |           | 90              | छादित                   |   | 386             |
| काहिति           |   | 186          | गलिभ                |           | 60              | छिण्ण                   |   | . 900           |
| कित्तण           |   | 180          | गहेत्ण              |           | ३९              | छित्त                   |   | ७९              |
| कित्तइस्सामि     |   | ३६-६२        | गंदित               |           | 986             | छिन्न                   |   | 386             |
| कित्तयिस्सं      |   | ६३           | गायते               |           | . 63            | छिवित                   |   | 368             |
| कित्तयिस्सामि    |   | E4           | गायमाण              |           | ३६              | छिंदंत                  |   | 3,5             |
| कित्तिय          |   | ξ·9          | गालित               |           | 386             | छिदंती<br><u>छिदंती</u> |   | 189             |
| कित्तेसं         |   | 358          | गाहये               |           | ₹-8             | छीत<br><u>छी</u> त      |   |                 |
| किलकिलायिम       |   | 386          | गिजिहिते            |           | 82              |                         |   | १६८             |
| किलेसित          |   | 944          | गीत                 |           | 984             | छीयमाण                  |   | १३५             |
| कुहित<br>——->    |   | 300          | गीय                 |           | 69              | छुद                     |   | 306-500         |
| <b>कुरुते</b>    |   | 38           | गुलवित              |           | 286             | छुन्न                   |   | 388             |
| कुब्बत           |   | 944          | गूहित               |           | 386             | छेलंत                   |   | 354             |
| कुंचित           |   | 385          | गेज्झ               |           | 39              | छेलित                   |   | 386             |
| कुंजित           |   | 144          | गोवित               |           | 386             | छेलिंत                  |   | ४६              |
| कृवित            |   |              |                     | घ         |                 |                         | ज |                 |
| केसणिम्मजण       |   | 286          | घट्ट                |           | १६२             | जज्जरित                 |   | 386             |
| कोहित<br>कोडित   |   | 185-168      | घसेंत               |           | 35              | जणयिस्सित               |   | . 68            |
| कारहत            | _ | 534          | घंसित               |           | 986             | जणये                    |   | 390             |
|                  | ख | 40           | घात                 |           | 386             | जतिस्सति                |   | ξo              |
| खड्त             |   | 69           | घायति               |           | 900             | जयिस्सति                |   | ६०-६६           |
| खणंत             |   | 36           | धिंघिणो पित         |           | 286             | जहित्ता                 |   | 306             |
| खमते             |   | २५०          | घुण्णित             |           | 286             | जंपति                   |   | . 63            |
| खिलत<br>खंडित    |   | 286          | धुमति               |           | 60              | जंभमाण                  |   | ३६              |
| खादत<br>खाति     |   | 386-686      |                     |           | ३९              | जंभाइत                  |   | ४७              |
|                  |   | 900          | घेत्तूण<br>घोट्टेति |           | २५८             | जंभायमाण                |   | 938             |
| <b>बाहिति</b>    |   | 82           | घोडित               |           | 8 ६             | जंभित                   |   | 144-168         |
| खिरे<br><u>१</u> |   | 84           |                     | च         |                 | जाणिज्ञो                |   | 122_100         |
| खिंसित<br>- कि   |   | 386          | चमुत                |           | 944             | जाणित्ता                |   | 92              |
| खुडित            |   | 994          | चिलत                |           | 286-02          | जाण                     |   |                 |
| खुधित            |   | 330-534      | चाछित               |           | 386             |                         |   | ७९-८९           |
| खुवित            |   | १७६          | चियेतूणं            |           | २३५             | जाणेजी                  |   | 88-68           |
| खुविय            |   | 344          | चिंतेति             |           | ८३              | जाणेसु                  |   | ६५              |
| खुब्बति          |   | 584          | चिंतेहिति           |           | 82              | जायति                   |   | 306             |
| खुसित            |   | 286          | चुकिहिसि            |           | २६५             | जावण                    |   | २५५             |
| खुहित<br>स्रोतिन |   | १६२          | चुंबित े            |           | 30-168          | जीवति                   |   | 990             |
| बोडित            |   | 186-514      | चेट्टित             |           | 944             | जुगुच्छित               |   | 386             |
|                  | ग |              |                     | छ         | and the         | जुजे                    |   | २५७             |
| गच्छंत           |   | १३५          | छड्डित              |           | ८०-१५२          | जुण्ण                   |   | 69              |
| गच्छे            |   | 90           | छड्ढेंत             |           | 3, 30           | जोइज्जमाण               |   | 996             |
|                  |   |              |                     |           |                 |                         |   | Property of the |

|                 |    |             | ं विवादी त                          | तीयं परिशि | ष्टम् क्रीकार्या | inia i                      | ३२९            |
|-----------------|----|-------------|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| धातुरूपम्       |    | पत्रम्      | धातुरूपम्                           |            |                  |                             | ्रः पत्रम्     |
|                 | झ  | 0000        | णिगगछित                             | 19         | ्रपत्रम्         | धातुरूपम्                   |                |
| झणित            |    | 980         | णिगिगण                              |            | १०६              | <b>गिरमं</b> जित            | 340-368        |
| झरण             |    | २५५         | णिच्छाछित                           |            | १०७-१७६          | णियक्खेति -                 | 900            |
| झवित            |    | २५५         | णिच्छुद्ध                           |            | १६८              | णिराकत                      | : 959          |
| झंझणित.         |    | 180         | णिच्छोडण                            |            | १०८-१६८          | णिराणत :                    | १६९            |
| झामित           |    | 30-386      | णिच्छोलित                           |            | १०६              | णिरिक्खति                   | 900            |
| झीण             |    | 69-980      | णिजायंत                             |            | 986-909          | णिलिक्खति<br><del>२००</del> | 900            |
| झुझुरायित       |    | 386         | णिज्झाय ·                           |            | 366              | णिलुलित                     | 909            |
| झुपित           |    | 286         | णि इझायति                           |            | \$8              | णिलुंचित<br>जिल्हा          | १६८            |
| झोसित           |    | 386         |                                     |            | 900              | णिल् चित                    | 946            |
| _0_             | ड  |             | णिहित                               |            | 63               | णिछिक्खित                   | 909            |
| ठवित            |    | 198         | णिहुत                               |            | 186-160          | णिलिक्खण                    | १०६            |
| <b>ठ</b> येतूण  |    | 390         | णिडु भमाण                           |            | १३६              | णिलिक्कित                   | १६२-१९८        |
| डज्झति          | ड  | 2100        | णिहुभंत                             |            | ३७-१३५           | णिछिहित                     | 140            |
| डहं <b>त</b>    |    | <i>२५</i> ४ | णिहुंघति                            |            | ८०               | णिछुवित                     | 909            |
| ક્રિત           | ण  | 36          | णिड्डील                             |            | १६९              | णिछ्हित                     | १७६            |
| णच्चित          | 01 |             | णिणादित                             |            | ४६               | णिहेले <b>उ</b>             | 306            |
| णचित            |    | ८३          | णिण्णयण                             |            | 996              | णिछोकित                     | 196            |
|                 |    | 53          | णिण्गामित <b></b>                   |            | 386              | णिह्योलित                   | १६८-१९८        |
| णप्फडित         |    | २१७         | णिण्णीत                             |            | 909              | णिवजांत                     | ३६             |
| णमंसित .        |    | २५८         | णिक्णेत                             |            | 986              | णिवण्ग                      | ३६-१३५         |
| णमोक्कत         |    | 844         | णित्थणित                            |            | 909              | णिवसिहिति                   | <8             |
| णसिजाति         |    | 4६          | णित्थुद्ध                           |            | 909              | णिवासेंत                    | 36             |
| णाहिति          |    | 68          | णिइहति                              | 100        | २४६              | णिवुडु                      | 999            |
| णाहिसि          |    | र ६५        | णिह्जिति                            |            | 583              | णिवेसंत                     | १३६            |
| णिकडुति         |    | 20-105      | णिहिसे                              |            | 18-5€            | णिवेसित                     | 180            |
| णिकायित         |    | 386         | णिद्दीण                             |            | 909              | णिवोछए                      | 306            |
| . णिकुजा        |    | 358         | णिद्धावति                           |            | 60               | णिवो छित                    | 909            |
| णिकुज्जित       |    | 389-309     | णिद्धाडित                           |            | 986-909          | णिव्वद्विज्ञमाण             | 196            |
| णिकुंजण         |    | 130         | णिद्धोत                             |            | १०६              | णिव्वद्यित                  | 909-996        |
| णिकूजित         |    | 940         | <b>णिप्प</b> तित                    |            | १६९              | णिव्वत्तते                  | ८३             |
| णिक्रद्वित      |    | 386         | <b>णिप्पीलित</b>                    |            | <b>३५५</b>       | णिव्वाडित                   | 356            |
| णिकिटु          |    | 386         | <b>जिप्फज्जते</b>                   |            | २५७              | णिब्वामण                    | 940            |
| णिक्खणंत        |    | \$5-388     | <b>जि</b> फ्फाडित                   |            | . 388            | णिव्वामित                   | १६९            |
| णिक्खणंती       |    | १६९         | <b>णिप्फावित</b>                    |            | 909              | णिब्वासित<br>णिब्वाहित      | 9 6 9<br>9 4 4 |
| <b>जिक्खण्ण</b> |    | 909         | <b>गि</b> फ्कीलित                   |            | 386              | णिव्विट्ठ                   | 101            |
| णिक्खिण         |    | 306         | <b>णिप्फेडित</b>                    |            | 909              | णिब्बुत <b>्र</b>           | 181-188        |
| णिक्खित         |    | 986-986     | णिबोधतं                             |            | 5/14             | णिसण्ण                      | 29-26          |
| णिक्खिन         |    | 60          | जि <b>बा</b> यस<br>जिब् <b>भग्ग</b> | 7          | १६२              | णिसरति                      | 106            |
| णिक्खिपमाण      |    | 196         |                                     |            | 108              | णिसामैति                    | 900            |
| णिक्खुस्सति     |    | 306         | णिब्भामित                           |            | 30               | णिसारेति                    | 306            |
| णिगलित          |    | <b>२५</b> ५ | <b>जिमि</b> हंत                     |            | 24               | णिसित                       | 986            |
| णिगात           |    | 306         | गिमीलित                             |            | 186              | <b>णिसीवृंत</b>             | 29-26          |
| णिरगमिस्सति     |    | ७६          | गिस्मजण                             |            |                  |                             |                |
| अंग०            | ४२ |             |                                     |            |                  |                             |                |

| <b>. 2</b> 30              | अंग     | वेज्ञान्तर्गतान् | प्राकृतधाः | नुप्रयोगाणां स | <b>ङ्गहः</b>       |                                     |
|----------------------------|---------|------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>धातुरूपम्</b>           | पत्रम्  | धातुरूपम्        |            | पत्रम्         | धातुरूपम्          | पत्रम्                              |
|                            | 190     |                  | थ          |                | पगलित              | <i>२५५</i>                          |
| णिसुद्ध<br>णिसेवति         | 923-990 | थकित             |            | २४५            | पगलेंत             | 3,5                                 |
| णिस्सरित<br>-              | १०८-१६९ | थकेंत            |            | 3,5            | पद्यंसण            | 993                                 |
| णिस्सरति<br>णिस्ससति       | 906-288 | थणंत             |            | ३६             | पघंसंत             | . 38                                |
| णिस्ससंत                   | ३७-१३५  | थं <b>भि</b> त   |            | 386            | पघातण              | 386                                 |
| णिस्ससित                   | १५५-१६८ | थेव्विद्ध        |            | 386            | पचलायण             | 88                                  |
| णिस्संघति                  | 306     |                  | द          |                | पचािंत             | 3,5                                 |
| णिस्सारित                  | १०८-१६८ | द्दुमण           |            | 180            | पचालंबिज्ञमाण      | 386                                 |
| णिस्सावित                  | 909     | दलायते           |            | ८३             | पञ्चालंबित         | 398                                 |
| णिस्सित                    | १६२-१७१ | द्विय            |            | 60             | पच्छादित           | 386                                 |
| णिस्सिधित                  | १७१-१८६ | दस्सामो          |            | २३६            | पच्छेलित           | 384-388                             |
| णिस्सिघेमाण                | १३५     | दायते            |            | ८३             | पच्छोलित           | १६८                                 |
| <b>णिस्सुंघित</b>          | २५५     | दालित            |            | 286-02         | पजायति             | २९                                  |
| णिहित                      | 386-666 | दाहिति           |            | 68-538         | पजायते             | 990                                 |
| णीणित                      | 986     | दिजिस्सति        |            | १७५            | पजायिस्सति         | 953                                 |
| णीणीयमाण                   | 1986    | दिजिहिति         |            | २३६            | पजाहिति            | <b>६</b> ६-७९                       |
| णीरक्रम                    | 303     | दिस्सउ           |            | 6              | पज्जुवासंत         | 390                                 |
| णीहरति                     | 308     | दिस्सते          |            | 308-20         | पज्जोवत्त          | २४७                                 |
| णीहरेंत                    | १३६     | दिस्सहिति        |            | 82             | पडिओधुत            | १६९                                 |
| णीहारेति                   | 308     | दीसति            |            | 03             | पडिगमिस्ससि        | . 995                               |
| णीहित                      | 300     | दुसिस्सति        |            | 904            | पडिच्छह            |                                     |
| णुमजु                      | 39      | देति             |            | ८३             | पडिच्छित           | २३६                                 |
| णूण<br>णेय                 | 386     |                  | घ          |                | पडिछुद्ध           | 988-900                             |
| णोह्नण                     | 36      | धणित             |            | २३९            | पडिणामित           | 188-303                             |
| णाञ्चण<br>णो <u>ञ्</u> चति | 88      | धामित .          |            | 386            | पडिणायित           | 909                                 |
| ण्हाण                      | 00      | धंत              |            | १६८            | पडित               | १६९                                 |
| ण्हात                      | 993     | धंसित            |            | 186-180        | पडिदिण्ण           | 3 <del>2</del> 3 - 3 <del>6</del> 8 |
| ण्हाधिति                   | 63      | धावति            |            | 60             | पडिदिन्न           | 909                                 |
| ण्हायमाण                   | 5.8     | धावित            |            | 386            | पडिपिक्खिया        | १६९                                 |
| ण्हाहिते                   | 35      | धाहिति           |            | 82             | पडिबुज्झते         | 94                                  |
| Suga                       | त ८४    | धुत              |            | 286-09         | पडिबुद्ध           | ८३                                  |
| तच्छेमाण                   | 3,5     | धूमायत           |            | 248            | पडि <b>मुं</b> डित | 909                                 |
| तणित                       | 180     | धेत सं.हेय       |            | 32             | पडिलोलित           | 909                                 |
| तण्हाइत                    | 121-286 | घोवमाण           |            | 36             | पडिविक्खिज         | १६९                                 |
| तरे                        | 90      |                  | न          |                | पडिसरित            | 15                                  |
| वंडित                      | 286     | निवेसपु          |            | 99             | पडिसामिजमाण        | 1 द ९ – १ ७ १                       |
| वांसित                     | 386     | निवेसेति         |            | ٧٤,            |                    | 996                                 |
| तिरिण                      | 380     |                  | ч          |                | पिडिसिद्ध          | २४५                                 |
| तिलेमाण                    | 989     | पकिण्ण           |            | ८०-१६९         | पडिसेधित           | 909-986                             |
| तुच्छित                    | 386     | पक्ट             |            | 294            |                    | 286                                 |
| त्रिस्थ                    | २६०     | पखछित            |            |                | पडिहारित           | १६९                                 |
| तेणित                      | 186     | पगछित्र          |            | २५४            | पडिद्वारित         | 909                                 |
| 7                          |         |                  |            | 60             | पढति               | ८३                                  |

99 87.3

|             | ३३१        |                          |                      |                   |                                         |
|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| धातुरूपम्   | पत्रम्     | धातुरूपम्                | पत्रम्               | धातु <b>रूपम्</b> | पत्रम्                                  |
| पढित        | 69         | परिचेट्टति               | 60                   | पविट्व            | 85                                      |
| पढिहिति     | 82         | परिदेवंत                 | ३६                   | पवियात            | 998                                     |
| पणामयंती    | 9 6 9      | परिदेवित                 | १५५–१६८              | पविसित            | 989                                     |
| पणीवते      | ५६         | परिधावति                 | 60                   | पविसित्तु         | २६५                                     |
| पतंत .      | ३६         | परिपुच्छेज               |                      | पवेक्खति          | १९३                                     |
| पतिगिण्हंती | 9 ह ९      | परिपुच्छेजा              | قر-ع <i>ب</i><br>و م | पवेक्खिय          | 168                                     |
| पतित        | 344        | परिब्भमे                 | ८०                   | पवेखति            | 368                                     |
| पतिसिजति    | 178        | परिभीत                   |                      | पवेदये            | ६७                                      |
| पते         | 84         | परिमज्जित                | २४५                  | पवेदिय            | 9                                       |
|             | 990        | परिमत्थित                | २१५                  | पवेदेज            | 3.85                                    |
| पत्थरिय     | 119        | परिमहित                  | १६२                  | पवेदेजो           | 58-80                                   |
| पत्थारइत्तु |            | परिलीड                   | १३३-१७६              | पवेसित            | 900-996                                 |
| पदे         | 65         | परिवत्तते                | 60                   | पवेसियमाण         | 388                                     |
| पधावति      | 165        | परिवद्धित                | 188                  | पसस्सई            | 90                                      |
| पधोवण       | <b>3</b> 6 | परिसक्तो                 | ३६                   | पसस्सए            | 99                                      |
| पधो्वंत     |            | परिसकंत '                | 134-30               | पसस्सति 💮         | 58                                      |
| पपत्तण      | 986<br>944 | परिसंडित                 | १६९                  | पसस्सते           | ६७-८७                                   |
| पपुत        | 909        | परिसाडिय                 | ۷۰                   | पसंखित्त          | 909                                     |
| पष्फिडित    | 968        | परिसुक                   | 909                  | पसादित            | 186                                     |
| पप्फोडित    | 185-101    | परिसोडित                 | 158                  | पसाधेहिति         | 82                                      |
| पब्सट्ट     |            | परिस्संत                 | 121                  | पसायति            | 63                                      |
| पमुकः       | १६९-१७६    |                          | 240                  | पसारित            | 306                                     |
| पमुचित      | 306        | परिहायति<br>परिहायिस्सति | 158                  | पसारेति           | 306                                     |
| पमुच्छित    | 189-109    |                          | 130-183              | पसुत्त<br>पस्से   | १५५<br>१९५                              |
| पसुट्ट 🧷    | 909        | परिहित                   | 344                  |                   | 200                                     |
| पसुत        | 350        | पछित                     | 908                  | पहत               | 63                                      |
| पम्मुय      | २१५        | पछिहित                   | 69-190               | पहिज्ञते          |                                         |
| , पम्हुट    | ३३०-१७६    | पछोट्टित                 | 87                   | पाउणेति           | \$2<br>\$299-188                        |
| पम्हुत १३   | 909        | पलोयंत                   | 156-510              | पाउत              | 284                                     |
| पयलाइत      | १५५        | पलोलित                   | 62                   | पागडिय            | 330-386                                 |
| पयलायमाण    | 154        | पछोलिय                   | ५९-८१                | पागुत<br>पाढेति   | १३०-१५०                                 |
| पयलायंत     | 17. 30     | पवक्खामि                 | 9                    |                   | 986                                     |
| पयहिऊण      | 100        | पवजे                     | <b>२५५</b>           | पातित             | 36                                      |
| पयाहिति 🥬   | ७६-९८      | पवद्वित                  | 124                  | पातुणंत           | 4                                       |
| पराजित      | 306        | पवडंत                    | 2                    | पावइ              | رغ-۱۶۶<br>دغ-۱۶۶                        |
| परामसति     | ्रप्र      | पवेत्तउ                  | 84                   | पावति             | 198                                     |
| परावत्त     | 159-109    | पवयण सं॰ प्रपतन          | q                    | पाविस्सति         | 198                                     |
| परावत्तिय   | 200        | पवविस्सामि               | 993                  | पाविस्ससि         | 82                                      |
| पराहूत      | 306        |                          | 386                  | पाहिति            | 82                                      |
| परिकित्तित  | ृ ६२       | पवादित                   |                      | पांगुहिति         | 35                                      |
| परिक्खीण    | 180        | पंवायण                   | 286                  | पिणिबंत           | 180                                     |
| परिखड       | 909        |                          | 300                  | पिणेंधण           | 43                                      |
|             | 99         | पवासण                    | 193                  | पिस               | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| परिक्खेत्   | 00         | पविजाणिया                | 7117 YE              | पिश्रमित्रा       |                                         |
| परिघुमति "  |            |                          |                      |                   |                                         |

| <b>ફ</b> રૂર      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अंग          | विज्ञान्तर्गतान | ां प्राकृतधाः | तुप्रयोगाणां स | <b>तङ्गहः</b>       |   |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---|---------|
| धातुरूपम्         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पत्रम्       | धातुरूपम्       |               | पन्नम्         | धातुरूपम्           |   | पत्रस्  |
| पिबति             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52           |                 | भ             |                | मालित               |   | 83      |
| पिवासित           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 929          | भक्खण           |               | 993            | मिल्लेति            |   | 84      |
| पिहित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 396          | भक्खते          |               | 900            | मुचित               |   | 03      |
| पीणित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36           | भग              |               | ३०-१६८         | मुचिहिति            |   | . 99    |
| पीत               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328          | भजिजते          |               | 248            | मुज्झइ              |   | . 8     |
| पीलित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 386          | भाषाणात         |               | 386            | सुणेतूण             |   | . अह    |
| पुच्छिजमाण        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 193          | भणति            |               | 63             | <b>मुदित</b>        |   | 929     |
| पुच्छित           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६-८७        | भणित            |               | 384            | 9                   | य |         |
| पुच्छे            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७९           | भणित्तु         |               | २६५            | युंजइ               |   | 33      |
| पुच्छेजा          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38           | भमते            |               | 60             |                     | ₹ |         |
| पुष्फिय           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30           | भरेति           |               | 63             | रजाति               |   | 386     |
| पूचित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36-944       | भरेहते          |               | 82             | रमेहिति             |   | .83     |
| पूचिय             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ४६         | भविस्सति        | *             | ६६९८           | रसायते              |   | 900     |
| पूरण              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388          | भविस्सते        |               | 88             | रंधित               |   | 386     |
| पूसित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303          |                 |               |                | राते                |   | 900     |
| पेक्खति           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00-383       | भंजंत           |               | 36             | रिंग <b>मा</b> णक   |   |         |
| पेक्खते           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300          | भंजंति          |               | 548            |                     |   | २५९     |
| पेक्लमाण          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६९          | भामित           |               | 385-344        | रुण्ण<br>रुण्णारुत  |   | 144-165 |
| पेक्खंत           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85           | भासमाण          |               | १६९            | रुदित               |   | 38      |
| पेक्खित           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 384          | भिण्ण           |               | 353-358        |                     |   | 356     |
| पेच्छति           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58           | भिन्न           |               | ₹0-18€         | रुद्धापितं          |   | 548     |
| पेच्छते           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300          | भुक्खित         |               | 386            | रूवाकड े            |   | . 350   |
| पेंडित            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 334          | भुत्त           |               | 308            | रेचित<br>रोजयिस्सति |   | 986     |
| पोरुपविद्ध        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345          | भुंजति          |               | ६६-८३          | राजायस्सात<br>रोदंत |   | 904     |
| पोसित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६७-२४३       | भुंजते          |               | 900            |                     |   | ३६-१३५  |
| फरिसायते          | फ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3-900        | भुंजिस्सति      |               | 82             | रोवंत               |   | ३७      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82           | भूसित           |               | 83             | रोहण                |   | 544     |
| फरिसाहिति<br>फलिय |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३०           | भेदति           |               | ८३             |                     | ल | \$ 500  |
| फालित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 986          | भेदित           |               | 186            | लक्ख <b>ये</b>      |   | 120-190 |
| फार्लित           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36           |                 | H             |                | लगा                 |   | 80-200  |
| फालेंत            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188          | मजाति           |               | 63             | <b>लब्भित</b>       |   | 00      |
| फार्छेती          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६९          | मजिय            |               | 69             | <b>लभित्ताणं</b>    |   | 390     |
| फासित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144          | मत              |               | ٥٥             | <b>लिम्सिति</b>     |   | 50-96   |
| फुलित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60           | मधित            |               |                | लियत                |   | 368-500 |
| <b>फु</b> छित     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 386          | मय              |               | 200            | लंखित               |   | 788     |
| फूमित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 986          | मरिस्सति        |               | १६९-१७५        | <b>लासित</b>        |   | 69      |
| फोडित             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 386          | मिलत            | 10.14         | 69-986         | लीण :               |   | ८६      |
| बद्ध              | व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | मंडित           |               |                | छुचित               |   | 150-186 |
| बुद्धते           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60           | <b>मंतु</b> छित |               | 353            | <b>छु</b> छित       |   | 286     |
| <b>बुव</b> ित     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £5           | मंतेति          |               |                | <b>ल्</b> हित       |   | 908     |
| ब्या              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 999<br>98-E9 | मंतेहिति        |               | 63             | <b>ब्हासेहिति</b>   |   | 58      |
| ब्या<br>व्वी      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310          | माणेहिति        |               | 68             |                     | व | 50.5    |
| बोधिजमाण          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480          | मारमरीति        |               | 5.8            | वइए                 |   | - 9     |
|                   | the state of the s | VEST         | 2 Daywa         |               | 584            | वक्खस्सामि          |   | 386-366 |

|                      | ३३३        |               |         |                |               |
|----------------------|------------|---------------|---------|----------------|---------------|
| धातुरूपम्            | पत्रम्     | धातुरूपम्     | पत्रम्  | धातुरूपम्      | पत्रम्        |
| वक्खामि              | 306        | विवखरइ        | 84      | विस्थिण्ण      | 990           |
| वक्खायिस्सामि        | 997        | विक्खिण       | 306     | विदृ           | 36            |
| वजिहिते              | 83         | विक्खित       | 399     | विद्           | 386           |
| वहति                 | <b>६</b> ६ | विविखत्त      | 36      | विधत्त         | 944           |
| विहिति               | 82         | विक्खिन्न     | ८०-१६८  | विधावति        | 60            |
| वहुए                 | .9         | विक्खिरे      | 84      | विधीयति        | <b>६३–१०७</b> |
| वड्डीयत              | २३६        | विक्खिवमाण    | १३६     | विधीयते        | 999           |
| वत्तते               | 43         | विक्खिये.     | 306     | विपडंत         | 122           |
| वस्थित               | 990        | विखद्धित      | 286     | विपाडित        | 186-101       |
| वदे                  | ६६         | विखिवंत       | 134     | विप्पकड्वित    | 1994          |
| वधिस्सति             | . ७९       | विगलिय        | 60      | विष्पिकण       | 20-906        |
| वन्नयिस्सामि         | २३६        | विगिलते       | 900     | विष्पघोलति     | 60 100        |
| वष्फति               | 900        | विघोलते       | 6.9     |                |               |
| वयंत सं॰ पतत्        | 84         | विचलित        | ८०      | विष्पजोयित     | 200           |
| ववस्संति             | 994        | विच्छिण       | 122     | विष्पमुक       | 194           |
| वंत                  | 909        | विच्छित्त     | 986     | विष्परिचेट्टते | 60            |
| वंदहे                | Ę          | विच्छिन्न     | 909     | विप्परिवत्तते  | ८०            |
| वंदामि               | Ę          | विच्छुद्ध     | 986-969 | विपलोहित       | 944           |
| बंदिऊण               | ६          | विच्छोभण      | 286     | विष्पसारित     | 306           |
| वंदित                | 944        | विजाणेज्ञो    | २३५     | विभाएजो        | 88            |
| वाइय '               | 62         | विजाणेति      | 63      | विभावेत्ण      | ८६            |
| वादित 🦻              | 384        | विजा          | 96-39   | विमाणित        | 308           |
| वापण्ण               | १२२        | विजिस्सित     | ८३-१७६  | विमिसंत        | Ę             |
| वायए                 | 30         | विजिहिति      | 90      | वियंभंत        | ३७            |
| वायंत                | 248        | विजिहिते      | 29-93   | वियाकरे        | ६१            |
| वायेजो               | 128        | विज्ञेहिति    | ७५-७९   | वियागरंति      | 30            |
| वायेहिति             | 82         | विजेहिते      | 990     | वियागरिज       | 9             |
| • वाविद्ध            | २५७        | विज्ञवित      | १६८-१७१ | वियागरे        | 36-60         |
| वासति                | 63         | विज्झीयति     | २५०     | वियागरेज       | 386           |
| वासित                | 900        | विणट्ट        | १६८     | वियाजिज्ञमाण   | 996           |
| वाहरति               | 948        | विणत          | १५५     | वियाण          | 19            |
| वाहित                | 80         | विणमंत        | 30-334  | वियाणिजो       | 58            |
| विभाकरे              | 12-61      | विणस्सिस्सित  | १६९     | वियाणिया       | 18-68         |
| विआगरे "             | 308-09     | विणासण        | 188     | वियाणीया       | 55            |
| विकड्ठति<br>विकड्डित | 306        | विणासिकामार्थ | , 1986  | वियाणेजी       | २४६           |
| विकंदित              | 944        | विणासित       | 308-368 | वियाणेय        | 98            |
| विकंपण               | 350        | विणिहुत       | 306     | विरुङ्भति      | 190           |
| विकंपिय              | 90         | विणिकोलंत     | ३६      | विरोहंत        | 23            |
| विकुणंत              | -85        | विणेच्छिति    | 82      | विलंघित        | 986           |
| विकुणित              | 944        | विण्णातूण     | 120     | विलित          | 88            |
| विकृणिध              | 826        | विण्ह         | 368     | विछिंपति       | 63            |
| <b>वि</b> कूणित      | 350        | वितत          | 399     | विकिंपत        | 20            |
| विकेविय              | 98         | वित्यंत       |         |                |               |

| ३३४          | . अंग                  | विज्ञान्तर्गतान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गं प्राकृतधातुप्रयोगाणां स् | ाङ्ग <b>हः</b>  |   |                |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|----------------|
| धातुरूपम्    | पत्रम्                 | धातुरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पत्रम्                      | धातुरूपम्       |   | पत्रम्         |
|              | 82                     | समारोधण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 393                         | संसरित          |   | 386            |
| विछिपिहिति   |                        | समाहरंति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900                         | संसावित         |   | 358            |
| विॡहित       | 908                    | समिज्झये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ч                           | संसिजमाण        |   | 386            |
| विलोकंत      | 88                     | समुद्रेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03                          | संसित           |   | 900            |
| विलोचित      | 38                     | समुट्ठेहिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६७-८०                       | संहरमाण         |   | . 93 ६         |
| विवज्जये     | 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90-09                       | संहरंत          |   | १३५            |
| विवद्धये     | 8                      | समुदीरेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188                         | संहित           |   | 994            |
| विवाडेंती    | १६९                    | समुपेक्खिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193                         | सा सं. स्यात्   |   | 80             |
| विस्रजेति    | 308                    | समुस्सवण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.8                         | सातिजित         |   | 300            |
| विसलाइत      | ८०                     | समेहिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194                         | सातिद्विस्सति   |   | 904            |
| विसंधित      | 356                    | समोखिन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$9-99 <i>y</i>             | सिक्खइ          |   | ч              |
| विसिण्ण      | ₹0-03                  | सम्मजित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$3<br>\$1-122              | सिक्खिहते       |   | 82             |
| विसोधह       | 308                    | सम्महित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | सिज्झतु         |   | 6              |
| विहत         | 355                    | सयते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८३                          | सिंवितालित      |   | 909            |
| बूहित        | 386                    | ससित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 386                         | सुउझति          |   | 284            |
| वेदयति       | 900                    | सस्सावित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 933                         | सु[ण]ते         |   | 300            |
| वेदयते       | ८३                     | संकापित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 248                         | सुणेति          |   | 123            |
| वेलंबित      | 63                     | संचिद्धते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$2                         | सुयित           |   | 922            |
| वेलंबेति     | ८३                     | संचिद्धिस्सति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 904                         |                 |   |                |
| वेवित .      | 344                    | संचित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 386                         | सुस्सति         |   | 548            |
| वोकसित       | 386                    | संजाणति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८३                          | सुहित           |   | 353            |
| वोच्छं       | २३६                    | संजायते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63                          | सूयए            |   | . £3           |
| वोच्छामि     | २३६                    | संजोगेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २४६                         | स्यते           |   | ६९-८३          |
| वोसदृमाण     | 386                    | संजोयेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 788                         | सेवित्ता        |   | 62             |
| ŧ            |                        | संतप्पते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280                         | सोभंते          |   | २५७            |
| सकारित       | 930                    | संतिद्विस्सति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १७६                         | सोभिहिते        |   |                |
| सकारेमाण     | 388                    | संघावति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60                          | स्सा सं. स्यात् |   | २५             |
| सण्णिकासिय   |                        | संधुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                          |                 | ह |                |
| सण्णिकृद्दित | 994                    | संपकप्पते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२३                         | हणति            |   | ७९             |
| सण्णिरुद्ध   | १५२                    | संपडिपेक्खिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83                          | हणे             |   | ७९             |
| सजिजमाण      | 994                    | संपतिवत्तते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ८३                          | हवति            |   | २३५            |
| सण्णद्ध      | 386                    | संपधारए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99                          | हसते            |   | 52             |
| सदिवारित     | 994<br>200             | संपरिकिचिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                           | हसंत            |   | ३६-१३५         |
| समक्खात      |                        | संपवेदये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                          | हसित            |   | <b>३५−</b> ३४५ |
| समणुवत्तति   | २३ <i>९</i><br>१९५     | संपवेदेजो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५५                          | हसीयमाण         |   | ३५             |
| समितकंत      |                        | संपादेंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5                         | हायति-ते        |   | 38             |
| समितिच्छिय   | ् २३ <i>५</i><br>् २५८ | संपावित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७६                         | हारित           |   | 386            |
| समभिजाणइ     |                        | संपिंडित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 994                         | हित्थत          |   | 81             |
| समिछिकंति    | 8                      | संपीछित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२-११५                      | हिसेत           |   | 286            |
| समाचरे       | 44                     | संभवति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$2                         | हुंडित          |   | 986            |
| समाणयंत      | ८३                     | संभंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                          | हेडित           |   | 286            |
| समाणये       | ३७                     | संविद्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386                         | होक्खति         |   | 68-60          |
| समाणित       | - 1000                 | संविभावये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3€                          | होति            |   | 900            |
| again to     | 356-300.               | संवेक्षित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 994                         | होहिति          |   | ८४-२३५         |
|              |                        | The Party of the P |                             |                 |   |                |

## चतुर्थं परिशिष्टम् (१)

### अंगविज्ञानवमाध्यायमध्यगतानामङ्गनाम्नां कोशः

| अंगन | īम <sup>.</sup>       | श्लोकांक:       | अंग | नाम स्रोकांकः            | आंग | ानाम          | श्लोकांकः         |
|------|-----------------------|-----------------|-----|--------------------------|-----|---------------|-------------------|
| 2    | अक्खक                 | 8               | 2   | अंसकूड ३७६               | Ę   | कणत्रीरक      | २-९६७-१२८७-१७५६   |
| २ अ  | क्खि ११८१-१२४६        | 9264-9296-      | 9   | अंसपीढ ११९४-१६०८-१७२९    |     | कणिछिका       | १७५३              |
|      |                       | -9029-9030-     | 9   | अंसंबीफाणिय ११२८         |     | कण्ण २-९६     | ६७-११८१-१२९८-१४६९ |
|      | १७३८-१७६२             |                 | 9   | आस १७३३                  |     | 345           | ९-१५७७-१६०२-१६२४- |
| २    | अक्खिअब्भंतर          | ७३६-१२४६        | 3   | उद्र ५-४८२-९९७-१०९६-१२०० |     | 158           | १-१६७३-१७०४-१७१७- |
| 2    | अक्लिकण्ण             | 3800            |     | १२८४-१६६८-१६९८-१७०४      |     |               | -१७२८-१७६३        |
| 2    | अक्खिकृड              | ३७६-१७२६        |     | १७३३-१७६०                |     | १ कण्णचूलिगा  | 1898              |
| 2    | अक्खिगुलिका           | 368             | 3   | उदरपुरिम ६९८             |     | कण्णपस्स      | <b>६५७</b>        |
| 7    | अक्खिपम्ह             | 9499            | 3   | उद्रब्भंतर ७३८           |     | २ कण्णपाली    | 198-1084          |
| 3    | अक्खिवत्तिणी          | 168             | 9   | उर ४-४८१-५२२-११९४-१५००-  |     | २ कण्णपीढ     | १५६३              |
|      | अगाकणण                | 3084            |     | १५६३-१६०१-१६४१-१६५७      |     | २ कण्णपुत्तक  | २-९६६             |
| 9    | अगगकेस                | 3000            |     | १६६८-१७१८-१७२०-१७२५      |     | २ कण्णब्भंतर  | ७३७               |
|      | अगगणह                 | 3405            |     | 3050                     |     | २ कण्णसकुली   | १७६३              |
|      | अच्छिअब्भंतर          | १२८६            | 9   | उरपुरिम ६९८              |     | २ कण्णसंधि    | पद्य-१५१२         |
|      |                       | 8 3050-3008     | 3   | उरहभंतर ७३८              | 1   | २ कण्णसोत     | १७०९-१७२६         |
|      | अणामिका               | १७५३            | 3   | उवत्थग १५१२              | 4   | १ कण्णुप्परिक | त १७२१            |
|      | अधर १५०९-१५२          |                 | २   | उवस्थगपच्छिमभाग ६१८      |     | २ कमतल        | ५६७-१७२५          |
|      | अधिद्वाण              | १७५८            | 9   | करु १२००                 |     | २ करतल        | १५३९-१७२५         |
|      | अधोमंसु               | 9499            | . 2 | ,, ५-१५००-१५२१-१६६७      |     | २ करमज्झ      | 458               |
|      | अपंग                  | ९६७-१२८४        |     | १७३८-१७४७-१७६३           |     | २ कवोल        | २-११४९-११८१       |
| 3    | भवडु                  | १५१३            | 2   | <b>ऊरुअब्मंतर</b> ७३१    |     | १ कंठपुरिम    | ६९७               |
|      | अवह                   | 994             | 2   | ् ऊरअंतर १७७३            | 1   | कंठोल्ल       | 9250              |
|      | अवहत्थग               | \$ 2000 00 Co C | 2   | ऊरुपच्छिमभाग ६१४         |     | कंडरा         | 990               |
|      |                       | २-१२८७-१७५६     | 2   | <b>उ</b> रुपस्स ६५८      |     | 8 "           | १६३२              |
|      | <b>अवंग</b> ब्भंतर    | १२४६            | 2   | ऊरुपुरिम ६९०             |     | १ कुकुंदल     | १७२७              |
|      | अंखी                  | 9008            | 2   | <b>ऊर्म</b> ज्झिम ५२     | Į.  | २ कुक्ड       | १५१२              |
|      |                       | १७५३-१७५६       | 2   | ओट्ठ ३-४८१-९६७-११४९      |     | १ कुक्खंतर    | ३७६               |
| 8    | ,, 8-9490-949         | 1-1444-1084     |     | 9969-9264-9260-9490      | •   | २ कुक्खि      | The state of      |
| 27   | १७५२                  | 0100-0100-      |     | १६०१-१६२३-१६२४-१६४१      |     |               | 1200              |
| 98   | अंगुलि १९७-१५१९       | 2-14411-1441-   |     | 1080-1084-1045-1048      | į   |               | ३७७-१५१९-१५२१-    |
|      | 9084-9045             | १६७३            | 9   | ककाडिका १९५-१४७०-१६७     | 1   |               | १५९१-१६७३-१७०५-   |
|      | अंगुरि                | 308             | 2   | कक्खा १४७०-१५९१-१७१८     | -   | \$29          | 1040-1060         |
| 3    | अंगुलिअंतर<br>"       | १७७३            |     | १७२६-१७४६-१७५८           |     | १ केसमंसु     | 3666              |
|      | y <b>n</b> 233        | १७३५            | 2   | कक्खाभन्मंतर ७३          | ŧ   | १ केसकोम      | 9864              |
|      |                       | 3803            | 9   | किंडि १९५-१०९६-१४६९-१६६  | :   | १ कैसकोमणह    |                   |
|      | श्रं गुळिपोट<br>शंजिक | १७३३            | 2   | कडितल १५६९               |     |               | ३-१५१९-१६७३-१७२९  |
|      | अंस<br>अंस            | 3-996-9880      |     | कडिपस्स १०९६-१२००-१६६    |     |               | 083               |
| 7    | MG                    |                 |     |                          |     |               |                   |

| ३३६                      | अंग                      | विज्ञानवमाध्याय           | मध्यगतानामङ्गनास्रो ।              | कोशः |                    |                      |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| अंगनाम                   | श्लोकांक:                | अंगनाम                    | श्लोकांकः                          | अंग  | ानाम               | श्लोकांकः            |
| २ खलुक                   | १५१९-१६३२-१७२९           | २ जंतुतरपुरिम             | ६९७                                |      | तल                 | १६६८                 |
|                          | ४-५२४-११९४ १२४६          | २ जाणु                    | 1558-1416-1606-                    |      | "                  | 1886-1050            |
|                          | २-१९३-५२४-९६७-११४९-      |                           | १६३३-१६६७                          | 5    | तारक               | 368                  |
|                          | ८१-१५००-१५३९-१५६३-       | २ जाणुपच्छिम              | 3606                               | 3    | तालु-क             | १९४-१२८५-१२८७-       |
|                          | २४-१६४१-१७२५-१७३३-       | २ जाणुसीस                 | ३५३८                               |      | _                  | ૧૭૫૬ .               |
|                          | 980                      | ९ जिल्मा                  | 984-9284-9286-                     |      | तिक                | 9070                 |
| २ गंडपस्स                | ६५७                      |                           | 1551.1586-1256-                    | 4    | थण                 | 8-1126-1166-1168-    |
| २ गंडव्भंतर              |                          |                           | 3463-3400-3658-                    |      | 34                 | ४६-१२९८-१५००-१५३८-   |
| १ गीवब्संतर              |                          |                           | 3583-3006-3050-                    |      |                    | 1681-1055 1080       |
|                          | 184-1186-1586-1588       |                           | १७३८-१७४०-१७५६                     |      | थणपाली             |                      |
|                          | हमभाग ६१७                | २ ढेल्लिक                 | 3438                               |      | थणंतर<br>थविका     | ४८२-९९७-१६४१-१६५७    |
| २ गीवाहेट्ठ              | १७२६                     |                           | 3008-3048                          | *    |                    | 9456                 |
| १ गुद्रब्भंतर            |                          | णह                        | १२८५                               |      | थूणा               | 368                  |
| १ गुदा                   | 984-9090-9030            | 9 "                       | १७०५-१७५७-१७६७                     |      | थूरक<br>दंत        | १९६<br>१२८५          |
| २ गाप्फ                  | E-4014-40E0-4005-        | २० णह—ख                   | १२४६-१५७७१६०१                      | 3    |                    | ६७-११८१-१२४६-१६२४-   |
|                          | १२०६-१४७०-१५१२—<br>१६३२  | २० णहिसहा                 | 3085                               |      |                    | 08                   |
| २ गोप्फण                 | 3598                     | णहसेढि                    | 9640                               | 2    |                    | २४-११४९-१६०१-१६४१    |
|                          |                          | ९ णाणी (णाभि<br>९ णाभि    |                                    |      | दंतमंस             | 3-9760               |
| १ घाण<br>१ चक्खु         | 1551-1586                | ३ जास                     | 364-3064-3846-                     |      | दंतवेडी            | 184                  |
| २ चछ                     | १३३१-१३४९-१७२४           | · #                       | १५३८-१७२७                          |      |                    | 22.22 A              |
| १ चिबुक                  | 1410                     | ९ णासिअव्संतर<br>९ णासग्ग |                                    |      | दंतसिहा            | 1040                 |
| २ चूचुक                  | 1998                     | 5 %                       | 3030                               |      |                    | -ही <u>१७४५-१७५०</u> |
| १ छगली                   | 193                      | <u> १ णासा</u>            | १६७३<br>४८१-९६७-११४९-              |      | दाढा               | 184                  |
| १ छिरा                   | 190                      |                           | 3361-3430-3605-                    |      | देहफरिस            | १३३१-१३४९            |
| २ जण्णुक-ग               | १७२९-१७४३                |                           | 1658-1008-1056                     | 95.3 | धमणी               | 1990                 |
| २ जण्णुगसंधि             |                          | २ "                       | १५२९-१७२८                          | ?    | पओट्ट              | 198                  |
| २ जतु                    | 8-455-9909               | १ णासापुड                 | १६०२                               | 3    | पहि १९             | 4-9988-9400-9498-    |
| २ जतुमज्झ                | 458                      | 2 "                       | ९६७-११४९-१२९८-                     |      |                    | १२१-१५६३-१६०८-       |
| १ जत्तु                  | १६६८                     |                           | १६९७-१७०९-१७४६                     | 35   | 36                 | १४-१७६०              |
| ۶ "                      | 9026-9926-9968-          | <b>अ</b> णासापुत्तक       | 898                                | ? !  | पट्टीपच्छिम        | भाग ६१७              |
| ॰ जनभंज                  | १५२९                     | १ णासावंस                 |                                    |      | पट्टीपस्स          | १०९६                 |
| ९ जत्तुअंतर<br>१ जतुत्तर | ९९७                      | १ णासिकव्भंतर             | 3030                               | 2 1  | पण्हिका            | 990                  |
| २ जंघव्मंतर              | 828                      | १ णासिका                  | ०६०                                |      | पण्ही              | १६३२-१६७३            |
|                          | ७३६<br>६-१०१५-१०७३-१२०६- |                           | १९४-१६४१-१६५७-<br>१७२१             |      | <b>पण्हीतल</b>     | ३५६९                 |
|                          | 3408-3453-3635-          |                           | -९६६-११५०-११८१-                    | A    | रण्हीपच्छिर        | नभाग ६१८             |
|                          | १६६७-१७४७-१७६३           |                           | 1430-3463-3603-<br>-266-3340-3383- |      | <b>ग्देसिणी</b>    | 3048                 |
| २ जंघापच्छिम             | भाग ६१८                  | 1506-                     | 1658-3683-3053-                    |      | <b>बाहु</b>        | ३-९९८-१५२१-१६६७      |
| २ जंघापस्स               | ६५८                      | १७२५-१                    | 084                                |      | <b>ब्वंतरंगु</b> ळ | १५६९                 |
| २ जंघापुरिम              | \$96                     | २ णिडालपस्स               | १५६९                               | २ प  | स्स                | 8-455-3368-3886-     |
| २ जंघामञ्झ               | ५२३                      | १ णिडालपुरिम              | ६९७                                | 89.  | 3                  | १६९८-१७६०            |
| जंघोर उद्देसं            |                          | १ णिडालब्भंतर             |                                    | 2 0  | गणितल              | १२८७-१५६३-१५६९-      |
| २ जंतुअव्भंतर            |                          | १ तया                     | 350<br>2012-0606                   | 230  | 340                | ७-१६०१-१६०८-१७५६     |
|                          |                          | ******                    | १७१०-१७६७                          | र प  | ाणितलब्भं ह        | तर ७३६               |

|                         |                                | चतुर्थ                | परिशिष्टम्                                      |                    | ३३७            |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| अंगनाम                  | श्लोकांक                       | अंगनाम                | श्लोकांक                                        | अंगनाम             | श्लोकांक       |
| २ पाणितलहित्य           | 1 9468                         | २ अम                  | 1 . 50 6 6                                      | F 6 7 6            |                |
| ६ पाणिलेहा              | 1479                           | 1134                  | ११८१-१५२९-१५९९-<br>१६९८-१७४५                    | वली                | 990            |
| . २ पाद ६-              | -१३३१-१३३९-१४७०-               | १ भुमक                | 168                                             | २ वसण              | १७२९-१७६१      |
| . 98                    | ६६७-१६९८-१७०४-                 | १ भुमकंतर             | 1188                                            | २ वसणंतर           | 3046           |
| . 90                    | ३७-१७५९                        | १ भुमकंतरवंस          | 828                                             | १ वंस              | 9840           |
| १० पादणह                | १६३२                           | २ भुमगब्भंतर          | ०३८                                             |                    | EE-1161-18ES-  |
| २ पादतल ६               | -१०७३-१२०६-१२८७-               | १ भुमंतर              | ३७६-१६२४-१६५७                                   |                    | 12-1434-1581-  |
| C years                 | १५६३-१५६९-१५७७-                | २ भुमासंधि            | ५६५–१५१२                                        | 3039-308           | 4              |
| Cr.                     | १६०१-१६०८-१६३२-                | १ मज्झ<br>२ मज्झिमिया | 9098                                            | २ संघि             | 3866           |
| २ पादतलहितय             |                                | २ मणिबंध              | १५१२-१७२ <b>३</b> े                             | १ सिखंड            | .3.            |
| ं र पादपट्टि            | 443                            | २ मणिबंधहत्थर         |                                                 |                    | 40-9969-9400-  |
| २ पादपण्हि              | 9094                           | ा मत्थक-ग             | १-४८०-९६६-१५३८-                                 | 1409-14<br>1882-19 | २९-१५३९-१६२३-  |
| २ पादपस्स               | 19 <b>646</b>                  | + 52                  | १६२४-१६४१-१६५७-                                 | सिब्वणी            | 990            |
| २ पादहितय               | 3094                           |                       | १७२१-१७२५-१७३०                                  | १ सिहा             | 193            |
| २ पादंगुट्ट             | १०१५-१०७३-१२०६-                | १ मत्थकब्भंतर         | 950                                             | सीता               | 998            |
| 27-                     | १६६७                           | १ मंस (मंसु)          | १५८३                                            | १ सीमंतक           | 9-860          |
| २ पादंगुलि              | १०७३-१२०६                      | ३ मंसु ३७             | 0-9463-3004-3040                                | १ सीस १-०          | ६६-१३३१-१३४९-  |
| 900,                    | १६३२-१७४४                      |                       | -१२९८-१६५७-१६६८-                                |                    | 89-9666-9689   |
| १'० पादंगुलिप•व         | १५५८-१६१३                      |                       | १-१७२८-१७३३-१७३ <i>५</i> -<br>१-१७०४-१७१७-१७३०- | १ सीसकूड           | 9930           |
| १० पादंगुलिपोहि         | या १६३२                        | 3085                  |                                                 | र्श सीसपच्छिमभाग   | ६१७            |
| १ पाछ                   | १७३५-१७३८-१७६१                 |                       | ६९७                                             | '२' सीसपस्स        | ह40            |
| २ पेंडिका               | १६३२-१७६३                      |                       | 0-9298-9024-9026                                | ं ३ सोणि           | १६०२-१७२४      |
| <b>ः</b> पोरुस          | 4-9090                         |                       | १-१०९७-१६०२-१७१७-                               |                    | ७३७            |
| २ फेल                   | 9090-9200                      | 903                   | (८-१७५८-१७६१                                    |                    | 1331-1386      |
| २ फिजा                  | १९५                            | १ मेहणब्भंतर          | ७३६                                             | ३ हण (णह)          | १५१९           |
| २ फिजापच्छिम            |                                | १ मेंड                | १५२९                                            | १ हणु              | 194-1189       |
|                         | १५००-१५३८-१६३३-                |                       | 9499                                            | १ हत्थ             | 3553-3586      |
|                         | 3-9053-9080-9063               | १ ललाट-ड              | २-४८१-१५३९-१५६३-<br>१७६०                        |                    | 996-9976-9800- |
| ्२ बाहा                 | 3978                           | . लंका                | 199                                             |                    | ७०४-१७३७-१७५९  |
| १ बाहु                  | 3339-3389-<br>3-998-3989-3988- |                       | 190                                             | 1094               | 24.51          |
| 3 39                    | १५०९-१५२१-१६६७-                |                       | o-9429-9004-9040-                               | १० हत्थणह          | 8008           |
|                         | 9058-9080                      | 90                    |                                                 | 1 614116           |                |
| २ बाहुणाली              | 386-3356                       | १ छोमगा               | १६७३                                            | . ३ दत्थागटक       | 9926           |
| २ बाहुणालीपी            | च्छमभाग ६१८                    | १ लोमवासी             | १९६-४८२-१०९६-                                   | १० हत्थंगुलि       | 1088           |
| २ बाहुणालीपर            | स्स ६५८                        |                       | १५९९-१६६८                                       | - Cariora          | 9978           |
| २ बाहुणालीपुर्व         |                                | २ वक्खण               | 4-9042-99 <del>04-</del> 9700-                  | १० हत्थंगुलिपन्व   |                |
| २ बाहुणालीम             | ज्झ ५२३                        | ,                     | १२८४<br>ार ७३६                                  |                    | २४६-१४६९-१५८६- |
| ९ बाहुपस्स              | ६५८<br>५२३                     |                       | ાર હર્વ<br>ે ૧ <b>૧</b> ૬                       |                    | 090-9020-9024- |
| २ बाहुमज्झ              | १४७०-१६६७                      |                       | 9090-9700-9409                                  |                    |                |
| ३ बाहुसंधि              | १५३८                           |                       | <b>६</b> 96                                     |                    | ४८२            |
| २ बाहुसीस               | 1331-1388                      | १ वत्थिसीस            | 4-862-9090-9200-                                | ः ३ हिदयपुरिम      | £60;           |
| ्रः भग्रह<br>३ भ्रुजंतर | . १७७३                         |                       | 3409-3096                                       | १ .हियय            | 330-11388-1800 |
| ्र छजतर                 |                                |                       |                                                 |                    |                |

(२) अंगविज्ञानवमाध्यायप्रारम्भे निर्दिष्टानां २७० अङ्गविभाजकद्वाराणां सङ्ग्रहः

|      | द्वारनाम                    | द्वारांकः |       | द्वारनाम                  | द्वारांकः |      | द्वारनाम              | द्वारांकः       |
|------|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------|-----------|------|-----------------------|-----------------|
|      | 34                          |           |       | इ                         |           | 9    | गंभीरा                | , 365           |
| 90   | अगणिकाइकाणि                 | 388       | 38    | इस्सरभूता                 | 338       | 8    | गोज्झा                | 553             |
|      | अमोया                       | 308       |       | इस्सरा                    | 338       |      |                       | व               |
|      | अचपला                       | २२२       |       | उ                         |           | 83   | चउरंसा                | 350             |
|      | अणागताणि                    | 99        | 90    | उज्जुका                   | 202       | 6    | चतुकाणि               | २४२             |
|      | भणायकाइं                    | २३२       |       | उण्णता                    | 964       | 3    | चत्तालीसतिवगग         | त १५४           |
|      | अणिस्सरा                    | 334       | 9.0   | उण्हा                     | 969       | Ę    | चपला                  | 553             |
| ?    | अणू                         | 924       | 2     | उत्तममज्झिमसाधारणाणि      | ो २९      |      | चलाणि                 | 6               |
| 40   | भक्णजणाई                    | २३५       | २०    | उत्तमाणि                  | २५        | ३६   | चंडाणता               | २०३             |
| 40   | <b>अ</b> तिकण्हाणि          | 58        | 90    | उत्तरपञ्चित्थमा           | ९२        |      |                       | जं              |
| 98   | अतिवत्ताणि                  | 9         | 90    | उत्तरपुरिथमा              | ९३        | 30   | जण्णेया               | 300             |
| 2    | अदंसणिया                    | 309       | 90    | उत्तरा                    | 69        |      | जस्मणा                | १७५             |
| 93   | <b>मधोभागा</b>              | ९५        | ч     | उत्ताणुम्मथका             | 558       |      | जहण्णाणि              | 25              |
| 9    | <b>अ</b> परिमिते            | 200       | 35    | <b>उद्ध</b> भागा          | 98        |      | जंगमाणि               | 380             |
| 40   | अपसण्णअपसम्भा               | 96        | 4     | उवग्गहणाणि                | 928       |      | जुत्तोपचया            | 900             |
| 8    | भप्पपरिगाहा                 | १६१       | 9     | उवथूला                    | १०६       |      | जुवतेया               | २१६             |
| 40   | अप्यसण्णा                   | 90        |       | उवदुता                    | 348       |      |                       | मवयसाधारणाणि ३८ |
| २६   | अप्पिया                     | 380       |       | प                         |           | 38   | जोब्वणत्थाणि          | 38              |
| २०   | भप्योपचया                   | 308       | 40    | पुक्काणि                  | २३९       |      | 3                     |                 |
| 8    | अबुद्धीरमणा                 | 949       |       | ओ                         |           | Ę    | <b>ठिआमासे</b>        | 588             |
| 40   | अब्भं तरअब्भंतराणि          | 93        | 40    | ओवातसामाणि                | 98        | ø    | "                     | 284             |
|      | अब्भंतरबाहिराणि             | 94        | 40    | ओवाताणि                   | 96        | 6    | ,,                    | २४६             |
| 40   | <b>अब्मंतराणि</b>           | 92        |       | क                         |           | 9    | "                     | 580             |
|      | भवत्थिया                    | 383       | 2     | कण्णेया                   | 238       | 30   | "                     | 585             |
|      | अविवरा                      | 193       | 90    | कण्हवण्णपिडभागा           | . ५९      | f    | ठेशामासे शसितव        | ाण्णपडिभागा ६८  |
|      | अब्बोधावाणि                 | २३        | 40    | कण्हाणि                   | 22        | f    | डेआमासे कोरेंटव       | ण्णपडिभागा ६९   |
|      | असीतिवग्गा                  | २६२       | 38    | करणमंडला                  | 999       | 6    | डेमामासे चित्तवण      | णपडिभागा ७०     |
| 33   |                             | 140       | 4     | काया                      | 922       | f    | डेमामासे णिद्धलुव     | खवण्णपडिभागा ७३ |
| १६   | अंवराई                      | २३६       | 90    | किलिहां                   | 229       | िह   | डेमामासे णिद्धवण      | णपडिभागा ७१     |
| 200  | आ                           |           |       | किसा                      | 990       | , fa | डेमामासे पंडुवण्ण     | पडिभागा ६३      |
|      | <b>आ</b> कासा               | 131       |       | कुडिला                    | २०१       | fa   | डेआमासे मणोसि         | छवण्णपिंसागा ६४ |
|      | भातिमूलिकाणि                | 386       | 3     | कोडिवगो                   | २६९       |      | डेभामासे लुक्खव       |                 |
|      | शायता 💮                     | 308       | 44.50 | ख                         |           |      | आमासे सुजुगा          |                 |
|      | <b>मायय</b> मुद्दिता        | 304       | 3     | <b>बत्तेज्ञवेसेज्ञाणि</b> | 84        | ि    | ज्ञामासे हरिताल       | वण्णपहिसागा ६५  |
| 10 6 | मायुक्कायिकाणि              | 185       | 38    | <b>खत्तेजाणि</b>          | 89        |      | आमासे हिंगुलव         |                 |
| 90 8 | मायुष्पमाणे वस्ससवप्पमाणाणि | 80        | 58    | बरा                       | 300       |      | ण                     | 44              |
|      | <b>भावुणेया</b>             | 368       |       | <b>ग</b> ्रम              |           | 46   | णपुंसकाणि             |                 |
| 90 0 | माहारणीहारा<br>गहारा        | 6\$       |       | गततालुगवण्णपडिभागा        | ६१        |      | गबुतिवगगा             | 2               |
|      | गहारा<br>गहाराहारा          | 60        |       | गहणाणि                    | 126       |      | गतुत्तवगा<br>गातिकिसा | २६४             |
| 1    | ساهروا فالأا                | 65        | 3 :   | गंधेया                    | 388       |      | गायकाई                | 909             |
|      |                             |           |       |                           |           |      | " THIE                | २३१             |

|      |                          |            |    | चतुर्थे परिशिष्टम्               |                  |     |                             | ३३९          |
|------|--------------------------|------------|----|----------------------------------|------------------|-----|-----------------------------|--------------|
|      | द्वारनाम                 | द्वारांकः  |    | द्वारनाम :                       | द्वारांकः        |     | द्वारनाम                    | द्वारांकः    |
| ų    | णिक्पा                   | 969        |    | ч                                |                  |     | व                           |              |
| 90   | णिद्धणिद्धा              | ७५         | 98 | पञ्चित्थमा                       | 69               | 99  | बद्धा                       | १६२          |
| 90   | <b>णिद्ध</b> लुक्खा      | ७९         | 2  | पणतालीसतिवग्गा                   | २५५              |     | वंभखत्तेजाणि                | 88           |
| 90   | णिद्धा                   | 08         | 2  | पणतीसतिवग्गा                     | २५३              | 20  | वंभेजाणि                    | 80           |
| 99   | णिरत्थकाइं               | 538        | 2  | पणुवीसतिवग्गा                    | २५१              | 2   | बालजोब्वणत्यसाभारणाणि       | ३७           |
|      | णीयाई                    | २३३        | 2  | पणुवीसपण्णासवस्ससाभारणापि        | ो ५१             | 90  | बालेयाणि                    | ३३           |
| २०   | णीलवण्ण <b>पडिभागा</b>   | ५७         | 90 | पणुवीसवस्सप्पमाणाणि              | 40               | 40  | बाहिरबाहिराणि               | 30           |
| 90   | णीहारणीहारा              | ८५         | 38 | पण्णत्तरिवस्सप्पमाणाणि           | 28               | 40  |                             | 38           |
| 90   | णीहारा                   | 63         | 3  | पण्णत्तरिवस्ससतसाधारणाणि         | ५३               | 40  | बाहिराणि                    | 98           |
|      | णीहाराहारा               | 82         |    | पण्णरसवग्गा                      | 588              |     | बिकाणि                      | 580          |
| 80   | णेरइया                   | २०९        |    | पण्णासपण्णत्तरिवस्ससाधारणा       |                  | . 9 | बुद्धीरमणा                  | 946          |
|      | त                        |            | 8  | पत्थीणा                          | 996              |     | भ                           |              |
| २७   | तणू                      | १२३        |    | परका                             | १६५              | ₹   | भीरूणि                      | २३८          |
|      | तता                      | २२५        |    | परमाणू                           | १२६              |     | <b>H</b>                    |              |
| 35   | तंबा                     | . 588      |    | परंपरिकसा                        | 333              | ч   | मउका                        | 190          |
| 3    |                          | 929        |    | परंपरतणू<br>परिणिण्णगंभीरा       | 9 <del>2</del> 8 | 33  | मज्झविगाढाणि                | 188          |
| 30   |                          | 583        |    | (१०) परिमंडला                    | 998              | 100 | मज्झिममज्झिमसाधारणाणि       | 30           |
| २०   |                          | १५३        | 40 |                                  | 99               |     | मज्झिममज्झिमाणंतरसाधारण     |              |
| 18   |                          | २०८<br>२५२ |    | प्सण्णा                          | ९६               |     | मज्झिमवयमहब्वयसाधारणा       |              |
|      | तीसतिवग्गा               | 161        |    | पंचकाणि                          | २४३              |     | मज्झिमवयाणि                 | <b>34</b>    |
| , Gu | तुच्छा थ                 | FIRST TO   |    | पंचणबुतिवगगा                     | २६५              | *   | मज्झिमाणंतरजद्दण्णसाधारण    | ाणि ३२<br>२७ |
|      |                          | 960        |    | <b>पंचपंचा</b> सतिवग्गा          | २५७              |     | मज्झिमाणंतराणि<br>मज्झिमाणि | <b>ξ</b>     |
|      | थला<br>ध्रीणामाणि        | 2          | 2  | पंचसद्विगगा                      | २५९              | 38  |                             | २६           |
|      | थीभागा                   | २१५        |    | पंचसत्तरिवग्गा                   | २६१              |     | मणेये                       | 902          |
|      | थूला                     | 904        | 2  | पंचासतिवग्गा                     | २५६              |     | मता                         | २२६          |
|      | द                        |            |    | पंचासवस्सप्यमाणाणि <b>।</b>      | 88               |     | महब्वताणि                   | ३६           |
| 90   | दिक्खणपचित्थिमा          | 99         | 2  | पंचासीतिवग्गा                    | २६३              |     | सहंतकाइं                    | २२७          |
| 9.0  | » दक्खिणपुरित्थमा        | 90         | 3  | पंडुवण्णपडिभागा                  | ६०               |     | भहापरिग्गहा                 | 980          |
|      | » दक्षिणा                | 66         |    | पिया                             | १३९              |     | ४ माणुसा                    | २०७          |
|      | s द् <del>वि</del> खणाणि | 8          |    | पीतवण्णपडिभागा                   | पुष              |     | २ मितुभागा                  | २१२          |
|      | ८ दढाणि                  | 9          |    | पुढविकाइ्या                      | 185              |     | • मुदिता                    | 949          |
|      | ६ दहरचलणा                | १३२        |    | 3 युण्णा                         | 990              |     | २ मेयकवण्णपिंसागा           | ६२           |
|      | ६ दहरथावरेजा             | १३३        |    | ९ पुण्णामाणि                     | 9<br><b>२</b> 9३ | 3   | ७ मोक्खा                    | १६३          |
|      | २ दंसणिया                | 308        | -  | १ पुत्तेया                       | 338              |     | 7                           |              |
|      | ४ दारुणा                 | १९६        |    | २ पुषुला<br>६ पुरच्छिम।          | ८६               | 9   | ५ रत्तवण्णपिंशागा           | प६           |
|      | ६ दिग्घा                 | 992        |    | ६ पूतियं                         | 220              |     | ६६ रमणीयाणि                 | १३०          |
|      | ६ दिग्वा जुत्तप्पमाणा    | 193        |    | <sup>६ भूतप</sup><br>० पेस्सभूया | 930              |     | १ रसेजा                     | 300          |
| ₹    | ० दिव्वा                 | २०६        |    | ० पेस्सा                         | 930              |     | ०५ रहा                      | 210          |
|      | ९० दीणा                  | 943<br>290 |    | <b>फ</b>                         | 1                |     | २ रूवेया                    | 386          |
|      | १६ दुग्गथाणा             |            |    | २ फासेया                         | 90               | 1   | ४ रोगमणा                    | 299          |
|      | २ दुग्गंधा               | 3 ri g     |    | ,                                |                  |     |                             |              |

| ्ड्रेक्ष् | अंगविज्ञानवमाध्याये विभागशो निर्दिष्टानामङ्गनाम्नां यथाविभागं सङ्ग्रहः |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|           | and an and the same and and and                                        |

| £1  | .द्वारनाम                | , द्वारांकः       |     | द्वारनाम                    |        | द्वारांकः | ं द्वारना   | म        | • • • द्वारांकः |
|-----|--------------------------|-------------------|-----|-----------------------------|--------|-----------|-------------|----------|-----------------|
|     |                          |                   |     | विवरा                       | 100    | 388       | ३० संखा     | वामा     | ₹ 0.0           |
| .90 | <sub>,</sub> लुक्खणिद्धा | 30,               |     | विसमा                       |        | 828       | ५० सामक     |          | 53              |
|     | <b>लुक्बलुक्बा</b>       | 99                |     | वीसतिवग्गा                  | V.E    | - 240     | ५० सामार्ग  | णे       | Ro              |
|     | <del>लुक्</del> बा       | ७६                | . 7 | वेसेजसुद्देजापि             | गे     | . ४६      | ११ सिवा     |          | 308             |
| 47  | 15, T 8                  |                   | 38  | वेसेजाणि                    | Paris. | 85        | ३० सीतला    |          | 184             |
| 3,0 | वट्टा                    | 398               |     |                             | स      |           | ७२ सुक्तवण  |          | 48              |
| 30  | वणप्फड्काइकारि           | ते 🗵 🗀 अध्य       |     | सकपरका                      |        | १६६       | २ सुगंधा    | 7,0,0    | 940             |
|     | वत्तमाणाणि               | . 90              |     | सका                         |        | 3 € 8     | १० सुद्देजा | ण        | 88              |
|     | वराइं                    | े रेड्            |     | सद्विवमा 🔧                  |        | २५८       | २८ सूयी     |          | 255             |
|     | ,वातमणा                  | 903               |     | सण्हा                       |        | 999       | ११ सूराइं   |          | २३७             |
|     | वापण्णा वामाणि           | કે તે             |     | सतवगो                       |        | २६६       | २ सोग्मा    |          | 533             |
|     | वामा धणहरा               | 309               |     | सतसहस्सवग्रे<br>सत्तरिवग्गा |        | ? ₹ ¢ °   |             | ह        |                 |
|     | वामा पाणहरा              | 900               |     | सहमणा                       |        | 308       | १८ हरितवप   | णपडिभागा | 46              |
|     | वामा सोवइवा              | 902               |     | सद्या                       | 7.     | े १६७     | १६ हस्सा (  |          | 998             |
| 92  | वायुक्काइकाणि            | 984               | 9 2 | समा                         |        | .356      | ५ हिदया     | <b>ण</b> | 120             |
| 26  | वियडसंवुडा               | 198               | 9   | सहस्सवग्गे                  |        | २६७       | १६ हस्सा    |          | . ११५           |
| - 1 | /                        | er and the second | 1   |                             |        |           |             |          |                 |

# (३) अंगविज्ञानवमाध्याये विभागशो निर्दिष्टानामङ्गनाम्नां यथाविभागं सङ्गहः

| aristican    | भटना         |                                       |            |              |            |            |              |             |
|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| भङ्गसंख्या   | अङ्गनाम      | सर्वसंख्या                            | भङ्गसंख्या | अङ्गनाम      | सर्वसंख्या | भङ्गसंख्या | अङ्गनाम      | सर्वसंख्या  |
| उप र         | युंजातीय अंग | ा पृष्ठ ५९                            | ?::        | बाहु         | . 30       | ,3,        | ऊरु          | ६९          |
| 9            | सिखंड        | 9                                     | 2          | पबाहु        | . 33       | ٠, ج       | गोप्फ        |             |
| 9            | मत्थक        | · ~                                   | 2          | कोप्पर       | . 38.      | 7          | पाद          | ७३          |
| 1            | सीस          | 3                                     | 2          | अवहत्थग      | ३६         | 2,         | पादतल        | 64          |
| 9            | सीमंतक       | 8                                     | 3          | मणिबंधहत्यसत |            | ७५ स       | त्रीजातीय अं | ग प. ६६     |
| र्रे:        | संख          | 3 · E                                 | 8          | अंगुट्ट      | 85         | 9          | छगली         | , 'e. ;;; 1 |
| 9 "          | ललाट         |                                       | ?          | खंध .        | 88         | 9          | सिहा         | - 17 1      |
| 7            | अच्छी        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3          | जतु          | 8.8        | 2          | गंड          |             |
| 7.           | अवंग         | 99                                    | ?          | पस्स         | 28         | 2          | कण्णचूलिव    | Fr 3 57     |
| 7            | कणवीस्क      | 93                                    | ?          | अक्खक        | 40         | 727        | भुमक         | 1 7         |
| -5,-         | कृण्ण        | 94                                    | 9          | उर           | 49         | . 2        | अक्खिगुलि    |             |
| 2            | गंड ::       | 30                                    | 2          | थण           | 43         |            | तारका        | ભા          |
| 3.           | कवोल         | . 19                                  | 4          | हितय         | . 96       | 2:         | भक्षिवत्ति   | mfr.        |
| 2            | कण्णपुत्तक   | 29                                    | ?          | कुक्खि       | £0         | 79.        | णासिका       | બા          |
| 3            | ओट्ट         | २३                                    | 9          | उद्र         | Ę'9        | . 7 .      | कण्णपाली     |             |
| .9.          | दंतवेला      | 28                                    | 2          | वक्खण        | 43         |            |              |             |
| 9,           | दंतमंस       | २५                                    | 9          | पोरुस        | £8'        |            | थूणा         |             |
| 9            | सुह          | . 2'8                                 | 9          | वियसीस       | ६५         | . 9        | सीता         | 1           |
| ` <b>₹</b> ` | अंस          | RE                                    | .2 :       | चल्ल         |            |            | तालुक        | water and   |
|              |              |                                       |            |              | स्७        | . 3        | दाढा         | 1.4.7 9     |

|                   |                                | 1.5:0.5    | i tuin    | चतुर्थं परिशिष्टम्        | il fire    |           |                                 | इछह्        |
|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| <b>अ</b> ङ्गसंख्य | या अङ्गनाम                     | सर्वसंख्या | अङ्गसंख्य | ा भङ्गनाम                 | सर्वसंख्या | अङ्गसंख्य | । अङ्गनाम स                     | र्वसंख्या   |
| 2                 | ार क्रिक्टि                    | .,1        | 9         | ें. दुविखणअक्खि           | , 3        | . 9       | थणंतर                           | <b>इं</b> २ |
| ?                 | वही 🥍                          |            | .9        | दक्खिणभमु                 | 8          | . 9       | णाणी (णाभि)                     | 3.5         |
| .:9               | जिब्भा                         | 1          |           | दिक्खणहणु                 | ,4         | . 9       | <b>लोमवासी</b>                  | 18          |
| 9                 | हणु                            |            | 29        | दक्खिणगंड                 | ्ह         | . 9       | उद्र                            | वृष         |
| 9                 | े अवह                          |            | . '9      | दुक्खिणगीवा               | وار        | 9         | मेहण १                          | . १६        |
| .,9               | ककाडिका                        | 2          | 9         | द्विखणअंस                 |            | 3 9       | वित्थसीस                        | 90          |
| :,9               | गीवा                           | :          | . 9       | दक्खिणबाहु                | 3          | 9         | २८ हढ अंग पृ. ७७                | 1           |
| . 9               | कडी,                           |            | . 9       | द्क्षिणथण                 | 3.0        | 9         | सिर                             | 19          |
| . 9               | पट्टि 📜                        |            | . 9       | दिविखण्हत्थ               | 3:3        | 9         | णिडाल                           | ्र          |
| .3.               | फिजा .                         | 3          | ្ន        | द्विखणपस्स                | १२         | . 2       | जतु                             | 8           |
| , <b>9</b> ,      | गुदा                           |            | . 9       | द्विखण्वसण                | 93         | 9         | <b>उर</b>                       | ٠, ه        |
| ्र                | पओंटु                          | 7          | . 9       | दिविखणऊरु                 | 38         | . ?       | पस्स                            | 99          |
| ₹ .               | बाहुणाली 💮                     | n si       | 9         | द्विखणजाणु                | 9.4        | 3         | बाहुणालिमञ्झ                    | 99          |
| ्रत               | चूचुक                          |            | . 9       | द्रिक्खणजंघा              | 9 ह        | ्र        | बाहुमज्झ<br>जंघामज्झ            | 93          |
| २                 | थणपाली                         |            | 3         | दुविखणपाद                 | 90         | 1 5       | <b>ऊ</b> रुमज्झ                 | 94          |
| .9                | णाभि                           | 3          |           | १७ वाम अंग पृ. ७          |            | 5         | पादपट्टि                        | 90          |
| 3                 | लोमवासी<br>जंघा                | 7          | 9         | वामसीस<br>वामकण्ण         | ् १<br>२   | 23        | दंत                             | 99          |
| .,,               |                                |            | 9         | वामअक्खि                  | 3          | 2         | ं संख                           | ? 29        |
|                   | थूरक<br>कंडरा                  |            | 9         | वामभुम                    | .8         | 92        | गंड १५२                         | <b>२ं३</b>  |
| 93                | पण्हिका                        | 1          | 9         | वामहणु                    | , 4        | 92        | ्रकर <b>म</b> ज्झ <sup>्र</sup> | रंप         |
| 2                 | ं लंका                         |            | 9         | वामगंड                    | <b>र ६</b> | 79        | <b>खंध</b> ं                    | २६          |
| 98                | <i>्रे</i> ु <b>अंगुलि</b>     | 3 -3       | . 9       | वामगीवा                   | 70         | . 2       | जतुमञ्                          | 26          |
| , 9               | लेहा 🤃                         |            | J 9       | वामअंस                    | 36         | 93        | २८ चल अंग पृ. ७                 | 3           |
| . 9               | छिरा                           |            | 9         | ा वामबाहु                 | 9          | 94        | कण्णसंधि                        | 2           |
| 9                 | धमणी                           |            | 19        | वामथ्ण                    | 90         | 2         | भुमासंघि                        | 8           |
| 3                 | वली                            | 7          | . 9       | वामहत्थ                   | 99         |           |                                 |             |
| , 9               | सिव्वणी                        | ė.         | 19        | वामपस्से                  | 12         | . \$      | कमतल                            | 25          |
| , ધ               | ८ नपुंसकजातीय अं               | ग पृ. ७२   | 8         | वामवसण                    | 33         | 1000      | १६ अतिवृत्त अंग पृ.             | <b>دو</b> : |
| ; 3               | जंघो रुउ देसं तर               | भाग २      |           | वामऊरु 🔧                  | 18         |           | सीसपच्छिमभाग                    |             |
| . ?               | अक्खिकूड                       | - 8        |           |                           | 7 94       |           | ्र गीवापुच्छिमभा                |             |
| , 2               | अंसकूड 🦪                       | 8          |           | वामजंघा                   | 9 <b>६</b> |           | पट्टिपच्छिमभाग                  | . 8         |
| 9                 | कुक्लंतर                       |            |           | वामपाद<br>१७ मध्यम अंग पृ |            | . 3       | बाहुणालीपच्छि                   | मभाग ३६     |
| 33                | भुमंतर े                       |            |           | मत्थक                     |            |           | उवत्थंपच्छिमभ                   | ग ः ८       |
| 9                 | अंगुलीयंत्र                    |            | ३ ७१      | सीमंतक                    |            |           | फिजापच्छिमभ                     |             |
| 93                | <b>णिण्णअंग</b>                | ٠,٠        | 9 9       | लामपर                     | 3          | 2         | <b>ऊ</b> रुपच्छिमभाग            |             |
| 3                 | <b>कस</b>                      | र्श        |           | भुमकंतरवंस                | .18        | 3 .3      | जंघापच्छिमभा                    | 86 1        |
| , 8               | मंसु                           |            |           | णासापुत्त                 | -9 4       | 3 3       | पण्हिपच्छिमभा                   |             |
| २०                | ं णह                           | 3. 8.      |           | णासा :                    |            |           | १६ वर्त्तमान अंग पृ.            | ८२          |
| 9                 | मन्झिमअंग                      | 4          |           | ओह                        |            |           | सीसपस्स                         | . 3         |
| 8.8               | १७ दक्षिण अंग पृ               |            | 9         | उर                        | •          | ३ - २     | कण्णपस्स                        | . 8         |
|                   | ं दृक्तिवणसीस<br>ं दृक्तिवणसीस |            | 9 : 9     | जतुत्तरः 🕝                | 3.0        |           | गंडपस्स                         | ę           |
| 8                 | द्विखण्कण्ण                    |            | 5 -3.     | हिद्य · ·                 | 9:         | 3 3       | · बाहुणालीपस्स                  | 4           |
| 79                | 3110-61                        |            |           |                           |            |           |                                 |             |

| ३४२        | अंगविं ज                    | ानवमा     | ध्याये विभाग | गशो निर्दिष्टानाम | क्रिनाम्नां य | थाविभाग    | सङ्ग्रहः             |            |
|------------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|------------|----------------------|------------|
|            |                             |           | अङ्गसंख्या   | भङ्गनाम           | सर्वसंख्या    | भङ्गसंख्या | भङ्गनाम              | सर्वसंख्या |
| भक्तसंख्या | अङ्गनाम स                   | र्वसंख्या |              |                   |               |            | यौवनस्थ अंग पृ.      | <b>Q10</b> |
| 3          | बाहुपस्स                    | 30        | २०           | उत्तम अंग पृ.     |               |            |                      | 9          |
| 3          | जंघापस्स                    | 92        | 9            | मत्थक             | 3             | 9          | उदर<br>कडि           | 2          |
| 3          | ऊरुपस्स                     | 38        | 9            | सीस               | 2             | 9          |                      |            |
| . 3        | पादपस्स                     | 3 €       | 7            | संख               | 8             | 3          | णाभि<br>कडिपस्स      | . 8        |
| 8          | ६ अनागत अंग पृ. ८३          |           | 3            | णिडाल             | 9             | 4          |                      | . 4        |
| 9          | मुहपुरिम                    | 9         | 2            | कण्णपुत्तक        | 9             | 2          | पट्टिपस्स            | 9          |
| 9          | णिडालपुरिम                  | 2         | 2            | कण्ण<br>गंड       | 33            | 3          | पट्टिमज्झ<br>लोमवासी | 6          |
| 9          | कंठपुरिम                    | 3         | 2            | ओट्ट              | 93            | 3          |                      | ٩          |
| 9          | हिदयपुरिम                   | 8         | 2            | दंत               | 38            | 9          | <b>मेहण</b>          | 90         |
| 2          | जंतुतरपुरिम                 | ξ         | 3            | णसा               | 94            | 9          | वरिथ                 | .99        |
| 9          | उरपुरिम                     | O         | 3            | णसपुड             | 98            | 9          | [वित्थ ]सीस          | 35         |
| ?          | बाहुणालीपुरिम               | 9         | 5            | कणवीरक            | 96            | 2          | फल                   | 18         |
| 3          | वित्यपुरिम                  | 30        | 2            | अपंग              | 20            | ई8 म       | ध्यमवयः अंग पृ       | . 99       |
| 9          | सीसपुरिम                    | 33        |              | मध्यम अंग पृ.     |               | 2          | बाहा                 | 2          |
| 3          | उदरपुरिम                    | 35        | 3            | जत्तुअंतर         | 3             | 2          | बाहुणाली             | 8          |
| 3          | जंघापुरिम                   | 38        | 9            | थणंतर             | ?             | 9          | हत्थंगुलीउदर         | d          |
| 3          | <b>ऊरुपुरिम</b>             | 98        |              | हियय              | 3             | 3          | हत्थंगुट्ट           | 9          |
| 40         | अभ्यंतर अंग पृ. ८४          |           | 9            | उदर               | 8             | 3          | हत्थ                 | 9          |
|            | पादतलब्संतर                 | 2         | 2            | अंस               | ξ             | 9          | अंसवीफाणिय           | 90         |
| 3          | पाणितलब्संतर                | 8         | 2            | बाहु              | c             | 2          | जनु                  | 15         |
| 2 2 2      | जंघब्भंतर                   | Ę         | 2            | पबाहु             | 90            | 2          | थण                   | 38         |
| . 3        | <b>अरुअब्मंतर</b>           |           | 2            | हत्थ              | 35            | २०         | महावयः अंग पृ. '     | ९९         |
| 3          | कक्खब्भंतर                  | 90        | 5            | हत्थतल            | 38            | 9          | गीवा                 | 9          |
| 3          | <b>अ</b> क्खिअब्भंतर        | 92        | 80 2         | तघन्य अंग पृ. ९   | 8             | 9          | हणु                  | २          |
| 3          | वक्खणव्भंतर                 | 38        | ?            | अंगुट्ट           | 2             | 2          | दंत                  | 8          |
| 3          | णाभिअब्भंतर                 | 34        | 3            | पादपण्हि          | 8             | २          | ओट्ट                 | Ę          |
| 9          | मेहणब्भंतर                  | 38        | 2            | जंघा              | Ę             | 9          | णासा                 | 9          |
| 4          | हितयसमूहब्भंतर              | 28        | 3            | गुप्फ             | 6             | 2          | णासापुड              | . 9        |
|            | कण्णब्संतर                  | २३        | ?            | पादहितय           | 90            | ?          | गंड                  | 99         |
|            | णासिकब्भंतर                 | 28        | २ उत्तममध    | यमसाधारणअंग       | पृ. ९५        | 2          | कवोल                 | 93         |
| , ?        | बाहुणालीबद्भंतर             | २६        | 3            | जत्तु             | 3             | 9          | भुमकंतर              | 98         |
| 2          | इत्थब्भंतर<br>सोणिश्रब्भंतर | 24        |              | यमानंतरमध्यस      | <b>I</b> -    | 9          | णिडाल                | 94         |
|            | साणम्बन्मतर<br>गुद्रब्मंतर  | २९        |              | रण अंग पृ. ९६     |               | 9          | सिर                  | 98         |
| ,          | गुद्दुब्स्तर<br>मत्थकब्संतर | 30        | . 5          | वक्खण             | 2             |            |                      |            |
| 9          | णिडालडभंतर                  | 39        |              | ामानंतरजघन्यस     | Π-            | २ नाजगीः   |                      |            |
| 9          | गीवब्भंतर                   | 32        |              | रण अंग पृ. ९६     |               |            | नस्थसाधारणअंग        |            |
| 2          | गंडब्संतर                   | 33        | 2            | गोप्फ             | 2             | 3          | वक्खण                | 3          |
| 2          | <b>अमगब्भंतर</b>            | ३५        | १० व         | ालेय अंग पृ. ९।   | 9             |            | वनस्थमध्यमवयःस       |            |
| 2          | जं <b>तुक्ष</b> ब्संतर      | 39        | 2            | पादंगुट्ट         | . 2           |            | ारण अंग पृ. १००      |            |
| 9          | उरब्भंतर                    | 80        | 2            | पादंगुलि          | 8             | 3          | थण                   | 3          |
| . 3        | उद्रब्भंतर                  | 83        | <b>२</b>     | गोप्फ             | 8             | २ मध       | यमवयोमहावयःस         | ज्ञा-      |
|            |                             |           |              | जंघा              |               | घ          | ारण अंग पृ. १००      |            |
|            |                             |           | 3            | पादतल             | 90            | 3          | जतु                  | ?          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | *          |            | वतुर्थं परिशिष्टम्     |            |            |                   | ३४३             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|
| भक्तसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अङ्गनाम              | सर्वसंख्या | अङ्गसंख्या | भङ्गनाम                | सर्वसंख्या | अङ्गसंख्या | अङ्गनाम           | सर्वसंख्या      |
| २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ब्राह्मणेय अंग पृ. १ | ०१         | ७२ शुक्र   | वर्णप्रतिभाग अंग       | पृ. १०३    | 9          | बाहु              | 9               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दंत                  | 9          | 26         | दढ                     | 26         | 9          | भमुह              | 10              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ओट्ट                 | 3          | 98         | पुरिम                  | 88         | १६ वा      | मप्राणहर अंग      | प. ११२          |
| ₹ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्रवण                | 4          | २०         | णख                     | <b>£8</b>  | 2          | अच्छि             | 2               |
| ₹ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गंड                  | 9          | 3          | हितय                   | ६५         | 2          | कृण्ण             | 8               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कवोल                 | 9          | 3          | थण                     | ६७         | 2          | संख               | Ę               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अक्खि                | 99         | 9'         | दंत                    | ३३         | 9          | हितय              | 6               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>मु</b> म          | 93         | 9 .        | गीवा<br>खंध            | ६९         | 9          | णामि              | 6               |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | णासा                 | 38         | 2          | अविख                   | ७२         | 9          | कडि               | 9               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | णिडारु               | 94         |            |                        |            | 2          | पस्स              | 99              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | संख                  | 90         | ३ पांडु    | प्रतिभाग अंग पृ.       | १०४        | 9          | संधि              | 12              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सिर                  | 96         | 9          | <b>अवंग</b> डभंतर      | 9          | 8          | तल                | 98              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बाहु                 | २०         | 2          | अक्खिअब्भंतर           | 3          | १६ वा      | मधनहर अंग         | रू. ११ <b>२</b> |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अक्षत्रिय अंग पृ. १  | ०१         | . 80       | स्तिग्ध अंग पृ. १      | oly        | 9          | हियय              | 1               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | खंध                  | 2          | 9          | मुह                    | 9          | 2          | बाहुसंधि          | 3               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अंसपीड               | 3          | 2          | णासापुड                | 3          | 3          | कक्खा             | 4               |
| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बाहु                 | 4          | 2          | कृण्ण                  | ч          | 2          | हत्थ              | 9               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जनु                  | 6          | 9          | मेडु                   | E          | 9          | क्काडिका          | 6               |
| 9 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37                   | 6          | 2          | अक्खि                  | 6          | 2          | गोप्फ             | 90              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | थण                   | 90         | 2          | थण                     | 90         | 2          | <b>अ</b> क्खिकण्ण | १२              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हियय                 | 99         | . १०       | आहार अंग पृ. १         | 00         | 2          | संख               | 18              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पस्स                 | 1 93       | 9          | चक्खु                  | 9          | 3          | पाद               | 16              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पहि                  | 18         | 9          | सोत्त                  | 2          | ३० श       | ाखावाम अंग प्र    | ા. १ <b>१</b> ૨ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            | 9          | वाण                    | 1          | 8          | अंगुट्ट           | 8               |
| . 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 वैश्येय अंग पृ. १  | ०१         | 9          | देहफरिस                | 8          | 98         | अंगुछि            | 90              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कुविखपस्स .          | . 2        | 9          | जिब्भा                 | ч          | 90         | बाल               | ३०              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कडीपस्स              | 8          | 9          | हत्थ                   | Ę          | ११         | शिव अंग पृ.       | ११३             |
| .9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उदर                  | 4          | 9          | पाद                    | 9          | 9          | णिडाळ             | 1               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ऊरु                  | 9          | 9          | सीस                    |            | 80         | णिद्              | 99              |
| ġ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मेडु                 | 6          | 9          | बाहु                   | 9          | ? 22       | स्थूल अंग पृ.     | ११३             |
| 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वक्खण                | 90         | .9         | भमुह                   | 30         | 2          | <b>ऊरु</b>        | N. C. M         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वरिथ                 | 99         | 80         | नीहार अंग पृ. १        | 00         | 9          | उर                | 3               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [ विष्य ] सीस        | 15         | 2          |                        | 9          | 9          | पहि               | 8               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | फल                   | 38         | 1          | च <b>न्खु</b><br>सोत्त | 5          | 9          | सिर               | 4               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ० शुद्रेय अंग पृ. १० | 2          |            | घाण                    | 2          | 2          | गंड               | •               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पादंगुट्ट            | 2          | 9          | देहफरिस                | 8          | 2          | थण                | 9               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पादंगुलि<br>पादंगुलि | 8          | 9          | जिब्भा                 | 4          | 3          | फिया              | 33              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गोप्फ                | Ę          | 9          | हत्थ                   | 4          | ९उ         | पस्थूलअंग पृ.     | <b>१</b> १४     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जंघा                 | 6          | 9          | पाद                    | •          | 2          | जंघा              | 2               |
| 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पादतल                | 90         | 10         | सीस                    | 6          | 3          | सिर               | 4               |
| MAN TO A STATE OF THE STATE OF |                      |            |            |                        |            |            |                   |                 |

| इस्ट                                    | अंगविज               | ज्ञानवमाध  | याये विभ         | गशो निर्दिष्टानाम | ङ्गनाम्नां यश | थाविभागं स | <b>तङ्गहः</b>          |            |
|-----------------------------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------|------------------------|------------|
| भङ्गसंख्य                               | ता अङ्गनाम 🤫         | त्रवसंख्या | अङ्गसंख्या       | अङ्गनाम           | सर्वसंख्या    | अङ्गसंख्या | भङ्गनाम                | सर्वसंख्या |
|                                         | क्षधर                | ч          | 9". "            | मेंड              |               | ्र         | ज्यस्र अंग पृ० ११७     | 7          |
| . 3                                     |                      | 9          | -2               | थविका .           | 9.9           | 9          | वितथ                   | 3          |
| 3                                       | बाहु<br>हत्थपाद      | 9          | 9-               | सिर               | 9-2           | 3          | [वित्थ ] सीस           | 5          |
| 1                                       |                      | 58         | ₹.               | क्षधर             | 18            | 4          | काय अंग पृ० ११७        | • 4        |
| . 20                                    | युक्तोपचय अंग पृ. १  |            | . 9              | जिब्भा            | 313           | .9         | कायवंत                 |            |
| 88                                      | अंगुट्ट              | 8          | 8                | अंगुट्ट           | 38            | .9         | मिज्झमकाय              | 2          |
| .98                                     | अंगुलि               | 30         | . 9              | लोम 💮             | २०            | •          | <b>म</b> ज्झिमाणंतरकाय | ્ર         |
| . 9                                     | णिडाल                | 53         | . 9<br>. Ę       | पाणिलेहा          | २६            | 9.         | जधण्णकाय               | 8          |
| 3                                       | चिबुक                | 22         | १० प             | रिमंडल अंग पृ०    | ११५           |            | जधण्णतरकाय             | ч          |
| 2                                       | ओट्ट                 | 58         | ,-9 <sub>,</sub> | मत्थग 🦠           | 9             | 3.         |                        |            |
| 3                                       | णासा                 | 5,4        | 2                | बाहुसीस           | 3             |            | तनु अंग पृ० ११७        |            |
|                                         | १७ कृश अंग पृ. ११४   | 1          | 2                | जाणुसीस           | 1 <b>4</b>    | 5.         | पादतल                  | , ?        |
| _2                                      | गोप्फ                | 2          | 13               | थण 💮              | ø.            | ~3         | पाणितल                 | 8          |
| 2 .                                     | जण्णुगसंधि           | 8          | 9                | णासि              | 3             | . 5        | कण्ण                   | ृ६         |
| 3 .                                     | मणिबंध               | Ę          | 2                | <b>फिया</b>       | 30            | 3          | जिब्भा                 | 2          |
| 3                                       | उवत्थग               | 9          | १४ क             | जिमंडल अंग पृ०    | ११६           | 20 ,       | णह ।                   | , २७       |
| 2                                       | [कण्ण] संधि          | 9          | 9                | दक्षिणबाहु मंडल   |               | ं २१ प     | रमतनु अंग पृ० ११       | U .        |
| 12                                      | <b>भुमसंधि</b>       | 9.9        | 9                | वामबाहुमंडल       | , 2           | 20         | अगगणह                  | 20         |
| 2                                       | संख                  | 93         | - 9              | बाहुसंघातमंडल     | . 3           | 9          | अग्गकेस                | २९         |
| .,8                                     | पहि                  | 3.8        | 9                | सत्थिसंघातमंडल    |               |            |                        | #          |
| 3                                       | कुकुडा               | 314        | 6                | अंगुलिमंडल        | 92            | 4          | अणु अंग पृ० ११७        | . 0        |
| (સ્                                     | अवडु ं               | 90         | 9                | अंगुटुंगुलिमंडल   | 93            | 9;         | केसलोमणह               | .9         |
| 65 88                                   | परंपरकृश अंग पृ. ११  | ક          | 9                | संघायमंडल         | 6 38          | 9          | मंसु                   | 2          |
| िर्                                     | खलुक                 | ें २       | , 20             | वृत्त अंग पृ० ११६ |               | ५ ह        | दय अंग पृ० ११८         |            |
| ₹ . 5                                   | जाणुक                | 8          | 8.0              | हत्थंगुलिपव्व     | 90            | 3          | पादतलहितय              | , 2        |
| (5                                      | ढेल्लिक              | Ę          | فأه              | पादंगुलिपन्व      | 20            | 2          | पाणितलहितय             | 8          |
| (2                                      | कोप्पर               | 36         |                  |                   |               |            | हितय                   |            |
| . à.                                    | केस ः                | 3          |                  | पृथु अंग पृ० ११६  |               |            | हण अंग पृ० ११८         |            |
| 9                                       | ् रोम                | 90         | 19               | उर                | 9             |            |                        | #          |
| <sup>C</sup> a                          | हण (णह)              | 9.9        | 9                | ललाड : :          | 2             | .9         | केस 🦈 👙                | :3         |
| 00 9                                    | १६ दीर्घ अंग पृ० ११४ | , to j     | 9                | पट्टि             | 3             | 3          | मंसु                   | 1,2        |
| 2                                       | बाहु                 | 7          | ?                | पादतल             | ,9            | 9          | अधोमंसु                | 3          |
| 3                                       | पबाहु                |            | ?                | पाणितल ः          | 9             | 5.         | कक्खा                  | 14         |
| २ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | नंघा                 | 8          | 2                | कण्णपीढ           | 9             |            | ग्रहण अंग पृ० ११       | 4 9        |
| . 3                                     | <b>उ</b> रु          |            | 9 :0             | गंड               | 99            | ₹:         | भुम 🔧                  | 2          |
| 98                                      | अंगुलि               | 28         |                  | (यव्स।            | 135           | 3.         | अविखपम्ह               | 8          |
| . 9                                     | केस                  | २५         | ु ४१ च           | तुरस अंग पृ० ११   | १७            | 4:         | लोमवासी                | .4         |
| C.a                                     | पहि                  | २६         | 19               | णिडारु            | Á             | ५६ र       | मणीय अंग पूर २१.       | 4          |
| देह यत                                  | क्रमाण दीर्घ अंग पृ० | 996        | 2                | पस्स              | \$            | 2          | ओह ैं ें               | <b>?</b>   |
| 2                                       |                      | 11.1       | 2                | पादंतल            | Ŋ             | \$         | दंत                    | (8)        |
| ₹<br>२ :                                | भुम<br>े अक्खि       | ٠ ٠        | 2                | पाणितल            | Ġ             | (9         | णिडालू 📆               | ig .       |
| R                                       | णासा :               | 8          | R                | पण्हितल           | 3             | 3          | पादतल 🐇                | .is        |
| R                                       | जनु ः                | <b>(E</b>  | 2                | कडितल             | 33            | 2          | पाणितल 🔭               | 9          |
|                                         | 9                    | Z          | \$10             | पब्वंतरंगुळ       | 83            | 40         | उर का का               | 90         |

|    |                                                  |          |    | चतुर्थं परिशिष्टम्     |     |     |                         | १४५ |
|----|--------------------------------------------------|----------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|
| 20 | अंगुरुपोद्द                                      | 30       | 90 | पादंगुलिपोद्दिया       | 30  | 2   | ऊरु                     | 90  |
| २० | नह                                               | 40       | 2  | [पाद] तल               | 3.2 | 2   | जाणु                    | 92  |
| 3  | णासा                                             | 49       | 2  | पण्डि                  | 38  | 2   | अंस                     | 38  |
| 9  | णासपुड                                           | 45       | 2  | खुल                    | 3 4 | 2   | बाहु                    | 98  |
| 9  | सोणि                                             | 43       | 2  | गोप्फ                  | 36  | 2   | पबाहु                   | 38  |
| 3  | कण्ण                                             | 44       | 8  | कंडरा                  | 85  | 2   | बाहुसंधि                | २०  |
| 3  | मेहण                                             | प६       | 2  | जंघा                   | 88  | 9   | उदर '                   | 23  |
|    | १२ आकाश अंग पृ. ११८                              |          | 2  | पेंडिका                | ४६  | 3   | कडि                     | २२  |
| 9  | णिडाल                                            | 9        | 2  | जाणु                   | 28  | 2   | कडिपस्स                 | 28  |
| 2  | अंसपीढ                                           | 3        | 2  | फिया                   | 40  | 9   | लोमवासी                 | २५  |
| 2  | जाणु                                             | 4        |    | २६ प्रिय अंग पृ. १२०   |     | 9   | <b>उर</b>               | २६  |
| 2  | जाणुपच्छिम                                       | 9        | 9  | णिडारुङ                | 9   | 3   | सिर                     | 20  |
| 3  | पादतल ।                                          | 9        | 9  | मत्थक                  | 2   | 2   | अधर                     | २९  |
| ₹. | पाणितल                                           | 33       | 9  | सीस                    | 3   | 3   | जनु                     | ३०  |
| 8  | पट्टि                                            | 35       | 2  | संख                    | ч   | 3   | मुह                     | 33  |
|    | १६ दहरचल अंग पृ. ११९                             |          | 2  | कण्ण                   | 9   | 3   | सीस                     | -35 |
| 26 | हत्थंगुलिपब्व                                    | 26       | 2  | अक्खि                  | 9   | 3   | तल                      | ३३  |
| 26 | पादंगुलिपन्व                                     | ५६       | 9  | णासिका                 | 90  |     | ३३ अंत अंग पृ. १२१      |     |
|    | दहरस्थावरेय अंग पृ. ११                           | Q        | 2  | दंत                    | 92  | २०  | अंगुलिभग                | २०  |
|    | दृहरस्थायरप जग <i>पृः ५५</i><br>हत्थंगुलिपन्वंतर | 26       | 2  | ओट्ट:                  | 38  | 9   | केसगग'                  | 29  |
| २८ | हत्यगुलिपन्वतर<br>पादंगुलिपन्वंतर                | ५६       | 9  | जिब्भा                 | 94  | 3   | लोमग <b>्</b>           | २२  |
| २८ |                                                  |          | 2  | गंड                    | 30  | 2   | कण्णामा                 | 88  |
|    | रस्थावरेय अंग १३ मतान्त                          |          | 9  | उर                     | 36  | २   | णासमा                   | २६  |
| २  | जंघामज्झल                                        | 2        | 2  | थण                     | २०  | 3   | कोप्पर                  | २८  |
| 2  | <b>ऊ</b> रुमज्झ                                  | 8        | 9  | थणंतर                  | २१  | 2   | पण्हिक                  | 30  |
| 3  | बाहुमज्झ                                         | Ę        | 2  | हत्थंगुट               | २३  | 2   | फिया                    | 35  |
| 3  | पट्टि                                            | 9        | 2  | <b>ह</b> त्थ           | २५  | 9   | ककाडिका                 | 33  |
| 2  | पस्स                                             | 99       | 9  | णाभि                   | २६  |     | २० तीक्ष्ण अंग पृ. १२२  |     |
| ?  | कर 💮                                             | 93       |    | २६ मध्यस्थ अंग पृ. १२० |     | 20  | अग्गदेत                 | २०  |
| 2  | कम                                               |          | 9  | भुमंतर :               | 9   |     | २-दुर्गेघ अंग पृ. १२२   |     |
|    | १० ईश्वर अंग ए० ११९                              |          | 9  | वंस                    | 2   | 2   | पिहित णासापुड           | 2   |
| 9  | णिडारू 🌯                                         | 9        | 9  | मत्थक                  | 3   |     | २ सुगंघ अंग पृ. १२२     |     |
| 9  | मत्थक!                                           | 2        | 9  | णासिका                 | 8   | 2   | अवंगुत णासापुड          | 2   |
| 1  | सीस                                              | 3        | 9  | मुह                    | ч   | 2   |                         |     |
| 9  | क्रवण                                            |          | 9  | 37                     | Ę   |     | ९ बुद्धिरमण अंग पृ. १२२ |     |
| 3  | गंड                                              | 4        | 9  | थणंतर                  | 9   | 3   | हत्थ                    | 2   |
| 9  | भुमंतर <sup>्</sup>                              | <b>E</b> | 9  | हितय                   | 6   | 2 2 | पाद                     | 8   |
| 3  | दंत                                              | 6        |    | ************           |     | 7   | भुम<br>अ <b>न्छि</b>    | 6   |
| 9  | ओट्ट :                                           | 9        |    | ३३ आतिमूलिक अंग पृ. १  | 29  | ,   | मुह                     | 9   |
| 9  | णासाः<br>जिब्भा                                  | 90       |    |                        |     |     |                         |     |
| 3  |                                                  |          | 2  | पादंगुट्ट              | 2   |     | ४ अबुद्धिरमण अंग पृ. १२ |     |
|    | ५० प्रेड्येय अंग पृ. ११९                         |          | 2  | पाद                    | 8   | 3   | पस्स                    | 3   |
| 90 | पादंगुलि                                         | 30       | 2  | गोप्फ                  | Ą   | 3   | 3 <b>दर</b>             | 3   |
| 90 | पादणह                                            | २०       | 2  | जंघा                   | 6   | 3   | पहि                     | 8   |
|    | अंग० ४४                                          |          |    |                        |     |     |                         |     |

| <b>3</b> 86 | ं<br>अंगविज्ञान           | वमाध्य | ाये 1 | विभागशो निर्दिष्टानामङ्गनाः | ह्रां यथ | ग्राविभ | ागं सङ्ग्रहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | , <u>0 vin</u> 17 933     |        |       | २ शब्दचत् अंग पृ. १२३       |          |         | १२ निम्न अंग पृ. १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **  |
|             | १ महापरिग्रह अंग ए. १२    |        |       |                             | 9        | 2       | वक्खण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   |
| 3.          | उदर                       | 3      | 9     | गुदा<br>मेहण                | 2        | 2       | कक्खा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8   |
| 2           | हत्थ<br>पाद               | 4      | 3     |                             |          | 2       | अक्खिकूड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ्६  |
| 5           | कण्ण                      | · ·    |       | १० वर्णेय अंग पृ. १२३       |          | 2       | कण्णसोत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6   |
| . 3         | णासा                      | 6      | 9     | केसमंसु                     | 3        | 2       | गीवाहेट्ट .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30  |
| 2           | अंखि                      | 90     | 3     | उर                          | . 7      | 9       | कुकुंदल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33  |
| 9           | मुह                       | 99     | 3     | पट्टि                       | 3        | 3       | णाभि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35  |
|             | ४ अल्पपरिग्रह अंग पृ. १२२ | -      | 2     | जंघा .                      | ч        |         | ९ गंभीर अंग(?) पृ. १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7   |
| 9.9         | केस                       | 3.9    | 2     | कक्खा                       | 9        | 9       | मुह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9   |
| 39          | लोम                       | 2      | 3     | विश्यसीस                    | 6        | 9       | णासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . २ |
| 9           | णह                        | 3      | 12    | संख .                       | 30       | 2       | कृण्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 8 |
| 9           | <b>मं</b> सु              | 8      |       | १० अग्नेय अंग पृ. १२३       |          | 2       | बाहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ्र  |
|             | १९ बद्ध अंग पृ. १२२       |        | 9     | मुह                         | 9        |         | १५ विषम अंग पृ. १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|             | हत्थ                      |        | 2     | अच्छि                       | 3        |         | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |     |
|             | पाद                       |        | 9     | उर                          | 8        | 3       | णासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   |
|             | सिहा                      |        | 9     | हितय                        | ч        | 4       | अंसपीढ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3   |
|             | कृण्ण                     |        | 2     | तल                          | :0       | 2       | वसण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ч   |
|             | २७ मोक्ष अंग पृ. १२२      |        | 3     | जिब्भा                      | 6        | 2       | फिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 6 |
|             | हत्थ                      |        | 2     | तिक                         | 90       | 2       | कोप्पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩   |
| 43          | पाद                       |        |       |                             |          | 2       | जत्तुग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33  |
|             | सिहा                      |        | ***   | प्रकारान्तरेण               |          | 3       | खलुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35  |
|             | कण्ण                      |        | 2     | अविख                        | 3        | 3       | मणिबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94  |
|             | २ शाब्देय अंग पृ. १२३     |        | 3     | णासिका                      | 3        |         | ८४ पुण्ण अंग पृ. १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 2           | कण्णसोत                   | , 2    | 3     | कृण्ण                       | 4        | 2       | गंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 2 |
| E.          |                           | 3,     | 3     | णिडाल                       | . ६      | 2       | थण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8   |
|             | २ रूपेय अंग पृ. १२३       |        | 3     | मुह                         | 0        | 9       | उद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   |
| 5           | णयण                       | 3      | 3.    | मत्थग                       | 6        | 9       | आस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę   |
|             | २ गंधेय अंग पृ. १२३       |        | 3     | कण्णुप्परिका                | 9        | 2       | अंजलि ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6   |
| . 5         | णासापुड                   | ं२     | 3     | सिस्स                       | 30       | 9       | सुह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .9  |
|             | १ रसेय अंग पृ. १२३        |        |       | २ दर्शनीय अंग पृ. १२३       |          | ७५      | पुण्णाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82  |
| 9           | जिंब्भा                   | 9      | 9     | चक्खु                       | 3        |         | १९ विवर अंग पृ. १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,   |
|             | े २ स्पर्शेय पृ. १२३      |        | 9     | सोणि                        |          | 9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 2.9         | तया                       |        |       |                             | .2       | 3       | मुह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 3 |
| . 3         | पोरिस                     | 2      |       | १० स्थल अंग पृ. १२३         | ,        | 2       | पालु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   |
| 3           | १ मननीय अंग पृ. १२३       | 1      | . 3   | मत्थक                       | 3        | 9,5     | अंगुलिअंतर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38  |
| 99          |                           |        | 3     | ं णिडाल                     | 2        |         | ८ विवृतसंवृत अंग पृ. १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 ; |
|             | हितय                      | 3.9    | 3     | गंड ,                       | 8        | 3       | अक्खि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ेर  |
| 11          | ४ वातवत् अंग पृ. १२३      |        | 3     | हितय                        | 4        | 2       | हत्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8   |
| 2.8         | मुह                       | 3      | .9    | उर                          | Ę        | ?       | पाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę   |
| 3           | णासगा.                    | 3      | 3     | करतल                        | 3        | 9       | गुदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   |
|             | क्रणण                     | 8      | 3     | कमतल                        | 80       | 9       | मेडु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06' |

|        |                         |         |        | चतुर्थं परिशिष्टम्             |     |     |                          | ३४७ |
|--------|-------------------------|---------|--------|--------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|
|        | ७ सुकुमाल अंग पृ. १२४   |         |        | ९५ रुद्र अंग पृ. १२५           |     |     | ७ अचपल अंग पृ. १२५       |     |
| 9      | जिल्भा                  | 9       | ७५     | उवर्दुत 🗸                      | ७५  | 9   | सिर                      | 9   |
| 2      | अक्खि                   | 3       | २०     | तिक्ख                          | 94  | 9   | ल्लाड                    | 2   |
| 2      | <b>उ</b> रु             | ч       |        | २२ मृदुभाग अंग पृ. १२५         |     | 9   | पट्टी                    | 3   |
| 9      | पाछ                     | Ę       | 2      | ओट्ट                           | 2   | 2   | पस्स                     | 4   |
| 9      | मेहण.                   |         | 8.     | ि हिं <mark>शंगुह</mark> के फि |     | . 4 | उदर                      | Ę   |
|        | ७ मृदुक अंग पृ. १२४     |         | 98     | अंगुलि                         | 22  | 9   | उर                       | 9   |
| 9      | जिब्भा                  | 9       |        | २ पुत्रेय अंग पृ. १२५          |     |     | ४ गुह्य अंग पृ. १२५      |     |
| 2      | अक्खि                   | 3       | 2      | अंगुट्ट                        | 2   | 9   | मेहण                     | 9   |
| 2      | <b>ऊरु</b>              | ч       | Ş      | २ कर्ण अंग पृ. १२५             |     |     |                          |     |
| 9      | पालु                    | Ę       | 2      | कणिह्यिका                      | 2   | 3   | पालु                     | 5   |
| 9      | मेहण                    | 9       |        | ४ स्त्रीभाग अंग पृ. १२५        |     | 2   | वसण                      | 8   |
|        | २४ खर अंग पृ. १२४       |         | 2      | अणामिका                        | . 4 | 4   | उत्तानोन्मस्तक अंग पृ. १ | २५  |
| 20     | णहसिहा                  | 20      | `<br>? | मिज्झिमया                      | 8   | 2   | <b>इ</b> त्थ             | . २ |
| २      | कोप्पर                  | 22      |        | २ युवती अंग पृ. १२५            |     | 9   | मुह                      | 3   |
| 2      | · जण्णुक                | 28      | ۶.     |                                | . 2 | 2   | अक्खि                    | 4   |
|        | १० कुटिल अंग पृ. १२४    |         |        | १४ तंब पृ. १२५                 |     |     | १२ तत अंग पृ. १२५        |     |
| 90     | पादअंगुलि               | 90      | 2      | पादतल                          | 2   | 2   | कण्णसकुली                | 2   |
|        | १० उजुक अंग पृ. १२४     |         | 2      | पाणितल                         | 8   | 2   | कण्ण                     | 8   |
| 90     | <b>हत्थं</b> गुलि       | 90      | 2      | ओट्ट                           | Ę   | 2   | फिया 💮                   | Ę   |
|        | ३६ चंडानत अंग पृ. १२४   |         | 2      | <b>अवंग</b>                    | 6   | 2   | जंघा                     | 6   |
| 9      | णिडाल                   | . 9     | 9      | जिल्मा .                       | 9   | 2   | . जरु                    | 30  |
| 2      | भाराकण                  | ą       | 9      | तालुक                          | 90  | 2   | पेंडिक                   | 92  |
| 2      | <b>भु</b> म             | 4       | 2      | कणवीरक                         | 92  |     | १० क्रिष्ट अंग पृ. १२६   |     |
| 2      | ओह                      | 9       | 2      | अंगुट्ट                        | 38  | Ę   | पूति                     | Ę   |
| 9      | दंतसेढी                 | 6       |        |                                | 0.2 | 9   | केस                      |     |
| ·<br>२ | tia .                   | 90.     | 9      | • केस                          | 9   | 9   | छोम .                    |     |
| ?      | कण्णपाली                | 35.     | 9      | <b>छोम</b>                     | 2   | 2   | णह                       | 90  |
| 8      | अंगुट्ट                 | 98      | 9      | णह                             | 3   |     |                          |     |
| 98     | अंगुलि                  | . \$5   | 9      | मंसु                           | 8   |     | १६ अंतर अंग पृ. १२६      |     |
| 2      | कक्ख                    | 38      |        | ६ पूति अंग पृ० १२५             |     | 2   | भुजंतर<br>ऊरुअंतर        | 8   |
| 2      | णासापुड                 | ३६      | 2      | कक्खा                          | 2   | 2   | अंगुलिअंतर               | 18  |
|        | ६ आयत अंग पृ. १२५       |         | 2      | वसणंतर                         | . 8 | 92  |                          |     |
| 2      | जंघा                    | - 2     | 9      | <b>अधिद्वा</b> ण               | ч   |     | ११ शूर अंग पृ. १२६       |     |
| 2      | ऊरु                     | 8       | 9      | मेहण                           | · Ę | 8   | दंत                      | 3   |
| 2      | बाहु                    | . 6     |        | ६ चपल अंग पृ. १२५              | 1   | 90  | . ह्त्थणह                | 99  |
|        | ४ आयतमुद्रित अंग पृ. १२ | 4       | 2      | हत्थ                           | 2   |     | ३ भीरु अंग पृ. १२६       |     |
| 2      | जंघा                    | . 3     | 2      | पाद                            | 8   | 2   | अचिछ                     | 2   |
| 2      | फिया                    | 8       | 2      | ण्यण                           | Ę   | 9   | हितय                     | 3   |
|        |                         | and the |        |                                |     |     |                          | 1   |

(4)

#### पश्चमं परिशिष्टम्

## अंगविज्ञामध्यगतानां विशिष्टवस्तुनाम्नां विभागशः सङ्ग्रहः

#### मनुष्यविभागः

#### (१) चतुर्वर्णविभाग पृष्ठ १०२-३

| इंभण    | बभवेस्स  | सुद्वंभ   | वेस्सखत्त        | वेस्ससुद्द | सुद्वंभ |
|---------|----------|-----------|------------------|------------|---------|
| वंभखत्त | वेस्सवंभ | खत्तिक    | खत्तसुद्         | सुद्देस    |         |
| खत्तवंभ | बंभसुद्द | खत्तवेस्स | सुद्खत           | सुद        |         |
|         |          | (२) जाति  | तेविभाग पृष्ठ १४ | 3          |         |

| भज            | सुद्धवणा      | ववहारोपजीवी              | दीवचासि                 | भोवात          | अजादेसंतर          |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| मिलक्खु       | साम           | सत्थोपजीवी               | जणपदवासि                | पुरिथमदेसीय    | अणजदेसिज           |
| वंभण          | <b>कालक</b>   | खेत्तोपजीवी              | •चे <b>टि</b> तक        | दिक्खणदेसीय    | W 15 1 0           |
| खत्तिय        | <b>महाकाय</b> | णि <del>क</del> ्बुडवासि | आपेलचिंध                | पच्छिमदेसीय    |                    |
| वेस्स         | मिन्झिमकाय    | णि <b>क्खुडदेसि</b> जा   | कण्ह                    | उत्तरदेसीय     |                    |
| सुद्द-मिलक्खु | पश्चवरकाय     | पब्वतवासि                | ा <del>कंचु</del> कचिंध | अज्ञदेसणिस्सित | THE REAL PROPERTY. |

#### (३) गोत्रविभाग पृष्ठ १४९-५०

| ग्रहपतिक    | संड्छि           | वराह              | ्मुजायण       | <b>लोहिच</b> | इतिहास   |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|----------|
| द्विजाति    | कुंभ             | डोहल              | कत्थलायण      | पियोभाग      | रहस्स    |
| माढ         | माहिक            | कंडूसी            | गहिक          | पब्वयव       | सुयवेद   |
| गोछ         | कस्सव            | भागवाती           | णेरित         | संड़िल्ल     | सामवेद   |
| हारित       | गोतम             | काकुरुडी          | वंभच          | आपुरायण      | यजुब्वेद |
| चंडक        | अगिगरस           | क्रणण             | काप्पायण      | वावदारी      | भहब्वेद  |
| सकित(कसित)  | सगव              | मज्झंदीण          | कप्प          | वग्घपद       | एकवेद    |
| वासुल       | भागवत            | वरक               | अप्पसत्थभा    | पिल          | दुवेद    |
| वच्छ        | सहय              | मूलगोत्त          | सालंकायण      | देवहच        | तिवेद    |
| कोच्छ       | ओयम              | संखागोत्त         | -यणाण         | वारिणील      | सब्बेवेद |
| क्रोसिक     | <b>्छोकि</b> क्व | <b>भेदाणु</b> जोग | <b>आमोस</b> ल | सुघर         | छलंगीव   |
| कुंड-कोंड   | कचित्रव          | कढ                | साकिज         | थीणव         | सेणिक    |
| स्रगोत्त    | चारायण           | कलव               | उपर्वति       | वेयाकरण      | णिरागति  |
| सकविगतगोत्त | पारावण           | वार्लव            | डोभ           | मीमंसक       | वेदपुटु  |
| वंभचारिक    | अग्गिवेस         | सेतस्सतर          | थं भायण       | छंदोक        | सोत्तिय  |
| पवर         | मोग्गल           | तेत्तिरिक         | जीवंतायण      | पण्णायिक     | अज्झायी  |
| मंडव        | अद्विसेण         | मज्झरस            |               | कितजाण       | आचरिय    |
| सेट्टि      | पूरिमंस          | बज्झस             | दुढक          | यण्णिक       | जावक     |
| वासिट्ट     | गद्भ             | <b>छंदोग</b>      | धणजाय         | तिक्खक       | णगत्ति   |
|             |                  | 8411              | संखेण         | जोतिसिक      | वामपार   |

#### पञ्चमं परिशिष्टम्

#### (४) योनिविभाग-अटक पृष्ठ १३८-४०

धम्मजोणि श्रुट्थजोणि कामजोणि संगमजोणि विप्योगंजोणि मित्तजोणि विवादजोणि पावासिकजोणि पवुत्थजोणि श्रागमणजोणि णिग्गमजोणि रायजोणि रायाणुपायजोणि रायपुरिसजोणि वणियप्पधजोणि कारकजोणि अणुयोगजोणि अज्जजोणि सिस्सजोणि वंधणजोणि मोक्खजोणि सुदितजोणि आतुरजोणि मरणजोणि सयितव्वजोणि छिण्णजोणि णटुजोणि विणयजोणि बंभचारिगजोणि बंभणजोणि खत्तयजोणि वेस्सजोणि सुद्द्रजोणि सुद्द्रजोणि बालजोणि

मिक्समजोणि उत्तमजोणि पच्चवरजोणि अब्मंतरजोणि बाहिरजोणि साधारणजोणि णपुंसकजोणि पुण्णामजोणि श्रणामजोणि अणागतजोणि अतिकंतजोणि वत्तमाणजोणि पुरिस्थिमजोणि उत्तरजोणि पच्छिमजोणि दक्खिणजोणि दक्खिणपच्छिमजोणि पच्छिमउत्तरजोणि पुन्युत्तरजोणि पुन्यदक्खिणजोणि उपरिट्टिमजोणि हेट्टिमजोणि आहारणीहारजोणि णीहाराहारजोणि पाणजोणि धातुजोणि मूलजोणि आभरणजोणि घण्णजोणि रण्णजोणि आरामजोणि अधमजोणि उण्णतजोणि गिण्णजोणि रसजोणि चण्णजोणि गंधजोणि उडुजोणि ३४९

#### (५) सगप्पण (सगपण)

पृष्ठ ६८ पजिया श्रजिया नानिका महमातुया चुछमाता माउस्सिया पितुस्सिया भजा सही

णत्ती पणत्तिणी सुण्हा सावत्ती सिष्ठका मेधुणा भातुजाया भगिणी भागिणेजा पितुस्सहा मातुस्सहा पृ० २१९ अज्जय पितर पेतिज्ज मातुरु मातुस्सिया पितुस्सिया चुझमातुया अज्जिया भाता

संल संली मेधुण देवर पतिजेट्ट भातुवयस्स भगिणिपति मातुलपुत्त मातुस्सियापुत्त भजा साली मातुस्सियाधीतर पितुस्सियाधीतर पित्तियधीतर जातर णणंदर सही भातुज्जा सछी महपितुकधीतर मातुल्जधीतर

जोणिभगिणी सोद्दियभगिणी भागिणेज जोणिपुत्त भत्तिश्र भागुपुत्त भगिणिपुत्त घीया भागुघीतर भगिणिघीतर णहुसा

#### (६) कर्मविभाग-व्यापारविभाग

पृष्ठ ७९
पिंड्रास्क
जंघाचाणियक
दिसावाणियग
छत्तहारग
सासणहारग
पेसणिय
आदिहमूमिय
णिजामक
कुक्खिधारक
णाविक
डुपहारक
परगाहक
कंतिकवाहक

**अ**ब्भाकारिक

पृष्ठ ८१ उविखत्तर्तुं बिक बाहिरतंबिय पक्खच्छयक कन्तुड भागहारक साधिगक्खर पृष्ठ ८८ पडिहारि संधिवाल अडभागारिक पृष्ठ ८९ वणकस्मिक णाविकम्म कट्टहारक · भारामपा**लक** 

उज्जाणपालक वणपालक पुर्फुञ्चाग फलुचाग वत्तणीपालग अंतपाल पचंतपाल पृष्ठ ९० उल्लायक कंसिक सुद्धाकारि पु० ९१ दिविकाहारिक पादीविक उजालक कावकर

गीतकारि णट्टक अगिगक जाणक भाजीवणिक पु० ९२ णीलीकारक इंगालकारक णीलहारक णीलवाणियक इंगालवाणियक पु० १४७ घंटिक चिक्क सत्थिक वेतालिक

मंगलवायण
पृ० १५९
रायपोरिस
ववहार
किसेगोरक्ख
कारुककम्म
भितकम्म
वाणियककम्म
राया
रायमच
अस्मवारिक
आसवारिय
णायक
अब्भाकारिय

भांडागारिय

सीसारक्ख पडिहारक सूत (सूद) महाणसिक मजाघरिय पाणघरिय हत्थाधियक्ख महामत्त हत्थिमेंठ **अस्साधिय**क्ख **अस्सारोध** अस्सबंधक छागालिक गोपाल पुठ १६० महिसीपाछ

| ३५० अंगविज्ञामध्यगतानां विशिष्टवस्तुनाम्नां विभागशः सङ्ग्रहः |                    |                  |                          |               |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--|--|
| 340                                                          | अंगविष             | ज्ञामध्यगताना वि | श्रृष्ट्वस्तुनाम्ना ।यना |               | n-ana           |  |  |
| उद्दपाल                                                      | पाणियघरिय          | लोहकार           | छत्तधारक                 | दारुकआधिकारिक | फलकारक          |  |  |
| मगलुद्धग                                                     | ण्हाणघरिय          | सीतपेष्टक        | पसाधक                    | सामेलक्ख      | सीकाहारक        |  |  |
| भगळुडूग<br>ओरब्भिग                                           | सुराघरिय           | कुंभकार          | हत्थिखंस                 | हत्थारोह      | मडुहारक         |  |  |
| अहिनिप                                                       | कट्टाधिकत          | मणिकार           | अस्सखंस                  | अस्सारोह      | कोसेज्जवायक     |  |  |
| हत्थिमहामत्तो                                                | तणाधिगत            | संखकार           | अग्गिउपजीवी              | पेस्स         | दियंडकंबलव      |  |  |
| गोसंखी                                                       | बीतपाल             | कंसकार           | आहितग्गि                 | वंधनागारिय    | कोलिक           |  |  |
| गजाधिपति                                                     | ओपेसेजिक           | पृहकार           | कुसीलक (व?)              | चोरलोपहार     | वेजा            |  |  |
| कोसरक्ख                                                      | भारामाधिगत         | दुस्सिक          | रंगवचर                   | मूलक्खाणक     | कायतेगिच्छक     |  |  |
| लेखक                                                         | णगररक्ख            | रयक              | गंधिक                    | <b>मूलिक</b>  | सञ्जकत्ता       |  |  |
| गणक                                                          | असोकवणिकापाल       | कोसेज            | मालाकार                  | मूलकम्म       | सालाकी          |  |  |
| गुरोहित<br>पुरोहित                                           | वाणाधिगत           | वाग              | चुण्णकार                 | सत्थक         | भूतविज्ञिक      |  |  |
| संवच्छर<br>संवच्छर                                           | आभरणाधिगत          | साम              | सूतमागध                  | हेरिणक        | कोमारभिच        |  |  |
| दाराधिगत                                                     | उदकवडुकि           | महिसवातक         | पुस्समाणव                | सुवण्णिक      | विस्रतित्थिक    |  |  |
| दारपाल                                                       | मच्छबंध            | उस्सणिकामत्त     | पुरोहित                  | चंदण०         | सिप्पपारगत      |  |  |
| बलगणक                                                        | नाविक              | छत्तकारक         | धम्मह                    | दुस्सिक       |                 |  |  |
| सेणापति                                                      | बाहुविक            | वत्थोपजीविक      | महामंत                   | संजुकारक      | चम्मकार         |  |  |
| गणिकाखंसक                                                    | सुवण्णकार          | फलवाणिय          | दपकार                    | गोवज्झभतिकारक | ण्हाविय         |  |  |
| वरिसधर                                                       | भलत्तकारक          | मूलवाणिय         | बहुस्सय                  | पृ. १६१       | गोहातक          |  |  |
| वत्थाधिगत                                                    | रत्तरजक            | धण्णवाणिय        | मणिकार                   | ओयकार         | चोरघात          |  |  |
| णगरगुत्तिय                                                   | देवड               | ओदणिक            | कोट्टाक                  | ओड्ड          | मायाकारक        |  |  |
| दूत<br>- दूत                                                 | उण्णवाणिय          | कम्मासमंसवाणिज   | वत्थुपाढक                | कुंभकारिक     | गोरीपाढक        |  |  |
| जूर <sup>प</sup><br>जहणक                                     | सुत्तवाणिय         | तप्पणवाणिज्ञ     | वत्थुवापतिक              | इड्डकार       | लंखक            |  |  |
| पेसणकारक                                                     | जतुकार .           | लोणवाणिज -       | मंतिक                    | बालेपतुंद     | मुट्टिक         |  |  |
| पतिहारक                                                      | चित्तकार           | आपूर्पिक         | <b>मंडवापत</b>           | सुत्तवत्तय    | लासक ::         |  |  |
| तरपभट                                                        | चित्ताजीवी         | खजकारक           | तित्थवापत                | कंसकारक       | वेलंबक          |  |  |
| णावाधिगत                                                     | तट्टकार            | पण्णिक           | आरामवावत 💮               | चित्तकारक     | गंडक            |  |  |
| तित्थपाल                                                     | सुद्धरजक           | सिंगारवाणिय      | रधकार                    |               | ं घो <b>सक</b>  |  |  |
|                                                              |                    |                  |                          |               |                 |  |  |
|                                                              |                    | (७) स्थान        | गध्यक्षविभाग             |               |                 |  |  |
| षृ. १५९                                                      | गयाधियक्ख          | गणिकखंस          | पतिआरक्ख                 | पुरोहित       | तारावति         |  |  |
| राया                                                         | मजावरिय 💮          | बलगणक            | सुंकसालिय                | आयुधाकारिक    | गहवति           |  |  |
| रायकस्मिक                                                    | पाणियघरिय          | गायक             | रज्ञक                    | स्णापति       | जोतिपति         |  |  |
| अमच                                                          | णावाधियक्ख         | वरिसधर           | पधवावत                   | कोट्ठाकारिक   | जोतिसपति        |  |  |
| अमचकिमक                                                      | सुवण्णाधियक्ख      | वत्थुपारिसद      | आडविक                    | पृष्ठ २३९     | जगपति           |  |  |
| णायक                                                         | <b>ह</b> त्थिअधिगत | आरामपाल 🛒        | णगराधियक्ख               | सुरवति सुरपति | गणपति           |  |  |
| <b>आसणत्थ</b>                                                | <b>अस्सअधि</b> गत  | पचंतपाल          | सुसाणवावत                | धणवति         | कुलपति -        |  |  |
| भांडागारिक                                                   | योगगायरिय          | दूत              | स्णावावत<br>चारकपाल      | जलवित पोतवित  | जूइपति          |  |  |
| <b>अब्भागारिक</b>                                            | गोवयक्ख            | संधिपाल          | फलाधियक्ख                | णरवति         | मिगपति ।        |  |  |
| महाणसिक                                                      | पडिहार             | सीसारक्ख         | पुष्फाधियक्ख             | णइवति         | गोपति<br>पयापति |  |  |
|                                                              |                    | (4) 2            | यानविभाग                 |               | 1-01-00         |  |  |
| पृष्ठ ७१                                                     | . गिङ्ठी           |                  |                          | 25            |                 |  |  |
| सकडी                                                         | सिविका             | जलचरयान<br>णावा  | पृष्ठ १६६                | पछंकसिका      | जुगग            |  |  |
| सकडिका                                                       | संदमाणिका          | णावा<br>कोटिंब   | स्थलचरयान                | रध            | गोर्छिग         |  |  |
| थिही                                                         | पृष्ठ १४६          |                  | सिबिका                   | संदमाणिका     | सकड             |  |  |
|                                                              | 30 104             | <b>डमालुय</b>    | भद्दासण                  | गिछि          | सकडी            |  |  |

)।।१४४

| पञ्चमं परिशिष्टम् ३५१      |                  |                     |                           |                             |                            |
|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| उछायित                     | प्रव             | कट्ठ                | मक सं. मृग                | सक जाण                      | <b>३५१</b><br>सिविका       |
| अणुङ्घायित                 | पिंडिका          | सजीवयान             | सिंगी                     | णव जाण                      | रध                         |
| जलचरयान                    | कंड              | अस्स                | असिंगी                    | जुण्ण जाण                   | जाण                        |
| णावा                       | वेलु             | हित्थ               | विखद                      | दुट्टित जाण                 | जुग्ग                      |
| पोत                        | तुंब             | उद्द                | अय                        | सुद्धित जाण                 | कट्टमुह                    |
| कोहिंब ़                   | कुंभ             | गो<br>महिस          | एलग                       | कीतक जाण                    | गिछि                       |
| सालिका                     | दति              | चाहस<br>खर          | याचितक जाण<br>आधावितक जाण | विक्कीत जाण<br>पडिरूव जाण   | संद्रण                     |
| तप्पक                      | संघाड            | अयेलक               | अपहरितक जाण               | पृष्ठ १९३                   | सकडी                       |
|                            |                  | (९) नग              |                           | 50 174                      | तकडा                       |
| प्राप्ताची श्रीयनगर        | 0.20             |                     |                           |                             |                            |
| पृष्ठ १६१                  | चिरनिविद्वनगर    | परिमंडलणगर          | उद्धनिविट्टणगर            | वहुपरिक्खेस                 | बहुबुद्धिकणगर              |
| बंभणज्झोसियणगर             | अचिरनिविट्ठनगर   | चतुरस्रणगर          | पन्वतणगर                  | कारामणणगर                   | बहूदकवाहणगर                |
| बंभणोसण्णणगर               | बहुउद्कनगर       | कट्ठपागारपरिग्तणगर  |                           | पुरिथमदिसणगर                | बहुमकसकणगर                 |
| <b>स्वत्तिय</b> ज्झोसियणगर | बहुबुट्ठीकनगर    | इदृगपागारपरिगत-     | पाणुप्पविद्वणगर           | पच्छिमदिसणगर                | सत्थप्पवातबहुलणगर          |
| खत्तियोसण्णणगर             | अप्पोदगनगर       | णगर                 | बहुवाधीतणगर               | दक्खिणदिसणगर<br>उत्तरदिसणगर | आसण्णणगर                   |
| वइस्सझोसितणनगर             | भप्पवुद्वीकणगर   | द क्खिणो हागणगर     | अञ्चाधितणगर               |                             | जुत्तोपकटुणगर<br>पचंतिमणगर |
| वेस्सोसण्णणगर              | चोरवासणगर        | वामोद्दागणगर        | पृष्ठ १६२                 | बहुअण्णपाणणगर<br>बहुवातकणगर | सुभिक्खयोगक्खेम-           |
| सुद्द्योसियणगर             | अज्ञवासणगर       | पविट्ठणगर           | अप्पुज्जोगणगर             | बहुवातोवद्दवणगर             | गतणगर                      |
| सुद्दोसण्णणगर              | अप्पणगर          | वित्थिण्णणगर        | अतिक्खदंडणगर              | बहुउण्हणगर                  | अणभिवुत्तणगर               |
| रायहाणी                    | परणगर            | गहणणिविट्ठणगर       | अप्पपरिक्खेसणगर           | आलीपणगबहुलणगर               | विस्सुतकित्तियणगर          |
| साखानगर                    | दीहणगर           | <b>आरामबहु</b> लणगर | बहुविग्गहणगर              | बहूदकणगर                    | रमणीयणगर                   |
|                            |                  | (१०) गृह–शाला       | घर-निलय विभाग             | T                           |                            |
| पृष्ठ १३६                  | उपलगिह           | रसोतीगिह            | भंडगिह                    | सवणगिह                      | <b>चित्तगि</b> ह           |
| गब्भगिह                    | हिमगिह           | हयगिह               | ओसधगिह                    | उजाणगिह                     | सिरिघर                     |
| अब्भंतरगिह                 | <b>आदं</b> सगिह  | रधगिह               | चित्तगिह                  | जाणसाला                     | ण्हाणघर                    |
| भत्तगिह                    | तलगिह            | गयगिह               | पृष्ठ १३८                 | वेसगिह                      | पुस्सघर                    |
| वचगिह                      | आगमगिह           | पुष्फगिह            | लतागिह                    | ण्हाणगिह                    | दासीघर                     |
| . उदगगिह                   | चतुक्कगिह        | जूतगिह              | दगकोट्टगगिह               | अंगणगिह                     | देवागार                    |
| अग्गिगिह                   | रच्छागिह         | पातवगिह             | कोसगिह                    | आतुरगिह                     |                            |
| भूमिगिह                    | दंतगिह           | खलिणगिह             | पाणगिह                    | संसरणगिह                    | पृष्ठ २२३                  |
| मोहणगिह                    | कंसगिह           | बंधणगिह             | सयणगिह                    | सुंकसाला                    | अग्गिघर                    |
| दुवारसाला                  | पडिकम्मगिह       | जाणगिह              | गयसाला                    | करणसाला                     | णागघर                      |
| <b>उवट्टाणजा</b> लगिह      | कंकसाला          | पृष्ठ १३७           | रधसाला                    | पृष्ठ २२२                   | पृष्ठ २५८                  |
| सिप्पगिह<br>सिप्पगिह       | भातवगिह          | भगगिह               | जूतसाङा                   | भत्तघर                      | तणसाला                     |
| कम्मगिह                    | पणियगिह          | जलगह                | पाणगिह                    | वासघर                       | तेमग्गिह                   |
|                            | आसणगिह<br>आसणगिह | महाणसगिह            | वत्थगिह                   | पडिकम्मघर                   | कारुगगिह                   |
| रयतगिह                     | નાલગાગઢ          | नगामित              | लेवणगिर                   | असोयवणिया                   | पधिकणिलय                   |

#### (११) स्थान-प्रदेश गृह-प्राकारादिअवयव प्रादेशिकसंकेत विभाग

रयणगिह

भोयणगिह

ओधिगिह

लेवणगिह

असोयवणिया

पधिकणिलय '

| पृष्ठ १३६                | विमाण    | पागार     | सयण     | णिकूड  | सोमाण         |
|--------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------|
| अरंजरमूल                 | गगण      | चरिका     | वलभी    | फलिखा  | अब्भंतरपरियरण |
| कोट्टक                   | संधि     | वेति (दि) | रासि    | पावीर  | गिहदुवारबाहा  |
|                          | समर      | गयवारि    | पंसु    | पेढिका | भच्छणक        |
| णकूड<br><b>रु</b> क्खमूल | कडिकतोरण | संकम      | णिद्धमण | भोसर   | पृष्ठ १३७     |

| अंगविज्ञामध्यगतानां विशिष्टवस्तुनाम्नां | विभागशः | सङ्ग्रहः |
|-----------------------------------------|---------|----------|
|-----------------------------------------|---------|----------|

| ३५२         | अंगविष    | ज्ञामध्यगताना व | शृष्ट्वस्तुनाम्ना ।यन |                 |                 |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|             |           | बित्त           | अंगण                  | रायपध           | उदुपाण          |
| चचर         | कूप       | आराम            | पृष्ठ २२१             | महारच्छा        | उद्दियपदृग      |
| अंगण        | तलाक      | तलाग            | अरंजर                 | उस्साहिया       | जण्णवाड         |
| वियडप्पकास  | विकरण     | सेतु            | उद्दिया               | पासाद           | देवायतण         |
| रायपध       | प्रसवण    |                 | पछ                    | गोपुर           | संगामभूमी       |
| सिंघाडग     | पृष्ठ १४८ | पृष्ठ २१४       | कुडु                  | अट्टालग         | पृष्ठ २३३       |
| खेत्त       | जूव       | पासाय           | किजर<br>किजर          | पकंठ            | खेत्त           |
| भट्टालय     | चिति      | माल             | उखलिका                | तोरण            | वत्थु           |
| उदकपध       | सेतुबंध   | पट्टीवंस        |                       | बार             | गाम             |
| वय          | आयतण      | <b>क्षालग्ग</b> | पृष्ठ २२२             | पब्बत           | णगर             |
| वप्प        | वृष्ठ १५२ | पागार           | माल                   | वासुरुल         | सन्निवेस        |
| पउली        | पन्वत     | गोपुर           | वातपाण                | थूम             | आवास            |
| अस्समोहणक   | सागर      | भट्टालग         | कुडु                  | एलुय            | कुंड            |
| <b>खंभ</b>  | मेदिणी    | पञ्चत           | बिल                   | प्यात           | णदी             |
| आगमणसंरोध   | णदी       | धय              | णाली                  |                 | तलाग            |
| पृष्ठ १३८   | चेतिय     | देवतायतण        | थंभ                   | वप्प            | पुक्खरणी        |
| आएसण        | आयाग      | गिह             | अंतरिया ।             | तलाक            | कूव             |
| <b>मंडव</b> | पृष्ठ २०० | कूविया          | पस्संतरिया            | दहफलिका         | सर              |
| पवा         | देस       | आकास            | कोट्ठागार             | णदी             | फलिह            |
| सेतुकम्म    | णिगम      | जणपद            | भरस्स                 | फलिहा           | सेउ             |
| पुरोहड      | णगर       | अर्पण           | <b>मा</b> वुपघ        | पाकार           | पागार           |
| पृष्ठ १४५   | पट्टण     | सीमंतिका        | पणाली                 | वय              | <b>पेंडपाली</b> |
| चचर         | खेड       | खेत्त           | उद्कचार               | परिखा           | एलुग            |
| महापध       | आगर       | रच्छा           | वज्ञाडक               | धय              | चेति            |
| तित्थ       | गाम       | णिवेसण          | अरिटुगहण              | <b>बु</b> ख     | पवा             |
| उदुपाण      | सण्णिवस   | रायमगग          | वेसण                  | पाली            | पंथ             |
| पृष्ठ १४६   | पृष्ठ २०१ | कुडु            | अंतेपुर               | सुसाण           | पब्वत           |
| जलस्थान     | रायधाणी   | <b>जि</b> च्य   | तिय                   | वचभूमि          | पृष्ठ २३४       |
| णदी         | पासाद     | पणाली           | सिंघाडग               | <b>मंडलभूमी</b> | उदुपाण          |
| समुद        | गिह       | वचाड            | चउक                   | पवा             | चीती            |
| 1.34        |           |                 |                       |                 |                 |
|             |           | (१२)            | सिकक विभाग            |                 |                 |

पेछिका धूतुछिका पिंच्छोला फणिका दोणी

उक्कुलिणी

पाणी

भमिला

पडालिका

|                                   |                               | (१२) सि                   | कक विभाग                            |                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| पृष्ठ ६६<br>सुवण्णमासक<br>रथयमासक | दीणारमासक<br>ऊणमासक<br>काहापण | खत्तपक<br>पुराण<br>सतेरक  | पृष्ठ ७२<br>सुवण्णकाकणी<br>मासकाकणी | सुवण्णगुंजा<br>दीणारी |
|                                   |                               | (१३) भाष्ड                | ोपकरणविभाग                          |                       |
| पृष्ठ ६५<br>पुंजातीय भंडो-        | वारक<br>कलस                   | सिप्पमय<br>सेलमय          | कालंची<br>करकी                      | माणिका<br>णिसका       |
| गरण<br>अरंजर                      | गुलमग <b>ः</b><br>पिढरक       | पृष्ठ ७२<br>थीजातीय भंडो- | कुड़ारिका,<br>थाली                  | भायमणी<br>चुह्री      |
| भार्लेद<br>-                      | मलुगभंड                       | गरण                       | मंडी                                | फूमणाली               |

अलंदिका

उक्खली

थालिका

पत्ती

पत्तभंड

लोहमय

मणिमय

संखमय

कुंडग

माणक

वहक

कुढारक

घडी

दुव्वी

केला

उद्दिका

समंछणी

मंजूसिका

सलाकंजणी

मुद्दिका

|   | प्रभाग | परिशिष्टम्  |
|---|--------|-------------|
| š | गन्धार | गर्रास्थ एक |

393

|                  |            | पन्नम प    | ।राश्ष्म्         | AT SHORT SHE         | 3                |
|------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|------------------|
| तवी              | द्विउलंक   | सयण        | वीजणी             | धूमणाली              | करक              |
| वत्थरिका         | रसदब्बी    | भासण       | दंडा .            | अग्गिकारिका          | कुं <b>डि</b> का |
| <b>कु</b> द्दाली | छत्त       | जाण        | धूमणत्त           | अग्गिकुंड            | पृष्ठ २६२        |
| वासी             | उपाणह      | वाहण       | वीजणिया           | जगांतक               | छत्त             |
| छुरिका 🧷         | पाउगा      | वत्थ       | चामर              | संदीपण               | <b>मिंगार</b>    |
| कवली े           | उब्भुभंड   | आभरण       | <b>अस्</b> सभंड   | दीव                  | पडागा            |
| दीविका           | उभिखण 💮    | परिच्छद    | भच्छा             | चुडली                | लोमहत्थ          |
| कडच्छकी          | फण         | सत्थावरण   | दितिका            | मधअगिग               | वासणकडक          |
| पृष्ठ १९१        | खपसाणग     | पृष्ठ २२१  | अजीण              | चुल्लक               | चामर             |
| उवाहण            | वणपेलिका   | मुत्तिक    | पृष्ठ २५४         | चुही                 | वीजणी            |
| <b>छत्तक</b>     | विवद्दणग   | संखागवलमय  | इंगालकोट्टक       | चितका                | पृ० २२१          |
| तप्पण            | भजणी       | दंतमय      | इंगालसकडिका       | फुंकुका              | स्थगिका          |
| कत्तरिका         | पसाणग      | सिंगमय     | कडुच्छ            | अहिमकरिका            | संपुड            |
| कुंडिका          | भादंसग     | अद्विकमय   | धूपघडिका          | अग्गिपखंडक           | पेला             |
| उक्खलिका         | पृष्ठ १९८  | वाल्मय     | धूमकरणाक          | पृष्ठ २५५            | पेलिका           |
| पादुका 💮         | छत्त       | लोहमय      | धूमण              | कुड                  | करंडग            |
| उपाणह            | भिंगार     | चम्ममय     | पिसायक            | घडग                  | संकोसक           |
| पृष्ठ १९३        | वीयणिया    | पृष्ठ २३०  | धूमणेत्त          | अरंजर <b></b>        | पणसक             |
| उक्खुली          | तालवोंट    | अंजणी      | खारापक            | उद्दिक               | थइया             |
| पिट्टरग          | पृष्ठ २०१  | फणिका      | वीजणक             | आचमणिक               | पसेव्वक          |
| (18(1)           | 50 /2/     |            |                   |                      |                  |
|                  |            | (१४) भा    | जनविभाग           |                      |                  |
| पृष्ठ ६५         | सिरिकंसग   | मुंडक      | पाणजोणिमय         | रुपमय                | लोहीवार          |
| पुंभायण          | थालक       | पीणक       | धातुजोणिमय        | तंबमय                | उद्दिक           |
| तदृक एवर         | दालिमपुसिक | पृष्ठ ७२   | मूलजोणिमय         | कंसमय                | भायमणी           |
| सरक अन्त्रेश     | णालक       | थीभायण     | पाणजोणिमय         | काललोहमय             | सत्थीआयमणी       |
| थाल धार          | मल्रकमूलक  | करोडी      | सिप्पिपुड         | सेलमय                | चरुक             |
| सिरिकुंड अवं     | करोडक      | कंसपत्ती   | संखमय             | मत्तिकामय            | ककुलुंडी         |
| पणसक             | घटमाणग     | पालिका     | मूलजोणिमय         | पृष्ठ २१४            |                  |
| अद्भकविट्टगः     | अलंदक      | सरिका      | कटुमय             | लोही 💮               | पृष्ठ २२१        |
| सुपतिट्ठक        | जंबुफलक    | भिंगारिका  | फलमय              | कडाह                 | कट्टमय           |
| पुक्खरपत्तग      | भंडभायण    | कंचणिका    | पत्तमय            | अरंजर                | पुष्फमय          |
| सरग              | खोरक       | कवचिका     | <b>धातुजोणिमय</b> | उक्खली               | फलमय             |
| मुंडग            | वदृक       | पृष्ठ १८०  | सुवण्णमय          | रिक                  | पत्तमय           |
| 30               |            |            | जनवि <b>भाग</b>   |                      |                  |
|                  |            | (६५) मा    |                   |                      |                  |
| पृष्ठ ६४         | पायस       | पत्तकूरक   | पृष्ठ ७१          | तकुरी                | रसाला            |
| पुंभोयण          | प्रमन्न    | कुलत्थक्रक | दुद्धि पहका       | <b>कुम्मास</b> पिंडी | पुडिमट्टा        |
| कूर              | द्धिताव    | मुग्गकूरक  | उद्कुण्हिका       | सनुपिंडी             | चोराली           |
| अोदण<br>स्रोदण   | विलेपिक    | मासकूरक    | समगुण्हिका        | तप्पणपिंडी           | अंबपिंडी         |
| পর               | द्धिकूरक   | ओदणक्रक    | जागू              | इतिपिंडी             | अंबकध्वी         |
| असण              | दुद्धकृरक  | भतिकूरक    | कसरी              | भोदणपिंडी            | उछूरधूविता       |
| भोयण             | घतकूरक     | तिलकूरक    | अंबेली            | तिलपिंडी             | अंबाडगध्वी       |
| जेमण             | सासवकूरक   | भूतकूरक    | पत्तंबेली         | पीढपिंडी             | भोजन             |
| जानग             | THAT A     | श्रीआहार   | वालकञ्जी          | रच्छाभत्ती           | वृष्ठ १७६        |

भाहार

अंग० ४५

| ३५४ अंगविज्ञामध्यगतानां विशिष्टवस्तुनाम्नां विभागदाः सङ्ग्रहः |             |                               |                       |               |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                                                               |             |                               | पाणजोणिमयभायण-        | सोवचिका       | पलाल           |
| पाणजोणिगत                                                     | फलरस        | कसाय                          | भोयण                  | पिप्पली       | तंबाराग        |
| <b>मू</b> लजोणिगत                                             | धण्णरस      | अंबिरु                        | धातुजोणिमयभायण-       | खारलवण        | लेज्झचुण्ण     |
| धातुजोणिगत                                                    | अगगत        | कटुक                          | भोयण                  | वहभोयण        | भोजन           |
| पाणजोणिगत                                                     | पत्तगत      | लवण                           | मूलजोणिमयभायण-        | मोदक          | वृष्ठ २२०      |
| दुद                                                           | पुप्फगत     | पृष्ठ १७९                     | भोयण                  | <b>पेंडिक</b> | दुद्ध '        |
| द्धि                                                          | फलगत        | विस्सोदण                      | जवागू                 | पृष्पड        | द्धि           |
| णवणीत                                                         | पुष्फगत     | अतिकूरक                       | दुद्धजवागू            | मोरिंडक       | तक             |
| तक                                                            | पत्तेगपुष्फ | गुलकूरक                       | घयजवागू               | सालाकालिक     | णवणीत          |
| घत                                                            | गुलुकपुष्फ  | घतकूरक<br>विलेपि              | तेल्लजवागू .          | अंबट्टिक      | कुचिया         |
| मंस                                                           | मंजरीपुप्फ  | पायस                          | अंबिल्जवागू           | वित्थडभोयण    | आमधित          |
| वसा                                                           | फलगत        | कसरि                          | उण्हियजवागू           | पोवलिक        | गुलद्धि        |
| मधु                                                           | रुक्खगत     | द्धिताव                       | ओसधजवागू              | वोकितक        | रसालादहि       |
| संखयआहार                                                      | गुम्मगत     |                               | आलुक                  | पोवलक         | मंथु           |
| असंखयआहार                                                     | वल्लीगत     | तक्कि                         | कसेरक                 | प्रपड         | परमण्ण         |
| स्रोतगुरु                                                     | छुपगत       | अंबेलि                        | सिंघाडक               | सकुलिका       | द्धिताव        |
| सकरा                                                          | पृष्ठ १७८   | अंबिलक<br>पालीक               | भिस                   |               | तकोदण          |
| अग्गेयआहार                                                    | साछि        | पक्लिमंस                      | भिसमुणाल              | पूप<br>फेणक   | अतिकूरक        |
| अणग्गेयआहार                                                   | कोद्दव      | परिसप्पमंस                    | चाय                   | अक्खपूप       | मंस            |
| पृष्ठ १७७                                                     | वीहि        | चतुष्पदमंस                    | मच्छंडिका             | अपडिहत        | रुधिर          |
| मूलजोणिगत                                                     | कंगु        | विज्ञपदमंस<br>सिंगिचतुष्पदमंस |                       |               | वसा            |
| मूलगत                                                         | रालक        |                               | गुल                   | पवितल्लक      |                |
| खंधगत                                                         | वरक         | असिंगिचतुप्पदमंस              | खजगगुल                | वेलातिक       | कुसण<br>कोलस्थ |
| अगगगत                                                         | सामाग       | पृष्ठ १८०                     | इकास                  | पत्तभजित      |                |
| कंदगत                                                         | तिल         | अह्मंस                        | पृष्ठ १८२             | उल्लोपिक      | तंबलिक         |
| तजगत                                                          | मास         | सुक्रमंस्                     | तप्पणा                | सिद्धिका      | साकरस          |
| णिज्ञासगत                                                     | मुग्ग       | उस्सयभोयण                     | बदरचुण्ण              | बीयक          | थूणिकाखल       |
| णिजासगत                                                       | चणक         | मतकभोयण                       | विकस<br>कलायभज्जिया   | उक्कारिका     | अंबिल          |
| सिरिविट्ठकसद्                                                 | कलाव        | सडुकभोयण                      | मुग्ग <b>भ</b> ज्ञिया | मंडिल्लका     | उपसेक          |
| <b>छ</b> ता                                                   | णिप्फाव .   | दासीभोयण                      | जवभज्जिया             | दीहभोयण       | पृष्ठ २४६      |
| सल्लिक                                                        | मसुर        | बालोपणयणभोयण                  |                       | दीहसकुलिका    | दुद्धिण्हका    |
| कास                                                           | कुलत्थ      | देवताभोयण                     | गोधुमभिजया            | खारवद्यिक     | द्धिताव        |
| सोणिय                                                         | तुवरि       | मंतगहणभोयण                    | सालिभजिया<br>तिलभजिया | खोडक          | अंबेछि         |
| पूक                                                           | यव          | <b>मंतसमावणभोयण</b>           | अणग्गेयलवण            | दीवालिक 💮     | विलेपिका       |
| <b>ल्रिया</b>                                                 | गोधूम       | विजागहणभोयण                   |                       | दसिरिका       | कक्रापिंडग     |
| जवागू                                                         | कुसुंभ      | विजासमित्रभोयण                | सामुद्द<br>सेंधव      | भिसकंटक       | गंगावत्तग      |
| उच्छुरस                                                       | सासव        | अभिणवभोयण<br>सीतभोयण          |                       | मत्थतक        | चुक्तितक       |
| गोलोय                                                         | अतसी        | सातमायण<br>मिक्खोद्ण          | सोवचल                 | लेज्झभोयण     | वप्पडी         |
| पत्तरस                                                        | मधुर        | असामण्णभोयण                   | पंसुक्खार             | फाणित         | अंबद्विग       |
| युष्करस                                                       | तित्त -     | सहभोयण                        | अग्गेयलवण             | <b>कक्क</b> ब | घतउण्ह         |
|                                                               | 427         |                               | जवखार                 | तिलक्खली      | पोवलिका        |
|                                                               |             |                               | <b>येवभाग</b>         |               |                |
| पृष्ठ ६४                                                      | भरिट्ट      | गोधसालक                       | खलक                   | द्धि          | टिक            |
| पुंपेय                                                        | भासव        | पाणक                          | पाणीय                 | पय            | द्धि           |
| अपक्ररस                                                       | मेरक        | रस                            | खीर                   | गुल           | घित            |
| पक्रस                                                         | मधु         | जूस                           | 777                   | 300           | तेल            |

दुद्ध

जूस

फाणित

णवणीत

|                               |                  | पश्चम             | ां परिशिष्टम्                |                            | ३५०         |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| सुरा                          | ेसेत <b>सुरा</b> | जगल               | जयकालिका                     | रस                         | चंदणरस      |
| पृष्ठ १८१                     | पृष्ठ २२१        | मधुरसेरक          |                              |                            | तेळवण्णिकरस |
| पसण्णा                        | पसण्णा           | अरिट्ट            | पृष्ठ २५८                    | पृष्ठ २३२                  | कालेयकरस    |
| भयसा                          | णिट्टिता         | भट्टकालिका        | बहुपिट्टिया                  | गुग्गुलविगत                | सहकाररस     |
| अरिट्ठ                        | मधुरक            | आसवासव            | पक्खा                        | सज्जलस                     | मातुलुंगरस  |
| महु ुं                        | भासव             | सुरा<br>कुसुकुंडी | जातिकसण्णा                   | इकास<br><del>विकित्त</del> | करमंदरस     |
| ,                             |                  | 3.03.21           | अरिट्ठा                      | सिरिवेट्ठक                 | सालकलरस     |
|                               |                  | (80)              | वस्त्रविभाग                  |                            |             |
| पृष्ठ १६३                     | सुवण्णपदृ        | वधुवस्थ           | मेचक                         | आविक                       | बालमुंडिका  |
| वत्थ                          | सुवण्णखसित       | मतकवत्थ           | जातिपदृणुग्गत                | अविकपत्तुण्ण               | बालव्ययणी   |
| कोसेज                         | काललोहजालिक      | विलात             | पट्टिक                       | अजीणपट                     | अजिणगकंचुका |
| पतुजा                         | सकलदस            | आतवितक            | वट्ठण                        | अजीणप्पवेणी                | चम्मसाडी    |
| आविक                          | बहियदस           | ओमद्दित           | सीसेकरण                      | चम्मसाडी                   | पृ० २३२     |
| पत्तुण्ण                      | छिण्णद्स         | पृ० १६४           | उत्तरिज                      | वालवीर                     | खोमक        |
| खोम                           | विवाडित          | सेवालक            | अंतरिज                       | पु० २३०                    |             |
| दुक्छ                         | सिव्वित          | मयूरग्गीव         | पचत्थरण                      | सजीवक                      | ्र दुगुह्र  |
| चीणपष्ट                       | पावारक           | करेणूयक           | विताणक                       | पत्तुण्ण                   | जिंग्गिक    |
| कप्पासिक                      | कोतवक            | कप्पासिकपुष्फक    | परिसरणक                      | अजीणप्पवेणी                | चीणपद्द     |
| पद्                           | उण्णिक           | पउमरत्तक          | पृ० २२१                      | अजीणकंबल                   | वागपट       |
| लोहजालिका                     | अत्थरक           | मणोसिलक           | कोसेज्ञक                     | बालसाडी                    | कप्पासिक    |
|                               |                  | (१८) आन           | <b>ब्छादनविभाग</b>           |                            |             |
| पृष्ठ ६४                      | साडक             | कप्पास            | थीअच्छादण                    | लेखा                       | सण्हा       |
| पुंअच्छादण                    | सेदसाड           | कंचुक             | पउण्णा                       | वाउकाणी                    | थूला        |
| पडसाडग                        | कोसेयपारय        | वारवाण            | पएणी                         | वेलविका<br>परत्तिका        | सुबुता '    |
| खोमदुग <b>लुग</b>             | कंबलक            | विताणक            | वण्णा<br>सोमित्तिकी          | माहिसिका<br>माहिसका        | दुब्बुत्ता  |
| चीणंसुग                       | उत्तरिज          | पच्छत             | अद्धकोसिजिका                 | इल्ली                      | अप्पाद्या   |
| चीणपद्                        | अंतरिज           | सण्णाहपट्टक       | पसरादी                       | जामिलिका                   | महग्घा      |
| पावार                         | उस्सीस           | मल्लसाडग 💮        | पिगाणा                       | थीअच्छादणए-                | अहता        |
| पड                            | वेधण             | पृष्ठ ७१          | दियवंतरा                     | कार्थक                     | धोतिका      |
|                               |                  |                   | मरण-अलं <mark>का</mark> रविभ | ाग                         |             |
| nm \$0_86                     | झंकक             | कुरबक             | हत्थखडुग                     | सुत्तक                     | पापढक       |
| पृष्ठ ६४-६५<br>पुंजातीयभूसण   | कडग              | कण्णकोवग          | क्षणंत .                     | सोवण्णसुत्तग               | पादखडुयग    |
| पुजाताय <b>मू</b> लण<br>तिरीड | खडुग             | कण्णपील           | खुडुग                        | तिर्गिच्छिग                | परमासक      |
|                               | <b>णिडालमासक</b> | कण्णपूरक          | हत्थमंडक                     | हिदयत्ताणक                 | पादकलावग    |
| मउड                           | तिऌक             | कण्णखीलक          | कंकण                         | सत्थिक                     | सरजालक      |
| सीहभंडक                       | मुहफलक           | कण्णलोडक          | वेढक                         | सिरिवच्छ                   | बाहुजालक    |
| अलकपरिक्खेव                   | विसेसक           | केजूर             | हार                          | अटुमंगलक                   | ऊरुजालक     |
| मत्थककंटक                     | अवंग<br>अवंग     | तलभ               | भद्रहार                      | सोणिसुत्त                  | पादजालक     |
| गर्लक                         | कुंडल            | कंदूग             | फलहारक                       | रयणकलावग                   | अक्लक       |
| मगरक                          | · बक             | परिहेरग           | वेकच्छग                      | गंडूपक                     | पुस्सकोकिलक |
| उसभक                          | मत्थग .          | आवेढग             | गेवेज                        | खत्तियधम्मक                | कंचीकलावक   |
| सीउक                          | तलपत्तक          | वलयग              | कट्ट                         | णीपुरग                     | हसुडोलक     |
| हिर्यक                        | ्द्क्खाणक        | इत्थकलावग         | कडक                          | अंगजक                      | पृ. ७१      |
| चक्ककमिहुणग                   | . વુવલાગા        |                   |                              |                            |             |

# अंगविज्ञामध्यगतानां विशिष्टवस्तुनाम्नां विभागशः सङ्ग्रहः

|                    |                    | सिरआभरण                | हत्थाभरण         | अंजण                 | <b>रू</b> प्प     |
|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>थीजातीयभूसण</b> | कण्णवलयक           | ओचूलक                  | हत्थकडग          | चुण्णक               | तंब               |
| सिरीसमालिका        | खडुक               | णंदिविणद्धक            | कडग              | अलत्तक               | हारकूड            |
| णलियमालिका         | मुद्दिका           | अपलोकणिका              | रुचक             | गंधवण्णक             | त्तपु             |
| मकरिका             | चेढक               | सीसोपक                 | सूचीक            | कण्णसोधणक            | सीसक              |
| ओराणी              | कण्णपालिक          | कर्णाभरण               | हत्थोपक          | अंजणी                | काललोह ्रं        |
| पुण्फितिका         | णीपुर              | तलपत्तक                | अंगुलिआभरण       | सलाका                | वट्टलोह           |
| मकण्णी             | कण्णुप्पलक         |                        | अंगुलेयक         | कुचठावण              | सेल               |
| लकडा               | पृष्ठ १६२          | आबद्धक<br>स्टिक्साटमतक | मुद्देयक         | कुंच                 | मत्तिका           |
| वालिका             | प्राणयोनिगत        | पलिकामदुघनक            | वेंटक            | सूची                 | कट्टमय            |
| कण्णवलीका          | धातुयोनिगत         | कुंडल                  | कटिआभरण          | धूपण                 | पुष्फमय           |
| कण्णिका            | मूलयोनिगत          | जणक<br>ओकासक           | कंचिकलापक        | गंधविधी              | फलमय              |
| कुंडमालिका         | प्राणयोनिगत        |                        | मेखिलका          | सासा                 | पत्तमय            |
| सिद्धत्थिका        | संखमय              | कण्णेपूरक              | कडिउपक           | सम्मिका              | पृष्ठ २४२         |
| अंगुलिमुद्दिका     | मुत्तामय           | कण्णुप्पीलणक           | जंघाआभरण         | वतंसक                |                   |
| अक्खमालिका         | दंतमय              | अक्षिआभरण              |                  | ओवास                 | चुंभलक<br>पेलक    |
| संघमालिका          | गवलमय              | अंजण                   | गंडूपयक<br>णीपूर | कण्णपीलक             |                   |
| पयुका              | वालमय              | भुकुटिआभरण             | परिहेरक          | कण्णपूरक             | मुकुड             |
| <b>णितरिंगी</b>    | भट्टमय             | मधी                    |                  | णंदीविण <b>द्ध</b> क | वेट्टण            |
| कंटकमालिका.        | मूलयोनिगत          | गण्डाभरण               | पाद्।भरण         | कूलीयंधक             | मालिका            |
| घणिपिच्छिलिका      | कटुमय              | हरिताल                 | बिं विणिक        | तिलक                 | वद्य              |
| विकालिका           | पुप्फमय            | हिंगुलुय               | खत्तियधम्मक      |                      | सीसावक            |
| एकावलिका           | फलमय               | मणस्सिका               | पाद्मुद्दिका     | कुंडल                | वृष्ठ २५९         |
| पिप्पलमालिका       | पत्तमय             | ओष्टाभरण               | पादोपक           | विह्नका              | भुं (चुं) भलक     |
| हारावली            | धातुयोनिगत         | भलत्तक                 | तिलक             | तलपत्तक              | उरच्छक            |
| मुत्तावली          | सोवण्णमय           | कण्ठाभरण               | पृष्ठ २४६        | पृष्ठ १९३            | आपेलग             |
| कंची               | रुपमय              | वण्णसुत्तक             | बालतिलक          | अंजण                 | मालिका            |
| रसणा               | तंबमय              | तिपिसाचक               | कण्णातिलग        | ण्हाण                | वद्दापेल          |
| जंबूका             | सीसमय              | विजाधारक               | तवणिज्ञतिलग      | पभोवण                | मुकुड             |
| मेखला              | लोहमय              | असीमाछिका              | पदुमतिलग         | पव्वासण              | तेल्ल             |
| कंटिका             | तपुमय              | हार                    | पृष्ठ १८३        | अणुलेवण              | पृष्ठ २३२         |
| संपडिका            | काललोहमय           | अद्धहार                | पादकलाप          | विसेसकाय             |                   |
| पामुद्दिका         | भारकूडमय           | पुच्छलक                | पादकिंकिणीका     | धूमाधिवास .          | कुसुंभते <b>छ</b> |
| वस्मिका            | गोमेयक             | आवलिका                 | खत्तियधम्मक      | परिधाण               | अतसीतेल्ल         |
| पाअसूचिका          | लोहितक्ख           | पृष्ठ १६३              | पायुका           | उत्तरासंग            | रुचीकातेल         |
| पाघट्टिका          | पवालक              | मणिसोमाणक              | उपाणह            | सोणिसुत्त            | करंजतेल           |
| <b>बिंखिणिका</b>   | रत्तक्खारमणि       | अटुमंगलक               | मछ               | मछ ्                 | उण्हीपुण्णामतेल   |
| पृ. ११६            | लोहितक             | पेचुका                 | मुकुड            | सुरभिजोग             | बिछतेछ            |
| माकण्णीकण्णिक      | सुक्रफिक           | वायुमुत्ता             | कूचफणलीखावण(?)   |                      | उसणीतेल्ल         |
| <b>लक</b>          | विमलक              | <b>बुप्पसु</b> त्त     | <b>प्रहा</b> ण   | संविधाण              | वछीतेछ            |
| उद्दलक             | सेतक्खारमणि        | पडिसराखारमणि           | पधोवण            | भिगार                | सासवतेल्ल         |
| तलकण्णिक           | मसारकञ्च           | कट्ठेवटक               | विसेसिकया        | छत्त                 | पूतिकरंजतेछ       |
| वद्धक              | कालक्खारमणि        | वाहुआभरण               | भोकुंतणक         | पतागा                | सिग्गुकतेल्ल      |
| तलपत्तक            | <b>अं</b> जणमूलक   | अंगय                   | हरिताल           | लोवहत्थ              | कपित्थतेछ         |
| परिहेरक            | <u>णीलक्खारमणि</u> | तुडिय                  | हिंगुलुक         | पृष्ठ २२१            | तुरुकतेल          |
| तलभ                | <b>खारमणि</b>      | सञ्वबाहोवक             | मणसिक            | सुवण्ण               | मुलकतेल           |

|                                                     |                                                   | पश्चमं                                                   | परिशिष्टम्                                      |                                                | ३५७                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| अतिमुत्तकतेल्ल<br>तिलतेल्ल                          | इंगुदीतेल्ल<br>पधकलीतेल्ल                         | चंपकतेह्र<br>चंदणिकापुस्सतेह्र                           | जातीतेल<br>पीलुतेल                              | यृथिकाते <b>छ</b><br>ओसधतेछ                    | वक्किकतेछ<br>पुस्सतेछ                                               |
|                                                     |                                                   | (२०) अ                                                   | ।सनविभाग                                        |                                                |                                                                     |
| पृष्ठ १५<br>पहुंक<br>फलक<br>कट्ठ<br>पीढिका<br>आसंदक | फलकी<br>भिसी<br>चिंफलक<br>मंचक<br>भद्दासण<br>पीढग | कटुखोड<br>महद्विका<br>उप्पल<br>लोहसंघात<br>दंत<br>अद्विक | भूमीमय<br>तणमय<br>छगणपीढग<br>पुप्फ<br>फल<br>बीय | तण<br>साहा<br>मही<br>पृष्ठ १७<br>डिप्फर<br>खटा | अत्थरक<br>पवेणी<br>कंबल<br>सुहस्सहा<br>कट्टपीढ<br>खेडुलंड<br>समंथणी |
|                                                     |                                                   | (২१) হা                                                  | यनासनविभाग                                      |                                                |                                                                     |
| पृष्ठ ५२                                            | तलिय                                              | सेलसेजा                                                  | सन्वतोभद्                                       | मसूरक                                          | थीजातीय सय-                                                         |

| पृष्ठ ५२<br>सयणासण | तलिय<br>भूमि              | सेलसेजा<br>तुससेजा         | स <b>ब्वतोभ</b> द्द<br>सयणासण | मस्रक             | थीजातीय सय-<br>णासण     |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| पहांक              | सिलातल<br>फलपुष्फहरितसेजा | लोहसेजा                    | आसंद्ग<br>भद्गीढ              | अत्थरक<br>कोट्टिम | सेजा<br>खटा             |
| मसारय<br>मंचक      | तिणसेजा<br>सुककट्टसेजा    | अंगारछारिकासेजा<br>झामसेजा | पादफल<br>वट्टपीढक             | सिलातल<br>मासाल   | भिसी<br>आसंदी<br>पेढिका |
| खटा<br>फलिक        | जाणसेजा<br>बीयसेजा        | मासालग<br>पृष्ठ ६५         | डिप्फर<br>पीढफरक              | मंचक<br>पहुंक     | महिसाह<br>सिला          |
| मंचिक              | धणधण्णसेजा                | पुंजातीयसयणासण<br><u>च</u> | सत्थिक                        | पडिसेज्जक         | फलकी                    |
| कणक                | पंहरणावरणसेजा             | आसण                        | तलिय                          | पृष्ठ ७२          | इंट्रका                 |

### (२२) अपश्रयविभाग-टेका-तिकया

| पृष्ठ २६ आसणापस्सय आसंद्य भद्गीठ डिप्फर फलकी भिसी कट्टपीढ तणपीढ महियापीढ छगणपीढ स्यणापस्सय स्यण | खद्दा सेजा जाणापस्सय सीया भासंदण जाणक घोठि गिह्निका सगड सगडी याण पृष्ठ २७ पुरिसापस्सय मणुस्स | दार प्पिघणापस्सय<br>कीडका<br>दारकवाड<br>रस्सावरण<br>कुडुापस्सय<br>लितकुडु<br>अलितकुडु<br>लितचेलिम<br>अलितचेलिम<br>अलितचेलिम<br>अलितककमय<br>अलितफलकमय<br>अलितफलकमय<br>अलितफलकमय<br>अलितफलकपासित<br>अलितफलकपासित<br>अलितफलकपासित | छायाखंभ<br>दीवहक्खखंभ<br>दग्रहिखंभ<br>सेठखंभ<br>कट्टखंभ<br>अट्टिकखंभ<br>रुक्खापस्सय<br>कंटकीहक्ख<br>बीरहक्ख<br>चेतितापस्सय<br>पडिमापस्सय<br>सेठपडिमा<br>छोहपडिमा | अधोगागार-<br>संथितापिडमा<br>मितुपिडमा<br>दारुपिडमा<br>हरितापस्सय<br>तणभारय<br>पत्तभारय<br>पत्तभारय<br>पुष्कभारय<br>पुष्कभारय<br>भायणापस्सय<br>कुंभकारकत<br>लोहमय<br>पुडल<br>कोत्थकापल<br>मंजूसा | चेतितपादव पण्णवोद्वल पण्णवोद्वल फलपोद्वल मूलपोद्वल पुप्फपोद्वल घतकेला तेल्लकेला सुराकुंभ अरंजर पृष्ठ ३१ सोमाण सिती सब्बतोभद्दभासण दारपिंड कवाड |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                              | खभापस्सय<br>खंभ                                                                                                                                                                                                                | अद्विपडिमा                                                                                                                                                       | मजूसा<br>कट्टभायण                                                                                                                                                                               | कवाड<br>अरंजरपेढिका                                                                                                                            |
| पहांक                                                                                           | गय<br>वाजी                                                                                   | पाहाण                                                                                                                                                                                                                          | कट्ठपडिमा                                                                                                                                                        | पृष्ठ ३०                                                                                                                                                                                        | वेइया                                                                                                                                          |
| मंच                                                                                             | वसम                                                                                          | धरणिखंभ                                                                                                                                                                                                                        | पोत्थकम्मपिडमा                                                                                                                                                   | झयक्लंभ                                                                                                                                                                                         | णिस्सेणि                                                                                                                                       |
| मासालक<br>मंचिका                                                                                | करभ                                                                                          | पिलक्खखंभ                                                                                                                                                                                                                      | चित्तकम्मप <b>डिमा</b>                                                                                                                                           | पीडोलकसंभ                                                                                                                                                                                       | चेतिक                                                                                                                                          |

#### 346

### अंगविज्ञामध्यगतानां विशिष्टवस्तुनाम्नां विभागशः सङ्ग्रहः

#### (२३) रतविभाग

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | (२२)                                                                                                                                                                    | (तावमाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| पृष्ठ १८३ दिन्वरत माणुस्सरत तिरिक्खजोणियरत पुरिसरत थीरत णपुंसकरत चुंबितरत आलिंगितरत सेवणारत अभारिकपुरिसरत सभारिकपुरिसरत सभारिकथीरत सपतिकथीरत सपतिकथीरत वंझाथीरत दिन्वरत आन्ध्रमारत वंदारत णागकण्णारत णागरत किन्नरिरत पिसाईरत पिसायरत रक्खसरत रक्खसरत रक्खसरत रक्खसरत रक्खसरत रक्खसरत | गंधव्वीरत असुरकत्तारत असुररत मतकपडिमारत पत्थिवपडिमारत सुत्तिकापडिमारत वित्तपडिमारत तिरिक्खजोणि- यरत सगुणिरत कक्कडिरत टिट्टिभीरत पारेवतीरत छिन्नगालिरत गोरत महिसरत अयेलकरत अस्सतरिरत सुणिकारत वराहीरत वलवारत उद्टीरत गावीरत महिसीरत माणुस्सरत थीरत | णपुंसकरत<br>विगतरत<br>अविगतरत<br>पृष्ठ १८४<br>उद्दितरत<br>उवविद्वरत<br>संविद्वरत<br>अवत्थद्धरत<br>दक्षिणपस्सरत<br>वामपस्सरत<br>उत्ताणरत<br>णिकुज्जरत<br>ओणतरत<br>उब्भरत | तिविभाग<br>वक्खावत्थद्ध<br>पृष्ठ १८५<br>गुदेरत<br>णाभिरत<br>थणंतररत<br>पाणिरत<br>उवातारत<br>सामारत<br>कालिकारत<br>दीहारत<br>रस्सारत<br>थूलारत<br>किसारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>क्षिमारत<br>क्षिमारत<br>क्षिमारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वह्मारत<br>क्षिमारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत<br>वालारत | संखित्तभगारत<br>परिमंडलभगारत<br>चतुरस्सभगारत<br>तंसभगारत<br>अमेखलारत<br>समेखलारत<br>कुमारिरत | गीतरत |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | (२४) दे                                                                                                                                                                 | हिद्विभाग 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |       |
| पछ ११०१                                                                                                                                                                                                                                                                              | MINITED TO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |       |

| अरण्णगत   |
|-----------|
| भूमिगत    |
| णगरगत     |
| खंधावारगत |
| जुद्धगत   |
| किड्डागत  |
| पुष्फगत   |
| फलगत      |
| महासरगत   |
| पुढविगत   |
| पव्यतगत   |
| भारामगत   |
| देवगत     |
| संगामगत   |
|           |

सहगतदोहद्
मणुस्ससदगत
पिक्खसदगत
पिक्खसदगत
पुष्ठ १७२
पिरसप्सदगत
दिव्वघोसगत
वादित्तघोसगत
आभरणघोसगत
गंधगत दोहद्
णाणगत
अणुलेवणगत
अधिवासगत
पर्यसगत

धूपगत मह्नगत पुप्भगत फलगत पत्तगत आहारगत रसगतदोहद पाणगत भोयणगत खज्जगत लेज्झगत फासगतदोहद आसणगत सयणगत

वाहणगत गहगत वत्थगत आभरणगत जाणगत समयदोहद सरदे वत्त धिम्हे वत्त पाउसे वत्त वासारते वत्त हेमंते वत्त वसंते वत्त सुक्रपक्षे वत्त काळपक्षे वत्त पक्खसंधीसु वत्त अब्भंतरपंचमीवत्त परमपंचमीवत्त अब्भंतर दसमीवत्त परमदसमीवत्त पायरासे वत्त पदोसे वत्त मज्झंतिके वत्त अबुरत्ते वत्त अपरण्हे वत्त अत्रागतसद्द्वत्त अणागतसद्द्वत्त्त्

| पञ्चमं परिशिष्टम्    |                           |                        |                |                                |                   |  |
|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|--|
|                      |                           | (२५) र                 | गिविभाग        |                                |                   |  |
| पृष्ठ २०२            | बहिर                      | पछित                   | पीलक<br>पीलक   | H.                             | ਸ਼ਾਸਟੇਰ           |  |
| छेज                  | कण्गच्छेज                 | खरड                    | गलुक           | सूरु<br>छड्डि                  | सामदंत<br>गीवारोग |  |
| विलक .               | णासारोग                   | चम्मकील                | गंड            | भिका                           | सीसवाधि           |  |
| तिलकालक              | णासाछेज                   | कीडिग                  |                | अवयि                           | अक्खिवाधि         |  |
| णत्थक ्              | जिन्भारोग                 | किलास *                | ्दड्ड<br>कोढिक | गलगंड<br>गलगंड                 | वातिक             |  |
| पृष्ठ २०३            | जिब्भाछेज                 | कट्ट                   | ् कोहित<br>-   |                                | पेतिक             |  |
| कीडिभक               | तयादोस                    | सिब्भ                  | वातंड<br>वातंड | कट्टंसालुक<br>(कंठमालक)        | सेंभिक            |  |
| कुणिणख               | फासोवघात                  | खत                     | अंहरि          | पट्टीरोग                       | पृष्ठ २०४         |  |
| गंठि                 | कुंट                      | सुणवारक                | वातंडअरिस      | खंडोट्ट                        | सण्णिवातित        |  |
| वण                   | गंडीपाद                   | कामल                   | भगंदल          | गुरुख                          | (II - staticus    |  |
| काण                  | खंज                       | णील                    | कुच्छिरोग      | <b>कर</b> ल                    |                   |  |
| अंध                  | कुणीक                     | कण्हतिल                | वातगुम्म       | खंडदंत                         |                   |  |
|                      |                           |                        |                | 4044                           |                   |  |
| 0.0                  |                           |                        | त्सवविभाग      |                                |                   |  |
| पृष्ठ ९७<br>बालक     | पचाहरणक<br>चोलक           | णिव्वहण                | अधिक्रमणक      | चेट्ठ                          | गोसगगण्हाणक       |  |
| जाणक                 |                           | अधिकमणक                | पृष्ठ १४७      | भावाह                          | वरपंचमज्जण        |  |
| ठियपडिया<br><u> </u> | उपणयण                     | तोप्पारुभणा<br>पातिज्ञ | बलि            | वीवाह<br>चोलोपणयण              | तिरिक्खजोणिमज्जण  |  |
| पंचमिका              | लेहणिक्खिवण<br>गणितापढपणक | णवण                    | <b>मंग</b> ल   | तिधि                           | पृष्ठ २५६         |  |
| सत्तमिका             | पृष्ठ ९८                  | पंचमेज <b>ण</b>        | यागहरण         | उस्सव                          | वाधुज्ज<br>चोल    |  |
| उट्टाणक              | गुलभक्खण<br>-             | वारेज                  | सेसा           | समाय                           | उवणयण             |  |
| मासपूरणक             | बाढकार                    | अण्णोण्ण               | पृष्ठ २०८      | जणा                            | उजाणभोज           |  |
| <b>विंडवद्धणक</b>    | समासेयणक                  | जामातुकीय              | पितुकज         | पृष्ठ २४९                      | पृष्ठ २६२         |  |
| उवणिग्गमण            | सुण्णिका                  | दसमीण्हाणक             | पेतकि <b>च</b> | उज्जवणिका                      | सेसा              |  |
| पाद्येसणक            | उपमाणक                    | पृष्ठ् १२१             | पृष्ठ २२३      | पृष्ठ २५५                      | जोग               |  |
| परंगेणक              | गोसगग्हाणक                | बालोपणयण               | जायणविवद्धी    | वरमज्जण                        | जण्ण              |  |
| पदक्सण क             | पडिवज्झक                  | वाधुजा                 | पडिभोगकम्म     | वधूमज्जण                       | बलि               |  |
| 1                    |                           | (२७) व                 | ादित्रविभाग    |                                |                   |  |
| पृ० २३०              | मसूरका                    | दहरक                   | मुरव           |                                |                   |  |
| वीणा                 | पखर                       | आर्लिंगा               |                |                                |                   |  |
|                      |                           | (2/)                   | पर्वतविभाग     |                                |                   |  |
|                      |                           |                        |                | 2007                           | 11112             |  |
| वृष्ठ ७८             | रुप्पि                    | केलास                  | सज्झ           | मलय                            | चित्तकूड<br>•     |  |
| हिमवंत .             | मेरु                      | वस्सधर                 | विंझ           | पारियत्त<br><del>- डिं</del> न | अंबासण            |  |
| <b>महा</b> हिमवंत    | मंदर                      | वेयडु .                | मंत            | महिंद                          | मेरुवर            |  |
| णिसढ                 | णेळवंत                    | अच्छदंत                |                |                                |                   |  |
|                      |                           | (२९) र                 | वनिजविभाग 💎    |                                |                   |  |
|                      | मोगेटक                    | खारमणी                 | काललोह         | सीसक                           | वर्णमृत्तिका      |  |
| रत                   | गोमेदक                    | धातु                   | वदृलोह         | लोह                            | पृ० २३३           |  |
| पृ० २३३              | अंकामलक                   | पृ० २३३                | कंसलोह         | तंब                            | सुधा<br>सेडिका    |  |
| वेरुलिय              | सासक<br>सिलप्पवाल         | सुवण्णक                | हारकूडग        | हारकूडक                        | संडिका            |  |
| फालिय                |                           | तवुक                   | रूवियग         | सुवण्ण<br>काललोह               | पलेपक<br>णेलकता   |  |
| मसारकल               | पवालक                     | तंबक                   | पृ० २५८        | तिक्खलोह                       | कडसकरा            |  |
| <b>लोहित</b> क्ख     | वहर                       | सीसक                   | तबु            | मुंडलोह                        | गेरुग -           |  |
| अंजणम्(पु)लक         | मरगत -                    |                        |                |                                |                   |  |

| <b>३६०</b>               | अंगविज्ञ            | ामध्यगतानां विशि                | ष्टवस्तुनाम्नां विभाग | शः सङ्ग्रहः                                   |                            |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|                          |                     | पंडुमत्तिका                     | देवताययणमत्तिका       | सुवण्ण                                        | खीरपक                      |  |  |  |  |
| मणोसिल                   | वण्णमत्तिका         | णदिमत्तिका                      | तंबभूमी               | जातरूव                                        | अब्भवालुका                 |  |  |  |  |
| पत्तंग                   | णीलकधातुक           | संगमतिका                        | मुरुंब                | मणस्सिला                                      | लवण                        |  |  |  |  |
| हिंगुलक                  | सस्सकचुण्णक         | विसाणमत्तिका                    | कडसकरा                | गोकंटक                                        | सुद्धभूमी                  |  |  |  |  |
| पज्जणी                   | कण्हमत्तिका         | विलागमा तका                     |                       |                                               |                            |  |  |  |  |
|                          | (३०) वर्ण-रङ्गविभाग |                                 |                       |                                               |                            |  |  |  |  |
|                          |                     | मेचक                            | काकंडवण्ण             | मणोसिलाणिभ                                    | चित्तवण्ण                  |  |  |  |  |
| वि० ४०४                  | कण्ह                | पृष्ठ १०५                       | सुरुगमिक              | हरितालवण्ण                                    | मिस्सवण्ण                  |  |  |  |  |
| सुक                      | रत्त<br>पीतक        | गयतालुकवण्ण                     | पदुमक                 | हिंगुलक                                       | कोरेंटकणिभ                 |  |  |  |  |
| पंडु                     | सेत                 |                                 |                       |                                               |                            |  |  |  |  |
| णील                      | da                  |                                 | 0                     |                                               |                            |  |  |  |  |
|                          | (३१) मण्डलविभाग     |                                 |                       |                                               |                            |  |  |  |  |
| 9 9 ts                   | णापुण्णमंडल         | उद्धलक                          | कण्णपालिक             | लेहपद्दिकमंडल                                 | मिज्झमगमंडल                |  |  |  |  |
| पृष्ठ ११५                | अटुमंडल             | तलकण्णिक                        | णीपुर                 | संश्यिसंघातमंडल                               | खुडुलगमंडल                 |  |  |  |  |
| अह्।गमंडल<br>णक्खत्तमंडल | <b>मंडलास</b>       | वद्धक                           | कण्णुप्पलक            | अंगुलिमंडल                                    | णक्खत्तमंडल                |  |  |  |  |
|                          | छेत्तमंडल           | तलपत्तक                         | पण्णेलिक              | संघायमंडल                                     | <b>अहागमंड</b> ल           |  |  |  |  |
| जोइस                     | उवलेवमंड <b>ल</b>   | परिहेरक                         | सकडपट्टक              | करणमंडल                                       | चंदमंडल                    |  |  |  |  |
| आदित्त                   | किमिमंडलिक          | तलभ                             | पल्लत्थिकापद्य        | वृष्ठ २३९                                     | सूरमंडल                    |  |  |  |  |
| चक                       | पंचमंड <b>लिक</b>   | कण्णवलयक                        | अकरपट्टक              | जोतिसमंडल                                     | पृष्ठ २४२                  |  |  |  |  |
| समयमंडल                  | अपंचमंडल            | खडुक                            | अस्समंडल              | पुढवीमंडल                                     | पहुंकचक्कलग                |  |  |  |  |
| रिसिमंडल                 | माकण्णीकण्णिक       | मुहिका                          | वातचक्रमंडल           | पृष्ठ २४१                                     | धाडीचक                     |  |  |  |  |
| संखमंडल                  | लक व्यक्त           | वेढक                            | झहरिमंडल              | महामंडल                                       | सकडचक                      |  |  |  |  |
| मंडलक                    | ७५।                 | 401                             |                       |                                               |                            |  |  |  |  |
|                          |                     | (३२)                            | नक्षत्रविभाग          |                                               |                            |  |  |  |  |
| पृष्ठ २०६                | उत्तरदारिक          | जातिण∓खत्त                      | थीणक्खत्त             | गामणक्खत्त                                    | उपकुरुणक्खत                |  |  |  |  |
| पुब्बदारिक               | समखेत्त             | आदाणगक्खत्त                     | णपुंसकणक्खत्त         | खेडणक्खत्त                                    | कुलोपकुलण <del>म्</del> खत |  |  |  |  |
| दक्षिणदारिक              | दिवडुखेत्त          | मित्तणक्खत                      | णगरणक्षत्त            | कुलणक्खत्त                                    | पमद्गणक्खत्त               |  |  |  |  |
| पच्छिमदारिक              | अद्धवेत्त           | पुरिसणक्खत्त                    | देवणक्खत्त            |                                               |                            |  |  |  |  |
|                          |                     | ( 33                            | ) कालविभाग            |                                               |                            |  |  |  |  |
| पृष्ठ २३५                | उस्सास              | पुब्वण्ह                        | मागधवेला              | जागुवेला                                      | जामवेला                    |  |  |  |  |
| . मुहुत्त                | कट्टा               | अवरण्ह                          | दुद्धवेलिका           | वासवेलिका                                     | चोरवेला                    |  |  |  |  |
| दिवस                     | लव                  | मागधम                           | भालोलीवेलिका          | णागवेला                                       | गोसग्गवेछा                 |  |  |  |  |
| पक्ख                     | कला                 | पातरास                          | भाणुतासवेला           | पसुवेलिका                                     | पृष्ठ २५७                  |  |  |  |  |
|                          | पृष्ठ २४६           | अणुमज्झण्ह                      | कूरवेला               | दीववेलिका                                     | धातक                       |  |  |  |  |
| मास                      | मज्झण्ह             | पृष्ठ २४७                       | पातरासवेला            | सामासवेलीका                                   | छातक                       |  |  |  |  |
| वस्स<br>निमिसंतर         | अहोरत्त             | पृष्ठ २० <b>७</b><br>भत्तवेलिका | गंडीवेला              | WINDS AND |                            |  |  |  |  |
| mende                    |                     |                                 |                       |                                               |                            |  |  |  |  |
|                          |                     |                                 | व्याकरणविभाग          |                                               |                            |  |  |  |  |
| पृष्ठ १५३                | अंतत्थ              | उष्माणः                         | भनुस्वार              | णामिस्सर                                      | पृष्ठ १५७                  |  |  |  |  |
| व्याकरण                  | जोगवह               | विसर्जनीय                       | अनुनासिक              | भघोस                                          | एकभस्स                     |  |  |  |  |
| सर                       | अजोगवह              | उपध्मानीय                       | समाणक्खर              | घोसवंत                                        | बिभस्स                     |  |  |  |  |
| फरिस                     | यम                  | जिह्वामूलीय                     | संधिअक्खर             | हनुमूलजिह्वामूलीय                             | बहुभस्स                    |  |  |  |  |

#### पञ्चमं परिशिष्टम्

|               |                                 | (३५) ति       | र्यग्जातिविभाग     |                    |                |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| पृष्ठ ६२      | कवल                             | स्थर          | <b>मं</b> गुस      | मनुष्यतिर्यक्सा-   | सुंसुमारी      |
| चतुष्पद       | कोसक                            | मग            | णडल                | धारण               | असालिका        |
| हत्थी         | पृष्ठ ६९                        | पसत           | उंदुर              | वाणर               | जलचर           |
| अस्स          | चतुष्पदी                        | <b>ਕਿਲਾ</b> ਲ | कालक               | णरसीह              | पृष्ठ २२७      |
| उद्द ्°       | कणेरु                           | वाणर          | पयल                | अस्सप्तण           | कद्मग          |
| गृद्भ         | हत्थिणी                         | सस            | कातोदूक            | णीलमिग             | हित्थिय        |
| घोडग          | गावी                            | लोपा          | सरंत               | गायगोकण्ण          | कच्छभक         |
| उसभ           | महिसी                           | पृष्ठ २३९     | घरघूला             | पृष्ठ ६२           | आणावचरणिग      |
| बलिवद्द       | ं वडवा                          | ह्य           | थलचर               | पुंजातींयमत्स्य-   | पदुम           |
| वच्छक         | <b>किसोरी</b>                   | गय            | वुक्खचर            | जाति               | भिंगणाग        |
| तण्णक         | घोडिका                          | खर            | <b>बिलसाइ</b>      | मच्छ               | वमारक          |
| सीह           | अजा                             | उह            | सेलविलासय          | कच्छभ              | राजमहोरक       |
| वग्घ          | अविला                           | गो            | <b>भू</b> मिबिलासय | णाग                | सवलाहिक        |
| वक            | कण्हेरी                         | माहिस         |                    | मगर                | कुकुड          |
| खरग           | रोहिती                          | वग्घ          | वृक्षचर            | सुंसुमार           | देवपुत्तक      |
| रोहित         | एणिका 💮                         | अच्छभञ्ज      | विराल              | तिमी               | समाणाहिय       |
| दीबिक         | पसती                            | दीपिक         | <b>उंदुर</b>       | तिमिंगिल           | पृष्ठ २२८      |
| अच्छभछ        | कुरंगी                          | तरच्छ         | थालक               | गिल                | दुपदमच्छ       |
| तरच्छ ५३३     | मिगी                            | खगग           | घर्ष्पल            | मंडुक              | हत्थिमच्छ      |
| महिस          | भहुंकी                          | वग            | अहिणूक             |                    | मगमच्छ         |
| गयं .         | सुण्ही                          | रोहित         | तोड्डक             | बोडमच्छक           | गोमच्छ         |
| लोयक          | सीही                            | पसत           | पचलाक              | पाठीण              | अस्समच्छ       |
| सस            | वग्घी                           | वराह          | शैलविलाश्रय        | गागरक              | णरमच्छ         |
| कंटेण         | विकी                            | पृष्ठ २२६     | दीहवग्घ            | सण्हमच्छ           | णदीपुत्तक      |
| धण्णक         | <b>अ</b> च्छभङ् <mark>छी</mark> | गो 📆          | अच्छभछ             | महामच्छ            | चतुष्पद्मत्स्य |
| कडुमाय        | मजारी                           | महिस          | तरच्छ              | कालाडग             | कच्छभ          |
| कुरंग         | मुंगसी                          | अय            | सालिभ              | गाधमक              | सुंसुमार       |
| सियाल         | उण्हाली                         | एलक           | सेधक               | पिविपिण            | मंदुक •        |
| सूकर          | अडिला                           | उद्द          | दिपिक              | स्त्रीजातीयमत्स्य- | उदकाय          |
| सुणय          | मूसिका                          | खर            | विलालु             | जाति               | बहुपद्मत्स्य   |
| विराल         | छुंछिका                         | सुणक          | अजीणविलाल          | मछुंडी             | कुमारिल        |
| णकुछ          | ओवुलीका                         | सीह           | सलभ '              | अहिण्का            | सकुचिक         |
| कुकुर         | <b>उंदुरी</b>                   | वग्घ          | गोधा               | जल्रका             | दीर्घपदमत्स्य  |
| मूसग          | वाराही                          | तरच्छ         | <b>उंदुर</b>       | अहिणी              | चिम्मर         |
| सरभ           | सुवरी                           | अच्छल्लभ "    | अयकर               | वोमीका             | घोहणुमच्छ      |
| <b>रु</b> रु  | कोली                            | दीविक         |                    | सिक्वाली           | वर्रमच्छ       |
| वाणर          | दीपिका                          | गज            | पृष्ठ २२७          | <b>कुलीरा</b>      | तिमि           |
| गजपुंगव       | खारका                           | चमरी          | भूमिबिलाश्रय       | कच्छभी             | तिमिंगिल       |
| मेस           | घरकोइला                         | खग्ग 💛        | लोपक               | वत्तणासी           | वालीण          |
| <b>उरणक</b>   | चतुष्पद                         | हत्थी         | णंडल               | सिगिला             | सुंसुमार       |
| में <b>ढग</b> | पृष्ठ २३८                       | अस्स          | गोधा               | सिकुत्थी           | कच्छभमगर       |
| छगल           | अय                              | वराह          | अहिणूका            | वरई                | गद्भक्षमाण     |
| हरित          | अमिल                            | वग            | तोड्डक             | ओवातिका            | रोहित          |
| मग            | सुणग                            | सियाल         | ताडक               | मंडुकी 💮           | िपिचक          |
|               |                                 |               |                    |                    |                |

| अंगविज्ञामध्यगतानां | विशिष्टवस्तुनाम्नां | विभागशः | सङ्ग्रहः |
|---------------------|---------------------|---------|----------|
|---------------------|---------------------|---------|----------|

| ३६२ अंगविज्ञामध्यगतानां विशिष्टवस्तुनाम्नां विभागशः सङ्ग्रहः |               |             |                |                    |                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|--|--|
| ३६२                                                          |               |             | णंतुका         | टेट्टीवालक         | रिकिसिक           |  |  |
| णल .                                                         | भिंगारी       | गहर         | उऌकी           | णवूहक              | काक               |  |  |
| मीण                                                          | ं अरका        | कुलल        |                | णदीसुत्तक          | कपोत              |  |  |
| चिमराज                                                       | वचाई          | सेण         | मालुका<br>सेणा | कारंड <b>व</b>     | कपिंजल            |  |  |
| कल्लाडक                                                      | इंदगोविगी     | बास (ज)     |                | काकमजुक            | वच्छ              |  |  |
| सिकुंडी                                                      | त्का (यूका)   | सुय         | सिपिंजुला      | कातंब              | कोट्टकवास '       |  |  |
| उपातिक                                                       | <b>लिक्खा</b> | वंजुल       | कीरी           |                    | सतपत्त            |  |  |
| इंचक                                                         | <b>फ</b> ुसी  | सतपत्त      | मद्णसलाका      | णदीकुकुडी          | वंजुल             |  |  |
| कुडुकालक                                                     | मुम्मुलका     | कपिलक       | सालाका         | उक्कोस             | कलहिभी            |  |  |
| सित्थमच्छक                                                   | जाला          | पारेवय      | कोकिला         | कोंच               | सूकरिका           |  |  |
| परिसर्प                                                      | लुता          | कपोत        | पिरिली         | गीवा               | <b>मं</b> चुलक    |  |  |
| पृष्ठ २२६                                                    | भिउडी         | हारीड       | कुडपूरी        | रोहिणिक            | आडवक              |  |  |
| अजगर                                                         | किणिही        | कुकुड       | भारदाई         | समुद्दकाक          | काक               |  |  |
| असालिका                                                      | तला           | तित्तिर     | लाविका         | बक                 |                   |  |  |
| गोधा                                                         | कभेइका        | लावक        | वहिका          | चक्कवाक            | मेजुक<br>सेडीका   |  |  |
| तोड्डका                                                      | उण्हणाभी      | कयर         | सेण्ही         | आसीविस             |                   |  |  |
| सरंत                                                         | काणटिट्टी     | कविंजल      | कुकुडी         | तिण्हविस           | टेहि              |  |  |
| पयलाक                                                        | मयंसला        | कातंब       | पलाडीका        | पृष्ठ २२६          | कालक              |  |  |
| अहिणुक                                                       | किपिलिका      | दंडमाणव     | पोटाकी         | मयूर               | णाइकुकुडिका       |  |  |
| घडोपल                                                        | सर्पजाति      | भासवाय      | संडणिगा        | कंक                | कातंब             |  |  |
| णाकुल                                                        | पृष्ठ २२७     | कोंच        | आडा            | छिण्णालिंगा        | पृष्ठ २३९         |  |  |
| <b>वंदुर</b>                                                 | दुव्वीकर      | कधामज्झक    | टिद्दिभिका     | गद्ध               | हंस               |  |  |
| पृष्ठ ६३                                                     | <b>मंड</b> िल | सरभ         | णडिकुकुडिका    | वीरछ               | कोंच .            |  |  |
| पुंजातीय सर्प-                                               | रायिमंत       | उपक         | सडिका          | सेण                | किण्णर            |  |  |
| कीटजाति                                                      | आसीविस        | मयूर        | बलाका          | उलूक               | कुकुड             |  |  |
| <b>मिराही</b>                                                | तिण्हविस      | कारंडय      | चक्कवायी       | सालक               | मयूर              |  |  |
| गोणस                                                         | वातंदविस      | पिलय        | पृष्ठ १४५      | कपोत               | कलहंस             |  |  |
| भज                                                           | णिव्विस       | सिरिकंठ     | पक्षी          | वायस               | भासकुण            |  |  |
| अजगर                                                         | पृष्ठ २३९     | पुत्तंगय    |                | सुक                | महासकुण           |  |  |
| मिछिंदक                                                      | दीहकील        | भिंगराय     | हंस            | कोकिल              | दिग्घगीव          |  |  |
| छोहितक                                                       | दुव्वीकर      | जीवंजीवक    | कुरर           | तित्तिर            | दिग्घपाद          |  |  |
| पापहिक                                                       | मोलि          | मुधुॡक      | चक्वाक         | वातिक              | पारिपव            |  |  |
| पूर्तिगाल                                                    | भिंगारी       | कुधुलुक     | कारंडक         | तेछपातिक           | ढंकरा <b>ली</b>   |  |  |
| तित्तिल                                                      | गोणस          | पृष्ठ ६९    | कातंब          | सगुणिक             |                   |  |  |
| गोमयकीडग                                                     | पृष्ठ ६२      | पक्षिणी     | काकाक          | परसंडणिक           | गद्               |  |  |
| कीड                                                          | पक्षी         | विछरी       | मेजुक          | चम्मडिल            | कुरल              |  |  |
| पतंग                                                         | गरुल          | रायहंसी     | पृष्ठ १९५      | चित्तकपोतक         | दलुक              |  |  |
| संख                                                          | रायहंस        | कलइंसी      | मदणसलाका       | वणकु <b>कुड</b>    | भास               |  |  |
| खुलुक                                                        | कलहंस         | कोकी        | कवी            | वह्यक              | वीरह              |  |  |
| हालक                                                         | चास           | साछिया      | मोर            | पृष्ठ २३८          | समघाती            |  |  |
| पृष्ठ ६९                                                     | रिकिसिक       | पूतणा       | पृष्ठ २२५      | वित्तिर<br>वित्तिर | <b>छिण्णंगाला</b> |  |  |
| स्त्रीजातीय सर्प-                                            |               | सकुणी       | इंस            |                    | ककी               |  |  |
| कीटजाति                                                      | सारस          | गिद्धी      | सेडिक          | वदृक               | जंतु              |  |  |
| गोधा                                                         | चक्कवाग       | सेणी        | चक्रवाक        | लावक               | पृष्ठ २२७         |  |  |
| गोमी                                                         | बग            | काकी        | चक्रवाकयी      | परभुत              |                   |  |  |
| <b>मंडलिकारिका</b>                                           | भारंड         | <b>घूकी</b> | भाडा           | सुक<br>सालक        | बहुपद्<br>गोम्मी  |  |  |
|                                                              |               |             |                | CII COTO           |                   |  |  |

#### पञ्चमं परिशिष्टम्

३६३

णागमालक

थावरकाय

विडवी

|                  |              | ਪੜ•        | । पाराश्रष्टम्         |                       | ३६                 |
|------------------|--------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| सतपदी            | अग्गिकीड     | णदीमच्छक   | फलकीड                  | सुरगोपक               | सिप्पिका           |
| इंदगोपिका        | पतंग 💮       | जलायुमच्छक | धण्णकीड                | ईदका <b>इ</b> य       | जलाउ               |
| चसणिका           | उद्भिज       | आसालिक     | सुत्तजगलिका            | उंदु <b>र</b>         | दकिमि              |
| पृष्ठ २२९        | संखण         | कीमिक      | कुंथु                  | सरड                   | णीपुर              |
| भमर              | काकुंथिक     | चुरु       | उरणी                   | सर <b>ं</b><br>स्रालग | सुमंगल<br>         |
| मधुकरी ं         | वडक          | गंड्पय     | सुयम्मुत्ता            |                       | संबुक              |
| मसग              | सिरिवेट्टक   | सन्बट्टक   | <b>लू</b> ता           | खुडुलग<br>पंथोलग      | तेइंदिय            |
| मिक्का           | करिण्हुक     | सूकिंड     | कोलिक                  |                       | तंशद्य<br>जुंगलिका |
| किविछका          | पयुमक        | पृष्ठ २३०  | घरपोपलिका              | वतिभेदग               |                    |
| ओपविका           | सद्          | लिच्छ .    | अहिऌका                 | गहकंडुग               | उपाडक              |
| कुंथ             | बिलासय       | संबुद्धिक  | भिंगारी                | कुंभकारीक             | उपातक              |
| इंदगोपक          | कण्हगुलिक    | सुकमिद     | आलका                   | चोलाडिंग              | तणहारक             |
| पसलचित्त         |              | पृष्ठ २३७  | भमर                    | कुार्लग               | पत्तहारक           |
|                  | सेतगुलिक     | बुल्लक     | मधुकर                  | धम्मणग                | <b>बुंध</b>        |
| कण्हकीडिका       | खुद्धिक      | वराड       | तोड्ड                  | पंडराग                | पिपीलिका           |
| यूका             | भाहाडक       | संखणग      | पतंग                   | पृष्ठ २६५             | उपचिक              |
| मंकुण 🤧          | कसक          | सिप्पि     | मच्छिका                | पगिंदिय               | रोहिणिक            |
| उप्पातका         | वातपुरील     | गंड्पद     | मगसक                   | पुढविकाइक             | तेवरक              |
| रोहिणिका         | वातंसु       | जलूका      | छिर                    | आवुकायिक              | तपुस               |
| <b>जुग</b> लिका  | कुतिपि       | आसालिका    | कुरिल                  | तेवुकायिक             | र्मिजिक            |
| कण्हपिपीलिका     | बहुपद        | बारवत्त    | सिगिलि                 | वायुकायिक             | पातिक              |
| कण्ह्विच्छिका    | ईलिका        | पाण्णयिक   | <b>मंडूकलिक्षा</b>     | वणप्फतिकायिक          | साहिक              |
| घूण .            | सीकूणिक      | धिंकुण     | पृष्ठ २३८              | पृष्ठ २६६             | सतपाय              |
| संताणक           | णंदी         | लिक्खा     | गोम्मी                 | बेइंदिय               | गोमिम              |
| उंडणाही          | उब्भणाभि     | घुण        | कीडग                   | संख                   | हत्यसोंड इ         |
| <b>घुक्तभर</b> घ | तंतुवायक     | चम्मकीड    | विच्छिय                | संखणग                 | कडमच्छ             |
|                  | 7            | (३६) व     | ानस्पतिविभाग <b>ः</b>  |                       |                    |
| 7                |              | पालिभद्दग  | चिछक                   | सिरीस                 | पृष्ठ ६३           |
| पृष्ठ २०२        | असोग         |            | बंधुजीवक<br>- वंधुजीवक | छत्तोध                |                    |
| पुप्फ            | तिलक         | सज         | द्धिवण                 | णल                    | पुंजातीय गुल्म     |
| फल               | <b>लकुची</b> | अजुण       | सत्तिवण्ण              |                       | कोरेंट             |
| रुक्ख            | साछ          | कतंब       |                        | मधुग<br>चंद्रण        | कणवीर              |
| गुच्छ            | बकुल         | ৰ্ণিৰ      | कोसंब                  | चंदण<br>लोद्ध         | सिंधुवार           |
| गुम्म            | वंजुल        | कुडज       | भीरुय                  |                       | क्षणंगण            |
| <b>ल</b> ता      | पुण्णाग      | उदुंबर     | अयकण्ण .               | उण्होलक               | क्षणोज             |
| वल्ली            | णागरुक्ख     | अप्फोय     | अस्सकण्ण               | वारंग                 |                    |
| पत्त             | कुरबक        | णगोध       | धस्मण्ण                | खदिर                  | कुंट<br>नेटकंपक    |
| पवाल             | अंको छ       | वड         | धव                     | अयमार                 | सेदकंठक            |
| अंकुर            | कोलिक        | सिण्हक     | दालिम                  | कर                    | रत्तकंठक           |
| परोह             | णगोध         | सिर्लिध    | णालिकेर                | पुंरुक्खएकार्थक       | वाणीर              |
|                  | भतिमुत्तक    | विलियंध    | कविट्ठ                 | पादव                  | छिक                |
| पृष्ठ ६३         | अहिरण्णक     | णिवुर      | रिट्ठक                 | दुम                   | णीलकंडक            |
| पुंजातीय वृक्ष   | क्षिणकार     | साग        | पारावत                 | रुक्ख                 | तिमिरक             |
| अंब              |              | असण        | णत्तमाल                | अगम                   | सण                 |
| अंबाडक 💮         | चार          | TIMI .     | कोविराल                | थावरकाय               | तलकोड              |

कोविराल

वणसंड

वाण

कोविडाल

वरुणक

किं सुग

पणस

लकुच

## अंगविज्ञामध्यगतानां विशिष्टवस्तुनाम्नां विभागशः सङ्ग्रहः

| 290                 |                                 |                  |                        | कसेरका         | अस्सोत्थ    |
|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| पृष्ठ ६३            | दालिम                           | टकारी            | थीपुष्फ                | मुणालिका       | वड          |
| पुंजातीय पुष्प      | णालिकेर                         | वेजयंती          | चंपयजाति               | विधित्तिका     | पील         |
| पहुम                | बिछ                             | कंगूका           | महाजाति                | <b>छोमसिका</b> | पियाल       |
| पुंडरीक             | भामलक                           | सीसवत्तिया       | सुवण्णजूधिका           | अक्लोला        | फरुस        |
| पंकय                | तिंदुक                          | अप्फोतिका        | जूधिका                 | कुकुडिका       | चम्मणडोलां. |
| सहस्सपत्त           | बद्र                            | धवासी            | तकुली                  | सिंगछिका       | कोलक        |
| सतपत्त              | सेऌडक                           | सिंदीवासी        | तलुसी                  |                | करमंद       |
| सप्फ                | तलपक                            | समुद्द्वही       | वासंती                 | थीफलएकार्थक    | कलायस       |
| कुमुद               | सीवण्ण                          | कप्पासी          | वासुला                 | फलपिंडी        | पारेवत      |
| उपल                 | धस्मण                           | रुचिका           | वइंदबुद्धी             | फलगोच्छ        | लंडच        |
| कुवलय               | तोरण                            | <b>उंगु</b> णी   | जयसमणा                 | फला            | मातुळुंग    |
| गहभग                | करमंद                           | मातु छिंगी       | णवमिछिका 💮             | फालिका         | बडल         |
| तणसोल्लिक           | वेभेलक                          | णिहू             | महिका                  | फलमाला         | जंबु        |
| तामरस               | कंटासक                          | आफकी             | णितण्णिका              | फलमिंजा        | दालिम       |
| इंदीवर              | जंबुफल                          | ेअरंजरवछी        | तिगिंछी                | फलपेसिका       |             |
| कोजक                | पारावत                          | उद्कवल्ली        | पीतिका                 | पृष्ठ १०४      | पृष्ठ २३२   |
| पाडल                | अक्खोल                          | कूभंडी           | मगयंतिका               |                | अयकण्ण      |
| कंदल                | मातुछिंग                        | तवुसी            | पियंगुका               | सुकिलपुष्फ     | पूतिकरंज    |
| चंपगपुष्फ           | खजूर                            | पछालुका          | कंगुका                 | सेडकणवीर       | अहिमार      |
| इरिकाक              | कलिमाजक                         | तुंबी            | कुरुड्का               | , वासंती       | पुतिला      |
| <b>लवंगपुष्फ</b>    | पृष्ठ ७०                        | कालिंगी          | वणती                   | वासुला         | कुंभकंडक    |
| मोगरग               | स्त्रीजातीय वृक्ष               | वालुंकी          | अंबमंजरी               | वेइलुपुप्फिका  | पृष्ठ २३८   |
| अंकोल्लपुप्फ        | गुल्मादि                        | कवखारुणी         | <b>थीपु</b> प्फपकार्थक | जाती           | आमलग        |
| सहवरपुप्फ           |                                 | णलिणी            | पुष्फमंजरी             | लाणी 💛         | जंबु        |
| पुंपुष्पएकार्थक     | पिप्परी<br>ने <del>न्स्री</del> | पडमिणी           | पुष्फपिंडिया           | जूधिका 🔻       | लप्पल       |
|                     | वेडसी                           | कमलिणी           | पुष्फगोच्छी            | णवमालिका       | अंबाडग      |
| कंठेगुण<br>संविताणक | जंबू<br>अंबिलिका                | <b>उ</b> प्पछिणी |                        | मिछिका         | करमंद       |
|                     | जाबालका<br>चिंचिणिका            | पिंडालुकी        | थीपुष्कसंजोग           | चंपकाली        | सीवण्ण      |
| उरणा<br>चुंभल       | ाचाचाणका<br>मंडी                | घोसाडकी          | चंदा                   | तणसोक्षिक      | उंबर        |
| अमेलक<br>आमेलक      |                                 | ससबिंदुकिणी      | तीसालिका               | सेडकफलिका      | रातण        |
| मत्थक               | सीवण्णी                         | भंजुलिका         | पारिहत्थी              | पुंडरिक        | तोडण        |
| गोच्छक              | कज्री                           | कसकी             | कुभिंघी                | सेडगद्दभक      | सीडा        |
| पुष्फरासी           | केतभी                           | कारियहिका        | धम्मी                  | सेडककंद        |             |
| पुष्फणिगर           | कडूकीका                         | णिली             | जागी                   | सिंधुवार       | लउसु        |
| पुप्पपोद्दल         | तिंबुरुकी                       | कालिका           | विलिंजर                |                | तुंबुरु     |
|                     | धकंटी                           | अंजणेकसका        | पोद्वालिका             | रुक्ख .        | पिप्पल      |
| विष्ठ देश           | वेछरी                           |                  | वेजयंती                | पृष्ठ २३१      | सेलुफल      |
| पुंजातीय फल         | तेरणी                           | स्त्रीवृक्षादि   | मजणमालिका              | पणस            | कोलफल       |
| कुभंड               | अरऌसा                           | एकार्थक          | जंगमाला                | तुंब .         | वारमट्टिश   |
| तुंब                | <b>आम</b> ळी                    | लता              | खोलकमाला               | क्संड          | घरिफल       |
| कार्लिंग            | सेवपूती                         | लट्टी 💮          |                        | अंब            | करिलेग      |
| कक्खारुग            | <b>छंचाप</b> छी                 | छमिणी            | पृष्ठ ७०-७१            | अंबाडक         | लोमसिक      |
| ससविंदुक            | सीकवछोकी                        | काणवी            | थीफल                   | • णीप          | बिडालक      |
| वालुक               | <b>छिंगिच्छी</b>                | दुमगुम्मळता      | मुंदिका                | तिंदुक 💮       | वातिंगण     |
| तपुसेछ।छक           | <b>हिंछाघोडा</b>                | वृष्ठ ७०         | चलिका                  | उदुंबर         | वालुंक      |
|                     |                                 |                  |                        |                |             |

| पञ्चमं परिशिष्टम् |                 |              |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| प्राप्कल          | मरकल            | कक्खारुक     | कूमंड                    | रुक्ख          | THE STATE OF THE S |  |
| कक्कोलग           | मगवच्छक         | तयुसक        | पृष्ठ २४३                | <b>छ</b> ता    | मूल<br>खंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>लवंग</b>       | सिंगालक         | पृष्ठ २३९    | भजुण<br>अजुण             | गुस्म          | अगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| जातीफल            | अंधक            | तलपक्क       | कुडय                     | गुच्छ          | पत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| मुद्दीगा          | दालिम           | णालिक        | कतंब<br>कतंब             | वलय            | पुष्फ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| खजूर<br>मरिय·     | तीतिणी          | कपिट्ट       | सिलिंध                   | उदाण           | फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| वासिका            | बिह्यी          | लकुल<br>-    | कंदिल .                  | तण             | बीज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| फला               | पलालु<br>केयवसक | कालिंग       | कुडुंबक                  | थलज            | जलज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| दिस्ल             | मूल             | तुंब         | पृष्ठ २६६                | थलजहरित<br>कंद | थलज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                   | 6               |              |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                   |                 | (३७) ध       | ान्यविभाग 💮              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| पृष्ठ ६६          | पृष्ठ १६४       | रायसस्सव     | भाजनगत धान्य             | कोसीधण्ण       | जव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| पुंधणण            | सालि            | वरक          | मंजूसागत धान्य           | तिल            | गोधूम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| साछि              | वीहि            | चणव          | पह्नगत धान्य             | मास            | मास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| वीहि              | कोइव            | सेतवीहि      | जाणगत धान्य              | मुगा           | मुगग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| तिल               | कंगु            | सेततिल       | णिवेसणगत धान्य           | चणक            | अलसंदक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| कोइव              | रालक            | रत्तसालि     | ओवारिगत धान्य            | कलाव           | चणक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| वरक               | तिल             | रत्तवीहि     | अरण्णगत धान्य            | णिप्फाव        | णिप्फाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| उरालक .           | मास             |              | कीत धान्य                | कुलस्थ         | कुलत्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| चीण               | मुगा 👀          | रत्ततिल -    | विक्रीत धान्य            |                | चणविका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| सुग्ग             | चणक             | कण्हवीही     | सक धान्य                 | मस्र           | मसूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| णिप्फाव           | कलाय            | कण्हरालक     | मित्त धान्य              | तुवरि          | तिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| जव                | णिप्फाव         | कण्हतिल      | जाचितक धान्य             | पृष्ठ २२०      | भतसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| गोधुम             | कुलत्थ          | पृष्ठ १६५    | <b>णिक्खेवपरिगतधान्य</b> | सालि           | कुसुंभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| मास               | जव              | सेतणिप्फाव   | पोराण धान्य              | वीहि           | सामात 🔑 🗀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                   | गोधूम           | रत्तसासव 🗼   | नव धान्य                 | कोइव 💮         | सेततिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| मूढत्थ<br>चणक     | कुसुंभ          | रत्तणिप्फाव  | पत्र १७८                 | कंगु           | सेतसासव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                   | अतसी            | हारीडणिप्फाव | कोसीधण्ण ,               | रालक           | तंबणिप्फाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| कुलत्थ            | मसूर            | सस्सप        | अकोसीधण्ण                | <b>मरक</b>     | रायसासव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| सण                | THE COLUMN      |              | देवविभाग                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                   |                 |              |                          |                | <del>Ornly</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| पृष्ठ ६२          | पिसाय           | ्कप्पोपक .   | ्र जक्खी                 | इला :          | मिस्सकेसी<br>जीवाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| देव               | जक्ख            | वेमाणिक      | कि <b>न्नर</b> का        | सिता           | मीणका<br><del>रिकारमा</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| असुरलोक           | रक्खस           | गोज्झग       | वणप्फती                  | विजा           | मियदंसणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| असुरेंद           | चंद             | गोज्झगपति    | दिसा                     | विज्ञता        | भचला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| णाग               | सूर             | पृष्ठ ६९     | तारका                    | चंदलेहा        | अणादिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| सुवण्ण            | बुध             | देवी         | ्हिरी                    | उक्कोससा       | <b>अ</b> इराणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| णागलोक            | सुक             | असुरी        | सिरी                     | अब्भराया       | मिस्सकेसी (भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| भवणवासी           | बहस्सति         | असुरभजा      | लच्छी -                  | देवकण्णा .     | ति <b>धि</b> णी<br>सालिमा <b>लि</b> णी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| महालोक            | राहु            | असुरकण्णा    | <b>कि</b> त्ती           | असुरकण्णा      | तिलोत्तिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>किंपुरुस</b>   | धूमकेउ          | णागी 💮       | मेधा                     | इंदग्गमहिसी    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| गंधव्य            | <b>लोहियंक</b>  | णागकण्णा .   | सती                      | असुरग्गमहिसी   | वित्तरधा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| किन्नर            | सणिच्छर         | भवणालया      | धिती                     | <b>अइरिका</b>  | वित्तलेहा .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                   | विमाणिंद -      | गंधव्वी .    | धी .                     | भगवती          | देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| मरुत              | क्रप्पती        | रक्खसी       | बुद्धी                   | भलंबुसा        | पृष्ठ २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| भूत               |                 |              |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

## अंगविज्ञामध्यगतानां विशिष्टवस्तुनाम्नां विभागशः सङ्ग्रहः

| इदद                                                                                                                                                                                | जगानका                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुर<br>जक्ख<br>गंधव्य<br>पितर<br>पेत<br>दारुण<br>वसव<br>आदिच<br>श्रस्सि<br>अव्याबाध<br>देवदूत<br>अरिष्ठ<br>सारस्सत<br>गहतोय<br>वणिह<br>अच्छरा<br>वरुणकाइय<br>वेसमणकाइय<br>सोमकायिय | अगिग<br>मारुय<br>पृष्ठ २०५<br>इंदग्गि<br>बंभा<br>इंद<br>उवेंद्<br>बलदेव<br>वासुदेव<br>काम<br>उदलादला<br>गिरी<br>सिव<br>जम<br>वेस्सवण<br>वरुण<br>सोम<br>सिरी<br>अइराणी<br>पुडवी | णविमगा सुरादेवी णागी सुवण्णा असुर णाग सुवण्ण दीवकुमार समुद्द<br>दिसा अगिग वाउकुमार थणितकुमार समाणिय आमिओगिक परिसोववण्ण समुद्देवता णदीदेवता कृवदेवयी ( | पछलदेवया बुद्धी मेहा पृष्ठ २०६ लतादेवता वत्थुदेवता णगरदेवता सुसाणदेवता वच्चदेवता आरियदेवता मिलक्खदेवता सुवण्ण पृष्ठ २२३ वेस्समण वेण्हु सिव खंद | बलदेव<br>वासुदेव<br>पज्जुण्ण<br>णाग<br>अल्णा<br>अल्ला<br>अइराणी<br>माउया<br>सउणी<br>एकाणंसा<br>सिरी<br>बुद्धी<br>मेधा<br>कित्ती<br>सरसती<br>रक्खस<br>गंधव्य<br>किंपुरिस<br>जक्ख<br>पृष्ठ २२४ | अच्छरसा अजाधिउत्थ वुक्खाधिउत्थ तिरिकुमारी समुद्दकुमार दीवकुमार मारुत वातकण्णा वरुण सोम इंद पुधवी सत्थंधिवुत्था विजासत्थाधिवुत्था कुळदेवता वर्खुदेवता वस्रुदेवता सुसाणदेवता पितुदेवता |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | प्रष्ठ २२४                                                                                                                                                                                   | पितुदेवता                                                                                                                                                                            |
| खंद                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | वेमाणित                                                                                                                                                                                      | विजादेवता                                                                                                                                                                            |
| विसाइ                                                                                                                                                                              | एकणासा                                                                                                                                                                         | तलागदेवया                                                                                                                                             | बंभा                                                                                                                                           | Authorn                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |

| racing            |               |            |                                         |                |           |  |  |
|-------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|--|--|
| (३९) एकार्थकविभाग |               |            |                                         |                |           |  |  |
| पुंपकार्थक 💮      | वीर           | कुमारी     | सामिणी                                  | भगिणी          | सत्थवाही  |  |  |
| पृष्ठ ६१          | विसारद        | धिजा       | वहाभी                                   | भागिणेजा       | इब्भी     |  |  |
| अहोपुरिस          | विक्खात       | पत्ती      | पज्जिया                                 | कोडुंबिणी      | भोगमित्ती |  |  |
| महापुरुस          | लद्धमाण       | वधू        | अजिया                                   | पितुस्सहा      | भडी       |  |  |
| पुरुससीह          | महाबल         | उपवधू      | नानिका                                  | माउस्सहा       | पाडी      |  |  |
| पधाणपुरुस         | महापरकम       | इत्थिया    | महमातुया                                | णेयातुकासहा    | कारुगिणी  |  |  |
| कुळपुरुस          | स्त्रीएकार्थक | पमदा       | चुलमाता                                 | इत्थीरयण       | सहिगिणी   |  |  |
| रायपुरुस          | पृष्ठ ६८      | अंगणा      | माउस्सिया                               | महादेवी        | लाडी      |  |  |
| पुरिसिस्सर        | अहोमहिला .    | महिला :    | पितुस्सिया                              | रायपत्ती       | जोणिगा    |  |  |
| विजापुरिस         | महिला         | णारी       | भजा                                     | रायग्गमहिसी    | चिलाती    |  |  |
| जुवाण             | सुमहिला       | पोहट्टी    | जारी                                    | रायोपजायपत्ती  | बब्बरी    |  |  |
| जोव्वणत्थ         | अहोइत्थी      | जुवती      | सही                                     | सेणापतिणी      | पुलिंदी   |  |  |
| पोअंड             | सुइत्थी       | जोसिता     | धूता ़                                  | भोयणी          | अंघी      |  |  |
| पुरिस             | इत्थी         | धणिता      | णत्ति                                   | तलवरी          | दमिली     |  |  |
| गड्डिक            | दारिया        | विलका      | पणितगी                                  | रहिणी          | लाजिका    |  |  |
| पोट्टह            | बालिया        | विलासिणी   | रमा                                     | गामिणी         | उवधाइणी ः |  |  |
| अहुग              | सिंगिका       | इट्टा      | सुण्हा                                  | अमची           | दासी      |  |  |
| सुभग              | पिछिका        | कंता       | सावत्ती                                 | दलभी           | कम्मकरी   |  |  |
| विकंत             | वच्छिका       | पिया       | सिंछका                                  | पडिहारी        | पेसी      |  |  |
| विस्सुय           | तण्णिका       | मणामा      | मेधुणा                                  | इस्सरिगिणी     | नत्तिका   |  |  |
| स्र               | पोतिका        | हितइच्छिता | भातुजाया                                | भोइणिगी        |           |  |  |
| धीर 💮             | कण्णा         | इस्सरी     | सगोत्ता                                 | चार् <b>णी</b> | पयावती    |  |  |
|                   |               |            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | . पार्णा       | अणे       |  |  |

### पश्चमं परिशिष्टम्

| भोति                | बंभ             | कमंडलु            | णीलुप्पल                        | उपल            | उत्सवएकार्थक          |
|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| माणिणी              | सयंभु           | दब्भ              | पामेच्छा                        | मणि            | पृष्ठ ९८              |
| मातुस्सा            | पयावति          | सजा               | <b>णेलकंठक</b>                  | सिलापट         | उस्सय                 |
| ओवातिका             | बंभण            | भिसी              | मसी                             | गंडसेल         | समास                  |
| सामोधता             | <b>बंभरि</b> सि | दंड               | आरिट्टक                         | गिरिक          | जण्ण                  |
| काल्युंसामा         | बंभवत्थ 💮       | जण्णोपइतक         |                                 | वइर            | छण                    |
| कालका               | बंभण्णु         | कृष्णवर्ण एकार्थक | कण्हाल                          | मेरक           | अब्भुद्य              |
| दिग्घमडहिया         | पियबंभण         |                   | कण्हमोयक                        | मरुभूतिक .     | भोज                   |
| खुजमडिहया           | दिजाति          | पृष्ठ ९२          | <b>द</b> ढएकार्थक               | धुवक           | मज्जणक                |
| <b>आयतम</b> डहिया   | दिजातिवसभ       | कण्ह              | पृष्ठ ७८                        | अचलित          | पृष्ठ १२१             |
| चतुरस्सा            | दिजातिपुंगव     | <b>नी</b> ल       | हिमवंत                          | थावरक          | उस्सय                 |
| अंतेपुरिका          |                 | कालक              | महाहिमवत                        | सिवणाम         | समास                  |
| अभोगकारिणी          | दिजाइपवर        | असित              | णिसढ                            |                | विहि                  |
| सयणपाली             | विष्प           | असितकिसिण         | रुपिप                           | गुत्तणाम<br>भव | जण्ण                  |
| भंडाकारिकिणी        | विष्परिसि       | हरितः             | मंदर                            |                | छण                    |
| तणुकी               | विष्पवर         | अंजण              | <u>णेलवंत</u>                   | अभव<br>थित     | लक्षण पृष्ठ १७३       |
| मज्झिमका            | जण्ण            | कजाल              | केलास                           |                | वण्ण                  |
| काणा                | जण्णोकत         | रुगण              | वस्सधर                          | सुत्थित        | सर                    |
| नपुंसकएकार्थक       | जण्णकारि        | भंग               | वेयडु                           | ठाणस्थित       | गति                   |
| पृष्ठ ७३            | जण्णमुंड        | खंजण              | भ <b>न्छ</b><br><b>भ</b> न्छदंत | अकंप           | संठाण                 |
| णपुंसक              | सोम             | भिंगपत्त          | सज्झ                            | णिप्पकंप       | संघतण                 |
| अपुर <del>्</del> स | सोमपा           | गवल               | विंझ                            | णिब्बर         | माण                   |
| चिह्निक<br>चिह्निक  | सोमपाइ          | सूगर              |                                 | सुहत           | उस्माण                |
| सीतल                | सोमणाम          | कोकिला            | मंत                             | वामएकार्थक     | सत्त                  |
|                     | अग्गिहोत्त      | गोपच्छेलक         | मलय                             | पृष्ठ ७६       | आणुक                  |
| पंडक                | आहितग्गि        | भमर               | पारियत्त                        | वाम            | पगति                  |
| वातिक               | अग्गिहोत्तहुत   | मोरकंठ            | महेंद                           | वामावष्ट       | छाया                  |
| किलिम               | वेद             | वायस              | चित्तकूड                        | वामसील         | सार                   |
| संकर                | वेदज्झाह        | मातंग             | अंबासण                          | वामायार        | अष्टाङ्गनिमित्त पृ. १ |
| कुंभीपंडक           | वेदपारक         | <b>म</b> तिंग     | मेरुवर                          | वामपक्ख        | अंग                   |
| इस्सापंडक           |                 | गय                | णग                              | वामदेस         | सर                    |
| पक्खापक्खि          | चतुवेद          |                   | पब्चत                           | वामभाग         | लक्खण                 |
| विक्ख               | वारिस           | महिस              | सेल                             | वामतो          | वंजण                  |
| संढ                 | पुब्बमास        | बलाहक             | सिलोचय                          | अपवाम          | सुविण                 |
| णरेतर               | चतुरमास         | मेघ               | सिहरि                           | भ्रपसब्व       | छिण्ण (दिब्ब)         |
| विष्ठ ६०६           | जुव             | जलहर              | पासाण                           | अवसब्व         | भोग्म                 |
| ब्राह्मणएकार्थक     | चिति            | कण्हकराल          | पत्थर                           | अप्पाघ         | अंतिलिक्ख             |
| पितामह              | अग्गिचयणी       | कण्हतुलसी         |                                 |                |                       |



# ॥ अईम् ॥ अंगविजापइण्णयम्थस्य शुद्धिपत्रम्

|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अगावजापुर्णायु                | <b>।</b> न्थस्य | शुद्ध  | पत्रम्             |                         |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|
| D      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | *               |        |                    | 27 103                  |
| पत्रम् | पेङिः | अशुद्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गरम                           |                 | 4      |                    |                         |
| 4      | 6     | षेतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुद्धम्                       | पत्रम्          | पाङ्कः | अशुद्धम्           | <b>गु</b> द्धम्         |
| ٤      | 9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पेतं                          | 45              | 6      | सेजा य             | सेजाय                   |
|        |       | अपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अपरि                          | पर              | 96     | संपिट्ट            | संविट्ठ                 |
| 90     | 92    | सम्मई मयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सम्मईमयं                      | 48              | 92     | सिद्धिं स          | सिद्धिंऽस               |
| 90     | 30    | °वंतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वंतं                          | ५६              | 96     | ण सिजाति           | णसिजाति                 |
| 90     | 30    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                             | 40              | 99     | चोद्स              | चोइस (बारस)             |
| 90     | 38    | ० त० सि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हं व त सि॰                    | 46              | 9      | ण्पणासं            | पण्णासं                 |
| 99     | 96    | विखेकत्तं<br>3 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>क्षिकत्तं</b>              | 46              | 99     | ( अट्ट )           | •                       |
| 33     | 98    | ्रे <sub>ज</sub> ं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <sup>93</sup> जं              | ६०              | 28     | संतिता             | <sup>9</sup> संतिता     |
| 35     | 36    | सया हि जुत्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सयाहिज्ती                     | ६३              | ξ      | पतगो               | पतंगो '                 |
| 18     | ३५    | पूर्वाद्धं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पूर्वाई                       | ६३              | 22     | सेंद               | सेद                     |
| 98     | 38    | वओगट्ठे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व ओगट्ठे                      | . ६६            | 6      | उदके चरे           | उदकेचरे                 |
| 98     | 14    | वँओकट्ठे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | व ओकहे                        | ६६              | 90     | जंघीओ              | जंधीओ                   |
| 96     | 9     | णेओसुत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | णेओ सुत                       | ६८              | 32     | जित्था°            | जियत्था°                |
| 96     | 58    | उत्तमे सेते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>उ</b> त्तमेसेते            | 90              | 9      | धकंटिवेछरितेर्गि   | धकंटि वेछरि तेरिंग      |
| 99     | 9     | असुभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | असुभं                         | ७१              | Ę      | अवेलि              | अंबेल्लि                |
| 36.    | २६    | पुरिमे वाइवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पुरिमेऽवाइमे                  | 99              | Ę      | पत्तंवेछि          | प्रंबेहि                |
| २०     | 98    | महिलायय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | महिलाय य                      | 99              | 6      | <b>ं</b> पीढांपेंड | <sup>८</sup> पीढिंपेंडि |
| 23     | 94    | मेंअअटुसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | में भं भट्टसु                 | 99              | 9      | मट्टं ति           | मट्ट त्ति               |
| २२     | २६    | अप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अप                            | 99              | 38     | पिगाणादिय          | पिगाणा दिय              |
| २६     | 38    | तरसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तरेंसं 🔑 🎉                    | ं ७५            | 96     | भाव                | अव                      |
| २७     | 90    | फल-पुष्फाणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | फल ३ पुष्काणं ४               | ७५              | 99     | परि                | वैरि                    |
| 39     | 99    | अब्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अव्भ                          | ७६              | 90     | जधुत्तरं           | जतुत्तरं                |
| 39     | 99    | वज्जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वजो (बज्झो)                   | ७६              | 96     | णाणी               | णाणी (णाभी)             |
| 32     | २९    | गाहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गहे                           | ७९              | २३     | णियक               | णियकं े                 |
|        | 99    | णिमिछता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>णिमि</b> छंतो 💮 💮          | 98              | 23     | हारणं              | हारगं                   |
| ३५     | 22    | इत्थिआअत्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इत्थिमा सत्थं                 | ७९              | २९     | पैतिट्ठं           | <b>पैति</b> हं          |
| ३५     | 9     | t de la companya de l | से                            | ७९              | २९     | वियागरे            | वियागरे ⊳               |
| 30     | 3     | पविंतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पचिंठतो ।                     | 99              | 38     | चिह्न              | चिह्ना                  |
| 36     | 4     | सिद्धी स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सिद्धीऽस                      | 60              | 32     | अध्या              | अधवा                    |
| 3.6    | 92    | गेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गोज 💮                         | 69              | 32     | पलोट्टितं          | पलोद्दितं               |
| ३९     |       | उण्णमतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उण्णमंतो                      | 66              | 3      | अब्भंतरा           | अब्भंतरा य              |
| 30     | 98    | ु पुत्त<br>पुत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पुँत                          | 66              | 98     | विज्ञहिए           | विजिहिए                 |
| ३९     | 99    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | माक्षा                        | 90              | 99     | तथा]               | [तथा]                   |
| 80     | 4     | मा कथा<br>दीणोदत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दीणोदत्तं                     | 98              | 90     | चोइस               | चोइस (बारस)             |
| 85     | 4     | दाणाद्म<br>उत्तरेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्तरेण                        | 98              | २५     | पादाणि ९           | पादाण                   |
| 83     | २३    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महापडि                        | 94              | 99     | त्तणा सद्दा        | त्तणासद्दा              |
| 88     | २२    | महा पडि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | महापा <del>ठ</del><br>भणिकुजे | ९७              | 22     | आंसणे              | <b>औ</b> ।सणे           |
| 84     | 35    | अणिकजे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 96              | 22     | भणाति              | भणा ति                  |
| 80     | 9     | पसत्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . पसत्थं                      | 1,0             |        |                    |                         |
|        | अंग   | ० ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                 |        |                    |                         |

| 300        | ३७० अंगविज्ञापइण्णयग्रन्थस्य |                              |                    |        |        |                          |                              |  |
|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------------|------------------------------|--|
| पत्रम्     | पङिः                         | अशुद्धम्                     | शुद्धम्            | पत्रम् | पङ्किः | अशुद्धम्                 | <b>गुद्धम्</b>               |  |
|            | 58                           | जण्णजणे                      | जण्ण छणे           | 938    | 92     | (उपरु)                   | 0                            |  |
| 96         | 33                           | श्रीका                       | श्लोका             | 936.   | 20     | परोहंडे                  | पुरोहडे                      |  |
| 909        | 22                           | दवड्डइ                       | इंदवडुइ            | 939    | v      | जाणपय                    | जणपय निर्म                   |  |
| 308        | 99                           | सेंडुक                       | सेडक               | 939    | O      | खधावार                   | खंधावार 🏸                    |  |
| 308        | 12                           | रीक त्ति                     | रीकं ति            | 939    | 9      | वृया                     | ब्या।                        |  |
| 308        | 98                           | णक्खत्त                      | णक्खत्ते           | 380    | 30     | कारो,                    | कारो                         |  |
| 904        | 29                           | छ ॥                          | ॥ छ ॥              | 185    | ३६     | सि॰।                     | सि॰॥                         |  |
| 900        | 94                           | वप्पा                        | वप्पा              | 385    | ٠ ६    | सि॰॥                     | सि॰।                         |  |
| 906        | २५                           | तहा                          | तेहैं।             | 185    | Ę      | -सरे                     | -सरे-                        |  |
| 993        | २०                           | याम।से                       | यामासे             | 185    | ξ      | -सुविण                   | -सुविण-                      |  |
| 998        | 38                           | []                           | [कण्ण]             | 984    | Ę      | -मेजु                    | -मेजुँ                       |  |
| 338        | 38                           | 98                           | 94                 | 184    | Ę      | चतुरेसु                  | चरेसु                        |  |
| 118        | २३                           | हणं                          | हणं (णहं)          | 184    | 33     | त०                       | त०।                          |  |
| 334        | 90                           | वत्ति                        | व ति               | 980    | 3      | सयण-रक्खा                | स्रयणरक्खा                   |  |
| 998        | 4                            | मुँदिका                      | भुँद्दिका          | 180    | 92     | जण-सम्मा                 | जणसम्मा                      |  |
| 998        | 4                            | कैण्णपा                      | क्रीक्णपा          | 380    | ३२     | पप <sup>°</sup> हं० त० ॥ | पप <sup>°</sup> हं० त०विना ॥ |  |
| 990        | २७                           | मंसा                         | मंसु 🤼             | 980    | 33     | जलाजल                    | ज्लजला                       |  |
| 990        | ३०                           | Ão.                          | 301                | 940    | 90     | संवुते                   | संवुतेसु                     |  |
| 996        | 6                            | 8                            | 3                  | 940    | 28     | सञ्ववेदे                 | सन्ववेदं                     |  |
| 999        | 8                            | गुली पव्वा                   | गुलीपव्वा          | 940    | २६     | वामपारा                  | वेॉमपारा                     |  |
| 999        | 33                           | १६२२॥                        | १६२२ ॥ छ ॥         | 940    | 38     | पूरियंसा                 | पूरियंता                     |  |
| 350        | २९                           |                              | ]                  | 949    | 32     | वापि सम°                 | वापिसम <sup>°</sup>          |  |
| 150        | इव                           | तंधा                         | र्तथा              | १५२    | ч      | वेतिया                   | चेतिया                       |  |
| 929        | 9                            | १६६६॥                        | १६६६॥ छ॥           | १५३    | २३     | े-द-ड <b>-</b>           | -ड-द-                        |  |
| 353        | २०                           | 940                          | [ 340              | १५३    | २५     | चत्तारो                  | चत्तारो (चतुत्था)            |  |
| 125        | ३०                           | बंधे                         | बद्धे              | 948    | Ę      | सत्तेसु य                | सत्तेसु य-                   |  |
| १२३        | ३२                           | गीवा य                       | गीवाय              | 344    | 20     | 1                        | [                            |  |
| 158        | 8                            | जतुगा                        | ं जण्णुगा          | १५६    | 92     | पुब्वंभागं               | पुच्वं भागं                  |  |
| 158        | २७                           | 2091                         | 1 2091             | 140    | 90     | केवले 🚃                  | के चले                       |  |
| 924        |                              | प<br>च जं                    | €<br>0 → 1 ( → 1 ) | 940    | ३५     | हस्त                     | ॥ १० हस्त                    |  |
| 12E        | <b>२</b><br>१२               |                              | ९ चर्ज (तयं)       | 946    | 90     | प्रवा-                   | प्रवा—                       |  |
|            |                              | ॥ २३७ ॥                      | 1 २३७ 1            | 346    | 98     | . "                      |                              |  |
| 920<br>930 | <b>२७</b><br><b>२९</b>       | अट्ठ<br>उज्जका               | अंद्र              | 946    | 53     | गुरवो-                   | .गुरवो—                      |  |
|            |                              | and the second second second | उज्जुका            | 360    | 9      | अस्साति-                 | अस्साधि-                     |  |
| 939<br>939 | 99                           | अज रूवा<br>धेर्जंग           | अज्ञरुवा           | 980    | Ę      | वलग                      | बलग                          |  |
|            | 20                           | पुरि<br>पुरि                 | धेजाग कर्          | 980    | 33     | रणागतं                   | रणाधिगतं .                   |  |
| 939        |                              |                              | <b>उं</b> रि       | १६०    | 92     | अलित्तक                  | , अलत्तक ः                   |  |
| 939        | 53                           | धेजाउव                       | भेजाउव 💮           | 980    | 93     | चित्तवाँजी               | चित्तवाजी                    |  |
| १३३        | २०                           | उवकवरेसु<br>(सव्वउवकरणेसु)   | उदकचरेसु           |        |        | ~ `                      | (चित्तजीवी)                  |  |
| 138        | 38                           | ्रहक्खार्सी<br>इक्खार्सी     | 922000             | 980    | 96     | सिंगरेवा                 | सिंगारवा                     |  |
| १३५        |                              | भूप्पत्थ <u>द्धो</u>         | °इक्खासो°          | 980    | २०     | लको [वा]                 | लको (वो) वा                  |  |
|            |                              | य क्षा                       | अपत्थद्धो          | 940    | 25     | गंधिक                    | गंधिकं 🦠 😙                   |  |

| शुद्धिपत्रम् ३७१ |           |                          |                 |        |         |                                        |                  |
|------------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------|---------|----------------------------------------|------------------|
|                  | पङ्किः    | अशुद्धम्                 | शुद्धम् ।       | पत्रम् | पङ्किः  | अशुद्धम्                               | शुद्धम्          |
|                  | - 22      | वदृकिं                   | वडुिकं ः        | 990    | 94      | भट्टं                                  | महं              |
| 980              | २५        | नागरियं                  | नागारियं        | 992    | २३      | ]-                                     | ]1 2 22          |
| 384              | 7 2       | हारकेमडु                 | हारके-मङ्       | 997    | 28      | रूव।                                   | रूव-             |
| १६२              | 8. 8      | बहु अण्ण                 | बहुअण्ण         | 993    | 99      | ज्झातं                                 | ज्झातं।          |
| 384              | 18        | ओमुके                    | <b>ओ</b> मुक्के | 193    | 18      | सेण                                    | सण               |
| 365              | 25        | सुक                      | सुक-            | 198    | 96      | ⊲ तुंच्छो                              | ⊲ तुंच्छो        |
| १६२              | 53        | फलिकविमलक                | फलिक-विमलक-     | 998    | 20      | चलिओ                                   | बलिओ             |
| 985              | २६        | ओचूलका                   | ओचूलक           | 999    | 24      |                                        |                  |
| १६२              | 79        | क्रंगेसु                 | कण्ठेसु         | 500    |         | <b>ल्डाभासे</b>                        | <b>ल्हामासे</b>  |
| 1,58             | 8         | पेसवर                    | पचवर            | 200    | ३<br>१२ | ज्झय                                   | ज्झय-            |
| 984              | 9         | ्वराठकं                  | य रालकं         | 200    | 92      | बल<br>हीण                              | बल-              |
| १६५              | . 4       | ब्या 💮                   | वा बूया         |        |         | वत्तिय एवं                             | हीण-             |
| १६५              | 94        | गुम्मधण्णगते 💮           | गुम्मधण्णगते    | 200    | 90      |                                        | वत्तियएवं        |
| 984              | 33        | ŧ                        | ाहं ।           | 200    | 99      | ्वाचक-                                 | वाचक (बाधक)-     |
| १६६              | 90        | . ⊅.                     | <b>△</b>        | 200    | २७      | ंसत्थणिण                               | सत्थसण्ण         |
| 986              | 26        | णि <sup>इ</sup> ंछोलिते  | णिच्छोलिते      | 509    | 3       | पदो-सऽ                                 | पदोस-ऽ           |
| 988              | ્ર ્      | पडिसिद्ध                 | पिंसिद्धे       | 503    | 22      | सेतु-                                  | सेतु -           |
| 9.00             | <b>२२</b> | पञ्चदग्गे                | पञ्चदग्गे       | २०१    | २५      | भरण                                    | भरण-             |
| 903              | 96        | ાર                       | 21              | २०२    | 33      | कंसि का                                | अंकेसि का        |
| 904              | 90        | <b>माधार</b>             | माधार 💮         | २०५    | 92      | भागेसु                                 | भागेसु           |
| 904              | 3.8       | रोज                      | रोज°            | २०६    | २०      | ब्या ⊳्                                | बूया, ⊳          |
| 308              | 2         | उरु                      | <b>जरु</b>      | 230    | 9       | तणज्झाओ                                | तज्झाओ           |
| 900              | 3         | बूया                     | बूया।           | 530    | 9       | सार्णे - चर                            | सणिंचर           |
| 960              | 93        | ब्वा वण्णो               | ब्वा, वण्णो     | 538    | 3       | देसं सि                                | देसंसि           |
| 960              | 98        | सट्टक                    | सङ्ग            | 538    | २७      | भ्रपपे                                 | अपप्ये           |
| 960              | 28        | थीणामा, य                | थीणामा य,       | २१६    | 22      | हेत्तिबद्धं                            | हेतिबद्धं        |
| 960              | २६        | भोयणगतं 💮                | भो (भा) यणगतं   | २१६    | 33      | प्यमाण्णं                              | ्रण्यमाणं .      |
| 962              | 9         | अणग्गेयाणि               | अग्गेयाणि       | २१६    | २८      | णिन्बुसुत्तो                           | णिब्वसुत्तो      |
| 963              |           | रतं                      | रतं ति          | २१९    | 38      | भुजा                                   | भजा              |
| 963              | २६        | खत्ति <sup>थ</sup> र्यं- | <b>खित्रै</b>   | २१९    | 96      | पितिय                                  | पित्तिय          |
| 963              | २७        | <b>कियाओ</b> कुं         | किया-ओकुं       | २२१    | 98      | मयं वालमयं                             | मयं लोहमयं       |
| १८३              | 26        | सिला                     | सिल             |        |         | लोह मैंयं भट्टिकमयं<br>सिंगमयं चम्ममयं | चम्ममयं          |
| 963              | २८        | गंध-वण्णक                | गंधवण्णक        | 220    | 200     |                                        | ,                |
| 963              | २८        | अंजणीसँलाका              | अंजणी-सेंह्णका  | 223    | 38      | वण्णेसु                                | ९ वण्णेसु        |
| 963              | 30        | तारागण                   | तारागण-         | 222    | 58      | उद्विय                                 | उद्दिय           |
| 964              | 99        | रतं,                     | रतं             | 258    | ,       | ब्या।                                  | ब्या,            |
| 969              | 39        | थलजर                     | थलचर            | 258    | 9       | रसाओ,                                  | रसाओ ।           |
| 966              | 9         | मयेउव                    | मये उव          | 258    | 90      | <b>बुच्छाओ</b>                         | <b>बु</b> त्थाओं |
| 969              | २९        | पुक्खराणि                | पुक्खराणि       | २२६    | २७      | तोडुका                                 | तोडुका           |
|                  |           |                          |                 |        |         |                                        |                  |

### अंगविजापइण्णयग्रन्थस्य शुद्धिपत्रम्

| ३७२    |        |                      |                   |        |    |                  |                      |
|--------|--------|----------------------|-------------------|--------|----|------------------|----------------------|
| २७५    |        |                      |                   |        |    | अगुद्धम्         | शुद्रम्              |
| पत्रम् | पङ्गिः | अशुद्धम्             | शुद्धम्           | पत्रम् |    |                  | आ पदोसं              |
| २२७    | U      | -कोच-                | -कोंच-            | 588    | 8  | आपदोसं           | वसजातकं              |
| 220    | 9      | -माहिस-              | -महिस-            | २४९    | 93 | वस जातकं         | A                    |
|        | 20     | चेति                 | चेति ।            | २५०    | 2  | सण               |                      |
| २२७    |        | तब्वा-               | तब्वा—            | २५०    | 2  | णुलेव            | <b>ऽ</b> णुलेव       |
| २२८    | 2      | (हा)                 | 0                 | २५०    | 2  | (सन्वसाधुसु)     | सन्वसाधुसु           |
| २२८    | 3      | (81)                 |                   |        |    | सन्वधातुसु य     | (सन्वधातुसु) य       |
| २२८    | Ę      | "<br>तिरिक्ख         | तिरिक्ख           | २५२    | 92 | पुहुिंगचलामासे   | पुहुलंगदढामासे       |
| २२९    | 3      |                      | -णंदि-            | २५२    | 38 | चलामासे          | दढामासे              |
| २२९    | २५     | -णदि-                | आसाति (छि) का     | २५२    | 23 | दढमंग            | उड़ुंग               |
| २२९    | 26     | आसातिका              |                   | २५३    | 9  | मणिमुत्ते        | मणि-मुत्ते           |
| २३०    | 6      | णीणक                 | णीणका             | 248    | 8  | डाकधूम           | डाक-धूम              |
| . 550  | 35     | (ब्वि)               | 0                 | २५४    | 99 | रीयतेत्ति        | रीयते त्ति           |
| २३२    | 58     | उसध                  | ओसंघ              | २५५    | 99 | रुद्दिक          | रुद्दिक              |
| २३३    | 94     | वदृलोहं              | वहे वहलोहं        | २५५    | 98 | । वि य           | विय।                 |
| २३३    | 96     | अका मलका             | अंकीमलका          | २५५    | 98 | द्ग - बहुगि-     | -दगवड़ुगि-           |
| २३३    | 22     | ततं                  | तं                | २५६    | 9  | -संपत्तीव        | -संपत्ती व           |
| २३३    | 26     | । उवलद्धीहिं         | उवलद्धीहिं।       | 240    | 9  | a                | ਚ                    |
| २३३    | २९     | <b>भुँ</b> रुवो      | मुरुबो            | २५७    | 2  | चंदा-            | चंदा                 |
| २३४    | २९     | भगतोयस               | भगवतो यस          | 240    | 3  |                  | ,,                   |
| २३७    | 94     | रालका                | रालक-             | २५७    | 8  | ,,               | सम्मं (मं)           |
| २३८    | 3      | जंबु                 | जंबु-             | २५९    | ч  | हारं कूडके       | हारकूडके             |
|        | 92     | णालि - केसुक - पिट्ट | णालिकेसु कपिट्ट   |        |    | वत्रित्य         | व तूरित्थ            |
| २३९    |        | AVE.                 | वेलग-मुकुड-वेट्टण | २६०    | 90 |                  | कण्ण-णास - भुमक-     |
| 285    | 94     | पेलगमुकुडवेट्टणे     |                   | २६०    | २८ | कण्हा णासा सुमका |                      |
| 583    | 4      | 9३॥                  | १३ ॥ छ ॥          | २६१    | २० | णाणिचेव          | णाणि चेव             |
| २४५    | २६     | जंग                  | जण                | २६१    | २५ | तलपाणि           | तल-पाणि              |
| २४६    | २१     | क्ण                  | कण्णा             | २६२    | २५ | सेसाजोग          | सेसा-जाग             |
| 280    | 99     | भापदोसो              | आ पदोसो           | २६३    | २९ | •                | [॥ पुच्चह्रं ॥ छ ॥ ] |
| 586    | 3      | <b>आम</b> इले        | आ मइले            | २६६    | 35 | थलज-हरि          | थळजहरि               |
| 588    | 3      | "                    | "                 | २६७    | 26 | तोप्पभो          | तोपभो                |



Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS

Digitized by Sarayu Foundation Trust , Delhi and eGangotri Funding : IKS CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

Digitized by Sarayu Foundation Trust , Delhi and eGangotri Funding : IKS